### लो. तिलकजी के अन्य अंग्रेजी ग्रंथ।

- (१) The Orion (वेदकाल का निर्णय, प्रथमावृत्ति सन १८६३; द्वितीय संस्करण सन १६२४)
- (२) The Arctic Home in the Vedas
  (श्रायों का मूल निवासस्थान, प्रथमावृत्ति सन १६०३;
  द्वितीय संस्करण सन १६२४)
- (३) Vedic Chronology (incomplete), Vedanga Jyotisha and other miscellaneous essays &c. (वेदों का कालनिर्णय) (श्रपूर्ण), वेदाङ्ग ज्योतिष तथा श्रन्य संकीर्ण निवंध—हस्ततिन्ति सन् १६१३—प्रथम संस्करण सन १६२४).

#### ॐ तत्सत् ।

## श्रीमद्भगबद्गीतारहस्य

#### अथवा

## कर्मयोगशासा।

गीता की बहिरंगपरीक्षा, मूछ संस्कृत स्त्रोक, भाषा अनुवाद, अर्थ-निर्णायक टिप्पणी, पूर्वी और पश्चिमी मर्तो की तुलना, इत्यादि सहित।

लेखक

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ।

अनुवादक

माधवराव सप्रे ।

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । श्रामको द्याचरन्कर्म परमामोति पूरुषः॥ गीता ३. १९

सप्तम मुद्रण।

( ५००० प्रतियाँ । )

"शके १८५५]

[सन १९३३ ई॰

मूल्य । इपया ।

#### प्रकाशकः-रामचंद्र बलवंत तिलक, नारायण पेठ, पुर्णे.

प्रकाशकों ने सर्वाधिकार स्वाधीन रक्खे हैं।

मुद्रकः—श्रीयुत एस्. व्ही. परुळेकर, मुंबईवैभव प्रेस, गिरगांव, बस्बई नं. ४.

## ॥ अथ समर्पणम् ॥

श्रीगीतार्थः क्व गंभीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा।
आचार्येर्थश्च बहुधा क्व मेऽल्पविषया मितः॥
तथापि चापलादिसम वक्तुं तं पुनरुद्यतः।
शास्त्रार्थीन् संमुखीकृत्य प्रलान् नव्यैः सहोचितेः।
तमार्याः श्रोतुमहिन्तं कार्याकार्य-दिदृक्षवः॥
एवं विज्ञाप्य सुजनान् कालिदासाक्षरः प्रियैः॥
बालो गांगाधरिश्चाऽहं तिलकान्वयजो द्विजः।
महाराष्ट्रो पुण्यपुरे वसन् शांडिल्यगोत्रभृत्॥
शाके मुन्यग्निवसुयू-संमिते शालिवाहने।
अनुसृत्य सतां मार्गं स्मरंश्चापि वचोक्ष हरेः॥
समर्पये यंथिममं श्रीशाय जनतात्मने।
अनेन प्रीयतां देवो भगवान् पुरुषः परः॥

\*यत्करोषि यद्भासि यज्जुहोषि दृदासि यत्। यत्तपस्यसि कौतिय तत्कुरुष्य मद्र्पणम्॥

## गीतारहस्य की भिन्न-भिन्न आवृत्तियाँ।

| (१) मराठी      | (पहली त्रावृत्ति) |    | ते )               | जून, सन      | 9894. |  |
|----------------|-------------------|----|--------------------|--------------|-------|--|
| 79             | (दूसरी            | ,, | )                  | सप्टेंबर, ,, | 9894. |  |
| "              | (तीसरी            | ,, | )                  | , .          | 1895. |  |
| ***            | ( चौथी            | ,, | )                  | **           | १६२३. |  |
| (२) गुजराती    | ( पहली            | ** | )                  | "            | 3830. |  |
| ,,             | ( दूसरी           | ,, | )                  | "            | 1858. |  |
| (३) हिन्दी     | (पहली             | ,, | )                  | ,,           | 9890. |  |
| "              | ( दूसरी           | ,, | )                  | **           | 1895. |  |
| "              | (तीसरी            | "  | )                  | ,,           | 3838. |  |
| "              | ( चौथी            | "  | )                  | . 33         | 3858. |  |
| 37             | (पांचवी           | "  | )                  | **           | 3824  |  |
| ,,             | ( इही             | "  | )                  | "            | १६२८. |  |
|                | ( पहली            | "  | )                  | **           | 9898. |  |
| (४) तेलगू      | ( "               | "  | )                  | ,;           | 1898. |  |
| (६) वंगाली     | ( "               | "  | )                  | "            | 3858  |  |
|                | ( "               | ,, | ) छुप रही है।      |              |       |  |
| (८) श्रंग्रेजी | ( "               | "  | ) तैयार हो रही है। |              |       |  |

# सप्तम मुद्रणकी प्रस्तावना।

श्रदालती सुकर्दमों में तिलक बंधुश्रोंके द्रव्य श्रौर कालकी बहुत ही हानि हुई उसकी चर्चा बट्टे संस्करणकी मूमिकामें हो चुकी है। इस श्रदालती मुकहमे-बाजीका निंद्य स्वरूप, जिसका भीषण परिणाम तिलक बंधुश्रोमेंसे एककी श्रात्म-हत्यामें हुआ, आत्महत्या करनेके पूर्व कलेक्टरको लिखे हुये मेरे प्रिय माईके पत्रसे पाठकोंको स्पष्टरूपसे ज्ञात होगा। इस लिये उस श्रंशेजी पत्रका फोटो श्रीर उसका हिंदी श्रनुवाद मैं इस सप्तम संस्करणमें प्रकाशित करनेकी वाचकींसे श्रतमति लेता हैं।

> -प्रकाशक । गायकवाड्वाडा, पूनासिटी, २४ वीं मई. १६२८ ई०

महाशय.

जीवनसे ऊबके तथा हताश होके मैं श्राज श्रात्महत्या कर रहा हूँ। मैं सदैक यह सोचा करता था, कि मैंने श्रपने देश, समाज श्रौर भाषाकी सेवाके लिये जन्म लिया है । मेरे मातापिताने इसके विपरीत कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वकीलों श्रीर श्रदालतोंके हाथका खिलौना बन जानेके लिये मैंने जन्म नहीं लिया था। किन्तु मेरे पिता स्वर्गीय लोकमान्य बी. जी. तिलककी मृत्युके पश्चात् दुर्भाग्यसे हमारी श्रज्ञानता श्रौर न्यावहारिक श्रनुभवहीनताका लाभ उठाके बदमाशोंकी एक टोलीने हमें घोका दिया श्रीर हमारी खान्दानी मिलकियतके बड़े भागको हुड़प लिया ( यानी छापखाना समाचारपत्र, सरकारी कर्ज़के कागज़ात; बैङ्ककी नगद रकम आदि)। गत सन् १६२३ ई० तक मेरी गतिविधि और लेख अधिकांश उन्हींके इंसारेप्र **बिखे जाते रहे । सन् १६२० ई० से सन् १६२३ ई० तक मैंने जहाँ** कहीं हस्ताचर किया, या कुछ प्रकाशित किया श्रथवा कोई दस्ताबेज़ बिखा, वह सब उन्हींके प्रभाव और इशारेपर हुआ। हमारी कानूनी श्रनभिज्ञताका श्रौर उनमें हमारे पूर्ण विश्वासका दुरुपयोग वे सब धीरे-धीरे श्रपनी स्वार्थपूर्या श्रीर लालसा-भरी योजनाश्रोंकी सिद्धिके लिए करते थे, जो हमारे हकोंके लिये अतीव अहितकर थी। इस उलक्कनदार परिस्थितिके कारगा बात श्रदालत तक पहुँची । किन्तु मैं भावनाप्रधान हूँ, इसलिये दीर्घकालच्यापी सुकदमोंसे मेरा खून जमा जाता है। श्रदाखतका वातावरण मेरे बिथे दम घोंटनेवाला है । में स्वतन्त्रताका प्रेमी हूँ और मेरी श्रात्मा सदैव इसके

ियं त्राहसाँसं भरती है। श्रात्महत्या उसे स्वतन्त्रता देगी! मुक्ते त्राशा है, कि मैं किसी श्रज्ञात गरीब किसानके क्षोपड़ेमें श्रपने जीवनकी कर्तव्य-प्रेरणाकी पूर्तिके लिये पुनः जन्म लूँगा।

मुमे एक बात श्रीर श्रापको स्चित करना है। इस पत्रके साथ जुड़ा हुश्रा, मेरे भाई मिस्टर श्रार. बी. तिलक नामका, एक श्रधिकार-पत्र श्रापको मिलेगा। कृपया इस पत्रके साथ उसे भी शवपरी कि [कोरोनर] की श्रदालत के सामने पेश करें। 'फोटो सिष्टम 'के श्रनुसार उसकी रिजष्टरी करा दें; मूलको सरकारी रिकर्डमें [कागज़ातमें] सुरचित रखा दें श्रीर उन दोनोंकी कानूनी नक़ल उक्त कथित मेरे भाईको श्राप श्रपने हस्ताचर श्रीर दस्त ख़तसे दे दें। मुक्ते विश्वास है, जल्द श्रथवा देरमें परमात्माका श्रदृश्य हाथ इम तिलक बन्धुश्रोंके प्रति हुए श्रन्यायोंका बदला लेगा।

मेरा कथन पूरा हो चुका । श्रापको जो कष्ट दिया है, उसके जिये चमा-प्रार्थना करते हुए-

भवदीय एस. बी. तिलक

एस. बी. तिलक गायकवाड वाड़ा, १६८ नारायण पेठ, पुना सिटी.

To

The District Magistrate Poons.

#### ( अधिकार-पत्र )

में नीचे हस्ताचर करनेवाला, श्रीधर बलवन्त तिलक, इस श्रिधकार पत्रके द्वारा श्रपने ज्येष्ठ श्राता श्री. रामचन्द्र बलवन्त तिलकको श्रपने बच्चोंका वली तथा पूना या श्रन्य स्थानोंकी श्रपनी मनकूला तथा गैरमनकूला जायदादका ज्यवस्थापक नियुक्त श्रीर नामज़द करता हूँ। इसके लिये मैंने श्रपने सारे सरकारी कर्ज़के काग्ज़ोंपर हस्ताचर कर सुरचित रखने तथा सूद वसूल करनेके लिये उन्हें उनके नामपर तबदील कर दिया है। इस श्रिधकारपत्रद्वारा में घोषित करता हूँ, कि, मेरा उनपर पूर्ण रूपसे विश्वास है।

श्री. ब॰ तित्तक गाइकवाड वाडा १६८ नारायणपेठ पूना ।

हस्ताचर---

श्री० व० तिलक २१ वीं मई १६२८

श्री. रा. रा. ब. तिलक की सेवामें गाइकवाड वाडा पूना

#### ला० तिलक मंदीर



पूना—खर्गीय लोकमान्य वाल गंगाधर तिलकका निजके रहनेका मकान

## षष्ठ पुनर्मुद्रण



इस पुनर्मुद्रण में कई अन्य सुधार करने की हमारी इच्छा थी, परन्तु निम्न-लिखित कारणों से उत्पन्न हुए अदालती मुकहमों के सबब, द्रव्य तथा काल का बहुत ही अपन्यय हुआ, और इसीलिये हमारी इच्छाको हम पूर्ण कर नहीं सके। इन मुकहमोंका स्वरूप केवल खानगीही नहीं है; किन्तु यह भारतवर्ष में प्रमुख कहे जानेवाले महाशयों के चारित्र्य को अच्छी तरह प्रकाशित करता है; और इसी कारण हम उसका यहाँ पर दिग्दर्शन कराते हैं।

स्वर्गीय लो॰ तिलकजी की ज़ायदाद का प्रवन्ध कोलंदो में किये हुए उनके मृत्युलेख (वसीश्रतनामा ) के श्रनुसार हुशा है; लेकिन् उसकी तामील यहुत ही तरफदारी श्रीर सूठेपनसे हुई है। श्रलवत्ता इस मृत्युलेख के श्रनुसार "केनरी श्रीर मराठा" एक सार्वजिनक संस्था हुई थी, लेकिन् उन्होंने उसमें कोई ट्रस्टी मुकरेर नहीं किया था श्रोर उसमें "मेरे हक़दार लड़कों को इस संस्या से खारिज़ किया जाय" यों तो कहीं भी लिखा नहीं पाया जाता। इसी मृत्युलेख के श्रनुसार श्री. एन्. सी. केलकर को तीन arbitrators (न्यायाधीश)में से एक-लो॰ तिलक के भांजे श्री॰ डी. न्ही. विद्वांस को, सिर्फ केसरी श्राफीस के सेनेजर तथा मृत्युलेख के पुक्सिक्यूटर--- श्रमलदारी करनेवालेका,-श्रिधकार प्राप्त होता है। वस्तुस्थिति इस प्रकार होने के कारण उपरिनिर्दिष्ट दोनों गृहस्थों ने मोकेपर भट जान लिया कि इस प्रबंध के श्रनुसार उनका अविष्यकाल में ट्रस्टी होना संभव नहीं है। श्रीर इस कठिनाई को दूर करने के लिये "केसरी थ्रौर मराठा को सार्वजनिक संस्था करनी है, श्रतः तुम्हारा उसमें कोई भी हितसम्बन्ध न रहेगा " इस प्रकार खाँथेक-परायण निष्कर्ष निकाल कर तथा हमारे कचेपन का पूरी तीर से फायदा उठाकर स्व॰ तिलक के पश्चात् उन्होंने "ट्रस्ट-डीड, रिलीज-डीट, भाडा-पट्टा" वगैरह चहुत से Blank Charters हमारे पास से धोखे से छे लिये हैं। इसके सिवा कोलम्बो-मृत्युलेख के श्रनुसार ज़ायदाद के जितने हिस्से का-यानी केवल वृत्तपत्रों का-ट्रस्ट होना मंजूर था उससे कई गुनी श्रधिक स्थावर तथा जंगम (गैर-मंकुल श्रीर माल-मंकुल ) जायदाद इन ट्र्स्टीद्वयों ने खुद्रपसन्दी से श्रपने श्रधीन कर ली है।

<sup>\*</sup> उत्तर हिन्दुस्थान में रहनेवालों की यह समझ है कि, श्री. केलकर ली. तिलकजी के जामाता है। उनकी यह समझ ठीक नहीं है; वे केवल "केसरी" के एक नौकर हैं।

क्योंकि स्त्र विलक्जी अपना खानगी द्रव्य स्वयं अपने नामपर वेंक में नहीं रखतें थे, किन्तु केसरी आफिस के नामपर ही वेंक में जमा करते थे और उनका सब आर्थिक ब्यवहार वहीं से चलता था। इस खानगी द्रव्य के कानूनी हक़दार तिलक-बन्धु ही हैं, परन्तु वह भी इसी ट्रस्ट में शामिल कर दिया गया है।

यह सबको विदित है, अपनी कानूनदानी के हुनर का इस्तमाल हमारी बेहेतरी के लिये करना जिनका आद्य कर्त्तब्य था उन्हीं में से एक हमारे प्रतिष्ठित रिश्तेदार वकील, लो॰ तिलक के ज्येष्ठ जामाता श्री. व्ही. जी. केतकर, इस ट्रस्टी-द्वय की कार्रवाई में पहले से ही शामिल थे। उनके इस प्रकार के आभार से निवृत्त होने के लिये ट्स्टीद्वयों ने उनके ज्येष्ठ पुत्र, गीता-धर्म-मण्डल के सेक्रेटरी श्री गजानन विश्वनाथ केतकर, को "केसरी" के मुख्य संपादक के स्थान पर अधिष्ठित किया है। हमें उस समय यह शुबह भी न था कि हमारे ही रिश्तेदार, हमें श्रावारा फिरनेवाले उहरा कर, लौकिक दृष्टि से हमें यथाशक्य गहरे में गाइने के लिये उद्यत होंगे; किन्तु इसी कारण हमने उनके वचनों पर भरोसा रखकर-श्रोर किसी श्रन्य वकील की सलाह लिये बिना-सब कागुज बिना सन्देह तैयार होने दिये। ये काग्ज कान्नी मुद्दत से मसदूद ( time-bar ) होते ही, ट्रस्टीश्रोंने उत्तटे हमारे ही विरुद्ध मुकदमा करके और हमें घोखा दे कर हमारे ही कंघों पर सवार होने का गत श्रागस्ट से जो निन्दनीय उपक्रम किया है उसी से-देशीसे भी-हम होशियार होकर उनका मुकाबला करने को तैयार हुए हैं। श्रपने ही हाथ से दस्तखत करके खोए हुए हक फ़िर प्राप्त कर लेना यद्यपि दुःसाध्य है, तो भी इस प्रसङ्ग पर हिन्द-वासियों के सामने अपनी कैफीयत पेश करना हमारे लिए एकमात्र मार्ग बचा है। हाल में श्रदालत में चलनेवाले मुकद्मों का फैसला चाहे जो हो, पर श्रखिल भारत-वासियों के वन्दनीय श्रेष्ठ पुरुप के पुत्रों को भी प्रत्यक्त लूट लेनेवाले श्रजब शीलवान् महात्मा इस महाराष्ट्र में विद्यमान हैं, बस इतना ही निरा सत्य यदि भारतवर्ष के इतिहास में खुद जाय, तो भी हम मान लेंगे कि हमें न्याय मिल गया। इस समय तिलक-बन्धु गायकवाडवाडे में वैसी श्रसहाय स्थिति में हैं, जैसी कि शत्रदत्त से रचे हुए चक्रव्यूह में फॅसे हुए एकाकी अभिमन्यु की थी।

श्रव प्रश्न यह है कि तिलक-बन्धु के जीवनक्रम के प्रसन्न प्रवाह में मिटी मिलाकर श्रथवा उनके ऐहिक श्राकांचारूपी दूध में निमक डाल कर दूरदीश्रोंने कमाया क्या? श्रपनी कुल इज्जत श्रीर नेकी खोकर श्रगर उन्होंने स्व० तिलकजी का धन पास कर लिया हो तो भी क्या? वेश्या भी क्या कम दौलतमन्द होती है? श्राखिरकार इस संसार में:—

न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः। विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मोत्सवः किल॥१॥

वस, केवल इस एक ही ध्येय की सन्त्री कीमत श्रीर मान्यता है। लेकिन् शरम की

बात है कि "तिलक बन्धु हमारा खून करनेवाले हैं" इस प्रकार बिलकुल सूटी शिकायत एक बड़े पुलिस अफसर (D. S. P.) के पास करके इन ट्रस्टीओंने अपनी प्रवृत्ति उपरोक्त वचन के ठीक विरुद्ध ज़ाहिर की है। आखिरकार इस शठनीति का अवलम्ब करने की नौबत उन पर आ पड़ी इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वर्गीय व्यक्ति की ज़ायदाद पर अगर किसी को खुदपसन्दी से बेरोक चरना हो तो उनके लिये उस व्यक्ति के सही वारसों को दिवाना या मूर्ल ठहराये बिना और कोई भी अन्य उपाय ही नहीं है।

कोलम्बो-सृत्युलेख में किया हुआ प्रबन्ध अगर सिलसिले से देला जाय तो उसके कर्ता के मन का कुकाव सहज ही ध्यान में आता है। "केसरी" और "मराठा" इन राष्ट्रीय वृत्तपत्रों का तेजस्वी राजकीय स्वरूप कायम रहे और वे उनके पश्चात् भी अबाधित चलें, बस इतना ही लो॰ तिलक की श्रान्तिम इच्छा इस मृत्युलेख से स्पष्ट-तया विदित होती है। संस्था के ताबे में किराये से दिये हुए छापखाने, इमारत वगैरह स्थावर-जंगम जायदाद पर अपना नैसर्गिक हक छोड़ कर तिलक-बन्धु स्वर्व-निवृत्ति करें, यह ट्रस्टीओं के दिमाग की मनमानी करपना है। उसके लिये मृत्युलेख में कहीं भी आधार नहीं है। लोकमान्य के पश्चात् जिन कागृज़-पत्रों पर ट्रस्टिओंने हम से दस्तखत करवाये थे उनके द्वारा उन्होंने अपना यही मतलब साध लिया है तथा इस समय चलनेवाले मुकदमों से उसको वज्रलेप करने का उनका इरादा है। हमारे और ट्रस्टीओंके दरिमयान उपस्थित इस सगड़े को अब सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त हुआ है और इसके बारे में किसी का गृलत ख्याल न हो जाय इसिलये यहाँ पर हमें उसके यथार्थ स्वरूप को इतने विस्तार से प्रकट करना पड़ा।

"हम लोग लो॰ तिलक के वृत्तपत्र और छापलाने को एक सार्वजनिक संस्था मानकर चला रहे हैं" यों जपरी बहाना करके, उनके सालाना हिसाब वगैरह—केवल हमारे से ही नहीं बाल्क बहुजनसमाज से भी—गुप्त रखकर उनकी कुल पैदावारी का व्यय तिलक-बन्धु के उच्छेद में यानी उनका गायकवाड-वाडे से उचाटन करने में करना, यही प्रस्तुत केसरी-ट्रस्टीग्रों का हरादा है। यद्यपि लो॰ तिलक का केसरी उनके साथ ही ख़तम हो खुका है तो भी "हम उनका अवतारकार्य आगे चला रहे हैं" इस तरह के बहाने की शरण लेकर, -लो॰ तिलक की सार्वजनिक गद्दी सर किये हुए इस कायदेवाज़ "केसरी-गिरोह" ने, तिलक-बन्धुओं को तवाह कर देनेवाली जो कार्रवाई, गायकवाड-वाड़े में शुरू कर दी है, उसे ऐन वक्त पर जानकर ही उसको कहाँतक सहारा दें और उनकी खुदगरज़ी और बेकरारी (च्रञ्जल) राजनीति की बाज़ीगरी में कहाँ-तक भरोसा रखें—हमें आशा है कि इन बातों का विचार श्रखिल हिन्दी जनता अपने हदय में स्वयं ही करेगी।

## चतुर्थ आवृत्ति की प्रस्तावना।



स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय प्रणीत श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य ज्यावा कर्मयोगशास्त्र प्रन्थ का चतुर्थ मुद्रण हिन्दी पाठकों की सेवा में समर्पित करने का सुयोग श्रीभगवान् के कृपाप्रसाद से श्रौर लोकमान्य महाशयजी के पुण्य-प्रभाव से ही प्राप्त हो रहा है, श्रौर इस समय इनकी प्ररेणा से प्रस्तावनार्थ निश्न-लिखित दो शब्द भी सादर करने की श्राज्ञा वाचकवृन्द से लेता हूँ।

गीतारहस्य प्रनथ लो. तिलक महोदय ने बर्मा के मण्डाले नगर में कारागृहवास के समय में लिखा था यह प्रस्ताव सर्वत्र सुविदित है। इस प्रन्थ के मसविदे का श्रारम्भ मण्डाले में ता. २ नवम्बर सन १६१० में करके लगभग ६०० पृष्ठों का यह सम्पूर्ण प्रन्थ ता. ३० मार्च १९११ के रोज ऋर्थात् केवल पाँच महिनों में उन्होंने श्रपने हाथ से श्रवाग कर दिया, ऐसा हमारे पास की इस प्रन्थ की मूल पेन्सिल से जिखी हुई हस्तजिखित चार प्रतियों से ज्ञात होता है। सोमवार ता. म जून १६१४ इस रोज लोकमान्य महोदय की मण्डाले के कारागृह से मुक्रता हुई। वहाँ से पूने को लौट श्राने पर कई सप्तकों तक राह देखके भी, मण्डाले के कारा-गृह के श्रधिकारी के स्वाधीन की हुई गीतारहस्य की हस्तविखित पुस्तक जल्दी वापिस करने का सरकार का इरादा देख नहीं पड़ा। जैसे जैसे अधिक दिन व्यतीत हो जाने जागे वैसे वैसे सरकार के हेतुओं के जिये जोग अधिकाधिक सार्शक होते चले। कोई कोई तो श्राखिर स्पष्ट कहने लगे कि "सरकार का विचार कुछ ठीक नहीं मालूस होता। न पुस्तके वापिस नहीं करने का ढँग ही ज्ञात होता है"। ऐसे शब्द जव किसी के मुंह से निकल कर लोकमान्यजी के कानों पर श्राते थे तब वे कहा करते थे कि ' डरने का कुछ कारण नहीं। प्रन्थ यदि सरकार के स्वाधीन है तो ं भी उसका मजमून मेरे मिताक में है। निवृत्ति के समय में शांतता से सिंहगड के किले पर मेरे वंगले में बैठ कर ग्रंथ फ्रिर से मैं यथास्थित लिख डालूँगा '। यह श्रात्मविश्वास की तेजस्वी भाषा उतरती उमरवाले श्रर्थात् ६० वर्ष के वयोवृद्ध गृहस्य की है, श्रौर यह प्रथ सामूली नहीं बल्के गहन तत्वज्ञान के विषय से भरा हुआ ६०० पृष्ठों का ैहै। इन सव बातों को ध्यान में लेने से लोकमान्य महोदय के प्रवृत्तिपर-प्रयत्नवाद की यथार्थ कल्पना त्वरित हो जाती है। सुभाग्य से तदन्तर जलदी से सरकार की श्रोर से सभी पुस्तकें सुरचित वापिस हुई श्रोर लोकमान्य के जीवनकाल में इस यंथ की तीन हिन्दी आवृत्तियाँ प्रकाशित हुई !

गीतारहस्य का मूल मसविदा चार पुस्तकों में था यह उन्नेख ऊपर किया गया है। उन पुस्तकों के सम्बन्ध में विशेष परिचय इस प्रकार है:—

```
पुस्तक। विषय। पृष्ठ। लिखने का काल।

१ रहस्य, प्र. १ से ६ । १ से ४१३ । २ नवंबर १६१० से ६ हिसम्बर १६१० से १ रहस्य, प्र. १६ से १३ । १ से ४०२ ।

३ रहस्य, प्र. १४ से १४ । १ से १४७ |
३ रहस्य, प्र. १४ से १४ । १ से १४७ |
३ रहस्य, प्र. १४ से १४ । १ से १४७ |
३ रहस्य, प्र. १४ से १४ । १ से १४७ |
३ रहस्य, प्र. १४ से १४ । १ से १४७ |
३ रहस्य, प्र. १४ से १४ । १ से १४७ |
३ रहस्य, प्र. १४ से १४ । १ से १४७ |
३ रहस्य, प्र. १४ से १४ । १ से १४७ |
३ रहस्य, प्र. १४ से १४ । १ से १४७ |
३ रहस्य, प्र. १४ से १४ । १ से १४७ |
३ रहस्य, प्र. १ से १४ । १ से १४० |
३ रहस्य, प्र. १ से १४ । १ से १४० |
३ रहस्य, प्र. १ से १४० ।
३ रहस्य, प्र. १ से १४० से १४० ।
३ रहस्य, प्र. १ से १४० से १४० ।
३ रहस्य, प्र. १ से १४० से
```

पुस्तक की अनुक्रमिण्का, समर्पण और प्रस्तावना भी लोकमान्य महोदय के कारागृह में लिखी थी और जगह जगह पर कौन कौनसी वात रखनी थी उन की सूचना भी लिख कर प्रन्थ परिपूर्ण कर रक्खा था। उस पर से उन को कारागृह से अपने जीते जी मुक्तता होगी या नहीं इस बात का मरोसा नहीं था, और मुक्तता न होने के कारण आपने परिश्रमपूर्वक संपादन किया हुआ ज्ञान और उस से सूचित विचार न्यर्थ न जाय बिलक उन का लाभ आगे की पीढी को मिले यह उन की अत्युत्कट इच्छा थी, यों ज्ञात होता है। पुस्तक की अनुक्रमिण्का पहले दोनों पुस्तकों के आरम्भ में उन पुस्तकों के विषय की ही है। पुस्तक का मुख्यपृष्ठ और समर्पण तीसरे पुस्तक में २४१ से २४० पृष्ठों में है, और प्रस्तावना चीथे पुस्तक में ३४१ से ३४३ और ३०१ से ३८४ पृष्ठों में है। कारागृह से मुक्तता होने पर प्रस्तावना में कुछ सुधार किया गया है और वह जिन्हों ने प्रकाशनकाल में सहायता दी थी उन व्यक्तिनिर्देशविषयक है। इस विषय में प्रथमा-वृत्ति की प्रस्तावना के अन्तिम पॅरियाफ के पहले के पॅरियाफ में लिखा है। अंतिम पॅरियाफ तो कारागृह में ही लिखा हुआ था।

उन में से पहली पुस्तक में पहले श्राठ प्रकरणों को 'पूर्वार्ध ' संज्ञा दी गई है (वह पुस्तक के पृष्ठ के चित्र से ज्ञात होगा), दूसरी पुस्तक को उत्तरार्ध भाग पहला श्रीर तीसरी को उत्तरार्ध भाग दूसरा इस प्रकार संज्ञाएँ दी गई हैं। उस पर से ग्रंथ के मथम दो भाग करने का उन का विचार था यों ज्ञात होता है। उनमें से पहली पुस्तक के आठ प्रकरणों का मसविदा केवल एक महिने में ही लिखकर तैयार हुआ था और ये ही प्रकरण अत्यन्त महत्त्व के हैं। उस पर से लोकमान्य महोदय इस विषय से कितने श्रोतप्रोत तैयार थे इसका और उनके अस्खलित प्रवाह का यथार्थ ज्ञान पाठकों को सहज ही होगा। पुस्तकों से पृष्ठ फाड देने की अथवा नये जोडने की कारागृह के नियमानुसार उनको आज्ञा न थी; किन्तु विचार से सूचित होनेवाली बातों को नए पृष्ठों के भीतर जोडने की छुटी उन को मिली थी यह खबर दूसरे और तीसरे पुस्तक के मुखपृष्ठ में अन्दर के बाजू में दी हुई बात से ज्ञात होती है। पहली तीन पुस्तके एक एक महिने की अवधी में लिखी हैं। अन्तिम पुस्तक सिर्फ एक पच में लिखी है। मुख्य बाबत दिने हाथ के तरफ के पृष्ठों पर लिखके उन पृष्ठों के पीछे की कोरी बाजू पर आगे के पृष्ठ पर की अधिक बढनेवाली बाबत जोडी है। आशा है कि मूल हस्तलिखत प्रति-सम्बन्धी जिज्ञासा इस विवेचन से पूर्ण होगी।

इस अन्थ का जन्म होने के पहले प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में उन का व्यासंग जारी था इस का उत्तम प्रमाण उन के और दो अन्थों में है। 'मासानां मार्गशिषों इं (गीता. १०-३४ गीर. र. पृष्ठ ७६०) इस श्लोक का अर्थ (भावार्थ) निश्चित करते समय उन्होंने वेद के महोदधी में डूबके 'ओरायन-रूपी ' मुक्ता जनता के स्वाधीन की है और वेदोदधी का पर्यटन करते करते ही आर्यों के मूल वसतिस्थान का पता लगाया है। कालानुक्रम से गीतारहस्य अन्तिम उहरा तो भी महत्त्वदृष्टि से उसको ही, ऊपर के दो पुस्तकों का पूर्ववृत्तांत ध्यान में रखने से, आधस्थान देना एडना है। गीना के संबंध के ज्यासंग से ही ये दो पुस्तकों निर्माण हुई हैं। ' ओरायन ' पुस्तक की प्रस्तावना में लोकमान्य महाशय ने गीता के अभ्यास का उल्लेख किया है।

"श्रोरायन' श्रोर "श्रायों का मूल वसितस्थान" ये दोनों ग्रंथ यथावकाश प्रसिद्ध हुए श्रोर जगतमर में विख्यात हो चुके। परंतु गीतारहस्य लिखने का सुहूर्त लोकमान्य के तीसरे दीर्घ कारावास से प्राप्त हुश्रा। उपर लिखे हुए दोनों ग्रंथों का लेखन भी कारागृह में ही हुश्रा है। सार्वजनिक प्रवृत्तिश्रों की उपाधि से मुक्त हो कर ग्रंथलेखन के लिये श्रावरयक स्वस्थता कारागृह में मिल सकी। 'परन्तु प्रत्यच ग्रंथलेखन का श्रारम्भ करने के पूर्व में उनको बडी भारी मुसीवतों से मगडना पड़ा। उन्हें उनके ही शब्दों में इस जगह कहना उचित है:— ''ग्रंथ के संवंघ में तीन वक्त तीन हुकुम श्राये…सब पुस्तक मेरे पास रखने का कुछ दिन बंद होकर सिर्फ चार। पुस्तक एक ही समय रखने का हुकुम हुश्रा। उस पर वर्मा सरकार को श्रजं करने पर ग्रंथलेखन के लिये सब पुस्तक मेरे पास रखने की परवानगी हुई। पुस्तकों की संख्या जब में वहाँ से लीटा तब ३४० से ४०० तक हुई थी। ग्रंथलेखन के लिये जों कागज देने में श्राते थे वे छूटे न

देकर, जिल्दबंद किताब बाँध के मीतर के सफे गिनके और उन पर दोनों श्रोर नम्बर लिख कर देने में श्राते थे, श्रीर लिखने को शाई न देके सिर्फ पेन्सिलें छील कर देने में श्राती थीं "। ( लो. मा. तिलक महाशयके छूटने के बाद की 'पहली-मुलाकात— " केसरी " ता. ३० जून १६१४ )।

श्रपनी कल्पनाशिक को थोडा ही श्रीर तान देने से वाचकतृन्द तिलक महोदय को ग्रन्थ लेखन में कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा यह बराबर समक्त लेंगे। तिस पर भी उन की पर्वा न करके सन १६१० के जाड़े में उन्हों ने हस्तिलिखित नकल लिखकर तैयार कर दी। पुस्तक का कच्चा मसविदा तैयार होने की खबर उन्हों ने १६११ साल के श्रारम्म में एक पत्र में देने पर, वह पत्र सन १६११ के मार्च महिने में "मराठा" पत्र की एक संख्या मे समग्र प्रसिद्ध हुआ। गीतारहस्य में दिया हुआ विवेचन लोगों को श्रिधक सुगम होवे इस कारण से तिलक महोदय ने सन १६१४ के गणेशोत्सव में चार व्याख्यान दिये थे श्रीर बाद प्रनथ छापने के काम का श्रारम्भ होने पर १६१४ के जून महिने में उस का पूर्णावतार हुआ। इस के आगे का पूर्ण इतिहास सर्वत्र सुविदित है।

इस बात का तो हम जपर ही उन्नेख कर चुके हैं, कि इस प्रनथ की पहली तीन आवृत्तियाँ लोकमान्यजी के जीवनकाल में ही प्रसिद्ध हो चुकी थीं। भारतकालीन रथ कैसे थे, इस बारे में श्रापने बहुत संशोधन करके, उनका स्वरूप नियत किया था। उनके कल्पना के अनुसार उस समय के रथों के पहिंचे दो श्रीर घोडे चार होते थे, जो कि साथ साथ कंधे लगाये हुए एकही लकीर में जोते जाते थे। उनपर झात न होता था। रथों के इस स्वरूप का, तथा गीता में इस प्रसङ्ग पर दिये गये हुए वर्षान के अनुस्तप (देखो गीतार. प्र. ६१७, गीता. श्र० १-श्लो०-४७.) हमने तीन रंगों में एक सुंदर चित्र बना कर उसका इस प्रस्तक में समावेश करा दिया है।

लोकप्रिय प्रमुख को उन के हाथ से लोकहित का और राष्ट्रोन्नित का कार्य कुछ दिनों तक न होने देने के मतलब से, विदेशी सरकार कारागृह में भेज देती है। ऐसी परिस्थिति में उस प्रसंग को इष्टापित ही समक्त कर गीतारहस्य के जैसा ग्रंथ बिख कर लोकमान्य महोदय ने, अवर्णनीय लोग-जागृति का कार्य कर के, विधिनियंत्रित बनने में उन को कितना भी प्रतिबंध किया जावे तो भी किसी से भी उन की रकावट नहीं हो सकती, यह सिद्ध करके दिखलाया। उस कारागृह में लिखित ग्रंथ की महिमा श्रीकृष्णजन्म के जैसी ही अपूर्व है; और ऐसे स्वकीय प्रमुख ने कारागृह में लिखी हुई पुस्तक की हस्तिलिखित नकल हिंदवासिश्रों को श्रादरणीय तो है ही किन्तु उसका दर्शन भी स्फूर्तिदायक होवे और लोगों की मनो-वृत्तियाँ एकदम उत्साहित बना देवे तो भी क्या आश्रर्य है? क्या ऐसी हस्तिलिखित नकल देखने का सुयोग हमें मिलेगा? ऐसे मावार्थ की विज्ञप्ति हमें बहुत लोगों. ने की, किन्तु वह पुरानी नकल हर एक को बताने से टूट-फूट के और भी बिगढ़ जायगी इस डर से हमने किसीको बताई नहीं, तो भी लोगों की उत्कट इच्छा ग्रंश्त: तुस

करने के लिए उनके कुछ पृष्ठों के फोटो-िंसको ब्लाक्स् बनवा कर हमने गीता-रहस्य की इस आवृत्ति में छपवाया है। वैसे ही लोकमान्य महोद्य के बहुत से फोटो प्रसिद्ध होने से ऐसे विद्वान् मनुष्य की मुद्रा याने मुखचर्या (फिज़ियांग्नोमी) कैसी थी, वे घर में लेखन का काम कैसे किया करते थे, और उनकी लेखन की जगह कैसी थी, इत्यादि जानने की इच्छा बहुतों को होती है। इस दृष्टि से उनका व्यक्तित्व प्रदर्शित करें ऐसे कई फोटो इस आवृत्ति में डाले हैं, और इस सबब से बहुत खर्चा करना पड़ा है। इस तरह से, मुद्रण और जिल्द भी अच्छी और मजबूत बन-वाने के लिये, उनको बम्बई में करवाया और इसी कारण से भी पूने में निकाली हुई आवृत्तियों से मूल्य बढ़ाया है। प्रन्थ के दर्शनी पुट्टेपर पुस्तक का और लेखक का नाम सुनहरी अचरों में छपवाया है। ऊपर उल्लिखित कारणों से आवृत्ति क्योंकर महगी हुई है, इस बात का पाठकों को ज्ञान होगा।

श्रावृत्ति यदि कुछ महगी सी बनी है तो भी लोकमान्य महोदय के सम्बन्धमें कई वार्ते ज्ञात होने की लोगों की इच्छा इस पुस्तक में एक ही स्थानपर सभी श्रोर से तृप्त कराके श्रोर वह मजबूत श्रोर श्रच्छा बनाके सर्वांगसुंदर भी बनाने का प्रयत्न किया गया है, इसलिए वह लोकप्रिय होगी इस भरोसेपर हम उसको जनता को सादर दान करते हैं श्रोर श्राशा रखते हैं, कि वह उनको प्रेम श्रीर भिक्त से मान्य कर लेगी।

उपर के बाह्य स्वरूप के परिवर्तन के सिवा इस आवृत्ति में पहले की आवृत्तिओं से ये वार्ते अधिक हैं:—(१) अन्थ के प्रतिपाद्य विषयों का सूचीपत्र, (२) गीता के श्लोकों की सूची और (३) हिंदु धर्मअंथों का सामान्य परिचय। उनमें पहला सूचीपत्र बम्बई के इंदुप्रकाश वृत्तपत्र के सांप्रत संपादक और हमारे मित्र श्रीयुत नरहिर रघुनाथ फाटक ने स्वयं तैयार करके रक्ला था और हम नयी आवृत्ति निकालते हैं यह ज्ञात होनेपर उन्होंने उसको इस पुस्तक में छुपवाने के लिए दे दिया।

ता. म सई सन १६२४.

रामचंद्र बलवन्त तिलकः

## लो॰ तिलकजी की जन्मकुंडली, राशिकुंडली तथा

#### जन्मकालीन स्पप्र-ग्रह ।

गके ३७७= ग्रापाड कृष्ण ६, सूर्यंत्रयान गन घ २. प ४.

जन्मकुंडली

राशिकुंडली

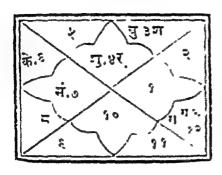



जनमकालीन स्पष्ट-ग्रहः

| 7  | <b>ਚ</b> . | <b>મં.</b> | मु. | गृ. | यु. | স. | ग.  | ф.  | ल.  |
|----|------------|------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 3  | 99         | Ę          | ٦,  | 99  | 91, | ર  | 93  | ч   | è   |
| ٥  | 96         | 8          | ર્૪ | 90  | 90  | 90 | ર્હ | २७  | 98  |
|    |            |            |     |     |     |    |     |     | ર્વ |
| ५१ | ४६         | ३७         | १७  | 9 € | υ,  | v  | 98  | 9 Ę | 39  |

## अनुवादक की भूमिका।



मिका लिख कर महात्मा तिलक के प्रन्थ का परिचय कराना, मानो सूर्य को दीपक से दिखलाने का प्रयत्न करना है। यह प्रन्थ स्वयं प्रकाशमान् होने के कारण अपना परिचय आप ही दे देता है। परन्तु सूमिका लिखने की प्रणाली सी पड़ गई है। प्रन्थ को पाते ही पत्र उत्तर-पत्तर कर पाठक सूमिका खोजने लगते हैं। इसलिये उक्त प्रणाली की रचा करने और पाठकों की मनस्तुष्टि करने के लिये इस शीर्षक के नीचे दो शब्द लिखना आवश्यक हो गया है।

सन्तोष की बात है कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की श्रशेष कृपा से, तथा सद्गुरु श्रीरामदासानुदास महाराज (हनुमानगढ, वर्धा निवासी श्रीधर विष्णु परांजपे) के प्रत्यच अनुग्रह से जब से मेरे हृदय में अध्यात्म विषय की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तभी से इस विषय के अध्ययन के महत्त्व-पूर्ण अवसर मिलते जाते हैं। यह उसी कृपा और अनुग्रह का फल था कि में संवत् १६७० मे श्रीसमर्थ के दासबोध का हिन्दी अनुवाद कर सका। अब उसी कृपा और अनुग्रह के प्रभाव से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलककृत श्रीमद्भग्रवद्गीतारहस्य के अनुवाद करने का अनुपम अवसर हाथ लग गया है।

जब मुक्ते यह काम सौंपा गया, तब प्रन्थकार ने अपनी यह इच्छा प्रगट की कि
मूल प्रन्थ में प्रतिपादित सब भाव ज्यों के त्यों हिन्दी में पूर्णतया ज्यक्त किये जायं;
क्योंकि प्रन्थ में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो श्राचेप होंगे, उनके उत्तरदाता मूल
लेखक ही हैं। इसलिये मैंने श्रपने लिये दो कर्त्तंच्य निश्चित किये:—(१) यथामित
मूल भावों की पूरी पृरी रचा की जावे, श्रीर (२) श्रमुवाद की भाषा यथाशिक
श्रद्ध, सरल, सरस श्रीर सुबोध हो। श्रपनी श्रव्यव्हिद्ध श्रीर सामध्य के श्रमुसार
इन दोनों कर्तंच्यों के पालन करने में मैंने कोई बात उठा नहीं रखी है। श्रीर मेरा
श्रान्तिक विश्वास है, कि मूल प्रन्थ के भाव यिकश्चित् भी श्रन्यथा नहीं हो पाये
हैं। परन्तु सम्भव है कि, विपय की कठिनता श्रीर भावों की गम्भीरता के कारण
मेरी भाषाशैली कहीं कहीं क्रिष्ट श्रथवा दुबोध सी हो गई हो; श्रीर यह भी
सम्भव है कि हूँ इनेवालों को इसमें 'मराठीपन की बू 'भी मिल जायं। परन्तु
इसके लिये किया क्या जायं? लाचारी है। मूल प्रन्य मराठी में है, मैं स्वयं महाराष्ट्र
हूँ, मराठी ही मेरी मातृभाषा है, महाराष्ट्र देश के केंद्रस्थल पूने में ही यह श्रनुवाद
छापा गया है श्रीर में हिन्दी का कोई 'धुरंघर' लेखक भी नहीं हूँ। ऐसी
श्रवस्था में, यदि इस ग्रन्थ में उक्त दोष न मिलें, तो बहुत श्राश्चर्य होगा।

यद्यपि मराठी 'रहस्य ' को हिन्दी पोशाक पहना कर सर्वांग-सुंदर रूप से हिन्दी पाठकों के उत्सुक हृदयों में प्रवेश कराने का यत्न किया गया है, श्रीर ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय को समकाने के लिये उन सब साधनों की सहायता ली गई है, कि जो हिन्दी साहित्य-संसार में प्रचलित हैं, फिर भी स्मरण रहे, कि यह केवल अनुवाद ही है—इसमें वह तेज नहीं आ सकता कि जो मूल अंथ में है। गीता के संस्कृत श्लोकों के मराठी अनुवाद के विषय में स्वयं महात्मा तिलक ने उपोद्धात (पृष्ठ १६८) में यह लिखा है:—" स्मरण रहे कि, अनुवाद आखिर अनुवाद ही है। हमने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयत्न किया है सही; परन्तु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः भगवान् की प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक और च्याच्या में नई रुचि उत्पन्न करनेवाली वाणी में लच्या से अनेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, उसे जरा भी न घटा बढ़ा कर, दूसरे शब्दों में ज्यों का त्यों कलका देना असम्भव है...।" ठीक यही बात महात्मा तिलक के अंथ के इस हिन्दी अनुवाद के विषय में कही जा सकती है।

एक तो विषय तास्विक, दूसरे गम्भीर, श्रीर फिर महात्मा तिलक की वह श्रोज-स्विनी, व्यापक एवं बिकट भाषा कि जिसके ममें को ठीक ठीक समक्त लेना कोई साधारण बात नहीं है। इन दुहरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण यदि वाक्य-रचना कहीं कठिण हो गई हो, दुस्तह हो गई हो, या श्रशुद्ध भी हो गई हो, तो उसके लिये सहदय पाठक मुक्ते चमा करें। ऐसे श्रंथ के श्रनुवाद में किन किन कठिनाइयों से सामना करना पडता है, श्रीर श्रपनी स्वतन्त्रता का त्याग कर पराधी-नता के किन किन नियमों से बन्ध जाना होता है, इसका श्रनुभव वे सहानुभूति-शील पाठक श्रीर लेखक ही कर सकते हैं, कि जिन्होंने इस श्रोर कभी ध्यान दिया है।

राष्ट्रभाषा हिन्दी को इस बात का श्रिभमान है कि वह महात्मा तिलक के गीता-रहस्य-सम्बन्धी विचारों को श्रनुवाद रूप में उस समय पाठकों को भेट कर सकी है, जब कि श्रीर किसी भी भाषा का श्रनुवाद प्रकाशित नहीं हुश्रा,-यद्यपि दो एक श्रनुवाद तैयार थे। इससे, श्राशा है, कि हिन्दीप्रेमी श्रवश्य प्रसन्न होंगे।

श्रुता का श्रीगणेश जुलाई सन् १६१४ में हुत्रा था श्रोर दिसंबर में उसकी पूर्ति हुई। जनवरी १६१६ से छपाई का श्रारंभ हुत्रा, जो जून सन् १६१६ में समाप्त हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में यह प्रन्थ तैयार हो पाया। यदि मित्रमंडली ने मेरी पूर्ण सहायता न की होती तो में, इतने समय में, इस काम को कभी पूरा न कर सकता। इनमें वैद्य विश्वनाथराव लुखे श्रोर श्रीयुत मौलिप्रसादजी का नाम उल्लेख करने योग्य है। कविवर बा० मैथिलीशरण गुप्त ने कुछ मराठी पद्यों का हिन्दी रूपांतर करने में श्रच्छी सहायता दी है। इसलिये ये धन्यवाद के भागी हैं। श्रीयुत एं० खिलीप्रसाद पाण्डेय ने जो सहायता की है, वह श्रवर्धनीय एवं श्रत्यन्त प्रशंसा के योग्य है। लेख बिखने में, इस्तिलिखत प्रति को दुहराने में, श्रीर प्रूफ का संशोधन करने में श्रापने दिन-रात कठिन परिश्रम किया है। श्रिधक क्या कहा जायँ, घर छोड कर महीनों तक श्रापको इस काम के लिये पूने में रहना पडा है। इस सहायता श्रीर उप-

कार का बदला केवल धन्यवाद दे देने से ही नहीं हो जाता। हृदय जानता हैं कि मैं श्रापका कैसा ऋणी हूँ। हिं० चि० ज० के संपादक श्रीयुत भास्कर रामचंद्र भालेराव ने तथा श्रोर भी श्रनेक मित्रों ने समय-समय पर यथाशिक सहायता की है। श्रतः इन सब महाशयों को मैं श्रांतरिक धन्यवाद देता हूँ।

एक वर्ष से श्रधिक समय तक इस प्रन्थ के साथ मेरा श्रहोरात्र सहवास रहा है। सोते जागते इसी प्रन्थ के विचारों की मधुर कल्पनाएँ नजरों में फूजती रही हैं। इन विचारों से मुक्ते मानसिक तथा श्रात्मिक श्रपार जाम हुआ है। श्रतः-जगदीश्वर से यही विनय है कि इस प्रन्थ के पढनेवालों को इससे जाभान्वित होने का मंगलसय श्राशीर्वाद दीजिये।

श्रीरामदासी मठ, रायपुर (सी. पी.), देवशयनी ११, मंगलवार, संवत् १९७३ वि॰ } माधवराव सप्रे।

## गीतारहस्य का पुनर्मुद्रण।

हिन्दी गीतारहस्य की पहली श्रावृत्ति में जितनी प्रतियाँ छुपी थी वे सब एक ही दो मास में समाप्त हो गई, श्रीर मांग बराबर जारी रही। इसिलये श्रव यह दूसरा पुनर्सुद्रण पंक्तिशः श्रीर पृष्टशः प्रकाशित किया जाता है। मूल प्रंथ का भी पुनर्सुद्रण बहुत शीघ्र हुश्राः इस कारण जब उसमें ही कोई विशेष फेरफार नहीं हो सका तब श्रनुवाद में कैसे हो सकता था? श्रतएव इसके मूल विचार जैसे के तैसे ही इस बार भी छुपे हैं। हाँ श्रनुवाद सम्बन्धी जो कोई छोटी-मोटी श्रुटियाँ पहली श्रावृत्ति में रह गई थीं उनके ठीक कर देने का काम मेरे छोटे बन्ध, चित्र-मय-जगत् संपादक पं० लच्मीधर वाजपेयी ने किया है। माषा इत्यादि के विशेष सुधार का प्रयत्न दूसरी श्रावृत्ति के समय किया जायगा।

परिशिष्ट प्रकरण में ७३४ श्लोक की गीता के विषय में जो उल्लेख है वह गीता अब मद्रास में प्रकाशित हुई है। उस पर से देखते हुए, इस विषय में प्रथकार ने पहले जो अनुमान किया है, वही ठीक निश्चित होता है। यह गीता शुद्ध-सना-तनधर्म-संप्रदाय की है; श्लीर उसमें १८ की जगह २६ श्रध्यायों हैं; श्लीर श्लोकक्रम भी भिन्न तथा श्रधिकांश में विसंगत है। यह २६ श्रध्यायों की गीता श्रसली नहीं है। यह बात उसकी रचना से ही स्पष्ट जानी जाती है। गीतारहस्य की दूसरी श्रावृत्ति में श्रंथकार इस विषय में श्रपने विचार प्रदर्शित करनेवाले हैं।

श्रीरामदासी मठ, रायपुर (सी. पी.) १ च्येष्ठ वद्य ५, ग्रुकवार, संवत १९७४ वि. (

अनुवाद्क।



लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक



पूना-स्वर्गीय लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक के रहनेके मकानमें उनके पुत्रों हारा निर्मित स्मारक।

### प्रसावना।

संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वानी। जानूँ उसका भेद भला क्या, मैं श्रज्ञानी॥

भिमद्भगवद्गीता पर श्रनेक संस्कृत भाष्य, टीकाएँ तथा देशी भाषात्रों में सर्वमान्य निरूपण हैं। ऐसी श्रवस्था में यह श्रन्थ क्यों प्रकाशित किया गया ? यद्यपि इसका कारण अन्थ के आरम्भ में ही बतलाया दिया गया है. तथापि कुछ बाते ऐसी रह गई हैं कि जिनका, अन्थ के प्रतिपाद्य विषय के विवेचन में, उल्लेख न हो सकता था। उन बातों को प्रगट करने के लिये प्रस्तावना को छोड श्रौर दूसरा स्थान नहीं है। इनमे सब से पहली बात स्वयं ग्रन्थकार के विषय में है । कोई तेतालीस वर्ष हुए, जब हमारा भगवद्गीता से प्रथम परिचय हुआ था । सन् १८७२ इसवी मे हमारे पूज्य पिताजी अन्तिम रोग से आक्रान्त हो शच्या पर पडे हुए थे। उस समय उन्हें भगवद्गीता की भाषाविवृति नामक मराठी टीका सुनाने का हमें मिला था । तब, श्रर्थात् श्रपनी श्रायु के सोलहवें वर्ष में गीता का भावार्थ पूर्णतया समभ में न श्रा सकता था। फ्रिर भी छोटी श्रवस्था में मन पर जो संस्कार होते हैं, वे दृढ हो जाते हैं; इस कारण उस समय भगवद्गीता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गई थी, वह स्थिर बनी रही । जब संस्कृत श्रीर श्रंग्रेजी का श्रभ्यास श्रधिक हो गया, इमने गीता के संस्कृत भाष्य, श्रन्यान्य टीकाएँ श्रीर मराठी तथा श्रंयजी में लिखे हुए अनेक परिडतों के विवेचन समय-समय पर पढे। परन्तु, अब मन में एक शङ्का उत्पन्न हुई, श्रीर वह दिनों दिन बढती ही गई । वह शङ्का यह है कि, जो गीता उस श्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये बतलाई गई है, कि जो अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने को बड़ा भारी कुकर्म समक्त कर खिन्न हो गया था, उस गीता में ब्रह्मज्ञान से या भक्ति से मोचप्राप्ति की विधि का-निरं मोचमार्ग का-विवेचन क्यों किया गया है ? यह शक्का इसिंवये श्रीर भी दढ होती गई, कि गीता की किसी भी टीका में इस विषय का योग्य उत्तर हूँ है न मिला । कौन जानता है, कि हमारे ही समान श्रीर लोगों को भी यही शङ्का हुई न होगी । परन्तु टीकाश्रों पर ही निर्भर रहने से, टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जैंचे, तो भी उसको छोड़ श्रौर दूसरा उत्तर सुमता ही नहीं है । इसी लिये हमने गीता की समस्त टीकाओं और भाष्यों को लपेट कर धर दिया; और केवल

<sup>\*</sup> साधु तुकाराम के एक ' अभङ्ग 'का भाव।

गीता के ही विचारपूर्वक श्रनेक पारायग किये । ऐसा करने पर टीकाकारों के चंगुल से छूटे श्रौर यह बोध हुश्रा कि गीता निवृत्ति-प्रधान नहीं है; वह तो कर्म-प्रधान है। श्रीर श्रधिक क्या कहें, गीता में श्रकेला 'योग ' शब्द ही ' कर्मयोग ' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। महाभारत, वेदान्तसूत्र, उपनिषद् और वेदान्तशास्त्रविषयक अन्यान्य संस्कृत तथा अंग्रेज़ी भाषा के अन्थों के अध्ययन से भी यही मत दृढ होता गया: श्रीर चार पाँच स्थान में इसी विषयों पर व्याख्यान इस इच्छा से दिये कि सर्वसाधारण में इस विषय को छेड़ देने से अधिक चर्चा होगी, एवं सत्य तत्त्व का निर्णय करने में श्रीर भी सुविधा हो जायगी। इनमें से पहला च्याख्यान नागपुर में जनवरी सन् १६०२ में हुआ श्रीर दूसरा सन् १६०४ इसवी के श्रागस्त महीने में, करवीर एवं संकेश्वर मठ के जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य की श्राज्ञा से उन्हीं की उपस्थिति में, संकेश्वर मठ में हुश्रा था। उस समय नागपुर-वाले व्याख्यान का विवरण भी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुन्ना। इसके त्राति-रिक्न, इसी विचार से, जब जब समय मिखता गर्या तब तब कुछ विद्वान् मित्रों के साथ समय-समय पर वाद-विवाद भी किया। इन्हीं मित्रों में स्वर्गीय श्रीपति बाबा भिंगारकर थे। इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के कुछ प्राकृत प्रन्थ देखने में आये; और गीतारहस्य में वर्णित कुछ बातें तो आप के और हमारे चादविवाद में ही पहले निश्चित हो चुकी थीं। यह बडे दुःख की बात है, कि श्राप इस प्रनथ को न देख पाये। श्रस्तु; इस प्रकार यह मत निश्चित हो गया कि, गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रवृत्ति-प्रधान है, श्रीर इसकी लिख कर अन्थरूप में प्रकाशित करने का विचार किय भी अनेक वर्ष बीत गये। वर्तमान समय में पाये जानेवाले भाष्यों, टीकाञ्चों, श्रौर श्रनुवादों में जो गीता-तात्पर्य स्वीकृत नहीं हुआ है, केवल उसे ही यदि पुस्तकरूप से प्रकाशित कर देते और इसका कारण न बतलाते कि प्राचीन टीकाकारों का निश्चित किया हुआ तात्पर्य हमें प्राह्म क्यों नहीं है, तो वहत सम्भव था कि लोग कुछ का कुछ समभने चा जाते-उनको अम हो जाता । श्रौर समस्त टीकाकारों के मतों का संग्रह करके उनकी सकारण श्रपूर्णता दिखला देना, एवं श्रन्य धर्मी तथा तत्त्वज्ञान के साथ गीता-धर्म की तुलना करना कोई ऐसा साधारण काम न था. जो शीघ्रतापूर्वक चटपट हो जायँ । श्रतएव यद्यपि हमारे मित्र श्रीयुत दाजी साहव खरे श्रौर दादासाहेव खापर्डे ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था, कि हम गीता पर एक नवीन अन्य शीघ्र ही प्रसिद्ध करनेवाले हैं, तथापि अन्य लिखने का काम इस समक से टलता गया कि हमारे समीप जो सामग्री है वह श्रभी श्रपूर्ण है। जब सन् १६०८ ईस्वी में, सजा दे कर, हम मर्यडाले में भेज दिये गये, तब इस प्रन्थ के लिखे जाने की आशा बहुत कुछ घट गई थी। किन्तु कुछ समय में, अन्य लिखने के लिये आवश्यक पुस्तक

आदि सामग्री पूने से मँगा लेने की अनुमित जब सरकार की मेहरबानी से मिल गई तब, सन् १६१०-११ के जड़काले में (संवत् १६६७ कार्तिक शुक्र १ से चेत्र कृष्ण ३० के भीतर) इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि (मसिवदा) मण्डाले के जेहलखाने में पहले पहल लिखी गई। और फिर समयानुसार जैसे जैसे विचार स्मते गये, वैसे वैसे उनमें काट छाँट होती गई। उस समय, समग्र पुस्तकें वहाँ न होने के कारण, कई स्थानों में अपूर्णता रह गई थी। यह अपूर्णता वहाँ से खुटकारा हो जाने पर पूर्ण तो कर ली गई है, परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता, कि यह ग्रन्थ सर्वांश में पूर्ण हो गया। क्योंकि मोच और नीतिधर्म के तत्त्व गहन तो हैं ही; साथ ही उनके सम्बन्ध में अनेक प्राचीन और अर्वाचीन पण्डितों ने इतना विस्तृत विवेचन किया है, कि इयर्थ फैलाव से बच कर, यह निर्णय करना कई बार कठिए हो जाता है कि इस छोटे से ग्रन्थ में किन किन बातों का समावेश किया जावे। परन्तु अब हमारी स्थित किव की इस उक्ति के अनुसार हो गई है—

यम-सेना की विमल ध्वजा श्रव ' जरा ' दृष्टि में श्राती है। करती हुई युद्ध रोगों से देह हारती जाती है॥ &

श्रीर हमारे सांसारिक साथी भी पहले ही चल वसे हैं। श्रतएव श्रव इस प्रन्थ को यह समक्त कर प्रसिद्ध कर दिया है, कि हमें जो बातें मालूम हो गई हैं श्रीर जिन विचारों को हमने सोचा है, वे सब लोगों को भी ज्ञात हो जायँ; फ़िर कोई न कोई 'समानधर्मा' श्रभी या फ़िर उत्पन्न हो कर उन्हें पूर्ण कर ही लेगा।

आरम्भ में ही यह कह देना आवश्यक है, कि यद्यपि हमें यह मत मान्य नहीं है, कि सांसारिक कमें को गौण अथवा त्याज्य मान कर ब्रह्मज्ञान और भिक्क प्रमृति निरे निवृत्ति-प्रधान मोचमार्ग का ही निरूपण गीता में है; तथापि हम यह नहीं कहते कि मोचप्राप्ति के मार्ग का विवेचन भगवद्गीता में बिलकुल है ही नहीं। हमने भी अन्थ में स्पष्ट दिखला दिया है कि, गीताशास्त्र के अनुसार इस जगत में प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य यही है, कि वह परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके, उसके द्वारा अपनी बुद्धि को जितनी हो सके उतनी, निर्मल और पवित्र कर लें। परन्तु यह कुछ गीता का मुख्य विषय नहीं है। युद्ध के आरम्भ में अर्जुन इस कर्तव्य मोह में फँसा था कि युद्ध करना चित्रय का धर्म भन्ने ही हो, परन्तु कुलच्य आदि घोर पातक होने से जो युद्ध मोच-प्राप्तिरूप आत्मकल्याण का नाश कर डालेगा, उस युद्ध को करना चाहिये अथवा नहीं। अत्रप्त हमारा यह अभिप्राय है, कि उसे मोह को दूर करने के लिये शुद्ध वेदान्त के आधार पर कर्म-अकर्म का और

<sup>\*</sup> महाराष्ट्र कविवर्य मोरोपन्त की 'केका 'का भाव।

साथ ही साथ मोत्त के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय किया गया है कि एक तो कम कभी छूटते ही नहीं हैं श्रीर दूसरे उनको छोड़ना भी नहीं चाहिये; एवं गीता में उस युक्ति का--ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान कर्मयोग का-ही प्रतिपादन किया गया है कि जिससे कर्म करने पर भी कोई पाप नहीं लगता, तथा अन्त में उसी से मोच भी मिल जाता है। कर्म-अकर्म के या धर्म-श्रधर्म के इस विवेचन को ही वर्तमानकालीन निरे श्राधिमौतिक पिडत नीतिशास्त्र कहते हैं। सामान्य पद्धति के श्रनुसार गीता के श्लोकों के कम से टीका लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह विवेचन गीता में किस प्रकार किया गया है। परन्तु वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, कर्म-विपाक श्रथवा भिक्त प्रमृति शास्त्रों के जिन श्रनेक वादों श्रथवा प्रमेयों के श्राधार पर गीता में कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है, श्रीर जिनका उन्नेख कभी कभी बहुत ही संचिप्त रीति से पाया जाता है, उन शास्त्रीय सिद्धान्तों का पहले से ही ज्ञान हुए बिना गीता के विवेचन का पूर्ण रहस्य सहसा ध्यान में नहीं जमता । इसी लिये गीता में जो जो विषय अथवा सिद्धान्त श्राये हैं, उनका शास्त्रीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके, प्रमुख प्रमुख युक्तियों सहित गीतारहस्य में उनका पहले संचेप में निरूपण किया गया है; श्रीर फ़िर वर्तमान युग की श्रालोचनात्मक पद्धति के श्रनुसार गीता के प्रमुख सिद्धान्तों की तुलना अन्यान्य धर्मी के और तत्त्वज्ञानों के सिद्धान्तों के साथ प्रसङ्गानुसार संचेप में कर दिखलाई गई है । इस पुस्तक के पूर्वार्ध में जो गीतारहस्य नामक निबन्ध है, वह इस रीति से कर्मयोग-विषयक एक छोटा सा किन्तु स्वतन्त्र प्रनथ ही कहा जा सकता है। जो हो; इस प्रकार के सामान्य निरूपण में गीता के प्रत्येक श्लोक का पूर्ण विचार हो नहीं सकता था। श्रतएव श्रन्त में, गीता के प्रत्येक श्लोक का श्रनुवाद दे दिया है; श्रीर इसी के साथ साथ स्थान पर यथेष्ट टिप्पिशियां भी इसलिये जोड दी गई हैं कि जिसमे पूर्वीपर सन्दर्भ पाठकों की समक्त मे भली भाँति आ जाय अथवा पुराने टीकाकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये गीता के श्लोकों की जो खींचा-तानी की है, उसे पाठक समक्त जाय (देखो गी. ३. १७-११, ६. ३; श्रीर १८. २); या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हो जाय कि जो गीतारहस्य में बतलाये गये हैं; श्रीर यह भी ज्ञात हो जाय कि इनमें से कौन कौन सिद्धान्तः गीता की संवादात्मक प्रणाली के अनुसार कहाँ कहाँ किस प्रकार आये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि, ऐसा करने से कुछ विचारों की द्विरुक्ति अवश्य हो गई है; परन्तु गीतारहस्य का विवेचन, गीता के श्रनुवाद से पृथक्, इसलिये रखना पडा है कि गीता ग्रंथ के ताल्पर्य के विषय में साधारण पाठकों में जो अम फैल गया है, वह अम अन्य रीति से पूर्णतया दूर नहीं हो सकता था। इस पद्धति से पूर्व इतिहास श्रीर श्राधार-सहित यह दिखलाने में सुविधा हो गई है कि वेदान्त, मीमांसा श्रीर

भिक्त प्रमृति विषयक गीता के सिद्धान्त भारत, सांख्यशास्त्र, वेदान्तसूत्र, उपनिषद्, श्रीर मीमांसा श्रादि मूल अन्थों में कैसे श्रीर कहाँ आये हैं। इसमें स्पष्टतया यह बत-लाना सुगम हो गया है, कि संन्यासमार्ग और कर्मयोगमार्ग में क्या भेद हैं, तथा अन्यान्य धर्ममतों और तत्त्वज्ञानों के साथ गीता की तुलना करके व्यावहारिक कर्म-दृष्टि से गीता के महत्त्व का योग्य निरूपण करना सरल हो गया है। यदि गीता पर अनेक प्रकार की टीकाएँ न लिखी गई होतीं, और अनेकों ने अनेक प्रकार से गीता के तालयांथों का प्रतिपादन न किया होता तो हमें अनेक ग्रंथ के सिद्धांत के लिये पोषक और आधारभूत मूल संस्कृत वचनों के अवतरण स्थान स्थान पर देने की कोई आवश्यकता ही न थी। किन्तु यह समय दूसरा है; लोगों के मन में यह शक्का हो जा सकती थी कि हमने जो गीतार्थ अथवा सिद्धान्त बतलाया है, वह ठीक है या नहीं। इसी लिये हमने सर्वत्र स्थलनिर्देश कर बतला दिया है, कि हमारे कथन के लिये प्रमाण क्या है; श्रीर मुख्य मुख्य स्थानों पर तो मूल संस्कृत वचनों को ही अनुवाद सहित उद्भत कर दिया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत वचनों को उद्भुत करने का और भी प्रयोजन है। वह यह कि, इनमें से अनेक वचन वेदान्त-प्रन्थों में साधारणतया प्रमाणार्थ लिये जाते हैं, श्रतः पाठकों को यहाँ उनका सहज ही ज्ञान हो जायगा और इससे पाठक सिद्धान्तों को भी भली भाँति समक सकेंगे। किन्तु यह कब संभव है कि सभी पाठक संस्कृतज्ञ हो ? इसलिये समस्त प्रन्थ की रचना इस ढंग से की गई है, कि यदि संस्कृत न जाननेवाले पाठक, संस्कृत श्लोकों को स्रोड़ कर, केवल भाषा ही पढते चले जायँ, तो ऋर्थ में कहीं भी गड़बड़ न हो। इस कारण संस्कृत श्लोकों का शब्दशः श्रनुवाद न लिख कर श्रनेक स्थलों पर उनका केवल सारांश दे कर ही निर्वाह कर लेना पड़ा है। परन्तु मूल श्लोक सदैव उपर रखा गया है, इस कारण इस मणाली से अम होने की कुछ भी आशङ्का नहीं है।

कहा जाता है, कि कोहेनूर हिरा जब भारतवर्ष से विलायत पहुँचाया गया, तब उसके नये पहलू बनाने कें लिये वह फिर खरादा गया; और, दुबारा खरादे जाने पर वह और भी तेजस्वी हो गया। हीरे के लिये उपयुक्त होनेवाला यह न्याय सत्यस्त्रि रत्नों के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है। गीता का धर्म सत्य और अभय है सही; परंतु वह जिस समय और जिस स्वरूप में बतलाया गया था, उस देश-काल आदि परिस्थिति में अब बहुत अंतर हो गया है; इस कारण अब उसका तेज पहले की भाँति कितनो ही की दृष्टि में नहीं समाता है। किसी कर्म को मला-बुरा मानने के पहले, जिस समय यह सामान्य प्रश्न ही महत्त्व का सममा जाता था कि 'कर्म करना चाहिये, अथवा न करना चाहिये, ' उस समय गीता बतलाई गई है; इस कारण उसका बहुत सा अंश अब कुछ लोगों को अनावश्यक प्रतीत होता है। और, उस पर भी निवृत्तिमार्गीय टीकाकारों की लोपा-पोती ने तो गीता के कर्मयोग के विवेचन को आजकल बहुतेरों के लिये दुर्बोध कर डाला है। इसके अतिरिक्त कुछ नये विद्वानों की यह समम हो गई है कि, अर्वाचीन काल में आधिभौतिक ज्ञान की पश्चिमी

देशों में जैसी कुछ बाद हुई है, उस बाड़ के कारण अध्यात्मशास्त्र के श्राधार पर किये गये प्राचीन कर्मयोगके विवेचन वर्तमान कालके लिये पूर्णतया उपयुक्त नहीं हो सकते। किंतु यह समक ठीक नहीं है; इस समक की पोल दिखलाने के लिये गीतारहस्य के ं विवेचन में,गीता के सिद्धांतों की जोड़ के ही,पश्चिमी पंडितों के सिद्धांत भी हमने स्थान स्थान पर संचेप मे दे दिये हैं। वस्तुतः गीता का धर्म-श्रधर्भ-विवेचन इस तुलना से कुछ श्रधिक सुदृढ़ नहीं हो जाता;तथापि श्रवीचीन काल में श्राधिमौतिक शास्त्रों की अशुतपूर्व वृद्धि से जिसकी दृष्टि में चकाचौंघ लग गई है, श्रथवा जिन्हें श्राजकल की एकदेशीय शिचापद्धति के कारण श्राधिभौतिक श्रर्थात बाह्य दृष्टि से ही नीतिशास्त्र का विचार करने की श्रादत पड गई हैं, उन्हें इस तुलना से इतना तो स्पष्ट ज्ञान हो जायगा, कि मोच-धर्म और नीति दोनों विषय श्राधिभौतिक ज्ञान के परे के हैं; श्रीर, वे यह भी जान जायंगे कि इसी से प्राचीन काल में हमारे शास्त्र-कारों ने इस विषय में जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं, उनके श्राग मानवी ज्ञान की गति श्रव तक नहीं पहुँच पाई है, यही नहीं, किन्तु पश्चिमी देशों में भी श्राध्यात्म दृष्टि से इन प्रश्नों का विचार श्रव तक हो-रहा हैं, श्रीर इन श्राध्यात्मिक ग्रंथकारों के विचार गीताशास्त्र के सिद्धान्तों से कुछ अधिक भिन्न नहीं हैं। गीतारहस्य के भिन्न भिन्न प्रकारणों में जो तुलनात्मक विवेचन हैं, उनसे यह बात स्पष्ट हो जायगी। परन्तु यह विषय ऋत्यन्त व्यापक है, इस कारण पश्चिमी परिवर्तों के मतों का जो सारांश विभिन्न स्थलों पर हम ने दे दिया है, उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना बतला देना -श्रावश्यक हैं, कि गीतार्थ को प्रतिपादन करना ही हमारा सुख्य काम है, श्रतएव गीता के सिद्धान्तों को प्रमाण मान कर पश्चिमी मतों का उन्नेख हमने केवल यही दिखलाने के लिये किया है कि, इन सिद्धांतोंसे पश्चिमी नीतिशास्त्रीज्ञों श्रथवा पण्डिती के सिद्धान्तों का कहा तक मेल है। श्रीर, यह काम हमने इस ढॅग से किया है, . कि जिस में सामान्य सराठी पाठको कों उनका श्रर्थ समक्तने में कोई कठिनाई न हो। श्रब यह निर्विवाद है, कि इन दोनों के बीच जो सूचम भेद हैं श्रीर वे हैं भी बहुत -अथवा इन सिद्धान्तों के जों पूर्ण उपपादन या विस्तार हैं, उन्हें जानने के लिये मूल पश्चिमी अंथ ही देखना चाहिये। पश्चिमी विद्वान् कहते हैं, कि कर्म-श्रकर्म विवेक अथवा नीतिशास्त्र पर नियम-बद्ध अंथ सब से पहले युनानी तत्त्ववेत्ता अरि-स्टाटल ने लिखा हैं। परंतु हमारा मत है कि ऋरिस्टाटल से भी पहले, उसके ग्रंथ की अपेचा अधिक व्यापक और तात्विक दृष्टिसे इन प्रश्नों का विचार महाभारत एवं गीता में हो चुका था, तथा श्रध्यात्मदृष्टि से गीता में जिस नीतितत्त्व का प्रतिपादन किया गया है, उससे भिन्न कोई नीतितत्त्व श्रव तक नहीं निकला है। 'संन्यासियाँ के समान रह कर तत्त्वज्ञान के विचार में शांति से श्रायु विताना श्रच्छा है; श्रथवा श्रनेक प्रकार की राजकीय उथला-पथल करना भला है '-इस विषय का जो खुलासा श्रारिस्टाटल ने किया है वह गीता में है श्रीर साक्रेटीज के इस मत का भी गीता में एक प्रकार से समावेश हो गया है कि 'मनुष्य जो कुछ पाप करता

है, वह श्रज्ञान से ही करता है। 'क्यों गीता का तो यही सिद्धान्त है कि ब्रह्मज्ञान से बुद्धि सम हो जाने पर, फ़िर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता। एपिक्युरि--यन और स्टोइक पंथों के यूनानी पिएडतों का यह कथन भी गीताको याह्य है कि पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही नीतिदृष्ट्या सब के लिये आदर्श के समान प्रमाण है; श्रीर इन पन्थवालों ने परम ज्ञानी पुरुष का जो वर्णन किया है वह गीता के स्थितप्रज्ञ श्रवस्थावाले वर्णन के समान है। मिल, स्पेन्सर श्रीर कांट प्रमृति श्राधिभौतिक-वादियों का कथन है, कि नीति की पराकाष्टा अथवा कसोटी यही है कि प्रत्येक मनुष्य को सारी मानवजाति के हितार्थ उद्योग करना चाहिये। गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ के 'सर्वभूतहिते रताः' इस वाह्य लच्चण मे उक्न कसौटी का भी समावेश हो गया है। कांट श्रौर श्रीन का, नीतिशास्त्र की उपपत्ति-विषयक तथा इच्छा-स्वातन्त्र्यसम्बन्धी सिद्धान्त भी उपनिषदों के ज्ञान के श्राधार पर गीता में आ गया है। इसकी अपेचा यदि गीता में और कुछ अधिकता न होती, तो भी वह सर्वमान्य हो गई होती। परंतु गीता इतने ही से संतुष्ट नहीं हुई; प्रत्युत उसने यह दिखलाया है, कि मोच, भिक्त श्रीर नीतिधर्म के बीच श्राधिमातिक ग्रंथ-कारों को जिस विरोध का आभास होता है, वह विरोध सचा नहीं है, एवं यह भी दिखलाया है कि ज्ञान और कर्म में संन्यासमागियों की समक्त में जो विरोध आहे श्राता है वह भी ठीक नहीं है। उसने यह दिखलाया है कि ब्रह्मविद्या का श्रीर भिक्त का जो मूल तत्त्व है वही नीति का और सत्कर्म का भी आधार है, एवं इस बात का भी निर्णय कर दिया हैं कि ज्ञान, संन्यास, कर्म और भक्ति के समुचित मेल से, इस लोक में श्रायु बिताने के किस मार्ग को मनुष्य स्वीकार करे। इस प्रकार गीताग्रंथ प्रधानता से कर्मयोग का है, श्रीर इसी लिये '' ब्रह्मविद्यान्तर्गत (कर्म) योगशास्त्र ', इस नाम से समस्त वैदिक प्रंथों में उसे अग्रस्थान प्राप्त हो गया है। गीता के विषय में कहा जाता है कि "गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरे "-एक गीता का ही पूरा पूरा अध्ययन कर लेना बस है, शेष शास्त्रों के कोरे फैलाव से क्या करना है ? यह बात कुछ मूठ नहीं है। श्रतएव जिन लोगों को हिन्दुधर्म श्रोर नीतिशास्त्र के मूलतत्त्वों से परिचय कर लेना हो, उन लोगों से हम सविनय किन्तु आग्रहपूर्वंक कहते है, कि सब से पहले श्राप इस श्रपूर्व ग्रंथ का अध्ययन कीजिये। इसका कारण यह है, कि चर-श्रचर सृष्टि का श्रीर चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसा,उपनिषद् श्रौर वेदान्त श्रादि प्राचीन शास्त्र उस समय जितनी हो सकती थी उतनी,पूर्ण श्रवस्था मे आ चुके थे; श्रीर इसके बाद ही वैदिक धर्म को ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान एवं कर्मयोग विषयक श्रन्तिम स्वरूप प्राप्त हुआ; तथा वर्तमान काल में प्रचलित वैदिक धर्म का मूल ही गीता में प्रतिपादित होने के कारण हम कह सकते हैं, कि संचेप में किन्तु निस्सिद्ग्ध रीति से वर्तमानकालीन हिन्दुधर्म के तत्त्वों को समका देनेवाला गीता की जोड का दूसरा प्रथ संस्कृत साहित्य में है ही नहीं।

उन्निखित वन्नव्य से पाठक सामान्यतः समक्त सर्वेगे कि गीतारहस्य के विवेचन का कैसा क्या ढँग है। गीता पर जो शांकरभाष्य है उसके तीसरे श्रध्याय के श्रारम्भ में प्रातन टीकाकारों के श्रभिप्रायों का उन्नेख है: इस उन्नेख से ज्ञात होता है कि गीता पर पहले कर्मयोगप्रधान टीकाएँ रही होंगी। किन्त इस समय ये टीकाएँ उपलब्ध नहीं हैं: श्रतएव यह कहने में कोई चति नहीं कि. गीता का कर्मयोग-प्रधान और तुलनात्मक यह पहला ही विवेचन है। इसमें कुछ श्लोकों के अर्थ, उन अर्थों से मिन्न हैं, कि जो आजकल की टीकाओं में पाये जाते हैं; एवं ऐसे अनेक निवय भी बतलाये गये हैं कि जो श्रव तक की प्राकृत टीकाश्रों में विस्तारसहित कहीं भी नहीं थे। इन विषयों को और इनकी उपपत्तियों को यद्यपि हमने -संज्ञेप में ही बतलाया है तथापि यथाशक्य सुस्पष्ट और सुबोध रीति से बतलाने के उद्योग में हमने कोई बात उठा नहीं रखी है। ऐसा करने में यद्यपि कहीं कहीं दिस्की हो गई है, तो भी हमने उसकी कोई परवा नहीं की और जिन शब्दों के अर्थ अब तक भाषा में प्रचलित नहीं हो पाये हैं, उनके पर्याय शब्द उनके साथ ही साथ अनेक स्थलों पर दे दिये हैं। इसके अतिरिक्त इस विषय के प्रमुख प्रमुख सिद्धान्त सारांश रूप से स्थान स्थान पर, उपपादन से पृथक कर दिखला दिये गये हैं। फिर भी शास्त्रीय और गहन विषयों का विचार थोडे शब्दों में करना सदैव कठीण है. श्रीर इस विषय की भाषा भी श्रभी स्थिर नहीं हो पाई है। श्रतः हम जानते हैं कि श्रम से. दृष्टिदोष से, श्रथवा श्रन्यान्य कारणों से हमारे इस नथे ढॅग के विवेचन में कठिनाई, दुर्बोधता, श्रपूर्णता श्रीर श्रन्य कोई दोष रह गये होंगे । परंत भगवद्गीता पाठकों से अपरिचित नहीं है वह हिन्दुओं के लिये एकदम नई वस्तु नहीं है कि जिसे उन्होंने कमी देखा सुनान हो । ऐसे बहुतरे लोग हैं, जो नित्य नियम से भगवद्गीता का पाठ किया करते हैं और ऐसे पुरुष भी थोड़े नहीं हैं, कि जिन्होंने इसका शास्त्रीय दृष्ट्या अध्ययन किया है अथवा करेंगे । ऐसे अधिकारी पुरुषों से हमारी एक प्रार्थना है कि जब उनके हाथ में यह प्रन्थ पहुँचे श्रीर यदि उन्हें इस प्रकार के कुछ दोष मिल जायँ, तो वे कृपा कर हमें उनकी सचनां दे दें। ऐसा होने से हम उनका विचार करेंगे श्रीर, यदि द्वितीय संस्करण के प्रकाशित करने का श्रवसर श्राया तो उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जावेगा। सम्भव है, कुछ लोग सममे ्रिक, हमारी कोई विशेष सम्प्रदाय है, श्रीर उसी सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये हम गीता का, एक प्रकार का, विशेष अर्थ कर रहे हैं। इसलिये यहाँ इतना कह देना श्रावश्यक है कि, यह गीतारहस्य प्रन्थ किसी भी व्यक्ति-विशेष अथवा सम्प्रदाय के उदेश से लिखा नहीं गया है। हमारी बुद्धि के अनुसार गीता के मूल संस्कृत श्लोक का जो सरल श्रर्थ होता है, वही हमने लिखा है। ऐसा सरल श्रर्थ कर देने से-श्रीर श्राजकल संस्कृत का बहुत कुछ प्रचार हो जाने के कारण, बहुतेरे लोक समक सकेंगे कि श्रर्थ सरल है या नहीं-यदि इसमें कुछ सम्प्रदाय की गन्ध श्राजावे, तो वह गीता - का है, हमारा नहीं। श्रर्जुन ने भगवान से कहा था कि " मुक्ते दो चार मार्ग बतला

कर उलमान में न डालिये, निश्चयपूर्वक ऐसा एक ही मार्ग बतलाइये कि जो श्रेयस्कर हो (गी. ३. २; ४, १); " इससे प्रगट ही है कि गीता में किसी न किसी एक ही विशेष मत का प्रतिपादन होना चाहिये। मूल गीता का ही अर्थ करके, निराग्रह बुद्धि से हमें देखना है कि वह एक ही विशेष मत कौन सा है; हमें पहले ही से कोई मल स्थिर करके गीता के अर्थ की इसलिये खींचातानी नहीं करनी है, कि इस पहले से ही निश्चित किये हुए मत से गीता का मेल नहीं मिलता। सारांश, गीता के वास्तविक रहस्य का,-फिर चाहे वह रहस्य किसी भी सम्प्रदाय का हो-गीताभक्तों में प्रसार करके भगवान के ही कथनानुसार यह ज्ञानयज्ञ करने के लिये हम प्रवृत्त हुए हैं। हमे आशा है, कि इस ज्ञानयज्ञ की अन्यंगता की सिद्धि के लिये, ऊपर जो ज्ञानभिन्ना माँगी गई है, उसे हमारे देशवन्धु और धर्म-बन्धु बढे आनंद से देंगे।

प्राचीन टीकाकारों ने गीता का जो तात्पर्य निकाला है उसमें, श्रीर हमारे मतानुसार गीता का जो रहस्य है उसमें, भेद क्यों पडता है ? इस भेद के कारण नीतारहस्य मे विस्तारपूर्वक बतलाये गए हैं। परन्तु गीता के तात्पर्य-सम्बन्ध में -यद्यपि इस प्रकार मतभेद हुन्ना करे, तो भी गीता के जो भापानुवाद हुए हैं उनसे हमें इस प्रंथ को लिखते समय श्रन्यान्य वातों में सदैव ही प्रसंगानसार थोड़ी-वहत सहायता मिली है; एतदर्थ हम उन सब के ऋत्यन्त ऋणी है। इसी प्रकार उन पश्चिमी परिडतों का भी उपकार मानना चाहिये, कि जिनके अन्थों के सिद्धातों का हमने स्थान-स्थान पर उन्नेख किया है। श्रीर तो क्या, यदि इन सब ग्रन्थों की सहायता न मिली होती, तो यह शंथ लिखा जाता या नहीं-इसमें सन्देह ही है। इसी से हमने प्रस्तावना के श्रारम्भ में ही साधु तुकाराम का यह वाक्य लिख दिया है—''संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी''। सदा सर्वदा एक सा उपयोगी होने -वाला अर्थात् त्रिकाल-अवाधित जो ज्ञान है, उसका निरूपण करनेवाले गीता जैसे अन्थ से काल-भेद के श्रनुसार मनुष्य की नवीन नवीन स्फूर्ति प्राप्त हो, तो इसमें कोई त्राश्चर्य नहीं है; क्योंकि ऐसे व्यापक अन्य का तो यह धर्म ही रहता है। परन्त इतने ही से प्राचीन परिखतों के वे परिश्रम कुछ न्यर्थ नहीं हो जाते, कि जो उन्होंने उस प्रनथ पर किये हैं। पश्चिमी पिएडतों ने गीता के जो अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन अभृति यूरोप की भाषात्रों में किये हैं, उनके लिये भी यही न्याय उपयुक्त होता है। ये अनुवाद गीता की प्रायः प्राचीन टिकाओं के श्राधार से किये जाते हैं। फिर कुछ पश्चिमी परिडतों ने स्वतंत्र रीति से गीता के अर्थ करने का उद्योग आरंभ कर दिया है। परन्तु सच्चे (कर्म-) योग का तत्त्व श्रथवा वैदिक धार्मिक सम्प्रदायों का इतिहास भन्नी भाँति समम न सकने के कारण या बहिरंग परीचा पर ही इनकी विशेष रुचि रहने के कारण अथवा ऐसे ही और कुछ कारणों से इन पश्चिमी परिडतों के ये निवेचन प्रधिकतर अपूर्ण और कुछ कुछ स्थानों में तो सर्वथा आमक और भूलों से भरे पड़े हैं। यहाँ पर पश्चिमी परिडतों के गीता-विषयक प्रथों का विस्तृत

विचार करने श्रथवा उनकी जॉच करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। उन्होंने जो प्रमुख प्रश्न उपस्थित किये हैं, उनके सम्बन्ध में हमारा जो वक्रव्य है वह इस प्रन्थ के परिशिष्ट प्रकरण में है। किन्तु यहाँ गीताविषयक उन श्रंग्रेज़ी लेखों का उन्नेख कर देना उचित प्रतीत होता है, कि जो इन दिनों हमारे देखने में आये हैं। पहला लेख मि० ब्रुक्स का है। मि० ब्रुक्स थित्रासिफस्ट पंथ के हैं। इन्होंने अपने गीता-विषयक प्रन्थ में सिद्ध किया है, कि भगवद्गीता कर्मयोग-प्रधान है: श्रीर ये श्रपने व्याख्यानों में भी इसी मत को प्रतिपादन किया करते हैं। दसरा लेख मद्रास के मि. एस. राधाकृष्णम् का है; यह छोटे से निबंध के रूप मे, श्रमेरिका के 'सार्वराष्ट्रीय नीतिशास्त्रसंबंधी त्रैमासिक' में प्रकाशित हुत्रा है (जुलाई १६११)। इसमें श्रात्म-स्वातंत्र्य श्रोर नीतिधर्म इन दो विषयों के संबंध से गीता श्रीर कान्ट की समता दिखलाई गई है। हमारे मत से यह साम्य इससे भी कहीं अधिक व्यापक है; श्रीर कान्ट की अपेचा शीन की नैतिक उपपत्ति गीता से कहीं अधिक मिलती जुलती है। परन्तु इन दोनों प्रश्नों का खुलासा जब इस यंथ में किया ही गया है, तब यहाँ उन्हीं को दुहराने की त्रावरयकता नहीं है। इसी प्रकार पण्डित सीतानाथ तत्त्वभूषण्-कर्तृक 'कृष्ण श्रोर गीता' नामक एक श्रंग्रेजी ग्रंथ भी इन दिनों प्रकाशित हन्ना है। इसमे उक्त परिडतजी के गीता पर दिये हुए बारह ज्याख्यान हैं। किंतु उक्त प्रंथों के पाठ करने से कोई भी जान लेगा, कि तत्त्वभूषण्जी के अथवा मि. ब्रुक्स के प्रतिपादन मे श्रीर हमारे प्रतिपादन में बहुत श्रंतर है। फिर भी इन लेखों से ज्ञात होता है, कि गीताविषयक हमारे विचार कुछ अपूर्व नहीं हैं; और इस सुचिन्ह का भी ज्ञान होता है कि गीता के कर्मयोग की श्रोर लोगों का ध्यान श्रधिकाधिक श्राकिषत हो रहा है। श्रतएव यहाँ पर हम इन सब श्राधुनिक लेखकों का श्रीमनंदन करते हैं।

यह प्रंथ मण्डाले में लिखा तो गया था, पर लिखा गया था पेन्सिल से; श्रौर काट-छांट के श्रातिरिक्ष इसमें श्रौर भी कितने ही नये सुधार किये गये थे। इसलिये सरकार के यहाँ से इसके लौट श्राने पर प्रेस में देने के लिये शुद्ध काणी करने की श्रावश्यकता हुई। श्रौर यदि यह काम हमारे ही भरोसे पर छोड दिया जाता तो इसके प्रकाशित होने में श्रौर न जाने कितना समय लग गया होता! परन्तु श्रीयुत वामन गोपाल जोशी, नारायण कृष्ण गोगटे, रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर, रामकृष्ण सदाशिव पिंपुटकर, श्रप्पाजी विष्णु कुलकर्णी प्रसृति सज्जनों ने इस काम में वढे उत्साह से सहायता दी; एतदर्थ इनका उपकार मानना चाहिये। इसी प्रकार श्रीयुत कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर ने, श्रौर विशेषतया वेदशास्त्रसम्पन्न दीचित काशीनाथशास्त्री लेले ने बम्बई से यहाँ श्राकर अन्य की हस्तिलिखित प्रति को पढ़ने का कष्ट उठाया एवं श्रनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूचनाएँ दी जिनके लिये हम उनके श्रुणी हैं। फ़िर भी स्मरण रहे कि, इस ग्रंथ में प्रतिपादित मतों की जिम्मेदारी हमारी ही है। इस प्रकार ग्रंथ छुपने योग्य तो हो गया, परंतु युद्ध के कारण कागज की कमी होनेवाली थी; इस कमी को बम्बई के स्वदेशी कागज के पुतलीघर के

मालिक मेसर्स 'डी. पदमजी और सन 'ने,हमारी इच्छा के अनुसार अच्छा कागज समय पर तैयार करके, दूर कर दिया। इससे गीता अन्थ को छापने के लिये श्रच्छा काग्ज मिल सका। किन्तु प्रन्थ श्रनुमान से श्रधिक बढ़ गया, इससे काग्ज़ की कमी फिर पड़ी। इस कमी को पूर्त के पेपर मिल के मालिकों ने यदि दूर न कर दिया होता, तो और कूछ महीनों तक पाठकों को अन्थ के अकाशित होने की प्रतीचा करनी पड़ती। श्रतः उक्न दोनों पुतलीघरों के मालिकों को, न केवल हमही प्रत्युत पाठक भी धन्यवाद दें। श्रव श्रन्त में प्रुफ संशोधन का काम रह गया; जिसे श्रीयुत रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर, रामकृष्ण सदाशिव पिंपुटकर श्रीर श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत ने स्वीकार किया । इसमें भी, स्थान-स्थान पर अन्याय अन्थों का जो उल्लेख किया गया है, उनको मूल अन्थों से ठीक ठीक जाँचने एवं यदि कोई व्यङ्ग रह गया हो तो उसे दिखलाने का काम श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत ने श्रकेले ही ने किया है। विना इनकी सहायता के इस प्रन्थ को हम इतनी शीव्रता से प्रकाशित न कर पाते । श्रतएव हम इन सव को हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब रही छुपाई, जिसे चित्रशाला छापखाने के स्वत्वाधिकारी ने सावधानी पूर्वक शीव्रता से छाप देना स्वीकार कर तदनुसार इस कार्य को पूर्ण कर दिया; इस निमित्त अन्त में इनका भी उपकार मानना आवश्यक है । खेत में फसल हो जाने पर भी फसल से अनाज तैयार करने, श्रीर भोजन करनेवालों के मह में पहुँचने तक जिस प्रकार अनेक लोगों की सहायता अपेचित रहती है. वैसी ही कुछ श्रंशों में प्रन्थकार की-कम से कम हमारी तो श्रवश्य-स्थिति है। श्रतएव उक्न रीति से जिन लोगों ने हमारी सहायता की-फिर चाहे उनके नाम यहाँ श्राये हों श्रथवा न भी श्राये हों—उनको फ़िर एक वार धन्यवाद दे कर हम इस प्रस्तावना को समाप्त करते हैं।

प्रस्तावना समाप्त हो गई। अब जिस विषय के विचार में बहुतेरे वर्ष बीत गये हैं, और जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर आनन्द होता गया, वह विषय आज अन्य के रूप में हाथ से प्रथक् होनेवाला है, यह सोच कर यद्यपि बुरा लगता है, तथापि संन्तोष इतना ही है कि ये विचार—सध गये तो ज्याज सहित, अन्यथा ज्यों के त्यों—अगली पीढी के लोगों को देने के लिये ही हमें आस हुए थे। अतएव वैदिक धर्म के राजगुद्ध के इस पारस को कठोपनिषद् के "उत्तिष्ठ! जाअत! प्राप्य वरान्निबोधत!" (क. ३. १४)—उठो! जागो! और (भगवान् के दिये हुए) इस वर को समक्त लो—इस मन्त्र से होनहार पाठकों को प्रेमोदकपूर्वक सौंपते हैं। प्रत्यच भगवान् का ही निश्चयपूर्वक यह आखासन है, कि इसी में कर्म—अकर्म का सादा बीज है; और इस धर्म का स्वल्प आचरण भी बढे बढे सक्कटो से बचाता है। इससे अधिक और क्या चाहिये? सृष्टि के इस नियम पर ध्यान दे कर कि "विना किये कुछ होता नहीं है" तुम को निष्काम बुद्धि से कार्य-

कत्तां होना चाहिय, तब फिर सब कुछ हो गया। निरी स्वार्थपरायण बुद्धि से गृहस्थी चलाते जो लोग हार कर थके गये हों, उनका समय बिताने के लिये, ध्रथवा संसार को छुड़ा देने की तैयारी के लिये गीता नहीं कही गई है। गीता-शास्त्र की प्रवृत्ति तो इसिलये हुई है, कि वह इसकी विधि बतलावे कि मोच्हिष्ट से संसार के कमें ही किस प्रकार किये जावें; और तात्त्विक दृष्टि से इस बात का उपदेश करें कि संसार में मनुष्यमात्र का सच्चा कर्तव्य क्या है। अतः हमारी इतनी ही बिनती है, कि पूर्व अवस्था में ही—चढती हुई उम्र में ही—प्रत्येक मनुष्य गृहस्थाश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीन शास्त्र को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समसे विना न रहे।

यूना, अधिक वैशाख, ) संवत १६७२ वि०।

बाल गंगाधर तिलक।

## गीतारहस्य की साधारण अनुक्रमणिका।

| विषय।                  |                  |           |           |       |              | पृष्ठ ।        |
|------------------------|------------------|-----------|-----------|-------|--------------|----------------|
| मुखपृष्ठ ।             | •••              | •••       | •••       | •••   | •••          | 3              |
| समर्पेख ।              | •••              | •••       | •••       | •••   | •••          | Ł              |
| गीतारहस्य की भि        | न्न-भिन्न त्रावृ | त्तयाँ।   | •••       | •••   | •••          | Ę              |
| सप्तम मुद्रग्य की अ    | प्रस्तावना       |           | •••       | •••   | •••          | <b>७</b> –5    |
| षष्टम पुनर्भुद्रण की   | ो प्रस्तावना ।   | •••       | •••       | •••   | •••          | 8-33           |
| चतुर्थ ग्रावृत्ति की   | प्रस्तावना ।     | •••       | •••       | •••   | •••          | १२–१६          |
| अनुवादक की भूरि        | मेका।            | •••       | •••       | •••   |              | 9 <b>5-</b> 20 |
| गीतारहस्य का पुन       | र्भुद्रण         | 1 9-9     | •••       | •••   | •••          | २१             |
| अस्तावना ( प्रथम       | वृत्ति )।        | •••       | •••       | • • • | •••          | २३–३४          |
| गीतारहस्य की सा        | धारण श्रनुका     | गणिका ।   | •••       | •••   | •••          | ३४             |
| गीतारहस्य के प्रत्य    | ोक प्रकरण के     | विषयों व  | ी अनुक्रम | णिका। | •••          | ३७-४६          |
| संचिप्त चिन्हों का     | ब्योरा, इत्या    | दे ।      | •••       | ***   | •••          | 80-88          |
| गीतारहस्य श्रथवा       | कर्मयोगशास्त्र   | 11        |           | •••   | •••          | 8-405          |
| गीता की बहिरङ्ग-       | परीचा ।          | • • •     | ***       | •••   |              | 834-3          |
| गीता के श्रनुवाद       | का उपोद्धात      | 1         | •••       | •••   |              | 9-485          |
| गीता के श्रध्यायों     | •                |           | मिशिका ।  | ***   |              |                |
| श्रीमद्भगवद्गीता-म्    |                  | _         | •         | •••   | ****         | (6-404         |
| श्रीर टिप्पणियँ        | ,                | યા ઝલુવ   | 19        |       |              |                |
|                        |                  | •••       | •••       | •••   | ६०           | 0-543          |
| श्लोकों की सूची।       | ***              | •••       | •••       | •••   | 54           | (३-5६४         |
| अन्यों, ब्याख्यात्रों  | तथा व्यक्तिनि    | देंशों की | सूची।     | •••   | 5            | {\-558         |
| रहिन्दुधर्मग्रन्थों का | परिचय ।          | ***       | ***       | •••   | <del>द</del> | **             |

239 EUI 18 8

## गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के विषयों की अनुक्रमणिका ।

~G\$0~

#### पहला प्रकरण-विषयप्रवेश।

श्रीमद्गगवद्गीता की योग्यता—गीता के श्रध्याय-परिसमाप्ति-सूचक सङ्कल्पविता शब्द का श्रर्थ=श्रन्यान्य गीताश्रों का वर्णन, श्रोर उनकी एवं योगवासिष्ठ
श्रादि की गौणता—प्रन्थपरीचा के भेद-भगवद्गीता के श्राधुनिक बहिरङ्गपरीचकमहाभारत प्रणेता का बतलाया हुआ गीता-तात्त्पर्य—प्रस्थानत्रयी श्रोर उस पर
साम्प्रदायिक भाष्य-इनके श्रनुसार गीता का तात्त्पर्य-श्रीशङ्कराचार्य-मधुसूदनतत्त्वमित-पैशाचभाष्य—रामानुजाचार्य—मध्याचार्य—वह्नभाचार्य—निवार्क—
श्रीधरस्वामी—ज्ञानेश्वर—सब की साम्प्रदायिक दृष्टि से उसकी उपेचा-गीता
का उपक्रम श्रोर उपसंहार-परस्पर्-विरुद्ध नीति-धूमी का मगदा श्रीर उनमें होनेवाला कर्त्तव्यधर्म-मोह-इसके निवारणार्थ गीता का उपदेश। ..... पृ. १-२७।

#### दूसरा प्रकरण-कर्मजिज्ञासा।

कर्त्तंच्य-मृद्धता के दो श्रंग्रेज़ी उदाहरण-इस दृष्ट से महाभारत का महत्त्व— श्रिहंसाधर्म श्रीर उसके अपवाद—समा श्रीर उसके अपवाद-हमारे शास्त्रों का -सत्यानृतिविवेक-श्रंग्रेज़ी नीतिशास्त्र के विवेचन के साथ उसकी तुलना-हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि की श्रेष्ठता श्रीर महत्ता-प्रतिज्ञा-पालन श्रीर उसकी मर्यादा-श्रास्त्रकारों की दृष्टि की श्रेष्ठता श्रीर महत्ता-प्रतिज्ञा-पालन श्रीर उसकी मर्यादा-श्रास्त्रका श्रीर उसका अपवाद-'मरने से जिन्दा रहना श्रेयस्कर है' इसके श्रपवाद —श्रात्मरत्ता-माता, पिता, गुरु प्रमृति पूज्य पुरुषों के सम्बंध में कर्त्तंच्य श्रीर उनके श्रपवाद-काम, त्रोध श्रीर लोभ के निग्रह का तारतम्य-धर्म श्रादि गुर्खों के श्रवसर श्रीर देश-काल-श्रादि मर्यादा-श्राचार का तारतम्य-धर्म-श्रधर्म की स्वन्मता श्रीर गीता की श्रपूर्वता।...

#### तीसरा प्रकरण-कर्मयोगशास्त्र।

कर्मजिज्ञासा का महत्त्व, गीता का प्रथम अध्याय श्रौर कर्मयोगशास्त्र की श्रावश्यकता-कर्म शब्द के श्रर्थ का निर्णय-मीमांसकों का कर्म-विभाग-योग , शब्द के श्रर्थ का निर्णय-गीता में योग=कर्मयोग, श्रौर वही प्रतिपाद्य है-कर्म- श्रक्म के पर्याय शब्द-शास्त्रीय प्रतिपादन के तीन पन्थ, श्राधिमोतिक, श्राधि-दैविक, श्राध्यात्मिक-इस पन्थमेद का कारण-कोंट का मत-गीता के श्रनुसार श्रध्यात्मदृष्टि की श्रेष्ठता—धर्म शब्द के दो श्रथ, पारलाकिक श्रीर व्यावहारिक— चातुवर्ण्य श्रादि धर्म—जगत् का धारण करता है, इसलिये धर्म—चोदनालचण्य धर्म-धर्म-श्रथमं का निर्णय करने के लिये साधारण नियम—' महाजनो येन गतः स पन्थाः ' श्रीर इसके दोष—' श्रति सर्वत्र वर्जयेत् ' श्रीर उसकी श्रपूर्णता— श्रविरोध से धर्मनिर्णय-कर्मयोगशास्त्र का कार्य । ... पृ. ४१—७३ ।

## चौथा प्रकरण्-ग्राधिभौतिक सुखवाद।

स्वस्तप-प्रस्ताव—धर्म-प्रधर्म-निर्णायक तस्व—चार्वाक का केंवल स्वार्थ—
हॉटस का दूरदर्शी स्वार्थ-स्वार्थ-बुद्धि के समान ही परोपकारबुद्धि भी नैसर्गिक है—
याज्ञवन्त्य का प्रात्मार्थ-स्वार्थ-परार्थ-उभयवाद प्रथवा उदात्त या उच्च स्वार्थ—
उस पर प्राचिप—परार्थ-प्रधान पच्च-प्रधिकांश लोगों का प्रधिक सुख-इस पर
प्राचिप-किस प्रकार और कौन निश्चित करें कि अधिकांश लोगों का प्रधिक सुख
क्या है-कर्म की अपेचा कर्त्ता की बुद्धि का महत्त्व-परोपकार क्यों करना चाहिये।
-मनुष्यजाति की पूर्ण अवस्था—श्रेय और प्रेय-सुखदु:ख की अनित्यता और
नीतिधर्म की नित्यता। ... पृ. ७४—६३।

## पाँचवाँ प्रकरण--सुखदुःखविवेक ।

सुख के तिये प्रत्येक की प्रवृत्ति—सुखदुःख के बच्चण और भेद—सुख स्वतन्त्र है या दुःखाभावरूप ? संन्यासमार्ग का मत-उसका खराडन-गीता का सिद्धान्त-सुख श्रीर दुःख, दो स्वतन्त्र भाव हैं-इस लोक में प्राप्त होनेवाले सुख-दुःख विपर्यय-संसार में सुख अधिक है या दुःख-पश्चिमी सुखाधिक्य-वाद-मनुष्य के श्रात्महत्त्या न करने से ही संसार का सुखमयत्व सिद्ध नहीं होता-सुख की इच्छा की श्रपार वृद्धि-सुख की इच्छा सुखोपभोग से तृप्त नहीं होती-श्रित-एव संसार में दु:ख की श्रधिकता-हमारे शास्त्रकारों का तद्तुकूल सिद्धान्त-शोपेनहर का मत-ग्रसन्तोष का उपयोग-उसके दुष्परिणाम को हटाने का उपाय -सुख-दु:ख के अनुभव की आत्मवशता और फलाशा का लच्च-फलाशा को त्यागने से ही-दु:खनिवारण होता है, श्रतः कर्भत्याग का निषेध-इन्द्रिय-निश्रह की मर्यादा-कर्मयोग की चतुःस्त्री-शारीरिक अर्थात् आधिभौतिक सुख का पशुधर्मैत्व-श्रात्मप्रसाद्ज श्रर्थात् श्राध्यात्मिक सुख की श्रष्टता श्रौर नित्यता-इन दोनों सुखों की प्राप्ति ही कर्मयोग की दृष्टि से परम साध्य है-विषयोपभोग सुख श्रनित्य है श्रौर परम ध्येय होने के लिये श्रयोग्य है-श्राधिभौतिक सुखवाद पु. ६४-१२२ ! की अपूर्णता।

## छुठा प्रकरण-आदिदैवतपत्त और त्तेत्र-तेत्रज्ञ-विचार।

पश्चिमी सदसिद्वेकदेवतापच—उसी के समान मनोदेवता के संवंध में हमारे प्रन्थों के वचन—आधिदेवत पच पर आधिमौतिक पच का आचेप—आदत और अभ्यास में कार्य-अकार्य का निर्णय शीघ्र हो जाता है—सदसिद्वेक कुछ निराली शिक्त नाहीं है—अध्यात्मपच के आचेप—मनुष्यदेहरूपी वड़ा कारखाना—कर्मेन्द्रि-यों और ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार—मन और बुद्धि के पृथक् पृथक् काम—व्यवसायात्मक और वासनात्मक बुद्धि का भेद एवं सम्बन्ध—व्यवसायात्मक बुद्धि एक ही है, परन्तु साच्चिक आदि भेदों से तीन प्रकार की है—सदसिद्वेक बुद्धि इसी में है, पृथक् नहीं है—चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार का और चर-अचर विचार का स्वरूप एवं कर्मयोग से सम्बन्ध—चेत्र शब्द का अर्थ-चेत्रज्ञ का अर्थात् आत्मा का अस्तित्व—चर-अत्तर-विचार की प्रस्तावना। ... प्र. १२३—१४८।

#### सातवाँ प्रकरण-कापिल सांख्यशास्त्र अथवा ज्ञराज्ञर-विचार।

चर और अचर का विचार करनेवाले सास्त्र—काणादों का परमाणु-वाद—कापिल—सांख्य शब्द का अर्थ—कापिल सांख्य विपयक अन्थ—सत्कार्यवाद —जगत का मूल द्रव्य अथवा प्रकृति एक ही है—सत्त्व, रज और तम उसके तीन गुण हैं—त्रिगुण की साम्यावस्था और पारस्परिक रगडे-कगड़े से नाना पदार्थों की उत्पत्ति—प्रकृति अव्यक्त, अलिखत, एक ही और अचेतन है—अव्यक्त से व्यक्त—प्रकृति से ही मन और बुद्धि की उत्पत्ति—सांख्यशास्त्र को हेकल का जड़ाहैत और प्रकृति से आत्मा की उत्पत्ति स्वीकृत नहीं—प्रकृति और पुरुप दो स्वतन्त्र तत्व हैं—इनमें पुरुष अकर्ता, निर्गुण और उदासीन है, सारा कर्नृत्व प्रकृति का है—दोनों के संयोग से सृष्टि का विस्तार—प्रकृति और पुरुप के भेद को पहचान तेने से कैवल्य की अर्थात् मोच की प्राप्ति—मोच किसका होता है, प्रकृति का या पुरुष का ?—सांख्यों के असंख्य पुरुष, और वेदान्तियों का एक पुरुप—त्रिगुणातीत अवस्था—सांख्यों के और तत्सदृश गीता के सिद्धान्तों के भेद । पृ. १४६—१६८।

### श्राठवाँ प्रकरण्--विश्व की रचना श्रौर संहार।

प्रकृति का विस्तार—ज्ञान-विज्ञान का लचण—भिन्नभिन्न सृष्ट्युरपत्तिक्रम और उनकी श्रन्तिम एकवाक्यता—श्राधुनिक उत्क्रांति-वाद का स्वरूप और सांख्य के गुणोत्कर्ष तत्त्व से उसकी समता—गुणोत्कर्ष का श्रथवा गुण-परिणामवाद का निरूपण—प्रकृति से प्रथम व्यवसायात्मक बुद्धि की श्रौर फिर श्रहङ्कार की उत्पत्ति—उनके त्रिघात श्रनन्तमेद—श्रहङ्कार से फिर सेन्द्रिय-सृष्टि के मन सिहत ग्यारह तत्त्वों की और निरिन्द्रय-सृष्टि के तन्मात्रक्षी पाँच तत्त्वों की उत्पत्ति—इस वात का निरूपण कि, तन्मात्राएँ पाँच ही क्यों हैं और सूच्मेन्द्रियाँ ग्यारह ही क्यों हैं—सूचम सृष्टि से स्थूल विशेष—पचीस तत्त्वों का ब्रह्मायडवृत्त—श्रनुगीता का ब्रह्मवृत्त श्रौर गीता का श्रश्रत्थवृत्त—पचीस तत्त्वों का वर्गीकरण करने की

सांख्यों की तथा वेदान्तियों की भिन्न-भिन्न रीति—उनका नक्ताशा—वेदान्त-प्रन्थों में वर्णित स्थूल पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति का क्रम—श्रीर फ्रिर पञ्चीकरण से सारे स्थूल पदार्थ—उपनिषदों के त्रिवृत्करण से उसकी तुलना—सजीव सृष्टि श्रीर लिङ्ग-शरीर—वेदान्त में वर्णित लिङ्गशरीर का श्रीर सांख्यशास्त्र में वर्णित लिङ्गशरीर का भेद—बुद्धि के भाव श्रीर वेदान्त का कर्म—प्रलय—उत्पत्ति-प्रलय-काल—करूप-युगमान—ब्रह्मा का दिन-रात श्रीर उसकी सारी श्रायु—सृष्टि की उत्पत्ति के श्रन्य कम से विरोध श्रीर एकता। ... पू. १६६—१६४।

#### नवाँ प्रकरण्-श्रध्यातम ।

प्रकृति श्रौर पुरुष-रूप द्वैत पर श्राचेप--दोनों से परे रहनेवाले का विचार करने की पद्धति-दोनों से परे का एक ही परमात्मा श्रथवा परम पुरुष-प्रकृति (जगत्), पुरुष (जीवं) श्रीरं परमेश्वर, यह त्रयी-गीता में वर्णित परमेश्वर का स्वरूप--व्यक्त अथवा सगुण रूप और उसकी गौणता--अव्यक्त किन्तु माया से व्यक्त होनेवाला--- अव्यक्त के ही तीन भेद-सगुण, निर्गुण और सगुण-निर्गुण उपनिषदों के तत्सदश वर्णन-उपनिषदों में उपासना के लिये बतलाई हुई विद्याएँ श्रौर प्रतीक--त्रिविध श्रब्यक्त रूप में निर्गुण ही श्रेष्ठ है (पृष्ठ २०८)-उक्र सिद्धान्तों की शास्त्रीय उपपत्ति-निर्गुण श्रौर सगुण के गहन अर्थ-श्रमृतत्व की स्वभावसिद्ध करूपना-सृष्टिज्ञान कैसे और किसका होता है ?-ज्ञानिकया का वर्शन श्रोर नाम-रूप की व्याख्या-नाम-रूप का दृश्य श्रीर वस्तुतत्त्व-सत्य की ध्याख्या-विनाशी होने से नाम-रूप श्रसत्य हैं श्रीर नित्य होने से वस्तुतत्त्व सत्य है-वस्तुतत्त्व ही श्रज्ञर-ब्रह्म है श्रौर नाम-रूप माया है-सत्य श्रीर मिथ्या शब्दों का वेदान्तशास्त्रानुसार श्रर्थ-श्राधिभौतिक शास्त्रों की नाम-रूपात्मकता (पृष्ठ२२१)-विज्ञान-वाद वेदान्त को आह्य नहीं-मायावाद की प्राचीनता--नाम-रूप से ब्राच्छादित नित्य ब्रह्म का, श्रीर शारीर त्रात्मा का स्वरूप एक ही है-दोनों को चिद्रुप क्यों कहते हैं ?-ब्रह्मात्मैक्य यानी यह ज्ञान कि ' जो पिएड में है, वही ब्रह्मांग्ड में है'-ब्रह्मानंद में मन की मृत्यु, तुरीयावस्था श्रथवा निर्विकल्प समाधि-श्रमृतत्व-सीमा श्रौर मरण का मरण ( पृ. २३४ )-द्वैतवाद की उत्पत्ति गीता श्रीर उपनिषद् दोनों श्रद्धैत वेदान्त का ही प्रतिपादन करते हैं--निर्गुण में सगुण साया की उत्पत्ति कैसे होती है-विवर्त-वाद श्रीर गुण-परिणाम-वाद-जगत्, जीव श्रौर परमेश्वरविषयक श्रध्यात्मशास्त्र का संन्तिस सिद्धान्त (पृ. २४३)-ब्रह्म का सत्यानृतत्व-ॐ तत्सत् श्रीर श्रन्य ब्रह्मनिर्देश-जीव परमेश्वरका 'श्रंश ' कैसे हैं ?-परमेश्वर दिकाल से श्रमर्थादित हैं ( पृ. २४७ )-श्रध्यात्मशास्त्र का श्रन्तिम सिद्धान्त-देहेन्द्रियों मे भरी हुई साम्यबुद्धि-मोत्तस्वरूप श्रीर सिद्धा-वस्था का वर्णन (पृ. २५०) ऋग्वेद के नासदीय सुक्त का साथ विवरण पूर्वापर प्रकरण की सङ्गति । ... ...पृ. १६६--२४६।

### . दसवाँ प्रकरण-कर्मविपाक श्रौर श्रात्मस्वातन्त्र्य।

मायास्ष्टि श्रीर ब्रह्मसृष्टि—देह के कोश श्रीर कर्माश्रयीभूत लिङ्गशरीर— कर्म, नाम-रूप श्रीर माया का पारस्परिक सम्बन्ध-कर्म की श्रीर माया की व्याख्या-माया का मूल त्रगम्य है, इसिलये यद्यपि माया परतन्त्र हो तथापि श्रनादि है-मायात्मक प्रकृति का विस्तार श्रयवा सृष्टि ही कर्म है-श्रतएव कर्म भी अनादि है-कर्म के अखिएडत प्रयत-परमेश्वर इसमें हस्तचेप नहीं करता श्रीर कर्मानुसार ही फल देता है ( पृ. २६७ )-कर्मबन्ध की सुदृढता श्रीर प्रवृत्ति-न्स्वातन्त्र्यवाद की प्रस्तावना-कर्मविभाग; सञ्चित, प्रारब्ध श्रीर क्रियमाण-" प्रारब्ध-कर्मणां भोगादेव चयः'-वेदान्त को मीमांसकों का नैष्कर्म्य-सिद्धिवाद अप्राह्म है-इ।न बिना कर्मबन्ध से ख़ुटकारा नहीं-जान शब्द का अर्थ-ज्ञान-प्राप्ति करं लेने के लिये शारीर आत्मा स्वतन्त्र है ( पृ- २८२ )--परन्तु कर्म करने के साधन उसके पास निजी नहीं हैं, इस कारण उतने ही के लिये परावलंबी है-मोच-प्राप्त्यर्थ श्राचरित स्वल्प कमें भी व्यर्थ नहीं जाता-श्रतः कभी न कभी दीर्घ उद्योग करते रहने से सिद्धि अवश्य मिलती है--कर्मचय का स्वरूप-कर्म नहीं खूटते, फलाशा को छोड़ों कर्म का बन्धकत्व मन में है, 'न कि कर्म में — इसिंबरे ज्ञान कभी हो, उसका फल मोच ही मिलेगा—तथापि उसमें भी अन्त-काल का महत्त्व ( पृ. २८१ )-कर्मकाण्ड श्रीर ज्ञानकाण्ड-श्रीतयज्ञ श्रीर स्मार्त-यज्ञ-कर्ममधान गार्हस्थ्यवृत्ति-उसी के दो भेद, ज्ञानयुक्त श्रीर ज्ञानरहित-इसके अनुसार भिन्न-भिन्न गति-देवयान और पितृयाण-कालवाचक या देवता-वाचक ?—तीसरी नरक की गति—जीवन्मुक्षावस्था का वर्णन।... पृ. २६०-३००।

### ग्यारहवाँ प्रकरण—संन्यास श्रौर कर्मयोग।

श्र क्रिं का यह प्रश्न कि, संन्यास श्रीर कर्मयोग दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कीन सा है?
—इस पन्थ के समान ही पश्चिमी पन्य—संन्यास श्रीर कर्मयोग के पर्याय शब्द—संन्यास शब्द का श्रर्थ—कर्मयोग संन्यास का श्रङ्ग नहीं है, दोनों स्वतन्त्र है—इस सम्बन्ध में टीकाकारों की गोलमाल—गीता का यह स्पष्ट सिद्धान्त कि, इन दोनों मार्गीं में कर्मयोग ही श्रेष्ठ है—संन्यासमार्गीय टीकाकारों का किया हुश्रा विश्व पर्यास—उस पर उत्तर—श्रर्जुन को श्रज्ञानी नहीं मान सकते (पृ. ३१२)—इस बात के गीता में निर्दिष्ट कारण कि, कर्मयोग ही श्रेष्ठ क्यों है—श्राचार श्रनादि काल से द्विविध रहा है, श्रतः वह श्रेष्ठता का निर्णय करने में उपयोगी नहीं है—जनक की तीन श्रीर गीता की दो निष्ठाएँ—कर्मों को बन्धक कहने से ही यह सिद्ध नहीं होता कि, उन्हें छोड़ देना चाहिये; फलाशा छोड़ देने से निर्वाह हो जाता है——कर्म छूट नहीं सकते—कर्म छोड देने पर खाने के लिये भी न मिलेगा—ज्ञान हो जाने पर श्रपना कर्त्तव्य न रहे, श्रथवा वासना का चय हो जाय, तो भी कर्म नहीं छूटते—श्रतएव ज्ञान-श्राप्त के पश्चात् भी निःस्वार्थ बुद्धि से कर्म श्रवरय

फरना चाहिये-भगवान् का श्रीर जनक का उदाहरख-फलाशा-त्याग, वैराग्य श्रीर कर्मीत्साह ( पृ. ३२८ )—लोकसंग्रह श्रीर उसका लच्च — ब्रह्मज्ञान का यही सचा पर्यवसान है - तथापि वह जोकसंग्रह भी चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के श्रनुसार श्रीर निष्काम हो ( पृ. ३३६ )—स्मृतिग्रन्थों में विश्वित चार श्राश्रमों का श्रायु बिताने का मार्ग-गृहस्थाश्रम का महत्त्व-भागवत-धर्म-भागवत श्रीर स्मार्त के मूल अर्थ--गीता में कर्मयोग अर्थात् भागवत-धर्म ही प्रतिपाद्य है--गीता के कर्म-योग श्रौर मीमांसकों के कर्ममार्ग का भेद-स्मार्त-संन्यास, श्रौर भागवत-संन्यास का भेद-दोनों की एकता-मनुस्मृति के वैदिक कर्मयोग की श्रौर भागवतधर्म की प्राचीनता-गीता के अध्याय-समाप्तिसूचक संकल्प का अर्थ-गीता की अपूर्वता श्रीर प्रस्थानत्रयी के तीन भागों की सार्थकता ( पृ.३११ )—संन्यास(सांख्य) श्रीर कर्मयोग ( योग ), दोनों मार्गों के भेद-श्रभेद का नक्शे में संन्निप्त वर्णन-श्रायु बिताने के भिन्न भिन्न मार्ग-गीता का यह सिद्धान्त कि, इन सब में कर्मयोग ही श्रेष्ठ है-इस सिद्धान्त का प्रतिपादक ईशावास्योपनिषद् का मन्त्र, इस मन्त्र के शांकरभाष्य का विचार--- मनु श्रौर श्रन्यान्य स्मृतियों के ज्ञान-कर्म-समुचयात्मक पु. ३०१-३६४। वचन ।

#### बारहवाँ प्रकरण्—सिद्धावस्था श्रौर व्यवहार।

समाज की पूर्ण अवस्था-पूर्णावस्था में सभी स्थितप्रज्ञ होते हैं-नीति की परमावधि-पश्चिमी स्थितप्रज्ञ-स्थितप्रज्ञ की विधि-नियमों से परे स्थिति-कर्म-योगी स्थितप्रज्ञ का श्राचरण ही परम नीति है-पूर्णावस्थावाली परमावधि की नीति में, श्रीर लोभी समाज की नीति में भेद-दासबोध मे वर्शित उत्तम पुरुष का जज्ञ-परन्त इस भेद से नीति-धर्म की नित्यता नहीं घटती ( प. ३७७ )-इन भेदों को स्थितप्रज्ञ किस दृष्टि से करता है-समाज का श्रेय, कल्याण श्रथवा सर्व-मृतहित-तथापि इस बाह्य दृष्टि की अपेचा साम्यबुद्धि ही श्रेष्ठ है-अधिकांश लोगों के श्रधिक हित श्रौर साम्यबुद्धि, इन तत्त्वों की तुलना—साम्यबुद्धि से जगत् में बतीव करना-परोपकार श्रोर श्रपना निर्वाह-श्रात्मौपम्यबुद्धि-उसका व्याप-कत्त्व, महत्त्व श्रौर उपपत्ति—' वसुधैव कुटुम्बकम्'( पृ. ३६० )—बुद्धि सम हो जाय तो भी पात्र-श्रपात्र का विचार नहीं छूटता-निवेर का श्रर्थ निष्क्रिय श्रथवा निष्प्रतिकार नहीं है-जैसे को तैसा-दुष्ट-निप्रह-देशाभिमान, कुलाभिमान इत्यादि की उपपत्ति-देश-काल-मर्यादापरिपालन और श्रात्मरत्ता--ज्ञानी पुरुषः का कर्त्तच्य--लोकसंग्रह और कर्मयोग--विषयोपसंहार--स्वार्थ, परार्थ श्रीर परमार्थ । g. 388-808 h

#### तेरहवाँ प्रकरण--भक्तिमार्ग।

श्रत्पबुद्धिवाले साधारण मनुष्यों के लिये निर्गुण ब्रह्म-स्वरूप की दुर्वोधता--ज्ञान-प्राप्ति के साधन, श्रद्धा श्रीर बुद्धि--दोनों की परस्परापेत्ता--श्रद्धा से व्यवहार- सिद्धि—श्रद्धा से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भी निर्वाह नहीं होता—मन में उसके प्रतिफल्लित होने के लिये निरतिशय और निर्हेतुक प्रेम से परमेश्वर का चिन्तन करना पड़ता है, इसी को भिक्त कहते हैं -सगुण श्रव्यक्त का चिन्तन कप्टमय श्रीर दुःसाध्य है-श्रतएव उपासना के लिये प्रत्यत्त वस्तु होनी चाहिये-ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग परिणाम में एक ही हैं-तथापि ज्ञान के समान भक्ति निष्ठा नहीं हो सकती—भक्ति करने के लिये ग्रहण किया हुआ परमेश्वर का प्रेमगम्य श्रीर प्रत्यक क्त्य-प्रतीक शब्द का श्रर्थ-राजविद्या श्रीर राज्यगुह्य शब्दों के श्रर्थ-गीता का प्रेमरस ( पृ. ४१७ )—परमेश्वर की श्रनेक विभूतियों में से कोई भी प्रतीक हो सकती है-बहुतेरों के श्रनेक प्रतीक श्रौर उनसे होनेवाला श्रनर्थ-उसे टालने का उपाय-प्रतीक ग्रौर तत्सम्बन्धी भावना में भेद--प्रतीक कुछ भी हो, भावना के श्रनुसार फल मिलता है-विभिन्न देवताओं की उपासनाएँ-इसमें भी फलदाता एक ही परमेश्वर है, देवता नहीं-किसी भी देवता को भजो, वह परमेश्वर का ही श्रविधिपुर्वक भजन होता है-इस दृष्टि से गीता के भक्ति-मार्ग की श्रष्टता-श्रद्धा श्रीर प्रेम की शुद्धता-श्रशुद्धता-क्रमशः उद्योग करने से सुधार श्रीर श्रनेक जन्मों के पश्चात् सिद्धि—जिसे न श्रद्धा है न बुद्धि, वह दूबा—बुद्धि से श्रीर भिक्त से श्रन्त में एक ही अद्वैत ब्रह्मज्ञान होता है ( ए. ४२६ )—कर्मविपाक-प्रक्रिया के और अध्यात्म के सब सिद्धान्त भक्तिमार्ग में भी स्थिर रहते हैं - उदाहरगार्थ, गीता के जीव श्रौर परमेश्वर का स्वरूप-तथापि इस सिद्धान्त में कभी कभी शब्द-भेद हो जाता है-कर्म ही श्रव परमेश्वर हो गया-ब्रह्मापंश श्रोर कृष्णापंश-परन्तु श्रर्थ का श्रनर्थ होता हो तो शब्द-भेद भी नहीं किया जाता-गीताधर्म में प्रतिपादित श्रद्धा श्रीर ज्ञान का मेल-भक्तिमार्ग में संन्यासधर्म की श्रपेत्ता नहीं है-मिक्त का श्रीर कर्म का विरोध नहीं है- भगवद्गक श्रोर लोकसंग्रह-स्वकर्म से ही भगवान् का यजन-पूजन-ज्ञानमार्ग त्रिवर्ण के लिये है, तो भक्तिमार्ग स्त्री, शुद्ध आदि सब के लिये खुला हुआ है-श्रन्तकाल में भी श्रनन्य भाव से परमेश्वर के शरगापन होने पर सुक्कि-श्रन्य सब धर्मों की श्रपेचा गीता के धर्म की श्रेष्ठता।... ... q. 804-880 l

#### चौद्हवाँ प्रकरण-गीताध्यायसंगति ।

विषय-प्रतिपादन की दो रीतियाँ—शास्त्रीय श्रौर संवादात्मक—संवादात्मक पद्धित के गुण-दोष...गीता का श्रारम्भ—प्रथमाध्याय—द्वितीय श्रध्याय में 'सांख्य' श्रौर 'योग' इन दो मार्गों से ही श्रारम्म—तीसरे, चौथे श्रौर पाँचवें श्रध्याय में कर्मयोग का विवेचन—कर्म की श्रपेचा साम्यबुद्धि की श्रेष्ठता—कर्म छूट नहीं सकते—सांख्यनिष्ठा की श्रपेचा कर्मयोग श्रेयस्कर है—साम्यबुद्धि को पाने के लिये इन्द्रिय-निग्रह की श्रावश्यकता—छुठे श्रध्याय में वर्णित इन्द्रिय-निग्रह का साधन—कर्म, भिन्न श्रौर ज्ञान, इस प्रकार गीता के तीन स्वतन्त्र विभाग करना उचित नहीं है—ज्ञान श्रौर भिन्न, कर्मयोग की साम्यबुद्धि के साधन हैं—श्रतएव त्वम्, तत्, श्रीस इस प्रकार षडध्यायी नहीं होती—सातवें श्रध्याय से लेकर बारहवें

"अध्याय तक ज्ञान-विज्ञान का विवेचन कर्मयोग की सिद्धि के लिये ही है, वह न्स्वतन्त्र नहीं है—सातवें से लेकर श्रन्तिम श्रध्याय तक का तात्पर्य — इन श्रध्यायों में भी भिक्त श्रौर ज्ञान पृथक् पृथक् वर्णित नहीं हैं, परस्पर एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, उनका ज्ञान-विज्ञान यही एक नाम है—तेरह से लेकर सत्रहवें श्रध्याय तक का सारांश—श्रठारहवें का उपसंहार कर्मयोगप्रधान ही है—श्रतः उपक्रम, उप-संहार श्रादि मीमांसकों की दृष्टि से गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य निश्चित होता है — चतुर्विध पुरुषार्थ—श्रथं श्रौर काम धर्मानुकूल होना चाहिये—किन्तु मोच का श्रौर धर्म का विरोध नहीं है — गीता का संन्यासप्रधान श्रथं क्योंकर किया गया -है—सांख्य+निष्काम-कर्म=कर्मयोग—गीता में क्या नहीं है ?—तथापि श्रन्त में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है—संन्यासमार्गवालों से प्रार्थना। .....पृ. ४४१—४६६।

#### पन्द्रहवाँ प्रकरण-उपसंहार।

कर्मयोगशास्त्र और आचारसंग्रह का भेद-यह अमपूर्ण समक्ष कि, वेदान्त से नीति शास्त्र की उपपत्ति नहीं लगती—गीता वहीं उपपत्ति बतलाती है-केवल नीतिदृष्टि से गीताधर्म का विवेचन-कर्म की अपेला बुद्धिकी श्रेष्ठता—नकुलोपाख्यान-ईसाइयों और बौद्धों के तत्सदृश सिद्धान्त-'श्रधिकांश लोगों का श्रधिक हित' और 'मनोदैवत' इन दो पश्चिमी पत्तों से गीता में प्रतिपादित साम्यबुद्धि की तुलना—पश्चिमी आध्याित्त पत्त से गीता की उपपत्ति की समता—कान्द्र और श्रीन के सिद्धान्त—वेदान्त और नीति (पृ. ४८१)—नीतिशास्त्र में अनेक पत्थ होने का कारण—पियड-ब्रह्मायह की रचना के विषय में मतभेद—गीता के आध्याित्मक उपपादन में महत्त्व-पूर्ण विशेषता—मोत्त, नीति-धर्म और व्यवहार की एकवाक्यता—ईसाइयों का संन्यासमार्ग—सुलहेतुक पश्चिमी कर्ममार्ग—उसकी गीता के कर्ममार्ग से तुलना—चातुर्वर्य-व्यवस्था और नीतिधर्म के बीच भेद—दुःखनिवारक पश्चिमी कर्ममार्ग और निष्काम गीताधर्म (पृ. ४६८)—कर्मयोग का कलियुगवाला संचित्र इतिहास—जैन और बौद्ध यति—शङ्कराचार्य के संन्यासी—मुसलमानी राज्य—भगवद्भक्त, सन्तमयहली और रामदास—गीताधर्म का जिन्दापन—गीताधर्म की ज्ञमयता, नित्यंता और समता—ईश्वर से प्रार्थना। ... ... १. ४७०—१०८।

#### परिशिष्ट प्रकरण-गीता की बहिरंगपरीचा।

महाभारत में, योग्य कारणों से, उचित स्थान पर गीता कही गई है; वह 'त्रचिस नहीं है। भाग १. गीता और महाभारत का कर्तृत्व—गीता का वर्तमान स्वरूप—महाभारत में गीता-विषयक सात उल्लेख—दोनों के एक से मिलतेजुलते हुए श्लोक और भाषा-साद्दरय—इसी प्रकार अर्थ-साद्दरय—इससे सिद्ध होता है, कि गीता और महाभारत दोनों का प्रणेता एक ही है।—भाग २. गीता और उपनिषदों की तुलना—शब्दसाद्दरय और अर्थसादरय गीता का अध्यात्म ज्ञान उपनिषदों का ही है—उपनिषदों का और गीता का

/ मायावाद-उपनिपदों की श्रपेचा गीता की विशेषता—सांख्यशास्त्र श्रोर वेदान्त की एकवाक्यता-व्यक्नोपासना श्रथवा भक्तिमार्ग--परन्तु कर्मयोगमार्ग का प्रतिपादन ही सब में महत्त्वपूर्ण विशेषता है--गीतामें इन्द्रिय-निग्रह करने के लिये वतलाया गया योग, पातञ्जलयोग श्रीर उपनिपद्।—भाग ३. गीता श्रीर ब्रह्मसूत्रीं की पूर्वीपरता--गीता में ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख-ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति ' शब्द से गीता का श्रनेक वार उल्लेख-दोनों अन्यों के पूर्वापर का विचार-- ब्रह्मसूत्र या तो वर्तमान गीता के समकालीन हैं या श्रीर भी पुराने, बाट के नहीं-गीता में ब्रह्मसूत्रों के उल्लेख होनेका एक प्रवल कारण।--भाग थ. भागवतधर्म का उदय और गीता-गीता का भक्रिमार्ग वेदान्त, मांरय थांर योग को लिये हुए है-चेदान्त के मत गीता में पीछे से नहीं मिलाये गये है-चेटिक धर्म का श्रत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मप्रधान हैं-तदनन्तर ज्ञान का श्रर्थात वेदान्त. सांख्य श्रीर वैराग्य का प्रादुर्भाव हुशा-दोनों की एकवाक्यता प्राचीन काल मे ही हो चुकी है--फिर भिक्त का प्रादुर्भाव-प्रतएव पूर्वोक्र मागों के साथ भिक्त की एकवाक्यता करने की पहले से ही श्रावश्यकता थी--यही भागवतधर्म की श्रतएव गीता की भी दृष्टि--गीता का ज्ञानकर्म-समुख्य उपनिपटे। का है, परन्तु भक्ति का मेल श्रधिक है-भागवतधर्मविषयक प्राचीन प्रनथ, गीता श्रार नारा-यणीयोपाख्यान-श्रीकृष्ण का श्रीर सात्वत श्रथवा भागवतधर्म के उदय का काल एक ही है-बद से प्रथम लगभग मातश्राठ सी श्रर्थात ईसा से प्रथम पन्द्रह सौ वर्ष-ऐसा मानने का कारण-न मानने से होनेवाली प्रनवस्था-भागवतधर्म का मूल स्वरूप नैप्कर्म्य-प्रधान था, फिर भक्रि-प्रधान हुन्ना न्योर श्रन्त में विशिष्टाहैत-प्रधान हो गया-मूल गीता ईसा से प्रथम कोई नी सी वर्ष की है।-भाग ४. वर्तमान गीता का काल-वर्तमान महाभारत श्रीर वर्तमान गीता का समय एक ही है-इन में वर्तमान महाभारत भास के, श्रक्ष-घोप के, श्राश्वलायन के, सिकन्दर के, श्रीर मेपादि गणना के पूर्व का है, किन्तु बुद्ध के पश्चात् का है-ग्रतएव शक से प्रथम लगभग पाँच सो वर्ष का है-वर्त-मान गीता कालिदास के, वाण्भट्ट के, पुराणों श्रीर वौधायन के एवं वौद्ध-धर्म के महायान पन्य के भी प्रथम की है ग्रर्थात् शक से प्रथम पाँच सौ वर्ष की है।—भाग ६. गीता श्रौर चौद्ध ग्रन्थ--गीता के स्थितप्रज्ञ के श्रीर बौद्ध श्रहित के वर्णन में समता--वौद्ध धर्म का स्वरूप श्रीर उससे पहले के बाह्मण-धर्म से उसकी उत्पत्ति-उपनिषदों के भ्रात्म-वाद को छोड कर केवल निवृत्ति-प्रधान त्राचार को ही बुद्ध ने श्रंगीकार किया-बौद्धमतानुसार इस श्राचार के दरय कारण, श्रथवा चार श्रार्थ सत्य--बौद्ध गाईस्थ्यधर्म श्रीर वैदिक स्मार्तधर्म मे समता--पे सब विचार मूल वैदिक धर्म के ही हैं--तथापि महाभारत श्रौर गीताविषयक पृथक् विचार करने का प्रयोजन-मूल अनात्मवादी श्रोर निवृत्ति-प्रधान धर्म से ही आगे चल कर भिक्त-प्रधान वौद्धधर्म का उत्पन्न होना असम्भव

है—महायान पन्थ की उत्पत्ति; यह मानने के लिये प्रमाण कि, उसका प्रवृत्तिप्रधान मिक्रधमें गीता से ही ले लिया गया है—इससे निर्णीत होनेवाला गीता का समय।—भाग ७. गीता श्रोर ईसाइयों की वाइबल—ईसाई धमें से गीता में किसी भी तत्त्व का लिया जाना श्रसम्भव है—ईसाई धमें यहूदी धमें से धीरे-धीरे स्वतन्त्र रीति पर नहीं निकला है—वह क्यों उत्पन्न हुन्ना है, इस विषय में पुराने ईसाई पिखतों की राय—एसीन पन्थ श्रोर यूनानी तत्त्वज्ञान बौद्धधमें के साथ ईसाई धमें की श्रद्भुत समता—इनमें बौद्ध धमें की निर्विवाद प्राचीनता—उस बात का प्रमाण कि, यहूदियों के देश में बौद्ध यतियों का प्रवेश प्राचीन समय में हो गया था—श्रतएव ईसाई धमें के तत्त्वों का बौद्धधमें से ही श्रथीत पर्याय से वैदिक धमें से ही श्रथवा गीता से ही लिया जाना पूर्ण सम्भव है—इससे सिद्ध होनेवालो गीता की निस्सन्दिग्ध प्राचीनता। १०६-१६४।

## गीतारहस्य के संक्षिप्त चिन्हों का ब्योरा, और संक्षिप्त चिन्हों से जिन ग्रन्थों का उछेख किया है, उनका परिचय।

#### 

त्राथर्व. श्रथवं वेद । काएड, सूक्ष श्रोर ऋचा के कम से नम्बर हैं। त्राष्ट्रा. श्रष्टावक्रगीता । श्रध्याय श्रोर श्लोक । श्रष्टेकर श्रोर मएडली का गीता-संग्रह का संस्करण ।

ईश्. ईशावास्योपनिषत्। भ्रानन्दाश्रम का संस्करण ।

ऋ. ऋग्वेद । मण्डल, सूक्त और ऋचा ।

पे. अथवा ऐ. उ. ऐतरेयोपनिषद् । अध्याय, खगड और श्लोक । पूने के आनन्दा... श्रम का संस्करण ।

पे. ब्रा. ऐतरेय ब्राह्मण । पंचिका श्रीर खण्ड । डा. होडा का संस्करण । क. श्रथवा कठ. कठोपनिषत् । वल्ली श्रीर मन्त्र । श्रानन्दाश्रम का संस्करण । केन. केनोपनिषत् । (=तलवकारोपनिषत् ) खण्ड श्रीर मन्त्र । श्रानन्दाश्रम का संस्करण ।

के. कैवल्योपतिषत्। खण्ड श्रौर मन्त्र। २८ उपनिषत्, निर्णयसागर का संस्करण। कौषी. कौषीतन्युपनिषत् श्रथवा कौषीतिक ब्राह्मणोपनिषत्। श्रध्याय श्रौर खण्ड। कहीं कहीं इस उपनिषद् के पहले श्रध्याय को ही ब्राह्मणानुक्रम से तृतीय श्रध्याय कहते हैं। श्रानन्दाश्रम का संस्करण।

गी. भगवद्गीता । श्रध्याय श्रौर श्लोक । गी. शांभा. गीता शांकरभाष्य ।

नी.राभा.गीता रामानुजमान्य। श्रानन्दाश्रमवाली गीता श्रीर शांकरभान्य की प्रति के श्रन्त में शव्दों की सूची है। हमने निम्न लिखित टीकाश्रों का उपयोग किया है:-श्रीवेंकटेश्वर प्रेस का रामानुजमान्य; कुम्भकोण के कृष्णाचार्य द्वारा प्रकाशित माध्वमान्य; श्रानन्दगिरि की टीका श्रीर जगद्धितेच्छु छापखाने (पूने) में छपी हुई परमार्थप्रपा टीका; नेटिव श्रोपिनियन छापखाने (बम्बई) में छपी हुई मधुसूदनी टीका, निर्णयसागर में छपी हुई श्रीधरी श्रीर वामनी (मराठी) टीका; श्रानन्दाश्रम में छपा हुश्रा पैशाचमान्य; गुजराती प्रिंटिंग प्रेस को वहाम सम्प्रदायी तत्त्वदीपिका; बम्बई में छपे हुए महाभारत की नीलकण्ठी; श्रीर मदास में छपी

हुई ब्रह्मानन्दी । परंतु इनमें से पैशाचभाष्य और ब्रह्मानंदी को छोड कर शेषा टीकाएँ और निम्बार्क सम्प्रदाय की एवं दूसरी कुछ और टीकाएँ—कुत्त पन्द्रह संस्कृत टीकाएँ—गुजराती प्रिंटिंग प्रेस ने श्रभी छाप कर प्रकाशित की हैं। श्रब इस ही प्रनथ से सारा काम हो जाता है।

गी. र. श्रथवा गीतार. गीतारहस्य । हमारी पुस्तक का पहला निबन्ध । छा. छांदोग्योपनिषत् । श्रध्यायः खण्ड श्रौर मंत्र । श्रानन्दाश्रम का संस्करण । जै. स्. जैमिनि के मीमांसासूत्र । श्रध्याय, पाद श्रौर सूत्र । कलकत्ते का संस्करण । तै. श्रथवा तै. उ. तैत्तिरीय उपनिषत् । वश्ली, श्रनुवाक श्रौर मन्त्र । श्रानन्दाश्रम का संस्करण ।

तै. त्रा. तैत्तिरीय ब्राह्मण । काण्ड, प्रपाठक, श्रनुवाक श्रीर सन्त्र । श्रानन्दाश्रमः का संस्करण ।

तै. सं. तैत्तिरीयं संहिता । काण्ण, प्रपाठक, अनुवाक और मन्त्र ।

दा. श्रथवा दास. श्रीसमर्थ रामदासस्वामीकृत दासबोध। श्रु तिया सक्तायों तेजकः सभा की प्रति का, चित्रशाला प्रेस में छुपा हुश्रा, हिन्दी श्रनुवाद।

ना. पं. नारद्पंचरात्र । कलकत्ते का संस्करण ।

ना. सू. नारदसूत्र । बम्बई का संस्करण ।

नृसिंह उ. नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषत्।

पातञ्जलस्. पातञ्जलयोगसूत्र । तुकाराम तात्या का संस्करण ।

पंच, पंचदशी । निर्णयसागर का सटीक संस्करण ।

प्रश्न. प्रश्नोपनिषत् । प्रश्न श्रौर मन्त्र । श्रानन्दाश्रम का संस्करण् ।

बृ.श्रथवा बृह.बृहदारण्यकोपनिषत् । श्रध्याय, ब्राह्मण् श्रीर मन्त्र। श्रानन्दाश्रम का संस्करण् । साधारण् पाठ काण्वः केवल एक स्थान पर माध्यन्दिन शाला के पाठ का उल्लेल है ।

ब्र. सू. श्रागे वेसू. देखो ।

भागः श्रीमद्भागवतपुराण । निर्णयसागर का संस्करण ।

भा ज्यो. भारतीय ज्योतिःशाख । स्वर्गीय शंकर बालकृष्ण दीचितकृत ।

मत्स्यः सत्स्यपुराणः । श्रानन्दाश्रमं का संस्करणः ।

मनु. मनुस्मृति । श्रध्याय श्रीर श्लोक । डॉ. जाली का संस्करण । मण्डलीक के श्रथवा श्रीर किसी भी संस्करण में यही श्लोक प्रायः एक ही स्थान पर मिलेंगे । मनु पर जो टीका है, वह मण्डलीक के संस्करण की है ।

मभा श्रीमन्महाभारत । इसके आगे के अत्तर विभिन्न पर्वी के दर्शक हैं; नम्बर

श्रध्याय के श्रीर श्लोकों के हैं। कलकत्ते में वावू प्रतापचन्द्र राय के द्वारा मुद्रित संस्कृत प्रति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है। वस्वई के संस्करण मे ये श्लोक कुछ श्रागे पीछे मिलेंगे।

मि. प्र. मिलिन्दप्रश्न । पाली प्रन्थ । श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद ।

मुं. अथवा मुंड. मुग्डकोपनिपत्। मुग्ड, खग्ड श्रोर मन्त्र। श्रानन्दाश्रम का संस्करण। मैन्यु. मैन्युपनिषत् श्रथवा मैत्रायण्युपनिपत्। प्रपाठक श्रोर मन्त्र। श्रानंदाश्रम का संस्करण।

याज्ञ. याज्ञवल्क्यस्मृति । श्रध्याय श्रोर श्लोक । बम्बई का छुपा हुश्रा । इसकी श्रप-रार्क टीका (श्रानंदाश्रम के संस्क०) का भी दो-एक स्थानों पर उल्लेख है । यो. श्रथवा योग. योगवासिष्ठ । प्रकरण, सर्ग श्रोर श्लोक । छठे प्रकरण के दो भाग हैं. (पू.) पूर्वार्ध, श्रोर (उ.) उत्तरार्ध । निर्णयसागर का सटीक संस्करण । रामपू. रामपूर्वतापिन्युपनिषत् । श्रानंदाश्रम का संस्करण ।

वाजसं. वाजसनेयिसंहिता । श्रध्याय श्रीर मन्त्र । वेवर का संस्करण । वालमीकिरा. श्रथवा वा. रा. वालमीकिरामायण । काण्ड, श्रध्याय श्रीर श्लोक । बम्बई का संस्करण !

विष्णु. विष्णुपुराण । श्रंश, श्रध्याय श्रोर श्लोक । वस्वई का संस्करण । वे. सू. वेदान्तसूत्र । श्रध्याय, पाद श्रोर सूत्र । वे. सू. शांभा वेदान्तसूत्र-शांकर-भाष्य । श्रानन्दाश्रमवाले संस्करण का ही सर्वत्र उपयोग किया है ।

शांसू. शांडिल्यसूत्र । बम्बई का संस्करण ।

शिव. शिवगीता । श्रव्याय श्रोर श्लोक। श्रष्टेकर मण्डली के गीतासंग्रह का संस्करण श्र्वे. श्वेताश्वतरोपनिषत् । श्रध्याय श्रोर मन्त्र । श्रानन्दाश्रम का संस्करण । सां. का. सांख्यकारिका । तुकाराम तात्या का संस्करण ।

सूर्यगी. सूर्यगीता । अध्याय श्रीर श्लीक । मदास का संस्करण । हिर्निश । पर्व, अध्याय श्रीर श्लीक । बम्बई का संस्करण ।

नोट—इनके श्रतिरिक्त श्रीर कितने ही संस्कृत, श्रंग्रेज़ी, मराठी एवं पाली श्रन्थों का स्थान-स्थान पर उद्घेख है। परन्तु उनके नाम यथास्थान पर प्रायः पूरे लिख दिये गये हैं, श्रथवा वे समक्ष में श्रा सकते है, इसलिये उनके नाम इस फेहरिस्त में शामिल नहीं किये गये।

श्रीगगेशाय नमः । ॐतत्सत् ।

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य

अथवा

# कर्मयोगशास्त्र।



पहला प्रकरण।

#### विषयप्रवेश।

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥\*

महाभारत, श्रादिम श्लोक।

पिंड-ब्रह्मांड-ज्ञानसहित श्रात्मविद्या के गृढ़ श्रीर पिवन्न तत्व की थोड़ें में श्रीर स्पष्ट रीति से समक्ता देनेवाला, उन्हीं तत्वों के श्राधार पर मनुष्यमात्र के पुरुषार्थ की अर्थात् श्राध्यात्मिक पूर्णावस्था की पहचान करा देनेवाला, मिक्न श्रीर ज्ञान का मेल कराके इन दोनों का शास्त्रोक व्यवहार के साथ संयोग करा देनेवाला श्रीर इसके द्वारा संसार से दुःखित मनुष्य को शान्ति दे कर उसे निष्काम कर्तव्य के श्राचरण में लगानेवाला गीता के समान बालबोध ग्रंथ, संस्कृत की कौन कहे, समस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता। केवल काव्य की ही दृष्टि से यदि इसकी परीचा की जाय तो भी यह ग्रंथ उत्तम काव्यों में गिना जा सकता है, क्योंकि इसमें श्रात्मज्ञान के श्रनेक गृढ सिद्धान्त ऐसी प्रासादिक भाषा में लिखे गये हैं कि वे बूढों श्रीर बचों को एक समान सुगम हैं श्रीर इसमें ज्ञानयुक्त भिक्नरस भी भरा पढ़ा है। जिस श्रंथ में समस्त वैदिक धर्म का सार स्वयं श्रीकृष्ण-भगवान् की वाणी से संगृहीत किया गया है उसकी योग्यता का वर्णन कैसे किया जाय ? महाभारत की लढाई समाप्त होने पर एक दिन श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन प्रेम-पूर्वक बातचीत कर रहे थे। इस समय श्रर्जुन के मन में इच्छा हुई कि श्रीकृष्ण से

<sup>\*</sup> नारायण का, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ नर है उसको, सरस्वती देवी को और न्यांसजी को नमस्कार करके फिर 'जय ' अर्थात् महाभारत को पढ़ना चाहिये—यह

एक बार और गीता सुनें। तुरन्त अर्जुन ने बिनती की "महाराज! श्रापने जो उपदेश सुमें युद्ध के आरंभ में दिया था उसे में भूलगया हूँ, कृपा करके एक बार और बतलाइये।" तब श्रीकृष्ण भगवान् ने उत्तर दिया कि—" उस समय मैंने अत्यन्त योगयुक्त अंतःकरण से उपदेश किया था। अब सम्भव नहीं कि मैं वैसा ही उपदेश फिर कर सकूँ।" यह बात अनुगीता के आरंभ (मभा. अश्वमेध. अ. १६. श्लोक. १०-१३) में दी हुई है। सच पूछो तो भगवान् श्रीकृष्णचंद्र के लिये कुछ भी असंभव नहीं है; परन्तु उनके उक्त कथन से यह बात अच्छी तरह मालूम हो सकती है कि गीता का महत्त्व कितना अधिक है। यह अंथ, वैदिक धर्म के भिन्नभिन्न संप्रदायों में, वेद के समान, आज करीब ढाई हजार वर्ष से, सर्वमान्य तथा प्रमाणस्वरूप हो रहा है; इसका कारण भी उक्त अन्य का महत्त्व ही है। इसी लिये गीता-ध्यान में इस स्मृतिकालीन अंथ का अलंकारयुक्त, परन्तु यथार्थ वर्णन इस प्रकार किया गया है:—

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।

पार्थी वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

श्र्यात् जितने उपनिषद हैं वे मानो गी हैं, श्रीकृष्ण स्वयं दूध दुहनेवाले (ग्वाला) हैं, बुद्धिमान् श्रर्जन (उस गो को पन्हानेवाला) भोक्ना बछ्डा (वत्स) है श्रीर जो दूध दुहा गया वही मधुर गीतासृत है। इसमें कुछ श्राश्चर्य नहीं कि हिन्दुस्थान की सब भाषाश्रों में इसके अनेक श्रनुवाद, टीकाएँ, श्रीर विवेचन हो चुके हैं। परन्तु जबसे पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होने लगा है तब से श्रीक, लेटिन, जर्मन, फ्रेंच, श्रंप्रेज़ी श्रादि युरोप की भाषाश्रोंमें भी इसके श्रनेक श्रनुवाद प्रकाशित हुए हैं। तात्पर्य यह है कि इस समय यह श्रद्धितीय ग्रंथ समस्त संसार में प्रसिद्ध है।

इस ग्रंथ में सब उपनिषदों का सार आ गया है। इसीसे इसका पूरा नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषत् ' है। गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो अध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प है इसमें " इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे " इत्यादि शब्द हैं। यह संकल्प यद्यपि मूल ग्रंथ (महाभारत) में नहीं है, तथापि यह गीता की सभी प्रतियों में पाया जाता है।

-श्लोक का अर्थ है। महामारत (उ. ४८.७-९ और २०-२२, तथा वन. १२.४४-४६) में लिखा है कि नर और नारायण ये दोनों ऋषि दो स्वरूपों में विभक्त साक्षात् परमात्मा ही है और इन्हीं दोनों ने फिर अर्जुन तथा श्रीकृष्ण का अवतार लिया। सब भागवत-धर्माय प्रंथों के आरंभ में इन्हीं को प्रथम इसलिये नमस्कार करते है कि निष्काम-कर्म-युक्त नारायणीय तथा भागवत-धर्म को इन्होंने ही पहले पहले जारी किया था। इस श्लोक म कहीं कहीं 'व्यास' के वदल 'चैव' पाठ भी है। परन्तु हमें यह युक्तिसंगत नहीं माल्सम होता, क्योंकि, जैसे भागवत-धर्म के प्रचारक नर-नारायण को प्रणाम करना सर्वथा उचित है, वैसे ही इस धर्म के दे। मुल्य प्रंथों (महाभारत और गीता) के कर्ता व्यासजी को भी नमस्कार करना उचित है। महाभारत का प्राचीन नाम 'जय' है (ममा. आ. ६२. २०)

इससे अनुमान होता है कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने के पहले ही, जब महाभारत से गीता नित्य पाठ के लिये अलग निकाल ली गई होगी तभी से उक्क संकल्प का प्रचार हुआ होगा। इस दृष्टि से, गीता के तात्पर्य का निर्णय करने के कार्य में उसका महत्त्व कितना है यह आगे चल कर बताया जायगा। यहाँ इस संकल्प के केवल दो पद (भगवद्गीतासु उपनिषत्सु) विचारणीय हैं। 'उप-निषत् ' शब्द हिन्दी में पुह्निंग माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत में स्त्रीलिंग है इसिंखे " श्रीभगवान् से गाया गया त्रर्थात कहा गया उपनिषद्" यह त्रर्थ प्रगट करने के लिये संस्कृत में "श्रीमञ्जगवद्गीता उपनिषत्" ये दो विशेषण-विशेष्यरूप स्त्रीलिंग शब्द प्रयुक्त हुए हैं श्रीर यद्यपि प्रंथ एक ही है तथापि सम्मान के लिये " श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु " ऐसा सप्तमी के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। शंकराचार्य के भाष्य में भी इस प्रंथ को लच्य करके 'इति गीतास ' यह बहव-चनान्त प्रयोग पाया जाता है। परन्तु नाम को संचिप्त करने के समय श्रादरसचक प्रत्यय. पद तथा ग्रंत के सामान्य जातिवाचक 'उपनिषत्' शब्द भी उड़ा दिये गये, जिससे 'श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्' इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दों के बदले पहले 'भगवद्रीता ' श्रीर फिर केवल 'गीता ' ही संचिप्त नाम श्रचलित हो गया । ऐसे बहुत से संचिप्त नाम प्रचलित हैं जैसे कठ, छांदोग्य, केन इत्यादि । यदि 'उपनिषत्' शब्द मूल नाम में न होता तो 'भागवतम्,' 'भारतम्' 'गोपीगीतम्' इत्यादि शब्दों के समान इस ग्रंथ का नाम भी 'भगवद्गीतम्' या केवल 'गीतम्' बन जाता जैसा कि नपुंसकलिंग के शब्दों का स्वरूप होता है; परन्तु जबकि ऐसा हुआ नहीं है और 'भगवद्गीता' या 'गीता' यही स्त्रीलिंग शब्द श्रब तक बना है, तब उसके सामने 'उपनिषत् ' शब्द को नित्य श्रध्याहत सममना ही चाहिये। अनुगीता की अर्जुनिमश्रकृत टीका में 'अनुगीता ' शब्द का अर्थ भी इसी रीति से किया गया है।

परन्तु सात से। स्ठोक की भगवद्गीता को ही गीता नहीं कहते। अनेक ज्ञानविषयक प्रंथ भी गीता कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, महाभारत के शांतिपर्वातर्गत
मोचपर्व के कुछ फुटकर प्रकरणों को पिंगलगीता, शंपाकगीता, मंकिगीता, बोध्यगीता, विचल्युगीता, हारीतगीता, वृत्रगीता, पराशरगीता और हंसगीता कहते हैं।
अश्रमेघ पर्व में अनुगीता के एक माग विशेष नाम 'ब्राह्मणगीता' है। इनके सिवा
अवधूतगीता, अष्टावकगीता, ईश्वरगीता, उत्तरगीता, किपलगीता, गणेशगीता,
देवीगीता, पांडवगीता, ब्रह्मगीता, भिच्चगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता,
शिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्ध है। इनमें से कुछ तो
स्वतंत्र रीति से निर्माण की गई हैं और शेष भिन्न भिन्न पुराणों से ली गई हैं।
जैसे, गणेशपुराण के अन्तिम कीड़ाखंड के १३८ से १४८ अध्यायों में गणेशगीता
कही गई है। इसे यदि थोड़े फेरफार के साथ भगवद्गीता की नकल कहें तो कोई
हानि नहीं। कूर्मपुराण के उत्तर भाग के पहले ग्यारह अध्यायों में ईश्वरगीता है।

इसके बाद ज्यासगीता का त्रारंभ हुत्रा है। स्कंदपुराखान्तर्गत सुतसंहिता के चौथे त्रर्थात् यज्ञवैभवखंड के उपरिभाग के त्रारंभ ( १ से १२ त्रध्याय तक ) में ब्रह्म-गीता है श्रीर इसके बाद श्राठ श्रध्यायों में सूतगीता है। यह तो हुई एक ब्रह्म-गीता; दूसरी एक और भी ब्रह्मगीता है, जो योगवासिष्ठ के निर्वाण-प्रकरण के उत्त-रार्ध (सर्ग १७३ से १८१ तक ) में त्रा गई है। यमगीता तीन प्रकार की है। पहली विष्णुपुराण के तीसरे अंश के सातवें अध्याय में; दूसरी, अग्निपुराण के तीसरे खंड के ३८९ वें अध्याय में; श्रीर तीसरी, नृसिहपुराण के श्राठवें श्रध्याय मे है। यही हाल रामगीता का है। महाराष्ट्र मे जो रामगीता प्रचलित है वह श्रध्यात्म-रामायरा के उत्तरकांड के पाँचवे सर्ग में है: श्रीर यह श्रध्यातमरामायरा ब्रह्मांड-पुराण का एक भाग माना जाता है। परन्तु इसके सिवा एक दूसरी रामगीता ' गुरुज्ञानवासिष्ट-तत्त्वसारायण ' नामक प्रंथ में है जो मद्रास की श्रीर प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ वेदान्त-विषय पर लिखा गया है । इसमें ज्ञान, उपासना श्रीर कर्म-संबंधी तीन कांड हैं। इसके उपासना-कांड के द्वितीय पाद के पहले अठारह अध्याय में राम-गीता है श्रीर कर्मकांड के तृतीय पाद के पहले पाँच श्रध्यायों मे सूर्यगीता है। कहते हैं कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालखंड में है। इस पुराण की जो प्रति पने के आनंदाश्रम में छपी है उसमे शिवगीता नहीं है। पंडित ज्वालाप्रसाद ने श्रपने ' श्रष्टादशपुराग्रदर्शन ' अंथ में लिखा है कि शिवगीता गौडीय पद्मोत्तरपुराग्र में है। नारदपुराण में, अन्य पुराणों के साथ साथ, पद्मपुराण की भी जो विषयानु-क्रमिश्का दी गई है उसमें शिवगीता का उन्नेख पाया जाता है। श्रीमद्रागवत-पुराण के ग्यारहवें स्कंध के तेरहवें अध्याय में इंसगीता श्रीर तेईसवे अध्याय में भिच्चगीता कही गई है। तीसरे स्कंध के किपलोपाख्यान (२३-३३) को कई लोग 'कपिलगीता' कहते हैं। परन्तु 'कपिलगीता' नामक एक छपी हुई स्वतंत्र पुस्तक हमारे देखने मे आई है, जिसमें हठयोग का प्रधानता से वर्णन किया गया है और लिखा है कि यह कपिलगीता पश्चपुराण से ली गई है। परन्तु यह गीता पद्मपुराण में है ही नही। इसमे एक स्थान ( ४. ७ ) पर जैन, जंगम और सूफी का उन्नेख किया गया है जिससे कहना पढता है कि यह गीता मुसलमानी राज्य के बाद की होगी। भागवतपुराण ही के समान देवीभागवत मे भी, सातवे स्कंघ के ३१ से ४० ऋध्याय तक, एक गीता है जिसे देवी से कही जाने के कारण, देवी गीता कहते हैं। ख़ुद भगवद्गीता ही का सार श्रिप्रिप्राण के तीसरे खंड के ३८० वें श्रध्याय में, तथा गरुडपुराण के पूर्वखंड के २४२ वें श्रध्याय मे, दिया हुआ है। इसी तरह कहा जाता है कि विसष्ठजी ने जो उपदेश रामचंद्रजी को दिया उसीको योगवसिष्ठ कहते हैं। परन्तु इस ग्रंथ के अन्तिम ( अर्थात् निर्वाण ) प्रकरण में ' अर्जुनोपाख्यान ' भी शामिल है जिसमे उस भगवद्गीता का सारांश दिया गया है कि जिसे भगवान श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन से कहा था; इस उपाख्यान मे भगवद्गीता के अनेक श्लोक ज्यों के त्यो पाये जाते हैं ( योग-

द पू सर्ग. ४२-४८ )। उपर कहा जा चुका है कि पूने में छुपे हुए पद्मपुराग में शिवगीता नहीं मिलती; परन्तु उसके न मिलने पर भी इस प्रति के उत्तरखंड के १७१ से १८८ अध्याय तक भगवद्गीता के माहात्म्य का वर्णन है और भगवद्गीता के प्रत्येक श्रध्याय के लिये माहात्म्य-वर्णन में एक एक ग्रध्याय है श्रीर उसके संबंध में कथा भी कही गई है। इसके सिवा वराहपुराण में एक गीता-माहात्म्य है श्रीर शिवपुराण में तथा वायुपुराण में भी गीता-महात्म्य का होना बतलाया जाता है। परन्तु कलकत्ते के खपे हुए वायुपुराण में वह हमे नहीं मिला । भगवद्गीता की खुपी हुई पुस्तकों के आरंभ में 'गीता-ध्यान' नामक नौ श्लोकों का एक प्रकरण पाया जाता है। नहीं जान पहता कि यह कहाँ से लिया गया है; परन्तु इसका "भीष्म-द्रोखतटा जयद्रथजला० " श्लोक, थोडे हेरफेर के साथ, हाल हीं में प्रकाशित 'उरु-भंग ' नामक भास कविकृत नाटक के आरंभ में दिया हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि उक्न ध्यान, भास किव के समय के अनंतर प्रचार में आया होगा। क्योंकि यह मानने की त्रपेत्ता कि भास सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस श्लोक की गीता-ध्यान से लिया है, यही कहना अधिक युक्तिसंगत होगा कि गीता-ध्यान की रचना, भिन्न भिन्न स्थानों से लिये हुए और कुछ नये बनाये हुए श्लोकों से, की गई है। मास कवि कालिदास से पहले हो गया है इसलिये उसका समय कम से कम संवत् ४३४ ( शक तीन सा ) से अधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता।

अपर कही गई बातों से यह बात श्रक्षी तरह ध्यान में श्रा सकती है कि भगवद्गीता के कौन कौन से और कितने श्रनुवाद तथा कुछ हेरफेर के साथ कितनी नकते, तात्पर्य श्रौर माहात्म्य पुराणों में मिलते हैं। इस बात का पता नहीं चलता कि अवध्त और अष्टावक आदि दो चार गीताओं को कब और किसने स्वतंत्र रीति से रचा अथवा वे किस पुराग से ली गई हैं। तथापि इन सब गीताओं की श्चना तथा विषय-विवेचन को देखने से यही मालूम होता है कि ये सब प्रथ, भगवद्गीता के जगत्प्रसिद्ध होने के बाद ही, बनाये गये हैं। इन गीतात्रों के संबंध में यह कहने से भी कोई हानि नहीं कि वे इसी लिये रची गई हैं कि किसी विशिष्ट पंथ या विशिष्ट पुराण में भगवद्गीता के समान एक-त्राध गीता के रहे बिना उस पंथ या पुराण की पूर्णता नहीं हो सकती थी। जिस तरह श्रीभगवान् ने भगवद्गीता में अर्जुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान बतलाया है उसी तरह शिवगीता, देवीगीता त्रौर गर्णेशगीता में भी वर्णन है। शिवगीता, ईश्वरगीता त्रादि में तो भगवद्गीता के अनेक श्लोक अत्तरशः पाये जाते हैं। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो इन सब गीतात्रों में भगवद्गीता की श्रपेत्ता कुछ विशेषता नहीं है; श्रीर, भगव-द्गीता में अध्यात्मज्ञान और कर्म का मेल कर देने की जो अपूर्व शैली है वह किसी भी अन्य गीता में नहीं है। भगवद्गीता में पातंजलयोग अथवा

<sup>ः</sup> उपर्युक्त अनेक गीताओं तथा भगवद्गीता को श्रीयुत हारे रघुनाथ भागवत आजकल पुने से प्रकाशित कर रहे हैं।

हठयोग और कर्मत्यागरूप संन्यास का यथोचित वर्णन न देखकर, उसकी पूर्ति के लिये कृष्णार्जुन संवाद के रूप मे, किसीने उत्तरगीता पीछे से लिख डाली है। अवध्त श्रीर श्रष्टावक श्रादि गीताएँ बिलकुल एकदेशीय हैं क्योंकि इनमें केवल संन्यास-मार्ग का ही प्रतिपादन किया गया है। यमगीता और पांडवगीता तो केवल भक्ति-विषयक संचिप्त स्तोत्रों के समान हैं। शिवगीता, गणेशगीता और सर्यगीता ऐसी नहीं हैं। यद्यपि इनमें ज्ञान श्रीर कर्म के समुचय का युक्तियुक्त समर्थन अवश्य किया गया है तथापि इनमें नवीनता कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह विषय प्रायः भगव-द्गीता से ही लिया गया है। इन कारणों से भगवद्गीता के गंभीर तथा व्यापक तेज के सामने बाद की बनी हुई कोई भी पौराणिक गीता ठहर नहीं सकी श्रौर इन नकली गीताओं से उलटा भगवदीता का ही महत्त्व अधिक बढ गया है। यही कारण है कि ' भगवद्गीता ' का 'गीता' नाम प्रचलित हो गया है । अध्यात्मरामायण और योगवासिष्ठ यद्यपि विस्तृत ग्रंथ हैं तो भी वे पीछे बने है और यह बात उनकी रचना से ही स्पष्ट मालूम हो जाती है। मदास का 'गुरुज्ञानवासिष्ठतस्वसारायण' नासक ग्रंथ कई एको के मतानुसार बहुत प्राचीन है, परन्तु हम ऐसा नहीं समकते; क्योंकि उसमे १०८ उपनिषदों का उल्लेख है जिनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं हो सकती। सूर्यगीता में विशिष्टाद्वैत मत का उन्लेख पाया जाता है (३.३०) श्रीर कई स्थानों में भगवदीता ही का युक्तिवाद लिया हुन्ना सा जान पडता है ( १.६८ ) इसितिये यह प्रथ भी बहुत पीछे से-श्रीशंकराचार्य के भी बाद-बनाया गया होगा ।

श्रनेक गीताओं के होने पर भी भगवद्गीता की श्रेष्ठता निर्विवाद सिद्ध है। इसी कारण उत्तरकालीन वैदिकधर्मीय पंडितो ने, अन्य गीताओ पर अधिक ध्यान नही दिया श्रीर वे भगवद्गीता ही की परीचा करने श्रीर उसीके तत्त्व श्रपने बंधुश्रों को समका देने में, अपनी कृतकृत्यता मानने लगे। प्रंथ की दो प्रकार से परीचा की जाती है। एक श्रंतरंग-परीचा श्रोर दूसरी बहिरंग-परीचा कहलाती है। पूरे श्रंथ को देख कर उसके मर्म, रहस्य, मिथतार्थ और प्रमेय हूँ विकलना 'श्रंतरंग-परीचा' है। ग्रन्थ को किसने और कब बनाया, उसकी भाषा सरस है या नीरस, कान्य-दृष्टि से उसमें माधुर्य श्रोर प्रसाद गुण है या नहीं, शब्दों की रचना मे व्याकरण पर ध्यान दिया गया है या उस ग्रंथ मे अनेक आर्ष प्रयोग है, उसमे किन किन मतो, स्थलों और व्यक्तियों का उन्नेख है-इन बातों से प्रंथ के काल-निर्णय और तत्कालीन समाज-स्थिति का कुछ पता चलता है या नहीं, प्रंथ के विचार स्वतंत्र है श्रथवा चुराये हुए है, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे हैं तो वे कौन से है और कहाँ से लिये गये है इत्यादि बातो के विवेचन को 'बहिरंग-परीचा 'कहते हैं। जिन प्राचीन पंडितों ने गीता पर टीका श्रौर भाष्य लिखा है उन्होंने उक्क बाहरी बातों पर श्रधिक ध्यान नहीं दिया । इसका कारण यही है कि वे लोक भगवद्गीता सरिखे अलौकिक ग्रंथ की परीचा करते समय उक्त बाहरी बातो पर ध्यान देने को ऐसा ही समक्ते ये

जैसा कि कोई मनुष्य एकश्राध उत्तम सुगंधयुक्त फूल को पाकर उसके रंग, सौंदर्य, सुवास आदि के विषय में कुछ भी बिचार न करे और केवल उसकी पखुरियाँ गिनता रहे; त्रथवा जैसे कोई मनुष्य मधुमक्खी का मधुयुक्त छत्ता पा कर केवल छिद्रों को गिनने में ही समय नष्ट कर दे! परन्तु अब पश्चिमी विद्वानों के अनुकरण से हमारे श्राधुनिक विद्वान् लोग गीता की बाह्य-परीचा भी बहुत कुछ करने लगे हैं। गीता के आर्ष प्रयोगों को देख कर एक ने यह निश्चित किया है कि यह ग्रंथ ईसा से कई शतक पहले ही बन गया होगा। इससे यह शंका, बिलकुल ही निर्मूल हो जाती हैं, कि गीता का भक्तिमार्ग उस ईसाई धर्म से लिया गया होगा कि जो गीता से बहुत पीछे प्रचलित हुआ है। गीता के सोलहवें अध्याय में जिस नास्तिक मत का उन्नेख है उसे बौद्धमत सममकर दूसरे ने गीता का रचना-काल बुद्ध के बाद माना है। तीसरे विद्वान् का कथन है कि तेरहवें अध्याय में 'ब्रह्मसूत्र-पदैश्चेव॰ ' श्लोक में ब्रह्मसूत्र का उल्लेख होने के कारण गीता ब्रह्मसूत्र के बाद बनी होगी। इसके विरुद्ध कई लोग यह भी कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र में अनेक स्थानों पर गीता ही का आधार लिया गया है जिससे गीता का उसके बाद बनना सिद्ध नहीं होता। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध में रणभूमि पर अर्जुन को सात सौ श्लीक की गीता सुनाने का समय मिलना संभव नहीं हैं। हाँ, यह संभव है कि श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को लढ़ाई की जल्दी में दस-बीस श्लोक या उनका भावार्थ सुना दिया हो और उन्ही श्लोको के विस्तार को संजय ने धतराष्ट्र से, व्यास ने शुक से, वैशंपायन ने जनमेजय से और सूत ने शौनक से कहा हो; अथवा महाभारत-कार ने भी उसको विस्तृत रीति से लिख दिया हो। गीता की रचना के संबंध में मन की ऐसी प्रवृत्ति होने पर, गीता सागर में डुबकी लगा कर, किसी ने सात, क्ष किसी ने श्रद्वाईस, किसी ने छत्तीस श्रीर किसी ने सौ मूल श्लोक गीता के स्रोज निकाले हैं। कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन को रग्रभूमि पर गीता का ब्रह्मज्ञान बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी; वेदानत विषय का यह उत्तम ग्रंथ पीछे से महाभारत में जोड़ दिया गया होगा। यह नहीं कि बहिरंग-परीचा की ये सब बातें सर्वथा निरर्थक हों। उदा-हरणार्थ, ऊपर कही गई फुल की पख़िरयों तथा मधु के छत्ते की बात को ही लीजिये। वनस्पतियों के वर्गीकरण के समय फ़लों की पख़रियों का भी विचार श्रवश्य करना पड़ता है। इसी तरह, गि्यत की सहायता से यह सिद्ध किया गया

<sup>\*</sup> आजकल एक सप्तश्चेकी गीता प्रकाशित हुई है, उसमें केवल यही सात श्लोक है:—
(१) ॐ इत्येकक्षारं ब्रह्म इ० (गी ८. १३); (२) स्थाने हृषोकेश तव प्रकीत्यों इ० (गी.११.३६); (३) सर्वतः पाणिपादं तत् इ० (गी. १३. १३.); (४) कविं पुराणमनुशािसतारं इ० (गी. ८. ९); (५) ऊर्ष्यमूलमधःशाखं इ० (गी. १५. १), (६) सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्ट इ० (गी. १५. १५); (७) मन्मना भव मद्भक्तों इ० (गी.१८.६५) इसी तरह और भी अनेक संक्षिप्त गीताएं बनी हैं।

है कि, मधुमिक्खयों के छत्ते में जो छेद होते हैं उनका श्राकार ऐसा होता है कि मधु-रस का घनफल तो कम होने नहीं पाता और बाहर के श्रावरण का पृष्ठफल बहुत कम हो जाता है जिससे मोम की पैदायश घट जाती है। इसी प्रकार के उपयोगों पर दृष्टि देते हुए हमने भी गीता की बहिरंग-परीत्ता की है श्रीर उसके कुछ महत्त्व के सिद्धान्तों का विचार इस ग्रंथ के श्रंत मे, परिशिष्ट में किया है। परन्तु जिनको ग्रंथ का रहस्य ही जानना है उनके लिये बहिरंग-परीत्ता के कगड़े में पडना श्रनावश्यक है। वाग्देवी के रहस्य को जाननेवालों तथा उसकी ऊपरी श्रीर बाहरी बातो के जिज्ञासुश्रों में जो भेद है उसे मुरारि किव ने बड़ी ही सरसता के साथ दरशाया है-

> अन्धिर्रुघित एव वानरभटेः किं त्वस्य गंभीरताम् । आपातारुनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मंथाचरुः ॥

श्रर्थात, समुद्र की श्रगाध गहराई जानने की यदि इच्छा हो तो किससे पूछा जाय ? इसमें संदेह नहीं कि राम-रावण-युद्ध के समय सैकडों वानरवीर धडा-धड़ समुद्र के ऊपर से कूदते हुए लंका में चले गये थे, परन्तु उनमें से कितनों को समुद्र की गहराई का ज्ञान है ? समुद्र-मंथन के समय देवताश्रों ने मन्थनदंड बना कर जिस बड़े भारी पर्वत को समुद्र के नीचे छोड़ दिया था, श्रौर जो सचमुच समुद्र के नीचे पाताल तक पहुँच गया था, वही मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराई को जान सकता है। मुरारि किव के इस न्यायानुसार, गीता के रहस्य को जानने के लिये, श्रब हमें उन पंडितों श्रौर श्राचार्यों के ग्रंथों की श्रोर ध्यान देना चाहिये जिन्होंने गीता-सागर का मंथन किया है। इन पंडितों मे महाभारत के कर्ता ही श्रग्रगण्य है। श्रधिक क्या कहे, श्राजकल जो गीता प्रसिद्ध है उसके यही एक प्रकार से कर्ता भी कहे जा सकते हैं। इसलिये प्रथम उन्हीं के मतानुसार, संचेप में, गीता का ताल्पर्य दिया जायगा।

'भगवद्गीता' श्रर्थात् 'भगवान् से गाया गया उपनिषत् ' इस नाम ही से, बोध होता है कि गीता में श्रर्जुन को उपदेश किया गया है वह प्रधान रूप से भागवतधर्म-भगवान् के चलाये हुए धर्म-के विषय में होगा। क्योंकि श्रीकृष्ण को 'श्रीभगवान् 'का नाम, प्रायः भागवतधर्म में ही दिया जाता है। यह उपदेश कुछ नया नही है। पूर्व काल में यही उपदेश भगवान् ने विवस्वान् को, विवस्वान् ने मनु को श्रीर मनु ने इच्चाकु को किया था। यह बात गीता के चौथे श्रध्याय के श्रारंभ (१-३) में दी हुई है। महाभारत, शांतिपर्व के श्रंत में नारायणीय श्रथवा भागवतधर्म का विस्तृत निरूपण है जिसमे, ब्रह्मदेव के श्रनेक जन्मों में श्रर्थात् कल्पान्तरों में भागवतधर्म की परंपरा का वर्णन किया गया है। श्रीर श्रंत-में यह कहा गया है:—

त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ । मनुश्च लोकभृत्यर्थं सुतायेक्ष्वाकवे ददौ । इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः ॥ अर्थात् ब्रह्मदेव के वर्तमान जन्म के त्रेतायुग में इस भागवतधर्म ने विवस्तान् मनु-इच्वाकु की परंपरा से विस्तार पाया है (मना. शां. ३४८.११,१२)। यह परंपरा, गीता में दी हुई उक्र परंपरा से, मिलती है (गीता. ४. १. पर हमारी टीका देखो)। दो मिन्न धर्मों की परंपरा का एक होना संभव नहीं है, इसलिये परंपराओं की एकता के कारण यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि गीताधर्म और भागवतधर्म, ये दोनों एक ही है। इन धर्मों की यह एकता केवल अनुमान ही पर अवलंबित नही है। नारायणीय या भागवतधर्म के निरूपण में वैशंपायन जनमेजय से कहते हैं:—

एवमेष महान धर्मः स ते पूर्वे चृपोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥

अर्थात् हे नृषश्रेष्ठ जनमेजय ! यही उत्तम भागवतधर्म, विधियुक्क श्रीर संचित्त गीति से हरिगीता श्रर्थात् भगवद्गीता में तुभे पहले ही बतलाया गया है (मभा शां. ३४६. १०)। इसके बाद एक श्रध्याय छोड़ कर दूसरे श्रध्याय (म. भा शां. ३४८.८) में नारायणीय धर्म के संबंध में फिर भी स्पष्ट रीति से कहा गया है कि:-

> समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपांडवयोर्ध्धे । अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥

अर्थात् कौरव-पांडव-युद्ध के समय जब अर्जुन उद्विम्न हो गया था तब स्वयं भगवान् ने उसे यह उपदेश किया था। इससे यह स्पष्ट है कि 'हरिगीता' से भगवद्गीता ही का मतलब है। गुरुपरंपरा की एकता के अतिरिक्न यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जिस भागवत्वधर्म या नारायणीय धर्म के विषय में दो बार कहा गया है कि वही गीता का प्रतिपाद्य विषय है, उसी को 'सात्वत' या 'एकांतिक' धर्म भी कहा है। इसका विवेचन करते समय (शां. ३४७.८०,८१) दो लक्षण कहे गये हैं:—

नारायणपरो धर्मः पुनरावृत्तिदुर्रुभः । प्रवृत्तिलक्षणश्चैव धर्मो नारायणात्मकः ॥

अर्थात् यह नारायणीय धर्म प्रवृत्तिमार्ग का हो कर भी पुनर्जन्म का टालनेवाला अर्थात् पूर्ण मोत्त का दाता है। फिर इस बात का वर्णन किया गया है कि यह धर्म प्रवृत्तिमार्ग का कैसे है। प्रवृत्ति का यह अर्थ प्रसिद्ध हो है कि संन्यास न ले कर मरणपर्यन्त चातुर्वर्ण्य-विहित निष्काम कर्म ही करता रहे। इसलिये यह स्पष्ट है कि गीता में जो उपदेश अर्जुन को किया गया है वह भागवतधर्म का है और उसको महाभारतकार प्रवृत्ति-विषयक ही मानते हैं, क्योंकि उपर्युक्त धर्म भी प्रवृत्ति विषयक है। साथ साथ यदि ऐसा कहा जाय कि गीता में केवल प्रवृत्ति-मार्ग का ही भागवतधर्म है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वैशंपायन ने जनमेजय से फिर भी कहा है (म. भा. शां. ३४५.१३)—

## यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्व च्रेपात्तम । कथितो हरिगीतासु समासाविधिकल्पितः

ग्रर्थात् हे राजा ! यतियों ग्रर्थात् सन्यासियों के निवृत्तिमार्ग का धर्म भी तुभे पहले भगवद्गीता में संचिप्त रीति से भागवतधर्म के साथ बतला दिया गया है।परंतु यद्यपि गीता में प्रवृत्तिधर्म के साथ ही यतियों का निवृत्तिधर्म भी बतलाया गया है। तथापि मनु-इच्वाकु इत्यादि गीताधर्म की जो परंपरा गीता में दी गई है वह यतिधर्म को लागू नहीं हो सकती, वह केवल भागवतधर्म ही की परंपरा से मिलती है। सारांश यह है कि उपर्युक्त वचनों से महाभारतकार का यही श्रभिप्राय जान पडता है कि गीता में श्रर्जुन को जो उपदेश किया गया है वह, विशेष करके मनु-इच्वाकु इत्यादि परंपरा से चले हुए, प्रवृत्ति-विषयक भागवतधर्म ही का है, श्रीर उसमें निवृत्ति-विषयक यतिधर्म का जो निरूपण पाया जाता है वह केवल त्रातुषंगिक है। पृथु, प्रियव्रत और प्रल्हाद त्रादि भक्नों की कथात्रों से, तथा भागवत में दिये गये निष्काम कर्म के वर्णनों से (भागवत ४.२२.४१.४२;७.१०. २३ श्रीर ११.४.६ देखों ) यह भली भाति मालूम हो जाता है कि महाभारत का प्रवृत्ति-विषयक नारायणीय धर्म श्रीर भागवतपुराण का भागवतधर्म, ये दोनो, श्रादि में एक ही है। परन्तु भागवतपुराण का मुख्य उद्देश यह नहीं है कि वह भागवतधर्म के कर्मयुक्त-प्रवृत्ति तत्व का समर्थन करे। यह समर्थन, महाभारत से श्रीर विशेष करके गीता में किया गया है। परंतु इस समर्थन के समय भागवत-धर्मीय भक्ति का यथोचित रहस्य दिखलाना व्यासजी भूल गये थे। इसलिथ भागवत के त्रारंभ के त्रध्यायों में लिखा है कि (भागवत. १.४.१२ ) बिना भक्ति के केवल निष्काम कर्म ब्यर्थ है यह सोच कर, श्रीर महाभारत की उक्र न्यूनता को पूर्ण करनेके के लिये ही, भागवतपुराण की रचना पीछे से की गई। इससे भागवत पुराण का मुख्य उद्देश स्पष्ट रीति से मालूम हो सकता है। यही कारण है कि भागवत में अनेक प्रकार की हरिकथा कह कर भागवतधर्म की भगवद्मक्रि के माहात्म्य का जैसा विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है वैसा भागवतधर्म के कर्मविषयक ग्रंगो का विवेचन उसमे नहीं किया है। ग्रिधिक क्या, भागवतकार का यहाँ तक कहना है, कि बिना भक्ति के सब कर्मयोग बृथा है (भाग. १.४ ३४ श्रतएव गीता के तालर्थ का निश्चय करने में जिस महाभारत में गीता कही गई है उसी नारायणीयोपाख्यान का जैसा उपयोग हो सकता है वैसा, भागवत-धर्मीय होने पर भी, भागवतपुराण का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल भक्तिप्रधान है। यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय तो इस बात पर भी ध्यान देना पहेगा कि महाभारत और भागवतपुराण के उद्देश घोर रचना-काल भिन्न भिन्न हैं। निवृत्तिविषयक यतिधर्म और प्रवृत्तिविषयक भागवतधर्म का मूल स्वरूप क्या है ? इन दोनों में यह भेद क्यों हैं ? मूल भागवतधर्म

इस समय किस रूपान्तर से प्रचितत है ? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर

यह मालूम हो गया कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्या तालार्थ है। अब देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारा और टीकाकारों ने गीता का क्या ताल्पर्य निश्चित किया है। इन भाष्यों तथा टीकाओं में त्राजकल श्री शंकराचार्य कृत गीता-भाष्य अति प्राचीन प्रन्थ माना जाता है। यद्यपि इसके भी पूर्व गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी थीं तथापि वे अब उपलब्ध नहीं है; श्रीर इसी लिये जान नहीं सकते कि महाभारत के रचना-काल से शंकरा-चार्य के समय तक गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता था। तथापि शांकर भाष्य ही में इन प्राचीन टीकाकारों के मतों का जो उन्नेख है (गी. शां. भा. अ. २ श्रीर ३ का उपोद्धात देखो ), उससे साफ साफ मालूम होता है कि शंकरा-चार्य के पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अर्थ, महाभारत कर्ता के अनुसार ही ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक किया करते थे। अर्थात् उसका यह प्रवृत्ति-विषयक अर्थ लगाया जाता था कि. ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ मृत्यु पर्यंत स्वधर्म. विहित कर्भ करना चाहिये। परन्तु वैदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त शंकराचार्य को मान्य नहीं था, इसलिये उसका खंडन करने और अपने मत के अनुसार गीता का तात्पर्य बताने ही के लिये उन्होंने गीता-भाष्य की रचना की है। यह बात उक्त भाष्य के आरंभ के उपोद्धात में स्पष्ट रीति से कही गई है। 'भाष्य ' शब्द का अर्थ भी यही है। 'भाष्य ' और 'टीका 'का बहुधा समानार्थी उपयोग. होता है, परन्तु सामान्यतः ' टीका ' मूल प्रन्थ के सरल अन्वय और इसके सुगम अर्थ करने ही को कहते हैं। भाष्यकार इतनी ही बातों पर संतुष्ट नहीं रहता, वह उस प्रन्थ की न्याययुक्त समाजोचना करता है, अपने मतानुसार उसका तात्पर्थ बतलाता है श्रीर उसी के अनुसार वह यह भी बतलाता है, कि प्रन्थ का श्रर्थ कैसे लगाना चाहिये। गीता के शांकरभाष्य का यही स्वरूप है। परन्तु गीता के तात्पर्य के विवेचन में शंकराचार्य ने जो भेद किया है उसका कारण जानने के पहले थोडासा पूर्वकालिक इतिहास भी यहीं पर जान लेना चाहिये। वैदिक धर्म केवल तान्त्रिक धर्म नहीं है; उसमें जो गृह तत्त्व हैं उनका सूचम विवेचन प्राचीन समय ही में उपनिषदों में हो चुका है। परन्तु ये उपनिषद भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा भिन्न भिन्न समय में बनाये गये हैं, इसलिये उनमें कहीं कहीं विचार-विभिन्नता भी आगई है। इस विचार-विरोध को मिटाने के लिये ही बादरायणाचार्य ने श्रपने वेदान्तसूत्रों में सब उपनिषदों की विचारैक्यता कर दी हैं; श्रीर इसी कारण से वेदान्तसूत्र भी, उपनिषदों के समान ही, प्रमाण माने जाते हैं। इन्हीं वेदान्त स्त्रों का दूसरा नाम 'ब्रह्मसूत्र ' त्रथवा 'शारीरकसूत्र 'है । तथापि वैदिक कर्म के तत्त्वज्ञान का पूर्ण विचार इतने से ही नहीं हो। सकता। क्योंकि उपनिषदों के ज्ञान भायः वैराग्यविषयक अर्थात् निवृत्तिविषयक है; और वेदान्तसूत्र तो सिर्फ उपनिषदीं

का सतैक्य करने ही के उद्देश से बनाये गये हैं, इसिबये उनमें भी वैदिक प्रवृत्तिमार्ग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया है । इसीलिये उपर्युक्त कथानुसार जब प्रवृत्तिमार्ग-प्रतिपादक भगवद्गीता ने वैदिक धर्म की तत्त्वज्ञानसंबंधी इस न्यूनता की पूर्ति पहले पहल की, तब उपनिषदों और वेदान्तसूत्रों के मार्मिक तत्त्वज्ञान की पूर्णता करनेवाला यह भगवद्गीता अन्य भी, उन्हीं के समान, सर्वमान्य श्रीर प्रमाणभूत हो गया । श्रीर, श्रन्त में, उपनिषदों, वेदान्तसूत्री श्रीर भगवद्गीता का ' प्रस्थानत्रयी ' नाम पडा। ' प्रस्थानत्रयी ' का यह त्र्र्थ है कि उसमे वैदिक धर्म के ग्राधारभूत तीन मुख्य प्रन्थ हैं जिनमें प्रवृत्ति त्रौर निवृत्ति दोनो मार्गी का नियमानुसार तथा तास्विक विवेचन किया गया है। इस तरह प्रस्थानत्रयी में गीता के गिने जाने पर और प्रस्थानत्रयी का दिनी दिन अधिकाधिक प्रचार होने पर वैदिक धर्म के लोग उन मतों और संप्रदायों को गौग अथवा अप्राह्म मानने लगे, जिनका समावेश उक्न तीन प्रन्था में नहीं किया जा सकता था। परियाम यह हुआ की बौद्धधर्म के पतन के बाद वैदिक धर्म के जो जो संप्र-दाय ( श्रद्वेत, विशिष्टाद्वेत, द्वेत, शुद्धाद्वेत आदि ) हिंदुस्थान में प्रचितत हुए; उनमें से प्रत्येक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य की, प्रस्थानत्रयी के तीनीं भागी पर ( अर्थात् भगवद्गीता पर भी ) भाष्य बिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता हुई कि, इन सब संप्रदायों के जारी होने के पहले ही जो तीन 'धर्मग्रंथ, प्रमाण समसे जाते थे, उन्हीं के श्राधार पर हमारा संप्रदाय स्थापित हुन्ना है श्रीर श्रन्य संप्रदाय इन धर्मग्रन्थों के श्रनुसार नहीं हैं। ऐसा करने का कारण यही है कि यदि कोई अवार्य यही स्वीकार कर लेते कि अन्य संप्रदाय भी प्रमाणभूत धर्मग्रन्थों के आधार पर स्थापित हुए हैं तो उनके संप्रदाय का सहस्व घट जाता-श्रीर, ऐसा करना किसी भी संप्रदाय को इष्ट नही था। सांप्रदायिक दृष्टि से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने की यह रीति जब चल पडी, तब भिन्न भिन्न पंडित अपने अपने संप्रदायों के भाष्यों के आधार पर टीकाएँ लिखने लगे। यह टीका उसी संप्रदाय के लोगों को ऋधिक मान्य हुआ करती थी जिसके भाष्य के अनुसार वह लिखी जाती थी। इस समय गीता पर जितने भाष्य श्रीर जितनी टीकाएँ उपलब्ध हैं उनमे से प्रायः सब इसी सांप्रदायिक रीति से लिखी गई हैं। इसका परिगाम यह हुआ कि यद्यपि मूल गीता मे एक ही अर्थ सबोध रीति से प्रतिपादित हुआ है तथापि गोता भिन्न भिन्न संप्रदायों की समर्थंक सममी जाने लगी। इन सब संप्रदायों में से शंकराचार्य का संप्रदाय अति प्राचीन है और तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वही हिन्दुस्थान में सब से अधिक मान्य भी हुआ है। श्रीमदाद्यशंकराचार्य का जन्म संवत् ५४१ (शक ७१०) में हुआ था बत्तीसवें वर्ष में उन्होंने गुहा-प्रवेश किया (संवत् ५४१ से ५७७ %)।

<sup>ः</sup> यह बात आजकल निश्चित हो चुकी है, परंतु हमारे मत से श्रीमदायशंकरा-चार्य का समय और भी इसके सौ वर्ष पूर्व समझना चाहिये। इस आधार के लिये परिशिष्ट प्रकरण देखों।

श्रीशंकराचार्य बड़े भारी श्रौर श्रलौंकिक विद्वान तथा ज्ञानी थे। उन्होंने श्रपनी दिव्य अलौकिक शक्तिसे उस समय चारों ओर फैले हुए जैन बौद्धमतों का खंडन करके श्रपना श्रद्वेत मत स्थापित किया; श्रुति-स्मृति-विहित वैदिक धर्म की रत्ता के लिये. भरतखंड की चारों दिशाश्रों में चार मठ बनवा कर. निवृत्तिमार्ग के वैदिक संन्यास-धर्म को किल्युग मे पुनर्जन्म दिया। यह कथा किसी से छिपी नहीं है। त्राप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिये, उस के दो स्वाभाविक विभाग अवश्य होंगे; पहला तत्त्वज्ञान का और दूसरा आचरण का। पहले मे पिंड-ब्रह्मांड के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निर्णय करके मोच का भी शास्त्र-रीत्यानुसार निर्णय किया जाता है। दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता है कि मोच की प्राप्ति के साधन या उपाय क्या है—ग्रर्थात् इस संसार में मनुष्य को किस तरह बर्ताव करना चाहिये। इनमें से पहली अर्थात् तास्विक दृष्टि से देखने पर श्रीशंकराचार्य का कथन यह है कि:-(१) मैं-तूं यानी मनुष्य की श्रॉख से दिखनेवाला सारा जगत् श्रर्थात् सृष्टि के पदार्थीं की श्रनेकता सत्य नही है। इन सब में एक ही शुद्ध श्रीर नित्य परब्रह्म भरा करता है श्रीर उसी की माया से मनुष्य की इंदियों को भिन्नता का भास हुन्ना है; (२) मनुष्य का श्रात्मा भी मूलतः परब्रह्मरूप ही है; श्रीर (३) श्रात्मा श्रीर परब्रह्म की एकता का पूर्ण ज्ञान, अर्थात् अनुभवसिद्ध पहचान, हुए विना कोई भी मोच नहीं पा सकता। इसी को 'श्रद्वेतवाद' कहते हैं। इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि एक शुद्ध-बुद्ध-नित्य-सुक्र परब्रह्म के सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र श्रीर सत्य वस्तु नहीं है, दृष्टिगोचर भिन्नता मानवी दृष्टि का अम, या माया की उपाधि से होने-वाला श्राभास, है; साया कुछ सत्य या स्वतंत्र वस्तु नहीं है-वह मिथ्या है। केवल तत्त्वज्ञान का ही यदि विचार करना हो तो शांकर. मत की, इससे श्रधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शांकर संप्रदाय इतने से ही पूरा नहीं हो जाता । श्रद्वेत तत्त्वज्ञान के साथ ही शांकर संप्रदाय का श्रीर भी एक सिद्धान्त है जो श्राचार-दृष्टि से, पहले ही के समान, महत्त्व का है। उसका ताल्पर्य यह है कि. यद्यपि चित्त-शुद्धि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने के लिये स्मृति-ग्रन्थों में कहे गये गृहस्थाश्रम के कर्म श्रत्यंत आवश्यक हैं, तथापि इन कर्मों का त्राचरण सदैव न करते रहना चाहिये; क्योंकि उन सब कर्मी का त्याग करके श्रंत में संन्यास लिये बिना मोत्त नहीं मिलं सकता। इसका कारण यह है कि कर्म और ज्ञान, श्रंधकार और प्रकाश के समान, परस्पर-विरोधी है; इस लिये सब वासनात्रों और कर्मों के छूटे बिना ब्रह्मज्ञान की पूर्णता ही नहीं हो सकती । इसी सिद्धान्त को 'निवृत्तिमार्ग कहते हैं; और, सब कर्मी का संन्यास करके ज्ञान ही में निमझ रहते हैं इसिबये 'संन्यासिनष्ठा 'या 'ज्ञानिनष्ठा 'मी कहते हैं। उपनिषद ग्रीर ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य का जो भाष्य है उसमे यह प्रतिपादन किया गया है कि उक्त प्रन्थों में केवल अद्वेत ज्ञान ही नहीं है, किंतु

उनमें संन्यासमार्ग का, श्रर्थात् शांकर संप्रदाय के उपर्युक्त दोनों भागो का मी, उपदेश है; श्रोर गीता पर जो शांकर भाष्य है उसमें कहा गया है कि गीता का जात्पर्य भी ऐसा ही है (गी. शां. भा. उपोद्धात और ब्रह्म. सू शांभा. २. १. १४ देखों )। इसक प्रमाण-स्वरूप में गीता के कुछ वाक्य भी दिये गये हैं जैसे " ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते "—अर्थात् ज्ञानरूपी अग्नि से ही सब कर्म जल कर भस्म हो जाते हैं (गी. ४. ३७) श्रीर " सर्वं कर्मां खिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते " अर्थात् सब कर्मीं का अंत ज्ञान ही में होता है (गी. ४. ३३)। सारांश यह है कि बौद्धधर्म की हार होने पर प्राचीन वैदिक धर्म के जिस विशिष्ट मार्ग को श्रेष्ठ ठहरा कर श्रीशंकराचार्य ने स्थापित किया उसी से श्रनकुल गीता का भी अर्थ है गीता में ज्ञान और कर्म के समुचय का प्रतिपादन नही किया गया है जैसा कि पहले के टीकाकारों ने कहा है; किंतु उसमें (शांकर संप्रदाय के) उसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया है कि कर्म ज्ञान-प्राप्ति का गौण साधन है श्रीर सर्व कर्म-संन्यासपूर्वक ज्ञान ही से मोत्त की प्राप्ति होती है-यही बाते बतलाने के लिये शांकर भाष्य लिखा गया है। इनके पूर्व यदि एक-स्राध श्रीर भी संन्यास-विषयक टीका लिखी गई हो तो वह इस समय उपलब्ध नहीं है। इस लिये यही कहना पडता है कि गीता के प्रवृत्ति-विषयक स्वरूप की निकाल बाहर करके उसे निवृत्तिमार्ग का सांप्रदायिक रूप शांकर भाष्य के द्वारा ही मिला है। श्रीशंकराचार्य के बाद इस संप्रदाय के श्रनुयायी मधुसदन श्रादि जितने श्रनेक टीकाकार हो गये हैं उन्होंने इस विषय में बहुधा शंकराचार्य ही का अनुकरण किया है। इसके बाद एक यह अद्भुत विचार उत्पन्न हुआ कि, अद्वैत मत के मूलभूत महावाक्यों में से "तत्त्वमिस "नामक जो महावाक्य छांदोग्योपनिषद में है उसी का विवरण गीता के श्रठराह श्रध्यायों में किया गया है। परन्तु इस महावाक्य के पदों के क्रम को बदल कर, पहले 'त्वं' फिर 'तत्' श्रीर फिर ' श्रास ' इन पदों को ले कर, इस नये क्रमानुसार प्रत्येक पद के लिये गीता के श्रारंभ से छः छः श्रध्याय श्रीभगवान ने निष्पत्तपात बुद्धि से बाँट दिये हैं । कई लोक समसते है कि गीता पर जो पैशाच भाष्य है वह किसी भी संप्रदाय का नहीं है-बिलक़ल स्वतंत्र है-ग्रीर हनुमानुजी (पवनसुत) कृत है। परन्तु यथार्थ बात ऐसी नहीं है। भागवत के टीकाकार हनुमान पंडित ने ही इस भाष्य को वनाया है और यह संन्यास मार्ग का है। इसमें कई स्थानो पर शांकरभाष्य का हो अर्थ शब्दशः दिया गया है। प्रोफेसर मेक्समूलर की प्रकाशित पाच्यधर्म-पुस्तकमाला ' में स्वर्गवासी काशीनाथ पंत तैलंग कृत भगद्गीता का श्रंग्रेजी श्रनुवाद भी है। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि इस अनुवाद में श्रीशंकराचार्य और -शांकर संप्रदायी टीकाकारों का जितना हो सका उतना, श्रनुसरण किया गया है।

गीता और प्रस्थानत्रयी के अन्य अन्थों पर जब इस मॉित सांप्रदायिक भाष्य जीताकों की रीति अचितित हो गईं, सब दूसरे संप्रदाय भी इस बात का अनुकरण करने लगे। मायावाद, अद्वैत श्रौर संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय के लगभग ढाई सौ वर्ष बाद, श्रीरामानुजाचार्य (जन्म संवत् १०७३) ने विशिद्वाष्टेत संप्रदाय चलाया। अपने संप्रदाय को पुष्ट करने के लिये उन्होंने भी, शंकराचार्य ही के समान, प्रस्थानत्रयी पर ( श्रीर गीता पर भी ) स्वतंत्र भाष्य लिखे है। इस संप्र-दाय का मत यह है कि शंकराचार्य का माया-मिथ्यात्व-वाद श्रीर श्रद्वेत सिद्धान्त दोनों फूट हैं; जीव जगत् श्रौर ईश्वर-ये तीन तत्त्व यद्यपि भिन्न हैं, तथापि जीव (चित्) और जगत् ( अचित् ) ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं, इसलिये चिद्चिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है, त्रौर ईश्वर-शरीर के इस सूच्म चित्-त्रचित् से ही फिर स्थूल चित् और स्थूल अचित् अर्थात् अनेक जीव और जगत् की उत्पत्ति हुई है। तत्त्वज्ञान-दृष्टि से रामानुजाचार्य का कथन है (गी. राभा. २. १२; १३. २) कि यही मत ( जिसका उन्नेख ऊपर किया गया है ) उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों श्रौर गीता म भी प्रतिपादित हुन्ना है। त्रव यदि कहा जाय कि इन्हों के ग्रंथों के कारण भागवत-धर्म में विशिष्टाद्वेत मत सम्मिखित हो गया है तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी: क्योंकि इनके पहले महाभारत श्रौर गीता मे भागवतधर्म का जो वर्णन पाया जाता है उनमें केवल श्रद्वेत मत ही का स्वीकार किया गया है। रामानुजाचार्य भागवतधर्मी थे इसिलये यथार्थ में उनका ध्यान इस बात की श्रीर जाना चाहिये था; कि गीता मे प्रवृत्ति-विषयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। परन्तु उनके समय में मूल भागवतधर्म का कर्मयोग प्रायः लुप्त हो गया था श्रीर उसको, तत्त्वज्ञान की दृष्टि से विशिष्टाहैत-स्वरूप तथा त्राचरण की दृष्टि से मुख्यतः भक्ति का स्वरूप प्राप्त हो चुका था। इन्ही कारणों से रामानुजाचार्य ने (गी. राभा. १८. १ और ३. १) यह निर्याय किया है, कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्ति का वर्णन है तथापि तत्त्व-ज्ञान-दृष्टि से विशिष्टाद्वेत और आचार-दृष्टि से वासदेवभक्ति ही गीता का सारांश है श्रीर कर्मनिष्ठा कोई स्वतंत्र वस्त नहीं-वह केवल ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक है। शांकर संप्रदाय के श्रद्वेत-ज्ञान के बदले विशिष्टाद्वेत और संन्यास के बदले भक्ति को स्थापित करके रासानुजाचार्य ने भेद तो किया, परन्त उन्होंने श्राचार-दृष्टि से भक्कि ही को श्रंतिम कर्तव्य माना है; इससे वर्णाश्रम-विहित सांसारिक कर्मों का भरण पर्यन्त किया जाना गौरण हो जाता है और यह कहा जा सकता है कि गीता का रामानुजीय तात्पर्य भी एक प्रकार से कर्मसंन्यास-विषयक ही है। कारण यह है कि कर्माचरण से चित्तशुद्धि होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होने पर चतुर्थाश्रम का स्वीकार करके ब्रह्मचिन्तन में निमप्न रहना, या प्रेमपूर्वक निस्सीम वासुदेव-मक्नि में तत्पर रहना, कर्मयोग की दृष्टि से एक ही बात है-ये दोनों मार्ग निवृत्ति-विषयक हैं। यही श्राचेप, रामानुज के बाद प्रचितत हुए संप्रदायों पर भी हो सकता है। माया को मिथ्या कहनेवाले संप्रदांय को सूठ मान कर वासुदेव-भक्ति को ही सचा मोन्त-साधन बतलानेवाले रामानुज-संप्रदाय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला। उसका मत है कि परब्रह्म और जीव को कुछ ग्रंशों में एक, ग्रौर कुछ ग्रंशों में भिन्न मानना परस्पर

विरुद्ध और असंबद्ध बात है, इसिबये दोनों को सदैव भिन्न मानना चाहिये क्योंकि इन दोनों मे पूर्ण त्रथवा ऋपूर्ण रीति से भी एकता नहीं हो सकती। इस तीसरे संप्रदाय को ' द्वेत संप्रदाय ' कहते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का कहना है कि इनके प्रवर्तक श्री मध्वाचार्य ( श्रीमदानंदतीर्थ ) थे जो संवत् १२४४ में समाधिस्थ हुए श्रीर उस समय उनकी अवस्था ७१ वर्ष की थी। परन्तु डाक्टर मांडारकर ने जो एक अंग्रेजी प्रन्थ-" वैष्णव, शैव श्रीर श्रन्य पन्थ " नामक, हाल ही में प्रकाशित किया है उसके पृष्ठ ४६ में शिलालेख त्रादि प्रमाणों से, यह सिद्ध किया गया है कि मध्वाचार्य का समय संवत् १२४४से १३३३तकथा। प्रस्थानत्रयी पर (त्र्रर्थात् गीता पर भी) श्रीमध्वाचार्य के जो भाष्य है उनमे प्रस्थानत्रयी के सब ग्रन्थो का द्वैतमत-प्रतिपादक होना ही बतलाया गया है। गीता के अपने भाष्य में मध्वाचार्य कहते हैं कि यद्यपि गीता में निष्काम कर्म के महत्त्व का वर्णन है, तथापि वह केवल साधन है श्रीर भक्ति ही श्रंतिम निष्ठा है। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना और न करना बराबर है। " ध्यानात कर्मफलत्यागः "-परमेश्वर के ध्यान अथवा भक्ति की अपेता कर्मफल-त्याग अर्थात् निष्काम कर्म करना श्रेष्ठ है-इत्यादि गीता के कुछ वचन इस सिद्धान्त के विरुद्ध हैं परन्तु गीता के माध्वभाष्य (गी. माभा. १२. १३) में लिखा है कि इन वचनों को श्रचरशः सत्य न समक्ष कर श्रर्थवादात्मक ही समक्षना चाहिये। चौथा संप्रदाय श्रीवल्लभाचार्य (जन्म संवत् १५३६) का है। रामानुजीय श्रीर माध्य संप्रदायों के समान ही यह संप्रदाय वैष्णवपंथी है। परन्तु जीव, जगत् श्रीर ईश्वर के संबंध में, इस संप्रदाय का मत, विशिष्टाहैत श्रीर हैत मतो से भिन्न है। यह पंथ इस मत को मानता है कि मायारहित शुद्ध जीव और परब्रह्म ही एक वस्तु है-दो नहीं । इसलिये इसको ' शुद्धाद्वैती ' संप्रदाय कहते हैं । तथापि वह श्रीशंकराचार्य के ससान इस बात को नहीं मानता कि जीव और ब्रह्म एक ही है, और इसके सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं,-जैसे जीव श्रिप्त की चिनगारी के समान, ईश्वर का श्रंश है; मायात्मक जगत् मिथ्या नहीं है; माया परसेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई, एक शक्ति है. मायाधीन जीव को बिना ईश्वर की कृपा के मोचज्ञान नहीं हो सकता, इसिलिये मोच का मुख्य साधन भगवद्गिक ही है-जिनसे यह संप्रदाय शांकर संप्रदाय से-भी भिन्न हो गया है। इस मार्गवाले परमेश्वर के अनुप्रह को ' पुष्टि 'श्रीर 'पोषगा' भी कहते हैं, जिससे यह पन्थ 'पुष्टिमार्ग' भी कहलाता है। इस संप्रदाय के तत्त्वदीपिका ऋदि जितने गोतासंबंधी अन्य है उनमे यह निर्णय किया गया है कि, भगवान ने अर्जुन को पहले सांख्यज्ञान और कर्मयोग बतलाया है, एवं श्रंत में उसको भक्त्यमृत पिला कर कृतकृत्य किया है इसलिये भगवद्गकि-श्रीर विशेषतः निवृत्ति-विषयक पुष्टिमार्गीय मिक्र-ही गीता का प्रधान तालार्य है यही कारण है कि भगवान ने गीता के अन्त में यह उपदेश दिया है कि "सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज "--सब धर्मों को छोड कर केवल मेरी ही शरण ले (गी. १२. ६६ )। उपर्युक्त संप्रदायों के त्रातिरिक्त निम्बार्क का चलाया

हुन्ना एक त्रीर वैष्ण्व संप्रदाय है जिसमें राधाकृष्ण की मक्ति कही गई है। डाक्टर मांडारकर ने निश्चय किया है कि ये ग्राचार्य, रामानुज के बाद ग्रीर मध्वाचार्य के पहले करीब संवत् १२१६ के, हुए थे। जीव, जगत् श्रीर ईश्वर के संबंध में निंबार्का-चार्य का यह मत है कि यद्यपि ये तीनों भिन्न है, तथापि जीव श्रीर जगत् का व्यापार तथा ग्रस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर श्रवलस्वित है—स्वतंत्र नहीं है—श्रीर परमेश्वर में ही जीव और जगत् के सूचम तत्त्व रहते हैं। इस भत की सिद्ध करने के लिये निवाकीचार्य ने वेदान्तसूत्रों पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा है। इसी संप्र-दाय के केशव काश्मीरिभट्टाचार्य ने गीता पर ' तत्त्व-प्रकाशिका ' नामक टीका लिखी है, श्रीर उसमें यह बतलाया है कि गीता का वास्तविक श्रर्थ इसी संप्रदाय के अनुकृत है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाहुत पंथ से इस संप्रदाय को अलग करने के लिये इसे 'द्वेताद्वैती ' संप्रदाय कह सकेंगे। यह बात स्पष्ट है कि ये सब भिन्न भिन्न संप्रदाय शांकर संप्रदाय के मायावाद को स्वीकृत न करके ही पैदा हुए हैं; क्योंकि इनकी यह समभ थी कि ग्राँख से दिखनेवाली वस्तु को सची माने बिना व्यक्त की उपासना अर्थात भक्ति निराधार, या किसी श्रंश में मिथ्या भी, हो जाती है। परन्त यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि भक्ति उपपत्ति के लिये श्रद्वैत श्रीर मायावाद को बिलकुल छोड़ ही देना चाहिये। महाराष्ट् के श्रीर श्रन्य साधु-सन्तों ने, मायावाद और अद्वैत का स्वीकार करके भी, भक्ति का समर्थन किया है और मालूम होता है कि यह भक्तिमार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले ही से चला आ रहा है। इस पंथ में शांकर संप्रदाय के कुछ सिद्धान्त-अद्देत, माया का मिथ्या होना, और कर्मत्याग की आवश्यकता—ग्राह्य और मान्य हैं। परन्त इस पंथ का यह भी मत है, कि ब्रह्मात्मैक्यरूप मोच की प्राप्ति का सब से सुगम साधन भक्ति हैं; गीता में भगवान ने पहले यही कारण बतलाया है कि '' क्लेशोऽधिकतरस्ते-षामब्यक्रासक्रचेतसाम् " (गी. १२. ४) श्रर्थात् श्रब्यक्र ब्रह्म में चित्त लगाना श्रधिक क्लेशमय है, श्रीर फिर श्रर्जुन को यही उपदेश दिया है कि '' भक्नास्तेऽतीव मे प्रियाः " (गी. १२. २० ) ऋर्यात् मेरे भक्त ही सुक्त को ऋतिशय प्रिय हैं; ऋत-एव यह बात है कि अद्वैतपर्यवसायी भक्तिमार्ग ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। श्रीधर स्वामी ने भी गीता की श्रपनी टीका (गी. १८.७८) में गीता का ऐसा ही तात्पर्य निकाला है। मराठी भाषा में, इस संप्रदाय का गीतासंबंधी सर्वोत्तम प्रंथ ' ज्ञानेश्वरी ' है । इसमे कहा गया है कि गीता के प्रथम छः अध्यायों में कर्म, बीच के छु: श्रध्यायों में भिक्क श्रीर श्रान्तिम छु: श्रध्यायों में ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है; श्रौर स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने श्रपने ग्रंथ के श्रंत में कहा है कि मैंने गीता की यह टीका शंकराचार्य के भाष्यानुसार की है। परन्त ज्ञानेश्वरी को इस कारण से एक बिलकुल स्वतंत्र प्रन्थ ही मानना चाहिये कि इसमें गीता का मूल अर्थ बहुत बढा कर अनेक सरस दृष्टान्तों से समसाया गया है, और इसमें विशेष करके मक्रिमार्ग का तथा कुछ ग्रंश मे निष्काम कर्म का श्रीशंकरा-

चार्य से भी उत्तम विवेचन किया गया है। ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं योगी थे, इसिंबिये गीता के छठवे र्त्रध्याय के जिस श्लोक मे पातंजल योगाभ्यास का विषय श्राया है उसकी उन्हों ने विस्तृत टीका की है। उनका कहना है कि श्रीकृष्ण भगवान ने इस अध्याय के अन्त (गी. ६.४६) में अर्जुन को यह उपदेश करके कि ''तस्माद्योगी भवार्जन "-इसलिये हे अर्जुन! तू योगी हो अर्थात् योगाभ्यास में प्रवीग हो-अपना यह श्रिभिप्राय प्रकट किया है कि सब मोचपंथों मे पातंजल योग ही सर्वोत्तम है, श्रीर इसिलिये अपने उसे 'पंथराज ' कहा है। सारांश यह है कि भिन्न भिन्न सांप्र-दायिक भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता का अर्थ अपने अपने मतों के अनुकूल ही निश्चित कर लिया है। प्रत्येक संप्रदाय का यही कथन है कि गीता का प्रवृत्ति-विषयक कर्ममार्ग अप्रधान ( गौरा ) है अर्थात् केवल ज्ञान का साधन है; गीता मे वही तत्त्वज्ञान पाया जाता है जो अपने संप्रदाय में स्वीकृत हुआ है, अपने संप्रदाय में मोच की दृष्टि से जो आचार अंतिम कर्तव्य माने गये हैं उन्हीं का वर्णण गीता मे किया गया है,-श्रथांत् मायावादात्मक श्रद्धेत श्रीर कर्मसंन्यास, माया-सत्यत्व-प्रतिपादक विशिष्टाहैत श्रीर वासुदेव-भक्ति, हैत श्रीर विष्णुभक्ति, शुद्धाहैत श्रीर मिक्क, शांकराहुत श्रीर भिक्क, पातंजल योग श्रीर भिक्क, केवल भिक्क, केवल योग या केवल ब्रह्मज्ञान ( श्रनेक प्रकार के निवृत्तिविषयक मोत्तमार्ग ) ही गीता के प्रधान तथा प्रतिपाद्य विषय हैं। 🛠 हमारा ही नही, किन्त प्रसिद्ध महाराष्ट कवि वामन पंडित का भी मत ऐसा हो है। गीता पर आपने ' यथार्थदीपिका ' नामक विस्तृत मराठी टीका लिखी है। उसके उपोद्धात में वे पहले लिखते है:---" हे भगवन । इस किल्युग मे जिसके मत मे जैसा जचता है उसी प्रकार हर एक श्रादमी गोता का अर्थ लिख देता है "। और फिर शिकायत के तौर पर लिखते हैं:-" हे परमात्मन् । सब लोगों ने किसी न किसी बहाने से गीता का मनमाना अर्थ किया है, परन्तु इन लोगो का किया हुआ अर्थ सुक्षे पसन्द नहीं। भगवन्! मैं क्या करू ? " अनेक सांप्रदायिक टीकाकारो के मत की इस शिन्नता को देख कर कुछ लोग कहते हैं कि जब कि ये सब मोच-संप्रदाय परस्पर विरोधी हैं, श्रीर जब कि इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोई एक ही संप्रदाय गीता में प्रतिपादित किया गया है, तब तो यही मानना उचित है कि इन सब मोच-साधनो का-विशेषतः कर्म, भिक्त श्रौर ज्ञान का-वर्णन स्वतंत्र रीति से संज्ञेप से श्रीर पृथक् पृथक् करके भगवान् ने श्रर्जुन का समाधान किया है। कुछ लोग कहते है कि मोच के अनेक उपायो का यह वर्णन पृथक पृथक् नहीं है, किन्तु इन सब की एकता ही गीता में सिद्ध की गई है। श्रीर, श्रंत में, कुछ

<sup>\*</sup> भिन्न भिन्न साप्रदायिक आनार्यों के, गीता के भाष्य और मुख्य मुख्य पंद्रह टीका ग्रंथ, बम्बई के गुजराती प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने, हाल ही में एकत्र प्रकाशित किये हैं। भिन्न भिन्न टीकाकारों के अभिप्राय को एकदम जानने के लिये यह श्रन्थ बहुत उपयोगीं है।

लोग तो यह भी कहते हैं कि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या बद्यपि मामूली ढंग पर देखने से सुलभ मालूम होती है, तथापि उसका वास्तविक मर्म अत्यन्त गृढ़ है, जो बिना गुरु के किसी की भी समम में नहीं आ सकता (गी.४.३४)— गीता पर भले ही अनेक टोकाएँ हो जायँ परन्तु उसका गृढार्थ जानने के लिये गुरुदीचा के सिवा और कोई उपाय नहीं है!

श्रब यह बात स्पष्ट है कि गीता के श्रनेक प्रकार के तात्पर्य कहे गये है। पहले तो स्वयं महाभारतकार ने भागवत-धर्मानुसारी अर्थात् प्रवृत्तिविषयक तात्पर्य वतलाया है। इसके बाद अनेक पंडित, आचार्य, कवि, योगी और भक्न-जनो ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निवृत्तिविषयक तात्पर्य वतलाया है। इन भिन्न भिन्न तात्पर्यों को देख कर कोई भी मनुष्य घवडा कर सहज ही यह प्रश्न कर सकता है-क्या ऐसे परस्पर-विरोधी श्रानेक तात्पर्य एक ही गीताग्रंथ से निकल सकते हे <sup>9</sup> श्रीर, यदि निकल सकते है तो, इस भिन्नता का हेनु क्या है <sup>9</sup> इसमें संदेह नहीं, कि भिन्न भिन्न भाष्यों के श्राचार्य वडे विद्वान्, धार्भिक श्रीर सशील थे। यदि कहा जाय कि शंकराचार्य के समान महातत्त्वज्ञानी आज तक संसार में कोई भी नहीं हुआ है तो भी अतिशयोक्ति न होगी। तव फिर इनमे श्रीर इनके वाद के श्राचार्यों मे इतना मतभेद क्यां हुशा? गीता कोई इन्द्रजाल नहीं है कि जिससे मनमाना अर्थ निकाल लिया जावे। उपर्युक्त संप्रदायों के जन्म के पहले ही गीता वन चुकी थी। भगवान् ने ऋर्जुन की गीता का उपदेश इसलिये टिया था कि उसका अम दूर हो; कुछ इसलिये नहीं कि उसका अम और भी वढ जाय। गीता मे एकही विशेष और निश्चित अर्थ का उपदेश किया गया है (गी. १. १,२) और अर्जुन पर उस उपदेश का अपेचित परिणास भी हुआ है। इतना सब कुछ होने पर भी गीता के ताल्पर्यार्थ के विषय में इतनी गडवड क्यों हो रही है ? यह प्रश्न कठिन है सही, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं है जितना पहले पहल मालूम पडता है। उदाहरणार्थ, एक मीठे श्रीर सुरस पकाच (मिठाई) को देख कर, श्रपनी श्रपनी रुचि के श्रनुसार, किसी ने उसे गेहूं का, किसी ने घी का श्रीर किसी ने शकर का बना हुआ वतलाया; तो हम उनमें से किसको भूठ समभें ? अपने अपने मता-नुसार तीना का कहना ठीक है। इतना होने पर भी इस प्रश्न का निर्णय नही हुआ कि वह पकान्न ( मिठाई ) वना किस चीज़ से है। गेहूं, घी श्रोर शकर से श्रनेक प्रकारके पकान्न ( मिठाई ) वन सकते है, परन्तु प्रस्तुत पकान्न का निश्चय केवल इतना कहने से ही नहीं हो सकता कि वह गोधूमप्रधान घृतप्रधान, या शर्कराप्रधान है। समुद्र-मंथन के समय किसी को श्रमृत, किसी को विप, किसी को लच्मी, ऐरावत, कौस्तुभ, पारिजात श्रादि भिन्न भिन्न पदार्थ मिले; परन्तु इतने हीं से समुद्र के यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्णय नहीं हो गया। ठीक इसी तरह, सांप्रदायिक रीति से गीता-सागर को मथनेवाले टीकाकारी की श्रवस्था होगई है। दूसरा उदाहरण लीजिये। कंसवध के समय भगवान् श्रीकृष्ण जब रंग-मंडप में

श्राये तब वे प्रेचको को भिन्न भिन्न स्वरूप के-जैसे योद्धा को वज्र-सदश. स्त्रियों को कामदेव-सदश, अपने माता पिता को पुत्र-सदश दिखने लगे थे; इसी तरह गीता के एक होने पर भी वह भिन्न भिन्न सम्प्रदायवालों को भिन्न भिन्न स्वरूप में दिखने लगी है। आप किसी भी सम्प्रदाय को लें, यह बात स्पष्ट मालूस हो जायगी कि, उसको सामान्यतः प्रमाणभूत धमेग्रन्थों का त्रानुसरण ही करना पडता है; क्योंकि ऐसा न करने से वह सम्प्रदाय सब लोगों की दृष्टि मे ग्रमान्य हो जायगा । इसिलये वैदिक धर्म में अनेक संप्रदायों के होने पर भी, कुछ विशेष बातों को छोड-जैसे ईश्वर, जीव श्रीर जगत्का परस्पर सम्बन्ध-शेष सब बाते सब सम्प्र-दायों मे प्राय: एक ही सी होती हैं। इसी का परिगाम यह देख पडता है कि हमारे धर्म के प्रमाणभूत प्रन्थों पर जो सांप्रदायिक भाष्य या टीकाएँ हैं उनमें, मूलप्रन्थों के फ्री सदी नब्बे से भी अधिक वचनों या श्लोकों का भावार्थ, एक ही सा है। जो कुछ भेद है, वह शेष वचनो या श्लोकों के विषय ही से है। यदि इन वचनो का सरल अर्थ लिया जाय तो वह सभी सम्प्रदायों के लिये समान अनुकूल नहीं हो सकता । इसिलये भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकार इन वचनो में से जो श्रपने संप्रदाय के लिये श्रनुकूल हों उन्हीं को प्रधान मान कर श्रौर श्रन्य सब वचनों को गौण समभ कर, त्रथवा प्रतिकृत वचनों के अर्थ को किसी युक्ति से बदल कर, या सुबोध तथा सरल वचनों में से कुछ श्लेषार्थ या अनुमान निकाल कर, यह प्रति-पादन किया करते हैं कि हमारा ही सम्प्रदाय उक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है। उठाहरणार्थ, गीता २ १२ और १६,३. १६; ६.३; और १८.२ श्लोको पर हमारी टोका देखो। परन्त यह बात सहज ही किसी की समक्त मे आ सकती है कि उन्न सांप्रदायिक रीति से किसी प्रन्थ का ताल्पर्य निश्चित करना, और इस बात का श्रभिमान न करके कि गीता में श्रपना ही संप्रदाय प्रतिपादित हुआ है, श्रथवा श्रन्य किसी भी प्रकार का श्रभिमान न करके समग्र प्रनथ की स्वतंत्र रीति से परीचा करना और उस परीचा ही के आधार पर प्रन्थ का मथितार्थ निश्चित करना, ये दोनों बाते स्वभावतः श्रत्यन्त भिन्न हैं।

ग्रन्थ के तात्पर्य-निर्णय की सांप्रदायिक दृष्टि सदोष है इसिलये इसे यदि छोड़ दें, तो श्रव यह वतलाया चाहिये कि गीता का तात्पर्य जानने के लिये दूसरा साधन है क्या। ग्रन्य, प्रकरण श्रीर वाक्यों के श्रर्थ का निर्णय करने में मीमांसक लोग श्रत्यन्त कुशल होते हैं। इस विषय में उन लोगों का एक प्राचीन श्रीर सर्वमान्य श्लोक है:—

> उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासोऽपूर्वता फलम् । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ॥

जिसमें वे कहते हैं-किसी भी लेख, प्रकरण अथवा अन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने में, उक्त श्लोक में कही हुई सात वाते साधन-( लिंग ) स्वरूप हैं. इसिलये इन सब बातों पर अवश्य विचार करना चाहिये। इनमें सबसे पहली

बात ' उपक्रमोपसंहारो ' ग्रर्थात् अन्य का ग्रारम्म ग्रीर ग्रन्त है । कोई भी मनुष्य श्रपने मन में कुछ विशेष हेतु रख कर ही अन्थ लिखना त्रारम्भ करता है, श्रीर उस हेतु के सिद्ध होने पर प्रन्थ को समाप्त करता है। श्रतएव प्रन्थ के तात्पर्य-निर्णय के लिंचे, उपक्रम श्रीर उपसंहार ही का, सबसे पहले विचार किया जाना चाहिये। सीधी रेखा की व्याख्या करते समय भूमितिशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आरंभ के बिन्दु से जो रेखा दहिने-बाएँ या उपर-नीचे किसी तरफ़ नहीं मुकती त्रीर श्रन्तिम बिंदु तक सीधी चली जाती है, उसे सरत रेखा कहते है। प्रन्थ के तालपर्य-निर्णय में भी यही सिद्धान्त उपयुक्त है। जो तालपर्य प्रन्थ के आरम्भ श्रौर श्रन्त में साफ़ साफ़ फलकता है वही ग्रन्थ का सरल तात्पर्य है। श्रारंभ से श्रंत तक जाने के लिये यदि श्रन्य मार्ग हों भी तो उन्हें टेड़े समभना चाहिये: श्राद्यन्त देख कर प्रन्थ का तात्पर्य पहले निश्चित कर लेना चाहिये ग्रीर तब यह देखना चाहिये कि उस ग्रन्थ में 'ग्रभ्यास' ग्रर्थात् पुनरुक्रि-स्वरूप में बार बार क्या कहा गया है। क्योंकि प्रन्थकार के मन में जिस बात को सिद्ध करने की इछा होती है उसके समर्थन के लिये वह अनेक बार कई कारणों का उन्नेख करके बार बार एक ही निश्चित सिद्धान्त की प्रगट किया करता है श्रोर हर बार कहा करता है कि " इसलिये यह बात सिद्ध हो गई, " " श्रत-एव ऐसा करना चाहिये " इत्यादि। प्रन्थ के तात्त्पर्य का निर्णय करने के लिये जो चौथा साधन है उसको ' ऋपूर्वता ' और पाँचवें साधन को 'फल ' कहते हैं। ' अपूर्वता ' कहते हैं ' नवीनता ' को । कोई भी अन्थकार जब अन्थ लिखना शुरू करता है तब वह कुछ नई बात बतलाना चाहता है; बिना कुछ नवीनता या विशेष वक्तव्य के वह प्रनथ लिखने में प्रवृत्त नहीं होता; विशेष करके यह बात उस ज़माने में पाई जाती थी जब कि छापखाने नहीं थे। इसिलये किसी अन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने के पहले यह भी देखना चाहिये कि उसमें श्रपूर्वता, विशेषता या नवीनता क्या है। इसी तरह लेख श्रथवा ग्रन्थ के फल पर भी-अर्थात् उस लेख या प्रन्थ से जो परिखाम हुन्ना हो उस पर भी-ध्यान देना चाहिये। क्योंकि अमुक फल हो, इसी हेतु से अन्य लिखा जाता है: इसलिये यदि घटित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे अंथकर्त्ता का आशय बहुत ठीक ठीक व्यक्त हो जाता है। छटवाँ और सातवाँ साधन ' अर्थवाद ' और ' उपपत्ति ' है। ' अर्थवाद ' मीमांसकों का पारिभाषिक शब्द है (जै. सू. १. २. १. १८)। इस बात के निश्चित हो जाने पर भी, कि हमे मुख्यतः किस बात को बतला कर जमा देना है, अथवा किस बात को सिद्ध करना है, कभी कभी ग्रन्थकार दूसरी अनेक बातों का मसंगानुसार वर्णन किया करता है, जैसे प्रतिपादन के प्रवाह में दृष्टान्त देने के लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के लिये. समानता श्रीर भेद दिखलाने के लिये. प्रतिपत्तियों के दोष बतला कर स्वपत्त का मंडन करने के लिये, अलंकार और अति-शयोक्ति के लिये, श्रीर युक्तिवाद के पोषक किसी विषय का पूर्व-इतिहास बतलाने के

लिये और कुछ वर्णन भी कर देता है। उक्त कारणों या प्रसंगों के श्रतिरिक्त और भी श्रन्य कारण हो सकते हैं श्रीर कभी कभी तो कुछ भी विशेष कारण नहीं होता। ऐसी अवस्था में अन्थकार जो वर्णन करता है वह यद्यपि विषयान्तर नहीं हो सकता तथापि वह केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरण के लिये ही किया जाता है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उक्क वर्णन हमेशा सत्य ही होगा: । श्रिधिक क्या कहा जाय, कभी कभी स्वयं ग्रन्थकार यह देखने के लिये सावधान नहीं रहता कि ये श्रप्रधान बातें श्रच्चरशः सत्य हैं या नहीं। श्रतएव ये सब बाते प्रमाण्भूत नहीं मानी जातीं; अर्थात् यह नहीं माना जाता कि इन भिन्न भिन्न वातों का, प्रन्थकार के सिद्धान्त पत्त के साथ, कोई घना सम्बन्ध है; उलटा यही माना जाता है कि ये सब बातें श्रागंतुक श्रर्थात् केवल प्रशंसा या स्तृति ही के लिये हैं। ऐसा समक कर ही मीमांसक लोग इन्हें ' ऋर्थवाद ' कहा करते हैं और इन अर्थवादात्मक बातों को छोड कर, फिर प्रन्थ का तात्पर्य निश्चित किया करते हैं। इतना कर लेने पर, उपपत्ति की स्रोर भी ध्यान देना चाहिये। किसी विशेष बात को सिद्ध कर दिखलाने के लिये बाधक प्रमाणों का खंडन करना श्रीर साधक प्रमाणों का तर्कशास्त्रानुसार मंडन करना 'उपपत्ति ' श्रथवा 'उपपादन ' कहलाता है। उपक्रम श्रीर उपसंहार-रूप श्राद्यन्त के दो छोरों के स्थिर हो जाने पर, बीच का मार्ग अर्थवाद और उपपत्ति की सहायता से निश्चित किया जा सकता है। अर्थवाद से यह मालूम हो सकता है कि कौन सा विषय प्रस्तृत और आनुषंगिक ( अप्रधान ) है। एक बार अर्थवाद का निर्णय हो जाने पर अन्थ-तात्पर्य का निश्चय करने वाला मनुष्य सब टेढे मेढे रास्तो को छोड देता है। श्रीर ऐसा करने पर, जब पाठक या परीचक सीधे श्रीर प्रधान मार्ग पर त्रा जाता है, तब वह उपपत्ति की सहायता से अन्य के श्रारम्भ से श्रंतिम तात्त्वर्य तक, श्राप ही श्राप पहुँचा जाता है। हमारे प्राचीन मीमांसको के ठहराये हुए, ग्रंथ ताल्पर्य-निर्णय के, ये नियम सब देशों के विद्वानों को एकसमान मान्य हैं, इसिलये इनकी उपयोगिता और आवश्यकता के सम्बन्ध में यहाँ श्रिधिक विवेचन करने की श्रावश्यकता नहीं है ।

<sup>\*</sup> अर्थवाद का वर्णन यदि वस्तुिस्थिति (यथार्थता) के आधार पर किया गया हो तो उसे 'अनुवाद ' कहते है यदि विरुद्ध रीति से किया गया हो तो उसे 'गुणवाद' कहते हैं, और यदि इससे भिन्न प्रकार का हो तो उसे 'भूतार्थवाद' कहते हैं। 'अर्थवाद' सामान्य शब्द है, उसके सत्यासत्य प्रमाण से उक्त तीन भेद किये गये है।

<sup>†</sup> प्रनथ-तात्पर्य-निर्णय के ये नियम अंग्रेजी अदालतों में भी देखे जाते है । उदाहर-णार्थ मान लीजिय कि किसी फैसले का कुछ मतलब नहीं निकलता। तब हुक्मनामे को देख कर फैसले के अर्थ का निर्णय किया जाता है। और, यदि किसी फैसले में कुछ ऐसी वातें हों जो मुख्य विषय का निर्णय करने में आवश्यक नहीं हैं तो वे दूसरे मुकदमों में प्रयाण ( नजीर ) नहीं मानी जाती। ऐसी वात को अंग्रेजी में ' आविटर डिक्टा ' Obiter Dicta ) अर्थात् 'वाह्य विधान ' कहते हैं, यथार्थ में यह अर्थवाद ही का एक भेद है।

इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि, क्या मीमांसकों के उक्त नियम संप्रदाय चलानेवाले त्राचार्यों को मालूम नहीं थे। यदि ये सब नियम उनके प्रंथों ही में पाये जाते है, तो फिर उनका बताया हुआ गीता का ताल्पर्य एकदेशीय कैसे कहा जा सकता है ? उनका उत्तर इतना ही है कि एक बार किसी की दृष्टि सांप्र-दायिक ( संकुचित ) बन जाती है तब वह व्यापकता का स्वीकार नहीं कर सकता —तब वह किसी न किसी रीति से यही सिद्ध करने का यत्न किया करता है कि प्रमाणभूत धर्मप्रंथों में अपने ही संप्रदाय का वर्णन किया गया है। इन प्रंथोंके तात्पर्य के विषय में सांप्रदायिक टीकाकारों की पहले से ही, ऐसी धारणा हो जाती है कि, यदि उक्त प्रंथों का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता हो जो उनके सांप्रदायिक श्रर्थ से भिन्न हो, तो वे यह सममते है कि उसका हेतु कुछ श्रीर ही है। इस प्रकार जब वे पहले से निश्चित किये हुए अपने ही संप्रदाय के अर्थ को सत्य मानने लगते हैं, श्रीर यह सिद्ध कर दिखाने का यत्न करने लगूते हैं कि वही श्रर्थ सब धार्मिक प्रंथों मे प्रतिपादित किया गया है, तब वे इस बात की परवा नहीं करते कि हम मीमांसाशास्त्र के कुछ नियमों का उन्नंघन कर रहे है। हिन्द धर्मशास्त्र के मिताचरा, दायभाग इत्यादि प्रंथों में स्मृतिवचनों की व्ववस्था या एकता इसी तत्त्वानुसार की जाती है। ऐसा नहीं समक्तना चाहिये कि यह बात केवल हिन्दू धर्मप्रंथों में ही पाई जाती है। क्रिस्तानों के आदिग्रंथ बायबल और मुसलमानी के क़ुरान में भी, इन लोगों के सैकडों सांप्रदायिक ग्रंथकारों ने ऐसा ही अर्थान्तर कर दिया है, और इसी तरह ईसाइयों ने पुरानी बायवल के कुछ वाक्यों का अर्थ यहूदियों से भिन्न माना है। यहाँ तक देखा जाता है कि, जब कभी यह बात पहले ही से निश्चित कर दी जाती है कि किसी विषय पर अमुक ग्रंथ या लेख ही को प्रमाण मानना चाहिये, श्रौर जब कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित प्रंथ ही के आधार पर सब बातों का निर्णय करना पडता है, तब तो प्रंथार्थ-निर्णय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता है जिसका उन्नेख ऊपर किया गया है। श्राज कल के बड़े बड़े कायदे-पंडित, वकील श्रीर न्यायाधीश लोग, पहले ही प्रमाणभूत कानूनी किताबी श्रौर फैसलो का अर्थ करने में, जो खींचा-तानी करते है उसका रहस्य भी यही है। यदि सामान्य लौकिक बातों मे यह हाल है, तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि हमारे प्रमाणभूत धर्मग्रंथो —उपनिषद, वेदान्तसूत्र श्रौर गीता—में भी ऐसी खींचातानी होने के कारण उन पर भिन्न भिन्न संप्रदायों के अनेक भाष्य टीकाग्रंथ लिखे गये हैं। परन्तु इस सांप्रदायिक पद्धति को छोड़ कर, यदि उपर्युक्त मीमांसकों की पद्धति से भगवद्गीता के उपक्रम, उपसंहार च्रादि को देखें, तो मालूम हो जावेगा कि भारतीय युद्ध का त्रारंभ होने के पहले जब कुरुचेत्र में दोना पत्तीं की सेनाएँ लड़ाई के लिये सुसाजित हो गई थीं, और जब एक दूसरे पर शस्त्र चलाने ही वाला था, कि इतने में श्रर्जुन ब्रह्मज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बतलाने लगा श्रीर

'विमनस्क 'हो कर संन्यास खेने को तैयार हो गया, तभी उसे अपने चात्रधर्म में प्रवृत्त करने के लिये भगवान् ने गीता का उपदेश दिया है। जब श्रर्जुन यह देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन के सहायक बन कर सुमसे लडाई करनेके के लिये कौन कौन से शूर वीर यहां श्राये हैं, तब वृद्ध भीष्म पिता, गुरु द्रोणाचार्य, गुरुपुत्र श्रिष्वत्थामा, विपत्ती बने हुए श्रपने बंधु कौरव-गर्ण, श्रन्य सुहृत् तथा श्राप्त, मामा-काका त्रादि रिश्तेदार, अनेक राजे और राजपुत्र त्रादि सब लोग उसे देख पडे। तब वह मन में सोचने लगा कि इन सब को केवल एक छोटे से हस्तिनापुर के राज्य के लिये निर्दयता से मारना पडेगा और अपने कुल का चय करना पडेगा। इस महत्पाप के भय से उसका मन एकदम दुःखित श्रीर चुन्ध, हो गया । एक श्रीर तो चात्रधर्म उससे कह रहा था कि, ' युद्ध कर '; श्रीर दूसरी श्रीर से पितृभक्ति, गुरुभक्ति, बंधुप्रेस, सुहृत्प्रीति ऋदि अनेक धर्म उसे जबर्दस्ती से पीछे खीच रहे थे ! यह ९ बडा भारी संकट था । यदि लडाई करें तो अपने ही रिश्तेदारों की, गुरुजनो की श्रीर बंधु-मित्रों की, हत्या कर के महापातक के भागी बनें ! और लडाई न करें तो चात्रधर्म से च्युत होना पडे ! ! इधर देखों तो कुत्रा श्रीर उधर देखे। तो खाई !!! उस समय श्रर्जुन की श्रवस्था वैसी ही हो गई थी जैसी ज़ोर से टकराती हुई दो रेलगाडियों के बीच में किसी असहाय मनुष्य की हो जाती है। यद्यपि अर्जुन कोई साधारण पुरुष नही था-वह एक वड़ा भारी योद्धा था, तथापि धर्माधर्म के इस महानू संकट से पड कर बेचारे का सुह सूख गया, शरीर पर रेंगिट खडे हो गये, धनुष्य हाथ से गिर पडा श्रीर वह " मैं नहीं लहुंगा " कह कर त्रति दु खित चित्त से रथ मे बैठ गया । त्रौर, त्रंत में समीप वर्ती बंधुस्नेह का प्रभाव—उस ममत्व का प्रभाव जो मनुष्य को स्वभावतः प्रिय होता है-दूरवर्ती चत्रियधर्म पर जम ही गया ! तब यह मोहवश हो कहने लगा " पिता-सम पूज्य बृद्ध श्रीर गुरुजनों को, भाई-बंधुश्री श्रीर मित्री की मार कर तथा श्रपने कुल का चय करके (घोर पाप करके) राज्य का एक दकड़ा पाने से तो दुकड़े माँग कर जीवन निर्वाह करना कही श्रेयस्कर है । चाहे मेरे शत्र मुक्ते श्रभी नि.शस्त्र देख कर मेरी गर्दन उडा दे परन्तु मे श्रपने स्वजनों की हत्त्या करके उनके खून त्रीर शाप से सने हुए सुखो का उपभोग नही करना चाहता । क्या चात्रधर्म इसी को कहते हैं ? माई को मारो, गुरु की हत्या करो पितृवध करने से न चूको, अपने कुल का नाश करो-क्या यही चात्रधर्म है ? आग लगे ऐसे अनर्थकारी चात्रधर्म में श्रीर गाज गिरे ऐसी चात्रनीतिपर ! मेरे दुश्मनी को ये सब धर्मसंबंधी बातें मालूम नहीं हैं; वे दुष्ट हैं, तो क्या उनके साथ में भी पापी हो जाऊं ? कभी नहीं । मुक्ते यह देखना चाहिये कि मेरे श्रात्मा का कल्याण कैसे होगा । मुमे तो यह घोर हत्त्या त्रौर पाप करना श्रेयस्कर नही जैचता; फिर चाहे चात्र-धर्म शास्त्रविहित हो, तो भी इस समय मुक्ते उसकी आवश्यकता नहीं है।" इस प्रकार विचार करते करते उसका चित्त डॉवाडोल हो गया त्रोर वह किकर्त्तव्य-

विमृद हो कर भगवान श्रीकृष्ण की शरण में गया। तब भगवान् ने उसे गीता का उपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर श्रौर शान्त कर दिया । इसका फल यह हुआ कि जो अर्जुन पहले भीष्म आदि गुरुजनों की हत्या के भय के कारण युद्ध से पराङ्मुख हो रहा था, वही अब गीता का उपदेश सुन कर अपना यथोचित कर्तव्य समभ गया श्रीर श्रपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हो गया। यहि हमें गीता के उपदेश का रहस्य जानना है, तो उपक्रमोपसंहार श्रीर परिणाम को अवश्य ध्यान में रखना पडेगा। भक्ति से मोच कैसे मिलता है ? ब्रह्मज्ञान या पातक्षल योग से मोच की सिद्धि कैसे होती है ? इत्यादि, केवल निवृत्ति-मार्ग या कर्मत्यागरूप संन्यास-धर्म-संबंधी प्रश्नीं की चर्ची करने का कुछ उद्देश नहीं था। भगवान श्रीकृष्ण का यह उद्देश नहीं था कि श्रर्जुन संन्यास-दीचा ले कर श्रीर बैरागी बन कर भीख माँगता फिरे, या लॅगोटी लगा कर श्रौर नीम के पत्ते ला कर मृत्युपर्यन्त हिमालय में योगाभ्यास साधता रहे। श्रथवा भगवान् का यह भी उद्देश नहीं था कि अर्जुन धनुष-बाग को फेक दे और हाथ में वीगा तथा मृदंग ले कर कुरुचेत्र की धर्मभूमि में उपस्थित भारतीय चात्रसमाज के सामने, भगव-न्नाम का उचारण करता हुन्रा, बृहन्नला के समान त्रीर एक बार त्रपना नाच दिखावें। श्रव तो श्रज्ञातवास पूरा हो गया था श्रीर श्रर्जुन को कुरुनेत्र में खडे हो कर श्रौर ही प्रकार का नाच नाचना था। गीता कहते कहते स्थान-स्थान पर भगवान ने अनेक प्रकार के अनेक कारण बतलाये है: और अन्त मे अनुमान-दर्शक अत्यन्त महत्त्व के 'तस्मात्' ('इसलिये') पद का उपयोग करके, अर्जुन को यही निश्चितार्थक कर्म-विषयक उपदेश दिया है कि " तस्माद्युद्धथस्व भारत."-इसिवये हे अर्जुन! तू युद्ध कर (गी. २. १८); "तस्मादुत्तिष्ठ कींतेय युद्धाय कृतिनश्रयः " -इसिलिये हे कौतिय अर्जुन! तू युद्ध का निश्रय करके, उठ (गी. २. ३७); " तस्माद्सकः सततं कार्यं कर्म समाचर "-इसिवये तू मोह छोड कर अपना कर्तव्य कर्म कर (गी. ३. १६]; "कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं "-इस लिये तू कर्म ही कर (गी. ४. १४.); "मामनुस्मर युध्य च "-इसलिये मेरा स्मरण कर श्रीर लड (गी. प्त. ७); "करने करानेवाला सब कुछ मै ही हूँ, तू केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध करके शत्रुत्रों को जीत " (गी. ११. ३३.) "शास्त्रोक्त कर्त्तव्य करना मुक्ते उचित है" (गी. १६. २४)। अठारहवें अध्याय के उपसंहार में भगवान् ने अपने निश्चित और उत्तम मत को और भी एक बार प्रगट किया है--" इन सब कर्मों को करना ही चाहिये" (गी. १८. ६)। श्रीर, श्रंत में (गी. १८. ७२), भगवान् ने अर्जुन प्रश्न से किया है कि " हे अर्जुन । तेरा अज्ञान-मोह अभी तक नष्ट हुआ कि नहीं ?" इस पर अर्जुन ने संतोषजनक उत्तर दिया:--

> नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥

श्रशीत् "हे श्रन्युत! स्वकर्त्तन्य संबंधी मेरा मोह श्रीर संदेह नष्ट हो गया है. श्रव में श्राप के कथानानुसार सब काम करूंगा "। यह श्रर्जुन का केवल मौखिक उत्तर नहीं था; उसने सचमुच उस युद्ध में भीष्म-कर्ण-जयद्रथ श्रादि का वध भी किया। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि "भगवान ने अर्जन को जो उपदेश दिया है वह केवल निवृत्तिविषयक ज्ञान, योग या भक्ति का ही है: श्रीर यही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी है। परन्तु युद्ध का त्रारंभ हो जाने के कारण बीच बीच मे, कर्म की थोडी सी प्रशंसा करके, भगवानू ने ऋर्जुन को युद्ध पूरा करने दिया है; श्रर्थात् युद्ध का समाप्त करना मुख्य बात नहीं है-उसको सिर्फ श्रानुषंगिक या श्रर्थवादात्मक ही मानना चाहिये "। परन्तु ऐसे श्रधर श्रीर कमजोर युक्तिवाद से गीता के उपक्रमोपसंहार श्रीर परिगाम की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं हो सकती। यहाँ ( कुरुचेत्र ) पर तो इसी बात के महत्त्व को दिखाने की त्रावश्यकता थी कि स्वधर्म संबंधी अपने कर्तव्य को मरण्पर्यंत, अनेक कष्ट और बाधाएं सह कर भी करते रहना चाहिये। इस बात को सिद्ध करने के लिये श्रीकृष्ण ने गीता भर में कहीं भी बे-सिर पैर का कारण नहीं बतलाया है, जैसा ऊपर लिखे हुए कुछ लोगों के श्राचेप मे कहा गया है। यदि ऐसा युक्तिहीन कारण बतलाया भी गया होता तो अर्जुन सरीखा बुद्धिमान् श्रीर छान बीन करनेवाला पुरुष इन बातों पर विश्वास कैसे कर लेता? उसके मन मे मुख्य प्रश्न क्या था ? यही न. कि भयंकर कुल चय को प्रत्यच स्राखों के त्रागे देख कर भी सुभे युद्ध करना चाहिये या नहीं, श्रीर युद्ध करना ही चाहिये तो कैसे, जिससे पाप न लगे ? इस बिकट प्रश्न के (इस प्रधान विषय के ) उत्तर को-कि-" निष्काम बुद्धि से युद्ध कर" या "कर्म कर" — अर्थवाद कह कर कभी भी नहीं टाल सकते । ऐसा करना मानो घर के मालिक को उसीके घर मे मेहमान बना देना है ? हमारा यह कहना नहीं है कि गीता मे वेदान्त, भक्ति श्रीर पातज्ञल योग का उपदेश बिलकुल दिया ही नहीं गया है। परन्तु इन तीनों विषयों का गीता में जो मेल किया गया है वह केवल ऐसा ही होना चाहिये कि जिससे, परस्पर-विरुद्ध धर्मों के भयंकर संकद मे पड़े हुए " यह करूं कि वह " कहनेवाले कर्तव्य-मूढ श्रर्जुन को श्रपने कर्तव्य के विषय से कोई निष्पाप मार्ग मिल जाय श्रीर वह चात्र-धर्म के अनुसार अपने शास्त्रविहित कर्म मे प्रवृत्त हो जाय । इससे यही बात सिद्ध होती है कि प्रवृत्तिधर्म ही का ज्ञान गीता का प्रधान विषय है और अन्य सब बाते उस प्रधान विषय ही की सिद्धि के लिये कही गई हैं, अर्थात् वे सब आनुषं-गिक हैं; अतएव गीताधर्म का रहस्य भी प्रवृत्तिविषयक अर्थात् कर्मविषयक ही होना चाहिये। परन्तु इस बात का स्पष्टीकरण किसी भी टीकाकार ने नहीं किया है कि यह प्रवृत्तिविषयक रहस्य क्या है और वेदान्तशास्त्र ही से कैसे सिद्ध हो सकता है। जिस टीकाकार को देखो वही. गीता के श्राचन्त के उपक्रम-उपसंहार पर ध्यान न दे कर, निवृत्तिदृष्टि से इस बात का विचार करने ही में निमग्न देख पडता है, कि गीता का ब्रह्मज्ञान या भक्ति अपने ही संप्रदाय के अनुकूल है। मानो ज्ञान और भक्ति

का कर्म से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक बड़ा भारी पाप है। यही शंका एक टीका-कार के मन में हुई थी और उसने लिखा था कि स्वयं श्रीकृष्ण के चरित्र की श्राँख के सामने रखकर भगवद्गीता का ऋर्थ करना चाहिये &। श्रीचेत्र काशी के सुप्रसिद्ध श्रद्वेती परमहंस श्रीकृष्णानन्द स्वामी का, जो श्रभी हाल ही में समाधिस्य हुए हैं: भगवद्गीता पर लिखा हुन्ना ' गीता-परामर्श ' नामक संस्कृत में एक निबंध है। उसमें स्पष्ट रीति से यही सिद्धान्त लिखा हुआ है कि "तस्मात् गीता नाम ब्रह्मविद्यामूलं नीतिशास्त्रम् " श्रर्थात्-इसिलये गीता वह नीतिशास्त्र अथवा कर्तव्यधर्मशास्त्र है जो कि ब्रह्मविद्या से सिद्ध होता है † यही बात जर्मन पंडित प्रो॰ डॉयसेन ने श्रपने ' उपनिषदों का तत्त्वज्ञान ' नामक प्रन्थ में कही है । इनके श्रतिरिक्ष पश्चिमी श्रीर पूर्वी गीता-परीचक अनेक विद्वानों का भी यही मत है। तथापि इनमें से किसी ने समस्त गीता-प्रनथ की परीचा करके यह स्पष्टतया दिखलाने का अयत्न नहीं किया है कि. कर्मप्रधान दृष्टि से उसके सब विषयों और अध्यायों का मेल कैसे है। बिल्क डॉयसेन ने श्रपने प्रन्थ मे कहा है, 1 कि यह प्रतिपादन कष्टसाध्य है। इसलिये अस्तुत अन्य का मुख्य उद्देश यही है कि उक्क रीति से गीता की प्रीचा करके उसके विषयों का मेल श्रद्धी तरह प्रगट कर दिया जावे। परन्त ऐसा करने के पहले. गीता के श्रारम्भ में परस्पर-विरुद्ध नीतिधर्मों से कगडे हुए श्रर्जुन पर जो संकट श्राया था उसकी असली रूप भी दिखलाना चाहिये: नहीं तो गीता में प्रतिपादित विषयों का मर्म पाठकों के ध्यान मे पूर्णतया नहीं जम सकेगा। इसिलये अब यह जानने के लिये कि कर्म-अकर्म के मगडे कैसे बिकट होते हैं, और अनेक बार " इसे करू कि उसे " यह सुक्त न पड़ने के कारण मनुष्य कैसा घबड़ा उठता है, ऐसे ही प्रसंगों के अनेक उदाहरणों का विचार किया जायगा जो हमारे शास्त्रों में-विशे-षतः महाभारत में,-पाये जाते हैं।

<sup>\*</sup> इस टीकाकार का नाम और उसकी टीका के कुछ अवतरण बहुत दिन हुए एक-महाशय ने हमको पत्र द्वारा बतलाये थे। परन्तु हमारी परिस्थिति की गड़बड़ में वह पत्र न जाने कहाँ खो। गया।

<sup>।</sup> श्रीकृष्णानन्द्रस्वामीकृत चारों निबंध (श्रीगीतारहस्य, गीतार्थप्रकाश, गीतार्थ परामर्श और गीतासारोद्धार ) एकत्र कर के राजकोट मे प्रकाशित किये गये।

<sup>‡</sup> Prof Denssen's Philosophy of the Upanishads. p. 326, (English Translation, 1906)

# दूसरा प्रकरण।

## कर्मजिज्ञासा ।

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता:\*।

गीता ४. १६।

भूतिगवद्गीता के त्रारम्भ में, परस्पर-विरुद्ध दो धर्मों की उलमन में फॅस जाने के कारण अर्जुन जिस तरह कर्तव्यमूद हो गया था और उस पर जो मौका श्रा पढा था वह कुछ अपूर्व नहीं है। उन असमर्थ और अपना ही पेट पालनेवाले लोगों की बात ही भिन्न है जो संन्यास ले कर और संसार को छोड कर वन में चले जाते हैं, श्रथवा जो कमज़ोरी के कारण जगत् के श्रनेक श्रन्यायों को चुपचाप सह लिया करते हैं। परन्तु समाज में रह कर ही जिन महान् तथा कार्यकर्ता पुरुषों को श्रपने सांसारिक कर्तन्यों का पालन धर्म तथा नीतिपूर्वक करना पडता है, उन्हों पर ऐसे मौके अनेक बार आया करते हैं। युद्ध के आरम्भ ही में अर्जुन को कर्त्तव्य-जिज्ञासा श्रीर मोह हुआ। ऐसा मोह युधिष्ठिर को, युद्ध में मरे हुए अपने रिश्तेदारों का श्राद्ध करते समय, हुत्रा था। उसके इस मोह को दूर करने के लिये 'शांतिपर्व ' कहा गया है। कर्माकर्म संशय के ऐसे अनेक प्रसंग द्वेंढ कर अथवा कल्पित करके उन पर बडे बडे कवियों ने सुरस काव्य श्रीर उत्तम नाटक लिखे है। उदाहरणार्थ, सुप्रसिद्ध श्रंग्रेज़ नाटककार शेक्सपीयर का हैमलेट नाटक लीजिये। डेन्मार्क देश के प्राचीन राजपुत्र हैमलेट के चाचा ने, राजकर्ता अपने भाई-हैमलेट के बाप को मार डाला, हैमलेट की माता को अपनी स्त्री बना लिया और राजगही भी छीन ली। तब उस राजकुमार के मनमें यह मगडा पैदा हुत्रा, कि ऐसे पापी चाचा का वध करके पुत्र-धर्म के अनुसार अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊं, अथवा अपने संगे चाचा, अपनी माता के पति और गद्दी पर बैठे हुए राजा पर दया करूं ? इस मोह मे पड जाने के कारण कोमल अंतःकरण के हैमलेट की कैसी दशा हुई, श्रीकृष्ण के समान कोई मार्ग-दर्शक श्रौर हितकर्ता न होने के कारण वह कैसे पागल हो गया श्रीर श्रंत मे ' जियें या मरें ' इसी बात की चिन्ता करते करते उसका अन्त कैसे हो गया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाटक में बहुत श्रद्धी तरह से दिखाया गया है। 'कोरियोलेनस' नाम के दूसरे नाटक मे भी इसी तरह एक श्रीर प्रसंग

र "पिण्डतों का भी इस विषय में मोह हो जाया करता है, कि कर्म कौन सा है और अकर्म कौन सा है "। इस स्थान पर अकर्म शब्द 'कर्म के अभाव' और 'वेर कर्म' इन दोनीं अर्थों में यथासम्भव लेना चाहिये। मूल श्लोक पर हमारी टीका देखो।

का वर्णन शेक्सपीयर ने किया है। रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का एक शूर सरदार था। नगरवासियों ने उसको शहर से निकाल दिया। तब वह रोमन लोगों के शत्रुओं में जा मिला और उसने प्रतिज्ञा की कि " में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ुंगा "। कुछ समय के बाद इन शत्रुओं की सहायता से उसने रोमन लोगों पर हमला किया और वह अपनी सेना ले कर रोम शहर के दरवाज़े के पास आ पहुँचा। उस समय रोम शहर की खियों ने कोरियोलेनस की स्त्री श्रीर माता को सामने कर के, मातुभूमि के संबंध में उसको उपदेश किया। अन्त में उसको रोम के शत्रुओं कों दिये हुए वचन का भंग करना पड़ा। कर्त्तव्य-श्रकर्त्तव्य के मोह में फॅस जाने के ऐसे और भी कई उदाहरण दुनिया के प्राचीन श्रीर श्राधुनिक इतिहास में पाये जाते हैं। परन्तु हम लोगो को इतनी दूर जाने की कोई म्रावश्यकता नहीं। हमारा महाभारत-ग्रंथ ऐसे उदाहरणो की एक बढी भारी खानि ही है। ग्रंथ के आरंभ [आ. २] में वर्णन करते हुए स्वयं व्यासजी ने उराको ' सूचमार्थन्याययुक्तं, ' ' श्रनेकसमयान्वितं ' श्रादि विशेषण दिये हैं। उसमें धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र, और मोत्तशास्त्र, सब कुछ आ गया है। इतना ही नहीं, किन्तु उसकी महिमा इस प्रकार गाई गई कि " यदिहास्ति तदन्यत्र यक्नेहास्ति न तत्कचित् "-- अर्थात्, जो कुछ इसमें है वही और स्थानों से है, जो इसमे नहीं है, वह चौर किसी भी स्थान में नहीं है [ च्रा. ६२. ४३ ]। सारांश यह है कि इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं; ऐसे समय बड़े बड़े प्राचीन पुरुषों ने कैसा बर्ताव किया इसका सुलभ ग्राख्यानों के द्वारा, साधारण जनों को बोध करा देने ही के लिंथे ' भारत का महाभारत ' हो गया है। नहीं तो सिर्फ़ भारतीय युद्ध अथवा ' जय ' नामक इतिहास का वर्णन करने के लिये अठारह पर्वों की कुछ आवश्यकता न थी।

त्रव यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन की बाते छोड़ दीजिये; हमारे तुझारे लिये इतने गहरे पानी में पड़ने की क्या श्रावश्यकता है ? क्या मनु श्रादि स्मृतिकारों ने श्रपने ग्रन्थों में इस बात के स्पष्ट नियम नहीं बना दिये हैं कि मनुष्य संसार में किस तरह बताव करे ? किसी की हिंसा मत करो, नीति से चलो, सच बोलो, गुरु श्रीर बडों का सन्मान करो, चोरी श्रीर व्यभिचार मत करो इत्यादि सब धमों में पाई जानेवाली साधारण श्राज्ञाश्रों का यदि पालन किया जाय, तो ऊपर लिखे कर्त्तव्य-श्रकर्तव्य के कगड़े में पड़ने की क्या श्रावश्यकता है ? परन्तु इसके विरुद्ध यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि, जब तक इस संसार के सब लोग उक्त श्राज्ञाश्रों के श्रनुसार वर्ताव करने नहीं लगे हैं, तब तक सज्जनों को क्या करना चाहिये ?—क्या ये लोग श्रपने सदाचार के कारण दुष्ट जनों के फंदे में श्रपने को फंसा लें ? या श्रपनी रहा के लिये " जैसे को तैसा" हो कर उन लोगों का प्रतिकार करें ? इसके सिवा एक बात श्रीर है। यद्यपि उक्त साधारण नियमों को नित्य श्रीर प्रमाणभूत मान लें तथापि कार्य-

कर्त्तात्रों को अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि, उस समय उक्त साधारण नियमों में से दो या श्रधिक नियम एकदम लागू होते हैं। उस समय " यह करूं या वह करूं " इस चिन्ता मे पड कर मनुष्य पागल सा हो जाता है। अर्जुन पर ऐसा ही मौका ग्रा पडा था. परन्तु ग्रर्जुन के सिवा और लोगों पर भी ऐसे कठिन ग्रवसर श्रक्सर श्राया करते हैं। इस बात का मार्मिक विवेचन महाभारत में कई स्थानों में किया गया है। उदाहरणार्थ, मनु ने सब वर्ण के लोगों के लिये नीतिधर्म के पांच नियम बतलाये हैं-- " त्राहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः " ( मज १०.६३ )-म्रहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय, काया वाचा श्रौर मन की शुद्धता, एवं इन्द्रिय-निग्रह इन नीतिधर्मों मे से एक श्रिहिंसा ही का विचार कीजिये। "श्रिहिंसा परमो धर्मः " ( मभा. श्रा. ११. १३ ) यह तत्त्व सिर्फ़ हमारे वैदिक धर्म ही मे नहीं किन्तु ग्रन्य सब धर्मों भी प्रधान माना गया है। बौद्ध ग्रीर ईसाई धर्म-ग्रंथों में जो ग्राज्ञाएँ है उनमें ग्रहिंसा को, मनु की ग्राज्ञा के समान, पहला स्थान दिया गया है। सिर्फ़ किसी की जान ले लेना ही हिंसा नहीं है। उसमें किसी के मन अथवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया जाता है। अर्थात्, किसी सचे-तन प्राणी को किसी प्रकार दु. खित न करना ही श्रहिंसा है। इस संसार में सब लोगों की सम्मति के अनुसार यह ऋहिंसा धर्म सब धर्मों में श्रेष्ट माना गया है। परन्त श्रव कल्पना कीजिये कि हमारी जान लेने के लिये या हमारी स्त्री श्रथवा कन्या पर बलात्कार करने के लिये. अथवा हमारे घर में आग लगाने के लिये. या हमारा धन छीन लेने के लिये, कोई दुष्ट मनुष्य हाथ में, शस्त्र ले कर तैयार हो जाय श्रौर उस समय हमारी रत्ता करनेवाला हमारे पास कोई न हो, तो उस समय हमको क्या करना चाहिये ?—क्या " त्राहिंसा परमो धर्मः " कह कर ऐसे त्रात-तायी मनुष्य की उपेचा की जाय ? या, यदि वह सीधी तरह से न माने तो यथा-शक्ति उसका शासन किया जाय १ मनुजी कहते हैं-

> गुरुं वा बालवृद्धौ वा बाह्मणं वा बहुश्रुतम्। आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्॥

त्रार्थात् '' ऐसे श्राततायी या दुष्ट मनुष्य को श्रवश्य मार डाले, किन्तु यह विचार न करे कि वह गुरु है, बूढा है, बालक है या विद्वान् ब्राह्मण् है ''। शास्त्रकार कहते है कि ( मनु मार्थ ) ऐसे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले को नहीं लगता, किन्तु त्राततायी मनुष्य श्रपने श्रधमं ही से मारा जाता है। श्रात्मरण्या का यह हक, कुछ मर्थादा के भीतर, श्राधुनिक फौजदारी कानून में भी स्वीकृत किया गया है। ऐसे मौकों पर श्रहिंसा से श्रात्मरण्या की योग्यता श्रधिक मानी जाती है। श्रूणहत्या सब से श्रधिक निन्दनीय मानी गई है, परन्तु जब बच्चा पेट में टेढा हो कर श्रटक जाता है तब क्या उसको काट कर निकाल नहीं डालना चाहिये ? यज्ञ में पशु का वध करना वेद में भी प्रशस्त माना है ( मनु १.३१ ) परन्तु पिष्ट पशु के द्वारा

;

वह भी टल सकता है [ मभा. शां ३३७; श्रनु. ११४. ४६ ] तथापि हवा, पानी, फल इत्यादि सब स्थानों में जो सैकडों जीव-जंतु हैं उनकी हत्या कैसे टाली जा सकती है ? महाभारत में [ शां. १४. २६ ] श्रर्जुन कहता है:—

सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित् । पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात् स्कन्धपर्ययः ॥

'' इस जगत में ऐसे ऐसे सुचम जन्तु हैं कि जिनका श्रस्तित्व यद्यपि नेत्रों से देख नहीं पड़ता तथापि तर्क से सिद्ध है, ऐसे जन्तु इतने है कि यदि हम अपनी श्रॉखों के पलक हिलावें उतने ही से उन जन्तुश्रों का नाश हो जाता है!" ऐसी श्रवस्था में यदि हम मुख से कहते रहे कि " हिंसा मत करो, हिंसा मत करो " तो उससे क्या लाभ होगा ? इसी विचार के अनुसार अनुशासन पर्व में [अनु. ११६] शिकार करने का समर्थन किया गया है। वनपर्व में एक कथा है कि कोई ब्राह्मण क्रोध से किसी पतिव्रता स्त्रों को भस्म कर डालना चाहता था; परन्तु जब उसका यत्न सफल नहीं हुआ तब वह स्त्री की शरण में गया। धर्म का सचा रहस्य समक्त लेने के लिये उस बाह्मण को उस स्त्री ने किसी व्याध के यहाँ भेज दिया। यहाँ व्याध मांस वेचा करता था; परन्तु था अपने माता-पिता का बड़ा भक्न ! इस व्याध का यह व्यवसाय देख कर ब्राह्मण को अत्यन्त विस्मय श्रीर खेद हुआ। तब ब्याध ने उसे श्रहिंसा का सचा तत्त्व समका कर बतला दिया। इस जगत् मे कौन किसको नहीं खाता? "जीवो जीवस्य जीवनम्" (भाग. १. १३. ४६) —यह नियम सर्वत्र देख पडता है। श्रापत्काल में तो "श्राणस्थान्निदं सर्वम्" यह नियम सिर्फ़ स्मृतिकारों ही ने नहीं (मनु. १. २८; मभा. शां १४. २१) कहा है, किंतु उपनिषदों में भी स्पष्ट कहा गया है (वेसू. ३.४.२८; छां. ४.२.८.वृ. ६. १. १४) यदि सब लोग हिंसा छोड दें तो चात्रधर्म कहाँ और कैसे रहेगा ? यदि चात्रधर्म नष्ट हो जाय तो प्रजा की रचा कैसे होगी? सारांश यह है कि नीति के सामान्य नियमों ही से सदा काम नहीं चलता; नीतिशास्त्र के प्रधान नियम-श्रहिंसा-मे भी कर्तव्य श्रकर्तव्य का सूच्म विचार करना ही पड़ता है।

श्रिहंसा धर्म के साथ चमा, दया, शान्ति श्रादि गुण शास्त्रों में कहे गये हैं; परन्तु सब समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा? सदा शान्त रहनेवाले मनुष्यों के बाल-बचों को भी दुष्ट लोग हरण किये बिना नहीं रहेंगे। इसीं कारण का अथम उन्नेख करके प्रलहाद ने श्रपने नाती, राजा बिल से कहा है:...

न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा ।

तस्मान्नित्यं क्षमा तात पंडितैरपवादिता ॥

<sup>&#</sup>x27; सदैव चमा करना अथवा कोध करना श्रेयस्कर नहीं होता। इसी लिये,

हे तात! पंडितों ने चमा के लिये कुछ अपवाद भी कहे हैं (मभा. वन. २८. ६८८)। इसके वाद कुछ मौक़ों का वर्णन किया गया है जो चमाके लिये उचित हैं; तथापि प्रल्हाद ने इस बात का उन्नेख नहीं किया कि इन मौक़ों को पहचानने का तक्त या नियम क्या है। यदि इन मौकों को पहचाने बिना, सिर्फ़ अपवादों का ही कोई उपयोग करें तो वह दुराचरण सममा जायगा; इसलिये यह जानना अत्यंत आवश्यक और महक्त्व का है कि इन मौक़ों को पहचानने का नियम क्या है।

दूसरा तत्त्व "सत्य" है, जो सब देशों और धर्मों मे भली भाँति माना जाता और प्रमाण समका जाता है। सत्य का वर्णन कहाँ तक किया जाय ? वेद में सत्य की महिमा के विषय में कहा है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पहले 'ऋतं ' और 'सत्यं ' उत्पन्न हुए; और सत्य ही से आकाश, पृथ्वी, वायु आदि पञ्चमहाभूत स्थिर हैं—" ऋतञ्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत" (ऋ. १०. १०. १) "सत्येनोत्तमिता भूमिः" (ऋ. १०. ६४. १)। 'सत्य ' शब्द का धात्वर्थ भी यही है—' रहनेवाला ' अर्थात् "जिसका कभी अभाव न हो " अथवा 'त्रिकाल- अवाधित '; इसी लिये सत्य के विषय में कहा गया है कि 'सत्य के सिवा और धर्म नहीं है, सत्य ही परब्रहा है,। महाभारत में कई जगह इस वचन का उन्नेख दिया गया है कि 'नास्ति सत्यात्परो धर्मः' (शां. १६२.२४) और यह भी लिखा है कि:—

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥

" हजार श्रश्वमेध श्रीर सत्य की तुलना की जाय तो सत्य ही श्रिधक होगा " (श्रा. ७४. १०२)। यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुश्रा। सत्य के विषय में मनुजी एक विशेष बात श्रीर कहते हैं (४. २४६):—

> वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिः सृताः । तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयक्कन्नरः ॥

"मनुष्यों के सब व्यवहार वाणी से हुआ करते हैं। एक के विचार दूसरे को बताने के लिये शब्द के समान अन्य साधन नहीं है। वही सब व्यवहारों का आश्रय-स्थान और वाणी का मूल होता है। जो मनुष्य उसको मिलन कर डालता है, अर्थात् जो वाणी की प्रतारणा करता है, वह सब पूंजी ही की चोरी करता है "। इसिलये मनु ने कहा है कि 'सत्यपूतां वदेद्वाचं '(मनु. ६. ४६)—जो सत्य से पवित्र किया गया हो, वही बोला जायं। और धर्मों से सत्य ही को पहला स्थान देने के लिये उपनिषद में भी कहा है 'सत्यं वद। धर्म चर'(तै. १. ११. १.)। जब बाणों की शय्या पर पडे पड़े भीष्म पितामह शान्ति और अनुशासन पर्वों में, युधिष्ठिर को सब धर्मों का उपदेश दे चुके; तब प्राण छोडने के पहले "सत्येषु यतितव्यं व: सत्यं हि परमं बलं " इस वचन को सब धर्मों का

सार समक्त कर उन्हों ने सत्य ही के अनुसार व्यवहार करेने के लिये सब लोगों को उपदेश किया है (मभा. अनु. १६७. ४०)। बौद्ध और ईसाई धर्मों में भी इन्हीं नियमों का वर्णन पाया जाता है।

क्या उस बात की कभी कल्पना की जा सकती है कि, जो सत्य इस प्रकार स्वयंसिद्ध श्रौर चिरस्थायी है, उसके लिये भी कुछ अपवाद होंगे ? परन्तु दुष्ट जनों से भरे हुए इस जगत् का ज्यवहार बहुत कठिन है। कल्पना कीजिये कि कुछ श्रादमी चोरों से पीछा किये जाने पर तुह्यारे सामने किसी स्थान मे जा कर छिप रहे । इसके बाद हाथ में तलवार लिये हुए चोर तुहारे पास ग्रा कर पूछने लगे कि वे त्रादमी कहाँ चले गये ? ऐसी अवस्था में तुम क्या कहोंगे ?--क्या तुम सच बोल कर सब हाल कह दोगे, या उन निरपराधी मनुष्यों की रचा करोगे ? शास्त्र के अनुसार निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना, सत्य ही के समान महत्त्व का धर्म है। मनु कहते हैं " नाप्रष्टः कस्यचिद् ब्र्यान चान्यायेन प्रच्छतः " (मनु-२. ११०; मभा. शां. २८७. ३४) - जब तक कोई प्रश्न न करे तब तक किसी से बोलना न चाहिये और यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो पूछने पर भी उत्तर नहीं देना चाहिये। यदि मालूम भी हो तो सिड़ी या पागल के समान कुछ हॅ हूँ करके बात बना देना चाहिये-'' जानन्निप हि मेधावीं जडवल्लोक आचरेत्।" भ्रच्छा, क्या हूँ हूँ कर देना श्रीर बात बना देना एक तरह से श्रसत्य मापण करना नहीं है ? महाभारत ( आ. २१४. ३४ ) में कई स्थानों में कहा है " न व्याजेन चरेद्धर्म " धर्म से बहाना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाहिये; क्योंकि तुम धर्म को धोखा नहीं दे सकते, तुम खुद धोका खा जास्रोगे। अच्छा; यदि हूँ हूँ करके कुछ बात बना लेने का भी समय न हो, तो क्या करना चाहिये? मान लीजिये, कोई चोर हाथ में तलवार ले कर छाती पर आ बैठा है और पूछ रहा है, कि तुम्हारा धन कहाँ है ? यदि कुछ उत्तर न दोगे तो जान ही से हाथ धोना पड़ेगा । ऐसे समय पर क्या बोलना चाहिये ? सब धर्मों का रहस्य जानने-वाले भगवान् श्रीकृष्ण, ऐसे ही चोरों की कहानी का द्रष्टांत दे कर, कर्णपर्व ( ६६. ६१ ) में अर्जुन से और आगे शांतिपर्व के सत्यवत अध्याय ( १०६. १४. १६ ) में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं;-

> अकूजनेन चेन्मोक्षो नावकूजेत्कथंचन । अवस्यं कूजितव्ये वा शंकेरन वाप्यकूजनात् । श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं सत्यादिति विचारितम् ।

अर्थात् " यह बात विचारपूर्वक निश्चित की गई है, कि यदि बिना बोले मोच या छुटकारा हो सके तो, कुछ भी हो, बोलना नहीं चाहिये, और यदि बोलना आव-रयक हो अथवा न बोलने से (दूसरों को) कुछ संदेह होना सम्भव हो, तो उस समय सत्य के बदले असत्य बोलना ही अधिक प्रशस्त है।" इसका कारण यह है कि सत्य धर्म केवल शब्दोचार ही के लिये नहीं है, अतएव जिस आचरण से सब लोगों का कल्याण हो वह आचरण, सिर्फ इसी कारण से निंद्य नहीं माना जा सकता कि शब्दोचार अयथार्थ है। जिससे सभी की हानि हो, वह न तो सत्य ही है और न अहिंसा ही। शांतिपर्व (३२६. १३; २८७. १६) में, सनत्कुमार के आधार पर नारदजी शुकजी से कहते हैं:—

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्याद्िष हितं वदेत् । यद्भूतहितमत्यन्तं एतत्सत्यं मतं मम ॥

" सच बोलना श्रच्छा है; परन्तु सत्य से भी श्रधिक ऐसा बोलना श्रच्छा है, जिससे सब प्राणियों का हित हो । क्योंकि जिससे सब प्राणियों का ऋत्यन्त हित होता है वही, हमारे मत से, सत्य है । " "यद्भूतहितं " पद को देख कर श्राधिनिक उपयोगिता-वादी श्रंग्रेज़ों का स्मरण करके यदि कोई उक्क वचन को प्रचिप्त कहना चाहें, तो उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि यह वचन महाभारत के वनपर्व मे ब्राह्मण और व्याध के संवाद मे, दो तीन बार आया है। उनमें से एक जगह तो " श्रहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परम् " पाठ है ( वन. २०६. ७३ ), श्रौर दूसरी जगह " यद्भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा " (वन. २०८- ४), ऐसा पाठभेद किया गया है। सत्यप्रतिज्ञ युधिष्टिर ने द्रोगाचार्य से 'नरो वा कुंजरो वा ' कह कर, उन्हें संदेह में क्यों डाल दिया ? इसका कारण वही है जो ऊपर कहा गया है; श्रीर कुछ नहीं। ऐसी ही श्रीर बातों में भी यही नियम लगाया जाता है। हमारे शास्त्रों का यह कथन नहीं है कि मूठ बोल कर किसी खूनी की ज़ान बचाई जावे। शास्त्रों में खून करनेवाले श्रादमी के लिये देहांत प्रायश्चित्त त्रथवा वधदंड की सज़ा कही गई है; इसिलये वह सज़ा पाने अथवा वध करने ही योग्य है। सब शास्त्रकारों ने यही कहा है कि ऐसे समय, अथवा इसी के समान श्रीर किसी समय, जो श्रादमी कूटी गवाही देता है वह अपने सात या ऋधिक पूर्वजों सहित नरक में जाता है ( मनु. ८. ८६-६६; मभा. श्रा ७ ३)। परन्तु जब, कर्णपर्व मे वर्णित उक्त चोरों के दृष्टांत के समान, हमारे सच बोलने से निरपराधी श्रादिमयों की जान जाने की शङ्का हो, तो उस समय क्या करना चाहिये ? ग्रीन नामक एक अंग्रेज़ शंथकार ने अपने ' नीतिशास्त्र का उपोद-धात' नामक ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे मौकों पर नीतिशास्त्र मूक हो जाते है। यद्यपि मनु और याज्ञवल्क्य ऐसे प्रसंगों की गराना सत्यापवाद में करते हैं, तथापि चह भी उनके मत से गौण बात है। इसिलये अंत मे उन्हों ने इस अपवाद के लिये भी प्रायश्चित्त बतलाया है-'तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतो द्विजैः ? (याज्ञ. २. ८३; मनु. ८. १०४-१०६ )।

कुछ बड़े श्रंग्रेज़ों ने, जिन्हें श्रहिंसा के श्रपवाद के विषय में श्राश्चर्य नहीं मालूम होता, हमारे शास्त्रकारों को सत्य के विषय में दोष देने का यत्न किया है।

इसिंबिये यहाँ इस बात का उन्नेख िकया जाता है, कि सत्य के विषय में प्रामाणिक र्इसाई धर्मोपदेशक और नीतिशास्त्र के ग्रंग्रेज ग्रंथकार क्या कहते हैं। काईस्ट का शिष्य पॉल बाइबल में कहता है " यदि मेरे श्रसत्य भाषण से प्रभु के सत्य की महिमा और बढती है ( अर्थात् ईसाई धर्म का अधिक प्रचार होता है ), तो इससे में पापी क्योंकर हो सकता हूँ " (रोम. ३. ७)? ईसाई धर्म के इतिहासकार मिलमैन ने लिखा है कि प्राचीन ईसाई धर्मीपदेशक कई बार इसी तरह आचरण किया करते थे। यह बात सच है कि वर्तमान समय के नीतिशास्त्रज्ञ, किसी को धोखा दे कर या अला कर धर्मभ्रष्ट करना न्याय्य नहीं मानेंगे; परन्त वे भी यह कहने को तैयार नहीं हैं कि सत्यधर्भ अपवाद-रहित है । उदाहरणार्थ, यह देखिये कि सिजविक नाम के जिस पंडित का नीतिशास्त्र हमारे कालेजों में पढाया जाता है. उसकी क्या राय है। कर्म और अकर्म के संदेह का निर्णय, जिस तत्त्व के आधार पर, यह ग्रंथकार किया करता है उसको " सब से श्रधिक लोगों का सब से श्रधिक सुख " (बहुत लोगों का बहुत सुख) कहते हैं। इसी नियम के अनुसार उसने यह निर्णय किया है, कि छोटे लड़कों को और पागलों को उत्तर देने के समय, और इसी प्रकार बीमार आदिमयों को (यदि सच बात सुना देने से उनके स्वास्थ्य के बिगड जाने का भय हो ), अपने शत्रुश्रों को चोरों और (यदि बिना बोले काम न सटता हो तो ) जो अन्याय से प्रश्न करें उनको उत्तर देने के समय, अथवा वकीलों को अपने व्यवसाय में मूठ बोलना अनुचित नहीं है &। मिल के नीतिशास्त्र के ग्रंथ में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया है + । इन अपवादों के अति रिक्र सिजविक अपने यंथ मे यह भी लिखता है, कि "यद्यपि कहा गया है कि सब स्तोगों को सच बोलना चाहिये, तथापि हम यह नहीं कह सकते कि जिन राज-नीतिज्ञों को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती है वे औरों के साथ, तथा व्यापारी अपने प्राहकों से, हमेशा सच ही बोला करें।"। किसी अन्य स्थान में वह लिखता है कि यही रियायत पाद्रियों श्रीर सिपाहियों को मिलती है। लेस्ली स्टीफन नाम का एक और अंग्रेज़ ग्रंथकार है। उसने नीतिशास्त्र का विवेचन ग्राधिभौतिक दृष्टि से किया है। वह भी अपने अंथ में ऐसे ही उदाहरख दे कर अन्त में लिखता है, ''किसी कार्य के परिणाम की त्रोर ध्यान देने के बाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी चाहिये। यदि मेरा यह विश्वास हो की मूठ बोलने ही से कल्याण होगा तो मैं सत्य बोलने के लिये कभी तैयार नहीं रहुंगा। मेरे इस विश्वास में यह भाव भी,हो सकता है

<sup>\*</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Book III. Chap. XI. § 6. p. 355 (7th Ed.) Also, see pp. 315-317 (same Ed.)

<sup>+</sup> Mill's Utilitarianism, Chap. II. pp 33-34 (15th Ed. Longmans 1907)

<sup>†</sup> Sidgwick's Methods of Ethics Book IV. Chap. III, § 7 p. 454 7th Ed.; and Book II, Chap. V, § 3. p. 169.

कि, इस समय, फूट बोलना ही मेरा कर्त्तब्य है + 1 " ग्रीन साहब ने नीतिशास्त्र का विचार श्रध्यात्मदृष्टि से किया है। श्राप, उक्त प्रसंगों का उन्नेख करके, स्पष्ट रीति से कहते हैं कि, ऐसे समय नीतिशास्त्र मनुष्य के संदेह की निवृत्ति कर नहीं सकता। श्रन्त में श्रापने यह सिद्धान्त लिखा है, " नीतिशास्त्र यह नहीं कहता कि किसी साधारण नियम के श्रनुसार, सिर्फ यह समक्त कर कि वह है, हमेशा चलने में कुछ विशेष महत्त्व है; किन्तु उसका कथन सिर्फ यही है कि सामान्यतः ' उस नियम के श्रनुसार चलना हमारे लिये श्रेयस्कर है। इसका कारण यह है कि, ऐसे समय, हम लोग, केवल नीति के लिये, श्रपनी लोममूलक नीच मनोवृत्तियों को स्थागने की शिचा पाया करते है है"। नीतिशास्त्र पर ग्रंथ लिखनेवाले बेन, वेवेल श्रादि श्रन्य श्रंग्रेज़ पंडितों का भी ऐसा ही मत है ×।

यदि उक्त श्रंग्रेज़ ग्रंथकारों के मतों की तुलना हमारे धर्मशास्त्रकारों के बनाये हुए नियमों के साथ की जाय, तो यह बात सहज ही ध्यान में श्रा जायगी कि, सत्य के विषय में श्रभिमानी कौन है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे शास्त्रों में कहा है:—

न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले । प्राणात्यये सर्वधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥

श्रर्थात् ''हँसी में, खियों के साथ, विवाह के समय, जब जान पर श्रा बनें तब श्रीर संपित्त की रचा के लिये, मूठ बोलना पाप नहीं है " (मभा श्रा मर. १६; श्रीर शां. १०६ तथा मनु म. ११०)। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि खियों के साथ हमेशा मूठ ही बोलना चाहिये। जिस भाव से सिजविक साहब ने 'छोटें लड़के, पागल श्रीर बीमार श्रादमी 'के विषय मे अपवाद कहा है, वही भाव महाभारत के उक्त कथन का भी है। अग्रेज़ गंथकार पारलों किक तथा श्राध्यात्मिक दृष्टि की श्रोर कुछ ध्यान नहीं देते। उन लोगों ने तो खुल्लमखुल्ला यहाँ तक प्रतिपादन किया है कि न्यापारियों को अपने लाम के लिये मूठ बोलना श्रनुचित नहीं है। किन्तु वह बात हमारे शास्त्रकारों को सम्मत नहीं है। इन लोगों ने कुछ ऐसे ही मौकों पर मूठ बोलने की श्रनुमित दी है, जब कि केवल सत्य शब्दो- चारण (श्रर्थात् केवल वाचिक सत्य) श्रीर सर्वभूतहित (श्रर्थात् वास्तविक

<sup>- +</sup> Leslie Stephen's Science of Ethics, Chap IX, § 29, p 369 (2nd Ed) "And the certainty might be of such a kind as to make me think it a duty to Iie)

Green's Prolegomena to Ethics, § 315, p.379, (5th Cheaper edition.)

<sup>×</sup> Bain's Mental and Moral Science p. 445 (Ed 1875); and Whewell's Elements of Monality, Book II. Chaps. XIII and XIV. (4th Ed. 1864).

सत्य ) में विरोध हो जाता है श्रीर व्यवहार की दृष्टि से मूठ बोलना श्रपरिहार्थ हो जाता है। इनकी राय है कि सत्य ग्रादि नीतिधर्म नित्य-ग्रर्थात् सब समय एक समान अबाधित—हैं; अतएव यह अपरिहार्य मूठ बोलना भी थोड़ा सा पाप ही है श्रीर इसी लिये प्रायश्चित्त भी कहा गया है। संभव है कि श्राजकल के श्राधिभी-तिक पंडित इन प्रायश्चित्तों को निरर्थंक हौवा कहेंगे, परन्तु जिसने ये प्रायश्चित्त कहे हैं और जिन लोगों के लिये ये कहे गये हैं वे दोनों ऐसा नहीं सममते। वे तो उक्त सत्य-श्रपवाद को गौरण ही मानते हैं। श्रीर, इस विषय की कथाश्रों में भी, यही अर्थ प्रतिपादित किया गया है। देखिये, युधिष्टिर ने संकट के समय एक ही बार दबी हुई श्रावाज़ से, " नरो वा कुंजरो वा " कहा था। इसका फल यह हुस्रा कि डसका रथ, जो पहले ज़मीन से चार श्रंगुल ऊपर चला करता था श्रव श्रौर मामूली लोगों के रथों के समान धरती पर चलने लगा। श्रीर, श्रंत में एक चर्ण भर के लिये उसे नरकलोक में रहना पडा ( म. भा. द्रोगा. १६१.४७.४८ तथा स्वर्गा. ३. १४ )! द्सरा उदाहरण त्रर्जुन का लीजिये। त्रश्वमेधपर्व ( = १. १० ) में लिखा है, कि यद्यपि श्रर्जुन ने भीष्म का वध चात्रधर्म के श्रनुसार किया था, तथापि उसने शिखंडी के पीछे छिप कर यह काम किया था, इसलिये उसको ऋपने पुत्र बश्चवाहन से पराजित होना पड़ा। इन सब बातों से यही प्रगट होता है कि, विशेष प्रसंगों के बिये कहे गये उक्र अपवाद मुख्य या प्रमाण नहीं माने जा सकते। हमारे शास्त्रकारों का श्रंतिम श्रौर तात्विक सिद्धान्त वही है, जो महादेव ने पार्वती से कहा है:--

> आत्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याश्रयात्तथा । न मुषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः॥

" जो लोग, इस जगत् में स्वार्थ के लिये, परार्थ के लिये, या ठट्टे में भी कभी मूठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है" (म.भा. अनु. १४४. १६)।

श्रपनी प्रतिज्ञा या वचन को पूरा करना सत्य ही में शामिल है। भगवान् श्रीकृष्ण श्रीर भीष्म पितामह कहते हैं, " चाहे हिमालय पर्वत श्रपने स्थान से हट जायँ, श्रथवा श्रिप्त शीतल हो जायँ, परन्तु हमारा वचन टल नहीं सकता " (म.भा. श्रा. ८०३ तथा उ. ८१-४८) भर्तृहरि ने भी सत्पुरुषों का वर्णन इस प्रकार किया है—

त्रेजस्विनः सुस्रमसूनिप संत्यज्ञन्ति । सत्यवतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम् ॥

"तेजस्वी पुरुष ग्रानन्द से ग्रपनी जान भी दे देंगे, परन्तु वे ग्रपनी प्रतिज्ञा का त्याग कभी नहीं करेंगे " (नीतिश. ११०)। इसी तरह श्रीरामचंद्रजी के एक-पत्नीव्रत के साथ उनका एक बाण और एक वचन का वत भी प्रसिद्ध है, जैसा इस सुभाषित में कहा है—" द्विःशरं नाभिसंघत्ते रामो निर्नाभिभाषते " हिरश्चंद्र ने तो ग्रपने स्वम में दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये डोम की नीच सेवा भी की थी। इसके उलटा, वेद में यह वर्णन है कि इंद्रादि देवताओं ने बृत्रासुर

के साथ जो प्रतिज्ञाएँ की थीं उन्हें मेट दिया और उसको मार डाला। ऐसी ही कथा पुराणों में हिरण्यकशिपु की है। ज्यवहार में भी कुछ कौल-करार ऐसे होते है, कि जो न्यायालय मे बे-कायदा समभे जाते हैं या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना जाता है। अर्जुन के विषय में ऐसी एक कथा महामारत (कर्ण. ६६) में है। श्रर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई मुक्त से कहेगा कि " तू अपना गांडीव धनुष्य किसी दूसरे को दे दे " उसका शिर मैं तुरन्त ही काट डालूंगा। इसके बाद युद्ध में जब युधिष्ठिर कर्ण से पराजित हुआ, तब उसने निराश हो कर अर्जुन से कहा " तेरा गांडीव हमारे किस काम का है ? तू इसे छोड दे!" यह सुन कर श्रर्जुन हाथ में तलवार ले युधिष्ठिर को मारने दौड़ा ! उस समयं भगवान् श्रीकृष्ण वही थे। उन्हों ने तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सत्यधर्म का मार्मिक विवेचन करके ऋर्जुन को यह उपदेश किया कि " तू मूढ है, तुमे अब तक सूचम-धर्म मालूम नहीं हुआ है, तुभे बृद्ध जनों से इस विषय की शिचा अहण करनी चाहिये, ' न बृद्धाः सेविता--स्त्वया '-तू ने वृद्ध जनों की सेवा नहीं की है-यदि तू प्रतिज्ञा की रक्ता करना ही चाहता है तो तू युधिष्ठिर की निर्भत्सेना कर; क्योंकि सभ्यजनों को निर्भत्सेना मृत्य ही के समान है।" इस प्रकार बोध करके उन्हों ने अर्जुन को ज्येष्ठआतृवध के पाप से बचाया। इस समय भगवान् श्रीकृष्ण ने जो सत्यानृत-विवेक श्रर्जुन को बताया है, उसी को त्रागे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत नामक अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है (शां १०६)। यह उपदेश व्यवहार में लोगों के ध्यान में रहना चाहिये। इसमे संदेह नहीं, कि इन सूचम प्रसंगों को जानना बहुत कठिन काम है। देखिये, इस स्थान में सत्य की अपेचा आतृधर्भ ही श्रेष्ठ माना गया है; और गीता में यह निश्चित किया गया है, कि बंधुप्रेम की अपेत्ता चात्र धर्म प्रवत्त है।

जब श्रहिंसा श्रीर सत्य के विषय मे इतना वाद-विवाद है तब श्राश्चर्य की बात नहीं कि, यही हाल नीतिधर्म के तीसरे तत्त्व श्रर्थात श्रस्तेय का भी हो। यह बात निविवाद सिद्ध है, कि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई किसी की संपत्ति को चुरा ले जाने या लूट लेने की स्वतंत्रता दूसरों को मिल जाय, तो द्रव्य का संचय करना बंद हो जायगा, समाज की रचना बिगड़ जायगी, चारों तरफ़ श्रनवस्था हो जायगी श्रीर सभी की हानि होगी। परन्तु इस नियम के भी श्रपवाद हैं; जब, दुर्भिच के समय मोल लेने, मज़दूरी करने या भिचा माँगने से भी श्रनाज़ नहीं मिलता, तब एसी श्रापित में यदि कोई मनुष्य चोरी करके श्रात्मरचा करें, तो क्या वह पापी समभा जायगा ? महाभारत (शां. १४१) मे यह कथा है, कि किसी समय बारह वर्ष तक दुर्भिच रहा श्रीर विश्वामित्र पर बहुत बडी श्रापित श्राई। तब इन्हों ने किसी श्रपच (चायडाल) के घर से कुत्ते का मांस चुराया श्रीर वे इस श्रमच्य भोजन से श्रपनी रचा करने के लिये प्रवृत्त हुए। उस समय श्रपच ने

विश्वामित्र को " पञ्च पञ्चनखा भच्याः" (मनु. १. १८) श्रहत्यादि शास्त्रार्थ बतला कर ग्रभच्य-भच्या—श्रोर वह भी चोरी से न करने के विषय में बहुत उपदेश किया। परंतु विश्वामित्र ने उसको डाँट कर यह उत्तर दियाः—

पिबन्त्येवोदकं गावो मंडुकेषु रुवत्स्विप न तेऽधिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥

"अरे! यद्यपि मेंडक टर्र टर्र किया करते हैं तो भी गौएँ पानी पीना बंद नहीं करतीं; चुप रह! मुक्त को धर्मज्ञान बताने का तेरा अधिकार नहीं है। व्यर्थ अपनी प्रशंसा मत कर।" उसी समय विश्वामित्र ने यह भी कहा है कि "जिवितं मरणात्श्रेयो जीवन्धर्ममवाप्नुयात्"—अर्थात् यदि जिंदा रहेंगे तो धर्म का आचरण कर सकेंगे; इसिलए धर्म की दृष्टि से मरने की अपेन्ना जीवित रहना अधिक श्रेयस्कर है। मनुजी ने अजीगर्त, वामदेव आंदि अन्यान्य ऋषियों के उदाहरण दिये हैं, जिन्हों ने, ऐसे संकट के समय, इसी प्रकार आचरण किया है (मनु. १०. १०४-१०८)। हावस नामक अंग्रेज़ अंथकार लिखता है "किसी किटन अकाल के समय जब अनाज़ मोल न भिले या दान भी न मिले तब यदि पेट मरने के लिये कोई चोरी या साहस कर्म करें तो उसका यह अपराध माफ समक्ता जाता है †। और, मिल ने तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे समय चोरी करके अपना जीवन बचाना मनुष्य का कर्त्तव्य है!

' मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर है '-- स्या विश्वामित्र का यह तत्त्व सर्वथा

क्षमनु और याज्ञनत्क्य ने कहा है कि कुत्ता, बन्दर आदि जिन जानवरों के पाँच पाँच नख होते हैं उन्हीं में से खरगोश, कछुआ, गोह आदि पाँच प्रकार के जानवरों का मांस मक्ष्य है (मजु. ५. १८; याज्ञ. १. ११७)। इन पाँच जानवरों के अतिरिक्त मजुर्जा ने 'खड़ ' अर्थात् गेंडे को भी मक्ष्य माना है। परन्तु टिकाकार का कथन है कि इस विषय में विकल्प है। इस विकल्प को छोड़ देने पर शेष पाँच ही जानवर रहते हैं, और उन्हीं का मांस मक्ष्य समझा गया है। "पंचपंचनखा मक्ष्या " का यही अर्थ है तथापि मीमां-सकों के मतानुसार इस व्यवस्था का मावार्थ यही है कि, जिन छोगों को मांस खाने की सम्मित दी गई है वे उक्त पंचनखी पाँच जानवरों के सिवा और किसी जानवर का मांस न खायें। इसका भावार्थ यह नहीं है, कि इन जानवरों का मांस खाना ही चाहिये। इस पारिभाषिक अर्थ को वे छोग 'परिसंख्या' कहते है। 'पंच पंचनखा मक्ष्याः' इसी परिसंख्या का मुख्य उदाहरण है। जब कि मांस खाना ही निषिद्ध माना गया है तब इन पाँच जानवरों का मांस खाना भी निषिद्ध ही समझा जाना चाहिये।

\*Hobbes Leviathan, Part II, Chap. XXVII. p. 139 (Morley's Universal Library Edition) Mill's Utilitarianism Chap. V. p. 95 (15th Ed.) '' Thus, to save a life, it may not only be allowable but a duty to steal etc. ''

श्रपवाद-रहित कहा जा सकता है ? नहीं । इस जगत् में सिर्फ़ जिंदा रहना ही कुछ पुरुषार्थ नहीं है। कौए भी काकबलि खा कर कई वर्ष तक जीते रहते हैं। यही सोच कर वीरपत्नी विदुला श्रपने पुत्र से कहती है, कि विद्योने पर पड़े पड़े सड़ जाने या घर में सौ वर्ष की ऋायु को व्यर्थ व्यतीत कर देने की ऋपेचा, यदि त एक चर्ण भी श्रपने पराक्रम की ज्योति प्रकट करके मर जायगा तो श्रच्छा होगा-" सुहूर्तं ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरं " ( म. भा. उ. १३२. १४ )। यदि यह बाच सच है कि म्राज नहीं तो कल, म्रंत में सौ वर्ष के बाद मरना ज़रूर है (भाग. १०. १३८; गी. २. २७), तो फ़िर उसके लिये रोने या डरने से क्या लाभ है ? श्रध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से तो श्रात्मा नित्य श्रीर श्रमर है; इसलिये मृत्यु का विचार करते समय, सिर्फ़ इस शरीर का ही विचार करना बाकी रह जाता है। श्रच्छा, यह तो सब जानते हैं कि यह शरीर नाशवान् है; परन्तु श्रात्मा के कल्या य के लिए इस जगत् में जो कुछ करना है उसका एक मात्र साधन यही नाशवान् मनुष्यदेह है। इसी लिये मनु ने कहा है " श्रात्मानं सततं रचेत् दारैरपि धनैरपि "---अर्थात् स्त्री श्रीर सम्पत्ति की अपेक्षा हमको पहले स्वयं अपनी ही रक्षा करनी चाहिये ( मनु. ७. २१३ )। यद्यपि मनुष्य-देह दुर्लंभ श्रीर नाशवान् भी है, तथापि जब उसका नाश करके उससे भी अधिक किसी शाश्वत वस्त की प्राप्ति कर लेनी होती है, (जैसे देश, धर्म श्रीर सत्य के लिये: श्रपनी प्रतिज्ञा, बत श्रीर बिरद की रचा के लिये; एवं इजात कीर्ति और सर्वभूतहित के लिये ) तब, ऐसे समय पर, श्रनेक महात्मात्रों ने इस तीव्र कर्त्तव्याप्ति में श्रानन्द से अपने प्राणों की भी श्राहति दे दी है ! जब राजा दिलीप श्रपने गुरु वसिष्ठ की गाय की रचा करने के लिए सिंह को अपने शरीर का बलिदान देने को तैयार हो गया, तब वह सिंह से बोला कि हमारे समान पुरुषों की " इस पाञ्चभौतिक शरीर के विषय में अनास्था रहती है, श्रतएव तू मेरे इस जड शरीर के बदले मेरे यशस्वरूपी शरीर की श्रोर ध्यान दे. " (रघु. २. ४७)। कथासिरत्सागर श्रीर नागानन्द नाटक में यह वर्णन है, कि सपीं की रचा करने के लिये जीसूतवाहन ने गरुड को स्वयं अपना शरीर अर्पण कर दिया। मुच्छकटिक नाटक ( १०-२७ ) में चारुद्त्त कहता है:---

> न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः । विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमः किल ॥

"में मृत्यु से नहीं डरता; मुसे यही दुःख है कि मेरी कीर्ति कलंकित हो गई। यदि कीर्ति शुद्ध रहे और मृत्यु भी आ जाय, तो में उसको पुत्र के उत्सव के समान मानंगा" इसी तत्त्व के आधार पर महाभारत (वन. १०० तथा १३१; शां. ३४२) मे राजा शिबि और दधीचि ऋषि की कथाओं का वर्णन किया है। जब धर्म-(यम) राज श्येन पत्ती का रूप धारण करके कपोत के पीछे उड़े, और जब वह कपोत अपनी रच्चा के लिये राजा शिबि की शरण में गया तब राजा ने स्वयं अपने शरीर का मांस काट कर उस श्येन पत्ती को दे दिया और शरणागत कपोत की रच्चा की! वृत्रासुर

नाम का देवतात्रों का एक शत्रु था। उसको मारने के लिये दधीचि ऋषि की हड्डियों के वज्र की त्रावश्यकता हुई। तब सब देवता मिल कर उक्त ऋषि के पास गये और बोले " शरीरत्यागं लोकहितार्थं भवान कर्तुमहित "-हे महाराज! लोगों के कल्यारा के लिये, आप देह त्याग कीजिये। बिनती सुन दधीचि ऋषि ने बड़े आनन्द से अपना शरीर त्याग दिया और अपनी हड्डियाँ देवताओं को दे दीं! एक समय की बात है कि इन्द्र, बाह्मण का रूप धारण करके, दानशूर कर्ण के पास कवच और कुंडल मॉगने त्राया। कर्ण इन कवच-कुग्डलों को पहने हुए ही जन्मा था। जब सूर्य ने जाना कि इन्द्र कवच-कुरुड़ल माँगने जा रहा है तब उसने पहले ही से कर्ण को सूचना दे दी थी, कि तुम अपने कवच-कुण्डल किसी को दान मत देना। यह सूचना देते समय सूर्य ने कर्ण से कहा " इसमे संदेह नहीं कि तू बड़ा दानी है, परन्तु यदि तू श्रपने कवच-कुराडल दान मे देगा तो तेरे जीवन ही की हानि हो जायगी, इसिं तू इन्हें किसी को न देना। मर जाने पर कीर्ति का क्या उपयोग है ?-" मृतस्य कीत्यों किं कार्यम्"। यह सुन कर कर्ण ने स्पष्ट उत्तर दिया कि " जीवि-तेनापि मे रच्या कीर्तिस्तद्विद्धि मे व्रतम् "—श्रथीत् जान चली जायँ तो भी कुछ परवा नहीं, परन्तु अपनी कीर्ति की रचा करना ही मेरा वत है ( मभा. वन. २६६. ३८)। सारांश यह है कि "यदि मर जायगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत जायगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा" इत्यादि चात्रधर्म (गी. २. ३७) श्रीर " स्वधर्मे निधनं श्रेयः" (गी. ३.३४) यह सिद्धांत उक्र तत्त्व पर ही अवलंबित है। इसी तत्त्व के अनुसार श्रीसमर्थ रामदास स्वामी कहते हैं "कीर्ति की श्रोर देखने से सुख नहीं है श्रीर सुख की श्रोर देखने से कीर्ति नहीं मिलती" (दास. १२. १०. १६; १८. १०. २४); श्रीर वे उपदेश भी करते हैं कि " हे सज्जन मन! ऐसा काम करो जिससे मरने पर कीर्ति बनी रहे "। यहाँ प्रश्न हो सकता है, कि यद्यपि परोपकार से कीर्ति होती है, तथापि मृत्यु के बाद कीर्ति का क्या उपयोग है ? म्रथवा किसी सभ्य मनुष्य को अपकीर्ति की अपेचा मर जाना (गी. २. ३४), या जिंदा रहने से परोपकार करना, श्रधिक प्रिय क्यों मालूम होना चाहिये ? इस प्रश्न का उचित उत्तर देने के लिये त्रात्म-त्रनात्म-विचार में प्रवेश करना होगा। त्रीर इसी के साथ कर्म-त्रकर्भशास्त्र का भी विचार करके यह जान लेना होगा, कि किस मौके पर जान देने के लिये तैयार होना उचित या श्रनुचित है। यदि इस बात का विचार नहीं किया जायगा तो जान देने से यश की प्राप्ति तो दूर ही रही, परन्तु 'सूर्खता से श्रात्महत्या करने का पाप माथे चढ जायगा।

माता, पिता, गुरु श्रादि वन्दनीय श्रीर पूजनीय पुरुषों की पूजा तथा शुश्रूषा करना भी सर्वमान्य धर्मों में से एक प्रधान धर्म सममा जाता है। यदि ऐसा न हो तो कुटुंब, गुरुकुल श्रीर सारे समाज की व्यवस्था ठीक ठीक कभी रह न सकेगी। यही कारण है कि सिर्फ़ स्मृति-ग्रन्थों ही में नहीं, किन्तु उपनिषदों मे भी, "सत्यं वद, धर्म चर" कहा गया है। श्रीर जब शिष्य का श्रध्ययन पूरा हो जाता श्रीर

वह अपने घर जाने लगता तब अत्येक गुरु का यही उपदेश होता था कि " मातृ-देवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव" (तै. १.११.१ और ६.)।महाभारत के बाह्मण्-व्याध आख्यान का तात्त्पर्य भी यही है (वन. श्र. २१३)। परन्तु इस धर्म में भी कभी कभी अकल्पित बाधा खड़ी हो जाती है। देखिये, मनुजी कहते हैं (२, १४४):-

> उपाध्यायान दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

" दस उपाध्यायों से श्राचार्य, श्रोर सौ श्राचार्यों से पिता, एवं हजार पिताश्रों से माता का गौरव अधिक है"। इतना होने पर भी यह कथा प्रसिद्ध है ( वन. ११६. १४) कि परशुराम की माता ने कुछ अपराध किया था, इसलिये उसने श्रपने पिता की श्राज्ञा से श्रपनी माता को मार डाला। शान्तिपर्व (२६४) के चिरका-रिकोपाख्यान मे अनेक साधक-बाधक प्रमाखों सहित इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है, कि पिता की श्राज्ञा से माता का वध करना श्रेयस्कर है या पिता की श्राज्ञा का भंग करना श्रेयस्कर है। इससे स्पष्ट जाना जाता है, कि महा-भारत के समय ऐसे सुचम प्रसंगों की. नीतिशास्त्र की दृष्टि से, चर्चा करने की पद्धति जारी थी। यह बात छोटों से ले कर वडों तक सब लोगों को मालूम है, कि पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये, पिता की आज्ञा से, रामचंद्र ने चौदह वर्ष वनवास किया परन्त माता के संबंध में जो न्याय ऊपर कहा गया है वही पिता के संबंध में भी उपयुक्त होने का समय कभी कभी त्रा सकता है। जैसे मान लीजिये,. कोई लड़का अपने पराक्रम से राजा हो गया और उसका पिता अपराधी हो कर इन्साफ के लिये उसके सामने लाया गया; इस अवस्था मे वह लड़का क्या करें ?-राजा के नाते से श्रपने श्रपराधी पिता को दंड दें या उसको श्रपना पिता समक्त कर छोड दें ? मनुजी कहते हैं:--

> पिताचार्यः सुहृन्माता मार्या पुत्रः पुराहितः। नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठाति॥

"पिता, श्राचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र श्रौर पुरोहित—इनमें से कोई भी यदि अपने धर्म के अनुसार न चलें तो वह राजा के लिये अद्गुख्य नहीं हो सकता श्रूर्थात् राजा उसको उचित दण्ड दें "(मनु. म.३३४; मभा. शा. १२१. ६०)। इस जगह पुत्रधर्म की योग्यता से राजधर्म की योग्यता अधिक है। इस बात का उदाहरण (मभा. च. १०७; रामा. १.३म मे) यह है कि सूर्यवंश के महापरा-क्रमी सगर राजा ने असमंजस नामक अपने लड़के को देश से निकाल दिया था; क्योंकि वह दुराचरणी था और प्रजा को दुःख दिया करता था। मनुस्मृति में भी यह कथा है कि श्रांगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था ही में बहुत ज्ञान हो गया था, इसलिये उसके काका-मामा आदि बड़े बृढ़े नातेदार उसके पास अध्ययन करने लग गये थे। एक दिन पाठ पढाते पढाते श्रांगिरस ने कहा, "पुत्रका"

इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् "। बस, यह सुन कर सब वृद्धजन क्रोध से लाल हो गये श्रीर कहने लगे कि यह लंडका मस्त हो गया है! उसको उचित दण्ड दिलाने के लिये उन लोगों ने देवताश्रों से शिकायत की। देवताश्रों ने दोनों श्रोर का कहना सुन लिया श्रीर यह निर्णय किया कि " श्रांगिरस ने जो कुछ तुहों कहा. वही न्याय्य है "। इसका कारण यह है:—

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पिलतं शिरः। यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः॥

" सिर के बाल सफेद हो जाने से ही कोई मनुष्य वृद्ध नहीं कहा जा सकता; देवगण उसी को वृद्ध कहते हैं, जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान् हो " ( मनु. २.१४६ श्रीर मभा. वन. १३३. ११; शल्य. ४१. ४७. )। यह तत्त्व मनुजी श्रीर व्यासजी ही को नहीं, किंतु बुद्ध को भी मान्य था। क्योंकि, मनुस्मृति के उस श्लोक का पहला चरण 'धम्मपद ' क्ष नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ में अन्तरशः आया है (धम्मद २६०)। श्रीर उसके आगे यह भी कहा है कि जो सिर्फ अवस्था ही से वृद्ध हो गया है उसका जीना व्यर्थ है; यथार्थ में धर्मिष्ट और बृद्ध होने के लिये सत्य, अहिंसा आदि की आवश्यकता है। ' चुल-वगा ' नामक दूसरे प्रंथ ( ६. १३. १ ) में स्वयं बुद्ध की यह त्राज्ञा है, कि यद्यपि धर्म का निरूपण करनेवाला भिच्न नया हो, तथापि वह ऊँचे आसन पर बैठें और उन वयोवृद्ध भिन्नुत्रों को भी उपदेश करें, जिन्हों ने उसके पहले दीचा पाई हो। यह कथा सब लोग जानते हैं कि प्रल्हाद ने अपने पिता हिरण्यकशिए की अवज्ञा करके भगवत्प्राप्ति कैसे कर ली थी। इससे यह जान पडा है कि जब, कभी कभी पिता-पुत्र के सर्वमान्य नाते से भी कोई दूसरा अधिक बढ़ा संबंध उपस्थित होता है, तब उतने समय के लिये निरुपाय होकर पिता-पुत्र का नाता भूल जाना पड़ता है। परन्तु ऐसे अवसर के न होते हुए भी, यदि कोई मुँहजार लडका, उक्न नीति. का अवलंब करके, अपने पिता को गालियाँ देने लगे, तो वह केवल पशु के समान समका जायगा । पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है " गुरुर्गरीयान् पितृतो मातृ--तश्रेति मे मितः " (शां. १०८. १७)-- अर्थात् गुरु, माता-पिता से भी श्रेष्ठ है। परन्तु महाभारत ही में यह भी लिखा है कि, एक समय मरुत राजा के गुरु ने लोभवश हो कर स्वार्थ के लिये उसका त्याग किया, तब मरुत्त ने कहा:

 $<sup>\</sup>mathfrak{B}$  'घम्मपद' प्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद 'प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला' (Sacred Books of the East Vol. X) में किया गर्या है और चुल्लवग्ग का अनुवाद भी उसी माला के  $Vol.\ XVII$  और XX में प्रकाशित हुआ है । धम्मपदका-पाली श्लोक यह है:—

न तेन थेरो होति येनस्स पिलतं सिरो । परिपक्को वथो तस्स मोघिजण्णे ति वुचिति ॥

<sup>&#</sup>x27;थेर' राब्द बुद्ध भिक्षुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है। यह संस्कृत 'स्थविर' का अपभंश है।

#### गुरोरप्यविष्ठप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथन्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम् ॥

"यदि कोई गुरु इस बात का विचार न करे कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, और यदि वह अपने ही घमंड में रह कर टेढे रास्ते से चलें, तो उसका शासन करना उचित है "। उक्त श्लोक महाभारत में चार स्थानों में पाया जाता है। (आ. १४२. ४२, ४३; उ. १७६,२४; शां. ४७.७; १४०-४८)। इनमें से पहले स्थान में वही पाठ है जो ऊपर दिया गया है; अन्य स्थानों में चौथे चरण में "दखों भवति शाश्वतः" अथवा "परित्यागो विधीयते" यह पाठांतर भी है। परन्तु वाल्मीकिरामायण (२. २१, १३) में जहाँ यह श्लोक है वहाँ ऐसा ही पाठ है, जैसा ऊपर दिया गया है; इसिल्ये हमने इस अंथ में उसी को स्वीकार किया है। इस श्लोक में जिस तत्त्व का वर्णन किया गया है उसी के आधार पर भीष्म पितामह ने परशुराम से और अर्जुन ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया, और जब मलहाद ने देखा कि अपने गुरु, जिन्हें हिर्ग्यकिशिपु ने नियत किया है, भगवत्प्राप्ति के विरुद्ध उपदेश कर रहे हैं, तब उसने इसी तत्त्व के अनुसार उनका निषेध किया है। शांतिपर्व में स्वयं भीष्म पितामह श्रीकृष्ण से कहते हैं, कि यद्यपि गुरु लोग पूजनीय हैं तथापि उनको भी नीति की मर्यादा का अवलंबन करना चाहिये, नहीं तो—

#### समयत्यागिने लुब्धान गुरूनिप च केशव ॥ निहन्ति समरे पापान क्षत्रियः स हि धर्भवित् ॥

" हे केशव ! जो गुप्त मर्यादा, नीति अथवा शिष्टाचार का भंग करते हैं, और जो लोभी या पापी हैं, उन्हें लढाई मे मारनेवाला चत्रिय ही धर्मज्ञ कहलाता है " (शां. ४४. १६)। इसी तरह तैत्तिरीयोपनिषद् में भी प्रथम " श्राचार्यदेवो भव " कह कर उसी के आगे कहा है कि, हमारे जो कर्म अछे हों उन्हीं का अनुकरण करो, श्रीरों का नहीं,--" यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि "-(तै. १.११.२) । इससे उपनिषदों का वह सिद्धान्त प्रगट होता है कि यद्यपि पिता और आचार्य को देवता के समान मानना चाहिये, तथापि यदि वे शराब पीते हों, तो पुत्र और छात्र को अपने पिता या आचार्य का श्रनकरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि नीति, मर्यादा श्रीर धर्म का श्रधिकार मा-बाप या गुरु से श्रधिक बलवान होता है। मनुजी की निम्न श्राज्ञा का भी यही रहस्य है--'' धर्म की रचा करो, यदि कोई धर्म का नारा करेगा, अर्थात् धर्म की आज्ञा के अनुसार श्राचरण नहीं करेगा, तो वह उस मनुष्य का नाश किये बिना नहीं रहेगा " ( मनु. म. १४-१६ )। राजा तो गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ एक देवता है ( मजु. ७. म श्रीर मभा. शां. ६म. ४० ); परंतु वह भी इस धर्म से मुक्त नहीं हो सकता। यदि वह इस धर्म का त्याग कर देगा तो उसका नाश हो जायगा। यह बात मनुस्मृति में कही गई है श्रीर महाभारत में वही भाव वेन तथा खनीनेत्र

राजात्रों की कथा में, व्यक्त किया गया है ( मनु. ७. ४१ और ८. १२८; मभा. शां. ४६. ६२-१०० तथा अक्ष. ४ )।

श्रिहंसा, सत्य श्रीर श्रस्तेय के साथ इन्द्रिय-निग्रह की भी गणना सामान्य धर्म में की जाती है (मनु. १०. ६३)। काम, क्रोध, लोभ श्रादि मनुष्य के शत्रु हैं, इसिलये जब तक मनुष्य इनको जीत नहीं लेगा तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। यह उपदेश सब शास्त्रों में किया गया है। विदुरनीति श्रीर भगवद्गीता में भी कहा है:—

> त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाज्ञनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥

" काम, क्रोध श्रौर लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, इनसे हमारा नाश होता है, इस लिये इनका त्याग करना चाहिये " (गीता. १६. २१; मभा. ३२. ७०)। परन्तु गीता ही में भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रपने स्वरूप का यह वर्णन किया है "धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ "-हे त्रर्जुन ! प्राणिमात्र में जो 'काम ' धर्म के अनुकूल है, वही मैं हूँ (गीता. ७. ११)। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो 'काम ' धर्म के विरुद्ध है वहीं नरक का द्वार है। इसके अतिरिक्ष जो दूसरे प्रकार का ' काम ' है अर्थात् जो धर्म के अनुकूल है, वह ईश्वर को मान्य है। मनु ने भी यही कहा है? " परित्यजेदर्थकामों यौ स्यातां धर्मवर्जितौ "—-जो अर्थ और काम धर्म के विरुद्ध हो, उनका त्याग कर देना चाहिये ( मनु ४. १७६)। यदि सब प्राणी कल से 'काम 'का त्याग कर दें और मृत्युपर्यत ब्रह्म-चर्यवत से रहने का निश्चय कर लें तो सौ-पचास वर्ष ही मे सारी सजीव सृष्टि का लय हो जायगा। श्रीर जिस सृष्टि की रक्ता के लिये भगवान् वार बार श्रवतार धारण करते हैं, उसका अल्पकाल ही में उच्छेद हो जायगा। यह बात सच है कि काम और कोध मनुष्य के शत्रु हैं; परन्तु कब ? जब वे अपने को अनिवार्य हो जाय तब । यह बात मनु श्रादि शास्त्रकारों को सम्मत है कि सृष्टि का कम जारी रखने के लिये, उचित मर्यादा के भीतर, काम और कोध की अत्यंत आवश्यकता है (मनु. ५. ५६)। इन प्रबल मनोवृत्तियों का उचित रीति से निग्रह करना ही सब सुधारों का प्रधान उद्देश है। उनका नाश करना कोई सुधार नहीं कहा जा सकता; क्योंकि भागवत (११. ४. ११) में कहा है:-

लोके व्यवायामिषमधसेवा नित्यास्ति जन्तोर्निहि तत्र चोदना । व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुरायहैरात्मनिवृत्तिरिष्टा ॥

" इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि तुम मैथुन, मांस और मिद्रा का सेवन करो; ये बातें मनुष्य को स्वभाव ही से पसन्द है। इन तीनों की कुछ व्यवस्था कर देने के लिये, अर्थात् इन के उपयोग को कुछ मर्यादित कर के व्यवस्थित कर देने के लिये, (शास्त्रकारों ने) अनुक्रम से विवाह, सोमयाग और

सौन्नामणी यज्ञ की योजना की है। परन्तु, तिस पर भी निवृत्ति अर्थात् निष्काम आचरण इष्ट है "। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जब 'निवृत्ति ' शब्द का संबंध पञ्चम्यन्त पद के साथ होता है तब उसका अर्थ " अमुक वस्तु से निवृत्ति अर्थात् अमुक कर्म का सर्वथा त्याग " हुआ करता है; तो भी कर्मयोग में " निवृत्ति " विशेषण कर्म ही के लिये उपयुक्त हुआ है; इस लिये 'निवृत्ति कर्म ' का अर्थ 'निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कर्म ' होता है। यही अर्थ मनुस्मृति और भागवतपुराण में स्पष्ट रीति से पाया जाता है (मनु.१२. ८६; भाग११. १०. १ और ७.१४.४७)। क्रोध के विषय में किरातकाच्य में (१.३३) भारवि का कथन है:—

अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः । " जिस मनुष्य को, अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं आता उसकी मित्रता और द्वेष दोनों बराबर हैं"। जात्रधर्म के अनुसार देखा जाय तो विदुत्ता ने यही कहा है।-

### एतावानेव पुरुषो यदमर्षी यदक्षमी । क्षमावान्निरमर्षश्च नैव स्त्री न पुनः पुमानः॥

"जिस मनुष्य को (श्रन्याय पर) क्रोध श्राता है, जो (श्रपमान को) सह नहीं सकता, वही पुरुष कहलाता है। जिस मनुष्य में क्रोध या चिद्र नहीं है वह नपुंसक ही के समान है "(मभा. १ १३२. ३३)। इस बात का उन्नेख क्रपर किया जा चुका है, कि इस जगत के व्यवहार के लिये न तो सदा तेज या क्रोध ही उपयोगी है, श्रोर न चमा। यही बात लोभ के विषय में भी कही जा सकती है, क्योंकि संन्यासी को भी मोच की इच्छा होती ही है।

व्यासजी ने महाभारत में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न कथाओं के द्वारा यह प्रति-पादन किया है कि शूरता, धेर्य, दया, शील, मित्रता, समता आदि सब सद्गुण, अपने अपने विरुद्ध गुणों के अतिरिक्त देश-काल आदि से मर्यादित हैं। यह नहीं समभना चाहिये कि कोई एक ही सद्गुण सभी समय शोभा देता है। भर्तृहरि का कथन है:-

विपदि धेर्यमथाभ्युद्ये क्षमा सदास वाक्पटुता युघि विक्रमः॥
"संकट के समय धेर्य, श्रम्युद्य के समय ( श्रर्थात् जब शासन करने का सामर्थ्य हो तब ) चमा, समा में वक्तृता श्रोर युद्ध में श्रूरता शोभा देती है " (नीति. ६३)। शांति के समय 'उत्तर' के समान बक बक करनेवाले पुरुष कुछ कम नहीं हैं। घर बैठे बैठे श्रपनी स्त्री की नथनी में से तीर चलानेवाले कर्मवीर बहुतेर होंगे, उनमें से रणभूमि पर धनुर्धर कहलानेवाला एक-श्राध ही देख पड़ता है। धेर्य श्रादि सद्गुण ऊपर लिखे समय पर ही शोभा देते है। इतना ही नहीं, किंतु ऐसे मौक़े के बिना उनकी सच्ची परीचा भी नहीं होती। सुख के साथी तो बहुतेरे हुश्रा करते हैं, परन्तु " निकष्मावा तु तेषां विपत्"—विपत्ति ही उन की परीचा की सच्ची कसाटी है। 'प्रसंग' शब्द ही मे देश-काल के श्रतिरिक्ष पात्र श्रादि बातों का भी समावेश हो जाता है। समता से बढ़ कर कोई भी गुण श्रष्ट

नहीं है। भगवद्गीता में स्पष्ट रीति से लिखा है "समः सर्वेषु भूतेषु" यही सिद्ध पुरुषों का लच्या है। परंतु समता कहते किसे हैं? यदि कोई मनुष्य योग्यता- अयोग्यता का विचार न करके सब लोगों को समान दान करने लगें तो क्या हम उसे अछा कहेंगे? इस प्रश्न का निर्णय मगवद्गीता ही में इस प्रकार किया है—" देशे काले च पात्रे च तहानं सात्त्वकं विदुः"—देश, काल और पात्र का विचार कर जो दान किया जाता है वही सात्त्विक कहलाता है (गीता १७. २०)। काल की मर्यादा सिर्फ वर्तमान काल ही के लिये नहीं होती। ज्यों ज्यों समय बदलता जाता है त्यों त्यों ज्यावहारिक-धर्म में भी परिवर्तन होता जाता है, इसलिये जब प्राचीन समय की किसी बात की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय करना हो, तब उस समय के धर्म-अधर्म-संबंधी विश्वास का भी अवश्य विचार करना पड़ता है। देखिये मनु (१.८४) और व्यास (ममा. शां. २४६ ६) कहते हैं:—

अन्ये कृतयुगे धर्मास्रेतायां द्वापरेऽपरे । अन्ये कलियुगे नॄणां युगऱ्हासानुरूपत :॥

"युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कली के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं "। महाभारत (आ. १२२; आर ७६) में यह कथा हैं कि प्राचीन काल में खियों के लिये विवाहकी मर्यादा नहीं थी, वे इस विषयम स्वतन्त्र और अनावृत थीं; परन्तु जब इस आवरण का बुरा परिणाम देख पड़ा तब श्वेतकेतु ने विवाह की मर्यादा स्थापित कर दी, और मदिरापान का निषेध भी पहले पहले शुक्राचार्य ही ने किया (मभा, आ. ७६)। तार्त्पय यह है, कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे उस समय के धर्म अधर्म का और उसके बाद के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जाना चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का अचलित धर्म आगे बदल जायँ तो उसके साथ भविष्य काल के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जायगा। कालमान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जातिधर्म का भी विचार करना पड़ता है; क्योंकि आचार ही सब धर्मों की जड़ है। त्राथिप आचारों में भी बहुत भिन्नता हुआ करती है। पितामह भीष्म कहते हैं:—

· न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः संप्रवर्तते । तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपरं बाघते पुनः ॥

"ऐसा श्राचार नहीं भिलता जो हमेशा सब लोगों को समान हितकारक हो। यदि किसी एक श्राचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढ कर मिलता है; यदि इस दूसरे श्राचार का स्वीकार किया जायँ तो वह किसी तीसरे श्राचार का विरोध करता है" (शां. २५६ १७, १८)। जब श्राचारों मे ऐसी भिश्वता हो, तब भीष्म पितामह के कथन के श्रनुसार तारतम्य श्रथवा सार-श्रसार हिष्ट से विचार करना चाहिये।

कर्म-अकर्म या धर्म-अधर्म के विषय में सब संदेहों का यदि निर्णय करने लगे तो दूसरा महाभारत ही लिखना पड़ेगा ! उक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह बात त्रा जायगी, कि गीता के त्रारंभ में, चात्रधर्म और बंधुप्रेम के बीच मगड़ा उत्पन्न हो जाने से, अर्जुन पर कठिनाई आई वह कुछ लोग-विलच्या नहीं है: इस संसार में ऐसी कठिनाइया कार्यकर्तात्रों और बड़े त्रादिमयों पर अनेक बार त्राया ही करती है; श्रीर, जब ऐसी कठिनाइयाँ श्राती है; तब, कभी श्राहंसा श्रीर त्रात्मरत्ता के बीच, कभी सत्य त्रौर सर्वभूतहित में, कभी शरीर-रत्ता त्रौर कीति मे. श्रीर कभी भिन्न भिन्न नातों से उपस्थित होनेवाले कत्तेव्यों में, मगडा होने लगता है: शास्त्रोक्ष सामान्य तथा सर्वमान्य नीति-नियमों से काम नहीं चलता श्रौर उनके लिये अनेक श्रपवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे बिकट समय पर साधारण मनुष्यों से ले कर बड़ बड़े पंडितों की भी, यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है. कि कार्य-स्रकार्य की न्यवस्था--- स्रथीत् कर्तन्य-स्रकर्त्तन्य धर्म का निर्णय-करने के लिय कोई चिरस्थायी नियम अथवा युक्ति है या नहीं। यह बात सच है कि शास्त्रों मे दुर्भित्त जैसे संकट के समय ' आपद्धर्म ' कहकर कुछ सुविधाये दी गई है। उदाहरखार्थ, स्मृतिकारों ने कहा है कि यदि श्रापत्काल में ब्राह्मख किसी का भी अन प्रहण कर ले तो वह दोषी नहीं होता, और उपस्तिचाकायण के इसी तरह बतीव करने की कथा भी छांदो खोपनिषद (याज्ञ ३.४१, छां. १.१०.) में है। परन्तु इसमें और उक्त कठिनाइयों में बहुत भेद है। दुर्भिच जैसे आपत्काल में शास्त्रधर्म श्रीर भूख, प्यास श्रादि इंद्रियवृत्तियों के बीच मे ही कगड़ा हुश्रा करता है। उस समय हमको इन्द्रियाँ एक श्रोर खींचा करती है श्रीर शास्त्रधर्म दूसरी श्रोर खींचा करता है। परन्तु जिन कठिनाइयों का वर्शन ऊपर किया गया है, उनमें से बहतेरी ऐसी हैं कि उस समय इन्द्रिय-वृत्तियों का और शास्त्र का कुछ भी विरोध नहीं होता, किन्तु ऐसे दो धर्मों मे परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है; जिन्हे शास्त्रो ही ने विहित कहा है। श्रीर फ़िर, उस समय सूच्म विचार करना पड़ता है की किस बात का स्वीकार किया जावे । यद्यपि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार, इनमें से कुछ बातों का निर्णय, प्राचीन सत्पुरुषों के ऐसे ही समय पर किये हुए बर्ताव से कर सकता है, तथापि अनेक मोक़े ऐसे होते है कि उनमें बड़े बड़े बुद्धिमानों का भी मन चक्कर में पड़ जाता हैं। कारण यह है, कि जितना जितना अधिक विचार किया जाता है उतनी ही अधिक उपपत्तियाँ और तर्क उत्पन्न होते हैं। और श्रंतिम निर्णय श्रसंभव सा हो जाता है । जब उचित निर्णय होने नहीं पाता तव अधर्म या अपराध हो जाने की भी संभावना होती है। इस दृष्टि से विचार करने पर मालुम होता है, कि धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म का विवेचन एक स्वतंत्र शास्त्र ही है, जो न्याय तथा व्याकरण से भी अधिक गहन है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ' नीतिशास्त्र ' शब्द का उपयोग प्रायः राजनीतिशास्त्र ही के विषय में किया गया है; और कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य के विवेचन को ' धर्मशास्त्र' कहते हैं।

परन्तु त्राज कल ' नीति ' शब्द ही मे कर्तव्य त्रथवा सदाचरण का भी समावेश किया जाता है, इसिबये हमने वर्तमान पद्धति के अनुसार, इस अंथ में धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म के विवेचन ही को " नीतिशास्त्र" कहा है। नीति, कर्म-अकर्म या धर्म-श्रधर्म के विवेचन का यह शास्त्र बडा गहन है; यह भाव प्रकट करने ही के लिये " सूच्मा गतिहिं धर्मस्य "--- अर्थात् धर्म या व्यावहारिक नीति-धर्म का स्वरूप सूचम है-यह वचन महाभारत मे कई जगह उपयुक्त हुआ है। पॉच पांडवो ने मिल कर अकेली द्रौपदी के साथ विवाह कैसे किया? द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय भीष्म-द्रोण श्रादि सत्पुरुष श्रून्यहृदय हो कर चुपचाप क्यों बैठे रहे ? दुष्ट दुर्योधन की श्रोर से युद्ध करते समय भीष्म श्रीर द्रोगाचार्य ने, श्रपने पत्त का समर्थन करने के लिये, जो यह सिद्धान्त बतलाया कि " श्रर्थस्य पुरुषो दास: दासस्त्वर्थों न कस्यचित् "-पुरुष अर्थ (सम्पत्ति ) का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं हो सकता—( मभा, भी. ४३. ३१ ), वह सच है या भूठ ? यदि सेवाधर्म कुत्ते की वृत्ति के समान निन्दनीय माना है, जैसे " सेवा श्रवृत्तिरा-ख्याता " (मनु. ४०६), तो अर्थ के दास हो जाने के बदले भीष्म आदिकों ने दुर्योधन की सेवा ही का त्याग क्यो नहीं कर दिया ? इनके समान और भी अनेक प्रश्न होते है जिनका निर्णय करना बहुत कठिन है; क्योंकि इनके विषय में, प्रसंग के श्रनुसार, भिन्न भिन्न मनुष्यों के भिन्न भिन्न त्रानुमान या निर्णय हुत्रा करते है। यही नहीं सममना चाहिये कि धर्म के तत्त्व सिर्फ सूच्म ही हैं--" सूचमा गतिहीं धर्मस्य "-( मभा. १०. ७०.); किन्तु महाभारत ( वन. २०८. २ ) में यह भी कहा है कि " बहुशाखा ह्यनंतिका "--- अर्थात् ऊसकी शाखाएँ भी अनेक है और उससे निकलनेवाले अनुभव भी भिन्न भिन्न है। तुलाधार और जाजलि के संवाद मे, धर्म का विवेचन करते समय, तुलाधार भी यही कहता है कि " सूचमत्त्वान्न स विज्ञातुं शक्यते बहुनिन्हवः "--- अर्थात् धर्म बहुत सूच्म और चक्कर में डालनेवाला होता है इसिंबये वह समभ में नहीं त्राता (शां. २६१. ३७)। महाभारतकार ब्यासजी इन सूच्म प्रसंगों को अच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होंने यह समभा देने के उद्देश ही से श्रपने ग्रंथ मे श्रनेक भिन्न भिन्न कथाश्रों का संग्रह किया है कि प्राचीन समय के सत्पुरुषों ने ऐसे कठिन मौकों पर कैसा बर्ताव किया था। परन्तु शास्त्र-पद्धति से सब विषयों का विवेचन कर के उसका सामान्य रहस्य महा-भारत सरीखे धर्मश्रंथ में, कहीं बतला देना त्रावश्यक था। इस रहस्य या मर्म का प्रतिपादन, अर्जुन की कर्त्तव्य-मूढता को दूर करने के लिये भगवान श्रीकृष्ण ने पहले जो उपदेश दिया था उसी के ज्राधार पर, ज्यासजी ने भगवद्गीता में किया है। इससे 'गीता ' महाभारत का रहस्योपनिषद् और शिरोभूषण हो गई है। श्रीर महाभारत गीता के प्रतिपादित मूलभूत कर्मतत्त्वो का उदाहरण सहित विस्तृत ज्याख्यान हो गया है। उस बात को त्रोर उन लोगों को त्रवश्य ध्यान देना चाहिये, जो यह कहा करते हैं, कि महाभारत ग्रंथ में 'गीता' पीछे से

घुसेंड दी गई है। हम तो यही सममते हैं कि यदि गीता की कोई अपूर्वता या विशेषता है, तो वह यही है कि जिसका उद्धेख ऊपर किया गया है। कारण यह है कि यद्यपि केवल मोत्तशास्त्र अर्थात् वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद आदि, तथा अहिंसा आदि सदाचार के सिर्फ नियम बतानेवाले स्मृति आदि अनेक ग्रंथ हैं, तथापि वेदान्त के गहन तत्त्वज्ञान के आधार पर "कार्याकार्यव्यवस्थित " करनेवाला, गीता के समान, कोई दूसरा प्राचीन ग्रंथ संस्कृत साहित्य में देख नहीं पडता। गीतामक्नो को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि 'कार्याकार्यव्यवस्थित ' शब्द गीता ही (१६.२४) में प्रयुक्त हुआ है—यह शब्द हमारी मनगढ़ंत नहीं है। भगवद्गीता ही के समान योगवासिष्ठ मे भी वसिष्ठ मुनि ने श्रीरामचन्द्रजी को ज्ञान-मूलक प्रवृत्ति मार्ग ही का उपदेश किया है। परन्तु यह ग्रंथ गीता के बाद बना है श्रीर उसमें गीता ही का अनुक्रण किया गया है; अतएव ऐसे ग्रंथों से गीता की उस अपूर्वता या विशेषता में, जो ऊपर कही गई है, कोई वाधा नहीं होती।

# तीसरा प्रकरण।

#### कर्भयोगशास्त्र।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। \*
गीता २-४०।

मुहुदि किसी मनुष्य को किसी शास्त्र के जानने की इच्छा पहले ही से न हो तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे अधिकार-रहित मनुष्य को उस शास्त्र की शिचा देना मानो चलनी में दूध दुहना ही है। शिष्य को तो इस शिचा से कुछ लाभ होता ही नहीं; परन्तु गुरु को भी निर-र्थक श्रम करके समय नष्ट करना पडता है। जैमिनि श्रीर वादरायण के सूत्रों के त्रारंभ में, इसी कारण से " त्रथातो धर्मजिज्ञासा " श्रीर " श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा " कहा हुआ है। जैसे ब्रह्मोपदेश मुमुद्धश्रों को श्रौर धर्मोपदेश धर्मेच्छुश्रों को देना चाहिये, वैसे ही कर्मशास्त्रोपदेश उसी मनुष्य को देना चाहिये जिसे यह जानने की इच्छा या जिज्ञासा हो, कि संसार में कर्म कैसे करना चाहिये। इसी लिये हमने पहले प्रकरण में, 'त्राथातो ' कह कर, दूसरे प्रकरण में ' कर्मजिज्ञासा ' का स्वरूप श्रीर कर्मयोगशास्त्र का महत्त्व बतलाया है। जब तक पहले ही से इस बात का श्रनु-भव न कर लिया जाय कि अमुक काम में अमुक रुकावट है, तब तक उस रुकावट से झुटकारा पाने की शिचा देनेवाले शास्त्र का महत्त्व ध्यान में नहीं आता; और महत्त्व को न जानने से, केवल रटा हुआ शास्त्र समय पर ध्यान में रहता भी नहीं है। यही कारण है, कि जो सद्गुरु है वे पहले यह देखते है कि शिष्य के मन मे जिज्ञासा है या नहीं, श्रीर यदि जिज्ञासा न हो तो वे पहले उसी को जागृत करने का प्रयत्न किया करते हैं। गीता में कर्मयोगशास्त्र का विवेचन इसी पद्धति से किया गया है। जब अर्जुन के मन में यह शंका आई कि जिस लड़ाई मे मेरे हाथ से पित्वध और गुरुवध होगा, तथा जिसमे अपने सब बंधुओं का नाश हो जायगा उसमे शामिल होना उचित है या अनुचित; और जन वह युद्ध से पराङ्मुख हो कर संन्यास लेने को तैयार हुआ, और जब भगवान् के इस सामान्य युक्तिवाद से भी उसके मन का समाधान नहीं हुआ कि 'समय पर किये जानेवाले कर्म का त्याग करना मूर्खता श्रीर दुर्बजता का सूचक है, इससे तुमको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, उत्तरी दुष्क्रीतिं अवश्य होगी, ' तब श्रीभगवानु ने पहले " अशोच्यानन्वशोचस्त्वं

<sup>\* &#</sup>x27;' इसिलिये तू योग का आश्रय ले! कर्म करने की जो रीति, चतुराई, या कुशलता है उसे योग कहते हैं "यह 'योग' शब्द की व्याख्या अर्थात् लक्षण है। इसके संबंध में अधिक विचार इसी प्रकरण में आगे चल कर किया है।

प्रज्ञावादांश्च भाषसे "-- अर्थात् जिस बातका शोक नहीं करना चाहिये उसी का तो तू शोक कर रहा है और साथ साथ ब्रह्मज्ञान की भी बढ़ी बढ़ी बाते छाँट रहा है-कह कर अर्जुन का कुछ थोड़ा सा उपहास किया और फिर उसको कर्म के ज्ञान का उपदेश दिया। अर्जुन की शंका कुछ निराधार नहीं थी। गत प्रकरण मे हमने यह दिखलाया है, कि अच्छे अच्छे पंडितो को भी कभी कभी "क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये ? " यह प्रश्न चक्कर में डाल देता है । परन्तु कर्म-अकर्म की चिन्ता में अनेक अङ्चने आती है इसलिये कर्म को छोड़ देना उचित नहीं है; विचारवान् पुरुषों को ऐसी युक्कि 'अर्थात् वोग स्वीकार करना चाहिये, जिससे सांसारिक कर्मों का लोप तो होने न पावे और कर्माचरण करनेवाला किसी पाप या बंधन में भी न फॅसे, -यह कह कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पहले यही उपदेश दिया है " तस्माद्योगाय युज्यस्व " अर्थात् तू भी इसी युक्ति का स्वीकार कर। यही ' योग ' कर्मयोगशास्त्र है। श्रोर, जबकि यह बात प्रकट है कि श्रर्जुन पर श्राया हुश्रा संकट कुछ लोक-विलक्त्या या श्रनोखा नहीं था-ऐसे श्रनेक छोटे बढ़े संकट संसार में सभी लोगों पर श्राया करते है-तब तो यह बात श्रावश्यक है कि इस कर्मयोगशास्त्र का जो विवेचन भगवद्गीता में किया गया है उसे हर एक मनुष्य सीखे। किसी शास्त्र के प्रतिपादन में कुछ मुख्य मुख्य और गूढ अर्थ को प्रगट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है; श्रतपुत उनके सरल श्रर्थ को पहले जान लेना चाहिये, और यह भी देख लेना चाहिये कि उस शास्त्र के प्रति-पादन की मूल शैली कैसी है। नहीं तो फिर उसके समक्तने मे कई प्रकार की आप-त्तियाँ श्रीर बाधाएँ होती है। इसलिये कर्मयोगशास्त्र के कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के अर्थ की परीचा यहाँ पर की जाती है।

सब ते पहला शब्द 'कर्म 'है। 'कर्म 'शब्द 'क ' धातु से बना है, उसका अर्थ 'करना. व्यापार, हलचल ' होता है, और इसी सामान्य अर्थ मे गीता मे उसका उपयोग हुआ है, अर्थात् यही अर्थ गीता मे विवित्त है। ऐसा कहने का कारण यही है कि मीमांसाशास्त्र मे और अन्य स्थानों पर भी, इस शब्द के जो सकुचित अर्थ दिये गये है उनके कारण पाठकों के मन मे कुछ अम उत्पन्न न होने पावे। किसी भी धर्म को लीजिये, उसमे ईश्वर-प्राप्ति के लिये कुछ न कुछ कर्म करने को बतलाया ही रहता है। प्राचीन वैदिक धर्म के अनुसार देखा जाय तो यज्ञ-याग ही वह कर्म है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। वैदिक ग्रंथों मे यज्ञ-याग की विधि बताई गई है, परन्तु इसके विषय मे कहीं कहीं परस्पर-विरोधी वचन भी पाये जाते हैं; अतप्त्र उनकी एकता और मेल दिखलाने के ही लिये जैमिनि के पूर्वमीमांसाशास्त्र का प्रचार होने लगा। जैमिनि के मतानुसार वैदिक और औत यज्ञ-याग करना ही प्रधान और प्राचीन धर्म है। मनुष्य कुछ करता है वह सब यज्ञ के लिये करता है। यदि उसे धन कमाना है तो यज्ञ के लिये और धान्य संग्रह करना है तो यज्ञ ही के लिये (ममा. शां. २६.२१)।

जबिक यज्ञ करने की आज्ञा वेदों ही ने दी है, तब यज्ञ के लिये मनुष्य कुछ भी कमें करे वह उसको बंधक नहीं होगा। वह कर्म यज्ञ का एक साधन है-वह स्वतंत्र रीति से साध्य वस्त नहीं है। इसिलये, यज्ञ से जो फल मिलनेवाला है उसी में उस कर्म का भी समावेश हो जाता है-उस कर्म का कोई अलग फल नहीं होता। परन्तु यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यद्यपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नहीं हैं, तथापि स्वयं यज्ञ से स्वर्गप्राप्ति ( अर्थात् मीमांसकों के मतानुसार एक प्रकार की सखप्राप्ति ) होती है श्रीर इस स्वर्गप्राप्ति के लिये ही यज्ञकर्ता मनुष्य बड़े ्चाव से यज्ञ करता है। इसी से स्वयं यज्ञकर्म 'पुरुषार्थ ' कहलाता है; क्योंकि जिस वस्त पर किसी मज़ब्य की शीति होती है और जिसे पाने की उसके मन में इच्छा होती है उसे 'पुरुषार्थ ' कहते हैं (जै. सू. ४. १. १ श्रीर २)। यज्ञ का पर्यायवाची एक दूसरा 'ऋतु 'शब्द है, इसिलये 'यज्ञार्थ 'के बदले 'ऋत्वर्थ ' भी कहा करते हैं। इस प्रकार सब कर्मी के दो वर्ग हो गये:---एक 'यज्ञार्थ' ( कत्वर्थ ) कर्म, अर्थात् जो स्वतंत्र रीति से फल नहीं देते, अतएव अबंधक हैं; श्रीर दूसरे ' पुरुषार्थ 'कर्म, अर्थात् जो पुरुष को लाभकारी होने के कारण बंधक हैं; संहिता और ब्राह्मण प्रन्थों में यज्ञ-याग आदि का ही वर्णन है। यद्यपि ऋग्वेद-संहिता मे इन्द्र श्रादि देवताश्रों के स्तुति-संबंधी सूक्त हैं, तथापि मीमांसक गण कहते हैं, कि सब श्रुति प्रन्थ यज्ञ त्रादि कमों के ही प्रतिपादक हैं, क्योंकि उनका विनियोग यज्ञ के समय में ही किया जाता है। इन कर्मठ, याज्ञिक, या केवल कर्मवादियों का कहना है कि वेदोक्ष यज्ञ-याग ग्रादि कर्म करने से ही स्वर्ग-प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती; चाहे ये यज्ञ-याग श्रज्ञानता से किये जाय या ब्रह्मज्ञान से । यद्यपि उपनिषदों में ये यज्ञ प्राह्म माने गये हैं, तथापि इनकी योग्यता ब्रह्मज्ञान से कम ठहराई गई है, इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञ-याग से स्वर्गप्राप्ति भले ही हो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोच नहीं मिल सकता: मोच--प्राप्ति के लिये बह्मज्ञान ही की नितान्त आवश्यकता है। भगवद्गीता के दूसरे म्प्रध्याय में जिन यज्ञ-याग त्रादि काम्य कर्मों का वर्णन किया गया है--- "वेदवाद-रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः " (गी. २. ४२) — वे ब्रह्मज्ञान के बिना किये जानेवाले उपर्युक्त यज्ञ-याग त्रादि कर्म ही हैं। इसी तरह यह भी मीमांसकों ही के मत का अनुकरण है कि " यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः " (गी. ३. १) अर्थात् यज्ञार्थं किये गये कर्म बंधक नहीं हैं; शेष सब कर्म बंधक हैं। इन यज्ञ-याग श्रादि वैदिक कर्मीं के श्रतिरिक्ष, श्रर्थात् श्रीत कर्मीं के श्रतिरिक्ष श्रीर भी चातुर्वेर्ण्य के मेदानुसार दूसरे श्रावश्यक कर्म मनुस्मृति श्रादि धर्मग्रन्थों में वर्णित हैं; जैसे चन्निय के लिये युद्ध और वैश्य के लिये वाणिज्य। पहले पहल इन वर्णाश्रम-कर्मी का प्रतिपादन स्मृति-प्रन्थों में किया गया था, इसलिये इन्हें ' स्मार्त कर्म ' या 'स्मार्त यज्ञ' भी कहते हैं । इन श्रीत श्रीर स्मार्त कर्मी के सिवा श्रीर भी धार्मिक कर्म हैं; जैसे वत, उपवास श्रादि । इनका विस्तृत प्रतिपादन पहले

पहल सिर्फ पुराणों में किया गया है, इसलिये इन्हें 'पौराणिक-कर्म' कह सकेंगे ह इन सब कर्मों के और भी तीन-नित्य, नैमित्तिक और काम्य-भेद किये गये हैं। स्नान, संध्या श्रादि जो हमेशा किये जानेवाले कर्म हैं उन्हें नित्यकर्म कहते हैं। इनके करने से क़ुछ विशेष फल अथवा अर्थ की सिद्धि नहीं होती. परन्तु न करने से दोष श्रवश्य लगता है। नैमित्तिक कर्म उन्हे कहते हैं; जिन्हें पहले किसी कारण के उपस्थित हो जाने से करना पड़ता है; जैसे अनिष्ट प्रहों की शान्ति, प्रायश्चित्त त्रादि । जिसके लिये हम शान्ति त्रौर प्रायश्चित्त करते हैं वह निमित्त कारण यदि पहले न हो गया हो तो हमें नैमित्तिक कर्म करने की कोई श्रावश्यकता नहीं। जब हम कुछ विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शास्त्रा-नुसार कोई कर्म करते हैं तब उसे काम्य-कर्म कहते हैं; जैसे वर्षा होने के लिये या पुत्रप्राप्ति के लिये यज्ञ करना । नित्य, नैमित्तिक श्रीर काम्य कर्मी के सिवा भी कर्म हैं, जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हे शास्त्रों ने त्याज्य कहा हैं; इसलिये ये कर्म निषिद्ध कहलाते हैं। नित्य कर्म कौन कौन हैं, नैमित्तिक कौन है और काम्य तथा निषिद्ध कर्म कौन कौन हैं-ये सब बाते धर्मशास्त्रों में निश्चित कर दी गई है। यदि कोई किसी धर्मशास्त्री से पूछे कि, ग्रमुक कर्म पुरुयप्रद है या पापकारक? तो वह सबसे पहले इस बात का विचार करेगा कि शास्त्रों की त्राज्ञा के अनुसार वह की यज्ञार्थ है या पुरुषार्थ, नित्य है या नैमित्तिक, अथवा काम्य है या निषिद्ध, श्रीर इन बातों पर विचार करके फिर वह श्रपना निर्णय करेगा। परन्तु भगवद्गीता की दृष्टि उससे भी ज्यापक और विस्तीर्ग है ।। मान लीजिये कि असुक एक कर्म शास्त्रों में निषिद्ध नहीं माना गया है, श्रथवा वह विहित कर्म ही कहा गया है, जैसे युद्ध के समय चात्रधर्म ही अर्जुन के लिये विहित कर्म था; तो इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता कि हमें वह कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिये, श्रथवा उस कर्म का करना हमेशा श्रेयस्कर ही होगा। यह बात पिछले प्रकरण में कही गई है कि कहीं कहीं तो शास्त्र की आज्ञा भी परस्पर-विरुद्ध होती है। ऐसे समय में मनुष्य को किस मार्ग का स्विकार करना चाहिये ? इस बात का निर्णय करने के लिये कोई युक्ति है या नहीं ? यदि है तो वह कौन सी ? बस, यही गीता का मुख्य विषय है। इस विषय में कर्म के उपर्युक्त अनेक भेदों पर ध्यान देने की कोई त्रावश्यकता नहीं । यज्ञ-याग त्रादि वैदिक कर्मों तथा चातुर्वर्ण्य के कर्मों के विषय में भीमांसकों ने जो सिद्धान्त किये है वे गीता मे प्रतिपादित कर्मयोग से कहाँ तक मिलते हैं यह दिखाने के लिये प्रसंगानुसार गीता में मीमांसकों के कथन का भी कुछ विचार किया गया है; श्रौर श्रंतिम श्रध्याय (गी. १८.६) में इस पर भी विचार किया है, कि ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि कर्म करना चाहिये या नहीं । परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय का चेत्र इससे भी न्यापक है, इसिलये गीता में 'कर्म 'शब्द का 'केवल श्रौत श्रथवा स्मार्त कर्म ' इतना ही संकुचित श्रर्थ नहीं लिया जाना चाहिये, किंतु उससे श्रधिक व्यापक रूप मे लेना चाहिये।

सारांश, मनुष्य जो कुछ करता है—जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, बैठना, श्वासोच्छ्वास करना, हँसना, रोना, सूँघना, देखना, वोलना, सुनना, चलना, देना-लेना, सोना, जागना, मारना, लड़ना, मनन और ध्यान करना, श्राज्ञा और निषध करना, दान देना, यज्ञ याग करना, खेती और व्यापार-धंदा करना, इच्छा करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि—यह सब भगवद्गीता के श्रनुसार कर्म हो हैं; चाहे वह कर्म कायिक हो, वाचिक हो श्रथवा मानसिक हो (गीता. १. ५, ६)। और तो क्या, जीना-मरना भी कर्म ही है; मौका श्राने पर यह भी विचार करना पड़ता है कि 'जीना या मरना ' इन दो कर्मों में से किसका स्वीकार किया जावें ? इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शब्द का श्रथ्य 'कर्त्तव्य कर्म ' श्रथवा 'विहित कर्म ' हो जाता है (गी. ४ १६)। मनुष्य के कर्म के विषय में यहाँ तक विचार हो चुका। श्रव इसके श्रागे वढ़ कर सब चर-श्रचर सृष्टि के भी—श्रचेतन वस्तु के भी—व्यापार में 'कर्म ' शब्द ही का उपयोग होता है। इस विषयका विचार श्रागे कर्म-विपाक प्रित्रया में किया जायगा।

कर्म शब्द से भी अधिक भ्रम-कारक शब्द 'योग 'है। त्राज कल इस शब्द का रूढार्थ " प्राणायाम त्रादिक साधनों से चित्तवृत्तियो या इन्द्रियों का निरोध करना " श्रथवा " पातंजल सूत्रोक्न समाधि या ध्यानयोग " है। उपनिपदों में भी इसी अर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है (कठ. ६. ११)। परन्तु ध्यान मे रखना चाहिये कि यह संक्रचित अर्थ भगवद्गीता में विविच्त नहीं है। 'योग ' शब्द ' युज् ' धातु से बना है, जिसका अर्थ '' जोड, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र श्रविश्वित " इत्यादि होता है, श्रीर ऐसी स्थिति की प्राप्ति के " उपाय, साधन, युक्ति या कर्म " को भी योग कहते हैं। यही सब अर्थ अमरकोप (३.३.२२) में इस तरह से दिये हुए है-" योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिषु "। फलितः ज़्योतिष में कोई यह यदि इष्ट अथवा अनिष्ट हों तो उन यहों का 'योग ' इष्ट या अनिष्ट कहलाता है; श्रीर ' योगत्तेम ' पद मे ' योग ' शब्द का अर्थ ' अप्राप्त वस्त को प्राप्त करना" लिया गया है (गी.६.२२) । भारतीय युद्ध के समय द्रोणाचार्य को श्रजेय देख कर श्रीकृष्ण ने कहा है कि " एको हि योगोऽस्य भवेद्वधाय " (मभा. द्रो. १८१.३१ ) अर्थात् द्रोणाचार्य को जीतने का एक ही 'योग' (साधन या युक्ति ) है, श्रीर त्रागे चल कर उन्होंने यह भी कहा है कि हमने पूर्वकाल में धर्म की रचा के लिये जरासंध ऋादि राजाओं को 'योग' ही से कैसे मारा था। उद्योगपर्व ( ग्र. १७२ ) में कहा गया है कि जब भीष्म ने ग्रम्बा, ग्रस्बिका ग्रीर अम्बालिका को हरण किया तब अन्य राजा लोग 'योग योग' कह कर उनका पीछा करने लगे थे। महाभारत में 'योग' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में अनेक स्थानों पर हुआ है। गीता में 'योग ''योगी ' अथवा योग शब्द से बने हुए सामा-सिक शब्द लगभग अस्सी बार आये हैं; परन्तु चार पाँच स्थानों के सिवा (देखो

गी.६.१२ और २३) योग शब्द से 'पातंजल योग ' अर्थ कहीं भी अभिप्रेत नहीं है। सिर्फ़ ' युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मेल ' यही अर्थ कुछ हेर फेर से सारी गीता में पाये जाते है। अतएव कह सकते हैं, कि गीताशास्त्र के व्यापक शब्दों में 'योग' भी एक शब्द है। परन्तु योग शब्द के उक्त सामान्य अर्थों से ही -जैसे साधन, कुशलता, युक्ति त्रादि से ही-काम नहीं चल सकता; क्योंकि वक्ता-की इच्छा के अनुसार यह साधन संन्यास का हो सकता है, कर्म और चित्त-निरोध का हो सकता है, और मोच का अथवा और भी किसी का हो सकता है। उदाह-रणार्थ, कहीं कहीं गीता में अनेक प्रकार की ब्यक्त सृष्टि निर्माण करने की ईश्वरी कुशलता और श्रद्भुत सामर्थ्य को 'योग' कहा गया है (गी. ७.२४;६.४;१० ७; ११.८); श्रौर इसी अर्थ में भगवान् को 'योगेश्वर' कहा है (गी. १८. ७४)। परन्तु यह कुछ गीता के 'योग 'शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है। इसलिये, यह बात स्पष्ट रीति से प्रकट कर देने के लिये, कि 'योग' शब्द से किस विशेष प्रकार की कुशलता, साधन, युक्ति अथवा उपाय को गीता में विवाचित समकता चाहिये, उस प्रन्थ ही से योग शब्द की यह निश्चित व्याख्या की गई है-"'योगः कर्मसु कौरालम् " (गी. २. ४०) अर्थात् कर्म करने की किसी विशेष प्रकार की कुश-जता, युक्ति, चतुराई अर्थवा शैली को योग कहते हैं। शांकर-भाष्य मे भी " कर्मसु कौशलम् " का यही अर्थ लिया गया है-" कर्म मे स्वभावसिद्ध रहने-वाले बंधन को तोड़ने की युक्ति "। यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक ही कर्म को करने के लिये अनेक ' योग ' त्रीर ' उपाय ' होते हैं। परन्तु उनमें से जो उपाय या साधन उत्तम हो उसी को ' योग ' कहते हैं। जैसे द्रव्य उपार्जन करना एक कर्म है; इसके श्रनेक उपाय या साधन हैं — जैसे चोरी करना, जालसाजी करना, भीख मॉगना, सेवा करना, ऋण लेना, मेहनत करना आदि । यद्यपि धातु के अर्थानुसार इनमें से हर एक को 'योग ' कह सकते हैं, तथापि यथार्थ में ' द्रव्य-प्राप्ति-योग' उसी उपाय को कहते हैं जिससे हम श्रपनी " स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते हए, धर्म प्राप्त कर सकें।"

जब स्वयं भगवान् ने 'योग' शब्द की निश्चित और स्वतंत्र व्याख्या कर दी है (योगः कर्मसु कौशलम्-अर्थात् कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को योग कहते हैं), तब सच पूछा तो इस शब्द के मुख्य अर्थ के विषय में कुछ भी शंका नहीं रहनी चाहिये। परन्तु स्वयं भगवान् की बलताई हुई इस व्याख्या पर ध्यान न दे कर, गीता का मिथतार्थ भी मनमाना निकाला है, अतएव इस अम को दूर करने के लिये 'योग' शब्द का कुछ और भी स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह शब्द पहले पहल गीताके दूसरे अध्याय में आया है और वही इसका स्पष्ट अर्थ भी बतला दिया गया है। पहले सांख्यशास्त्र के अनुसार भगवान् ने अर्जुन को यह समभा दिया कि युद्ध क्यों करना चाहिये; इसके बाद उन्हों ने कहा कि 'अब हम

त्तुक्षे योग के त्रानुसार उपपत्ति बतलाते हैं ' (गी. २. ३६)। त्रौर फिर इसका वर्णन किया है, कि जो लोग हमेशा यज्ञ-यागादि काम्य कर्मी में निमम्न रहते हैं, उनकी -बुद्धि फलाशा से कैसी व्यम हो जाती है (गी. २.४१-४६)। इसके पश्चात् उन्होंने यह उपदेश दिया है, कि बुद्धि को अन्यय स्थिर या शान्त रख कर " आसिक को छोड दे, परन्तु कर्मीं को छोड़ देने के आग्रह में न पड़ " और " योगस्थ हो कर कर्मों का त्राचरण कर " (गी. २.४८)। यहीं पर 'योग 'शब्द का यह स्पष्ट -अर्थ भी कह दिया है कि " सिद्धि और असिद्धि दोनों में समबुद्धि रखने को योग कहते हैं "। इसके बाद यह कह कर, कि "फल की आशा से कर्म करने की अपेत्ता समबुद्धि का यह योग ही श्रेष्ठ है " (गी.२.४१) और बुद्धि की समता हो जाने पर, कर्म करनेवाले को, कर्मसंबंधी पाप-पुण्य की बाधा नहीं होती; इसलिये तू इस " योग ' को प्राप्त कर " तुरंत ही योग का यह जन्म फिर भी बतलाया है कि " योगः कर्मसु कौशलम् " (गी. २. ४०)। इससे सिद्ध होता है कि पाप-पुरुय से श्रिलिस रह कर कर्म करने की जो समत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति पहले बतलाई गई है वही ' कौशल ' है और इसी कुशलता अर्थात् युक्ति से कर्म करनेको गीता में 'योग 'कहा है। इसी अर्थ को अर्जुन ने आगे चल कर " योऽयं योगस्त्वया **ओक्र: साम्येन मधुसूदन " (गी. ६. ३३) इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। इसके** संबंध मे कि ज्ञानी मनुष्य को इस संसार मे कैसे चलना चाहिय, श्रीशंकराचार्य के पूर्व ही प्रचलित हुए वैदिक धर्म के अनुसार, दो मार्ग है। एक मार्ग यह है, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सब कर्मों का संन्यास ग्रर्थात् त्याग कर दें; श्रीर दुसरा यह कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी, कर्मों को न छोड़े-उनको जन्म भर ऐसी युक्ति के साथ करता रहे कि उनके पाप-पुराय की बाधा न होने पावे। इन्हीं दो मार्गी को गीता में संन्यास श्रोर कर्मयोग कहा है (गी. २. ४)। संन्यास कहते हैं त्याग को और योग कहते हैं मेल को अर्थात् कर्म के त्याग श्रीर कर्म के मेल ही के उक्त दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इन्ही दो भिन्न मार्गों को लच्य करके आगे (गी. ४.४) " सांख्ययोगी " (सांख्य और योग) ये संचिप्त नाम भी दिये गये हैं। बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शास्त्र के श्रासनों का वर्णन छठवें श्रध्याय में है सही, परन्तु वह किसके लिये है ? तपस्वी के लिय नहीं; किन्तु वह कर्मयोगी अर्थात् युक्तिपूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्य को, 'समता 'की युक्ति सिद्ध कर लेने के लिये, बतलाया गया है। नहीं तो फिर " तपस्विभ्योऽधिको योगी " इस वाक्य का कुछ अर्थ ही नहीं हो सकता। इसी तरह इस अध्याय के अन्त ( ६. ४६ ) में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है कि "तस्माद्योगी भवार्जुन " उसका श्रर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि हे श्रर्जुन! र्त् पातंजल योगका श्रभ्यास करनेवाला बन जा '। इसलिये उक्त उपदेश का श्रर्थ " योगस्थः कुरु कर्माणि " ( २. ४८ ), " तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौश-त्तम् " (गी. २. ४०), "योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत "(४.४२) इत्यादि वचनों के

अर्थ के समान ही होना चाहिये; अर्थात् उसका यही अर्थ लेना उचित है कि " हे अर्जुन ! तू युक्ति से कर्म करनेवाला योगी अर्थात् कर्मयोगी हो।" क्योंकि यह कहना ही सम्भव नहीं कि "तू पातञ्जल योग का आश्रय लेकर युद्ध के लिये तैयार रह। " इसके पहले ही साफ़ साफ़ कहा गया है कि " कर्मयोगेख योगिनाम् " (गी. ३. ३) श्रर्थात् योगी पुरुष कर्म करनेवाले होते हैं। भारत के (सभा. शां. ३४८. ४६) नारायणीय अथवा भागवतधर्म के विवेचन में भी कहा गया है कि इस धर्म के लोग अपने कर्मों का त्याग किये बिना ही युक्तिपूर्वक कर्म करके ( सुप्रयुक्तेन कर्मणा ) परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि 'योगी ' श्रीर ' कर्मयोगी ' दोनों शब्द गीता में समानार्थक हैं, और इनका अर्थ " युक्ति से कर्म करनेवाला " होता है। तथा बड़े भारी 'कर्मयोग' शब्द का प्रयोग करने के बदले. गीता और महाभारत भे, छोटे से 'योग' शब्द का ही अधिक उपयोग किया गया है। ''मैने तुमे जो यह योग बतलाया है इसी को पूर्वकाल में विवस्वान् से कहा था (गी. ४. १); श्रीर विवस्वान् ने मनु को बतलाया था; परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वही योग श्राज तुकसे कहना पड़ा "-इस अवतरण में भगवान ने जो ' योग ' शब्द का तीन बार उचारण किया है उसमें पातंजल योग का विविचत होना नहीं पाया जाता; किन्तु " कर्म करने की किसी प्रकार की विशेष युक्ति, साधन या मार्ग " अर्थ ही लिया जा सकता है। इसी तरह जब संजय कृष्ण-अर्जन-संवाद को गीता में 'योग' कहता है (गी. १८.७४) तब भी यही ऋर्थ पाया जाता है। श्रीशंकराचार्य स्वयं संन्यास-मार्गवाले ये; तो भी उन्होंने अपने गीता-भाष्य के आरम्भ मे ही वैदिक धर्म के दो भेद-प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति-वतलाये है श्रीर 'योग' शब्द का श्रर्थ श्रीभग-वान् की की हुई व्याख्या के अनुसार कभी " सम्यग्दर्शनोपायकर्मानुष्ठानम् " (गी. ध. ध२) श्रीर कभी "योगः युक्तिः " (गी. १०.७) किया है। इसी तरह महा-भारत में भी 'योग 'श्रौर 'ज्ञान 'दोनों शब्दों के विषय में स्पष्ट लिखा है कि "प्रवृत्तिलत्त्रणो योगः ज्ञानं संन्यासलत्त्रण्यू" (मभा. अश्व. ४३. २४) अर्थात् योग का अर्थ प्रवृत्तिमार्ग और ज्ञान का अर्थ संन्यास या निवृत्तिमार्ग है। शान्ति-पर्व के अन्त में, नारायणीयोपाख्यान में 'सांख्य ' 'और 'योग ' शब्द तो इसी श्रर्थ मे श्रनेक बार श्राये हैं श्रोर इसका भी वर्णन किया गया है, कि ये दोनों मार्ग सृष्टि के आरम्भ में क्यों और कैसे निर्माण किये गये (मभा. शां २४० और ३४८)। पहले प्रकरण में महाभारत से जो वचन उद्घत किये गये हैं उनसे यह स्पष्टतया मालूम हो गया है कि यही नारायगीय अथवा भागवतधर्म भगवद्गीता का प्रतिपाद्य तथा प्रधान विषय है। इसलिये कहना पड़ता है कि ' सांख्य ' श्रीर 'योग ' शब्दों का जो प्राचीन श्रीर पारिमाषिक श्रथं ( सांख्य≈निवृत्ति; योग=अवृत्ति ) नारायणीय धर्म में दिया गया है वही अर्थ गीता मे भी विवत्तित है। यदि इसमें किसी को शंका हो तो गीता में दी हुई इस ज्याख्या से-

"समत्वं योग उच्यते " या "योगः कर्मसु कौशलम् "—तथा उपर्युक्त "कर्म-योगेण योगिनाम् " इत्यादि गीता के वचनों से उस शंका का समाधान हो सकता है। इसलिये, श्रव यह निर्विवाद सिद्ध है, कि गीता में 'योग' शब्द प्रवृत्तिमार्ग श्रर्थात् 'कर्मयोग' के श्रर्थ ही मे प्रयुक्त हुश्रा है। वैदिक धर्म- ग्रंथो की कौन कहे; यह 'योग' शब्द, पाली और संस्कृत भापाओं के बौद्धधर्म- ग्रंथो मे भी, इसी श्रर्थ में प्रयुक्त है। उदाहरणार्थ, संवत् ३३४ के लगभग लिखे गये मिलिंदप्रश्न नामक पाली-श्रन्थ में 'पुञ्बयोगो' (पूर्वयोग) शब्द श्राया है श्रीर वहीं उसका श्रर्थ 'पुञ्बकम्म' (पूर्वकर्म) किया गया है (मि. प्र. १.४)। इसी तरह श्रश्रघोप कविकृत—जो शालिवाहन शक के श्रारम्भ मे हो गया है— 'बुद्धचरित'नामक संस्कृत कान्य के पहले सर्ग के पचासवें श्लोक में यह वर्णन है:— आचार्यकं योगविधौ द्विजानामप्राप्तमन्यैर्जनको जगाम।

श्रर्थात् " ब्राह्मणों को योग-विधि की शिचा देने में राजा जनक श्राचार्य (उपदेष्टा) हो गये, इनके पहले यह श्राचार्यत्व किसी को भी प्राप्त नहीं हुन्ना था "। यहाँ पर 'योग-विधि ' का श्रर्थ निष्काम कर्मयोग की विधि ही समक्ता चाहिये; क्यों कि गीता श्रादि श्रनेक श्रन्थ मुक्त कंठ से कह रहे है कि जनकजी के वर्ताव का यही रहस्य है और श्रश्वघोष ने श्रपने बुद्धचरित (६. १६ श्रोर २०) में यह दिखलाने ही के लिये कि " गृहस्थाश्रम में रह कर भी मोच की प्राप्ति कैसे की जा सकती है " जनक का उदाहरण दिया है। जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम 'योग' श्रोर यह बात बोद्धधर्म-श्रन्थों से भी सिद्ध होती है, इसिलये गीता के 'योग' शब्द का भी यही श्रर्थ लगाना चाहिये; क्योंकि गीता के कथनानुसार (गी ३. २०) जनक का ही मार्ग उसमें प्रतिपादित किया गया है। सांख्य श्रोर योगमार्ग के विषय में श्रिथक विचार श्रागे किया जायगा। प्रस्तुत प्रश्न यही है कि गीता में 'योग ' शब्द का उपयोग किस श्रर्थ में किया गया है।

जब एक बार यह सिद्ध हो गया कि गीता में 'योग 'का प्रधान अर्थ कर्म-योग और 'योग 'का प्रधान अर्थ कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की आवश्य-कता नहीं कि भगवद्गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है। स्वयं भगवान् अपने उपदेश को 'योग 'कहते हैं (गी. ४. १-३); बिल्क छठवें (६. ६३) अध्याय में अर्जुन ने और गीता के अन्तिम उपसंहार (१८. ७१) में संजय ने भी गीता के उपदेश को 'योग 'ही कहा है। इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में, जो अध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प हैं, उनमें भी साफ, साफ कह दिया है कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'योगशास्त्र 'है। परन्तु जान पड़ता है कि उक्त संकल्प के शब्दों के अर्थ पर भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया। आरम्भ के दो पदों "अीमद्मगवद्गीतासु उपनिषत्सु " के बाद इस संकल्प में दो शब्द " ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र " और भी जोड़े गये हैं। पहले दो शब्दों का अर्थ " ब्रह्मविद्या का योगशास्त्र.

म्त्रर्थात् कर्मयोग-शास्त्र " है, जो कि इस गीता का विषय है । ब्रह्मविद्या श्रीर ब्रह्म-ज्ञान एक ही बात है, श्रीर इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निष्ठाएँ या मार्ग खुले हुए हैं (गी. ३. ३)। एक सांख्य अथवा संन्यास मार्ग-अर्थात् यह मार्ग जिसमें, ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्ष रहना पड़ता है; श्रीर दूसरा योग अथवा कर्ममार्ग-अर्थात् वह मार्ग जिसमें, कर्मों का त्याग न करके, ऐसी युक्ति से नित्य कर्म करते रहना चाहिये कि जिससे मोच-प्राप्ति में कुछ भी ·बाधा न हो । पहले मार्ग का दूसरा नाम ' ज्ञाननिष्ठा ' भी है जिसका विवेचन उपनिषदों में अनेक ऋषियों ने और अन्य ग्रंथकारों ने भी किया है। परन्त ब्रह्म-विद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगशास्त्र का तात्त्विक विवेचन भगवद्गीता के सिवा अन्य प्रनथों में नहीं है। इस बात का उन्नेख पहले किया जा चुका है, कि श्रध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प गीता की सब प्रतियों में पाया जाता है, श्रीर इससे प्रगट होता है कि गीता की सब टीकाओं के रचे जाने के पहले ही उसकी रचना ्हुई होगी। इस संकल्प के रचियता ने इस संकल्प में ' ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ' इन दो पदो को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है, किन्तु उसने गीताशास्त्र के अतिपाद्य विषय की अपूर्वता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उस संकल्प मे आधार श्रीर हेतुसहित स्थान दिया है। श्रतः इस बात का भी सहज निर्णय हो सकता है कि. गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पहले, गीता का तात्पर्य कैसे श्रीर क्या समसा जाता था। यह हमारे सौभाग्य की बात है, कि इस कर्मयोग का प्रतिपादन स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ही ने किया है, जो इस योगमार्ग के प्रवर्तक श्रीर सब योगों के साचात् ईश्वर ( योगेश्वर=योग+ईश्वर ) हैं; श्रीर लोकहित के लिये उन्होंने अर्जुन को उसको बतलाया है। गीता के 'योग ' श्रीर 'योग-शास्त्र 'शब्दों से हमारे 'कर्मयोग 'श्रोर कर्मयोगशास्त्र 'शब्द कुछ बडे हैं सही: परन्तु श्रव हमने कर्मयोगशास्त्र सरीसा वडा नाम ही इस प्रन्थ श्रीर प्रकरण को देना इसलिये पसंद किया है कि जिसमें गीता के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में कुछ भी संदेह न रह जावे।

एक ही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या मार्ग हैं उनमें से सर्वोत्तम श्रीर शुद्ध मार्ग कौन है, उसके अनुसार नित्य श्राचरण किया जा सकता है या नहीं; नहीं किया जा सकता, तो कौन कौन श्रपवाद उत्पन्न होते हैं और वे क्यो उत्पन्न होते हैं; जिस मार्ग को हमने उत्तम मान लिया है वह उत्तम क्यों हैं; जिस मार्ग को हम बुरा समझते हैं वह बुरा क्यों है; यह श्रच्छापन या बुरापन किसके द्वारा या किस श्राधार पर ठहराया जा सकता है; श्रथवा इस श्रच्छेपन या बुरेपन का रहस्य क्या है—इत्यादि बातें जिस शास्त्र के श्राधार से निश्चित की जाती हैं उसको "कर्मयोगशास्त्र"या गीता के संचित्र रूपा- चुसार "योगशास्त्र" कहते हैं। 'श्रच्छा 'श्रीर 'बुरा 'दोनों साधारण शब्द हैं, इन्हीं के समान श्रथ में कभी कभी श्रभ-श्रश्चम, हितकर-श्रहितकर, श्रेयस्कर-श्रश्चेयस्कर,

पाप-पुर्य, धर्म-ग्रधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुन्ना करता है। कार्य-ग्रकार्य कर्त्तव्य-श्रकर्तव्य, न्याय्य-श्रन्याय्य इत्यादि शब्दों का भी अर्थ वैसा ही होता है। तथापि इन शब्दों का उपयोग करनेवालोंका सृष्टि-रचना विषयक मत भिन्न भिन्न होने के कारण " कर्मयोग " शास्त्र के निरूपण के पंथ भी भिन्न भिन्न हो गये हैं। किसी भी शास्त्र को लीजिये, उसके विपयों की चर्चा साधारणतः तीन प्रकार से की जाती है। (१) इस जड़ सृष्टि के पदार्थ ठीक वैसे ही हैं जैसे कि वे हमारी इन्द्रियों को गोचर होते हैं, इसके परे उनमे और कुछ नहीं है; इस दृष्टि से उनके विषय में विचार करने की एक पद्धति है जिसे आधिभौतिक विवेचन कहते है। उदाहरखार्थ, सूर्य को देवता न मान कर केवल पाञ्चभौतिक जड़ पदार्थीं का एक गोला माने; श्रीर उष्णता, प्रकाश, वजन, दूरी श्रीर श्राकर्पण इत्यादि उसके केवल गुराधमों ही की परीचा करें; तो उसे सूर्य का श्राधिभौतिक विवेचन कहेंगे। दूसरा उदाहरण पेड का लीजिये। उसका विचार न करके, कि पेड के पत्ते निकलना, फूलना, फलना आदि क्रियाएँ किस अंतर्गत शक्ति के द्वारा होती है, जब केवल बाहरी दृष्टि से विचार किया जाता है कि ज़मीन में बीज बोने से त्रंकुर फूटते है, फ़िर वे बढते हैं, त्रौर उसी के पत्ते, शाखा, फूल इत्यादि दृश्य विकार प्रकट होते है, तब उसे पेड का आधिभौतिक विवेचन कहते है। रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञानशास्त्र, विद्युत्शास्त्र इत्यादि श्राधुनिक शास्त्रों का विवेचन इसी ढंग का होता है। श्रोर तो क्या, श्राधिभौतिक पंडित यह भी माना करते है, कि उक्न रीति से किसी वस्तु के दृश्य गुर्णों का विचार कर लेने पर उनका काम पूरा हो जाता है-सृष्टि के पदाशों का इससे अधिक विचार करना निष्फल है। (२) जब उक्त दृष्टि को छोड कर इस बात का विचार किया जाता है, कि जब सृष्टि के पदार्थों के मूल में क्या है, क्या इन पदार्थों का व्यवहार केवल उनके गुग्-धर्मी ही से होता है या उनके लिये किसी तत्त्वका आधार भी है, तब केवल श्राधिभौतिक विवेचन से ही श्रपना काम नहीं चलता; हमको कुछ त्रागे पैर बढाना पडता है । उदाहरणार्थ, जब हम यह मानते है कि, यह पाञ्च-भौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्ठान है और इसी के द्वारा इस अचेतन गोले ( सूर्य ) के सब व्यापार या व्यवहार होते रहते हैं; तब उसको उस विषय का त्राधिदैविक विवेचन कहते हैं । इस मत के त्रानुसार यह माना जाता है कि पेड में, पानी में, हवा में, अर्थात् सब पदार्थों में, अनेक देव हैं जो उन जड़ तथा श्रचेतन पदार्थों से भिन्न तो हैं, किन्तु उनके व्यवहारों को वही चलाते है। (३) परन्तु जब यह माना जाता है कि, जड़ सृष्टि के हजारीं जड़ पदार्थीं। में हजारों स्वतंत्र देवता नहीं हैं; किन्तु बाहरी सृष्टि के सब व्यवहारों को चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में श्रात्मस्वरूप से रहनेवाली, श्रीर मनुष्य को सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चित् शक्ति है, जो कि इंद्रियातीत है और जिसके द्वारा ही इस जगत् का सारा व्यवहार चल रहा है, तब उस

विचार-पद्धति को आध्यात्मिक विवेचन कहते हैं। उदाहरणार्थ, अध्यात्मवादियों का मत है कि सूर्य-चन्द्र ऋदि का व्यवहार, यहाँ तक कि वृत्तों के पत्तो का हिलाना भी, इसी अचिन्त्य शिक्ष की पेरणा से हुआ करता है; सूर्य-चन्द्र त्रादि में या अन्य स्थानों में भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं है। प्राचीन काल से किसी भी विषय का विवेचन करने के लिये ये तीन मार्ग प्रचलित है श्रीर इनका उपयोग उपनिषद्-प्रन्थों में भी किया गया है। उदाहरणार्थ, ज्ञाने-न्द्रियां श्रेष्ठ है या प्राण श्रेष्ठ है इस बात का विचार करते समय, बृहदारण्यक श्रादि उपनिषदों में एक बार उक्त इन्द्रियों के श्रीप्त श्रादि देवताश्रो को श्रीर दूसरी बार उनके सूच्म रूपें। ( श्रध्यात्म ) को ले कर उनके बलाबल का विचार किया गया है ( बृ १. ४ २१ और २२; छां १. २ और ३; कौषी २. ८ )। श्रीर, गीता के सातवे अध्याय के अन्त में तथा आठवे के आरंभ मे ईश्वर के स्वरूप का विचार बतलाया गया है, वह भी इसी दृष्टि से किया गया है। " अध्यात्मविद्या विद्यानाम् " (गी १०.३२) इस वाक्य के अनुसार हमारे शास्त्रकारों ने उक्र तीन मार्गों में से, श्राध्यात्मिक विवरण को ही श्रधिक महत्त्व दिया है। परन्तु श्राज कल उपर्युक्त तीन शब्दों ( श्राधिभौतिक. श्राधिदेविक श्रीर श्राध्यात्मिक ) के श्रर्थ को थोडा सा बदल कर प्रसिद्ध श्राध-भौतिक फ्रेंच पंडित कोंट & ने श्राधिभौतिक विवेचन को ही अधिक महत्त्व दिया है। उसका कहना है, कि सृष्टिके मूल-तत्त्व को खोजते रहने से कुछ लाभ नहीं; यह तत्त्व अगम्य है अर्थात् इसको समक लेना कभी भी संभव नहीं। इसिंतिये इसकी काल्पित नीव पर किसी शास्त्र की इमारत को खड़ा कर देना न तो संभव है और न उचित । श्रसभ्य और जंगली मनुष्यों ने पहले पहल जब पेड बादल श्रीर ज्वालामुखी पर्वत श्रादि को देखा, तब उन लोगों ने श्रपने भोलेपन से इन सब पदार्थों को देवता ही मान लिया। यह काँट के मतानुसार, ' श्राधिदैविक ' विचार हो चुका । परन्तु मनुष्यों ने उक्क कल्पनाश्रों को शीध्र ही त्याग दियाः वे समभने लगे कि इन सब पदार्थी में कुछ न कुछ जित्रात्मतत्त्व

क्षिफानस देश में आगस्ट कोट (Auguste Comte) नामक एक बडा पंडित गत शताब्दों में हो चुका है। इसने समाज शास्त्रपर एक बहुत बड़ा अन्थ लिख कर बतलाया है कि समाजरचना का शास्त्रीय रीति से किस अकार विवेचन करना चाहिये। अनेक शास्त्रों की आलोचना करके इसने यह निश्चित किया है कि, किसी भी शास्त्र को लो, उसका विवेचन पहले पहल theological पद्धित में किया जाता है; फिर Metaphysical पद्धित से होता है। और अन्त में उसकी Positive स्वरूप मिलता है। उन्हों तीन पद्धितयों को, हमने इस अन्थ में आधिदैविक, आध्यात्मिक और आवि-भौतिक ये तीन प्राचीन नाम दिये हैं। ये पद्धितयों कुछ कोंट की निकाली हुई नहीं हैं; ये सब पुरानी ही हैं। तथापि उसने उनका ऐतिहासिक कम नई रीति से बॉघा है और उनमें आधिभौतिक (Positive) पद्धित को ही श्रेष्ठ बतलाया है, बस इतना ही कोंट का नया शोध है। कोंट के अनेक अन्थों का अंग्रेजी में माषान्तर हो गया है।

श्रवश्य भरा हुत्रा है। कोंट के मतानुसार मानवी ज्ञान की उन्नति की यह दूसरी सीढ़ी है। इसे वह ' श्राध्यात्मिक ' कहता है। परन्तु जब इस रीति से सृष्टि का विचार करने पर भी प्रत्यच उपयोगी शास्त्रीय ज्ञान की कुछ वृद्धि नहीं हो सकी, तब म्रंत में मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के दृश्य गुग्ए-धर्मी ही का श्रीर श्रधिक विचार करने लगा, जिससे वह रेल और तार सरीखे उपयोगी आविष्कारों को हूंढ कर वाह्य सृष्टि पर अपना अधिक प्रभाव जमाने लग गया है। इस मार्ग को कोंट ने ' आधि-भौतिक ' नाम दिया है। उसने निश्चित किया है, कि किसी भी शास्त्र या विषय का विवेचन करने के लिये, अन्य मार्गा की अपेचा, यही आधिभौतिक मार्ग श्रधिक श्रेष्ठ श्रौर लाभकारी है। कोंट के मतानुसार, समाजशास्त्र या कर्मयोगशास्त्र का तात्त्विक विचार करने के लिये, इसी श्राधिभौतिक मार्ग का श्रवलम्ब करना चाहिये। इस मार्ग का अवलम्ब करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की श्रीर सब न्यवहारशास्त्रो का यही मथितार्थ निकाला है कि, इस संसार मे प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म यही है कि वह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर सब लोगो के कल्याण के लिये सदैव प्रयत्न करता रहे। मिल श्रीर स्पेन्सर श्रादि श्रंग्रेज़ पंडित उसी मत के पुरस्कर्ता कहे जा सकते हैं। इसके उत्तट कोन्ट, हेगेल, शोपेनहर आदि जर्मन तत्त्वज्ञानी पुरुषो ने, नीतिशास्त्र के विवेचन के लिये, इस स्त्राधिभौतिक पद्धति को श्रपूर्ण माना है; हमारे वेदान्तियों की नाई श्रध्यात्मदृष्टि से ही नीति के समर्थन करने के मार्ग को, त्राज कल उन्होंने यूरोप में फिर भी स्थापित किया है। इसके विषय में श्रीर श्रधिक लिखा जायगा।

एक ही अर्थ विवाचित होने पर भी " अछा और बुरा " के पर्यायवाची भिन्न भिन्न शब्दों का, जैसे " कार्य-अकार्य " श्रोर " धर्म-अधर्म " का, उपयोग क्यों होने लगा ? इसका कारण यही है की विषय-प्रतिपादन की मार्ग या दृष्टि प्रत्येक की भिन्न भिन्न होती है। श्रर्जुन के सामने यह प्रश्न था, की जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण त्रादि का वध करना पड़ेगा उसमें शामिल होना उचित है या नहीं ( गी. २.७)। यदि इसी प्रश्न के उत्तर देने का मौका किसी आधिभौतिक पंडित पर श्राता, तो वह पहले इस बात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से स्वयं श्रर्जुन को दृश्य हानि-लाभ कितना होगा श्रीर कुल समाज पर उसका क्या परिणाम होगा। यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना " न्यास्य " है या " अन्याय्य "। इसका कारण यह है कि किसी कर्म के अच्छेपन या बुरेपन का निर्णय करते समय ये त्राधिभौतिक परिडत यही सोचा करते हैं, कि इस संसार में उस कर्म का श्राधिभौतिक परिणाम श्रर्थात् प्रत्यत्त बाह्य परिणाम क्या हुश्रा या होगा-ये लोग इस ग्राधिमौतिक कसौटी के सिवा श्रीर किसी साधन या कसौटी को नहीं मानते । परन्तु ऐसे उत्तर से श्रर्जुन का समाधान होना संभव नहीं था। उसकी दृष्टि उससे भी ऋधिक ब्यापक थी। उसे केवल ऋपने सांसारिक हित का विचार नहीं करना था, किन्तु उसे पारलौकिक दृष्टि से यह भी विचार कर

लेना था कि इस युद्ध का परिणाम मेरे आतमा पर श्रेयस्कर होगा या नहीं। उसे ऐसी बातों पर कुछ भी शंका नहीं थी, कि युद्ध में भीष्म-द्रोण आदिकों का वध होने पर तथा राज्य मिलने पर मुसे ऐहिक सुख मिलेगा या नहीं; और मेरा आधिकार लोगों को दुर्योधन से अधिक सुखदायक होगा या नहीं। उसे यही देखना था कि में जो कर रहा हूँ वह 'धर्म 'है या 'अधर्म ' अथवा 'पुण्य 'है या 'पाप,' और गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है। केवल गीता में ही नहीं, किन्तु कई स्थानों पर महाभारत मे भी कर्म-अकर्म का जो विवेचन है वह पार-लौकिक अर्थात् अध्यात्म दृष्टि से ही किया गया है; और वहाँ किसी भी कर्म का अच्छापन या बुरापन दिखलाने के लिये प्रायः सर्वत्र 'धर्म ' और 'अधर्म ' दो ही शब्दों का उपयोग किया गया है। परन्तु 'धर्म ' और उसका प्रतियोग 'अधर्म ' ये दोनों शब्द, अपने व्यापक अर्थ के कारण, कभी कभी अम उत्पन्न कर दिया करते है; इसिलये यहाँ पर इस बात की कुछ अधिक मीमांसा करना आवश्यक है, कि कर्मयोगशास्त्र में इन शब्दों का उपयोग मुख्यतः किस अर्थ में किया जाता है।

नित्य व्यवहार में 'धर्म ' शब्द का उपयोग केवल "पारलौकिक सुख का मार्ग " इसी अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते है कि " तेरा कौन सा धर्म है ? " तब उससे हमारे पूछने का यही हेतु होता है, कि तू अपने पारलौकिक कल्याण के लिये किस मार्ग-वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, सुहम्मदी, या पारसी-से चलता है; श्रीर वह हमारे प्रश्न के श्रनुसार ही उत्तर देता है। इसी तरह स्वर्ग-प्राप्ति के लिये साधनभूत यज्ञ-याग श्रादि वैदिक विषयों की मीमांसा करते समय "अथातो धर्मजिज्ञासा" आदि धर्मसूत्रों मे भी धर्म शब्द का यही श्रर्थ जिया गया है। परन्तु 'धर्म ' शब्द का इतना ही संकुचित श्रर्थ नहीं है। इसके सिवा राजधर्म, प्रजाधर्म, देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, मित्रधर्म इत्यादि सांसारिक नीति-बंधनों को भी 'धर्म 'कहते है। धर्म शब्द के इन दो अर्थों को यदि पृथक् करके दिखलाना हो तो पारलोकिक धर्म को 'मोचधर्म ' अथवा सिर्फ़ 'मोच ' और व्यावहारिक धर्म श्रयवा केवल नीति को केवल 'धर्म ' कहा करते हैं। उदाहरणार्थ, चतुर्विध पुरुषों की गणना करते समय हम लोग "धर्म, अर्थ, काम, मोच " कहा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्म में ही यदि मोच का समावेश हो जाता तो भ्रन्त मे मोच को पृथक् पुरुषार्थ बतलाने की आवश्यकता न रहती, अर्थात् यह कहना पडता है कि 'धर्म 'पद से इस स्थान पर संसार के सैकड़ों नीतिधर्म ही शास्त्र-कारों को अभिप्रेत हैं। उन्हीं को हम लोग आज कल कर्तव्यकर्म, नीति, नीतिधर्म श्रथवा सदाचरण कहते हैं। परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में 'नीति, श्रथवा नीतिशास्त्र ' शब्दों का उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाता है; इसिलये पुराने ज़साने में कर्तन्यकर्म अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को ' नीतिप्रवचन ' न कह कर ' धर्मप्रवचन ' कहा करते थे । परन्तु ' नीति ' श्रीर ' धर्म ' दो शब्दों का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत-ग्रन्थों में नहीं माना गया है

इसिलये हमने भी इस प्रन्थ में 'नीति, ' 'कर्तव्य ' श्रीर 'धर्म ' शब्दों का उपयोग एक ही अर्थ में किया है; और मोच का विचार जिन स्थानों पर करना है उन प्रकरणों के ' अध्यातम ' और ' मिक्रमार्ग ' ये स्वतंत्र नाम रखे हैं। महाभा-रत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; और जिस स्थान में कहा गया है कि " किसी को कोई काम करना धर्म-संगत है " उस स्थान मे धर्म शब्द से कर्तव्य-शास्त्र ग्रथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्थाशास्त्र ही का ग्रर्थ पाया जाता है; तथा जिस स्थान में पारलोकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है उस स्थान पर अर्थात् शान्तिपर्व के उत्तरार्ध में ' मोत्तधर्म ' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है। इसी तरह मन्वादि स्मृति-ग्रन्थों में ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य श्रीर शुद्ध के विशिष्ट कर्मी अर्थात् चारों वर्णी के कर्मी का वर्णन करते समय केवल धर्म शब्द का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है। और भगवद्गीता में भी जब भगवान अर्जुन से यह कह कर लडने के लिये कहते है कि " स्वधममिप चाऽवेच्य " (गी. २. ३१) तब, श्रौर इसके बाद " स्वधर्मे निधनं श्रेयः परमधर्मी भयावहः " (गी. ३. ३४) इस स्थान पर भी, 'धर्म ' शब्द " इस लोक के चातुर्वेर्ग्य के धर्म " अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने ज़माने के ऋषियों ने श्रम-विभागरूप चातुर्वर्ण्य संस्था इसलिये चलाई थी कि समाज के सब व्यवहार सरताता से होते जावे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बोक्स न पड़ने पावे, और समाज का सभी दिशाओं से संरच्या और पोषया भली भाँति होता रहे। यह बात भिन्न है, कि कुछ समय के बाद चारों वर्णों के लोग केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये; त्रर्थात् सचे स्वकर्म को भूलकर वे केवल नामधारी ब्राह्मण चित्रय, वैश्य अथवा शूद्ध हो गये। इसमे संदेह नहीं कि आरम्भ में यह ब्यवस्था समाज-धारणार्थं ही की गई थी; श्रौर यदि चारों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण अपना धर्म अर्थात् कर्तच्य छोड़ दें, अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय श्रौर उसकी स्थानपूर्ति दूसरे लोगोंसे न की जाय, तो कुल समाज उतना ही पंगु हो कर घीरे घीरे नष्ट भी होने लग जाता है अथवा वह निकृष्ट अवस्था में तो श्रवश्य ही पहुँच जाता है। यद्यपि यह बात सच है कि यूरोप में ऐसे अनेक समाज हैं, जिनका अम्युद्य चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के बिना ही हुआ है, तथापि स्मरण रहे कि उन देशों में चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों वर्णों के सब धर्म जाति-रूप से नहीं तो गुण-विभागरूप ही से जागृत अवश्य रहते हैं। सारांश, जब हम धर्म शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते हैं, तब हम यही देखा करते हैं कि सब समाज का धारण श्रोर पोषण कैसे होता है। मनु ने कहा है---'श्रसु-खोदक'' प्रर्थात् जिसका परिणाम दु:खकारक होता है उस धर्म को छोड़ देना चाहिये ( मनु. ४.१७६ ), श्रोर शान्तिपर्व के सत्यानृताध्याय (शां.१०६.१२)में धर्म-श्रधर्म का विवेचन करते हुए भीष्म श्रीर उनके पूर्व कर्षापर्व में श्रीकृष्ण कहते हैं-

गी. र. ६-१०

#### धारणान्द्वर्मिमत्याहुः धर्मी धारयते प्रजाः । यत्स्यान्द्वारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥

"धर्म शब्द ध (=धारण करना) धातु से बना है। धर्म से ही सब प्रजा बंधी हुई है। यह निश्चय किया गया है कि जिससे (सब प्रजा का) धारण होता है वही धर्म है" (मभा. कर्ण. ६१. ४१)। यदि यह धर्म छूट जाय तो समक्त लेना चाहिये कि समाज के सारे बंधन भी टूट गये; और यदि समाज के बंधन टूटे, तो आकर्षणशक्ति के बिना आकाश में सूर्यादि प्रहमालाओ की जो दशा हो जाती है, अथवा समुद्र में मल्लाह के बिना नाव की जो दशा होती है, ठीक वहीं दशा समाज की भी हो जाती है। इसिलये उक्त शोचनीय अवस्था में पड़कर समाज को नाश से बचाने के लिये ज्यासजी ने कई स्थानों पर कहा है, कि यदि अर्थ या द्रव्य पाने की इच्छा हो, तो "धर्म के द्वारा "अर्थांत् समाज की रचना को न बिगाडते हुए प्राप्त करो, और यदि काम आदि वासनाओं को तृप्त करना हो तो वह भी "धर्म से ही" करो। महाभारत के अन्त में यही कहा है कि:—

#### ऊर्ध्वबाहुविंरोम्येषः न च कश्चिच्छुणोति माम् । धर्मादुर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥

" अरे ! भुजा उठा कर मैं चिल्ला रहा हूँ (परन्तु) कोई भी नहीं सुनता! धर्म सं ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है (इसिलिये) इस प्रकार के धर्म का आचरण तुम क्यो नहीं करते हो ?" अब इससे पाठकों के ध्यान मे यह बात अच्छी तरह जम जायगी कि महाभारत को जिस धर्म-दृष्टि से पाँचवाँ वेद अथवा 'धर्मसंहिता ' मानते है, उस 'धर्मसंहिता ' शब्द के 'धर्म' शब्द का मुख्य अर्थ क्या है। यही कारण है कि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों पारला किक अर्थ के प्रतिपादक प्रन्थों के साथ ही, धर्मप्रन्थ के नाते से, "नारायण नमस्कृत्य" इन प्रतीक शब्दों के द्वारा, महाभारत का भी समावेश ब्रह्मयज्ञ के नित्यपाठ में कर दिया गया है।

धर्म-श्रधमें के उपर्युक्त निरूपण को सुन कर कोई यह प्रश्न करे, कि यदि तुन्हें 'समाज-धारण 'श्रीर दूसरे प्रकरण के सत्यानृतिविवेक मे कथित 'सर्वभूतिहत 'ये दोनों तत्व मान्य हैं, तो तुम्हारी दृष्टि में श्रीर श्राधिभौतिक दृष्टि में मेद ही क्या है ? क्योंकि ये दोनों तत्व बाह्यतः प्रत्यच दिखनेवाले श्रीर श्राधिभौतिक ही हैं। इस प्रश्न का विस्तृत विचार श्रगले प्रकरणों में किया गया है। यहाँ इतना ही कहना बस है कि, यद्यपि हमको यह तत्व मान्य है कि समाज-धारण ही धर्म का मुख्य बाह्य उपयोग है, तथापि हमारे मत की विशेषता यह है, कि वैदिक श्रथवा श्रन्य सब धर्मों का जो परम उद्देश श्रात्म-कल्याण या मोच है, उस पर भी हमारी दृष्टि बनी है। समाज-धारण को लीजिये, चाहे सर्वभूतिहत ही को; यदि ये बाह्योपयोगी तत्व हमारे श्रात्म-कल्याण के मार्ग में बाधा डालें तो हमें इनकी जरूरत नहीं। हमारे श्रायुर्वेद-श्रन्थ यदि यह प्रतिपादन करते हैं,

र्विक वैद्यकशास्त्र भी शरीररचा के द्वारा मोचप्राप्ति का साधन होने के कारण संग्र-हणीय हैं; तो यह कदापि संभव नहीं कि, जिस शास्त्र में इस महत्त्व के विषय का विचार किया गया है कि सांसारिक न्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, उस कर्मयोगशास्त्र को हमारे शास्त्रकार त्राध्यात्मिक मोचज्ञान से त्रलग बतलावें। इसिलये हम समसते हैं कि जो कर्म, हमारे मोच अथवा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही पुरुष है, वही धर्म और वही शुभकर्म है; और जो कमें उसके प्रतिकूल वही पाप, अधर्म अथवा अशुभ है। यही कारण है कि हम 'कर्त्तच्य-ग्रकर्त्तच्य, ''कार्य-ग्रकार्य 'शब्दों के बदले 'धर्म 'ग्रीर 'ग्रधर्म ' शब्दों का ही ( यद्यपि वे दो अर्थ के, अतएव कुछ संदिग्ध हो तो भी ) अधिक उपयोग करते हैं। यद्यपि बाह्य सृष्टि के ज्यावहारिक कर्मों अथवा ज्यापारी का विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कर्मों के बाह्य परिग्णाम के विचार के साथ ही साथ यह विचार भी हम लोग हमेशा किया करते हैं, कि ये व्यापार हमारे ब्रात्मा के कल्याण के अनुकृत हैं या प्रतिकृत । यदि श्राधिभौतिक-वादी से कोई यह प्रश्न करे कि ' मैं श्रपना हित छोड़ कर लोगों का हित क्यों करूं ? ' तो वह इसके सिवा और क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता है कि " यह तो सामान्यतः मनुष्य-स्वभाव ही है। " हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि इसके परे पहुँची हुई है; श्रीर उस व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि ही से महाभारत में कर्मयोगशास्त्र का विचार किया गया है; एवं श्रीमद्भगवद्गीता मे वेदान्त का निरूपण भी इतने ही के लिये किया गया है। प्राचीन यूनानी पंडितो की भी यही राय है कि ' अत्यन्त हित ' अथवा ' सद्भुण की पराकाष्टा ' के समान मनुष्य का कुछ न कुछ परम उद्देश किएत करके फिर उसी दृष्टि से कर्म-अकर्म का विवेचन करना चाहिये; और अरिस्टाटल ने अपन नीतिशास्त्र के प्रनथ (१.७.८) में कहा है, कि ग्रात्मा के हित में ही इन सब बातों का समावेश हो जाता है। तथापि इस विषय में आत्मा के हित के लिये जितनी प्रधानता देनी चाहिये थी उतनी अरिस्टाटल ने दी नहीं है। हमारे शास्त्र-कारों में यह बात नहीं है। उन्होंने निश्चित किया है, कि आत्मा का कल्याग्र अथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्था ही प्रत्येक मनुष्यका पहला और परम उद्देश है; अन्य प्रकार के हितों की अपेचा उसी को प्रधान जानना चाहिये, और उसी के अनु-सार कर्म-अकर्म का विचार करना चाहिये; अध्यात्मविद्या को छोड़ कर कर्म-अकर्म का विचार करना ठीक नहीं है। जान पड़ता है, कि वर्तमान समय मे पश्चिमी देशों के कुछ पंडितों ने भी कर्म-अकर्म के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया है। उदाहरगार्थ, जर्मन तत्त्वज्ञा्नी कान्ट ने पहले " शुद्ध (ब्यवसायात्मिक) बुद्धि की सीमांसा " नामक श्राध्यात्मिक प्रन्थ को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये " व्यावहारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की मीमांसा " नाम का नीतिशास्त्र विषयक प्रनथ लिखा है; \* श्रीर इंग्लेंड में भी ग्रीन ने श्रपने " नीतिशास्त्र के उपोद्धात "का

<sup>\*</sup> कान्ट एक जर्मन तत्त्वज्ञानी था । इसे अर्वाचीन तत्त्वज्ञानशास्त्र का जनक सम-

सृष्टि के मूलभूत आत्मतत्त्व से ही आरम्भ किया है। परन्तु इन प्रन्थो कें बदले केवल आधिमौतिक पंडितो के ही नीतिप्रन्थ आज कल हमारे यहाँ अंग्रेज़ी शालाओं में पढाये जाते है; जिसका परिणाम यह देख पड़ता है, कि गीता में बतलाये गये कर्मयोगशास्त्र के मूलतत्त्वो का, हम लोगों में अंग्रेज़ी सीखे हुए बहुतेरे विद्वानो को भी स्पष्ट बोध नहीं होता।

उक्न विवेचन से ज्ञात हो जायगा, कि न्यावहारिक नीतिबंधनी के लिये श्रथवा समाज-धारणा की ब्यवस्था के लिये हम ' धर्म ' शब्द का उपयोग क्यो करते है। महाभारत, भगवद्गीता ग्रादि संस्कृत-ग्रन्थों मे, तथा भाषा-ग्रन्थों में भी, व्यावहारिक कर्तव्य अथवा नियम के अर्थ में धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया जाता है। कुलधर्म और कुलाचार, दोनों शब्द समानार्थक समसे जाते है। भार-तीय युद्ध मे एक समय, कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसको उठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा, तब अर्जुन उसका वध करने के लिये उचत हुआ। यह देख कर कर्ण ने कहा " निःशस्त्र शत्रु को मारना धर्मगुद्ध नही है। " इसे सुन कर श्रीकृष्ण ने कर्ण को कई पिछली बातों का स्मरण दिलाया, जैसे कि द्रौपदी का वस्त्रहरण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर त्रकेले त्रभिमन्यु का वध कर डाला था इत्यादि; त्रौर प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न किया है कि ' हे कर्षा । उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था ? ' इन सब बातो का वर्षान महाराष्ट्र कवि मोरोपंत ने किया है। श्रीर महाभारत मे भी इस प्रसंग पर "क ते धर्मस्तदा गतः " प्रश्न में 'धर्म ' शब्दका ही प्रयोग किया गया है। तथा श्रंत मे कहा गया है, कि जो इस प्रकार श्रधर्म करे उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करना ही उसको उचित दण्ड देना है। सारांश, क्या संस्कृत श्रीर क्या भाषा, सभी ग्रन्थों में 'धर्म ' शब्द का प्रयोग उन सब नीति-नियमों के बारे में किया गया है. जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनो के द्वारा, अध्यात्म-दृष्टि से बनाये गये हैं। इसिलये उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस प्रंथ में किया है। इस दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमो अथवा ' शिष्टाचार ' को धर्म की ख़िनयाद कह सकते है, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, प्रचलित किये गये हो त्रीर जो सर्वमान्य हो चुके हो। श्रीर, इसिलये महाभारत (श्रनु १०४. ११७) में एवं स्मृति ग्रंथों में " श्राचारप्रभवो धर्मः " श्रथवा " श्राचारः परमो धर्मः " (मनु.१.१०८),श्रथवा धर्म का मूल बतलाते समय ''वेदः स्मृतिः सदाँचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः" (मनु २.१२) इत्यादि वचन कहे हैं। परन्तु कर्मयोगशास्त्र में इतने ही से काम नही चल सकता, इस बात का भी पूरा और मार्मिक विचार करना पडता है कि उक्त त्राचार की प्रवृत्ति ही क्यो हुई—इस त्राचार की प्रवृत्ति ही का कारण क्या है।

झते हैं। इसके Critique fof Pure Reason ( शुद्ध बुद्धि की मीमांसा ) और Critique of Practical Reason ( वासनात्मक बुद्धि की मीमांसा ) ये दे। प्रनथ प्रसिद्ध है। ग्रीन के ग्रन्थ का नाम Prolegomena to Ethics है।

'धर्म' शब्द की दूसरी एक और न्याख्या प्राचीन ग्रन्थोंमें दी गई है; उसका भी यहाँ थोड़ा विचार करना चाहिये। यह व्याख्या मीमांसकों की है " चोदनालच-खोंऽथीं धर्म: " ( जैसू. १. १. २ )। किसी अधिकारी पुरुष का यह कहना अथवा त्राज्ञा करना कि "तूं त्रमुक कर" श्रथवा "मत कर" चोदना 'यानी प्रेरणा है। जब तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है। इसका आशय यही है, कि पहले पहल, निर्वध या प्रबंध के कारण, धर्म निर्माण हुआ। धर्म की यह व्याख्या, कुछ श्रंश में, प्रसिद्ध श्रंप्रेज़ प्रन्थकार हॉब्स के मत से मिलती है। श्रसभ्य तथा जंगली श्रवस्था में प्रत्येक मनुष्य का श्राचरण, समय समय पर उत्पन्न होनेवाली मनोवृत्तिये। की प्रवलता के अनुसार हुआ करता है। परन्तु धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह मालूम होने लगता है कि इस प्रकार का मनमाना बर्ताव श्रेयस्कर नहीं है, श्रीर यह विश्वास होने लगता है कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित करके उसके अनुसार बर्ताव करने ही में सब लोगो का कल्याण है; तब प्रत्येक मनुष्य ऐसी मर्यादाश्री का पालन, कायदे के तौर पर, करने लगता है, जो शिष्टाचार से, अन्य रीति से, सुदृढ हो जाया करती है। जब इस प्रकार की मर्यादाओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है तब उन्हीं का एक शास्त्र बन जाता है। पूर्व समय में विवाह-व्यवस्था का प्रचार नहीं था; पहले पहल उसे श्वेतकेत ने चलाया । श्रीर पिछले प्रकरण में बतलाया गया है कि शुक्राचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध ठहराया। यह न देख कर, कि इन मर्यादाश्रों को नियुक्त करने में श्वेतकेतु श्रथवा शुकाचार्य का क्या हेतु था, केवल किसी एक बात पर ध्यान दे कर, कि इन मर्यादाश्रो के निश्चित करने का काम या कर्त्तेच्य इन लोगों को करना पड़ा, धर्म शब्द की ''चोदनालक्त्योऽथीं धर्मः " व्याख्या बनाई गई है। धर्म भी हुआ तो पहले उसका महत्त्व किसी न्यक्रि के ध्यान मे त्राता है त्रीर तभी उसकी प्रवृत्ति होती है। ' खात्रो-पित्रो, चैन करो ' ये बाते किसी को सिखलानी नहीं पड़ती; क्योकि ये इंद्रियो के स्वाभा-विक धर्म ही हैं। मनुजी ने जो कहा है कि "न मांसभन्त दोषो न मद्ये न च मैथुने " ( मनु. १. १६ )—अर्थात् मांस मन्तरण करना अथवा मद्यपान श्रीर मैथुन करना कोई सृष्टिकर्म-विरुद्ध दोष नहीं है--उसका तात्पर्थ भी यही है। ये सब बातें मनुष्य ही के लिये नहीं, किन्तु प्राणिमात्र के लिये स्वाभाविक हैं-"प्रवृत्ति-रेषा भूतानाम्। " समाज-धारण के लिये अर्थात् सब लोगों के सुख के लिये इस स्वाभाविक आचरण का उचित प्रतिबंध करना ही धर्म है । महाभारत (शां. २६४,२६ ) में भी कहा है:--

आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्वशुभिनेराणाम् । धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ अर्थात् " ग्राहार, निद्रा, भय श्रीर मैथुन मनुष्यों श्रीर पशुश्रोंके लिये एक ही

समान स्वाभाविक हैं; मनुष्यों और पशुत्रों में कुछ मेद है तो केवल धर्म का (अर्थात् इन स्वाभाविक वृत्तियों को मर्यादित करने का)। जिस मनुष्य में यह धर्म नहीं है वह पशु के समान ही है!" आहारादि स्वाभाविक वृत्तियों को मर्या-दित करने के विषय में भागवत का श्लोक पिछले प्रकरण में दिया गया है। इसी प्रकार भगवद्गीता में भी जब अर्जुन से भगवान् कहते हैं (गी. ३. ३४)—

इंद्रियस्योद्गियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥

" प्रत्येक इंद्रिय में, श्रपने श्रपने उपभोग्य श्रथवा त्याज्य पदार्थ के विषय में, जो प्रीति श्रथवा द्वेष होता है वह स्वभावसिद्ध है। इनके वश में हमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि राग श्रौर द्वेष दोनों हमारे शत्रु हैं " तब भगवान् भी धर्म का वही खत्रण स्वीकार करते हैं, जो स्वाभाविक मनोवृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में ऊपर दिया गया है। मनुष्य की इन्द्रिया उसे पश्रु के समान श्राचरण करने के लिये कहा करती है, श्रौर उसकी बुद्धि उसके विरुद्ध दिशा में खींचा करती है। इस कलहाग्नि में, जो लोग श्रपने शरीर में संचार करनेवाले पश्रच्य का यज्ञ करके कृतकृत्य (सफल) होते हैं, उन्हें ही सच्चा याज्ञिक कहना चाहिये श्रौर वेही धन्य भी हैं!

धर्म को " श्राचार-प्रभव " किह्ये, "धारणात् " धर्म मानिये श्रथवा " चोदनाल ज्ञ " धर्म समिक्ये; धर्म की यानी व्यावहारिक नीतिबंधनों की, कोई भी व्याख्या लीजिये, परन्तु जब धर्म-श्रधर्म का संशय उत्पन्न होता है तब उसका निर्णय करने के लिये उपर्युक्त तीनो लच्चणों का कुछ उपयोग नहीं होता। पहली व्याख्या से सिर्फ वह मालूम होता है कि धर्म का मूल स्वरूप क्या है; उसका बाह्य उपयोग दूसरी व्याख्या से मालूम होता है, श्रोर तीसरी व्याख्या से यही बोध होता है कि पहले पहल किसी ने धर्म की मर्यादा निश्चित कर दी है। परन्तु श्रनेक श्राचारों में भेद पाया जाता है, एक ही कर्म के श्रनेक परिणाम होते है; श्रोर श्रनेक ऋषियों की श्राज्ञा श्रर्थात् " चोदना " भी भिन्न भिन्न है। इन कारणों से संशय के समय धर्म-निर्णय के लिये किसी दूसरे मार्ग को ढूँढने की श्रावश्यकता होती है। यह मार्ग कौन सा है? यही प्रश्न यच ने युधिष्टिर से किया था। उस पर युधिष्टिर ने उत्तर दिया है कि—

तकों ऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः॥

"यदि तर्क को देखे तो वह चंचल है, अर्थात् जिसकी बुद्धि जैसी तीव्र होती है वैसे ही अनेक प्रकार के अनेक अनुमान तर्क से निष्पन्न हो जाते हैं; श्रुति अर्थात् वेदाज्ञा देखी जाय तो वह भी भिन्न भिन्न है; और यदि स्मृतिशास्त्र को देखें तो ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन अन्य ऋषियों की अपेना अधिक प्रमाण-भूत सममा जाय। अच्छा, (इस ब्यावहारिक) धर्म का मूलतत्त्व देखा जाय

तो वह भी श्रंधकार में छिपा गया है अर्थात वह साधारण मनुष्यों की समक्त में नहीं श्रा सकता। इसिलये महा-जन जिस मार्ग से गये हों वही (धर्म का) मार्गः है " ( मभा वन- ३१२. ११४ )। ठीक है ! परन्तु महा-जन किस को कहना चाहिये ? उसका अर्थ " बड़ा अथवा बहुतसा जनसमूह " नहीं हो सकता; क्योंकि, जिन साधारण लोगों के मन में धर्म-श्रधर्म की शंका भी उत्पन्न नहीं होती, उनके बतलाये मार्ग से जाना मानो कठोपनिषद् में वर्णित "श्रन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः "-वाली नीति ही को चरितार्थ करना है! अब यदि महा-जन का अर्थ ' बड़े बड़े सदाचारी पुरुष ' लिया जायँ — और यही अर्थ उक्त श्लोक में अभिप्रेत है—तो उन महा-जनों के श्राचरण में भी, एकता कहाँ है ? निष्पाप श्रीराम-चन्द्र ने श्रिप्तद्वारा शुद्ध हो जाने पर भी, श्रपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवादके ही । लिये किया; और सुग्रीव को अपने पत्तमें भिलाने के लिये उससे "तुल्यारि-मित्र"—अर्थात् जो तेरा शत्रु वही मेरा शत्रु और जो तेरा मित्र वही मेरा मित्र इस प्रकार संधि करके, बेचारे वालीका वध किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का कुछ श्रपराध नहीं किया था ! परशुराम ने तो पिता की श्राज्ञा से प्रत्यच श्रपनी माता का शिरच्छेद कर डाला ! यदि पागडवों का त्राचरण देखा जाय तो पांचों की एक ही स्त्री थी ! स्वर्ग के देवताओं को देखें तो कोई श्रहल्या का सतीत्व श्रष्ट करनेवाला है, और कोई (ब्रह्मा) मृगरूप से अपनी ही कन्या का अभिलाष करने के कारण रुद्र के बाग से विद्र हो कर आकाश में पड़ा हुआ है (ऐ. बा. ३. ३३) । इन्हीं बातो को मन में ला कर उत्तररामचरित्र नाटक में भवभूति ने लव के मुख से कह-लाया है कि " वृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः "-इन वृद्धों के कृत्यों का बहुत विचार नहीं करना चाहिये। श्रंग्रेज़ी में शैतान का इतिहास लिखनेवाले एक यन्यकार ने लिखा है कि, शैतान के साथियों श्रौर देवदूतों के कागडों का हाल देखने से मालूम होता है, कि कई बार देवताओं ने ही दैत्यों को कपटजाल में फाँस लिया है। इसी प्रकार कौषीतकी ब्राह्मखोपनिषद् (कौषी. ३. १ श्रीर ऐ. बा ७. २८ देखों ) में इन्द्र प्रतर्दन से कहता है कि " मैंने वृत्र को ( यद्यपि वह ब्राह्मण था ) मार डाला; श्ररुन्मुख संन्यासियो के दुकड़े दुकड़े करके भेड़ियों को ( खाने के लिये ) दिये; और अपनी कई प्रतिज्ञाओं का भंग करके प्रत्हाद के नाते-दारो और गोत्रजों का तथा पाँखोम श्रीर कालखंज नामक दैत्यों का वध किया, (इससे) मेरा एक बाल भी बॉका नहीं हुन्ना-तस्य मे तन्न न लोम च मा मीयते ! " यदि कोई कहें कि तुम्हें इन महात्मात्रों के बुरे कमों की श्रोर ध्यान देने का कुछ भी कारण नहीं है जैसा कि तैत्तिरीयोनिषद् (१.११.२) में बतलाया है, उनके जो कर्म अच्छे हों उन्ही का अनुकरण करो, और सब छोड दो। उदाहर-णार्थ, परशुराम के समान पिता की त्राज्ञा का पालन करो, परन्तु माता की हत्या मत करो "; तो वही पहला प्रश्न फिर भी उठता है कि बुरा कर्म श्रौर भला कर्म सम-भने के लिये साधन है क्या ? इसलिये अपनी करनी का उक्त प्रकार से वर्णन कर

इन्द्र प्रतर्दन से फिर कहता है कि "जो पूर्ण श्रात्मज्ञानी है उसे मातृवध, पितृवध भ्रूणहत्त्या अथवा स्तेय (चोरी) इत्यादि किसी भी कर्म का दोष नहीं लगता; इस बात को तू भली भाति समभ ले श्रौर फिर यह भी समभ ले कि श्रात्मा किसे कहते हैं-ऐसा करने से तेरे सारे संशयों की निवृत्ति हो जायगी।" इसके बाद इन्द्र ने प्रतर्दन को आत्मविद्या का उपदेश दिया। सारांश यह है कि " महाजनी येन गतः स पन्थाः " यह युक्ति यद्यपि सामान्य लोगों के लिये सरल है तो भी सब बातो में इससे निर्वाह नहीं हो सकता; श्रीर श्रन्त में महा-जनों के श्राचरण का सचा तत्त्व कितना भी गूढ हो तो भी आत्मज्ञान में घुस कर विचारवान् पुरुषों को उसे हूँड़ निकालना ही पड़ता है। "न देवचरितं चरेत्"—देवताश्रों के केवल बाहरी चरित्र के त्रनुसार त्राचरण नहीं करना चाहिये-इस उपदेश का रहस्य भी वहीं है। इसके सिवा, कर्म-श्रकर्म का निर्णय करने के लिये कुछ लोगों ने एक श्रीर सरल युक्ति बतलाई है। उनका कहना है कि. कोई भी सद्गुण हो. उसकी अधि-कता न होने देने के लिये हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिये; क्योंकि. इस श्रिविकता से ही श्रन्त में सद्गुण दुर्गुण बन बैठता है। जैसे, देना सचमुच सद्गुण है, परन्तु " श्रतिदानाद्दलिनैद्धः "--दान की श्रधिकता होने से ही राजा बिल फॉसा गया। प्रसिद्ध यूनानी परिडत श्रिरस्टाटल ने श्रपने नीतिशास्त्र के अन्य में कर्म-अकर्म के निर्णय की यही युक्ति बतलाई है, श्रौर स्पष्टतया दिख-लाया है कि प्रत्येक सद्गुण की अधिकता होने पर दुर्दशा कैसे हो ज़ाती है। कालिदास ने भी रघुवंश में वर्णन किया है कि केवल शूरता ब्याध सरीले शापद का कृर काम है और केवल नीति भी डरपोंकपन है, इसलिये अतिथि राजा तल-वार और राजनीति के योग्य मिश्रण से अपने राज्य का प्रबन्ध करता था (रघु. १७. ४७)। भर्तृहरि ने भी कुछ गुण-दोषों का वर्णन कर कहा है, कि यदि जादा बोलना वाचालता का लच्या है श्रीर कम बोलना घुम्मापन है, यदि जाडा खर्च करें तो उड़ाऊ और कम करें तो कंजूस, आगे वढ़े तो दु:साहसी और पीछे हटे तो ढीला, श्रतिशय श्राग्रह करे तो जिही श्रीर न करे तो चंचल, जाटा खुशामद करे तो नीच और ऐठ दिखलावे तो घमंडी है; परन्तु इस प्रकार की स्यूल कसौटी से अन्त तक निर्वाह नहीं हो सकता; क्योंकिः ' अति ' किसे कहते हैं और 'नियमित' किसे कहते हैं - इसका भी तो कुछ निर्णय होना चाहिये न, तथा, यह निर्णय कौन किस प्रकार करे ? किसी एक को अथवा किसी एक मौके पर जो वात ' अति ' होगी वही दूसरे को, अथवा दूसरे मौके पर कम हो जायगी। हनुमाननी को पैदा होते ही. सूर्य को पकडने के लिये उड्डान मारना कोई कठिन काम नहीं मालूम पडा (वा. रामा. ७.३१); परन्तु यही वात श्रीरों के लिये कठिन क्या. श्रसंभव जान पडती है। इसलिये जब धर्म-श्रधर्म के विषय में संदेह उत्पन्न हो तब प्रत्येक मनुष्य को ठीक वैसा ही निर्णय करना पडता है जैसा रयेनने राजा शिबि से कहा है:---

अविरोवात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविकम ।

## विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम् । न बाधा विद्यते यत्र तं धर्मे समुपाचरेत् ॥

-अर्थात् परस्पर-विरुद्ध धर्मी का तारतम्य अथवा लघुता और गुरुता देख कर ही, प्रत्येक मौक़े पर, अपनी बुद्धि के द्वारा, सच्चे धर्म अथवा कर्म का निर्णय करना चाहिये ( मभा. वन. १३१.११,१२ श्रीर मतु. ६.२१६ देखो )। परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता, कि इतने ही से धर्म-धर्म के सार-ग्रसार का विचार करना ही, शंका के समय, धर्म-निर्णय की एक सची कसौटी है। क्योंकि, व्यवहार मे अनेक बार देखा जाता है कि, श्रनेक पंडित लोग श्रपनी श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार सार-श्रसार का विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हैं, श्रौर एक ही बात की नीतिमत्ता का निर्णय भी भिन्न भिन्न रीति से किया करते हैं। यही अर्थ उपर्युक्त 'तर्कोऽप्रतिष्टः' वचन में कहा गया है। इसिबये अब हमें यह जानना चाहिये कि धर्म-अधर्म-संशय के इन प्रश्नों का अचुक निर्णय करने के लिये अन्य कोई साधन या उपाय हैं या नहीं; यदि हैं तो कौन से है, श्रीर यदि श्रनेक उपाय हों तो उनमें श्रेष्ठ कौन है। बस; इस बात का निर्णय कर देना ही शास्त्र का काम है। शास्त्र का यही लच्च भी है कि " अनेकसंशयोच्छेदि परोचार्थस्य दशैकम् " अर्थात् अनेक शंकाओं के उत्पन्न होने पर, सब से पहले उन विषयों के मिश्रण को अलग अलग कर दें, जो समक्त मे नहीं आ सकते हैं, फ़िर उसके अर्थ को सुगम और स्पष्ट कर दें, और जो बातें श्रॉखों से देख न पडती हों उनका, श्रथवा श्रागे होनेवाली बातों का भी, यथार्थ ज्ञान करा दे। जब हम इस बात को सोचते है कि ज्योतिषशास्त्र के सीखने से आगे होनेवाले प्रहणों का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उक्न लच्च के" परोत्तार्थस्य दर्शकम् " इस दूसरे भाग की सार्थकता अञ्की तरह देख पड़ती है। परन्तु श्रनेक संशयां का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये कि वे कौन सी शंकाएँ हैं। इसीलिये प्राचीन और अवीचीन अन्थकारों की यह रीति है कि, किसी भी शास्त्र का सिद्धान्तपत्त बतलाने के पहले, उस विषय में जितने पत्त हो गये हों, उनका विचार करके उनके दोष और उनकी न्यूनताएँ दिखलाई जाती हैं। इसी रीति को स्वीकार गीता में, कर्म-अकर्म-निर्णय के लिये प्रतिपादन किया हुत्रा सिद्धान्त-पत्तीय योग त्रर्थात् युक्ति बतलाने के पहले, इसी काम के लिये जो स्रन्य युक्तियाँ पंडित लोग बतलाया करते हैं, उनका भी अब हम विचार करेंगे। यह बात सच है कि ये युक्तियाँ हमारे यहाँ पहले विशेष प्रचार में न थीं; विशेष करके पश्चिमी पंडितों ने ही वर्तमान समय में उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी चर्चा इस ग्रन्थ में न की जावें। क्योंकि न केवल तुलना ही के लिये, किन्तु गीता के आध्यात्मिक कर्मयोग का महत्त्व ध्यान में आने के लिये -भी इन युक्तियों को-संदेष में भी क्यो न हो-जान लेना अत्यन्त आवश्यक है।

# चौथा प्रकरण।

## आधिभौतिक सुखवाद्।

दुः सादुद्दिजते सर्वः सर्वस्य सुसमीप्सितम् । \*

महाभारत शांति १३६. ६१।

कृत आदि शास्त्रकारों ने " अहिंसा सत्यमस्तेयं " इत्यादि जो नियम बनाये है उनका कारण क्या है, वे नित्य है कि अनित्य, उनकी व्याप्ति कितनी है, उनका मूलतत्त्व क्या है, यदि इनमें से कोई दो परस्पर-विरोधी धर्म एक ही समय मे त्रा पढे तौ किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय ऐसी सामान्य युक्तियों से नहीं हो सकता, जो " महाजनो येन गतःस पंथाः " या " अति सर्वत्र वर्जयेत् " त्रादि वचनों से सूचित होती है। इसलिये अब यह देखना चाहिये, कि इन प्रश्नों का उचित निर्णय कैसे हो श्रीर श्रेयस्कर मार्ग के निश्चित करने के लिये निर्भान्त युक्ति क्या है; अर्थात् यह जानना चाहिये कि परस्पर-विरुद्ध धर्मी की लघुता और गुरुता-न्यूनाधिक महत्ता-किस दृष्टि से निश्चित की जावे। अन्य शास्त्रीय प्रतिपादनों के अनुसार कर्म-अकर्म-विवेचनसंबंधी प्रश्नों की भी चर्चा करने के तीन मार्ग है, जैसे आधिभौतिक, श्राधिदैविक और आध्यात्मिक। इनके भेदों का वर्णन पिछले प्रकरण में कर चुके हैं। हमारे शास्त्रकारों के मतानुसार श्राध्यात्मिक मार्ग ही इन सब मार्गों में श्रेष्ठ है। परन्तु श्रध्यात्ममार्ग का महत्त्व पूर्ण रीति से ध्यान में जचने के लिये दूसरे दो मार्गों का भी विचार करना आवश्यक है; इसलिये पहले इस प्रकरण में कर्म-श्रकर्म-परीचा के श्राधिभौतिक मुलतत्त्वों की चर्चा की गई है। जिन आधिभौतिक शास्त्रों की त्राज कल बहुत उन्नति हुई है उनमें व्यक्त पदार्थी के बाह्य श्रीर दृश्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है; इसलिये जिन लोगों ने आधिमौतिक शास्त्रों के अध्ययन ही में अपनी उम्र बिता दी है, श्रीर जिनको इस शास्त्र की विचारपद्धति का श्रमिमान है, उन्हें बाह्य परिणामों के ही विचार करने की आदत सी पड़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है, कि उनकी तत्वज्ञान-दृष्टि थोड़ी बहुत संकुचित हों जाती है, त्रौर किसी भी बात का विचार करते समय वे लोग श्राध्यात्मिक, पारलौकिक, श्रन्यक्र, या श्रदृश्य कारणों को विशेष महत्त्व नहीं देते ! परन्तु यद्यपि वे लोग उक्क कारण से श्राध्यात्मिक श्रीर पारलीकिक दृष्टि को छोड़ दे, तथापि उन्हें यह मानना पढेगा कि मनुष्यों के सांसारिक व्यवहारों को सरलतापूर्वक चलाने और लोकसंग्रह करने के लिये नीति-नियमों की अत्यन्त आव-रयकता है। इसी लिये हम देखते हैं, कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशास्त्र बहुत

र दुख से सभी छडकते है और सुख की इच्छा सभी करते हैं।"

महत्त्व का मालूम होता है कि जो लोग पारलौकिक विषयों पर श्रनास्था रखते हैं या जिन लोगों का अञ्चक अध्यात्मज्ञान में (अर्थात् परमेश्वर मे भी) विश्वास नहीं है। ऐसे पंडितों ने, पश्चिमी देशों मे, इस वात की वहुत चर्चा की है--श्रीर वह चर्चा अब तक जारी है-कि केवल श्राधिभौतिक शास्त्र की रीति से (श्रर्थात् केवल सांसारिक दश्य युक्तिवाद से ही ) कर्म-ग्रकर्म-ग्रास्त्र की उपपत्ति दिखलाई जा सकती है या नहीं। इस चर्चा से उन लोगो ने यह निश्चय किया है, कि नीतिशास्त्र का विवेचन करने में अध्यात्मशास्त्र की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किसी कर्म के भले या बुरे होने का निर्ण्य उस कर्म के वाह्य परिणामो से, जो प्रत्यच देख पडते हैं, किया जाना चाहिये; श्रौर ऐसा ही किया भी जाता है। क्योंकि, मनुष्य जो जो कर्म करता है वह सब सुख के लिये या दु:ख-निवारणार्थ ही किया करता है। श्रीर तो क्या ' सब मनुष्यों का सुख ' ही ऐहिक परमो देश हैं; श्रीर यदि सव कर्मी का श्रंतिम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है, तो नीति-निर्णय का सचा मार्ग यही होना चाहिये कि, सुख-प्राप्ति या दु:खनिवारण के तारतम्य अर्थात् लघुता-गुरुता को देख कर सब कर्मों की नोतिमत्ता निश्चित की जावे। जबकि व्यवहार में किसी वस्तु का भला-बुरापन केवल वाहरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे सींगोवाली श्रीर सीधी हो कर भी श्रधिक दृध देती है वही श्रच्छी समभी जाती है; तव इसी प्रकार जिस कर्म से सुख-प्राप्ति या दु:खिनवारणात्मक वाह्य फल श्रिधिक हो उसी को नीति की दृष्टि से भी श्रेयस्कर समभाना चाहिये। जब हम लोगों को केवल बाह्य श्रीर दृश्य परिगामों की लघुता-गुरुता देख कर नीतिमत्ता के निर्णय करने की यह सरल श्रीर शास्त्रीय कसौटी प्राप्त हो गई है, तब उसके लिये श्रात्म-श्रनात्म के गहरे विचार-सागर में चक्कर खाते रहने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। " श्रकें चेमन्यु विन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत् "क्ष-पास ही में यदि मधु मिल जाय तो मधु-मक्खी के छत्ते की खोज के लिये जंगल में क्यो जाना चाहिये? किसी भी कर्म के केवल बाह्य फल को देख कर नीति श्रीर श्रनीति का निर्णय करनेवाले उक्त पत्त को हमने " श्राधिभौतिक सुखवाद " कहा है। क्योंकि, नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये, इस मत के अनुसार, जिन सुख:दुखों का विचार किया जाता है, वे सब प्रत्यच दिखलानेवाले और केवल बाह्य अर्थात् बाह्यपदार्थों का इंद्रियों के साथ संयोग होने पर उत्पन्न होनेवाले, यानी आधिमौतिक है। और, यह पंथ भी सब संसार का केवल आधिभौतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पंडितो से ही चलाया गया है। इसका विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में करना असंभव है-भिन्न भिन्न ग्रंन्थकारों के

<sup>\*</sup> कुछ लोग इस श्लोक में 'अर्क ' शब्दसे 'आक या मदार के पेख ' का भी अर्थ लेते हैं। परन्तु ब्रह्मसूत्र ३.४ ३ के शांकरभाष्य की टीका में आनन्दिगिर ने अर्क शब्द का अर्थ 'समीप ' कियां है। इस श्लोक का दूसरा चरण यह है — सिद्धस्यार्थस्या संप्राप्ती की विद्वान्यलमाचरेत्।"

मतों का सिर्फ सारांश देने के लिये ही एक स्वतंत्र प्रन्थ लिखना पडेगा। इसलिये, श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोगशास्त्र का स्वरूप श्रीर महत्त्व पूरी तौर से ध्यान में श्रा जाने के लिये, नीतिशास्त्र के इस आधिभौतिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण अत्या-वरयक है उतना ही संचिप्त रीति से इस प्रकरण में एकत्रित किया गया है। इससे अधिक बातें जानने के लिये पाठको को पश्चिमी विद्वानों के मूल प्रन्थ ही पहना चाहिये। अपर कहा गया है कि, परलोक के विषय में, आधिमौतिक-वादी उदासीन रहा करते है; परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि, इस पंथ के सब विद्वान् लोग स्वार्थ-साधक, श्रपस्वार्थी श्रथवा श्रनीतिमान् हुश्रा करते हैं। यदि इन लोगो में पारलौकिक दृष्टि नहीं है तो न सही। ये मनुष्य के कर्तब्य के विषय मे यही कहते हैं, कि प्रत्येक मनुष्य को श्रपनी ऐहिक दृष्टि ही को, जितनी बन सके उतनी, ब्यापक बना कर समूचे जगत के कल्याण के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह श्रंतःकरण से पूर्ण उत्साह के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, मिल, स्पेन्सर शादि सात्विक वृत्ति के श्रनेक पंढित इस पन्थ में हैं; श्रौर उनके प्रन्थ श्रनेक प्रकार के उदात्त श्रौर प्रगल्भ विचारों से भरे रहने के कारण सब लोगों के पढ़ने योग्य हैं। यद्यपि कर्मयोगशास्त्र के पन्थ भिन्न हैं, तथापि जब तक '' संसार का कल्यागा " यह बाहरी उद्देश छूट नहीं गया है तब तक भिन्न रीति से नीतिशास्त्र का मितपादन करनेवाले किसी मार्ग या पंथ का उपहास करना अच्छी बात नहीं है। अस्तु; आधिभौतिक-वादियो मे इस विषय पर मतभेद है कि, नैतिक कर्म-श्रकर्म का निर्णय करने के लिये जिस श्राधिभौतिक बाह्य सुख का विचार करना है वह किसका है ? स्वयं अपना है या दूसरे का; एक ही न्यक्ति का है, या अनेक न्यक्तियों का ? अब संत्तेष में इस बात का विचार किया जायगा, कि नये त्रौर पुराने सभी त्राधिभौतिक-वादियो के सुख्यत. कितने वर्ग हो सकते हैं, श्रीर उनके ये पंथ कहाँ तक उचित अथवा निर्दोष है।

इनमें से पहला वर्ग केवल स्वार्थ-सुखवादियों का है। उस पंथ का कहना है कि परलोक और परोपकार सब मूठ हैं, आध्यात्मिक धर्मशास्त्रों को चालाक लोगों ने अपना पेट भरने के लिये लिखा है, इस दुनिया में स्वार्थ ही सत्य है और जिस उपाय से स्वार्थ-सिद्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिभौतिक सुख की बृद्धि हो उसी को न्याय्य, प्रशस्त या श्रेयस्कर समम्मना चाहिये। हमारे हिंदु-स्थान में, बहुत पुराने समय में, चार्वाक ने बड़े उत्साह से इस मत का प्रतिपादन किया था; और रामायण में जाबालि ने अयोध्याकांड के अंत में श्रीरामचंद्रजी को जो छिटिल उपदेश दिया है वह, तथा महाभारत में वार्णित किएक-नोति (ममा. आ. १४२) भी इसी मार्ग की है। चार्वाक का मत है, कि जब पञ्चमहाभूत एकत्र होते हैं तब उसके मिलाप से आत्मा नाम का एक गुण उत्पन्न हो जाता है और देह के जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता है; इसलिये विद्वानों का कर्तव्य है कि, आत्मविचार के संकट में न पड़ कर, जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में है तब तक " ऋण ले कर भी त्योहार मनावें "—ऋणं कृत्वा पृतं पिवेत्—क्योंकि

मरने पर कुछ नहीं है । चार्वाक हिन्दुस्थान में पैदा हुआ था इसलिये उसने घृत ही से अपनी तृष्णा बुक्ता ली; नहीं तो उक्त सूत्र का रूपान्तर " ऋणं कृत्वा सुरां पिबेत " हो गया होता! कहाँ का धर्म और कहाँ का परोपकार! इस संसार में जितने पदार्थ परमेश्वर ने,-शिव, शिव! मूल हो गई! परमेश्वर त्राया कहाँ से ?-इस संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब मेरे ही उपयोग के लिये हैं। उनका दूसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पडता--अर्थात् हैं ही नहीं! मैं मरा कि दुनिया डूबी! इसिलिये जब तक मैं जीता हूं तब तक त्राज यह तो कल वह, इस प्रकार सब कुछ अपने अधीन करके अपनी सारी काम-वासनाओं को तृप्त कर लूँगा। यदि मैं तप करूंगा, अथवा कुछ दान दूँगा तो वह सब मैं अपने महत्त्व को बढाने ही के लिये करूंगा, और यदि मैं राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो उसे मै यही प्रगट करने के लिये करूंगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अवाधित है। सारांश, इस जगत् का " मैं ही केन्द्र हूँ श्रीर केवल यही सब नीतिशास्त्रों का रहस्य है; बाकी सब ऋठ है। ऐसे ही आसुरी मताभिमानियो का वर्शन गीता के सोल-हवे अध्याय में किया गया है-ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी " (गीता १६. १४)—मैं ही ईश्वर, मैं ही भोगनेवाला और मै ही सिद्ध बलवान् त्रीर सुखी हूँ। यदि श्रीकृष्ण के बदले जाबालि के समान इस पन्थवाला कोई श्रादमी श्रर्जुन को उपदेश करने के लिये होता, तो वह पहले श्रर्जुन के कान मल कर यह बतलाता कि " अरे तू मूर्ख तो नहीं है ? लडाई मे सब को जीत कर श्रनेक प्रकार के राजभोग श्रौर विलासों के भोगने का यह बढिया मौका पा कर भी तू ' यह करूँ कि वह करूँ ! ' इत्यादि न्यर्थ अम में कुछ का कुछ बक रहा है । यह मौक़ा फिर से मिलने का नहीं। कहां के आत्मा और कहाँ के कुटुम्बियों के लिये बैठा है। उठ तैयार हो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दे और हस्तिनापुर के साम्राज्य का सुख से निष्कंटक उपभोग कर !-इसी में तेरा परम कल्यागा है। स्वयं अपने दृश्य तथा ऐहिक सुख के सिवा इस संसार में और रखा क्या है ? ' परन्तु ऋर्जुन ने इस घृणित, स्वार्थ-साधक और आसुरी उपदेश की प्रतीचा नहीं की-उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कह दिया कि:-

> एतात्र हंतुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूद्न । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीक्केत ॥

" पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना बड़ा विषय-सुख) भी (इस युद्ध के द्वारा) सुके मिल जाय, तो भी में कौरवों को मारना नहीं चाहता। चाहे वे मेरी गर्दन भले ही उड़ा दें! "(गी. १. ३१)। अर्जुन ने पहले ही से जिस स्वार्थपरायण और आधिभौतिक सुखवाद का इस तरह निषेध किया है, उस आसुरी मत का केवल उन्नेख करना ही उसका खंडन करना कहा जा सकता है। दूसरों के हित-अनहित की कुछ भी परवा न करके सिर्फ अपने खुद के विषयोपभोग सुख को परम-पुरुषार्थ मान कर, नीतिमत्ता और धर्म को गिरा देने-

वाले अधिभौतिक-वादियों की यह अत्यन्त किनष्ठ श्रेणी कर्मयोगशास्त्र के सव अन्थकारों के द्वारा और सामान्य लोगों के द्वारा भी, बहुत ही श्रनीति की, त्याज्य श्रोर गई। मानी गई है। अधिक क्या कहा जाय, यह पंथ नीतिशास्त्र श्रथवा नीति-विवेचन के नाम को भी पात्र नहीं है। इसिलये इसके बारे मे श्रिधक विचार न करके श्रीधिभौतिक सुखवादियों के दूसरे वर्ग की श्रोर ध्यान देना चाहिये।

खुल्लमखुल्ला या प्रगट स्वार्थ संसार मे चल नहीं सकता। क्योंकि, यह प्रत्यच श्रनुभव की बात है, कि यद्यपि श्राधिमौतिक विषयसुख प्रत्येक को इष्ट होता है, तथापि जब हमारा सुख ग्रन्थ लोगों के सुखोपभोग में बाधा डालता है तब वे लोग बिना विश्व किये नहीं रहते । इसलिये दूसरे कई श्राधिमौतिक पंडित प्रतिपादन किया करते हैं कि, यद्यपि स्वयं अपना सुख या स्वार्थ-साधन ही हमेशा उद्देश है, तथापि सब लोगों को अपने ही समान रिश्रायत दिये बिना सुख का मिलना सम्भव नहीं है, इसिलये अपने सुख के लिये ही दूरदार्शीता के साथ अन्य लोगों के सुख की श्रोर भी ध्यान देना चाहिये । इन श्राधिभौतिक-वादियों की गणना हम दूसरे वर्ग में करते हैं। बल्कि यह कहना चाहिये कि नीति की आधिभौतिक उपपत्ति का यथार्थ आरम्भ यहीं से होता है। क्योंकि, इस वर्ग के लोग चार्वाक के मतानुसार यह नहीं कहते कि समाज-धारणा के लिये नीति के बन्धनों की कुछ त्रावश्यकता ही नहीं है, किंतु इन लोगों ने अपनी विचार-दृष्टि से इस बात का कारण बतलाया है, कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये। इनका कहना यह है कि यदि इस बात का सूच्म विचार किया जाय, कि संसार में अहिंसा-धर्म कैने निकला श्रीर लोग उसका पालन क्यों करते हैं, तो यही मालूम होगा, कि ऐसे स्वार्थमूलक भय के सिवा उसका कुछ दूसरा श्रादिकारण नहीं है, जो इस वाक्य से प्रगट होता है-- " यदि मै लोगों को मारूंगा तो वे मुक्ते भी मार डालेंगे और फिर मुक्ते त्रपने सुर्खों से हाथ घोना पडेगा "। त्राहिंसा-धर्म के अनुसार ही अन्य सब धर्म भी इसी या ऐसे ही स्वार्थमूलक कारणों से प्रचलित हुए हैं। हमें दु:ख हुआ तो हम रोते है श्रीर दूसरों को हुआ तो हम दया आती है। क्यों ? इसी लिये न, कि हमारे मन में यह डर पैदा होता है कि कहीं भविष्य में हमारी भी ऐसी ही दु:खमय अवस्था न हो जाय । परोपकार, उटारता, द्या, ममता, कृतज्ञता, नम्नता, मित्रता इत्यादि जो गुरा लोगों के सुख के लिये आवश्यक मालूम होते है वे सब-यदि उनका मूलस्वरूप देखा जाय तो-श्रपने ही दुःखनिवारणार्थ हैं। कोई किसी की सहायता करता है या कोई किसी को दान देता है, क्यों ? इसी लिये न, कि जब हम पर भी आ बीतेगी तब वे हमारी सहायता करेगे। हम अन्य लोगों पर इसलिये प्यार रखते है, कि वे भी हम पर प्यार करें। ग्रीर कुछ नहीं तो हमारे मन में अच्छा कहलाने का स्वार्थमूलक हेतु अवश्य रहता है। परोपकार और पटार्थ दोनों शब्द केवल आंतिमूलक है। यदि कुछ सचा है तो स्वार्थ; और स्वार्थ कहते है अपने लिये सुख-प्राप्ति या अपने दु:खनिवारण को। माता बचे को दूध पिलाती

है, इसका कारण यह नहीं है कि वह बच्चे पर प्रेम रखती हो; सच्चा कारण तो यही है, कि उसके स्तनों में दूध के भर जाने से उसे जो दुःख होता है उसे कम करने के लिये, श्रथवा भिवष्य में यही लडका मुक्ते प्यार करके सुख देगा इस स्वार्थ-सिद्धि के लिये ही, वह बच्चे को दूध पिलाती है ! इस बात को दूसरे वर्ग के आधि-भौतिक-वादी मानते हैं कि स्वयं अपने ही सुख के लिये भी क्यों न हो परन्त भविष्य पर दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिधर्म का पालन करना चाहिये कि जिससे दूसरों को भी सुख हो-बस, यही इस मत में श्रीर चार्वाक के मत में भेद है। तथापि चार्वाक-मत के अनुसार इस मत में भी यह माना जाता है, कि मनुष्य केवल विषय-सुखरूप स्वार्थ के साँचे मे ढला हुत्रा एक पुतला है। इंग्लैंड में हॉब्स श्रीर फ्रांस में हेल्वेशियस ने इस मत का प्रतिपादन किया है। परन्तु इस मत के अनुयायी अब न तो इंग्लंड में ही और न कहीं बाहर ही श्रधिक मिलेंगे। हॉब्स के नीतिधर्म की इस उपपत्ति के प्रसिद्ध होने पर बटलर सरीखे विद्वानों ने उसका खरडन करके सिद्ध किया, कि मनुष्य-स्वभाव केवल स्वार्थीं नहीं है; स्वार्थ के समान ही उसमे जन्म से ही भूत-द्या, प्रेम, कृतज्ञता त्रादि सद्गुण भी कुछ श्रंश मे रहते हैं। इसलिये किसी का व्यवहार या कर्म का नैतिक दृष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्थ या दूरदर्शी स्वार्थ की श्रोर ही ध्यान न दे कर, मनुष्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुर्णो ( अर्थात् स्वार्थ और परार्थ ) की त्रोर नित्य ध्यान देना चाहिये। जब हम देखते हैं, कि ब्याघ्र सरीखे कूर जानवर भी अपने बचों की रचा के लिये प्राण देने को तैय्यार हो जाते है, तब हम यह कभी नहीं कह सकते कि मनुष्य के हृदय में प्रेम श्रीर परोपकार बुद्धि जैसे सद्गुरा केवल स्वार्थ ही से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध होता है, कि धर्म-अधर्म की परीचा केवल दूरदर्शी स्वार्थ से करना शास्त्र की दृष्टि से भी उचित नहीं है। यह बात हमारे प्राचीन पंडितों को भी अच्छी तरह से मालूम थी, कि केवल संसार में लिस रहने के कारण जिस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है, वह मनुष्य जो कुछ परोपकार के नाम से करता है वह बहुधा श्रपने ही हित के लिये करता है। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज एक बड़े भारी भगवद्भक्ष हो गये हैं। वे कहते हैं कि "बहु दिखलाने के लिये तो रोती है सास के हित के लिये, परन्तु हृदय का भाव कुछ श्रीर ही रहता है। ', बहुत से पंडित तो हेल्वेशियस से भी श्रागे बढ गये हैं। उदाहरणार्थ, " मनुष्य की स्वार्थप्रवृत्ति तथा परार्थप्रवृत्ति भी दोषमय होती है-प्रवर्तनालच्या दोषाः " इस गौतम-न्यायसूत्र (१.१.१८) के आधार पर ब्रह्मसूत्र भाष्य में श्रीशंकराचार्य ने जो कुछ कहा है (वेसू. शांभा. २.२.३), उस पर

<sup>\*</sup>हॉब्स का मत उसके Lewathan नामक प्रन्थ में संग्रहीत है, तथा बटलर का मत उसके Sermon on Human Nature नामक निबन्ध में है। हेल्वे-शियस की पुस्तक का सारांश मेरिंगे ने अपने Diderot विषयक प्रन्थ (Vol. II Chap. V) में दिया है।

टाका करते हुए आनंदगिरि लिखते है कि " जब हमारे हृदय में कारुएयवृत्ति जागृत होती है और हमको उससे दु:ख होता है तब उस दु:ख को हटाने के लिये हम अन्य लोगों पर दया और परोपकार किया करते हैं। " आनंदिगिरि की यही युक्ति प्रायः हमारे सब संन्यासमार्गीय प्रन्थों में पाई जाती है, जिससे यह सिद्ध करने का प्रयत्न देख पड़ता है कि सब कर्म स्वार्थमूलक होने के कारण त्याज्य है। परन्तु बृहदारण्यकोपनिषद् (२.४,४.४.) में याज्ञवल्क्य श्रीर उनकी पत्नी मैत्रेयी का जो संवाद दो स्थानों पर है, उसमे इसी युक्लिवाद का उपयोग एक दूसरी ही श्रद्भुत रीति से किया गया है। मैत्रेयी ने पूछा " हम श्रमर कैसे ?" इस प्रश्न का उत्तर देते समय याज्ञवल्क्य उससे कहते है "हे मैत्रेयी ! स्त्री श्रपने पति को, पति ही के लिये नहीं चाहती, किन्तु वह अपने आत्मा के लिये उसे चाहती है। इसी तरह हम अपने पुत्र पर उसके हितार्थ प्रेम नहीं करते: किन्त हम स्वयं श्रपने ही लिये उसपर प्रेम करते हैं 🕾 । द्रव्य, पश्च श्रीर श्रन्य वस्तुश्रों के लिये भी यही न्याय उपयुक्त है। 'श्रात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति '—श्रपने श्रात्मा के प्रीत्यर्थ ही सब पदार्थ हमे प्रिय लगते हैं। श्रीर, यदि इस तरह सब प्रेम श्रात्म-मूलक है, तो क्या हमको सब से पहले यह जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये, कि श्रात्मा (हम) क्या है ? "यह कह कर अन्त मे याज्ञवल्क्य ने यही उपदेश दिया है " श्रातमा वा श्ररे द्वष्टन्यः श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिध्यासि-तन्य:-अर्थात सब से पहले यह देखों कि श्रात्मा कौन है, फिर उसके विषय में सुनो श्रीर उसका मनन तथा ध्यान करो। " इस उपदेश के श्रनुसार एक बार श्रात्मा के सचे स्वरूप की पहचान होने पर सब जगत् श्रात्ममय देख पड़ने लगता है, श्रौर स्वार्थ तथा परार्थ का भेद ही मन मे रहने नहीं पाता। याज्ञवल्क्य का यह युक्तिवाद दिखने में तो हॉब्स के मतानुसार ही है; परन्तु यह वात भी किसी से छिपी नहीं है कि इन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के विरुद्ध है। हॉब्स स्वार्थ ही को प्रधान मानता है; श्रीर सब पदार्थों को दूरदर्शी स्वार्थ का ही एक स्वरूप मान कर वह कहता है कि इस संसार में स्वार्थ के सिवा श्रीर कुछ नहीं। याज्ञवल्क्य 'स्वार्थ ' शब्द के 'स्व ' ( श्रपना ) पद के श्राधार पर दिखलाते हैं, कि अध्यात्म दृष्टि से अपने एक ही आत्मा में सब प्राणियों का और सब प्राणियों में ही श्रपने श्रात्मा का. श्रविरोध भाव से समावेश कैसे होता है। यह दिखला

<sup>\* &</sup>quot;What say you of natural affection? Is that also a species of self-love? Yes, All is self-love. Your children are loved only because they are yours Your friend for a like reason And Your country engages you only so far as it has a connection with Yourself ह्यूम ने भी इसी युक्तिवादका उल्लेख अपने Of the Dignity or Meanness of Hunan Nature नामक निवन्ध में किया है। स्वयं ह्यूम का मत इसेंस भिन्न है।

कर उन्होंने स्वार्थ और परार्थ में दिखनेवाले द्वैत के कगड़े की जड ही को काट डाला है। याज्ञवल्क्य के उक्त मत और संन्यासमार्गीय मत पर अधिक विचार आगे किया जायगा। यहाँ पर याज्ञवल्क्य आदिकों के मतों का उन्नेख यही दिखलाने के लिये किया गया है, कि "सामान्य मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वार्थ-विषयक अर्थात् आत्मसुख-विषयक होती है "—इस एक ही बात को थोड़ा बहुत महत्त्व दे कर, अथवा इसी एक बात को सर्वथा अपवाद-रहित मान कर, हमारे प्राचीन अन्य-कारों ने उसी बात से हाँबस के विरुद्ध दूसरे अनुमान कैसे निकाले हैं।

जब यह बात सिद्ध हो चुकी, कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थमूलक श्रर्थात तमोगुणी या राज्ञसी नहीं है, जैसा कि अंग्रेज़ ग्रंन्थकार हॉब्स और फ्रेच पंडित हेल्वेशियस कहते हैं, किंतु मनुष्य-स्वभाय में स्वार्थ के साथ ही परोपकार बुद्धि की सार्त्विक मनोवृत्ति भी जन्म से पाई जाती है; अर्थात् जब यह सिद्ध हो चुका कि परोपकार केवल दरदर्शी स्वार्थ नहीं है, तब स्वार्थ अर्थात स्वसुख और परार्थ अर्थात दूसरों का सुख, इन दोनों तत्त्वों पर समदृष्टि रख कर कार्य-अर्काय-व्यवस्था शास्त्र की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यही आधिभौतिक वादियों का तीसरा वर्ग है। इस पच में भी यह श्राधिभौतिक मत मान्य है कि स्वार्थ श्रीर परार्थ दोनों सांसारिक सुखवाचक हैं, सांसारिक सुख के परे कुछ भी नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि, इन पंथ के लोग स्वार्थबुद्धि के समान ही परार्थबुद्धि को भी स्वाभाविक मानते हैं: इसलिये वे कहते हैं कि नीति का विचार करते समय स्वार्थ के समान परार्थ की त्रोर भी ध्यान देना चाहिये। सामान्यतः स्वार्थ त्रीर परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनुष्य जो कुछ करता है वह सब प्रायः समाज के भी हित का होता है। यदि किसी ने धनसंचय किया तो उससे समस्त समाज का भी हित होता है, क्योंकि, अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, श्रोर यदि उस समाज की प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की हानि न कर, श्रपना श्रपना लाभ करने लगें तो त्ससे कुल समाज का हित ही होगा । श्रतएव इस पंथ के लोगों ने निश्चिय किया है कि श्रपने सुख की श्रोर दुर्लच करके यदि कोई मनुष्य लोकहित का कुछ काम कर सके तो ऐसा करना उसका कर्तव्य होगा। परन्तु इस पत्त के लोग परार्थ की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते: किन्तु वे यही कहते हैं, कि हर समय अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का विचार करते रहो कि स्वार्थ श्रेष्ठ है या परार्थ । इसका परिखाम यह होता है, कि जब स्वार्थ श्रीर परार्थ में तिरोध उत्पन्न होता है तब इस प्रश्न का निर्णय करते समय बहुधा मनुष्य स्वार्थ ही की त्रोर त्रिधिक मुक जाया करता है, कि लोक-सुख के लिये अपने कितने सुख का त्याग करना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थ और परार्थ को एक समान प्रबत्त मान लें, तो सत्य के लिए प्राण देने और राज़्य खो देने की बात तो दूर ही रही, परन्तु इस पंथ के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता कि सत्य के लिये द्रव्य की हानि सहना चाहिये या नहीं। यदि कोई उदार मनुष्य परार्थ

के लिये प्राण दे दे, तो इस पंथवाले कदाचित् उसकी स्तुति कर देंगे, परन्तु जब यह मौक़ा स्वयं श्रपने ही ऊपर श्रा जायगा, तब स्वार्थ परार्थ दोनों ही का श्राश्रय करनेवाल ये लोग स्वार्थ की श्रोर ही श्रिधक कुकेंगे। ये लोग, हॉब्स के समान परार्थ को एक प्रकार का दूरदर्शी स्वार्थ नहीं मानते, किन्तु ये समभते हैं कि हम स्वार्थ श्रोर परार्थ को तराजू में तोलकर उनके तारतम्य श्रर्थात् उनका न्यूना-धिकता का विचार करके बड़ी चतुराई से श्रपने स्वार्थ का निर्णय किया करते हैं; श्रतएव ये लोग श्रपने मार्ग को 'उदात्त' या 'उच्च' स्वार्थ (परन्तु है तो स्वार्थ ही) कह कर उसकी बढाई मारते फिरते हैं श्री परन्तु देखिये, भर्तृहरि ने क्या कहा है:—

एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाऽविरोधेन ये तेऽमी मानवराच्चसाः परिहतं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये। ये तु ब्नान्ति निरर्थकं परिहतं ते के न जानीमहे॥

" जो अपने लाभ को त्याग कर दूपरों का हित करते हैं वे ही सच्चे सत्पुरुष हैं। स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोग लोकहित के लिये प्रयत्न करते हैं वे पुरुष सामान्य हैं और अपने लाभ के लिये जो दूसरों का नुकसान करते हैं वे नीच, मनुष्य नहीं हैं— उनको मनुष्याकृति राच्चस समम्भना चाहिये। परन्तु एक प्रकारके मनुष्य और भी हैं, जो लोकहित का निरर्थक नाश किया करते हैं—मालूम नहीं पढता कि ऐसे मनुष्यों को क्या नाम दिया जाय " (भर्तृः नी शः ७४)। इसी तरह राजधर्म की उत्तम स्थिति का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कहा है:—

स्वसुखनिरिमलाषः खिद्यसे लोकहेताः।प्रतिदिनमथवा ते द्वत्तिरेवंविधेव॥ अर्थात् ''त् अपने सुखकी परवा न करके लोकहित के लिये प्रतिदिन कष्ट उठाया करता है। अथवा तेरी द्वित (पेशा) ही यही है ''(शांकु. ४-७)। भर्तृहरि या कालिदास यह जानना नहीं चाहते थे, कि कर्मयोगशास्त्र मे स्वार्थ और परार्थ को स्वीकार करके उन दोनों तत्त्वों के तारतम्य-भाव से धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म का निर्णय कैसे करना चाहिये; तथापि परार्थ के लिये स्वार्थ छोड देनेवाले पुरुपों को उन्होंने जो प्रथम स्थान दिया है, वही नीति की दृष्ट से भी न्याय्य है। इस पर इस पन्थ के लोगों का यह कहना है, कि यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ट है, तथापि परम सीमा की शुद्ध नीति की त्रोर न देख कर हमें सिर्फ यही निश्चित करना है कि साधारण व्यवहार में 'सामान्य' मनुष्यों को कैसे चलना चाहिये; श्रीर इसलिये हम 'उच्च स्वार्थ 'को जो अग्रस्थान देते हैं वही व्यावहारिक दृष्टि से उचित है ''। परन्तु हमारी समम के श्रनुसार इस युक्तिवाद से कुछ लाभ

<sup>\*</sup> अंग्रेजी में इसे enlightened self-interest कहते हैं। हमने enlightened का भाषान्तर 'उदात्त 'या 'उच्च 'शब्दों से किया है।

<sup>†</sup> Sidgwick's Methods of Ethics Book I. Chap. II § 2, pp. 18—29, also Book IV. Chap. IV. § 3 pp 474 यहं तीसरा

नहीं है। बाज़ार में जितने माप, तौल नित्य उपयोग में लाये जाते हैं, उनमें थोडा बहुत फर्क रहता ही है; बस यही कारण बतला कर यदि प्रमाणभूत सरकारी माप तौल में भी कुछ न्यूनाधिकता रखी जायं, तो क्या इनके खोटे-पन के लिये हम अधिकारियों को दोष नहीं देगें ? इसी न्याय का उपयोग कर्मयोगशास्त्र में भी किया जा सकता है। नीति-धर्म के पूर्ण, शुद्ध और नित्य स्वरूप का शास्त्रीय निर्णय करने के लिये ही नीतिशास्त्र की प्रवृत्ति हुई है, और इस काम को यदि नीतिशास्त्र नहीं करेगा तो हम उसको निष्फल कह सकते हैं। सिजिवका यह कथन सत्य है कि "उच्च स्वार्थ" सामान्य मनुष्यों का मार्ग है। भर्नृहरि का मत भी ऐसा ही है। परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाष्ट्रा की नीतिमत्ता के विषय में उक्त सामान्य लोगों ही का क्या मत है, तो यह मालूम होगा कि सिजिवक ने उच्च स्वार्थ को जो महत्त्व दिया है वह भूल है; क्योंकि साधारण लोग भी यही कहते हैं, कि निष्कलंक नीति के तथा सत्पुरुषों के आचरण के लिये यह कामचलाज मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। इसी बात का वर्णन भर्नृहरि ने उक्त श्लोक में किया है।

श्राधिभौतिक सुख-वादियों के तीन वर्गी का श्रव तक वर्णन किया गया:--(१) केवल स्वाथीं; (२) दूरदर्शी स्वाथीं; श्रीर (३) उभयवादी स्रर्थात् उच्च स्वाथीं। इन तीन वर्गी के मुख्य मुख्य दोष भी बतला दिये गये हैं। परन्तु इतने ही से सब श्राधिभौतिक पंथ प्रा नहीं हो जाता। उसके श्रागे का, श्रीर सब श्राधिभौतिक पंथों में श्रेष्ठ पंथ वह है, जिसमें कुछ सात्त्विक तथा श्राधिभौतिक पण्डितों \*ने यह प्रति-पादन किया है कि " एक ही मनुष्य के सुख को न देख कर, किंतु सब मनुष्यजाति के म्राधिभौतिक सुख-दुःख के तारतम्य की देख कर ही नैतिक कार्य-स्रकार्य का निर्णय करना चाहिये। " एक ही कृत्य से, एक ही समय में, समाज के या संसार के सब लोगों को सुख होना श्रसम्भव है। कोई एक बात किसी को सुख-कारक मालूम होती है तो वही बात दूसरे को दु:खदायक हो जाती है। परन्तु जैसे घूष्यू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता, उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई बात लाभदायक मालूम न हो तो कर्मयोगशास्त्र में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सभी लोगों को हितावह नहीं है। श्रीर, इसी लिये "सव लोगों का सुख" इन शब्दों का अर्थ भी '' श्रिधिकांश लोगों का श्रिधिक सुख '' करना पड़ता है। इस पंथ के मत का सारांश यह है कि, " जिससे अधिकांश लोगों का अधिक सुख हो, उसी बात को नीति की

पंथ कुछ सिज्विक का निकाला हुआ नहीं है; परन्तु सामान्य सुशिक्षित अंग्रेज लेक प्राय इसी पन्थ के अनुयायी है। इसे Common sense morality कहते है।

<sup>\*</sup> बेन्यम, मिल आदि पंडित इस पंथ के अगुआ हैं, Greatest good of the greatest number का हमने "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" यह भाषान्तर किया है।

दृष्टि से उचित और आह्य मानना चाहिये और उसी प्रकार का आचरण करना इस संसार में मनुष्य का सचा कर्तव्य है। " त्राधिभौतिक सुख-वादियों का उक्र तत्त्व श्राध्यात्मिक पंथ को मंजूर है। यदि यह कहा जाय तो भी कोई श्रापत्ति नहीं, कि श्राध्यात्मिक-वादियों ने ही इस तत्त्व को श्रत्यन्त प्राचीन काल में हुँद निकाला था, श्रौर भेद इतना ही है कि श्रब श्राधिभौतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति से उपयोग किया है। तुकाराम महाराज ने कहा है कि " संतजनों की विभूतियाँ केवल जगत के कल्याण के लिये हैं-वे लोग परोपकार करने में अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं। " अर्थात् इस तत्त्व की सचाई और योग्यता के विषय में कुछ भी संदेह नहीं है। स्वयं श्रीमद्भगवद्गीता में ही, पूर्ण योगयुक्त अर्थात् कर्मयोगयुक्त झानी पुरुषों के लच्यों का वर्णन करते हुए, यह बात दो बार स्पष्ट कही गई है कि वे लोग " सर्वभूतिहते रताः " अर्थात् सब प्राणियों का कल्याण करने ही में निमन्न रहा करते हैं (गी. १. २४; १२. ४); इस बात का पता दूसरे प्रकरण में दिये हुए महाभारत के " यद्भूतहितमत्यन्तं तत् सत्यमिति धारणा " वचन से स्पष्टतया चलता है, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये हमारे शास्त्रकार इस तत्त्व को हमेशा ध्यान में रखते थे। परन्तु हमारे शास्त्रकारों के कथनानुसार ' सर्व-भूतहित ' को ज्ञानी पुरुषों के श्राचरण का बाह्य लच्चण समक्त कर धर्म-श्रधर्म का निर्णंय करने के किसी विशेष प्रसंग पर, स्थूल मान से उर्स तत्त्व का उपयोग करना एक बात है; और उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मान कर, दूसरी किसी बात पर विचार न करके, केवल इसी नींव पर नीतिशास्त्र का भव्य भवन निर्माण करना दूसरी बात है। इन दोनों में बहुत भिन्नता है। श्राधिभौतिक पंडित दूसरे मार्ग को स्वीकार करके प्रतिपादन करते है, कि नीतिशास्त्र का अध्यात्मविद्या से कुछ भी संबंध नहीं हैं। इसलिये अब यह देखना चाहिये कि उनका कहना कहाँ तक युक्तिसंगत है। ' सुख ' श्रीर ' हित ' दोनों शब्दों के श्रर्थ मे बहुत भेद है; परन्तु यदि इस भेद पर भी ध्यान न दें, और ' सर्वभूत ' का अर्थ '' अधिकांश लोगोंं का अधिक सख ' मान लें, और कार्य-अकार्य-निर्णय के काम में केवल इसी तत्त्व का उपयोग करें; तो यह साफ़ देख पडेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। मान लीजिये कि, इस तत्त्व का कोई आधिमौतिक पंडित अर्जुन को उपदेश देने लगता, तो वह अर्जुन से क्या कहता! यही न कि, यदि युद्ध में जय मिलने पर श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख होना संभव है, तो भीष्म पितामह को भी मार कर युद्ध करना तेरा कर्त्तब्य है। दिखने को तो यह उपदेश बहुत सीधा और सहज देख पडता है; परन्तु कुछ विचार करने पर इसकी अपूर्णता और श्रद्वत समक्त में आ जाती है। पहले यही सोचिये कि, श्रधिक यानी कितना ? पांडवों की सात अचौहि शियाँ थी और कौरवों की ग्यारह; इसिलये यदि पांडवों की हार हुई होती तो कौरवों को सुख हुन्ना होता-क्या उसी युक्तिवाद से पांडवों का पत्त अन्याय्य कहा जा सकता हैं? भारतीय युद्ध ही की बात कीन कहे, और भी

अनेक अवसर ऐसे हैं कि जहाँ नीति का निर्णय केवल संख्या से कर बैठना बड़ी भारी भूख है। व्यवहार में सब खोग यही सममते हैं, कि जाखों दुर्जनों को सुख होने की अपेचा एक ही सजन को जिससे सुख हो, वही सचा सत्कार्य है। इस समभ को सच बतलाने के लिये एक ही सजन के सुख कों लाख दुर्जनों के सुख की अपेत्ता अधिक मृत्यवान मानना पड़ेगा; और ऐसा करने पर "अधिकांश लोगों का अधिक बाह्य सुखवाला" (जो कि नीतिमत्ता की परीचा का एकमात्र साधन माना गया है ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसिलये कहना पडता है कि लोक-संख्या की न्यूनाधिकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोई नित्य-संबंध नहीं हो सकता। दूसरी यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है, कि कभी कभी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक मालूम होती है, वही बात किसी द्रदर्शी पुरुष को परिणाम में सब के लिये हानिप्रद देख पडती है। उदाहरणार्थ. साकेटीज श्रौर ईसामसीह को ही लीजिये। दोनों श्रपने श्रपने मत को परिखाम में कल्याणकारक समक्त कर ही अपने देशबंधुओं को उसका उपदेश करते थे। परन्त इनके देशबंधुओं ने इन्हें " समाज के शत्रु " समम कर मौत की सज़ा दी! इस विषय में " श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सख " इसी तत्त्व के श्रनुसार उस समय लोगों ने और उनके नेताओं ने मिल कर आचरण किया था; परन्तु भ्रव इस समय हम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों का बर्ताव न्याययुक्त था। सारांश, यदि " अधिकांश लोगों के अधिक सुख " को ही चए भर के लिये नीति का मुलतत्त्व मान लें, तो भी उससे ये प्रश्न हल नहीं हो सकते कि लाखों-करोडों मनुष्यों का सुख किसमें है, उनका निर्णय कौन श्रीर कैसे करें ? साधारण श्रवसरों पर निर्णय करने का यह काम उन्हीं लोगों को सोंप दिया जा सकता है कि जिनके बारे में सुख-दु:ख का प्रश्न उपस्थित हो । परन्तु साधारण अवसर में इतना प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती; और जब विशेष कठिनाई का कोई समय आता है, तब साधारण मनुष्यों में यह जानने की दोषरहित शक्ति नहीं रहती कि हमारा सुख किस बात में है। ऐसी अवस्था में यदि इन साधारण श्रीर श्रधिकारी लोगों के हाथ नीति का यह अकेला तत्त्व " अधिकांश लोगों का अधिक सुख " खग जाय तो वही भयानक परिणाम होगा, जो सैतान के हात में मशाल देने से होता है। यह बात उक्र दोनों उदाहरणों (साक्रेटीज और काइस्ट) से भली भॉति अगट हो जाती है। इस उत्तर में कुछ जान नहीं कि " नीति-धर्म का हमारा तत्त्व शुद्ध और सचा है, मूर्ख लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो हम क्या कर सकते हैं ? " कारण यह है कि, यद्यपि तत्त्व शुद्ध और सचाहो, तथापि उसका उपयोग करने के अधिकारी कौन हैं, वे उनका उपयोग कब और कैसे करते हैं, इत्यादि बातों की मर्यादा भी, उसी तत्त्व के साथ देनी चाहिये। नहीं तो सम्भव है कि, हम अपने को साकेटीज के सदश नीति-निर्णय करने में समर्थ मान कर अर्थ का अन्ध कर बैठें।

केवल संख्या की दृष्टि से नीति का उचित निर्णय नहीं हो सकता, और इस बात का निश्चय करने के लिये कोई भी बाहरी साधन नहीं है कि श्रधिकांश लोगों क्रा अधिक सुख किस में है। इन दो आन्तेपों के सिवा इस पन्थ पर और भी बढ़े बड़े आचेप किये जा सकते हैं। जैसे, विचार करने पर यह आप ही मालूम हो जायगा कि किसी काम के केवल बाहरी परिणाम से ही उसको न्याय्य अथवा अन्याय्य कहना बहुधा असम्भव हो जाता है। हम लोग किसी घडी को उसके ठीक ठीक समय बतलाने पर, श्रच्छी या खराब कहा करते हैं; परन्तु इसी नीति का उपयोग मनुष्य के कार्यों के सम्बन्ध में करने के पहले हमें यह बात श्रवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि मनुष्य, घडी के समान, कोई यंत्र नहीं है। यह बात सच है कि सब सत्पुरुष जगत् के कल्यागार्थ प्रयत्न किया करते हैं; परन्तु इससे यह उलटा श्रनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता, कि जो कोई लोक-कल्याण के लिये प्रयत्न करता है, वह प्रत्येक साधु ही है। यह भी देखना चाहिये कि मनुष्य का अन्तः करण कैसा है। यंत्र और मनुष्य में यदि कुछ भेद हैं तो यही, कि एक हृदयहीन है और दूसरा हृदययुक्त है; और इसी लिये अज्ञान से या भूल से िकये गये अपराध को कायदे में चम्य मानते हैं। तात्त्पर्य, कोई काम अच्छा है या बुरा धर्म है या श्रधर्म, नीति का है श्रथवा अनीति का, इत्यादि बातों का सचा निर्णय उस काम के केवल बाहरी फल या परिखाम—अर्थात् वह अधिकांश लोगों को अधिक सुख देगा कि नहीं इतने ही-से नहीं किया जा सकता। उसी के साथ साथ यह भी जानना चाहिये, कि उस काम को करनेवाले की बुद्धि, वासना या हेतु कैसा है। एक समय की बात है कि अमेरिका के एक बडे शहर मे, सब लोगों के सुख श्रौर उपयोग के लिये, ट्रामवे की बहुत आवश्यकता थी। परन्तु अधिकारियों की आज्ञा पाये बिना ट्रामवे नहीं बनाई जा सकती थी। सरकारी मंजूरी मिलने में बहुत देरी हुई। तब ट्रामवे के ब्यवस्थापक ने अधिकारियों को रिशवत दे कर जल्द ही मंजूरी ले ली। ट्रामवे बन गई और उससे शहर के सब लोगों को सुभीता श्रौर फ्रायदा हुआ। कुछ दिनों के बाद रिशवत की बात प्रगट हो गई, श्रौर उस व्यवस्थापक पर फ़ौजदारी मुकदमा चलाया गया पहली ज्यूरी ( पंचायत ) का एकमत नहीं हुआ इसलिये दूसरी ज्यूरी चुनी गई। दूसरी ज्यूरी ने ज्यवस्थापक को दोषी ठहराया, अतएव उसे सज़ा दी गई। इस उदाहरण में अधिक लोगों के अधिक सुखवाले नीतितत्त्व से काम चलने का नहीं। क्योंकि, यद्यपि ' घूस देने से ट्रामवे बन गई ' यह बाहरी परिखास श्रधिक लोगों को अधिक सुखदायक था तथापि इतने ही से घूस देना न्याय्य हो नहीं सकताक्ष। दान करने को अपना धर्म (दातन्य) समम कर निष्काम बुद्धि से दान करना, श्रीर कीर्ति के लिये तथा श्रन्य फल की श्राशा से दान करना, इन दो कृत्यों का

क्षयह उदाहरण डॉक्टर पॉल केरस की The Ethical Problem (PP 58 59.2nd Ed.) नामक पुस्तक से लिया गया है।

बाहरी परिणाम यद्यपि एकसा हो, तथापि श्रीमद्भगवद्गीता में पहले दान को सास्विक और दूसरे को राजस कहा है (गी. १७ २०, २१.); और, यह भी कहा गया है कि यदि वही दान कुपात्रों को दिया जाय, तो वह तामस अथवा गर्छ है। यदि किस गरीब ने एक-म्राध धर्म-कार्थ के लिये चार पैसे दिये और किसी ग्रमीर ने उसी के लिये सौ रूपये दिये, तो लोगों में दोनों की नैतिक योग्यता एक ही समभी जाती है। परन्तु यदि केवल " अधिकांश लोगों का अधिक सख" किसमें है, इसी बाहरी साधनद्वारा विचार किया जाय, तो ये दोनों दान नैतिक दृष्टि से समान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। "श्रिधकांश लोगों का अधिक सुख "इस आधिमौतिक नीति-तत्त्व में जो बहत बड़ा दोष है वह यही है कि इसमें कर्ता के मन के हेतु या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता; श्रौर यदि श्रन्तस्थ हेतु पर ध्यान दें तो इस प्रतिज्ञा से विशेध खड़ा हो जाता है कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख ही नीतिमत्ता की एकमात्र कसाटी है। कायदा-कानुन बनानेवाली सभा अनेक व्यक्तियों के समूह से बनी होती है; इसलिये उक्त मत के अनुसार, इस सभा के बनाये हुए क़ायदों या नियमों की योग्यता-अयो-ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ श्रावश्यकता ही नहीं कि सभा-सदों के श्रंत:करणों में कैसा भाव था-इम लोगों को श्रपना निर्णय केवल इस बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चािल्ये. कि इनके कायदों से श्रिधिकों को श्रधिक सुख हो सकेगा या नहीं। परन्तु, उक्क उदाहरण से यह साफ्न साफ्न ध्यान में त्रा सकता है कि सभी स्थानों मे यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता । हमारा यह कहना नहीं है कि " अधिकांश लोगों का अधिक सुख या दित-" वाला तस्व बिलकुल ही निरुपयोगी है। केवल बाह्य परिणाओं का विचार करने के लिये उससे बढ़ कर दूसरा तत्त्व कहीं नहीं मिलेगा। परन्तु हमारा यह कथन है कि, जब नीति की दृष्टि से किसी बात को न्याय्य अथवा अन्याय्य करूना हो, तब केवल बाह्य परि-यामों को देखने से काम नहीं चल सकता, उसके लिये और भी कई बातों पर विचार करना पड़ता है: अतएव नीतिभत्ता का निर्णय करने के लिये पूर्णतया इक्षी तत्त्व पर अवलम्बित नहीं रह सकते, इसलिये इससे भी अविक निश्चित और निर्दोष तत्त्व को खोज निकालना त्रावरयक है! गीता में जो यह कहा गया है कि. " कर्म की अपेचा से बुद्धि श्रेष्ठ है " (गी. २. ४६ ) उसका भी यही अभिप्राय है। यदि केवल बाह्य कर्मों पर ध्यान दें तो वे बहुध। आमक होते हैं। " स्नान-सन्ध्या. तिलक-माला" इत्यादि बाह्य कर्मी के होते हुए भी " पेट मे क्रोधाप्ति" का भड़कते रहना असम्भव नहीं है। परन्तु यदि हृदय का भाव शुद्ध हो तो बाह्य कर्मी का कुछ भी महत्त्व नहीं रहता है। सुदाभा के ' सुट्टी भर चावल ' सरीखे अत्यन्त ग्रह्म बाह्य कर्म की धार्मिक और नैतिक योग्यता. अधिकांश लोगों को अधिक सख देने-वाले हजारों मन अनाज़ के बराबर ही समसी जाती है। इसी लिये प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट & ने कर्म के बाह्य और दृश्य पिरणामों के तारतम्य-विचार को गौण

<sup>\*</sup> Kant's Theory of Ethics, (trans. by Abbot) 6th Ed. p. 6.

माना है, एवं नीतिशास्त्र के अपने विवेचन का प्रारम्भ कर्ती की शुद्ध बुद्धि (शुद्ध भाव) ही से किया है। यह नहीं सममना चाित्ये, कि ग्राधिभौतिक सुख-वाद की यह न्यूनता बड़े बड़े त्राधिमौतिक-वादियों के ध्यान में नहीं ऋई । ह्यूम 🕸 ने स्पष्ट लिखा है-जब कि मनुष्य का कर्म (काम या कार्य) ही उसके शील का द्योतक है, श्रौर इसी लिये जब लोगों में वही नीतिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, तब केवल बाह्य परिणामों ही से उस कर्म को प्रशंसनीय या गईणीय मान लेना श्रसम्भव है। यह बात मिल साहब को भी मान्य है कि " किसी कर्म की नीतिमत्ता कर्ता के हेत पर अर्थात वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है उस पर, पूर्णतया श्रवलंबित बहती है। " परन्तु अपने पत्तमण्डन के लिये मिल साहब ने यह युक्ति भिडाई है कि " जब तक बाह्य कर्मी में कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता में कुछ फर्क नहीं हो सकता, चाहे कर्ता के मन मे उस काम को करने की वासना किसी भी भाव से हुई हो " । भिल की इस युक्ति मे सांप्रदायिक आग्रह देख पडता है; क्योंकि बुद्धि या भाव में मिन्नता होने के कारण, यद्यपि दो कर्म दिखने में एक ही से हों तो भी, वे तत्वतः एक ही योग्यता के कभी हो नहीं सकते। श्रीर, इसी लिये, मिल साहब की कही हुई " जब तक (बाह्य ) कर्मों मे भेद नहीं होता, इत्यादि " मर्यादा को श्रीन साहब 1 निर्मुल बतलाते हैं। गीता का भी यह अभिप्राय है। इसका कारण गीता में यह बतलाया गया है कि, यदि एक ही धर्म-कार्य के लिये दो मनुष्य बराबर धन प्रदान करें तो भी-म्रर्थात् दोनों के बाह्य कर्म एक समान होने पर भी-दोनों की बुद्धि या भाव की भिन्नता के कारण, एक दान सास्विक श्रीर दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है। इस विषय पर अधिक विचार पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना करते समय करेंगे। अभी केवल इतना ही देखना है कि, कम के केवल बाहरी परिगाम पर ही श्रव-

For as actions are objects of our moral sentiment, so far only as they are indications of the internal character, passions and affections, it is impossible that they can give rise either to praise or blame, where they proceed not from these principles, but are derived altogether from external objects "—Hume's Inquiry concerning Human Understanding, Section VIII Part II (p 368 of Hume's Essays—The World Library Edition)

<sup>† &</sup>quot;Morality of the action depends entirely upon the intention, that is upon what the agent wills to do But the motive, that is the feeling which makes him will so to do, when it makes no difference in the act, makes none in the morality "Mill's Utilitarianism, p 27.

<sup>‡</sup> Green's Prolegomena to Ethics, § 299 note p 348. 5th Cheaper Edition.

खंबित रहने के कारण, त्राधिभौतिक सुख-वाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी, नीति-निर्णय के काम में, कैसी श्रपूर्ण सिद्ध हो जाती है; श्रौर इसे सिद्ध करने के लिये, हमारी समक्त में, मिल साहब की युक्ति ही काफ़ी है।

" अधिकांश लोगों का अधिक सुख "-वाले आधिभौतिक पन्थ में सब से भारी दोष यह है कि उसमें कर्त्ता की बुद्धि या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता । मिल साहब के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि, उस (मिल) की युक्ति को सच मान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सब स्थानों पर एक समान नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह केवल बाह्य फल के अनुसार नीति का निर्णय करता है; श्रर्थात् उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया जा सकता है; या यों किहये कि वह एकदेशीय है। इसके सिवा इस मत पर एक और भी आचेप किया जा सकता है कि, ' स्वार्थ की अपेचा परार्थ क्यों और कैसे श्रेष्ठ है ?—इस प्रश्न की कुछ भी उपपत्ति न बतला कर ये लोग इस तत्त्व को सच मान लिया करते हैं। फल यह होता है कि उच्च स्वार्थ की बेरोक बृद्धि होने बागती है। यदि स्वार्थ श्रीर परार्थ दोनों बातें मनुष्य के जन्म से ही रहती हैं, अर्थात् स्वाभाविक हैं, तो प्रश्न होता है कि मैं स्वार्थ की अपेचा लोगों के सुख को श्रिधिक महत्त्वपूर्ण क्यों समकूँ ? यह उत्तर तो संतोषदायक हो ही नहीं सकता, कि तुम अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देख कर ऐसा करो; क्योंकि मूल प्रश्न ही यह है, कि मैं अधिकांश लोगों के अधिक सुख के लिये यत्न क्यों करूँ? यह बात सच है कि अन्य लोगों के हित में अपना भी हित सम्मिलित रहता है, इसलिये यह प्रश्न हमेशा नहीं उठता। परन्तु आधिभौतिक पन्थ के उक्त तीसरे वर्ग की अपेचा इस अन्तिम ( चौथे ) वर्ग में यही विशेषता है कि, इस आधिभौतिक पन्थ के लोग यह मानते हैं कि, जब स्वार्थ और परार्थ में विरोध खड़ा हो जाय, तब उच स्वार्थ का त्याग करके परार्थ-साधन ही के लिये यत्न करना चाहिये। इस पन्थ की उक्त विशेषता की कुछ भी उपपत्ति नहीं दी गई है। इस अभाव की श्रोर एक विद्वान् श्राधिभौतिक पंडित का ध्यान श्राकर्षित हुश्रा। उसने छोटे कीड़ों से जोकर मनुष्य तक सब सजीव प्राणियों के व्यवहारों का खूब निरीचण किया; श्रीर अन्त में उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे की डों से ले कर मनुष्यों तक में यही गुण श्रधिकाधिक बढता श्रीर प्रगट होता चला श्रा रहा है, कि वे स्वयं श्रपने ही समान श्रपनी सन्तानों श्रीर जातियों की रचा करते हैं, श्रीर किसी को दुःख न देते हुए श्रपने बन्धुत्रों की यथासम्भव सहायता करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि सजीव सृष्टि के आचरण का यही-परस्पर-सहायता का गुण-श्रधान नियम है। सजीव सृष्टि में यह नियम पहले पहल सन्तानोत्पादक श्रीर सन्तान के लालन-पालन के बारे में देख पड़ता है। ऐसे अत्यन्त सूचम कीडों की सृष्टि को देखने से, कि जिनमें स्नी-पुरुष का कुछ मेद नहीं है, ज्ञात होगा कि एक कीड़े की देह बढते बढते फूट जाती है और उससे दो कीड़े बन जाते हैं। अर्थात् यही

कहना पड़ेगा कि सन्तान के लिये—दूसरे के लिये—यह कीड़ा अपने शरीर को भी त्याग देता है इसी तरह सजीव सृष्टि में इस कीड़े से ऊपर के दर्ज़े के खी-पुरुषा-दमक प्राणी भी अपनी अपनी सन्तान के पालन-पोषण के लिये स्वार्थ-त्याग करने में अपनिदत हुआ करते हैं। यही गुण बढते बढते मनुष्यजाति के असभ्य और जंगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है कि लोग न केवल अपनी सन्तानों की रचा करने में, किंतु अपने जाति-भाइयों की सहायता करने में भी सुख से प्रवृत्त हो जाते हैं; इसलिये मनुष्य को, जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमणि है, स्वार्थ के समान परार्थ में भी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपर्युक्त नियम की उन्नति करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वर्तमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग में, लगे रहना चाहिये, बस इसी में उसकी इतिकर्त्तव्यता है। यह युक्तिवाद बहुत र्ठाक है। परन्तु यह तन्त्व कुछ नया नहीं है कि, परोपकार करने का सद्गुण मूक सृष्टि में भी पाया जाता है, इसलिये उसे परमावधि तक पहुंचाने के प्रयत्न में ज्ञानी मनुष्यों को सदैव लगे रहना चाहिये। इस तन्त्व में विशेषता सिर्फ यही है कि, अज्ञाज कल आधिमौतिक शास्त्रों के ज्ञान की बहुत वृद्धि होने के कारण इस तन्त्व की आधिमौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से बतलाई गई है। यद्यि हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि आध्यात्मिक है, तथापि हमारे प्राचीन प्रन्थों में कहा है कि.—

### श्रष्टादशपुराणानां सारं सारं समुद्धृतम् । परोपकारः पुरयाय पापाय परपीडनम् ॥

"परोपकार करना पुण्यकर्म है श्रीर दूसरों को पीड़ा देना पापकर्म है; वह यही श्रठारह पुराणों का सार है।" मर्नृहिर ने भी कहा है कि "स्वार्थों यस्य परार्थ एव स पुमान एकः सतां श्रयणीः "—परार्थ ही को जिस मनुष्य ने श्रपना स्वार्थ बना जिया है, वही सब सत्पुरुषों मे श्रेष्ठ है। श्रच्छा, श्रव यदि छोटे कीडों से मनुष्य तक की सृष्टि की उत्तरोत्तर कमशः बढती हुई श्रेणियों को देखें तो एक श्रीर भी प्रश्न उठता है। वह यह है—क्या मनुष्यों मे केवल परोपकार-बुद्धि ही का उत्कर्ष हुत्रा है या, इसी के साथ, उनमे स्वार्थबुद्धि, द्या, उदारता, दूरदृष्टि, तर्क, शूरता, एति, चमा, इंद्रियनिग्रह इत्यादि श्रनेक श्रन्य सात्त्विक सद्गुणो की भी वृद्धि हुई है जब इस पर विचार किया जाता है तब कहना पड़ता है, कि श्रन्य सब सजीव प्राणियों की श्रपेचा मनुष्यों मे सभी सद्गुणो का उत्कर्ष हुश्रा है। इन सब सात्त्विक गुणो के समूह को "मनुष्यत्व " नाम दीजिये। श्रव यह बात सिद्ध हो चुकी कि परोपकार की श्रपेचा मनुष्यत्व को हम श्रेष्ठ मानते है; ऐसी श्रवस्था में किसी कमें की योग्यता-श्रयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कमें की

<sup>\*</sup> यह उपपत्ति स्पेन्सर के Data of Ethics नामक अन्य में दी हुई है। स्पेन्सर ने मिल को एक पत्र लिख कर स्पष्ट कह दिया था कि मेरे और आपके मत में क्या भेद है। उस पत्र के अवतरण उक्त अन्य में दिये गये हैं। pp. 57, 123. Also see Bain's Mental and Moral Science pp. 721, 722. (Ed. 1865).

परीचा केवल परोपकार ही की दृष्टि से नहीं की जा सकती-श्रव उस काम की परीचा मनुष्यत्त्व की दृष्टि से ही, अर्थात् मनुष्यजाति में अन्य प्राणियों की अपेचा जिन जिन गुर्णों का उत्कर्ष हुआ है उन सब को ध्यान में रख कर ही, की जानी चाहिये। अकेले परोपकार को ध्यान में रखकर कुछ न कुछ निर्णय कर लेने के बद्ते अब तो यही मानना पड़ेगा, कि जो कम सब मनुष्यों के 'मन्ष्यत्व ' या ' मनुष्यपन ' को शोभा दें, या जिस कम से मनुष्यत्व की वृद्धि हो, वही सत्कर्म श्रीर वही नीति-धर्म है। यदि एक बार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया जायँ तो, " अधिकांश लोगों का अधिक सुख " उक्र दृष्टि का एक अत्यन्त छोटा भाग हो जायगा-इस मत में कोई स्वतंत्र महत्त्व नहीं रह जायगा कि सब कमों के धर्म-अधर्म या नीतिमत्ता का विचार केवल "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" तत्त्व के अनुसार किया जाना चाहिये - और तब तो धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये मनुष्यत्व ही का विचार करना अवश्य होगा। श्रीर, जब हम इस बात का सूचम विचार करने लगेंगे कि 'मनुष्यपन 'या 'मनुष्यत्व 'का यथार्थ स्वरूप क्या है, तब हमारे मन में, याज्ञवल्क्य के अनुसार, "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः " यह विषय आप ही आप उपस्थित हो जायगा। नीतिशास्त्र का विवेचन करनेवाले एक अमेरिकन ग्रंथकार ने इस समुचयात्मक मनुष्य के धर्म को ही ''आत्मा'' कहा है।

उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि केवल स्वार्थ या अपनी ही विषय-सुख की किनष्ट श्रेगी से बढते बढते श्राधिभौतिक सुख-वादियों को भी परोपकार की श्रेगी तक और अन्त में मनुष्यत्व की श्रेगी तक कैसे आना पड़ता है। परन्तु, मनुष्यत्व के विषय में भी ऋाधिभौतिक-वादियों के मन में प्रायः सब लोगों के बाह्य विषय-सुख ही की कल्पना प्रधान होती है; अतएव आधिभौतिक-वादियों की यह श्रंतिम श्रेखी भी-जिसमें श्रंतःसुख श्रीर श्रंतःशुद्धि का कुछ विचार नहीं किया जाता-हमारे अध्यात्मवादी शास्त्रकारों के मतानुसार निदाप नहीं है। तथापि इस बात को साधार गतया मान भी ले, कि मन्ष्य का सब प्रयत्न सुख-प्राप्ति तथापि दु.ख-निवारण के ही लिये हुन्ना करता है, तथापि जब तक पहले इस बात का निर्णय न हो जायँ, कि सुख किसमें है-आधिभौतिक अर्थात् सांसा-रिक विषयभोग ही में है अथवा और किसी में है-तब तक कोई भी आधिभौतिक पच प्राह्म नहीं समका जा सकता। इस बात को आधिभौतिक सुख-वादी भी मानते हैं कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता अधिक है। पशु को जितने सुख मिल सकते हैं वे सब किसी मनुष्य को दे कर उससे पूछो कि " क्या तम पश होना चाहते हो ? " तो वह कभी इस बात के लिये राजी न होगा। इसी तरह. ज्ञानी पुरुषों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि, तत्वज्ञान के गहन विचारों से बुद्धि में जो एक प्रकार की शांति उत्पन्न होती है उसकी योग्यता सांसारिक सम्पत्ति और बाह्योपभोग से हजारगुनी बढ कर है। अच्छा; यदि लोक-मत को देखे तो भी यही ज्ञात होगा. कि नीति का निर्णय करना केवल संख्या पर

श्रवलम्बित नहीं है; लोग जो कुछ किया करते हैं वह सब केवल श्राथिभौतिक सख के ही लिये नहीं किया करते-वे श्राधिभौतिक सुख ही को श्रपना परम उद्देश नहीं मानते । बल्कि हम लोग यही कहा करते हैं कि, बाह्य सुखों की कौन कहे, विशेष प्रसंग श्राने पर श्रपनी जान की भी परवा नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे समय में -श्राध्यामिक दृष्टि के श्रनुसार जिन सत्य श्रादि नीति-धर्मों की योग्यता श्रपनी जान से भी अधिक है; उनका पालन करने के लिये मनोनिग्रह करने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। यही हाल त्रार्जुन का था। उसका भी प्रश्न यह नहीं था कि लड़ाई करने पर किसको कितना सुख होगा। उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न था कि " मेरा, श्रर्थात् मेरे श्रात्मा का, श्रेय किसमें है सो सुभे बतलाइये" (गी. २.७; ३. २.)। भारमा का यह नित्य का श्रेय भ्रोर सुख ग्रात्मा की शांति में है; इसी लिये बृहदा-रख्यकोपनिषद् (२. ४. २.) में कहा गया है कि "श्रमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" श्रर्थात् सांसारिक सुख श्रीर संपत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भी श्रात्मसुख श्रीर शांति नहीं मिल सकती। इसी तरह कठोपनिषद् में लिखा है कि जब मृत्यु ने नचिकेता को युत्र, पौत्र, पशु, धान्य, द्रव्य इत्यादि अनेक प्रकार की सांसरिक सम्पत्ति देना चाही तो उसने साफ जबाब दिया कि " सुमे आत्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नहीं; " श्रीर 'मेय त्रर्थात् इन्द्रियों को प्रिय लगानेवाले सांसारिक सुख में तथा 'श्रेय' त्रर्थात् श्रात्मा के सचे कल्याण में भेद दिखलाते हुए (कठ. १. ३. २ में) कहा है कि:-

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संप्ररीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिष्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगचेमाद् वृणीते॥

" अब प्रेय (तात्कालिक बाह्य इंद्रियसुख) और श्रेय (सच्चा चिरकालिक कल्याया) ये दोनों मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं तब बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनों में से किसी एक को चुन लेता है। जो मनुष्य यथार्थ में बुद्धिमान् होता वै, वह प्रेय की अपेचा श्रेय को अधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द होती है उसको आत्मकल्याया की अपेचा प्रेय अर्थात् बाह्य सुख ही अधिक अच्छा लगता है। "इस जिये यह मान लेना उचित नहीं कि संसार में इंद्रियगम्य विषय-सुख ही मनुष्य का ऐहिक परम उद्देश है तथा मनुष्य जो कुछ करता है वह सब केवल बाह्य अर्थात् आधिभौतिक सुख ही के जिये अथवा अपने दु. खों को दूर करने के लिये ही करता है।

इन्द्रियगम्य बाह्य सुखों की श्रपेचा बुद्धिगम्य श्रन्तः सुख की श्रर्थात् श्राध्या-तिमक सुख की, योग्यता श्रिषक तो है ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है कि विषय-सुख श्रनित्य है। वह दशा नीति-धर्म की नहीं है। इस बात को सभी मानते हैं कि श्रिहिंसा, सत्य श्रादि धर्म कुछ बाहरी उपाधियों श्रर्थात् सुख-दुःखों पर श्रवलंबित नहीं है; किंतु ये सभी श्रवसरों के लिये श्रीर सब काम में एक समान उपयोगी हो सकते हैं; श्रतएव ये नित्य हैं। बाह्य बातों पर श्रवलंबित न रहनेवाली, नीति-धर्मों की यह नित्यता उनमे कहाँ से श्रीर कैसे श्राई—श्रर्थात् इस नित्यता का कारण क्या है? इस प्रश्न का श्राधिभौतिक-वाद से हल होना असंभव है। कारण यह है कि, यदि बाह्य सृष्टि के सुख-दुः खों के अवलोकन से कुछ सिद्धान्त निकाला जायँ तो, सब सुख-दुः खों के स्वभावतः अनित्य होने के कारण, उनके अपूर्ण आधार पर बने हुए नीति-सिद्धान्त भी वैसे ही अनित्य होंगे। और, ऐसी अवस्था में, सुख-दुः खों की कुछ भी परवा न करके सत्य के लिये जान दे देने के सत्य-धर्म की जो त्रिकालाबाधित नित्यता है वह, "अधिकांश लोगों का अधिक सुख " के तत्त्व से सिद्ध नहीं हो सकती। इस पर यह आचेप किया जाता हैं, कि जब सामान्य व्यवहारों में सत्य के लिये प्राण्य देने का समय आ जाता है तो अच्छे अच्छे लोग भी असत्य पच अहण करने में संकोच नहीं करते, और उस समय हमारे शास्त्रकार भी ज्यादा सख्ती नहीं करते, तब सत्य आदि धर्मों की नित्यता क्यों माननी चाहिये ? परन्तु यह आचेप या दलील ठीक नहीं है; क्योंकि जो लोग सत्य के लिये जान देने का साहस नहीं कर सकते वे भी अपने मुंह से इस नीति-धर्म की नित्यता को माना ही करते हैं। इसी लिये महाभारत में अर्थ काम आदि पुरुषार्थों की सिद्धि करनेवाले सब व्यावहारिक धर्मों का विवेचन करके अन्त में भारत-सावित्री में (और विदुरनीति में भी) व्यासजी ने सब लोगों को यही उपदेश किया है:—

न जातु कामात्र भयात्र लोभाद्धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः। धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥

श्रर्थात् " सुख-दुः ख श्रनित्य हैं, परन्तु (नीति) धर्म नित्य हैं; इसिलये सुख की इच्छा से, भय से, लोम से श्रथवा प्राण-संकट श्राने पर भी धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिये। यह जीव नित्य है, श्रौर सुख-दुः ख श्रादि विषय श्रनित्य है "। इसी लिये ज्यासजीं उपदेश करते हैं कि श्रनित्य सुख-दुः लों का विचार न करके नित्य-जीव का संबंध नित्य-धर्म से ही ज़ोड़ देना चाहिये (मभा. स्व. ४.६०. उ. ६६.१२, १३)। यह देखने के लिये, कि ज्यासजी का उक्त उपदेश उचित है या नहीं हमें श्रव इस बात का विचार करना चाहिये कि सुख-दुः ख का यथार्थ स्यरूप क्या है श्रीर नित्य सुख किसी कहते हैं।

# पाँचवाँ प्रकरण ।

# सुखदुःखविवेक ।

# सुलमात्यंतिकं यत्तत् वुद्धियाह्यमतीदियम् ।\*

गीता ६. २१।

ह्यामारे शास्त्रकारों को यह सिद्धान्त मान्य हैं कि प्रत्येक मनुष्य सुद्ध-प्राप्ति िके लिये, प्राप्त सुख की वृद्धि के लिये, दुःख को टालने या कम करने के ंलिये ही सदैव प्रयत्न किया करता है। सृगुजी भरद्वाज से शान्तिपर्व ( मभा शां. १६७. ६) मे कहते हैं कि " इह खलु अमुिष्मश्च लोके वस्तुप्रवृत्तयः सुंखार्थमिभ-धीयन्ते । न हात परं विवर्गफलं विशिष्टतरमस्ति "-श्रर्थात् इस लोक तथा पर लोक्न मे सारी प्रवृत्ति केवल सुख के लिये है और धर्म, अर्थ, काम का इसके श्रतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं है। परंतु शास्त्रकारों का कथन है कि मनुष्य, यह न समभ कर कि सचा सुख किसमे है, मिध्या सुख ही को सस्य सुख मान बैठता है, श्रीर इस श्राशा से कि श्राज नहीं तो कल श्रवश्य मिलेगा, वह अपनी आयु के दिन न्यतीत किया करता है। इतने मे एक दिन मृत्यु के भापेटे मे पड कर वह इस संसार को छोड कर चल बसता है! परन्तु उसके उदाहरण से अन्य लोग सावधान होने के बदले उसीका अनुकरण करते हैं। इस प्रकार यह भव-चक चल रहा है, श्रीर कोई मनुष्य सचे श्रीर नित्य सुख का विचार नहीं करता ! इस विषय मे पूर्वी श्रौर पश्चिमी तत्त्वज्ञानियों मे बडा ही मतभेद है, कि यह संसार केवल दु.लमय है, या सुखप्रधान श्रथवा दु खप्रधान है। परन्तु इन पत्तवालों मे से सभी को यह बात मान्य है, कि मनुष्य का कल्याए दु ख का श्रत्यन्त निवारण करके श्रत्यन्त सुख-प्राप्ति करने ही में है। ' सुख ' शब्द के बद्खे प्राय. 'हित, ' 'श्रेय 'श्रोर 'कारण 'शब्दों का श्रधिक उपयोग हुश्रा करता है; इनका भेद त्रागे बतलाया जायगा। यदि यह मान लिया जाय कि ' सुख ' शब्द में ही सब प्रकार के सुख और कल्याण का समावेश हो जाता है, तो सामा-न्यतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवल सुख के लिये हुआ करता है। परन्तु इस सिद्धान्त के आधार पर सुख-दु.ख का जो लच्या महा-भारतान्तर्गत पराशर्गाता (म. भा. शां. २६४, २७) मे दिया गया है, कि " यदिष्टं तत्सुखं प्राहु. द्वेष्यं दु.सिम्हेष्यते "—जो कुछ हमें इष्ट है वही

क्ष" जो केवल वुद्धि से प्राह्म और इन्द्रियों से परे हो, उसे आत्यन्तिक सुख कहते हैं।"

न्सुल है त्रीर जिसका हम द्वेष करते हैं, श्रर्थात् जो हमें नहीं चाहिये, वही दु:ख है-उसे शास्त्र की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष नहीं कह सकते; क्योंकि इस च्याख्या के श्रनुसार 'इष्ट 'शब्द का श्रर्थ इष्ट वस्तु या पदार्थ भी हो सकता है; और इस अर्थ को मानने से इष्ट पदार्थ को भी सुख कहना पहेगा । उदा-हरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इष्ट होता है, परन्तु इस बाह्य पदार्थ 'पानी ' को ' सुख ' नहीं कहते । यदि ऐसा होगा तो नदी के पानी में डूबनेवाले के बारे में कहना पड़ेगा कि वह सुख में डूबा हुआ है! सच बात यह है कि पानी पीने से जो इन्द्रियतृप्ति होती है उसे सुख कहते है। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य इस इन्द्रिय-तृप्ति या सुख को चाहता है, परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त नहीं बताया जा सकता, कि जिसकी चाह होती है वह सब सुख ही है। इसी लिये नैय्यायिकों ने सुख-दु:ख को वेदना कह कर उनकी व्याख्या इस तरह से की है ''श्रमुकूलवेदनीयं सुखं'' जो वेदना हमारे श्रमुकूल है वह सुख है श्रीर "प्रतिकूलवेदनीयं दुःखं" जो वेदना हमारे प्रतिकूल है वह दु.ख है । ये वेद-नाएँ जन्मसिद्ध अर्थात् मूल ही की श्रीर अनुभवगम्य हैं, इसलिये नैय्यायिकों की उक्र व्याख्या से बढ कर सुख-दुःख का श्रधिक उत्तम लक्त्रण बतलाया नहीं जा सकता। कोई यह कहे कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारों से ही उत्पन्न होते है, तो यह बात भी ठीक नहीं है; क्योंकि, कभी कभी देवताओं के कोप से भी बड़े बड़े रोग श्रीर दु:ख उत्पन्न हुन्ना करते हैं, जिन्हें मनुष्य को श्रवश्य भोगना पडता है। इसी लिये वेदान्त ग्रन्थों में सामान्यतः इन सुखदुःखों के तीन भेद--आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक-किये गये हैं। देव-तात्रों की कृपा या कोप से जो सुख-दु ख मिलते हैं उन्हें ' श्राधिदैविक ' कहते हैं। बाह्य सृष्टि के पृथ्वी त्रादि पञ्चमहाभूतात्मक पदार्थों का मनुष्य की इन्द्रियों से संयोग होने पर, शीतोष्ण त्रादि के कारण जो सुख-दु:ख हुन्ना करते हैं उन्हें ' आधिभौतिक ' कहते हैं, और, ऐसे बाह्य संयोग के बिना ही होनेवाले अन्य सब सुख-दु: लों को ' श्राध्यात्मिक ' कहते हैं । यदि सुखद्: ख का यह वर्गीकरण स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त आदि दोषों का परिणाम बिगड़ जाने से उत्पन्न होनेवाले ज़्वर त्रादि दुःखों को, तथा उन्हीं दोषों का परिणाम यथोचित रहने से अनुभव मे आनेवाले शारीरिक स्वास्थ्य को, आध्यात्मिक सुख-दुःख कहना पडता है। क्योंकि, यद्यपि ये सुख-दुःख पञ्चभूतात्मक शरीर से सम्बन्ध रखते हैं, अर्थात् ये शारीरिक हैं, तथापि हमेशा यह नहीं कहा जा सकता कि ये शरीर से बाहर रहनेवाले पदार्थों के संयोग से पैदा हुए हैं । श्रीर इसलिये अाध्यात्मिक सुख-दु:खों के वेदान्त की दृष्टि से फिर भी दो भेद-शारीरिक और मान-सिक-करने पडते हैं। परन्तु यदि इस प्रकार सुख-दुःखों के 'शारीरिक ' श्रौर 'मानिसिक' दो भेद कर दें, तो फिर त्राधिदैविक सुखदु:खों को भिन्न मानने की कोई त्रावरयकता नहीं रह जाती । क्योंकि, यह तो स्पष्ट ही है कि देवतात्रों की कृपा

श्रथवा कोध से होनेवाले सुख-दुःखों को भी आखिर मनुष्य अपने ही शरीर या मन के द्वारा भोगता है। अतएव हमने इस अंन्य में वेदान्त-अन्थों की परिभाषा के अनुसार सुख-दुःखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया है, किन्तु उनके दो ही वर्ग (बाह्य या शारीरिक श्रीर आम्यंतर या मानसिक) किये हैं, श्रीर इसी वर्गीकरण के अनुसार, हमने इस अन्य में सब अकार के शारीरिक सुख-दुःखों को "आधिभौतिक" श्रीर सब अकार के मानसिक सुख-दुःखों को "आध्यात्मिक" कहा हैं। वेदान्त अन्थों में जैसा तीसरा वर्ग 'आधिदैविक ' दिया गया है। वैसा हमने नहीं किया है; क्योंकि, हमारे मतानुसार सुख-दुःखों का शास्त्रीय रीति से विवेचन करने के लिये यह द्विविध वर्गीकरण ही अधिक सुभीते का है। सुख-दुःख का जो विवेचन नीचे किया गया है उसे पढते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये, कि वेदान्त अन्थों के श्रीर हमारे वर्गीकरण में भेद है।

सुल-दुः लों को चाहे आप द्विविध मानिये अथवा त्रिविध; इसमें सन्देह नहीं कि दुःख की चाह किसी मनुष्य को नहीं होती। इसी जिये वेदान्त श्रोर सांख्य शास्त्र (सां. का. १; गी ६. २१. २२) में कहा गया है कि, सब प्रकार के दु:खों की अत्यन्त निवृत्ति करना और आत्यन्तिक तथा नित्य सुख की प्राप्ति करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। जब यह बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम साध्य या उद्देश आत्यन्तिक सुख ही है, तब ये प्रश्न मन में सहज ही उत्पन्न होते है, कि ग्रत्यन्त, सत्य श्रोर नित्य सुख किसको कहना चाहिये, उसकी प्राप्ति होना संभव है या नहीं ? यदि संभव है तो कब और कैसे ? इत्यादि। और जब हम इन प्रश्नों पर विचार करने लगते हैं तब सब से पहले यही प्रश्न उठता है, कि नैय्यायिकों के बतलाये हुए लच्चण के अनुसार सुख और दुःख दोनो भिन्न भिन्न स्वतंत्र वेदनाएँ, त्रनुभव या वस्तु हैं, त्र्रथवा " जो उजेला नहीं वह श्रॅधेरा " इस न्याय के श्रनुसार इन दोनों वेदनाश्रों मे से एक का श्रभाव होने पर दूसरी संज्ञा का उपयोग किया जाता है ? भर्तृहरि ने कहा है कि "प्यास से जब मुंह सुख जाता हैं तब हम उस दु:ख का निवारण करने के लिये पानी पीते हैं, भूख से जब हम ज्याकुल हो जाते हैं तब मिष्टान्न ला कर उस न्यथा को हटाते हैं, श्रीर काम-वासना के प्रदीस होने पर पर उसको खीसंग द्वारा तृप्त करते हैं" इतना कह कर अंत में कहा है कि:-

# प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः।

" किसी व्याधि अथवा दुःख के होने पर उसका जो निवारण या प्रतीकार किया जाता है उसी को लोग अमवश 'सुख ' कहा करते हैं!" दुःखनिवारण के अति-रिक्ष 'सुख ' कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यह नहीं समक्षना चाहिये, कि उक्ष सिद्धान्त मनुष्यों के सिर्फ़ उन्हीं व्यावहारों के विषय में उपयुक्त होता है जो स्वार्थ ही के लिये किये जाते हैं। पिछले प्रकरण में आनन्दिगरी का यह मत बतलाया ही गया है कि जब हम किसी पर कुछ उपकार करते हैं तब उसका कारण यही होता है कि

उसके दुःख के देखने से हमारी कारुण्य वृत्ति हमारे लिये श्रमहा हो जाती है ह श्रीर इस दुःसहत्व की व्यथा को दूर करने के लिये ही हम परोपकार किया करते हैं। इस पच के स्वीकृत करने पर हमें महाभारत के श्रनुसार यह मानना पड़ेगा कि:—

# तृष्णार्तिप्रभवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं सुखम् ॥

" पहले जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती है तब उसकी पीड़ा से दुःख होता है श्रीर उसं दु:ख की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्न होता है " (शां. २४. २२; १७४. १६ ) संचेप में इस पंथ का यह कहना है, कि मनुष्य के मन में पहले एक-श्राध श्राशा, वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है; श्रीर जब उससे दुःख होने लगे तब उस दुःख का जो निवारण किया जावें, वही सुख कहलता है; सुख कोई दूसरी भिन्न वस्तु नहीं है। श्रधिक क्या कहें, उस पंथ के लोगों ने यह भी अनुभव निकाला है, कि मनुष्य की सब सांसारिक प्रवृत्तियाँ केवल वासनात्मक श्रीर तृष्णात्मक ही हैं; जब तक सब सांसारिक कर्मों का त्याग नहीं किया जायगा तब तक वासना या तृष्णा की जड़ उखड़ नहीं सकती; श्रीर जब तक तृष्णाया वासना की जड़ नष्ट नहीं हो जाती तब तक सत्य श्रीर नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं है। बृहदारण्यक (बृ.४.४.२२; वेसू.३. ४.१४) में विकल्प से श्रीर जाबाल-संन्यास श्रादि उपनिषदों में प्रधानता से उसी का प्रतिपादन किया गया है; तथा श्रष्टावकगीता (१.८; १०. ३—८) एवं अवधूतगीता (३.४६.) नें उसीका अनुवाद है। इस पंथ का अन्तिम सिद्धान्त यही है, कि जिस किसीको आत्यन्तिक सुख या मोच प्राप्त करना है उसे उचित है, कि वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संसार को होड कर संन्यास ले लें। स्मृतियन्थों में जिसका वर्णन किया गया है, श्रीर श्रीशंकरा, चार्य ने कित्युग में जिसकी स्थापना की है; वह श्रीत-स्मार्त कर्म-संन्यास-मार्ग इसी तत्त्व पर चलाया गया है। सच है; यदि सुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है, जो कुछ है सो दु:ख ही है, श्रीर वह भी तृष्णामूलक है; तो इन तृष्णा श्रादि विचारों को ही पहले समुल नष्ट कर देने पर फ़िर स्वार्थ और परार्थ की सारी भंभट. श्राप ही श्राप दूर हो जायगी, श्रीर तब मन की जो मूल-साम्यावस्था तथा शांति है वही रह जायगी । इसी श्रभिप्राय से महाभारतान्तर्गत शांतिपर्व के पिङ्गलगीता में, श्रौर मङ्किगीतां में भी कहा गया है कि:--

> यच कामसुसं लोके यच दिन्यं महत् सुसम् । वृष्णाक्षयसुसस्यैते नाईतः षोडशीं कलाम् ॥

" सांसारिक काम अर्थात् वासना की तृप्ति होने से जो सुख होता है, और जो सुख स्वर्ग में मिलता है, उन दोनों सुखों की योग्यता, तृष्णा के चय से होनेवाले सुख के सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं है" (शां. १७४. ४८; १७७. ४६)। वैदिक संन्यासमार्ग का ही, आगे चल कर, जैन और बौद्धधर्मी में अनुकरण किया गया है। इसी लिये इन दोनों धर्मों के अन्थों में तृष्णा के दुष्परिणामों का और उसकी

त्याज्यता का वर्णन, उपयुक्त वर्णन ही के समान—श्रीर कहीं तो उससे भी बढा चढा—किया गया है (उदाहरणार्थ, धम्मपद के तृष्णा-वर्ग को देखिये)। तिब्बत के बौद्ध धर्मग्रन्थों में तो यहाँ तक कहा गया है, कि महाभारत का उक्त श्लोक, बुद्धत्व प्राप्त होने पर गौतम बुद्ध के मुख से निकला था।

तृष्णा के जो दुष्परिणाम उपर बतलाये गये हैं वे श्रीमद्भगवद्गीता को भी मान्य हैं। परन्तु गीता का यह सिद्धान्त है, कि उन्हें दूर करने के लिये कर्म ही का त्याग नहीं कर बैठना चाहिये । श्रतएव यहाँ सुख-दुःख की उक्न उपपत्ति पर कुछ सूचम विचार करना त्रावरयक है। संन्यासमार्ग के लोगों का यह कथन सर्वथा सत्य नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णा श्रादि दु.खों के निवारण होने पर ही उत्पन्न होता है। एक बार अनुभव की हुई (देखी हुई, सुनी हुई इत्यादि ) वस्तु की जब फिर चाह होती है तब उसे काम, वासना या इच्छा कहते हैं। जब इच्छित वस्तु जलदी नहीं मिलती तब दुःख होता है; श्रीर जब वह इच्छा तीव होने लगती है, श्रथवा जब इच्छित वस्तु के मिलने पर भी पूरा सुख नहीं मिलता श्रीर उसकी चाह श्रधिकाधिक बढने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते हैं। परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के तृष्णा-स्वरूप मे बदल जाने के पहले ही, यदि वह इच्छा पूर्ण हो जाय, तो उससे होनेवाले सुख के बारे में हम यह नहीं कह सकेंगे कि वह तृष्णा-दुःख के चय होने से उत्पन्न हुआ है। उदाहरणार्थ, प्रतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता है उसके बारे में अनुभव यह नहीं है, कि भोजन करने के पहले हमे दुःख ही होता हो। जब नियत समय पर भोजन नहीं मिलता तभी हमारा जी भूक से व्याकुल हो जाया करता है--- श्रन्यथा नहीं। श्रच्छा, यदि हम मान लें कि तृष्णा श्रीर इच्छा एक ही अर्थ के द्योतक शब्द है, तो भी यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णामूलक ही हैं। उदा-हरण के लिये, एक छोटे बचे के सुँह में अचानक एक मिश्री की बली बाल दो; तो क्या यह कहा जा सकेगा, कि उस बच्चे को मिश्री खाने से जो सुख हुआ वह पूर्व-तृष्णा के चय से हुआ है ? नहीं । इसी तरह मान लो, कि राह चलते चलते हम किसी रमणीय बाग में जा पहुँचे, और वहाँ किसी पत्ती का मधुर गान एकाएक सुन पडा, श्रथवा किसी मन्दिर में भगवान की मनोहर छवी देख पडी; तब ऐसी त्रवस्था मे यह नहीं कहा जा सकता कि उस गान के सुनने से, या उस छवि के दर्शन से होनेवाले सुख की हम पहले ही से इच्छा किये बैठे थे। सच बात तो यही है, कि सुख की इच्छा किये बिना ही उस समय हमें सुख मिला। इन उदाहरणों पर ध्यान देने से यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि संन्यास-मार्गवाले सुख को उक्र

<sup>\*</sup>Rockhill's Life of Buddha p. 33 यह श्लोक ' उदान ' नामक पाली प्रन्थ (२.२)में है। परन्तु उसमें ऐसा वर्णन नहीं है कि यह श्लोक बुद्ध के मुख से, उसे 'बुद्धत्व ' प्राप्त होने के समय निकला था। इससे यह साफ मालुम हो जाता है कि यह श्लोक पहले पहल बुद्ध के मुख से नहीं निकला था।

ज्याख्या ठीक नहीं है, श्रीर यह भी मानना पड़ेगा कि इन्द्रियों में भली-बुरी वस्तुश्रों का उपयोग करने की स्वाभाविक शक्ति होने के कारण जब वे अपना अपना व्यापार करती रहती हैं, श्रौर जब कभी उन्हें श्रनुकूल या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति हो जाती है तब, पहले तृष्णा या इच्छा के न रहने पर भी हमें सुख-दुःख का श्रनुभव हुआ करता है। इसी बात पर ध्यान रख कर गीता (२. १४) में कहा गया है कि '' मात्रास्पर्श '' से शीत, उष्ण त्रादि का त्रनुभव होने पर सुख-दुःख हुत्रा करता है। सृष्टि के बाह्य पदार्थों को 'मात्रा ' कहते हैं। गीता के उक्र पदों का श्रर्थ यह है कि, जब उन बाह्य पदार्थों का इन्द्रियों से स्पर्श श्रर्थात् संयोग होता है तब सुख या दुःख की वेदना उत्पन्न होती है। यही कर्मयागशास्त्र का भी सिद्धान्त है। कान को कड़ी भावाज़ अप्रिय क्यों मालूम होती है ? जिव्हा को मधुर रस प्रिय क्यों लगता है ? ऑखों को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश आल्हादकारक क्यों प्रतीत होता है ? इत्यादि बातों का कारण कोई भी नहीं बतला सकता। हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जीभ को मधुर रस मिलने से वह सन्तृष्ट हो जाती है.। इससे प्रगट होता है, कि आधिभौतिक सुख का स्वरूप केवल इन्द्रियों के ऋधीन है, श्रौर इसलिये कभी कभी इन इंन्द्रियों के ज्यापारों को जारी रखने में ही सुख मालूम होता है-चाहे इसका परिणाम भविष्य में कुछ भी हो। उदाहरणार्थ, कभी कभी ऐसा होता है, कि मन मे कुछ विचार श्राने से उस विचार के सूचक शब्द श्राप ही सुँह से बाहर निकल पडते हैं। ये शब्द कुछ इस इरादे से बाहर नहीं निकाले जाते कि इनको कोई जान लें; बिहक कभी कभी तो इन स्वाभाविक व्यापारों से हमारे मन की गुप्त बात भी प्रगट हो जाया करती है, जिससे हमको उल्टा नुकसान हो सकता है। छोटे बचे जब चलना सीखते हैं, तब वे दिन भर यहाँ वहाँ यों ही चलते फिरते रहते हैं। इसका कारण यह है, कि उन्हें चलते रहने की किया में ही उस समय ग्रानन्द मालूम होता है। इसलिये सब सुखों को दु:खाभावरूप ही न कह कर यही कहा गया है कि " इन्द्रियस्येन्द्र-यस्यार्थे रागद्वेषा ब्यवस्थिता " (गी. ३. २४) अर्थात् इन्द्रियों में और उसके शब्द-स्परी त्रादि विषयों में जो राग (प्रेम) और द्वेष हैं, वे दोनों पहले ही से ' व्यवस्थित ' श्रर्थात् स्वतन्त्र-सिद्ध हैं। श्रीर श्रब हमें यही जानना है, कि इन्द्रियों के ये व्यापार श्रात्मा के लिये कल्या खदायक कैसे होंगे या कर लिये जा सकेंगे । इसके लिये श्रीकृष्ण भगवान् का यही उपदेश है, कि इन्द्रियों श्रीर मन की वृत्तियों का नाश करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपने आत्मा के लिये लाभदायक बनाने के अर्थ अपने आधीन रखना चाहिये-उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये। भगवान के इस उपदेश में, त्रौर तृष्णा तथा उसी के साथ सब मनोवृत्तियों को भी समूल नष्ट करने के लिये कहने में, ज़मीन-श्रासमान का अन्तर है। गीता का यह ताल्पर्थ नहीं है, कि संसार के सब कर्तृत्व और पराक्रम का बिलकूल नाश कर दिया जाय"; बल्क उसके अठारहवें अध्याय ( १८. २६ ) में तो कहा है, कि कार्य-कर्ता में सम- खुद्धि के साथ धित श्रौर उत्साह के गुणों का होना भी श्रावश्यक है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन श्रागे किया जायगा। यहाँ हमको केवल यही जानना है, कि 'सुख' श्रौर 'दुःख' दोनों भिन्न वृत्तियाँ हैं, या उनमें से एक दूसरी का श्रभाव मात्र ही है। इस विषय में गीताका मत, उपर्युक्त विवेचन से, पाठकों के ध्यान में श्रा ही गया होगा। 'चेत्र' का श्रथ बतलाते समय 'सुख' श्रौर 'दुःख' की श्रलग श्रलग गणना की गई है (गी. १३. ६); बल्कि यह भी कहा गया है, 'सुख ' सत्त्वगुण का श्रौर 'तृष्णा' रजोगुण का लच्चण है (गी. १४. ६, ७); श्रौर सत्त्वगुण तथा रजोगुण दोनों श्रलग श्रलग हैं। इससे भी भगवद्गीता का यह मत साफ्त मालूम हो जाता है, कि सुख श्रौर दुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोग है, श्रौर भिन्न भिन्न दो वृत्तियाँ है। श्रठारहवें श्रध्याय में राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि ''कोई भी काम यदि दुःखकारक है तो उसे छोड़ देने से त्यागफल नहीं मिलता, किंतु ऐसा त्याग राजस कहलाता है " (गीता १८ ८), वह भी इस सिद्धान्त के विरुद्ध है कि ''सब सुख तृष्णा चय-मूलक ही है।"

श्रब यदि यह मान लें, कि सब सुख तृष्णा-चय-रूप श्रथवा दुःखाभावरूप नहीं हैं, श्रीर यह भी मान लें कि सुख दुःख दोनों स्वतन्त्र वस्तु हैं, तो भी ( इन दोनों वेदनाओं के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण ) यह दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है, कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी श्रनुभव नहीं है, उसे सुख का स्वाद मालूम हो सकता है या नहीं ? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है, कि दु:ख का अनुभव हुए बिना सुख का स्वाद ही नहीं मालूम हो सकता। इसके विपरीत, स्वर्ग के देवाताओं के नित्यसुख का उदाहरण दे कर कुछ पंडिस प्रति--पादन करते है, कि सुख का स्वाद मालूम होने के लिये दुःख के पूर्वानुभव की कोई भ्रावश्यकता नहीं है। जिस तरह किसी भी खट्टे पदार्थ को पहले चखे बिना ही शहद, गुड, शक्कर, श्राम, केला इत्यादि पदार्थी का भिन्न भिन्न मिठापन मालूम हो जाया करता है, उसी तरह सुख के भी अनेक प्रकार होने के कारण पूर्व-दु. खानुभव के बिना ही भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों (जैसे, रुईदार गद्दी पर से उठ कर परों की गही पर बैठना इत्यादि ) का सदैव अनुभव करते रहना भी सर्वथा सम्भव है। परन्तु सांसारिक व्यवहारों को देखने से मालूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक है। प्राणों में देवतात्रों पर भी संकट पडनेके कई उदाहरण हैं, और पुण्य का अंश घटते ही कुछ समय के बाद स्वर्ग-सुख का भी नाश हो जाया करता है, इसिलिये स्वर्गीय सुख का उदाहरण ठीक नहीं है। और, यदि ठीक भी हो, तो स्वर्गीय सुख का उदाहरण हमारे किस काम का ? यदि यह सत्य मान ले, कि " नित्यमेव स्ख स्वरों, "तो इसी, के आगे ( मभा. शां. १६०. १४ ) यह भी कहा है कि " सुखं दु. लिमहो भयम् " अर्थात् इस संसार मे सुख और दुःख दोनों मिश्रित है। इसी के अनुसार समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है, " विचारवान् मनुष्य! इस बात को अच्छी तरह सोच कर देख ले, कि इस संसार मे पूर्ण सुखी कीन है। " इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यह उपदेश दिया है कि:—

सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि ।

श्रथांत् "सुख से सुख कभी नहीं मिखता; साध्वी स्त्री को सुख-प्राप्ति के लिये दुःख

या कष्ट सहना पड़ता है " ( मभा. वन. २३३. ४ ); इससे कहना पड़ेगा, कि यह

उपदेश इस संसार के अनुभव के अनुसार सत्य है । देखिये, यदि जामुन किसी के

श्रोंठ पर भी घर दिया जायं, तो भी उसको खाने के लिये पहले मुँह खोलना पड़ता

है; श्रोर यदि मुँह में चला जायं तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पड़ता है ।

सारांश, यह बात सिद्ध है कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में,

श्रीर हमेशा विषयोपभोगों में ही निमम्न रहने वाले मनुष्य के सुखास्वादन में बहुत
भारी श्रंतर है । इसका कारण यह है, कि हमेशा सुख का उपभोग करते रहने से

सुख का श्रनुभव करनेवाली इंदियाँ भी शिथिल होती जाती हैं । कहा भी है कि—

# प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिनं विद्यते। काष्टान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च सर्वशः॥

अर्थात् "श्रीमानों में सुस्वादु अन्न को सेवन करने की भी शिक्ष नहीं रहती, परन्तु गरीब लोग काठ को भी पचा जाते हैं " (मभा. शां. २८, २६)। अतएव जब िक हम को इस संसार के ही व्यवहारों का विचार करना है, तब कहना पड़ता है कि इस प्रश्न को अधिक हल करते रहने में कोई लाभ नहीं, कि बिना दुःख पाये हमेशा सुख का अनुभव किया जा सकता है या नहीं। इस संसार में यही क्रम सदा से सुन पड़ रहा है कि, "सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्" (वन. २६०. ४६. शां. २४. २३.) अर्थात् सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख मिला ही करता है। और महाकवि कालिदास ने भी मेघदूतमें (११४) वर्णन किया है—

## कस्यैकांतं सुखमुपनतं दुःखमेकांततो वा । नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण्॥

"किसी की भी स्थित हमेशा सुखमय या हमेशा दुःखमय नहीं होती । सुख-दुख की दशा, पिहेंचे के सामान उपर श्रीर नीचे की श्रोर हमेशा बदलती रहती है।" श्रव चाहे यह दुःखहमारे सुख के मिठास को श्रिषक बढानेके लिये उत्पन्न हुश्रा हो श्रीर इस प्रकृति के संसार में उसका श्रीर भी कुछ उपयोग होता हो, उक श्रनुभव-सिद्ध कम के बारे में मतभेद हो नहीं सकता । हाँ, यह बात कदाचित् श्रसम्भव न होगी, कि कोई मनुष्य हमेशा ही विषय-सुख का उपभोग किया करें श्रीर उससे उसका जी भी न उवे; परन्तु इस कर्मभूमि (मृत्युलोक या संसार) में यह बात श्रवश्य श्रसम्भव है, कि दुःख का बिलकुल नाश हो जाय श्रीर हमेशा सुख ही सुख का श्रनुभव मिलता रहे।

यदि यह बात सिद्ध है, कि संसार केवल सुखमय नहीं है, किंतु वह सुख-, दु:खात्मक हैं, तो अब तीसरा प्रश्न आप ही आप मन में पैदा होता है, कि संसार में

सुख श्रिधक है या दु:ख ? जो पश्चिमी परिडत श्राधिमौतिक सुख को ही परम साध्य मानते हैं, उनमें से बहुतेरों का कहना है, कि यदि संसार मे सुख से दु:ख ही श्रिधिक होता तो, (सब नहीं तो ) श्रिधिकांश लोग श्रवश्य ही श्रात्महत्त्या कर डालते। क्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता कि संसार दु:खमय है तो वे फ़िर उसमें रहने की भंभट में क्यों पड़ते ? बहुधा देखा जाता है, कि मनुष्य अपनी आयु अर्थात् जीवन से नहीं जबता; इसिलये निश्चयपूर्वक यही श्रनुमान किया जा सकता है, कि इस संसार में मनुष्य को दु:ख की अपेचा सुख ही अधिक मिलता है; और इसी लिये धर्म-अधर्म का निर्णय भी सुख को ही सब लोगों का परम साध्य समक्त कर किया जाना चाहिये। श्रव यदि उपर्युक्त मत की श्रच्छी तरह जॉच की जायँ तो मालूम हो जायगा, कि यहाँ श्रात्महत्त्या का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख के साथ जोड दिया गया है वह वस्तुतः सत्य नहीं है। हाँ, यह बात सच है कि कभी कभी कोई मनुष्य संसार से त्रस्त हो कर श्रात्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणना ' श्रपवाद ' में श्रर्थात् पागलों में किया करते हैं। इससे यही बोध होता है, कि सर्व साधारण लोग भी ' श्रात्महत्या करने या न करने 'का संबंध सांसारिक सुख के साथ नहीं जोड़ते, किंतु उसे (श्रर्थात् श्रात्महत्या करने या न करने को ) एक स्वतंत्र बात समकते है। यदि श्रसभ्य श्रीर जंगली मनुष्यों के उस 'संसार ' या जीवन का विचार किया जावें, जो सुधरे हुए श्रौर सभ्य मनुष्यों की दृष्टि से श्रत्यन्त कष्टदायक और दु:खमय प्रतीत होता है, तो भी वही अनुमान निष्पन्न होगा जिसका उन्नेख ऊपर के वाक्य में किया गया है। प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ चार्ल्स डार्विन ने श्रपने प्रवास-प्रनथ में कुछ ऐसे जंगली लोगों का वर्णन किया है. जिन्हें उसने द्चिण-त्रमेरिका के ऋत्यन्त द्चिण प्रान्तों में देखा था। उस वर्णन में लिखा है, कि वे श्रसभ्य लोग-स्त्री, पुरुष सब-कठिन जाड़े के दिनों में भी नंगे घूमते रहते है, इनके पास श्रनाज का कुछ भी संग्रह न रहने से इन्हें कभी कभी भूखों मरना पडता है; तथापि इनकी संख्या दिनोंदिन बढती ही जाती है! क्षदेखिये जंगली मनुष्य भी श्रपनी जान नहीं देते, परन्तु क्या इससे यह श्रनुमान किया जा सकता है, कि उनका संसार या जीवन सुखमय है? कदािप नहीं। यह बात सच है कि वे आत्महत्या नहीं करते; परन्तु इसके कारण का यदि सूच्म विचार किया जावे तो मालूम होगा, कि हर एक मनुष्य को-चाहे वह सभ्य हो या श्रसभ्य-केवल इसी बात में श्रत्यन्त श्रानन्द मालूम होता है कि मैं पशु नहीं हूं, मनुष्य हूँ " श्रीर श्रन्य सब सुखों की श्रपेचा मनुष्य होने के सुख को वह इतना श्रधिक महत्त्वपूर्ण समकता है, कि यह संसार कितना भी कष्टमय क्यों न हो, तथापि वह उसकी श्रोर ध्यान नहीं देता श्रीर न वह श्रपने इस मनुष्यत्व के दुर्लंभ सुख को खो देने के लिये कभी तैयार रहता है। मनुष्य की बात तो दूर रही, पशु-पत्ती भी आत्महत्या नहीं करते। तो, क्या इससे हम यह कह सकते हैं कि उनका भी संसार या जीवन सुखमय

<sup>\*</sup>Darwin's Naturalist's Voyage Round the World-Chap. X.

है ? तात्पर्य यह है कि ' मनुष्य या पशु-पत्ती आत्महत्या नहीं करते ' इस बात से यह आमक अनुमान नहीं करना चाहिए कि उनका जीवन सुखमय है। सन्ना अनुमान यही हो सकता है कि, संसार कैसा ही हो, उसकी कुछ अपेचा नहीं; सिर्फ अचेतन अर्थात् जड़ अवस्था से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से अनु-पम आनंद मिलता है और उसमें भी मनुष्यत्व का आनंद तो सब से श्रेष्ठ है । हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है:—

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः। बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः॥ ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृतवुद्धयः। कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः॥

त्रर्थात् '' श्रचेतन पदार्थों की श्रपेचा सचेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं; सचेतन प्राणियों में बुद्धिमान्, बुद्धिमानों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान्, विद्वानों में कृतबुद्धि ( वे मनुष्य जिनकी बुद्धि सुसंस्कृत हो ), कृतबुद्धियों में कर्ता ( काम करनेवाले ), और कर्ताओं में बह्मवादी श्रेष्ठ है। " इस प्रकार शास्त्रों ( मनु. १. १६, १७; मभा. उद्यो. ४. १ और २) में एक से दूसरी बढ़ी हुई श्रेशियों का जो वर्णन है, उसका भी रहस्य वही है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है: श्रीर उसी न्याय से भाषा-प्रनथों में भी कहा गया है कि चौरासी लाख योनियों में नरदेह श्रेष्ठ है, नरों में मुमु अष्ठ है, श्रीर मुमु अशें में सिद्ध श्रेष्ठ है। संसार में जो यह कहावत प्रचितत है, कि " सब से श्रपनी जान श्रधिक प्यारी होती है " उसका भी कारण वही है, जो ऊपर लिखा गया है; श्रीर इसी लिये संसार के दु:खमय होने पर भी जब कोई मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसको लोग पागल कहते हैं, श्रीर धर्मशास्त्र के श्रनुसार वह पापी समका जाता है ( ममा. कर्गा. ७०. २८ ); तथा श्रात्महत्या का प्रयत्न भी क़ानून के श्रनुसार जुर्म माना जाता है। संचेप में यह सिद्ध हो गया कि ' मनुष्य श्रात्महत्या नहीं करता '-इस बात से संसार के सुखमय होने का श्रनुमान करना उचित नहीं है। ऐसी श्रवस्था में हम को, ' यह संसार सुखमय हैं या दुःखमय ? ' इस प्रश्न का निर्णय करने के जिये, पूर्वकर्मानुसार नरदेह-प्राप्ति-रूप अपने नैसर्गिक भाग्य की बात छोड़ कर, केवल इसके पश्चात् की श्रर्थात् इस संसार ही की बातों का विचार करना चाहिये। ' मनुष्य श्रात्महत्या नहीं करता, बल्कि वह जीने की इच्छा करता रहता है '-यह तो सिर्फ़ संसार की प्रवृत्ति का कारण है; श्राधिभौतिक पंडितों के कथनानुसार, संसार के सुखमय होने का यह कोई सुबूत या प्रमाख नहीं है। यह बात इस प्रकार कही जा सकती है कि, श्रात्महत्या न करने की बुद्धि स्वाभाविक है, वह कुछ संसार के सुखदु:खों के तारतम्य से उत्पन्न नहीं हुई है; श्रौर, इसी लिये, इससे यह सिद्ध हो नहीं सकता कि संसार सुखमय है।

केवल मनुष्य-जन्म पाने के सौभाग्य को और (उसके बाद के) मनुष्य के सांसारिक ज्यवहार या ' जीवन ' को अमवश एक ही नहीं समभ लेना चाहिये। केवल मनुष्यत्व, श्रौर मनुष्य के नित्य व्यवहार श्रथवा सांसारिक जीवन, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। इस भेद को ध्यान में रख कर यह निश्चय करना है, कि इस संसार में श्रेष्ठ नरदेह-धारी प्राणी के लिये सुल ऋधिक है अथवा दुःल १ इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय करने के लिये, केवल यहाँ सोचना एकमात्र साधन या उपाय है, कि प्रत्येक मनुष्य के " वर्त्तमान समय की " वासनात्रों में से कितनी वासनाएं सफल हुई श्रीर कितनी निष्फल। "वर्त्तमान समय की " कहने का कारण यह है, कि जो बातें सभ्य या सुधरी हुई दशा के सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करती हैं, उनका नित्य व्यवहार में उपयोग होने लगता है और उनसे जो सुख हमें मिलता है, उसे हम लोग भूल जाया करते हैं; एवं जिन वस्तुत्रों को पाने की नई इच्छा उत्पन्न होती है उनमें से जितनी हमें प्राप्त हो सकती हैं, सिर्फ उन्हीं के श्राधार पर हम इस संसार के सुखदु:खो का निर्णय किया करते हैं। इस बात की तुलना करना, कि हमे वर्त्तमान काल में कितने सुख-साधन उपलब्ध हैं श्रीर सी वर्ष पहले इनमें से कितने सुख-साधन प्राप्त हो गये थे, श्रौर इस बात का विचार करना कि श्राज के दिन में सुखी हूं या नहीं, ये दोनों बाते ऋत्यंत भिन्न हैं। इन बातों को समझने के लिये उदाहरण लीजिये, इसमें संदेह नहीं, कि सौ वर्ष पहले की बैलगाडी की यात्रा से वर्त्तमान समय की रेलगाडी की यात्रा श्रधिक सुखकारक है, परन्तु श्रब इस रेलगाडी से मिलनेवाले सुख के ' सुखत्व ' को हम लोग भूल गये हैं, श्रीर इसका परिणाम यह देख पडता है, कि किसी दिन डाक देर से आती है और हमारी चिट्ठी हमें समय पर नहीं मिलती तो हमें अच्छा नहीं लगता-कुछ दु.ख ही सा होता है। श्रतएव मनुष्य के वर्त्तमान समय के सुख-दुःखेंा का विचार, उन सुख-साधनों के त्राधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध हैं; किन्तु यह विचार मनुष्य की 'वर्तमान ' श्रावश्यकतात्रों ( इच्छाश्रों या वासनाश्रों ) के श्राधार पर ही किया जाता है। श्रीर, जब हम इन श्रावश्यकतात्री, इच्छाश्री या वासनाश्री का विचार करने लगते हैं, तब मालूम हो जाता है, कि उनका तो कुछ अन्त ही नहीं-ने अनन्त और अमर्यादित हैं। यदि हमारी एक इच्छा आज सफल हो जायं तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती हैं, श्रौर मन में यह भाव उत्पन्न होता है, कि वह इच्छा भी सफल हो। ज्यों ज्यो मनुष्य की इच्छा या वासना सफल होती जाती है, त्यों त्यों उसकी दौड एक कदम श्राग ही बढती चली जाती है; श्रोर, जबिक यह बात श्रनुभव-सिद्ध है कि इन सब इच्छाश्रों या वासनाश्रों का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य दुःखी हुए बिना रह नहीं सकता। यहाँ निम्न दो बातों के भेद पर श्रच्छी तरह ध्यान देना चाहिए:-(१) सब सुख केवल कृष्णा-चय-रूप ही है; और (२) मनुष्य को कितना ही सुख मिले तो भी वह असंतुष्ट ही रहता है। यह कहना एक बात है, कि प्रत्येक

सुख दुःखाभावरूप नहीं है, किंतु सुख श्रीर दुःख इन्द्रियों की दो स्वतन्त्र वेदनाएँ हैं; श्रोर यह कहना उससे बिलकुल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये हुए सुख को भूल कर श्रौर भी श्रधिकाधिक सुख पाने के लिये श्रसंतुष्ट बना रहता हैं। इनमें से पहली बात सुख के वास्तविक स्वरूप के विषय में है; श्रीर दूसरी बात यह है कि पाये हुए सुख से मनुष्य की पूरी तृप्ति होती है या नहीं ? विषय-वासना हमेशा अधिकाधिक बढती ही जाती है, इसिलये जब प्रतिदिन नये नये सुख नहीं मिल सकते, तब यही मालूम होता है कि पूर्व-प्राप्त सुखों को ही बार बार मोगते रहना चाहिये- श्रोर इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं होता। विटेलीयस नामक एक रोमन बादशाह था। कहते हैं कि वह जिन्हां का सुख हमेशा पाने के लिये, -भोजन करने पर किसी श्रीषधि के द्वारा कै कर डालता था श्रीर प्रतिदिन श्रनेक बार भोजन किया करता था ! परन्तु, श्रन्त में पछतानेवाले ययाति राजा की कथा, इससे भी अधिक शिचादायक है। यह राजा, शुकाचार्य के शाप से, बुड्ढा हो गया था; परन्तु उन्हीं की कृपा से इसको यह सहू िवयत भी हो गई थी, कि अपना बुढापा किसी को दे कर इसके पखटे में उसकी जवानी के कें। तब इसने अपने पुरु नामक बेटे की तरुणावस्था माँग ली और, सौ दो सौ नहीं, पूरे एक हजार वर्ष तक सब प्रकार के विषय-सुखों का उपभोग किया। अन्त में उसे यही अनुभव हुआ, कि इस दुनिया के सारे पदार्थ एक मनुष्य की भी सुख-वासना को तृप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। तब इसके मुख से यही उद्गार निकल पड़ा कि:-

# न जातु कामः कामानां उपभोगेन शास्यति । इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥

श्रर्थात् " सुखों के उपभोग से विषय-वासना की तृप्ति तो होती ही नहीं, किंतु विषय-वासना दिनोंदिन उसी प्रकार बढती जाती है, जैसे श्रप्ति की ज्वाला हवन-पदार्थों से बढती जाती है " ( ममा. श्रा. ७१. ४१ )। यही श्लोक मनुस्मृति में भी पाया जाता है ( मनु. २. १४ )। तात्पर्य यह है, कि सुख के साधन चाहे जितने उपलब्ध हों, तो भी इंद्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढती ही जाती है; इसिलये केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तृप्त नहीं हो सकती, उसको रोकने या दबाने के लिये कुछ अन्य उपाय अवश्य ही करना पड़ता है। यह तत्त्व हमारे सभी धर्म-अन्थकारों को पूर्णत्या मान्य है, श्रीर इसिलये उनका प्रथम उपदेश यह है कि अत्येक मनुष्य को अपने कामोपभोग की मर्यादा बाँध लेनी चाहिये। जो लोग कहा करते हैं, कि इस संसार में परम साध्य केवल विषयोपभोग ही है, वे यदि उक्त अनुभूत सिद्धान्त पर थोडा भी ध्यान दें, तो उन्हें अपने मन की निस्सारता तुरत ही मालूम हो जायगी। वैदिक धर्म का यह सिद्धान्त बौद्ध-धर्म में भी पाया जाता है; श्रीर, ययाति राजा के सहश, मान्धाता नामक पौराणिक राजा ने भी मरते समय कहा है:—

# न् कहापण्वस्सेन तित्ति कामेसु विज्ञति । अपि दिब्बेसु कामेसु र्रीत सो नाधिगच्छति ॥

"कार्षापेण नामक महामृत्यवान् सिके की यदि वर्षा होने लगें तो भी काम-वासना की तित्ति अर्थात् नृप्ति नहीं होती, और स्वर्ग का भी सुख मिलने पर कामी पुरुष की कामेच्छा पूरी नहीं होती"। यह वर्णन धम्मपद (१८६.१८७) नामक बौद्ध प्रन्थ में है। इससे कहा जा सकता है, कि विषयोपभोगरूपी सुख की पूर्ति कभी हो नहीं सकती, और इसी लिये हरएक मनुष्य को हमेशा ऐसा मालूम होता है कि "में दुःखी हूँ!" मनुष्यों की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त स्थिर करना पडता है, जो महाभारत (शां.२०४, ६;३३०.१६) में कहा गया है:-

# सुखाद्वहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संशयः॥

त्रशांत् "इस जीवन में यानी संसार मे सुख की त्रपेचा दुःख ही त्रधिक है "। यही सिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस प्रकार कहा है:—" सुख देखों तो राई बराबर है और दुःख पर्वत के समान है।" उपिनषत्कारों का भी सिद्धान्त ऐसा ही है (मैत्र्यु. १.२-४)। गीता (८. १४ त्रीर १. ६३) मे भी कहा गया है कि मनुष्य का जन्म श्रशाश्वत श्रीर " दुःखों का घर " है, तथा यह संसार श्रनित्य श्रीर " सुखरहित " है। जर्मन पंडित शोपेनहर का ऐसा ही मत है, जिसे सिद्ध करने के लिये उस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया है। वह कहता है, कि मनुष्य की समस्त सुखेच्छात्रों में से जितनी सुखेच्छाएँ सफल होती हैं उसी परिमाण से हम उसे सुखी सममते हैं; श्रीर जब सुखेच्छाश्रों की श्रपेचा सुखोपभोग कम हो जाते हैं तब कहा जाता है, कि वह मनुष्य उस परिणाम से दुःखी है। इस परिमाण को गणित की रीति से सममाना हो तो सुखोपभोग को सुखेच्छा से भाग देना चाहिये श्रीर श्रपूर्णांक्क के रूप में सुखोपभोग ऐसा लिखना सुखेच्छा

चाहिये। परन्तु यह श्रपूर्णांक है भी विलच्नगः; क्योंकि इसका हर (श्रर्थात् सुलेच्छा), श्रंश (श्रर्थात् सुलोपभोग) की श्रपेचा, हमेशा श्रधिकाधिक बढता ही रहता है। यदि यह श्रपूर्णांङ्क पहले है हो, श्रोर यदि श्रागे उसका श्रंश १ से ३ हो जाय, तो उसका हर २ से १० हो जायगा—श्रर्थात् वही श्रपूर्णांङ्क है हो जाता है। तात्पर्थ यह है, यदि श्रंश तिगुना बढता है तो हर पंचगुना बढ जाता है, जिसका फल यह होता है कि वह श्रपूर्णांङ्क पूर्णता की श्रोर न जा कर श्रधिकाधिक श्रपूर्णता की श्रोर ही चला जाता है। इसका मतलब यही है, कि कोई मनुष्य कितना ही सुलोपभोग करे, उसकी सुलेच्छा दिनोंदिन बढती ही जाती है, जिससे यह श्राशा करना व्यर्थ है कि मनुष्य पूर्ण सुली हो सकता है। ग्राचीन काल में कितना सुल था इसका विचार करते समय हम लोग इस श्रपूर्णांङ्क के श्रंश का तो पूर्ण ध्यान रखते हैं, परन्तु इस बात को भूल जाते हैं, कि श्रंश की

अपेना हर कितना बढ गया है। किन्तु जब हमें सुख-दु:ख की मात्रा का ही निर्णय करना है, तो हमें किसी काल का विचार न करके सिर्फ यही देखना चाहिये, कि उक्त अपूर्णाङ्क के ग्रंश श्रीर हर में कैसा संबंध है। फिर हमें श्राप ही श्राप मालूम हो जायगा कि इस श्रपूर्णांङ्क का पूर्ण होना श्रसंभव है। "न जातु काम: कामानां" इस मनु-वचन का (२.६४) भी यही ऋर्थ है। संभव है कि बहुतेरों को सुख-दु:ख नापने की गणित की यह रीति पसन्द न हो, क्योंकि यह उप्णतामापकः यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहीं है। परन्तु इस युक्तिवाद से प्रगट हो जाता है कि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नहीं, कि "संसार में सुख ही अधिक है। "यह आपित दोनों पत्तों के लिये समान ही है, इसलिये उक्क प्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त में-प्रर्थात् उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग की अपेचा सुखेच्छा की अमर्यादित वृद्धि से निष्पन्न होता है-यह आपित कुछ बाधा नहीं डाल सकती । धर्म-ग्रंथों में तथा संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त के पोषक अनेक उदाहरण मिलते हैं। किसी ज़माने में स्पेन देश में मुसलमानों का राज्य था। वहाँ तीसरा ऋब्दुल रहमानक्षनामक एक बहुत ही न्यायी श्रीर पराऋमी बादशाह हो गया है। उसने यह देखने के लिये, कि मेरे दिन कैसे कटते हैं, एक रोजनामचा बनाया था; जिसे देखके अन्त में उसे यह ज्ञात हुआ कि पचास वर्ष के शासन-काल में उसके केवल चौदह दिन सुखपूर्वक बीते ! किसी ने हिसाब करके बतलया है कि संसार भर के-विशेषतः युरोप के-प्राचीन श्रीर श्रवीचीन सभी तत्त्वज्ञानियों के मतों को देखो तो यही मालूम होगा, कि उनमें से प्रायः श्राध-लोग संसार को दु:खमय कहते हैं, श्रीर प्राय: श्राध उसे सुखमय कहते हैं। श्रर्थात् संसार को सुखमय तथा दु:खमय कहनेवालों की संख्या प्रायः बराबर है †। यदि इस तुल्य संख्या में हिंदू तत्त्वज्ञों के मतों को जोड़ दें, तो कहना नहीं होगा कि संसार को दु:खमय माननेवालों की संख्या ही अधिक हो जायगी।

संसार के सुख-दु:खों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संन्यासमार्गीय पुरुष कह सकता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि " सुख कोई सच्चा पदार्थ नहीं है; फलतः सब तृष्णात्मक कर्मों को छोड़े बिना शान्ति नहीं मिल सकती;" तथापि तुम्हारे ही कथानुसार यह बात सिद्ध है, कि तृष्णा से असंतोष और असंतोष से दु:ख उत्पन्न होता है, तब ऐसी व्यवस्था में यह कह देने में क्या हुई है, कि उस असंतोष को दूर करने के लिये मनुष्य को अपनी सारी तृष्णाओं का और उन्हीं के साथ सब सांसारिक कर्मों का भी त्याग करके सदा सन्तुष्ट ही रहना चाहिये—फिर तुम्हें इस बात का विचार नहीं करना चाहिये कि उन कर्मों को तुम परोपकार के लिये करना चाहते हो या स्वार्थ के लिये। महाभारत (वन. २१४. २२) में भी कहा है कि "असंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम् "

<sup>\*</sup> Moors in spain p.128 (Story of the Nations Series)

<sup>†</sup> Macmillan's Promotion of Happiness p. 26.

श्रर्थात् श्रसंतोष का श्रन्त नहीं है श्रीर संतोष ही परम सुख है । जैन श्रीर बौद्ध धर्मों की नींव भी इसी तत्त्व पर डाली गई है; तथा पश्चिमी देशों में शोपेनहरने अर्वाचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन किया है। परन्तु इसके विरुद्ध यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि, जिव्हा से कभी कभी गालियाँ वैगरह अपशब्दों का उचारण करना पडता है, तो क्या जीभ को ही समूल काट कर फेंक देना चाहिये ? श्रक्षि से कभी कभी मकान जल जाते हैं तो क्या लोगों ने श्रक्षिका सर्वथा त्यागही कर दिया है, या उन्होनें भोजन बना-नाही छोड दिया है ! श्रक्षि की बात कोन कहे, जब हम विद्युत् शक्षि को भी मर्यादा में रख कर उसको नित्य व्यवहार के उपयोग में लाते हैं, उसी तरह तृष्णा श्रीर श्रसन्तोष की भी सुन्यवस्थित मर्यादा बाँधना कुछ श्रसंभव नहीं है। हाँ; यदि श्रसंतोष सर्वाश में श्रीर सभी समय हानिकारक होगा; तो बात दूसरी थी; परन्तु विचार करने से मालूम होगा कि सचमुच बात ऐसी नहीं है। श्रसंतोष का यह श्रर्थ बिलकुल नहीं कि किसी चीज़ को पाने के लिये रात दिन हाय हाय करते रहें, रोते रहे, या न मिलने पर सिर्फ़ शिकायत ही किया करें ! ऐसे असन्तोष को -शास्त्रकारों ने भी निंद्य माना है। परन्तु उस इच्छा का मूलभूत श्रसन्तोष कभी निन्दनीय नहीं कहा जा सकता. जो यह कहे-कि तम अपनी वर्तमान स्थिति में ही पड़े पड़े सबते मत रहो, किंतु उसमें यथाशिक शान्त श्रीर समिचत्त से श्रिधका-धिक सुधार करते जात्रो, तथा शक्ति के अनुसार उसे उत्तम अवस्था मे ले जाने का प्रयत्न करो । जो समाज चार वर्णें। में विभक्ष है उसमें ब्राह्मणों ने ज्ञान की, चित्रयों ने ऐश्वर्य की श्रौर वेश्यों ने धन-धान्य की उक्क प्रकार की इच्छा या वासना छोड दी, तो कहना नहीं होगा कि वह समाज शीघ्र ही अधोगति से पहुँच जायगा। उसी अभिप्राय को मन में रख कर व्यासजी ने (शां.२३. १) युधिष्ठिर से कहा है कि ''यज्ञो विद्या समुत्थानमसंतोषः श्रियं प्रति'' त्रर्थात् यज्ञ, विद्या, उद्योग और ऐश्वर्य के विषय में श्रसंतोषं (रखना) चत्रिय के गुण हैं। उसी तरह विदुला ने भी श्रपने पुत्र को उपदेश करते समय (मभा. ऊ. १३२-३३) कहा है कि "संतोषो वै श्रियं हन्ति " श्रर्थात् संतोष से ऐश्वर्य का नाश होता है, श्रीर किसी अन्य अवसर पर एक वाक्य (मभा.सभा. ११. ११) में यह भी कहा गया है कि " असंतोषः श्रियो मूलं " अर्थात् असंतोष ही ऐअर्थ का मूल है × । बाह्य ए धर्म में संतोष एक गुण बतलाया गया है सही; परन्तु उसका अर्थ केवल यही है कि वह चातुर्वेण्य-धर्मानुसार द्रव्य श्रोर ऐहिक ऐश्वर्य के विषय में संतोष रखे। यदि

<sup>&</sup>amp; Schopenhauer's World as Will and Representation, Vol, II Chap. 46. संसार के दुःखमयत्व का, शोपेनहरकृत वर्णन अत्यन्त ही स्तरस है। मूल ग्रंथ जर्मन भाषा में है और उसका भाषान्तर अंग्रेजी में भी हो चुक्रा है।

<sup>+</sup> Cf "Unhappiness is the cause of progress" Dr. paul Carus' The Ethial problem, p, 251 (2nd Ed.).

कोई ब्राह्मण कहने लगे कि मुक्ते जितना ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसी से मुक्ते संतोष है, तो वह स्वयं अपना नाश कर बैठेगा। इसी तरह यदि कोई वैश्य या शूद्र, अपने अपने धर्म के अनुसार जितना मिला है उतना पा कर ही, सदा संतुष्ट बना रहे तो उसकी भी वही दशा होगी। सारांश यह है कि असंतोप सब भावी उत्कर्प का, प्रयत्न का, ऐश्वर्य का, श्रीर मोच का बीज है। हमें इस वात का सदैव ध्यान रखना चाहिये कि यदि हम इस असंतोप का पूर्णतया नाश कर ढालेंगे, तो इस लोक श्रोर परलोक मे भी हमारी दुर्गति होगी। श्रीकृष्ण का उपदेश सुनते समय जब श्रर्जुन ने कहा कि " भूयःकथय तृप्तिहि श्रु एवतो नास्ति मेऽसृतम्" (गी.१०.१८) अर्थात् त्राप के अमृततुल्य भाषण को सुन कर मेरी तृप्ति होती ही नहीं, इसलिये आप फ़िर भी श्रपनी विभूतियों का वर्णन कीजिये-तब भगवान् ने फिर से श्रपनी विभूतियों का वर्णन ग्रारम्भ किया; उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कि तू ग्रपनीइच्छा को वश मे कर: असंतोप या अतृप्ति अच्छी बात नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि योग्य श्रीर कल्याणकारक वातों मे उचित श्रसंतीप का होना भगवान को भी इप्ट है। भर्तृहिर का भी इसी ब्राशय का एक श्लोक है यथा " यशसि चामिरुचिर्व्यसनं अ़तौ " अर्थात् रुचि या इच्छा अवश्य होनी चाहिये, परंतु वह यश के लिये ही: श्रीर न्यसन भी होना चाहिये, परंतु वह विद्या का हो, श्रन्य वातों का नहीं। काम-क्रोध श्रादि विकारों के समान ही श्रसंतोष को भी श्रनिवार्य नहीं होने देना चाहिये, यदि वह अनिवार्य हो जायगा तो निस्संदेह हमारे सर्वस्व का नाश कर डालेगा। इसी हेतु से, केवल विषयभोग की प्रीति के लिये तृष्णा पर तृष्णा लाह कर श्रीर एक श्राशा के बाद दूसरी श्राशा रख कर सांसारिक सुखों के पीछे हमेशा भटकनेवाले पुरुषों की सम्पत्ति को गीता के सोलहवे श्रध्याय में " श्रासुरी संपत्ति" कहा है। ऐसी रात दिन की हाय हाय करते रहने से मनुष्य के मन की सात्विक वृत्तियों का नाश हो जाता है, उसकी श्रधोगित होती है, श्रीर तृष्णा की पूरी तृप्ति होना श्रसंभव होने के कारण कामोपभोग-वासना नित्त्य श्रधिकाधिक बढती जाती है; तथा वह मनुष्य त्रंत मे उसी दशा में मर जाता है। परन्तु, विपरीत पत्त मे नृष्णा श्रीर श्रसंतोप के इस दुष्परिणाम से बचने के लिये सब प्रकार के नृष्णाश्रों के साथ सब कर्मों को एकदम छोड़ देना भी सात्त्विक मार्ग नहीं है। उक्क कथना-नुसार तृष्णा या असंतोप भावी उत्कर्प का बीज है; इसलिये चोर के डर से साह को ही मार डालने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये। उचित मार्ग तो यही है, कि हम इस बात का भली माति विचार किया करें कि किस तृष्णा या किस श्र-संतोष से होंग दु:ख होगा; श्रीर जो विशिष्ट श्राशा, तृष्णा या श्रसंतोष दु:खकारक हो उसे छोड़ दें। उनके लिये समस्त कर्मी को छोड़ देना उचित नहीं। केवल दु: खकारी आशात्रों को ही छोड़ने और स्वधर्मानुसार कर्म करने की इस युक्ति या कौशल को ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं (गी. २. ४०); श्रीर यही गीता का मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय है। इसिलये यहाँ थोडा सा इस बात का ग्रीह

विचार कर लेना चाहिये कि गीता में किस प्रकार की आशा को दुख:कारी कहा है। मनुष्य कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, ग्रांखों से देखता है, जिन्हा से स्वाद लेता है तथा नाक से सूघता है। इंदियों के ये व्यापार जिस परिखाम से इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्तियों के अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं, उसी परिणाम से मनुष्य को सुख श्रथवा दुःख हुश्रा करता है। सुख-दुःख के वस्तुस्वरूप के लक्त्रण का यह वर्णन पहले हो चुका है; परंतु सुख:दुखों का विचार केवल इसी व्याख्या से पूरा नहीं हो जाता । त्राधिभौतिक सुख:दुखों के उत्पन्न होने के लिये बाह्य पदार्थीं का संयोग इंद्रियों के साथ होना यद्यपि प्रथमतः त्रावश्यक है, तथापि इसका विचार करने पर, कि श्रागे इन सुख-दुःखों का श्रनुभव मनुष्य को किस रीति से होता है, यह मालूम होगा कि इंद्रियों के स्वामाविक व्यापार से उत्पन्न होने वाले इन सुख-दुःखों को जानने का ( श्रर्थात् इन्हें अपने लिये स्वीकार या अ-स्वीकार करने का ) काम हरएक मनुष्य श्रपने मन के श्रनुसार ही किया करता है। महाभारत में कहा है कि " चतुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चत्रुषा " ( मभा शां ३११, १७) त्रर्थात् देखने का काम केवल श्राँखोंसेही नहीं होता, किंतु उसमें मन की भी सहायता अवश्य होती है, और यदि मन व्याकुल रहता है तो ब्रॉखों मे देखने पर भी अनदेखा सा हो जाता है। बृहदारणयकोपनिषद् (१.१.३) में भी यह वर्णन पाया जाता है, यथा ( अन्यत्रमना अभूवं नादर्शम् ) " मेरा मन दूसरी त्रोर लगा था, इसलिये मुक्ते नहीं देख पड़ा " श्रीर (श्रन्यत्रमना श्रभूवं नाश्रीषम्) 4 मेरा मन दूसरी ही त्रोर था इसलिये से सुन नहीं सका "। इससे यह स्पष्टतया सिद्ध होजाता है, कि अधिभौतिक सुख-दुःखों का अनुभव होने के लिये इंदियों के साथ मन की भी सहायता होनी चाहिये, और श्राध्यात्मिक सुख-दु:ख तो मान-सिक होते ही हैं। सारांश यह है, कि सब प्रकार के सुख-दु. खों का अनुभव अंत में हमारे मन पर ही अवलम्बित रहता है, और यदि यह बात सच है, तो यह भी म्राप ही त्राप सिद्ध हो जाता है कि मनोनियह से सुख-दुःखों के अनुभव का भी निम्रह अर्थात् दमन करना कुछ असम्भव नहीं है। इसी बात पर ध्यान रखते हुए मनुजी ने सुख-दुःखों का लच्चण नैय्यायिकों के लच्चण से भिन्न प्रकार का बतलाया है। उनका कथन है कि:-

> सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतद्विद्यात्समासेन लत्त्रणं सुखदुःखयोः॥

त्रशीत ''जो दूसरों की (बाह्य वस्तुत्रों की) अधीनता में है वह सब दुःख है, श्रीर जो श्रपने (मन के) अधिकार में है वह सुख है। यही सुख-दुःख का संचित्र लच्च है'' (मनु. ४.१६०)। नैय्यायिकों के बतलाये हुए लच्च के 'वेदना 'शब्द में शारीरिक श्रीर मानसिक दोनों वेदनाश्रों का समावेश होता है, श्रीर उससे सुख-दुःख का बाह्य वस्तुस्वरूप भी मालूम हो जाता है; श्रीर मनु का विशेष ध्यान सुख-दुःखों के केवल श्रान्तिरक श्रनुभव पर है। बस, इस बात को ध्यान में रखने से

सुख-दुःख के उक्त दोनों लच्चों में कुछ विरोध नहीं पडेगा । इस प्रकार जब सुख-दुःखों के श्रनुभव के लिये इंदियों का श्रवलम्ब श्रनावश्यक हो गया, तब तो यही कहना चाहिये किः—

भैषज्यमेतद् दुःखस्य यदेतन्नानुचितयेत्। " मन से दुखों का चिंतन न करना ही दुःखनिवारण की अचूक औषधि हैं " (म. भा. शां. २०४. २) श्रार इसी तरह मन को दबा कर सत्य तथा धर्म के जिये सुखपूर्वक श्रिप्त में जल कर भस्म हो जानेवालों के श्रनेक उदाहरण इतिहास में भी मिलते हैं। इसिलये गीता का कथन है, कि हमें जो कुछ करना है उसे मनो-निग्रह के साथ और उसकी फलाशा को छोड़ कर तथा सुख-दु:ख में समभाव रख कर करना चाहिये; ऐसा करने से न तो हमें कर्माचरण का त्याग करना पड़ेगा श्रीर न हमे उसके दुःख की वाधा ही होगी। फलाशा-त्याग का यह अर्थ नहीं है, कि हमें जो फल मिले उसे छोड़ दें, अथवा ऐसी इच्छा रखें कि वह फल किसी को कभी न मिलें। इसी तरह फलाशा में, और कर्म करने की केवल इच्छा, श्राशा, हेतु या फल के लिये किसी बात की योजना करने में भी बहुत श्रंतर है। केवल हाथ पैर हिलाने की इच्छा होने में श्रीर श्रमुक मनुष्य को पकड़ने के लिये या किसी मनुष्य को लात मारने के लिये हाथ पैर हिलाने की इच्छा में बहुत भेद है। पहली इच्छा केवल कर्म करने की ही है, उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं है, श्रीर यदि यह इच्छा छोड दी जाय तो कर्म का करना ही एक जायगा। इस इच्छा के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को इस बात का ज्ञान भी होना चाहिये कि हरएक कर्म का कुछ न कुछ फल अथवा परिगास अवश्य ही होगा। बल्कि ऐसे ज्ञान के साथ साथ उसे इस बात की इच्छा भी अवश्य होनी चाहिये, कि मैं अमुक फल-प्राप्ति के लिये अमुक प्रकार की योजना करके ही श्रमुक कर्म करना चाहता हूँ; नहीं तो उसके सभी कार्य पागलों के से निरर्थंक हुन्ना करेंगे। ये सब इच्छाएँ, हेतु या योजनाएँ, परिखाम में दु:खकारक नहीं होतीं; श्रोंर, गीता का यह कथन भी नहीं है, कि कोई उनको छोड़ दे। परन्तु स्मरण रहे, कि इस स्थिति से बहुत आगे बढ़ कर जब मनुष्य के मन में यह भाव होता है कि "मैं जो कर्म करता हूँ, मेरे उस कर्म का अमुक फल मुक्ते अवश्य ही मिलना चाहिये"-अर्थात् जब कर्म-फल के विषय में, कर्ता की बुद्धि में ममत्व की यह ग्रासिक, ग्रिममान, श्रमिनिवेश, ग्रामह या इच्छा उत्पन्न हो जाती है श्रीर मन उसी से प्रस्त हो जाता है--श्रीर जब इच्छानुसार फल मिलने में बाधा होने त्तगती है, तभी दु:ख-परम्परा का आरम्भ हुआ करता है। यदि यह बाधा अनिवार्य अथवा दैवकत हो तो केवल निराशमात्र होती है; परन्तु वही कहीं मनुष्यकृत हुई तो फिर कोध और द्वेष भी उत्पन्न हो जाते है जिससे कुकर्म होने पर मर मिटना पड़ता है। कर्म के पिरिणाम के विषय में जो यह ममत्वयुक्त श्रासिक होती है उसी को 'फलाशा.' 'संग.' श्रीर 'श्रहंकारबुद्धि' कहते हैं; श्रीर यह बतलाने के लिये, कि संसार की दुःख-परम्परा यहीं से शुरू होती है, गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि विषय-संग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह श्रीर श्रन्त में मनुष्य का नाश भी हो जाता है (गी. २. ६२, ६३) । श्रव यह बात सिद्ध हो गई कि जड सृष्टि के श्रवेतन कर्म स्वयं दु:ख के मूल कारण नहीं हैं, किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, संग, काम या इच्छा लगाये रहता है, वहीं यथार्थ में दुःख का मूल है। ऐसे दुःखों से बचे रहने का सहज उपाय यही है कि सिर्फ़ विषय की फलाशा, संग, काम या त्रासिक को मनोनियह द्वारा छोड़ देना चाहिये; संन्यासमागियों के कथनानुसार सब विषयों और कमें ही को श्रथवा सब प्रकार की इच्छाओं ही को, छोड़ देने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। इसी लिये गीता (२-६४) में कहा है, कि जो मनुष्य फलाशा को छोड़ कर यथाप्राप्त विषयों का निष्काम और निस्संगबुद्धि से सेवन करता है, वही सचा स्थितप्रज्ञ है। संसार के कर्म-ज्यवहार कभी रुक नहीं सकते । मनुष्य चाहे इस संसार में रहे या न रहे, परन्तु प्रकृति अपने गुण-धर्मागुसार सदैव अपना व्यापार करती ही रहेगी। जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख है और न दुःख । मनुष्य व्यर्थ अपनी महत्ता समभ कर प्रकृति के व्यवहारों मे आसक्र हो जाता है, इसी लिये वह सुख-दु:ख का भागी हुआ करता है। यदि वह इस आसक्र-बुद्धि को छोड दें श्रीर श्रपने सब ब्यवहार इस भावना से करने लगें कि, " गुणा गुणेषु वर्तन्ते " (गी. ३. २८) — प्रकृति के गुराधर्मानुसार ही सब व्यापार हो रहे हैं, तो असंतोषजन्य कोई भी दुःख उसको हो ही नहीं सकता। इस लिये यह समक कर' कि प्रकृति तो अपना व्यापार करती ही गहती है, उसके लिये संसार की दु:ख-प्रधान मान कर रोते नहीं रहना चाहिये, श्रोर न उसको त्यागने ही का प्रयत्न करना चाहिये। महाभारत (शां. २४.२६) में ज्यासजी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है कि:-

# क्षुकं वा यदि वा दुःकं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम्। प्राप्तं प्राप्तमुपासीत दृदयेनापराजितः॥

"चाहे सुख हो या दुःख, प्रिय हो अथवा अप्रिय, जो जिस समय जैसा प्राप्त हो वह उस समय वैसा हि, मन को निराश न करते हुए (अर्थात् निखट बनकर अपने कर्त्तव्य को न छोडते हुए) सेवन करते रहो।" इस उपदेश का महत्त्व पूर्णत्या तभी ज्ञात हो सकता है जब कि हम इस बात को ध्यान में रखे, कि संसार में अनेक कर्त्तव्य ऐसे हैं, जिन्हें दुःख सह कर भी करना पड़ता है। भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ का यह बच्च बत्तवाया है कि "यः सर्वत्रानिभक्तेहस्तत्त-त्प्राप्य शुभाशुभम्" (२.४.) अर्थात् शुभ अथवा अशुभ जो कुछ आ पढ़े, उस के-बारे में जो सदा निष्काम या निस्संग रहता है, और जो उसका अभिनन्दन या देष कुछ भी नहीं करता वही स्थितप्रज्ञ है। फिर पाँचवें अध्याय (४.२०) में कहा है कि "न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् "—सुख पा कर फूल न जाना चाहिये और दुःख में कातर भो न होना चाहिये, एवं दूसरे अध्याय

(२. १४, १४) में इन सुख-दु:खो को निष्काम बुद्धि से भोगने का उपदेश किया है। भगवान् श्रीकृष्ण ने उसी उपदेश को बार बार दुहराया है (गी. ४. ६; १३. ६) वेदान्तशास्त्र की परिभाषा में उसी को "सब कर्मों को ब्रह्मार्पण करना " कहते हैं; श्रीर भिक्तमार्ग में 'ब्रह्मार्पण 'के बदले 'श्रीकृष्णार्पण ' शब्द की योजना की जाती है; बस यही गीतार्थ का सारांश है।

कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कर्म करने की इच्छा श्रीर उद्योग की बिना छोडे, तथा फल-प्राप्ति की आसिक न रख कर ( अर्थात् निस्संग बुद्धि से) उसे करते रहना चाहिये, और साथ साथ हमें भविष्य में परिणाम-स्वरूप में मिलनेवाले सुख-दु:खों को भी एक ही समान भोगने के लिये तैयार रहना चाहिये। ऐसा करने से अमर्यादित तृष्णादि श्रीर श्रसन्तोष जनित दुष्परिणामों से तो हम बचेंगे ही; परन्तु दूसरा लाभ यह होगा, कि तृप्णा या असन्तोष के साथ साथ कमें को भी लाग देने से जीवन के ही नष्ट हो जाने का प्रसंग श्रा सकता है, वह भी नहीं श्रा संकेगा; श्रीर, हमारी मनोवृत्तियाँ शुद्ध हो कर प्राणिमात्र के लिये हितप्रद हो जावेंगी। इसमें सन्देह नहीं कि इस तरह फलाशा छोडने के लिये भी इन्द्रियों का और मन का वैराग्य से पूरा दमन करना पड़ता है। परन्तु सारण रहे कि इन्द्रियों को स्वाधीन करके, स्वार्थ के बदले, वैराग्य से तथा निष्काम बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये, उन्हें श्रपने श्रपने न्यापार करने देना कुछ श्रीर बात है, श्रीर संन्यास-मार्गानुसार तृष्णा को मारने के लिये इंद्रियों के सभी व्यापारी को अर्थात् कर्मों को आप्रहपूर्वक समूल नष्ट कर डालना बिलकूल ही भिन्न बात हैं-इन दोनों में जमीन-श्रसान का श्रंतर है। गीता में जिस वैराग्य का श्रोर जिस इंद्रियनिग्रह का उपदेश किया गया है वह पहले प्रकार का है, दूसरे प्रकार का नहीं; और उसी तरह श्रनुगीता (महा. श्रश्व. ३२. १७-२३) में जनक-ब्राह्मण संवाद में राजा जनक ब्राह्मण्-रूपधारी धर्म से कहते हैं कि:--

> शृखु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम । नाहमात्मार्थामेच्छामि गंधान् व्राणगतानपि ॥

> नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोंतरे। मनो मे निर्जितं तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा॥

अर्थात् " जिस (वैराग्य) बुद्धि को मन में धारण करके में सब विषयों का सेवन करता हूँ, उसका हाल सुनो। नाक से मैं 'अपने लिये ' वास नहीं लेता, (श्राखों से में 'अपने लिये ' नहीं देखता, इत्यादि) और मन का भी उपयोग में आत्मा के लिये, अर्थात् अपने लाभ के लिये नहीं करता, अतएव मेरी नाक (श्रांख इत्यादि) और मन मेरे वश में है, अर्थात् मैंने उन्हें जीत लिया है।" गीता के वचन (गी. ३, ६, ७) का भी यही तात्पर्य हैं, कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियों की वृत्ति को

गी. र.१४-१६

तो रोक देता है, श्रौर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वह पूरा ढोगी है; श्रौर जो मनुष्य मनोनिप्रहपूर्वक काम्य बुद्धि को जीत कर, सब मनोवृत्तियों को लोकसंग्रह के लिये अपना अपना काम करने देता है, वही श्रेष्ठ है। बाह्य जगत् या इंद्रियों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हुए नहीं हैं, वे स्वभाव सिद्ध हैं। हम देखते हैं, कि जब कोई संन्यासी बहुत मूखा होता है तब उसको—चाहे वह कितना ही निग्रही हो—मीख माँगने के लिये कहीं बाहर जाना ही पड़ता है (गी. ३. ३३); श्रौर, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से अब कर वह उठ खडा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि निग्रह चाहे जितना हो, परन्तु इन्द्रियों के जो स्वभाव-सिद्ध व्यापार हैं वे कभी नहीं छूटते; श्रौर यदि यह बात सच है, तो इंद्रियों की वृत्ति तथा सब कमों को श्रौर सब प्रकार की इच्छा या असन्तोष को नष्ट करने के दुराग्रह में न पड़ना (गी. २. ४७; १८. ४६), एवं मनोनिग्रह-पूर्वक फलाशा छोड कर सुख-दुःख को एक-बराबर समसना (गी. २. ३८), तथा निष्काम बुद्धि से लोकहित के लिये कमों को शास्त्रोक्ष रीति से करते रहना ही, श्रेष्ठ तथा श्रादर्श मार्ग है। इसी लिये—

कर्मर्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भू मी ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥

इस स्रोक मे (गी. २. ४७) श्रीभगवान् त्रार्जुन को पहले यह बतलाते हैं, कि तू इस कर्मभूमि मे पैदा हुआ है इसलिये " तुमे कर्म करने का ही अधिकार है: " परन्तु इस बात को भी ध्यान मे रख, कि तेरा यह अधिकार केवल (कर्तब्य) कर्म करने का ही है। 'एव' पद का अर्थ है 'केवल' जिससे यह सहज विदित होता है, कि मनुष्य का श्रधिकार कर्म के सिवा श्रन्य बातों में-श्रर्थात् कर्मफल के विषय में-नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात केवल अनुमान पर ही अकलंबित नहीं रख दी है, क्योंकि दूसरे चरण में भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि " तेरा अधि-कार कर्मफल के विषय में कुछ भी नहीं है " अर्थात् किसी कर्म का फल मिलना न मिलना तेरे श्रिधकार की बात नहीं हैं, वह सृष्टि के कर्मविपाक पर या ईश्वर पर श्रवलम्बित है। तो फिर जिस बात मे हमारा श्रिधकार ही नहीं है उसके विषय में त्राशा करना, कि वह त्रमुक प्रकार हो, केवल मूर्खता का लच्च है। परन्तु यह तीसरी बात भी ऋनुमान पर अवलंबित नहीं है। तीसरे चरण मे कहा गया है कि " इसिलये तु कर्म-फल की आशा रख कर किसी भी काम को मत कर ": क्योंकि, कर्मविपाक के अनुसार तेरे कर्मों का जो फल होना होगा वह अवश्य होगा ही, तेरी इच्छा से उसमे कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो सकती, श्रोंर न उसके देरी से या जल्दी से हो जाने ही की संभावना है, परन्तु यदि तू ऐसी आशा रखेगा ची श्राग्रह करेगा तो तुसे केवल व्यर्थ दु:ख ही मिलेगा। श्रव यहाँ कोई कोई -विशेषतः संन्यासमार्गी पुरुष-प्रश्न करेगे, कि कर्म करके फलाशा छोडने के ऋगड़े में पहने की अपेचा कर्माचरण को ही छोड देना क्या अच्छा नहीं होगा?

इसिलये भगवान् ने श्रंत में श्रपना निश्चित मत मी बतला दिया है, कि " कमे न करने का ( श्रकमीण ) तू हठ मत कर," तेरा जो श्रिधकार है उसके श्रनुसार— परंतु फलाशा छोड कर—कमें करता जा। कमेयोग की दृष्टि से ये सब सिद्धान्त इतने-महत्त्वपूर्ण हैं, कि उक्त श्लोकों के चारों चरणों को यदि हम कमेयोगशास्त्र या गीता धर्म के चतु:सूत्र भी कहें तो कोई श्रतिशयोक्ति नहीं होगी।

यह मालूम हो गया कि इस संसार में सुख-दु:ख हमेशा क्रम से मिला करते हैं, श्रीर यहाँ सुख की श्रपेचा दुःख की मात्रा श्रधिक है। ऐसी श्रवस्था में भी जब यह सिद्धान्त बतलाया जाता है, कि संसारिक कर्मों को छोड़ नहीं देना चाहिये तब कुछ लोगों की यह समभ हो सकती है, कि दु:ख की श्रात्यन्तिक निवृत्ति करने और अत्यन्त सुख प्राप्त करने के सब मानवी प्रयत्न व्यर्थ हैं। श्रीर, केवल आधिभौतिक अर्थात् इंद्रियगम्य बाह्य विषयोपभोगरूपी सुखों को ही देखें, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह समभ ठीक नहीं है। सच है; यदि कोई बालक पूर्णचंद्र को पकड़ने के किये हाथ फैला दें तो जैसे आकाश का चट्टमा उस के हाथ में कभी नहीं आता, उसी तरह आत्यन्तिक सुख की आशा रख कर केवल श्राधिभौतिक सुख के पीछे लगे रहने से श्रात्यन्तिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। परन्तु स्मरण रहे, श्राधिमौतिक सुख ही समस्त प्रकार के सुखों का भाग्डार नहीं है, इसलिये उपर्युक्त कठिनाई मे भी आत्यन्तिक और नित्य सुख-प्राप्ति का मार्ग हूँढ लिया जा सकता है। यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि सुखों के दो भेद हैं-एक शारीरिक श्रीर दूसरा मानिसक। शरीर अथवा इंद्रियों के व्यापारों की अपेचा मन को ही अन्त में अधिक महत्व देना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष जो यह सिद्धान्त बतलाते हैं, कि शारीरिक ( अर्थात् अधिभौतिक ) सुख की अपेचा मान-सिक सुख की योखता अधिक है, उसे वे कुछ अपने ज्ञान के घमंड से नहीं बतलाते। प्रसिद्ध आधिभौतिक-वादी मिल ने भी अपने उपयुक्तता-वाद-विषयक प्रन्थ में साफ साफ मन्जूर किया है क्ष कि उक्त सिद्धान्त में ही श्रेष्ठ मनुष्य-जन्म की सची सार्थ-कता और महत्ता है। कुत्ते, शूकर, और बैल इत्यादि को भी इंदियसुख का आनन्द मनुष्यों के समान ही होता है; श्रीर मनुष्य की यदि यह समक्त होती, कि संसार में सचा सुख विषयोपभोग ही है, तो फ़िर मनुष्य पशु बनने पर भी राजी हो गया होता । परन्तु पशुत्रों के सब विषय-सुखों के नित्य मिलने का श्रवसर श्राने पर भी कोई मनुष्य पशु होने को राजी नहीं होता; इससे यही विदित होता है कि मनुष्य श्रौर पशु में कुछ न कुछ विशेषता श्रवश्य है। इस विशेषता को समसने

<sup>\*&</sup>quot;It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, if of a different opinion, it is because they only know their own side of the question." Utilitarianism, p. 14 (Longmans 1907).

के लिये, उस ग्रात्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ता है, जिसे मन श्रीर बुद्धि-द्वारा स्वयं श्रपना श्रीर बाह्य सृष्टि का ज्ञान होता है; श्रीर, ज्योंही यह विचार किया जायगा त्योंही स्पष्ट मालूम हो जायगा, कि पशु श्रौर मनुष्य के लिये विषयों-पभोग-सुख तो एक ही सा है, परन्तु इसकी अपेचा मन और बुद्धि के अलन्त उदात्त ज्यापार में तथा शुद्धावस्था में जी सुख है, वही मनुष्य का श्रेष्ठ श्रीर श्रात्यन्तिक सुख है। यह सुख त्रात्मवश है, इसकी प्राप्ति किसी बाह्य वस्तु पर त्रवलिम्बत नहीं है; इसकी प्राप्ति के लिये दूसरों के सुख को न्यून करने की भी कुछ त्रावेश्यकता नहीं है। यह सुख श्रपने ही प्रयत्न से हमीं को मिलता है, श्रीर ज्यों ज्यों हमारी उन्नित होती जाती है त्यों त्यों इस सुख का स्वरूप भी श्रिधकाधिक शुद्ध श्रीर निर्मल होता चला जाता है। मर्तृहरि ने सच कहा है कि " मनसि च परितृष्टे कों ऽर्थवानू को दरिदः "-मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता श्रीर क्या श्रमीरी, दोनों समान ही हैं। ष्लेटो नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्त्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन किया है, कि शारीरिक ( अर्थात् बाह्य अथवा आधिभौतिक ) सुख की अपेना मन का सुख श्रेष्ठ है, श्रीर मन के सुखों से भी बुद्धिश्राह्य (श्रर्थात् परम श्राध्यात्मिक) सुख अत्यन्त श्रेष्ठ है &। इसिबये यदि हम अभी मोच के विचार को छोड दें, तो भी यही सिद्ध होता है, कि जो बुद्धि श्रात्मविचार में निमग्न हो उसे ही परम सुख मिल सकता है। इसी कारण भगवद्गीता में सुख के ( सात्त्विक, राजस श्रीर नामस ) तीन भेद किये गये हैं, श्रीर इनका लक्त्या भी बतलाया गया है; यथा:---श्रात्मनिष्ट बुद्धि (श्रर्थात् सब भूतों में एक ही श्रात्मा को जान कर, श्रात्मा के उसी. सचे स्वरूप में रत होनेवाली बुद्धि ) की प्रसन्नता से जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है वही श्रेष्ठ श्रोर सात्त्विक सुख है-" तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तं श्रात्मबुद्धिप्रसा-दुजम् " (गी १८.३७); जो अधिभौतिक सुख इंदियों से और इंदियों के विषयें। से होते हैं वे सान्विक सुखों से कम दर्ज़े के होते हैं, श्रीर राजस कहलाते हैं (गी. १८. ३८); श्रीर जिस सुख से चित्त को मोह होता है, तथा जो सुख निद्रा या श्रालस्य से उत्पन्न होता है उसकी योग्यता तामस अर्थात् किनष्ट श्रेगी की है। इस प्रकरण के त्रारम्भ में गीता का जो श्लोक दिया है, उसका यही तात्पर्य है श्रीर गीता (६. २२) में कहा है कि इस परम सुख का अनुभव मनुष्य को यदि एक बार भी हो जाता है तो फ़िर उसकी यह सुखमय स्थिति कभी नहीं डिगाने पाती; कितने ही भारी दुःख के जबरदस्त धक्के क्यों न लगते रहे, यह आत्य-न्तिक सुख खर्ग के भी विषयोपभोग-सुख में नहीं मिल सकता; इसे पाने के लिये पहले अपनी बुद्धि प्रसन्न होनी चाहिये। जो मनुष्य बुद्धि को प्रसन्न करने की युक्ति को बिना सोचे-समभे केवल विषयोपभाग में ही निमन्न हो जाता है, उसका सुख श्रीनत्य श्रीर चिष्कि होता है। इसका कारण यह है, कि जो इंद्रिय-सुख आज है वह कल नहीं रहता। इतना ही नहीं; किन्तु जो बात हमारी

<sup>\*</sup> Republic, Book IX.

इंद्रियों को त्राज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से दूसरे दिन दुःखमय हो जाती है। उदाहरणार्थ, श्रीष्म ऋतु में जो ठंडा पानी हमें श्रच्छा लगता है, वही शीतकाल में श्रिप्रय हो जाता है। श्रस्तु, इतना करने पर भी उससे सुखेच्छा की पूर्ण तृप्ति होने ही नहीं पाती । इसिखये, सुख शब्द का व्यापक श्रर्थ ले कर यदि हम उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखों के लिये करें: तो हमें सुल-सुल में भी भेद करना पड़ेगा। नित्य व्यवहार में सुल का त्रर्थ सुख्यतः इंद्रिय-सुख ही होता है। परन्तु जो सुख इंद्रियातीत है, अर्थात् जो केवल आत्मनिष्ठ बुद्धि को ही प्राप्त हो सकता है उसमें श्रीर विषयोपभोग-रूपी सुख में जब भिन्नता प्रगट करना हो, तब ग्रात्मबुद्धि-प्रसाद से उत्पन्न होनेवाले सुख को श्रर्थात् श्राध्या-त्मिक सुख को श्रेय, कल्याण, हित, श्रानन्द श्रथवा शांति कहते हैं; श्रीर विष-योपभोग से होनेवाले आधिभौतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कहते हैं। पिछले प्रकरण के अन्त में दिये हुए कठोनिषद् के वाक्य में, प्रेय श्रीर श्रेय में, निकेता ने जो भेद बतलाया है उसका मी अभिपाय यही है। मृत्यु ने उसे अप्ति का रहस्य पहले ही बतला दिया था; परन्तु इस सुख के मिलने पर भी जब उसने श्रात्म-ज्ञान-प्राप्ति का वर माँगा, तब मृत्यु ने उसके बदले में उसे श्रनेक सांसारिक सुखों का जाजच दिखलाया। परन्तु नचिकेता इन अनित्य आधिभौतिक सुखों को कल्याणकारक नहीं समझता था, क्योंकि ये ( प्रेय ) सुख बाहरी दृष्टि से अच्छे हैं, पर त्रात्मा के श्रेय के लिये नहीं; इसी लिये उसने उन सुखों की श्रोर ध्यान नहीं दिया, किंतु उस आत्मविद्या की प्राप्ति के लिये ही हठ किया, जिसका परिणाम श्रात्मा के लिये श्रेयस्कर या कल्याएकर है, श्रीर उसे श्रंत में पाकर ही छोड़ा। सारांश यह है, कि श्रात्मबुद्धि-प्रसाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को श्रर्थात् श्राध्यात्मिक सुख को ही हमारे शास्त्रकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं; श्रीर उनका कथन है, कि यह नित्य सुख श्रात्मवश है इसलिये सभी को प्राप्त हो सकता है, तथा सब लोगों को चाहिये कि वे इनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें। पशु-धर्म से होने-वाले सुख मे श्रीर मानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विलच्चणता है वह यही है, श्रीर यह श्रात्मानन्द केवल बाह्य उपाधियों पर कभी निर्भर न होने के कारण सब सुखों में नित्य, स्वतंत्र श्रीर श्रेष्ठ है। इसी को गीता में निर्वाण, श्रर्थात् परम शांति कहा है (गी. ६. १४.), श्रीर यही स्थितप्रज्ञों की ब्राह्मी श्रवस्था की परमा-बिध का सुख है (गी. २. ७१; ६. २८; १२. १२; १८. ६२ देखों)।

अब इस बात का निर्णय हो चुका, कि आत्मा की शानित या सुख ही अत्यन्त श्रेष्ठ है, श्रीर वह आत्मवश होने के कारण सब लोगों को प्राप्य भी है। परन्तु यह प्रगट है, कि यद्यपि सब धातुश्रों में सोना श्रिधिक मूल्यवान् है, तथापि केवल सोने से ही, लोहा इत्यादि अन्य धातुश्रों के बिना, जैसे संसार का काम नहीं चल सकता, श्रथवा जैसे केवल शक्कर से ही, बिना नमक के, काम नहीं चल सकता, उसी तरह आत्मसुख या शानित को भी समक्षना चाहिये। इसमें सन्देह-नहीं कि इस शान्ति के साथ, शरीर-धारण के लिये सही, कुछ सांसारिक वस्तुत्रों की त्रावश्यकता है, त्रीर इसी अभिप्राय से त्राशीर्वाद के संकल्प में केवल "शान्तिरस्तु" न कह कर "शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चातु "-शान्ति के साथ पुष्टि श्रीर तुष्टि भी चाहिये, कहने की रीति है। यदि शास्त्रकारों की यह समम होती, कि केवल शान्ति से ही तुष्टि हो जा सकती है, तो इस संकल्प में 'पुष्टि' शब्द को व्यर्थ घुसेड़ देने की कोई आवरयकता नहीं थी। इसका यह मतलब नहीं है, कि पुष्टि अर्थात् ऐहिक सुखों की वृद्धि के लिये रात दिन हाय हाय करते रही । उक्त संकल्प का भावार्थ यहीं है कि तुम्हें शान्ति. पुष्टि श्रीर तुष्टि (सन्तोष) तीनों उचित परिणाम से भिलें श्रीर इनकी प्राप्ति के लिये तुम्हें यत्न भी करना चाहिए। कठोपानिषद् का भी यही तात्पर्य है। निचकेता जब मृत्यु के अर्थात् यम के लोक में गया तब यम ने उससे कहा, कि तुम कोई भी तीन वर माँग लो; उस समय नचिकेता ने एकदम यह वर नहीं माँगा, कि मुक्ते ब्रह्मज्ञान का उपदेश करो; किन्तु उसने कहा कि " मेरे पिता सुम्मपर अप्रसन्न है, इसलिये प्रथम वर आप सुक्ते यही दीजिये कि दे मुम पर प्रसन्न हो जावे।" अनन्तर उसने दूसरा वर माँगा कि "अिश्न के त्रर्थात् ऐहिक समृद्धि प्राप्त करा देनेवाले यज्ञ आदि कर्मों के ज्ञान का उपदेश करो। " इन दोनों वरों को प्राप्त करके अन्त मे उसने तीसरा वर यह माँगा कि "सुके श्रात्मविद्यां का उपदेश करो।" परन्तु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे वर के बदते में तुके और भी अधिक सम्पत्ति देता हूं. तब-अर्थात् प्रेय ( सुख ) की प्राप्ति के लिये आवश्यक यज्ञ आदि कर्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसी की श्रधिक श्राशा न करके-नचिकेता ने इस बात का श्राग्रह किया, कि " श्रब मुक्ते श्रेय ( त्रात्यन्तिक सुख ) की प्राप्ति करा देनेवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश करो । " सारांश यह है कि इस उपनिषद् के अन्तिम मन्त्र मे जो वर्णन है उसके च्रनुसार 'ब्रह्मविद्या' श्रीर 'योगविधि' ( श्रर्यात् यज्ञ-याग श्रादि कर्म ) दोनों को प्राप्त करके नचिकेता मुक्त हो गया है (कठ. ६. १८)। इससे ज्ञान और कर्म का समुचय ही इस उपनिषद् का तात्पर्य मालूम होता है। इसी विषय पर इन्द्र की भी एक कथा है। कौषीतकी उपनिषद् में कहा गया है, कि इन्द्र तो स्वयं ब्रह्म-ज्ञानी था ही, परन्तु उसने प्रतर्दन को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया था। तथापि जब इन्द्र का राज्य छिन लिया गया और अल्हाद का त्रैलोक्य का आधिपत्य मिला, तब उसने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि "मुभे बतलाइये कि श्रेय किस में है ?" तब बहस्पति ने राज्यअष्ट इन्द्र को बहाविद्या अर्थात् आत्मज्ञान का उपदेश करके कहा कि "श्रेय इसी मे है "-एतावच्छ्रेय इति--परन्तु इससे इन्द्र का समाधान नहीं हुआ। उसने फिर प्रश्न किया " क्या और भी कुछ अधिक है ? "-को विशेषो भवेत् ? तब वृहस्पति ने उसे शुक्राचार्य के पास भेजा। वहाँ भी वही हाल हुआ, और शुक्राचार्य ने कहा कि "अल्हाद को वह विशेषता मालूम है।" तव अन्त में इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रल्हाद का शिष्य बन कर सेवा

करने लगा । एक दिन प्रलहाद ने उससे कहा कि शील ( सत्य तथा धर्म से चलने का स्वभाव ) ही त्रैलोक्य का राज्य पाने की कुंजी है श्रीर यही श्रेय है । श्रनन्तर, जब प्रलहाद ने कहा कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू वर माँग, तब ब्राह्मण-वेषधारी इन्द्र ने यही वर माँगा कि " आप अपना शील मुक्ते दीजिये। " प्रल्हाद के ' तथास्तु ' कहते ही उसके ' शील ' के साथ धर्म, सत्य, वृत्त, श्री श्रथवा ऐश्वर्य श्रादि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर में प्रविष्ट हो गये । फलतः इन्द्र श्रपना राज्य पा गया । यह प्राचीन कथा भीष्म ने युधिष्ठिर से महाभारत के शान्तिपर्व (१२४) में कही है । इस सुंदर कथा से हमें यह बात साफ़ मालुम हो जाती है, कि केवल ऐश्वर्य की अपेचा केवल आत्मज्ञान की योग्यता भले ही अधिक हो, परनत जिसे इस संसार मे रहना है उसकी अन्य लोगों के समान ही अपने लिये तथा अपने देश के लिये, ऐहिक समृद्धि प्राप्त कर लेने की आवश्यकता और नैतिक हक भी है; इसिलये जब यह प्रश्न उठें कि इस संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय परम उद्देश क्या है: तो हमारे कर्मयोगशास्त्र में अन्तिम उत्तर यही मिलता है, कि शांति और पुष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा ज्ञान श्रीर ऐश्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो । सोचने की बात है, कि जिन भगवान से बढ कर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं, श्रीर जिनके दिखलाये हुए मार्ग में अन्य सभी लोग चलते हैं (गी. ३. २३.), उन भगवान ने ही क्या ऐश्वर्य श्रीर सम्पत्ति को छोड़ दिया है ?

> ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चेव परणां भग इतीरणा॥

श्रशीत् "समय ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान श्रीर वैराग्य—इन छः बातों को मा ' कहते हैं। मग शब्द की ऐसी व्याख्या पुराखों में है (विष्णु ६. १. ७४)। कुछ लोग इस श्लोक के ऐश्वर्य शब्द का श्रश्य योगैश्वर्य किया करते हैं, क्योंकि श्री श्रशीत् संपत्तिसूचक शब्द श्रागे श्राया है। परन्तु व्यवहार में ऐश्वर्य शब्द में सत्ता, यश श्रीर संपत्ति का, तथा ज्ञान मे वैराग्य श्रीर धर्म का समावेश हुआ करता है; इससे हम बिना किसी बाधा के कह सकते हैं कि लौकिक दृष्टि से उक्त श्लोक का सब श्र्य ज्ञान श्रीर ऐश्वर्य इन्हीं दो शब्दों से व्यक्त हो जाता है। श्रीर जबिक स्वयं मगवान ने ही ज्ञान श्रीर ऐश्वर्य को श्रीगकार किया है, तब हमें भी श्रवश्य करना चाहिये (गी. ३. २१; ममा. शां. ३४१. ३१)। कर्मयोग मार्ग का सिद्धान्त यह कदापि नहीं, कि कोरा श्रात्मज्ञान ही इस संसार में परम साध्य वस्तु है; यह तो संन्यास मार्ग का सिद्धान्त है, जो कहता है कि संसार दु:खमय है, इसिलये उसको एकदम छोड़ ही देना चाहिये। भिन्न भिन्न मार्गों के इन सिद्धान्तों को एकत्र करके गीता के श्र्यं का श्रनर्थं करना उचित नहीं है। समरण रहे, गीता का ही कथन है कि ज्ञान के बिना केवल ऐश्वर्यं सिवा श्रासुरी संपत् के श्रीर कुछ नहीं है। इसलिये यही सिद्ध होता है, कि ऐश्वर्य के साथ ज्ञान, श्रीर

ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अथवा शान्ति के साथ पुष्टि, हमेशा होनी चाहिये। ऐसा कहने पर कि ज्ञान के साथ ऐश्वर्य होना अत्यावश्यक है, कर्म करने की आवश्य-कता आप ही आप उत्पन्न होती है। क्योंकि मनु का कथन है "कर्म एयार-भमाणां हि पुरुषं श्रीनिषेवते" (मनु. ६. ३००)—कर्म करनेवाले पुरुष को ही इस जगत् में श्री अर्थात् ऐश्वर्य मिलता है, और प्रत्यत्त अनुभव से भी यही बात सिद्ध होती है; एवं गीता में जो उपदेश अर्जुन को दिया गया है वह भी ऐसा ही है (गी. ३. ८)। इस पर कुछ लोगों का कहना है, कि मोन्न की दृष्टि से कर्म की आवश्यकता न होने के कारण अन्त में, अर्थात् ज्ञानोत्तर अवस्था में, सब कर्मों को छोड़ देना ही चाहिये। परन्तु यहाँ तो केवल सुख-दुःख का विचार करना है, श्रीर अब तक मोन्न तथा कर्म के स्वरूप की परीन्ना भी नहीं की गई है, इसलिये उक्त आन्नेप का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता। आगे नवें तथा दसवें प्रकरण में अध्यात्म और कर्मविपाक का स्पष्ट विवेचन करके ग्यारहवें प्रकरण में बतला दिया जायगा, कि यह आन्नेप भी बेसिर-पैर का है।

सुख श्रौर दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदनाएँ हैं; सुखेच्छा केवल सुखोपभोग से ही तृप्त नहीं हो सकती, इसिबये संसार में बहुधा दुःख का ही अधिक अनुभव होता है, परन्तु इस दुःख को टालने के लिये तृष्णा या असंतोष श्रीर सब कर्मों का भी समूल नाश करना उचित नहीं; उचित यही है कि फलाशा छोड़ कर सब कर्मों को करते रहना चाहिये; केवल विषयोपमोग-सुख कभी पूर्ण होनेवाला नहीं-वह श्रनित्य श्रीर पशुधर्म है; श्रतएव इस संसार में बुद्धिमान् मनुष्य का सचा ध्येय इस श्रनित्य पशु-धर्म से ऊंचे दर्जे का होना चाहिये; श्रात्मबुद्धि-प्रसाद से प्राप्त होनेवाला शांति-सुख ही वह सम्बा ध्येय है; परन्तु श्राध्यात्मिक सुख ही यद्यपि इस प्रकार ऊंचे दुर्ज़े का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में ऐहिक वस्तुओं की भी उचित ग्रावश्यकता है; श्रौर, इसी लिये सदा निष्काम बुद्धि से प्रयत्न अर्थात कर्म करते ही रहना चाहिये;—इतनी सब बातें जब कर्मयोगशास्त्र के अनुसार सिद्ध हो चुकीं, तो अब सुख की दृष्टि से भी विचार करने पर यह बतलाने ही कोई श्रावश्यकता नहीं रह जाती, कि श्राधिभौतिक सुखें को ही परम साध्य मान कर कर्मों के केवल सुख-दु:खात्मक बाह्य परिगामों के तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निर्णय करना अनुचित है। कारण यह है, कि जी वस्तु कभी पूर्णावस्था को पहुँच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना मानी 'परम' शब्द का दुरुपयोग करके मृगजल के स्थान मे जल की खोज करना है। जब हमारा परम साध्य ही अनित्य तथा अपूर्ण है, तब उसकी आशा में बैठे रहने से हमें अनित्य-वस्तु को छोड़ कर श्रोर मिलेगा ही क्या ? " धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्य " इस वचन का मर्म भी यही है। " श्रिधकांश लोगों का श्रिधक सुख " इस शब्दसमूह के सुख शब्द के अर्थ के विषय में आधिभौतिक-वादियों में भी बहुत मतभेद है। उनमें से बहुतेरों का कहना है, कि बहुधा मनुष्य सब विषय-सुखों को लात मार कर केवल

सत्य श्रथवा धर्म के लिये जान देने को तयार हो जाता है, इससे यह मानना अनुचित है कि मनुष्य की इच्छा सदैव श्राधिमौतिक सुख-प्राप्ति की ही रहती है। इसिंतिये उन पंडितों ने यह सूचना की है, कि सुख शब्द के बदले में हित अथवा कल्याण शब्द की योजना करके " अधिकांश लोगों का अधिक सुख " इस सूत्र का रूपान्यर "अधिकांश लोगों का अधिक हित या कल्याण " कर देना चाहिये। परन्तु, इतना करने पर भी, इस मत में यह दोष बना ही रहता है, कि कर्त्ता की बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। अच्छा, यदि यह कहें कि विषय-सुखों के साथ मान्सिक सुखों का भी विचार करना चाहिये, तो उसके श्राधिमौतिक पच की इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता है-कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का निर्ण्य केवल उसके बाह्य परिणामों से ही करना चाहिये-श्रौर तब तो किसी न किसी ग्रंश में अध्यात्म-पत्त को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इस रीति से श्रध्यात्म-पत्त को स्वीकार करना ही पड़ता है, तो उसे श्रधूरा या श्रंशतः स्वीकार करने से क्या लाभ होगा ? इसी लिये हमारे कर्मयोग-शास्त्र में यह त्रान्तिम सिद्धान्त निश्चित्त किया गया है, कि सर्वभूतहित, अधिकांश लोगों का अधिक सुख और, मनुष्यत्व का परम उत्कर्ष इत्यादि नीति-निर्ण्य के सब बाह्य साधनों को अथवा आधिभौतिक मार्ग को गौरा या अप्रधान समस्तना चाहिये. और आत्मप्रसाद-रूपी आत्यन्तिक सुख तथा उसी के साथ रहनेवाली कत्ता की शुद्ध बुद्धि को ही आध्यात्मिक कसोटी जान कर उसी से कर्म-श्रकर्म की परीचा करनी चाहिये। उन लोगों की बात छोड दो, जिन्हों ने यह क़सम खा ली हो, कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्त्वज्ञान में प्रवेश ही न करेंगे। जिन लोगों ने ऐसी क़सम खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यह मालूम हो जायगा, कि मन श्रीर बुद्धि के भी परे जा कर नित्य श्रात्मा के नित्य कल्याण को ही कर्मयोग-शास्त्र में प्रधान मानना चाहिये। कोई कोई मूल से समक्त बेठते हैं, कि जहाँ एक बार वेदान्त में घुसे कि बस, फिर सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता है श्रोर वहाँ व्यवहार की उपपत्ति का कुछ पता ही नहीं चलता। श्राज कल जितने वेदान्त-विषयक अन्थ पढ़े जाते हैं वे प्रायः संन्यासमार्ग के श्रनुयायियों के ही लिखे हुए हैं; श्रौर संन्यास-मार्ग-वाले इस तृष्णारूपी संसार के सब व्यवहारों को निःसार समकते हैं, इसलिये उनके ग्रन्थों में कर्मग्रोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचमुच नहीं मिलती। श्रिधिक क्या कहें, इन परसंप्रदाय-असहिष्णु अन्यकारों ने संन्यासमागींय कोटिक्रम या युक्रि-वाद को कर्मयोग में सम्मितित करके ऐसा भी प्रयत्न किया है, कि जिससे लोक सम-मने लगे हैं, कि कर्मयोग श्रौर संन्यास दो स्वतन्त्र मार्ग नहीं हैं, किन्तु संन्यास ही श्रकेला शास्त्रोक्त मोत्तमार्ग है। परन्तु यह सम क ठीक नहीं है। संन्यास मार्ग के समान कर्मयोग मार्ग भी वैदिक धर्म में अनादि काल से स्वतन्त्रतापूर्वक चला आ -रहा है, श्रौर इस मार्ग के संचालकों ने वेदान्ततत्त्वों को न छोडते हुए कर्म-शास्त्र की ्ठीक ठीक उपपत्ति भी दिखलाई है। भगवद्गीता अन्थ इसी पन्थ का है। यदि गीता को छोड़ दें, तो भी जान पड़ेगा कि श्रध्यात्म-दृष्टि से कार्य-श्रकार्य-शास्त्र के विवेचन

करने की पद्धति ग्रीन सरीखे अन्यकार द्वारा खुद इंग्लैंग्ड में ही शुरू कर दी गई है;\* श्रीर जर्मनी में तो उससे भी पहले यह पद्धति अचलित थी। दृश्य सृष्टि का कितना ही विचार करो, परन्तु जब तक यह बात ठीक ठीक मालूम नहीं हो जाती, कि इस सृष्टिको देखनेवाला और कर्म करनेवाला कौन है, तब तक तात्विक दृष्टि से इस विषय का भी विचार पूरा हो नहीं सकता, कि इस संसार में मनुष्य का परम साध्य, श्रेष्ठ. कर्त्तव्य या अन्तिम ध्येय क्या है। इसी लिये याज्ञवल्क्य का यह उपदेश है, कि "श्रात्मा वा ऋरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो सन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" प्रस्तुत विषय में भी श्रक्रशः उपयुक्त होता है। दृश्य जगत् की परीक्षा करने से याँदे परोपकार सरीखे तत्त्व ही अन्त में निष्पन्न होते है, तो इससे आत्मविद्या का महत्त्व कम तो होता ही नहीं, किन्तु उत्तरा उससे सब प्राणियों में एक ही श्रातमा के होने का एक श्रीर सबत मिल जाता है। इस बात के लिये तो कुछ उपाय ही नहीं है, कि श्राधिभौतिक-वादी श्रपनी बनाई हुई मर्यादा से स्वयं बाहर नहीं जा सकते । परन्तु हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि इस संकुचित मर्यादा के परे पहुँच गई है, श्रीर इसिलये उन्हों ने श्राध्या-त्मिक दृष्टि से ही कर्मयोगशास्त्र की पूरी उपपत्ति दी है। इस उपपत्ति की चर्चा करने के पहले कर्म-अकर्म-परीचा के एक और पूर्वपच का भी कुछ विचार कर बेना आवश्यक है, इसिंखिये अब इसी पन्थ का विवेचन किया जायगा।

<sup>\*</sup> prolegomena to Ethics, Book I; Kant's Metaphysics of Morals (trans. by Abbot in Kant's Theory of Ethics).

# छठवाँ प्रकरण ।

#### 0

# आधिदैवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। \*

मनु. १. ४६।

ह्यू भे-अकर्म की परीचा करने का, आधिमौतिक मार्ग के अतिरिक्ष, दूसरा पन्थ आधिदैवत-वादियों का है। इस पंथ के लोगों का यह कथन है कि जब कोई मनुष्य कर्म-त्रकर्म का या कार्य-त्रकार्य का निर्णय करता है, तब वह इस कगड़े में नहीं पड़ता कि किस कर्म से कितना सुख अथवा दुःख होगा, अथवा उनमे से सुख का जोड़ श्रधिक होगा या दुःख का । वह श्रात्म-श्रनात्म-विचार की भंभट में भी नहीं पडता; श्रोर ये मगड़े बहुतेरों की तो समम में भी नहीं श्राते।यह भी नहीं कहा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्म को केवल अपने सुख के लिये ही करता है। श्राधिभौतिक-वादी कुछ भी कहें, परंतु यदि इस बात का थोड़ा सा विचार किया जायँ, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करते समय मनुष्य के मन की स्थिति कैसी होती है, तो यह ध्यान में ग्रा जायगा कि मन की स्वाभाविक श्रीर उदात्त मनोवृत्तियाँ-करुणा, दया, परोपकार श्रादि-ही किसी काम को करने के लिये मनुष्य को एकाएक प्रवृत्त किया करती हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई भिकारी देख पड़ता है तब सन में यह विचार श्राने के पहले ही कि 'दान करने से जगत् का अथवा अपने आत्मा का कितना हित होगा ' मनुष्य के हृदय में करुणावृत्ति जागृत हो जाती है, श्रौर वह अपनी शक्ति के श्रनुसार उस याचक को कुछ दान कर देता है। इसी प्रकार जब बालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते समय इस बात का कुछ भी विचार नहीं करती, कि बालकको दूध पिलानेसे लोगों का कितना हित होगा। अर्थात् ये उदात्त मनोवृत्तियां ही कर्मयोगशास्त्र की यथार्थ नींव हैं। हमें किसी ने ये मनोवृत्तियाँ दी नहीं हैं; क़िन्तु ये निसर्गसिद्ध अर्थात् स्दाभाविक श्रथवा स्वयंभू देवता ही हैं। जब न्यायाधीश न्यायासन पर बैठता है तब उसकी बुद्धि में न्याय देवता की प्रेरणा हुआ करती है; श्रीर वह उसी प्रेरणा के अनुसार न्याय किया करता है; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का अनादर करता है तभी उससे अन्याय हुआ करते हैं। न्यायदेवता के सदश ही करुणा, दया, परो-पकार, कृतज्ञता, कर्तव्य-प्रेम, धेर्य आदि सद्गुर्णों की जो स्वाभाविक मनोवृत्तियाँ

<sup>&</sup>quot; \* वहीं बोलना चाहिए जो सत्य से पूत अर्थात् शुद्ध किया गया है, और वहीं आचरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध मालूम हो।',

हैं वे भी देवता हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवतात्रों के शुद्ध स्वरूप से परिचित रहता है। परन्तु यदि लोभ, द्वेष, मत्सर ग्रादि कारणों से वह इन देव-ताओं की प्रेरणा की परवा न करे, तो श्रब देवता क्या करे ? यह बात सच है कि कई बार देवताओं में भी विरोध उत्पन्न हो जाता है, और तब कोई कार्य करते समय हमें इस का संदेह हो जाता है, कि किस देवता की प्रेरणा को अधिक बलवती मानें। इस संदेह को निर्णय करने के लिये न्याय, करुणा श्रादि देवताश्रों के अतिरिक किसी दूसरे की सलाह लेना आवश्यक जान पड़ता है। परन्तु ऐसे श्रवसर पर श्रध्यात्मविचार श्रथवा सुखदु:ख की न्यूनाधिकता के कगड़े में न पड़ कर, यदि हम अपने मनोदेव की गवाही ले, तो वह एकदम इस बात का निर्णय कर देता है, कि इन दोनों में से कौन सामार्ग श्रेयस्कर है। यही कारण है कि उक्त सब देवतात्रों में मनोदेव श्रेष्ठ है। 'मनोदेवता 'शब्द में इच्छा, क्रोध, लोभ श्रादि सभी मनोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु इस शब्द से मन की वह ईश्वरदत्त श्रीर स्वाभाविक शक्ति ही श्रभीष्ट है, कि जिसकी सहायता से भले बुरे का निर्णय किया जाता है। इसी शक्ति का एक बड़ा भारी नाम ' सदसद्विवेक-बुद्धि 'रू है। यदि, किसी संदेह-प्रस्त श्रवसर पर, मनुष्य स्वस्थ श्रंतःकरण से श्रीर शांति के साथ विचार करें तो यह सदसद्विवेक-बुद्धि कभी उसको घोखा नहीं देगी। इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे मौकों पर हम दूसरों से यही कहा करते हैं, 'कि तू अपने, मन से पूछ '। इस बड़े देवताके पास एक सूची हमेशा मौजूद रहती है । उसमें यह लिखा होता है कि किस सद्भुण को किस समय कितना महत्त्व दिया जाना चाहिये। यह मनोदेवता समय समय पर इसी सूची के श्रनुसार श्रपना निर्णय प्रगट किया करता है। मान लीजिये, कि किसी समय श्रात्म-रत्ता श्रीर श्रहिंसा मे विरोध उत्पन्न हुआ श्रीर यह शंका उपस्थित हुई, कि दुर्भित्त के समय श्रमच्य भन्तग करना चाहिये या नहीं ? तब इस संशय को दर करने के लिये यदि हम शांत चित्त से इस मनोदेवता की मिन्नत करें, तो उसका यही निर्णय प्रगट होगा कि ' श्रमस्य भन्नण करो '। इसी प्रकार यदि कभी स्वार्थ श्रौर परार्थ श्रथवा परो-पकार के बीच विरोध हो जाय, तो उसका निर्णय भी इस मनोदेवता को मना कर करना चाहिये। मनोदेवता के घर की, धर्म-अधर्म के न्यूनाधिक भाव की, यह सूची एक ग्रंथकार को शांतिपूर्वक विचार करने से उपलब्ध हुई है, जिसे उसने श्रपने ग्रंथ में प्रकाशित किया है अ। इस सूची में नम्रतायुक्त पूज्य भाव को पहला

<sup>\*</sup> इस सदसद्विवेक-बुद्धि को ही अंग्रेजी में Conscience कहते हैं, और आधि-दैवत पक्ष Intuitionist School कहलाता है।

क्ष इस ग्रन्थकार का नाम James Martineau (जेम्स मार्टिना) है। इसने यह सूची अपने Types of Fthical Theory (Vol. II. p. 266. 3rd Ed.) नामक ग्रंथ मे दी है। मार्टिना अपने पंथ का Idio-psychological कहता है। परन्तु हम उसे आधिदैवतपक्ष ही में शामिल करते हैं।

श्रर्थात् श्रत्युच स्थान दिया गया है; श्रीर उसके बाद करुणा, कृतज्ञता, उदारता,. वात्सल्य ग्रादि भावों को क्रमशः नीचे की श्रेणियों में शामिल किया है। इस प्रथकार का मत है, कि जब ऊपर और नीचे की श्रेणियों के सद्गुणों में विरोध उत्पन्न हो, तब ऊपर की श्रेणियों के सद्गुणों को ही श्रधिक मान देना चाहिये। उसके मत के श्रनुसार कार्य-श्रकार्य का श्रथवा धर्म-श्रधर्म का निर्णय करने के लिये इसकी अपेचा और कोई उचित मार्ग नहीं है। इसका कारण यह है, कि यद्यपि हम अत्यंत दूरदृष्टि से यह निश्चित कर लें कि ' अधिकांश लोगों का अधिक सुख ' किसमें है, तथापि इस न्यूनाधिक भाव में यह कहने की सत्ता या अधिकार नहीं है कि ' जिस बात में अधिकांश लोगों का सुख हो वही तू कर; ' इस लिये श्रंत में इस प्रश्न का निर्णय ही नहीं होता कि 'जिसमें अधिकांश लोगों का हित है, वह बात में क्यों करूं ?" श्रीर सारा भगड़ा ज्यों का त्यों बना रहता है। राजा से बिना श्रिधकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता है, तब उसके निर्णय की जो दशा होती है, ठीक वही दशा उस कार्य-अकार्य के निर्णय की भी होती है, जो दूरदृष्टिपूर्वक सुख-दुःखों का विचार करके किया जाता है। केवल द्रदृष्टि यह बात किसी से नहीं कह सकती कि 'तू यह कर, तुसे यह करना ही चाहिये। ' इसका कारण यही है कि कितनी भी द्रहिष्ट हो, तो भी वह मनुष्यकृत ही है, श्रीर इसी कारण वह श्रपना प्रभाव मनुष्यों पर नहीं जमा सकती। ऐसे समय पर श्राज्ञा करनेवाला हम से श्रेष्ठ कोई श्रधिकारी श्रवश्य होना चाहिये। श्रोर, यह काम ईश्वरदत्त सदसद्विवेकबुद्धि ही कर सकती है; क्योंकि वह मनुष्य की अपेचा श्रेष्ठ अतएव मनुष्य पर अपना श्रधिकार ज़माने में समर्थ है। यह सदसद्वि-वेक-बुद्धि या 'देवता ' स्वयं भु है, इसी कारण व्यवहार में यह कहने की रीति। पड़ गई है कि मेरा 'मनोदेव ' अमुक प्रकार की गवाही नहीं देता। जब कोई मनुष्य एक-म्राध बुरा काम कर बैठता है, तब पश्चात्ताप से वही स्वयं लज्जित हो जाता है, श्रौर उसका मन उसे हमेशा टोंचता रहता है। यह भी उपर्युक्त देवता के शासन का ही फल है। इस बात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का श्रस्तित्व सिद्ध हो. जाता है। कारण कि, आधिदैवत पंथ के मतानुसार, यदि उपर्युक्त सिद्धान्त न माना जायँ, तो इस प्रश्न की उपपत्ति नहीं हो सकती कि हमारा मन हमें क्यों टोंचा करता है।

जपर दिया हुआ वृत्तान्त पश्चिमी आधिदैवत पंथ के मत का है। पश्चिमी देशों। में इस पंथ का प्रचार विशेषतः ईसाई-धर्मीपदेशकों ने किया है। उनके मत के अनुसार, धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये, केवल आधिमौतिक साधनों की। अपेचा यह ईश्वरदत्त साधन सुलम, श्रेष्ठ एवं आहा है। तथापि हमारे देश में प्राचीन काल में कर्मयोगशास्त्र का ऐसा कोई स्वतंत्र पंथ नहीं था, तथापि उपर्युक्तः मत हमारे प्राचीन प्रंथों में कई जगह पाया जाता है। महाभारत में अतेक स्थानों-पर, मन की भिन्न भिन्न वृत्तियों को देवताओं का स्वरूप दिया। गया है। पिछलोः

प्रकरण में यह बतलाया भी गया है कि धर्म, सत्य, वृत्त, शील, श्री श्रादि देवता शोंने प्रवहाद के शरीर को छोड कर इन्द्र के शरीर मे कैसे प्रवेश किया। कार्य-श्रकार्य का श्रथवा धर्म-श्रधर्म का निर्णय करनेवाले देवता का नाम भी 'धर्म 'ही है। ऐसे वर्णन पाये जाते है, कि शिबि राजा के सत्त्व की परी जा करने के लिये रयेन का रूप धर कर, श्रीर युधिष्ठिर की परी जा लेने के लिये प्रथम यक्तरूप से तथा दूसरी बार कुत्ता बन कर, धर्मराज प्रगट हुए थे। स्वयं भगवद्गीता (१०.३४) में भी कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेघा, धित श्रीर जमा ये सब देवता माने गये हैं। इनमें से स्मृति, मेघा, धित श्रीर जमा मन के धर्म है। मन भी एक देवता है;। श्रीर पर ब्रह्म का प्रतीक मान कर, उपनिषदों में उसकी उपासना भी बतलाई गई है (तै. ३.४; छां. ३.१८)। जब मनुजी कहते है कि "मनः पूतं समाचरेत्," (६.४६)—मन को जो पितत्र मालूम हो वही करना चाहिये—तब यही बोध होता है, कि उन्हें 'मन शब्द से मनोदेवता ही श्रीभेषेत है। साधारण व्यवहार में हम यही कहा करते है कि 'जो मन को श्रद्धा मालूम हो वही करना चाहिये।' मनुजी ने मनुसंहिता के चौथे श्रध्याय (४.१६१) में यह बात विशेष स्पष्ट कर दी है कि:—

### यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्॥

"वह कर्म प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये जिसके करने से हमारा अन्तरात्मा संतुष्ट हो, श्रोर जो कर्म इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाहिये।" इसी प्रकार चातु-वैण्यै-धर्म श्रादि ज्यावहारिक नीति के मूल तत्त्वों का उल्लेख करते समय मनु, याज्ञवल्क्य श्रादि स्मृति-ग्रंथकार भी कहते हैं:—

> वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतचतुर्विधं प्राद्धः साज्ञाद्धमस्य लज्ञ्णम्॥

"वेद, स्मृति, शिष्टाचार और अपने आत्मा को प्रिय मालूम होना—ये धर्म के चार मूलतत्त्व है" (मनु. २, १२)। "अपने आत्मा को जो प्रिय मालूम हो"—इस का अर्थ यही है कि मन को जो शुद्ध मालूम हो। इससे स्पष्ट होता है कि जब श्रुति, स्मृति और सदाचार से किसी कार्य की धर्मता या अधर्मता का निर्णय नहीं हो सकता था, तब निर्णय करने का चौथा साधन 'मनःपूतता' समभी जाती थी। पिछले प्रकरण में कही गई प्रल्हाद और इन्द्र की कथा बतला चुकने पर 'शील' के लच्चण के विषय में, धतराष्ट्र ने महाभारत मे, यह कहा है:—

### मद्न्येषां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पौरुषम्। श्रपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात् कथंचन॥

अर्थात् "हमारे जिस कर्म से लोगों का हित नहीं हो सकता, अथवा जिसके करने में स्वयं अपने ही को लजा मालूम होती है, वह कभी नहीं करना चाहिये" (मभा शां १२४. ६६)। इससे पाठकों के ध्यान में यह बात आजायगी, कि 'लोगों का दित हो नहीं सकता ' और ' बज्जा मालूम होतीः है, ' इन दो पदों से ' अधिकांश लोगों का अधिक हित ' और ' मनोदेवता ' इन दोनों पत्तों का इस श्लोक में एक साथ कैसा उन्नेख किया गया है। मनुस्मृति (१२,३४,३७) में भी कहा गया है, कि जिस कम करने में बज़्जा मालूम होती है वह तामस है, और जिसके करने में बज्जा मालूम नहीं होती, एवं अन्तरात्मा संतुष्ट होता है, वह सात्त्विक है। धम्म-पद नामक बौद्ध प्रन्थ (६७ और ६८) में भी इसी प्रकार के विचार पाये जाते हैं। कालिदास भी यही कहते हैं, कि जब कर्म-अकर्म का निर्णय करने में कुछ सन्देह हो तब—

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः॥ " सत्पुरुष लोग श्रपने श्रन्तःकरण ही की गवाही को प्रमाण मानते हैं " ( शाकुं. १. २० )। पातंजल योग इसी बात की शिचा देता दै, कि चित्तवृत्तियों का निरोध करके मन को किसी एक ही विषय पर कैसे स्थिर करना चाहिये; और यह योग-शास्त्र हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है; श्रतएव जब कभी धर्म-अधर्म के विषय में कुछ सन्देह उत्पन्न हो, तब हम लोगों को किसी से यह न सिखाये जाने की आवश्यकता है, कि अन्तःकरण को स्वस्थ और शान्त करने से जो उचित मालूम हो, वही करना चाहिये। 'सब स्मृति-अन्थों के आरम्भ में, इस प्रकार के वर्णन मिलते है, कि स्मृतिकार ऋषि अपने मन को एकाम करके ही धर्म-अधर्म बतलाया करते थे (मनु. १. १)। यों ही देखने से तो, 'किसी काम में मन की गवाही लेना ' यह मार्ग श्रत्मन्त सुलभ प्रतीत होता है, परन्तु जब हम तत्त्वज्ञान की दृष्टि से इस बात का सूचम विचार करने लगते हैं कि 'शुद्ध मन 'किसे कहना चाहिये, तब यह सरल पन्थ अन्त तक काम नहीं दे सकता; और यही कारण है, कि हमारे शास्त्रकारों ने कर्मयोगशास्त्र की इमारत इस कची नींव पर खड़ी नहीं की है। श्रब इस बात का विचार करना चाहिये कि यह तत्वज्ञान कौन सा है। परनतु इसका विवेचन करने के पहले यहाँ पर इस बात का उन्नेख करना आवश्यक है, कि पश्चिमी आधिमौतिक-वादियों ने इस आधिदैवतपत्त का किस प्रकार खंडन किया है। कारण यह है कि, यद्यपि इस विषय में आध्यात्मिक श्रीर श्राधिभौतिक पन्थों के कारण भिन्न भिन्न है, तथापि उन दोनों का श्रन्तिम निर्णय एक ही सा है। श्रतएव, पहले श्राधिभौतिक कारणों का उल्लेख कर देने से श्राध्यात्मिक कारणों की महत्ता श्रीर सयुक्रता पाठकों के ध्यान में शीव्र श्राजायगी।

जपर कह श्राये है, कि श्राधिदैविक पन्थ में शुद्ध मन को ही श्रग्रस्थान दिया गया है। इससे यह प्रगट होता है कि 'श्रिधकांश लोगों का श्रिधक सुख '— वाले श्राधिमौतिक नीतिपन्थ में कर्त्ता की बुद्धि या हेतु के कुछ भी विचार न किये जाने का जो दोष पहले बतलाया गया है, वह इस श्राधिदैवतपत्त में नहीं है। परन्तु जब हम इस बात का सूद्म विचार करने लगते हैं, कि सदसद्विवेकरूपी

शुद्ध मनोदेवता किसे कहना चाहिये, तब इस पन्य में भी दूसरी श्रनेक श्रपरिहार्य बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। कोई भी बात लीजिये, कहने की त्रावश्यकता नहीं है, कि उसके बारे में भली भांति विचार करना—वह प्राह्य है अथवा श्रप्राह्य है. करने के योग्य है या नहीं, उससे खाभ अथवा सुख होगा या नहीं, इत्यादि बातों को निश्चित करना--नाक अथवा ऑख का काम नहीं हैं; किन्तु वह काम उस स्वतंत्र इन्द्रिय का है जिसे मन कहते हैं। अर्थात्, कार्य-अकार्य अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय मन ही करता है; चाहे श्राप उसे इन्द्रिय कहें या देवता। यदि श्राधिदैविक पन्थ का सिर्फ यही कहना हो, तो कोई आपत्ति नहीं। परन्तु पश्चिमी आधिदैवत पत्त इससे एक पग श्रोर भी श्रागे बढा हुश्रा है। उसका यह कथन है, कि भला श्रथवा बुरा ( सत् अथवा असत् ), न्याय्य अथवा अन्याय्य, धर्म अथवा अधर्म का निर्णय करना एक बात है; श्रीर इस बात का निर्णय करना दूसरी बात है, कि श्रमुक पदार्थ भारी है या हलका है, गोरा है या काला, श्रथवा गणित का कोई उदाहरण सही है या गलत। ये दोनों बातें अत्यन्त भिन्न हैं। इनमे से दूसरे प्रकार की बातों का निर्णय न्यायशास्त्र का आधार ले कर मन कर सकता है, परन्तु पहले प्रकार की बातों का निर्णय करने के लिये केवल मन असमर्थ है, अतएव यह काम सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता ही किया करता है, जो कि हमारे मन में रहता है। इसका कारण वे यह बतलाते हैं, कि जब हम किसी गीएत के उदाहरण की जॉच करके निश्चित करते हैं कि वह सही है या गलत, तब हम पहले उसके गुणा, जोड़ श्रादि की जॉच कर खेते हैं, श्रीर फ़िर श्रपना निश्रय स्थिर करते हैं; श्रर्थात् इस निश्चय के स्थिर होने के पहले मन को अन्य किया या व्यापार करना पड़ता है। परन्त भले-बुरे का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता। जब हम यह सुनते है, कि किसी एक त्रादमी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब हमारे मुँह से एकाएक यह उद्गार निकल पड़ते हैं " राम राम ! उसने बहुत बुरा काम किया !" श्रीर इस विषय में हमें कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता। श्रतएव, यह नहीं कहा जा सकता, कि कुछ भी बिचार न करके श्राप ही श्राप जो निर्णय हो जाता है, श्रीर जो निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोनों एक ही मनोवृत्ति के ब्यापार हैं । इसिलये यह मानना चाहिये कि सद-सिंद्वेचन-शिक्त भी एक स्वतन्त्र मानिसक देवता है। सब मनुष्यों के अन्तःकरण में यह देवता या शिक्ष एक ही सी जागृत रहती है, इसिलये हत्या करना सभी लोगों को दोष प्रतीत होता है; श्रौर उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी नहीं पड़ता । इस आधिदैविक युक्तिवाद पर आधिभौतिक पन्थ के लोगों का यह उत्तर है, कि सिर्फ़ " हम एक-ग्राध बात का निर्ण्य एकदम कर सकते हैं " इतने ही से यह नहीं माना जा सकता, कि जिस बात का निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है वह उससे भिन्न है। किसी काम को जल्दी अथवा धीरे करना अभ्यास पर अवलम्बित है। उदाहरणार्थ, गणित का विषय लीजिये। व्यापारी लोग मन के

े भाव से सेरछटाक के दाम एकदम मुखाय गणित की रीति से बतलाया करते हैं; इस ' कारण यह नहीं कहा जा सकता, कि गुणाकार करने की उनकी शक्ति या देवता किसी भ्रमञ्जे गणितज्ञ से भिन्न है। कोई काम, श्रम्यास के कारण, इतना श्रन्छी तरह सध जाता है, कि बिना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीघ्र और सरलतापूर्वक कर लेता है। उत्तम लच्यमेदी मनुष्य उड़ते हुए पिचयों को बन्दूक से सहज मार गिराता है. इससे कोई भी यह नहीं कहता, कि लच्यभेद एक स्वतन्त्र देवता है। इतना ही नहीं, किन्तु निशाना मारना, उड़ते हुए पिचयों की गति को जानना, इत्यादि शास्त्रीय बातों को भी कोई निरर्थक और त्याज्य नहीं कह सकता। नेपोलियन के विषय मे यह बात प्रसिद्ध है कि, जब वह समरांगण में खड़ा हो कर चारों श्रोर सूच्म दृष्टि से देखता था, तब उसके ध्यान में यह बात एकदम त्राजाया करती थी, कि शत्रु किस स्थान पर कमज़ोर है। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है, कि युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता है और उसका श्रन्य मानसिक शक्तियों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इसमें सन्देह नहीं, कि किसी एक काम में किसी की बुद्धि स्वभावतः श्रधिक काम देती है और किसी की कमः परन्तु सिर्फ़ इस श्रसमानता के श्राघार पर ही हम यह नहीं कहते कि दोनों की बुद्धि वस्तुतः भिन्न है। इसके श्रतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं, कि कार्य-श्रकार्य का श्रथवा धर्म-श्रधर्म का निर्ण्य एकाएक हो जाता है। यदि ऐसा ही होता तो यह प्रश्न ही कभी उपस्थित न होता कि " अमुक काम करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये "। यह बात प्रगट है, कि इस प्रकार का प्रश्न प्रसंगानुसार अर्जुन की तरह सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ करता है; और कार्य-अकार्य-निर्णय के कुछ विषयों मे, भिन्न भिन्न लोगों के श्रिभित्राय भी भिन्न भिन्न हुन्ना करते हैं। यदि सदसद्विवेचनरूप स्वयम्भू देवता एक ही है, तो फिर यह भिन्नता क्यों हैं ? इससे यही कहना पड़ता है, कि मनुष्य की बुद्धि जितनी सुशिचित श्रथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी ही योग्यता-पूर्वक वह किसी बात का निर्णय करेगा। बहुतेरे जंगली लोग ऐसे भी हैं कि जो मनुष्य का वध करना श्रपराध तो मानते ही नहीं, किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का मांस भी सहर्ष खा जाते हैं! जंगली लोगों की बात जाने दीजिये। सम्य देशों में भी यह देखा जाता है, कि देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो बात गईं। समभी जाती है, वही किसी दूसरे देश में सर्वमान्य समभी जाती है। उदाहरणार्थ, एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना विलायत में दोप समका जाता है; परन्तु हिन्दुस्थान में यह बात विशेष दूषणीय नहीं मानी जाती। भरी सभा में सिर की पगडी उतारना हिन्दू लोगों के लिये लजा या श्रमर्यादा की बात है, परन्तु श्रंग्रेज़ लोग सिर की टोपी उतारना ही सम्यता का लच्या मानते हैं। यदि यह बात सर्च है, कि ईश्वर-दत्त या स्वाभाविक सदसद्विवेचन-शिक्त के कारण ही बुरे कर्म करने में ज़जा मालूम होती है, तो क्या सब लोगों को एक ही कृत्य करने में एक ही समान लजा नहीं मालूम होनी चाहिये ? बड़े बड़े लुटेरे श्रीर डाकू लोग भी, एक बार जिसका नमक ला गी. र. १७-१८

बेते हैं उस पर हथियार उठाना निंच मानते हैं, किन्तु बड़े बड़े सभ्य पश्चिमी राष्ट्र भी श्रपने पड़ोसी राष्ट्र का वध करना स्वदेशमिक का बच्च समभते है। यदि सदस-द्विवेचन-शक्तिरूप देवता एक ही है, तो यह भेद क्यों माना जाता है ? श्रीर यदि यह कहा जाय, कि शिचा के अनुसार अथवा देश के चलन के अनुसार सदसद्विवेचन-शक्ति में भी भेद हो जाया करते हैं, तो उसकी स्वयंभू नित्यता में बाधा श्राती है। मनुष्य ज्यों ज्यों अपनी श्रसभ्य दशा को छोड़ कर सभ्य बनता जाता है, त्यों त्यों उसके मन श्रीर बुद्धि का विकास होता जाता है; श्रीर इस तरह बुद्धि का विकास होने पर, जिन बातों का विचार वह अपनी पहली श्रसभ्य श्रवस्था में नहीं कर सकता था. उन्हीं बातों का विचार श्रव वह श्रपनी सभ्य दशा में शीघ्रता से करने लग जाता है। अथवा यह कहना चाहिये, कि इस बुद्धि का विकसित होना ही सम्यता का लच्चण है। यह सम्य श्रथवा सुशिचित मनुष्य के इन्द्रियनिग्रह का परिणाम है. कि वह श्रीरों की वस्त को ले लेने या मॉगने की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार मन की वह शक्ति भी, जिससे बुरे-भले का निर्णय किया जाता है; भीरे भीरे बढती जाती है, श्रौर श्रव तो कुछ कुछ बातों मे वह इतनी परिपक्त होती ही है, कि किसी विषय में कुछ विचार किये बिना ही हम लोग, अपना नैतिक निर्णय प्रकट कर दिया करते हैं। जब हमें श्रांखों से कोई दूर या पास की वस्तु देखनी होती है, तब श्रॉखों की नसों को उचित परिणाम से खींचना पडता है; श्रीर यह किया इतनी शीव्रता से होती है कि हमें उसका कुछ बोध भी नहीं होता। परन्त क्या इतने ही से किसी ने इस बात की उपपत्ति को निरुपयोगी मान रखा है ? सारांश यह है, कि मनुष्य की बुद्धि या मन सब समय श्रीर सब कामों में एक ही है। यह बात यथार्थ नहीं कि काले-गोरे का निर्णय एक प्रकार की बुद्धि करती है, श्रौर बरे-मले का निर्णय किसी श्रन्य प्रकार की बुद्धि से किया जाता है। केवल अन्तर इतना ही है, कि किसी में बुद्धि कम रहती है और किसी की श्रशिचित श्रथवा श्रपरिपक रहती है। उक्र भेद की श्रोर, तथा इस श्रन्भव की श्रोर भी उचित ध्यान दे कर, कि किसी काम को शीघ्रतापूर्वक कर सकना केवल श्रादत या श्रभ्यास का फल है। पश्चिमी श्राधिमौतिकवादियों ने यह निश्चय किया है, कि मन की स्वामाविक शक्तियों से परे सदसिंद्व चारशिक्त नामक कोई भिन्न स्वतन्त्र और विलच्या शिक्ष के मानने की आवश्यकता नहीं है।

इस विषय में हमारे प्राचीन शास्त्रकारों का अन्तिम निर्णय भी पश्चिमी आधि-भौतिक-वादियों के सदश ही है। वे इस बात को मानते हैं, कि स्वस्थ और शान्त ग्रंत:करण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये। परन्तु उन्हें यह बात मान्य नहीं, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करनेवाली बुद्धि अलग है और काला-गोरा पहचानने की बुद्धि अलग है। उन्होंने यह भी प्रतिपादन किया है, कि मन जितना सुशिचित होगा उतना ही वह भला या बुरा निर्णय कर सकेगा, अतएव मन को सुशिचित करने का प्रयत्न प्रत्येक को दृदता से करना चाहिये परन्तु वे इस बात को नहीं मानते, कि सदसिं वेचन-शिक्त, सामान्य बुद्धि से कोई भिन्न वस्तु या ईश्वरीय प्रसाद है। प्राचीन समय में इस बात का निरीच्या सूच्म रीति से किया गया है, कि मनुष्य को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, श्रीर उसके मन का या बुद्धि का व्यापार किस तरह हुश्रा करता है। इसी निरीच्या को 'चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार 'कहते हैं। चेत्र का श्रर्थ 'शरीर 'श्रीर चेत्रज्ञ का श्रर्थ 'श्रात्मा 'है। यह चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार श्रध्यात्मविद्या की जड है। इस चेत्र-चेत्रज्ञ-विद्या का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर, सदसिं वेक-शिक्त ही की कौन कहें, किसी भी मनोदनता का श्रस्तित्व श्रात्मा के परे या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। ऐसी श्रवस्था में श्राधिदैवत पच्च श्राप ही श्राप कमज़ोर हो जाता है। श्रतपुन, श्रव यहाँ इस चेत्र-चेत्रज्ञ-विद्या ही का विचार संचेप में किया जायगा। इस विवेचन से भगवदीता के बहुतेरे सिद्धान्तों का सत्यार्थ भी पाठकों के ध्यान में श्रच्छी तरह श्राजायगा।

यह कहा जा सकता है, कि मनुष्य का शरीर (पिंड, चेत्र या देह) एक वहुत बड़ा कारखाना ही है। जैसे किसी कारखाने में पहले बाहर का माल भीतर लिया जाता है, फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निश्चय किया जाता है, कि कारखाने के लिये उपयोगी श्रीर निरुपयोगी पदार्थ कौन से हैं: श्रौर तब बाहर से लाये गये कचे माल से नई चीजें बनाते श्रोर उन्हें बाहर भेजते हैं। वैसे ही मनुष्य की देह में भी प्रतिच्रण अनेक व्यापार हुआ करते हैं। इस सृष्टि के पांचभौतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य की इंद्रियाँ ही प्रथम साधन है। इन इंद्रियों के द्वारा सृष्ठि के पदार्थी का यथार्थ अथवा मूल स्वरूप नहीं जाना जा सकता। श्राधिभौतिक-वादियों का यह मत है, कि पदार्थी का यथार्थ स्वरूप वैसा ही है, जैसा कि वह हमारी इंद्रियों को प्रतीत होता है। परन्तु यदि कल किसी को कोई नृतन इंद्रिय प्राप्त हो जाय, तो उसकी दृष्टि से सृष्टि के पदार्थों का गुण-धर्म जैसा त्राज है वैसा ही नहीं रहेगा। मनुष्य की इंदियों में भी दो भेद हैं-एक कर्मेंद्रियां और दूसरी ज्ञानेन्द्रियां। हाथ, पैर, वाखी, गृद और उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। हम जो कुछ ब्यवहार ऋपने शरीर से करते हैं, वह सब इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। नाक, श्रॉखें, कान, जीभ श्रोर त्वचा ये पाँच ज्ञाने-दियाँ हैं। श्राखों से रूप, जिव्हा से रस, कानों से शब्द, नाक से गन्ध, श्रीर त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी किसी भी बाह्य पदार्थ का जो हमें ज्ञान होता है वह उस पदार्थ के रूप-रस-शब्द-गन्ध-स्पर्श के सिवा श्रीर कुछ नहीं है। उदाहरणार्थ, एक सोने का दुकड़ा लीजिये। वह पीला देख पडता है, त्वचा को कठोर मालूम होता है, पीटने से लम्बा हो जाता है, इत्यादि जो गुण हमारी इंद्रियों को गोचर होते है उन्हीं को हम सोना कहते हैं, श्रोर जब ये गुण बार बार एक ही पदार्थ में एक ही से दग्गोचर होने लगते हैं, तब हमारी दृष्टि से सोना एक स्वतन्त्र पदार्थ वन जाता है। जिस प्रकार, बाहर का माल भीतर लाने के लिये और भीतर का माल बाहर भेजने लिये किसी कारखाने में दरवाज़े होते हैं, उसी प्रकार

मनुष्य के देह में बाहर के माल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्द्रिय-रूपी द्वार हैं, श्रीर भीतर का माल बाहर भेजने के लिये कर्मेन्द्रिय-रूपी द्वार हैं। सूर्य की किरणे किसी पदार्थ पर गिर कर जब जीटती हैं और हमारे नेत्रों मे प्रवेश करती है, तब हमारे आतमा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ से आनेवाली गन्ध के सूचम परमाखु जब हमारी नाक के मजातन्तुओं से टकराते हैं तब हमें उस पदार्थ की बास आती है। अन्य ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते हैं। जब ज्ञानेन्द्रियाँ इस प्रकार ऋपना ब्यापार करने लगती हैं, तब हमें उनके द्वारा बाह्य सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान होने लगता है। पंरतु ज्ञानेन्द्रियां जो कुछ व्यापार करती हैं उसंका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता, उसी लिये ज्ञानेन्द्रियों को 'ज्ञाता' नहीं कहते, किंतु उन्हें सिर्फ़ बाहर के माल को भीतर ले जानेवाले 'द्वार' ही कहँते हैं। इन दरवाज़ों से माल भीतर आजाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का काम है। उदाहरणार्थ, बारह बजे जब घड़ी में घरटे बजने लगते है. तब एकदम हमारे कानों को यह नहीं समक पडता कि कितने बजे है; किंतु ज्यों ज्यों घडी में 'टनू टनू' की एकएक श्रावाज होती जाती है, त्यों त्यों हवा की लहरें हमारे कानों पर श्राकर टक्कर मारती हैं, श्रीर मजातंतु के द्वारा प्रत्येक श्रावाज़ का हमारे मन पर पहले श्रलग श्रलग संस्कार होता है, श्रीर श्रंत में इन सबों को जोड़ कर हम निश्चय किया करते हैं कि इतने बजे हैं। पशुत्रों में भी ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं। जब घडी की 'टनू टनू' श्रावाज़ होती है तब प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानों के द्वारा मन तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका मन. इतना विकसित नहीं रहता कि, वे उन सब संस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर लें कि बारह बजे हैं। यही अर्थ शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता है, कि यद्यपि अनेक संस्कारों का पृथक् पृथक् ज्ञान पशुत्रों को हो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का बोध उन्हें नहीं होता। भगवद्गीता (३. ४२) में कहा है:-- '' इंद्रियािख परा-एयाहः इंद्रियेभ्यः परं मनः" अर्थात् इंद्रिया (बाह्य) पदार्थों से श्रेष्ठ हैं श्रीर मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ भी वही है, जो उपर लिखा गया है। पहले कह श्राये हैं, कि यदि मन स्थिर न हो तो श्रॉलें खुलीं होने पर भी कुछ देख नहीं पड़ता, और कान खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है, कि इस देहरूपी कारखाने में 'मन' एक मुंशी (क्लर्क) है, जिसके पास बाहेर का सब माल ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; और यही मुंशी (मन) उस माल की जॉच किया करता है। अब इन बातों का विचार करना चाहिये कि, .. यह जॉच किस प्रकार की जाती है, श्रीर जिसे हम श्रव तक सामान्यत. ' मन ' कहते आये हैं, उसके भी और कौन कौन से भेद किये जा सकते हैं, अथवा एकही मन को भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार कौन कौन से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त हो जाते हैं।

्र ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार होते है उन्हें प्रथम एकत्र करके श्रीर उनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निर्णय करना पडता है, कि उनमें से श्रच्छे

कोन से हैं और बुरे कौन से हैं; प्राह्म अथवा त्याज्य कौन से हैं, और लाभदायक तथा हानिकारक कौन से हैं। यह निर्णय हो जाने पर उनमें से जो बात श्रच्छी, श्राह्म, लाभदायक, उचित अथवा करने योग्य होती है उसे करने में हम प्रवृत्त हुआ करते हैं। यही सामान्य मानिसक न्यवहार है। उदाहरखार्थ, जब हम किसी बगीचे में जाते हैं तब, श्रॉख श्रीर नाक के द्वारा, बाग के वृत्तीं श्रीर फूलों के संस्कार हमारे मन पर होते हैं। परन्तु जब तक हमारे श्रात्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि, इन फूलों में से किसकी सुगन्ध अच्छी श्रीर किसकी बुरी है, तब तक किसी फूल को प्राप्त कर लेने की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती, श्रौर न हम उसे तोडने का प्रयत्न ही करते हैं। श्रतएव सब मनोन्यापारों के तीन स्थूल भाग हो सकते हैं:--(१) ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थी का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों को तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; (२) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उनके अच्छेपन या बुरेपन का सार-असार-विचार करके यह निश्चय करना, कि कौन सी बात प्राह्म है श्रौर कौन सी त्याज्य; श्रौर (३) निश्चय हो चुकने पर, प्राह्म वस्तु को प्राप्त कर लेने की और अग्राह्म को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर उसके अनुसार प्रवृत्ति का होना । परन्तु यह आवश्यक नहीं, कि ये तीनों ज्यापार बिना इकावट के लगातार एक के बाद एक होते ही रहें । सम्भव है, कि पहले किसी समय भी देखी हुई वस्तु की इच्छा त्राज हो जायँ; किन्तु इतने ही से यह नहीं कह सकते, कि उक्त तीनों कियाओं में से किसी भी किया की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कचहरी एक ही होती है, तथापि उसमें काम का विभाग इस प्रकार किया जाता है:--पहले वादी और प्रतिवादी स्रथवा उनके वकील अपनी अपनी गवाहियां और सुबृत न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं, इसके बाद न्यायाधीश दोनों पत्तों के सुबूत देख कर निर्णय स्थिर करता है, श्रीर श्रंत मे न्याया-धीश के निर्ण्य के अनुसार नाज़िर कारवाई करता है। ठीक इसी प्रकार जिस मुंशी को अभी तक हम सामान्यतः 'मन 'कहते आये हैं, उसके ज्यापारों के भी विभाग हुआ करते हैं। इनमें से, सामने उपस्थित बातों का सार-ग्रसार-विचार करके यह निश्चय करने का काम (श्रर्थात् केवल न्यायाधीश का काम) 'बुद्धि' नामक इंद्रिय का है, कि कोई एक बात अमुक प्रकार ही की (एवमेव) है, दूसरे प्रकार की नहीं (नाडन्यथा)। ऊपर कहे गये सब मनोच्यापारों में से इस सार-श्रसार-विवेक शिक्त को अलग कर देने पर सिर्फ बचे हुए ब्यापार ही जिस इंद्रिय के द्वारा हुआ करते हैं, उसी को सांख्य त्रौर वेदान्तशास्त्र में 'मन 'कहते हैं (सां. का. २३ त्रिौर २७ देखों )। यही मन वकील के सदश, कोई बात ऐसी है (संकल्प) अथवा इस के विरुद्ध वैसी है (विकल्प) इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णय करने के लिये पेश किया करता है। इसी लिये इसे 'संकल्प-विकल्पात्मक ' श्रर्थात् बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली, इंदिय कहा गया है। कभी कभी 'सङ्कल्प 'शब्द में 'निश्चय ' का भी अर्थ शामिल कर दिया जाता है ( छांदोग्य

७. ४. १ देखो )। परन्तु यहाँ पर'सङ्कल्प' शब्द का उपयोग-निश्चय की श्रपेत्ता न रखते हुए--- श्रमुक बात श्रमुक प्रकार की मालूम होना, मानना, कल्पना करना, सम-भना, अथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, चिंतन करना, मन में लाना आदि ब्यापारों के लिये ही किया गया है। परन्तु, इस प्रकार बक्कील के सदश, अपनी कल्प-नाओं को बुद्धि के सामने निर्णयार्थ सिर्फ़ उपस्थित कर देने ही से मन का काम पुरा नहीं हो जाता। बुद्धि के द्वारा बुरे-भले का निर्णय हो जाने पर, जिस बात को बुद्धि ने आहा माना है उसका कर्मेन्द्रियों से आचरण कराना, अर्थात् बुद्धि की आज्ञा को कार्य में परिखत करना-यह नाज़िर का काम भी मन ही को करना पड़ता है। इसी कारण मन की ज्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती है। यह कहनें में कोई श्रापत्ति नहीं कि, बुद्धि के निर्णय की कारवाई पर जो विचार किया जाता है, वह भी एक प्रकार से संकल्प-विकल्पात्मक ही है। परन्तु इसके लिये संस्कृत में ' न्याकरण-विचार करना 'यह स्वतन्त्र नाम दिया गया है। इसके श्रतिरिक्त शेष सब कार्य बुद्धि के हैं। यहाँ तक, कि मन स्वयं अपनी ही कल्पनाओं के सार-श्रसार का विचार नहीं करता। सार-श्रसार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान श्रात्मा को करा देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि अमुक वस्तु अमुक प्रकार की है, या तर्क से कार्य-कारण-सम्बन्ध को देख कर निश्चित अनुमान करना, अथवा कार्य-श्रकार्य का निर्णय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के हैं। संस्कृत में इन व्यापारों को 'व्यवसाय 'या 'श्रध्यवसाय 'कहते हैं। अतपुव दो शब्दों का उपयोग करके ' बुद्धि ' और 'मन ' का भेद बतलाने के लिये, महाभारत (शां.२४१.११) मे यह ब्याख्या दी गई है:-

# व्यवसायात्मिका बुद्धिः मनो व्याकरणात्मकम्।

"बुद्ध (इंद्रिय) व्यवसाय करती है अर्थात् सार-असार-विचार करके कुछू निश्चय करती है; श्रीर मन व्याकरण अथवा विस्तार है—वह अगली अवस्था करनेवाली प्रवर्तक इंद्रिय है; अर्थात् बुद्धि व्यवसायात्मिक है और मन व्याकर-णात्मक है। "भगवद्गीता में भी "व्यवसायात्मिका बुद्धिः " शब्द पाये जाते हैं (गी. २. ४४); श्रीर वहाँ भी बुद्धि का अर्थ सार-असार-विचार करके निश्चय करनेवाली इंद्रिय ही है। यथार्थ में बुद्धि केवल एक तलवार है। जो कुछु उसके सामने आता है या लाया जाता है, उसकी काट-क्रॉट करना ही उसका काम है; उसमें दूसरा कोई भी गुण अथवा धर्म नहीं है (मभा. वन. १८१, २६)। संकल्प, वासना, इच्छा, स्मृति, धित, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति, कृतज्ञता, काम, लजा, आनंद, भय, राग, संग,, लोभ मद, मत्सर, क्रोध इत्यादि सब मन ही के गुण अथवा धर्म हैं (बृ. ४. १- २; मैत्र्यु ६. ३०)। जेसी जेसी ये मनोवृत्तियाँ जागृत होती जाती हैं वेसे ही कर्म करने की ओर अनुष्य की प्रवृत्ति हुआ करती है। उदाहरणार्थ मनुष्य चोहे जितना बुद्धिमान् हो और चाहे वह गरीब लोगों की दुर्दशा का हाल भली भाति जानता हो, तथापि

यदि उसके हृदय में करुणावृत्ति जागृत न हो, तो उसे गरीवों की सहायता करने की इच्छा कभी होगी ही नहीं। श्रयवा, यदि धेर्य का श्रमाव हो तो युद्ध करने की इच्छा होने पर भी वह नहीं लड़ेगा। तात्पर्य यह है, कि बुद्धि सिर्फ्र यही वतलाया करती है कि जिस बात को करने को हम इच्छा करते है उसका परिगाम क्या होगा । इच्छा त्रथवा धैर्य त्रादि गुण बुद्धि के धर्म नहीं है, इसलिये बुद्धि स्वयं ( अर्थात् बिना मन की सहायता लिये ही ) कभी इंद्रियों को प्रेरित नहीं कर सकती। इसके विरुद्ध क्रोध ग्रादि वृत्तियों के वश में हो होकर स्वयं मन चाहे इंद्रियों को ब्रेरित भी कर सके, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि बुद्धि के सार-श्रसार-विचार के बिना केवल मनोवृत्तियों की प्रेरणा से किया गया काम नीति की दृष्टि से शुद्ध ही होगा। उदाहरणार्थ, यदि बुद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणावृत्ति से कुछ दान किया जाता है, तो संभव है कि वह किसी ऋपात्र को दे दिया जावें श्रीर उसका परिणाम भी बुरा हो। सारांश यह है, कि बुद्धि की सहायता के विना केवल मनी वृत्तियाँ श्रन्धी हैं। श्रतएव मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता है जब कि बुद्धि शुद्ध हो, प्रशीत् वह भले-बुरे का श्रचूक निर्णय कर सकें; मन बुद्धि के श्रनु-रोध से श्राचरण करे; श्रीर इन्द्रियाँ मन के श्राधीन रहें। मन श्रीर बुद्धि के सिवा ' ग्रंतःकरण ' ग्रौर ' चित्त ' ये दो शब्द भी प्रचलित हैं। इनमे से ' ग्रंतःकरण ' शब्द का धात्वर्थ ' भीतरी करण श्रर्थात् इन्द्रिय ' है, इसलिये उसमें मन, बुद्धि, चित्त, ग्रहंकार ग्रादि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; श्रीर जब ' मन ' पहले पहले बाह्य विषयों का ग्रहण ग्रर्थात् चिंतन करने लगता है, तब वही ' चित्त ' हो जाता है ( मभा. शां. २७४. १७. )। परन्तु सामान्य व्यवहार में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा माना जाता है, इस कारण समक में नहीं श्राता, कि किस स्थान पर कौन सा श्रर्थ विवत्तित है। इस गढवड को दूर करने के लिये ही, उक्त श्रनेक शब्दों में से, मन श्रीर बुद्धि इन्हीं दो शब्दों का उपयोग, शास्त्रीय परिभाषा में ऊपर कहे गये निश्चित श्रर्थ में किया जाता है। जब इस तरह मन और बुद्धि का भेट एक बार निश्चित कर लिया गया तव, न्यायाधीश के समान, बुद्धि को मन से श्रेष्ठ मानना पड़ता है; श्रोर मन उस न्यायाधीश (बुद्धि) का मुंशी बन जाता है। " मनसस्तु परा बुद्धिः "-इस गीता-वाक्य का भावार्थ भी यही है, कि मन की श्रपेत्ता बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है ( गी. ३. ४२ )। तथापि, जैसा कि जपर कह श्राये है, उस मुंशी को भी दो प्रकार के काम करने पड़ते हैं-(१) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा, अथवा बाहर से, आये हुए संस्कारों की च्यवस्था करके उनको बुद्धि के सामने निर्णय के लिये उपस्थित करना; श्रीर (२) बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसकी ग्राज्ञा ग्रथवा डाक कर्मेंद्रियों के पास भेज कर बुद्धि का हेतु सफल करने के लिये श्रावश्यक बाह्य क्रिया करवाना। जिस तरह दुकान के लिये माल खरीदने का काम और दुकान में बैठ कर बेचने का काम भी, कहीं कहीं, उस दुकान के एक ही नौकर को करना पड़ता है, उसी तरह मन को

भी दूसरा काम करना पड़ता है। मान लो कि, हमें एक मित्र देख पड़ा और उसे पुकारने की इच्छा से हमने उसे 'अरे 'कहा। अब देखना चाहिये कि इतने समय में अन्तः करण में कितने व्यापार होते हैं। पहले आँखों ने अथवा ज्ञानेन्द्रियों ने यह संस्कार मन के द्वारा बुद्धि को भेजा, कि हमारा मित्र पास ही है, और बुद्धि के द्वारा उस संस्कार का ज्ञान आत्मा को हुआ। यह हुई ज्ञान होने की किया। जब आत्मा बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करता है, कि मित्र को पुकारना चाहिये, और बुद्धि के इस हेतु के अनुसार कार्रवाई करने के लिये मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है, और मन हमारी जिव्हा (कर्मेन्द्रिय) से 'अरे!' शब्द का उच्चा-रण करवाता है। पाणिनि के शिन्ना-प्रनथ में शब्दोचारण-क्रिया का वर्णन इसी बात को ध्यान में रख कर किया गया है:—

श्रात्मा बुद्धवा समेत्याऽर्थान् मनो युंक्ते विवन्तया । मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ मारुतस्तूरासि चरन् मंदं जनयति स्वरम् ॥

'त्रर्थात् '' पहले त्रात्मा बुद्धि के द्वारा सब बातों का त्राकलन करके मन में वोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; श्रोर जब मन कायाप्ति को उसकता है तब कायाप्ति वायु को प्रेरित करती है। तद्नन्तर यह वायु छाती में प्रवेश करके मंद स्वर उत्पन्न करती है। यही स्वर श्रागे कण्ठ-तालु श्रादि के वर्ण-भेद-रूप से मुख के बाहर श्राता है। उक्त श्लोक के श्रन्तिम दो चरण मैत्र्युपनिषद् मे भी भिलते हैं (मैन्यु. ७. ११); त्रौर, इससे प्रतीत होता है, कि ये श्लोक पाणिनि से भी प्राचीन हैं 🕸 । श्राधुनिक शारीरशास्त्रों में कायाग्नि को मजातन्तु कहते हैं । परन्तु पश्चिमी शारीरशास्त्रज्ञों का कथन है, कि मन भी दो हैं; क्योंकि बाहर के पदार्थी का ज्ञान भीतर लानेवाले श्रीर मन के द्वारा बुद्धि की श्राज्ञा कर्मेन्द्रियों को बतलानेवाले मजा-तन्तु शरीर में भिन्न भिन्न हैं। हमारे शास्त्रकार दो मन नहीं मानते; उन्हों ने मन न्त्रीर बुद्धि को भिन्न बतला कर सिर्फ़ यह कहा है, कि मन उभयात्मक है, अर्थात् वह कर्सेन्द्रियों के साथ कर्मेन्द्रियों के समान और ज्ञानेन्द्रियों के साथ ज्ञानेन्द्रियों के समान काम करता है। दोनों का तात्त्पर्य एक ही है। दोनों की दृष्टि से यही प्रकट है. कि बुद्धि निश्चयकर्ता न्यायाधीश है, श्रीर मन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकल्प-विकल्पात्मक हो जाया करता है, तथा फिर कर्मेन्द्रियों के साथ ब्याकरणात्मक या कार्रवाई करनेवाला अर्थात् कर्मेन्द्रियों का साचात् प्रवर्तक हो जाता है। किसी बात का ' ब्याकरण ' करते समय कभी कभी मन यह संकल्प-विकल्प भी किया करता है, कि बुद्धि की श्राज्ञा का पालन किस प्रकार किया जाय । इसी कारण मन

<sup>\*</sup> मेक्समूलर साइब ने लिखा है कि मैत्र्युपनिषद् पाणिनि की अपेक्षा, प्राचीन होना चाहिये। Sacred Books of the East Series, Vol.XV p.p. xlvii-li. इस पर परिशिष्ट प्रकरण में अधिक विचार किया गया है।

की ब्याख्या करते समय सामान्यतः सिर्फ़ यही कहा जाता है कि ' संकल्प-विक-ल्पात्मकं '। परन्तु ध्यान रहे, कि उस समय भी इस ब्याख्या में मन के दोनों व्यापारों का समावेश किया जाता है।

' बुद्धि 'का जो अर्थ ऊपर किया गया है, कि यह निर्णय करनेवाली इंद्रिय है, वह अर्थ केवल शास्त्रीय और सूचम विवेचन के लिये उपयोगी है। परन्तु इन शास्त्रीय अर्थों का निर्णय हमेशा पीछे से किया जाता है । अतएव यहाँ ' बुद्धि ' शब्द के उन ब्यावहारिक अर्थों का भी विचार करना आवश्यक है, जो इस शब्द के सम्बन्ध में, शास्त्रीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैं। जब तक व्यवसायात्मक बुद्धि किसी बात का पहले निर्णय नहीं करती, तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता; श्रोर जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, तव तक उसके प्राप्त करने की इच्छा या वासना भी नहीं हो सकती । त्रतएव, जिस प्रकार व्यवहार में त्राम के पेड़ और फल के लिये एक ही शब्द ' आम ' का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार व्यवसायात्मक बुद्धि के लिये श्रीर उस बुद्धि के वासना श्रादि फलों के लिये भी एक ही शब्द ' बुद्धि 'का उपयोग व्यवहार में कई बार किया जाता है। उदाहर-र्णाथ, जब हम कहते हैं कि अमुक मनुष्य की बुद्धि खोटी है; तब हमारे बोलने का यह अर्थ होता है, कि उसकी ' वासना ' खोटी है। शास्त्र के अनुसार इच्छा या वासना मन के धर्म होने के कारण उन्हें बुद्धि शब्द से सम्बोधित करना युक्त नहीं है। परंत ब्रद्धि शब्द की शास्त्रीय जॉच होने के पहले ही से सर्वसाधारण लोगों के व्यवहार में 'बुद्धि ' शब्द का उपयोग इन दोनों अर्थों में होता चला आया है,-(१) निर्णय करनेवाली इंद्रिय; और (२) उस इंद्रिय के व्यापार से मनुष्य के मन में उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा। श्रतएव, श्राम के भेद बत-लाने के समय जिस प्रकार 'पेड़ ' श्रोर 'फल 'इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्क दोनों अर्थों की भिन्नता व्यक्क करनी होती है, तब निर्णय करनेवाली अर्थात् शास्त्रीय बुद्धि को 'व्यवसायात्मिक 'विशेषण जोड दिया जाता है, श्रीर वासना को केवल ' बुद्धि ' श्रथवा ' वासनात्मक ' बुद्धि कहते हैं। गीता ( २.४१, ४४, ४६; श्रोर ३.४२ ) मे ' बुद्धि ' शब्द का उपयोग उपर्युक्त दोनों अर्थों में किया गया है। कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समभ त्तेन के लिये 'बुद्धि ' शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये। जब मनुष्य कुछ काम करने लगता है तब उसके मनोव्यापार का कम इस प्रकार है-पहले वह ' व्यवसायात्मिक ' बुद्धीन्द्रिय से विचार करता है, कि यह कार्य अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहीं; और फ़िर उस कर्म के करने की इच्छा या वासना ( अर्थात् वासनात्मक बुद्धि ) उत्पन्न होती है; श्रीर तब वह उक्त काम करने के लिये प्रवृत्त हो जाता है। कार्य-श्रकार्य का निर्शय करना जिस ( न्यवसायात्मिक ) बुद्धीन्द्रिय का ज्यापार है, वह यदि स्वस्थ और ्शान्त हो, तो मन में निरर्थक अन्य वासनाएँ (बुद्धि ) उत्पन्न नहीं होने पातीं

श्रीर मन भी बिगड़ने नहीं पाता। श्रतएव गीता (२. ४१) में कर्मयोगशास्त्रः का अथम सिद्धान्त यह है, कि पहले व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध श्रौर स्थिर रखना चाहिये। केवल गीता ही मे नहीं, किन्तु कान्ट \* ने भी बुद्धि के इसी प्रकार दो भेद किये हैं; श्रोर शुद्ध अर्थात् न्यवसायात्मिक बुद्धि के एवं न्यावहारिक श्रर्थात् वासनात्मक बुद्धि के ब्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र प्रंथों में किया है। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि व्यवसायात्मिक बुद्धि को स्थिर करना पातं-जल योगशास्त्र ही का विषय है, कर्मयोगशास्त्र का नहीं। किन्तु गीता का सिद्धान्त है कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिणाम की त्रोर ध्यान न दे कर, पहले सिर्फ़ यही देखना चाहिये कि कर्म करनेवाले की वासना अर्थात् वासनात्मक बुद्धि कैसी है (गी. २. ४६)। श्रीर इस प्रकार जब वासना के विषय में विचार किया जाता है तब प्रतीत होता है, कि जिसकी व्यवसायात्मिक बुद्धि स्थिर श्रीर शुद्ध नहीं रहती, उसके मन मे वासनाओं की भिन्न भिन्न तरंगे उत्पन्न हन्ना करती हैं. श्रीर इसी कारण कहा नहीं जा सकता, कि वे वासनाएँ सदैव शुद्ध श्रीर पवित्र ही होंगी (गी. २. ४१)। जबकि वासनाएँ ही शुद्ध नहीं हैं, तब आगे कर्म भी शुद्ध कैसे हो सकता है ? इसी लिये कर्मयोग में भी, व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध करने के लिये, साधनों श्रथवा उपायों का विस्तार-पूर्वक विचार करने की श्रावरयकता होती है; श्रौर इसी कारण भगवद्गीता के छठे श्रध्याय में बुद्धि को श्रद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर, पातंजलयोग का विवेचन किया गया है। परंतु इस सम्बन्ध पर ध्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक टीकाकारों ने गीता का यह तात्पर्य निकाला है, कि गीता में केवल पातंजलयोग का ही प्रतिपादन किया गया है ! श्रब पाठकों के ध्यान में यह बात श्राजायगी, कि गीता-शास्त्र में ' बुद्धि ' शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थों पर और उन अर्थों के परस्पर सम्बन्ध पर, ध्यान रखना कितने महत्व का है।

इस बात का वर्णन हो चुका कि, मनुष्य के अंतःकरण के व्यापार किस प्रकार हुआ करते हैं, तथा उन व्यापारों को देखते हुए मन और बुद्धि के कार्य कौन कौन से हैं, तथा बुद्धि शब्द के कितने अर्थ होते हैं। अब, मन और व्यवसाया- तिमक बुद्धि को इस प्रकार पृथक् कर देने पर, देखना चाहिये कि सदसिद्धिवेक-देवता का यथार्थ रूप क्या है। इस देवता का काम सिर्फ भखे-बुरे का चुनाव करना है; अतएव इसका समावेश 'मन ' में नहीं किया जा सकता। और किसी भी बात का विचार करके निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मिक बुद्धि केवल एक ही है; इसिलये सदसिद्धिवेक-रूप 'देवता 'के लिये कोई स्वतंत्र स्थान ही नहीं रह जाता। हाँ इसमें संदेह नहीं, कि जिन बातों का या विषयों का सार-असार-

<sup>\*</sup> कान्ट ने व्यवसायात्मिक बुद्धि को Pure Reason और वासनात्मक बुद्धि को Practical Reason कहा है।

विचार करके निर्णय करना पड़ता है वे अनेक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे व्यापार, लड़ाई, फौज़दारी या दीवानी मुक़दमे, साहुकारी, कृषि श्रादि श्रनेक व्यवसायों में हर मौके पर सार-श्रसार-विवेक करना पडता है। परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि व्यवसायात्मिक बुद्धियां भी भिन्न भिन्न त्रथवा कई प्रकार की होती हैं। सार-श्रसारविवेक नाम की किया सर्वत्र एक ही सी है; श्रीर, इसी कारण विवेक श्रथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक ही होनी चाहिये। परन्तु मन के सदृश बुद्धि भी शरीर का धर्म है, अतएव पूर्वकर्म के अनुसार, पूर्वपरंपरागत या श्रानुषंगिक संस्कारों के कारण, श्रथवा शिचा श्रादि श्रन्य कारणों से, यह बुद्धि कम या ऋधिक सात्त्विकी, राजसी या तामसी हो सकती है। यही कारण है, कि जो बात किसी एक की बुद्धि में प्राह्म प्रतीत होती है, वही दूसरे की बुद्धि में श्रमाह्म जॅचती है। इतने ही से यह नहीं समक्त लेना चाहिये, कि बुद्धि नाम की इंद्रिय ही प्रत्येक समय भिन्न भिन्न रहती है। श्राँख ही का उदाहरण लीजिये। किसी की ऑखे तिरछी रहती हैं तो किसी की भदी और किसी की कानी; किसी की दृष्टि मंद श्रीर किसी की साफ रहती है। इससे हम यह कभी नहीं कहते कि नेत्रे-न्द्रिय एक नहीं, अनेक हैं। यही न्याय बुद्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये। जिस बुद्धि से चावल अथवा गेहूँ जाने जाते हैं, जिस बुद्धि से पत्थर श्रीर हीरे का भेद जाना जाता है, जिस बुद्धि से काले-गोरे या मीठे-कड़वे का ज्ञान होता है, वही बुद्धि इन सब बातों के तारतम्य का विचार करके श्रंतिम निर्णय भी किया करती है, कि भय किसमें है और किसमें नहीं, सत् और असत् क्या है, लाभ और हानि किसे कहते हैं, धर्म अथवा अधर्म और कार्य अथवा अकार्य में क्या भेद है, इत्यादि । साधारण व्यवहार में ' मनोदेवता ' कह कर उसका चाहैं जितना गौरव किया जाय, तथापि तस्वज्ञान की दृष्टि से वह एक ही व्यवसायात्मिक बुद्धि है। इसी श्रीभप्राय की श्रोर ध्यान दे कर, गीता के श्रठारहवें श्रध्याय में, एक ही बुद्धि के तीन भेद ( सात्त्विक, राजस और तामस ) करके, भगवान ने श्रर्जन को पहले यह बतलाया है कि:-

> प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। वंधं मोत्तं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी॥

अर्थात् " सात्त्विक बुद्धि वह है, कि जिसे इन बातों का यथार्थ ज्ञान है:—कौन सा काम करना चाहिये श्रीर कौन सा नहीं, कौन सा काम करने योग्य है श्रीर कौन सा अयोग्य, किस बात से डरना चाहिये श्रीर किस बात से नहीं, किसमें बंधन है श्रीर किसमें मोच " (गी. १८. ३०)। इसके बाद यह बतलाया है कि:—

यया धर्ममधर्मे च कार्यं चाकार्यमेव च । श्रयथावत् प्रजानाति बुद्धिः स पार्थ राजसी ॥ श्रर्थात् " धर्म श्रोर श्रधर्म, श्रथवा कार्य श्रीर श्रकार्य का यथार्थ निर्णय जो बुद्धि नहीं कर सकती, यानी जो बुद्धि हमेशा भूल किया करती है, वह राजसी है " ( १८. ३१ )। श्रीर, श्रंत में कहा है कि:—

## श्रधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥

अर्थात् " अधर्म को ही धर्म माननेवाली, अथवा सब बातों का विपरीत या उलटा निर्णिय करनेवाली बुद्धि तामसी कहलाती है " (गी. १८, ३२.)। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल भले-बुरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात् सदसद्विवेक बुद्धिरूप खतंत्र श्रौर भिन्न देवता. गीता को सम्मत नही है। उसका श्रर्थ यह नहीं है, कि सदैव ठीक ठीक निर्णय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। उपर्युक्त श्लोकों का भावार्थ यही है, कि बुद्धि एक ही है, और ठीक ठीक निर्णय करने का साचिक गुण उसी एक बुद्धि में पूर्व संस्कारों के कारण, शिचा से तथा इंद्रिय. 'निम्रह अथवा म्राहार म्रादि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; श्रौर इन पूर्वसंस्कार-प्रमृति कारणों के श्रभाव से ही, वह बुद्धि जैसे कार्य-श्रकार्य-निर्णय के विषय में वैसे ही श्रन्य दूसरी बातों में भी, राजसी श्रथवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त की सहायता से भली भाति मालूम हो जाता है, कि चोर श्रीर साह की बुद्धि में, तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता क्यो हुन्ना करती है। परन्तु जब हम सदसिद्विचन-शिक्ष को स्वतंत्र देवता मानते हैं, तब उक्ष विषय की उप-पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है, कि वह अपनी बुद्धि को सात्त्विक बनावे। यह काम इंद्रियनिग्रह के बिना हो नहीं सकता। जब तक व्यवसायात्मिक बुद्धि यह जानने में समर्थ नहीं है, कि मनुष्य का हित किस बात में है, श्रीर जब तक वह उस बात का निर्णय या परीक्ता किये बिना ही इंद्रियों के इच्छानुसार श्राचरण करती रहती है, तब तक वह बुद्धि ' शुद्ध ' नहीं कही जा -सकती । श्रतएव बुद्धि को मन श्रौर इंद्रियों के श्राधीन नहीं होने देना चाहिये, किन्तु ऐसा उपाय करना चाहिये, कि जिससे मन और इंद्रियाँ बुद्धि के आधीन रहें। भगवद्गीता (२.६७,६८;३.७,४१;६.२४-२६) में यही सिद्धान्त अनेक स्थानों में बतलाया गया है; श्रीर यही कारण है कि कठोपनिषद् में शरीर को रथ की उपमा दी गई है, तथा यह रूपक बाँधा गया है कि उस शरीररूपी रथ मे जुते हुए इंद्रियोंरूपी घोड़ों को विषयोपभोग के मार्ग में अच्छी तरह चलाने के लिये ( व्यव-सायात्मिक ) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से खींचे रहना चाहिये (कठ. ३. ३-६)। महाभारत (वन. २१०, २४; स्त्री. ७. १३, श्रयः ४१.४) में भी वही रूपक दो तीन स्थानों में, कुछ हेरफेर के साथ, लिया गया है। इंद्रियनिग्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त द्रष्टांत इतना अच्छा है, कि श्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने भी इंद्रियनिग्रह का वर्णन करते समय इसी रूपक का उपयोग अपने ग्रंथ में किया है ( फिड्स. २४६ )। भगवद्गीता में, यह

दृष्टान्त प्रत्यत्त रूप से नहीं पाया जाता; तथापि इस विषय के संदर्भ की श्रोर जो ध्यान देगा उसे यह बात अवश्य मालूम हो जायगी, कि गीता के उपर्युक्त श्लोकों में-इन्दिनिप्रह का वर्णन इस दृष्टान्त को लच्य करके ही किया गया है। सामान्यतः, अर्थात् जब शास्त्रीय सूचम भेद करने की आवश्यकता नहीं होती तब, उसी को मनोनिग्रह भी कहते हैं। परंतु जब 'मन 'श्रीर 'बुद्धि 'मे, जैसा कि ऊपर कह आये हैं, भेद किया जाता है, तब निग्रह करने का कार्य मन को नहीं किन्तु व्यवसायात्मिक बुद्धि को ही करना पडता है। इस व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध करने के लिये. पातंजल-योग की समाधि से, मिक्क से, ज्ञान से अथवा ध्यान से पर--मेश्वर के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर, यह तत्त्व पूर्णतया बुद्धि मे भिद जाना चाहिये कि, ' सब प्राणियों में एक ही आत्मा है '; इसी को आत्मिनष्ट बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार जब व्यवसायात्मिक बुद्धि श्रात्मिनष्ठ हो जाती है, श्रीर मनोनिग्रह की सहायता से मन और इन्द्रियाँ उसकी श्राधीनता में रह कर श्राज्ञा-नुसार श्राचरण करना सीख जाती हैं तब इच्छा, वासना श्रादि मनोधर्म ( श्रर्थात् वासनात्मक बुद्धि ) त्राप ही त्राप शुद्ध त्रीर पवित्र हो जाते है, त्रीर शुद्ध सात्विक कर्मों की स्रोर देहेन्द्रियों की सहज ही प्रवृत्ति होने लगती है। अध्यारम की दृष्टि से यही सब सदाचरणों की जड़ अर्थात् कर्मयोगशास्त्र का रहस्य है।

ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समभ जावेंगे कि, हमारे शास्त्रकारों ने मन श्रीर बुद्धि की स्वाभाविक वृत्तियों के श्रतिरिक्ष सदसिंद्वेक-शक्षिरूप स्वतंत्र देवता का श्रस्तित्व क्यों नहीं माना है । उनके मतानुसार भी मन या बुद्धि का गौरव करने के लिये उन्हें ' देवता ' कहने में कोई हुई नहीं है; परन्तु तास्विक दृष्टि से विचार करके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया है, कि जिसे हम मन या बुद्धि कहते हैं उससे भिन्न श्रीर स्वयंभू ' सदसद्विवेक ' नामक किसी तीसरे देवता का श्रहितत्व हो ही नहीं सकता। 'सतां हि संदेहपदेपु॰ 'वचन के 'सतां 'पद की उपयक्तता श्रीर महत्ता भी श्रव भली भाँति प्रगट हो जाती है। जिनके मन शुद्ध श्रीर श्रात्मनिष्ठ हैं, वे यदि श्रपने श्रंतःकरण की गवाही लें तो कोई श्रनुचित बात न होगी: श्रथवा यह भी कहा जा सकता है, कि किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही उचित है कि वे श्रपने मन को श्रच्छी तरह शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करें। परन्तु, यदि कोई चोर कहने लगे कि 'मैं भी इसी प्रकार श्राचरण करता हूँ ' तो यह कदापि उचित न होगा। क्योंकि, दोनों की सदसद्विवेचन-शक्ति एक ही सी नहीं होती-सत्पुरुषों की बुद्धि साखिक और चोरों की तामसी होती है। सारांश, श्राधिदैवत पत्तवालों का 'सदसद्विवेक-देवता 'तत्त्वज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र देवता सिद्ध नहीं होता; किन्तु हमारे शास्त्रकारों का सिद्धान्त है, कि वह तो व्यवसायात्मक बुद्धि के स्वरूपों ही में से एक श्रात्मनिष्ठ श्रर्थात् सात्त्विक स्वरूप है। श्रीर, जब यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है, तब श्राधिदैवत पत्त श्राप ही कमज़ोर हो जाता है। जब सिद्ध हो गया कि श्राधिभौतिक-पच एकदेशीय तथा श्रपूर्ण है श्रीर श्राधि-

दैवत पत्त की सहल युक्ति भी किसी काम की नहीं, तब यह जानना श्रावश्यक है, कि कर्मयोगशास्त्र की उपपत्ति ढूंढ़ने के लिये कोई अन्य मार्ग है या नहीं ? श्रीर, उत्तर भी यह मिलता है कि, हॉ, मार्ग है, और उसी को आध्यात्मिक कहते हैं। इसका कारण यह है, कि यद्यपि बाह्य कर्मों की श्रपेचा बुद्धि श्रेष्ठ है, तथापि जब सदसहिवेक-बुद्धि नामक स्वतंत्र और स्वयंभु देवता का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता तब, कर्मयोगशास्त्र में भी इन प्रश्नों का विचार करना त्रावश्यक हो जाता है, कि शुद्ध कर्म करने के लिये बुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं, अथवा बुद्धि किस प्रकार शुद्ध की जा सकती है ? श्रीर यह विचारे केवल बाह्य सृष्टि का विचार करनेवाले श्राधिभौतिकशास्त्रों को छोड़े बिना, तथा अध्यात्मज्ञान में ग्रवेश किये बिना, पूर्ण नहीं हो सकता। इस विषय में हमारे शास्त्रकारों का श्रन्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस बुद्धि को श्रात्मा का श्रथवा परमेश्वर के सर्वव्यापी यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, वह बुद्धि शुद्ध नहीं है। गीता में अध्यात्मशास्त्र का निरूपंश यही बतलाने के लिये किया गया है, कि ब्रात्मनिष्ठ बुद्धि किसे कहना चाहिये। परंतु इस पूर्वापर-संबंध की श्रोर ध्यान न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदायिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में मुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदान्त ही है । श्रागे चल कर यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई जायगी कि, गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध में उक्र टीकाकारों का किया हुआ निर्णय ठीक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ यही बतलाना है, कि बुद्धि को शुद्ध रखने के लिये आत्मा का भी अवश्य विचार करना पड़ता है। आत्मा के विषय में यह विचार दो प्रकार से किया जाता है:-(१) स्वयं अपने पिएड, चेत्र अथवा शरीर के श्रीर मन के व्यापारों का निरीच्या करके यह विचार करना, कि उस निरी-च्या से चेत्रज्ञरूपी त्रात्मा कैसे निष्पन्न होता है (गी. श्र. १३)। इसी को शारी-रक अथवा दोत्र-दोत्रज्ञ-विचार कहते हैं, और इसी कारण वेदान्तसूत्रों को शारीरक ( शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कहते है। स्वयं अपने शरीर और मन का इस प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्पन्न होनेवाले तत्त्व, श्रीर हमारे चारों श्रोर की दृश्य-सृष्टि श्रर्थात् ब्रह्मागड के निरीच्या से निष्पन्न .होनेवाला तत्त्व, दोनों एक ही है अथवा भिन्न हैं। इस प्रकार किये गये दृष्टि के ंनिरीक्तरा को त्तर-श्रत्तर-विचार अथवा व्यक्त-श्रव्यक्त-विचार कहते हैं। सृष्टि के सब नाशवान पदार्थीं को 'चर' या व्यक्न' कहते है, श्रीर सृष्टि के उन नाशवान पदार्थी में जो सारभूत नित्यतत्त्व है उसे ' श्रचर ' या ' श्रव्यक्त ' कहते हैं (गी. प. २१; १४. १६)। चेत्रचेत्रज्ञ विचार श्रौर चर-श्रचर-विचार से प्राप्त होनेवाले इन दोनों तत्त्वों का फ़िर से विचार करने पर प्रगट होता है, कि ये दोनों तत्त्व जिससे निष्पन्न हए हैं, श्रीर इन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एक तत्त्व है, उसी को 'परमात्मा ' श्रथवा र् पुरुषोत्तम ' कहते है (गी. द. २०)। इन बातों का विचार भगवद्गीता में किया ाया है; श्रीर श्रन्त में, कर्मयोगशास्त्र की उपपत्ति बतलाने के लिये यह दिखलाया

गया है, कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्त्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती है। श्रतएव उस उपपत्ति को श्रच्छी तरह समक्त लेने के लिये हमें भी उन्हीं मानों का श्रनुसरण करना चाहिये। इन मानों में से, ब्रह्माण्ड-ज्ञान श्रथवा चर-श्रचर-विचार का विवेचन श्रगले प्रकरण में किया जायगा। इस प्रकरण में, सदसद्विवेक देवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिये, पिण्ड-ज्ञान श्रथवा चेत्र-चेत्रज्ञ का जो विवेचन श्रारम्भ किया गया था वह श्रपूरा ही रह गया है। इसलिये श्रव उसे पूरा कर लेना चाहिये।

पाँचभौतिक स्थूल देह, पाँच कर्मेन्द्रिया, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, इन ज्ञानेन्द्रियों के शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंधात्मक पाँच विषय, संकल्प-विकल्पात्मक मन और व्यवसा-चात्मिक बुद्धि-इन सब विषयों का विवेचन हो चुका । परन्तु, इतने ही से शरीरसंबंधी विचार की पूर्णता हो नहीं जाती। मन श्रीर बुद्धि, केवल विचार के साधन अथवा इंद्रियाँ हैं। यदि उस जड़ शरीर में, इनके अतिरिक्ष प्राण्रूपी चेतना श्रर्थात् हलचल न हो, तो मन श्रीर बुद्धि का होना न होना बराबर ही-अर्थात् किसी काम का नहीं —समका जायगा। अर्थात्, शरीर, में उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त, चेतना नामक एक और तत्त्व का भी समावेश होना चाहिये। कभी कभी चेतना शब्द का अर्थ 'चैतन्य 'भी हुआ करता है, परन्तु स्मरण रहे कि यहाँ पर चेतना शब्द का अर्थ 'चैतन्य ' नहीं माना गया हैं; बरन 'जड देह में दग्गोचर होनेवाली प्राणों की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार ' सिर्फ्र यही अर्थ विविचत है। जिस का हित-शक्ति के द्वारा जड़ पदार्थों में भी हलचल श्रथवा ब्यापार उत्पन्न हुश्रा करता है उसको चैतन्य कहते हैं, श्रीर श्रव इसी शक्ति के विषय में विचार करना है। शरीर में दग्गोचर होनेवाले सजीवता के व्यापार श्रथवा चेतना के श्रतिरिक्ष जिसके कारण 'मेरा—तेरा ' यह भेद उत्पन्न होता है, वह भी एक भिन्न गुण है। उसका कारण यह है, कि उपर्युक्त विवेचन के श्रनुसार बुद्धि सार-श्रसार का विचार करके केवल निर्णय करनेवाली एक इन्द्रिय है, श्रतएव ' मेरा-तेरा ' इस भेद-भाव के मूल को श्रर्थात् श्रहंकार को उस बुद्धि से पृथक् ही मानना पड़ता है। इच्छा-द्वेष, सुख-दु:ख श्रादि इन्द्व मन ही के गुग हैं; परन्तु नैय्यायिक इन्हें श्रात्मा के गुग समकते हैं, इसी लिये इस अम को हटाने के अर्थ वेदान्तशास्त्र ने इसका समावेश मन ही से किया है। इसी प्रकार जिन मूल तत्त्वों से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए है, उन प्रकृतिरूप तत्त्वों का भी समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३ ४. ६)। जिस शक्ति के द्वारा थे तत्त्व स्थिर रहते हैं वह भी इन सब से न्यारी है। उसे छति कहते हैं (गी. १८. ३३)। इन सब बातों को एकत्र करने से जो समुचय-रूपी पदार्थ बनता है उसे शास्त्रों में सविकार शरीर श्रथवा चेत्र कहा है; और व्यवहार में, इसी को चलता-फिरता ( सविकार ) मनुष्य-शारीर अथवा पिंड कहते है। चेत्र शब्द की यह ब्याख्या गीता के श्राधार पर की गई है, परन्तु इच्छा-द्वेष श्रादि गुणों की गणना करते समय कभी

इस व्याख्या में कुछ हेरफ़ेर भी कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, शांति-पर्व के जनकः सुलभा-संवाद (शां. ३२०) मे शरीर की व्याख्या करते समय पंचकमेंन्द्रियों के बदले काल, सद्सदाव, विधि, शुक्र श्रीर बल का समावेश किया गया है । इस गणना के अनुसार पंचकर्मेन्द्रियों को पंचमहाभूतों ही में शामिल करना पड़ता है; श्रोर, यह मानना पड़ता है, कि गीता की गणना के अनुसार, काल का अन्त-भीव त्राकाश में और विधि-बल त्रादिकों का अन्तर्भाव अन्य महामूतों मे किया गया हैं। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि चेत्र शब्द से सब लोगों को एक ही अर्थ श्रमिप्रेत है; अर्थात्, मानसिक और शारीरिक सब द्रव्यों और गुणों का प्राण्रूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है, उसी को चेत्र कहते है;। शरीर शब्द का उपयोग सृत देह के लिये भी किया जाता है; श्रतएव इस विषय का विचार करते समय ' चेत्र , शब्द ही का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह शरीर शब्द से भिन्न है। 'चेत्र' का मूल अर्थ खेत है; परंतु अस्तृत प्रकरण में ' सविकार श्रीर सजीव मनुष्य देह ' के श्रर्थ में उसका लाचिंगिक उपयोग किया गया है। पहले जिसे हमने 'बडा कारखाना 'कहा है, वह यही 'सविकार श्रीर सर्जीव मनुष्य देह ' है । बाहर का माल भीतर लेने के लिये श्रीर कारखाने के भीतर का माल बाहर भेजने के लिये, ज्ञानेन्द्रियाँ उस कारखाने के यथाक्रम द्वार है; श्रीर मन, बुद्धि, श्रहंकार एवं चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले नौकर हैं। ये नौकर जो कुछ व्यवहार कराते हैं या करते हैं, उन्हें इस चेत्र के व्यापार विकार अथवा कर्म कहते है ।

इस प्रकार ' चेत्र ' शब्द का अर्थ निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सहज हीं उठता है कि, यह चेत्र प्रथवा खेत है किसका ? कारखाने का कोई स्वामी भी है या नहीं ? आत्मा शब्द का उपयोग बहुधा मन, श्रंतःकरण तथा स्वयं श्रपने लिये भी किया जाता है, परंतु उसका प्रधान अर्थ ' चेत्रज्ञ ' अथवा ' शरीर का स्वामी ' ही है। मनुष्य के जितने व्यापार हुआ करते हैं-चाहे वे मानसिक हों या शारीरिक-वे सब उसकी बुद्धि श्रादि श्रंतरिन्द्रियाँ, चन्नु श्रादि ज्ञानेन्द्रियाँ, तथा हस्त-पाद श्रादि कमेंन्द्रियाँ ही किया करती हैं। इन्द्रियों के इस समूह में बुद्धि श्रीर मन सब से श्रेष्ठ हैं। परंतु, यद्यपि वे श्रेष्ठ हैं, तथापि अन्य इन्द्रियों के समान वे भी अंत में जड़ देह वा प्रकृति के ही विकार हैं (अगला प्रकरण देखों )। अतएव, यद्यपि मन श्रीर बुद्धि समश्रेष्ठ हैं, तथापि उन्हें अपने अपने विशिष्ट व्यापार के अति-रिक्न और कुछ करते घरते नहीं बनता; और न कर सकना संभव ही है। यही सच है कि, सन चिंतन करता है और बुद्धि निश्चय करती है। परंतु इस से यह निश्चित नहीं होता, कि इन कामों को बुद्धि और मन किस के लिये करते हैं श्रथवा भिन्न भिन्न समय पर मन श्रोर बुद्धि के जो पृथक् पृथक् व्यापार हुआ करते हैं, इनका एकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पडती है, वह एकता या एकीकरण कौन करता है, तथा उसी के अनुसार आगे सब इंन्द्रियों को अपना

श्रपना ब्यापार तदनुकूल करने की दिशा कौन दिखाता है। यह नहीं कहा जा सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जब शरीर ही किया करता है। इसका कारण यह है, कि जब शरीर की चेतना अथवा सब हलचल करने के व्यापार नष्ट हो जाते हैं; तब जड शरीर के बने रहने पर भी वह इन कामों को नहीं कर सकता श्रीर, जब शरीर के घटकावयव जैसे मांस, स्नायु इत्यादि तो श्रन्न के परिखाम हैं, तथा वे हमेशा जीर्ण हो कर नये हो जाया करते हैं; इसिलय, 'कल जिस मैंने श्रमुक एक बात देखी थी, वही मैं श्राज दूसरी देख रहा हूं ' इस प्रकार की एकत्व-बुद्धि के विषय में यह नहीं कहा जा सकता, कि वह नित्य बदलनेवाले जड़ शरीर का ही धर्म है। अच्छा; अब जड़ देह को छोड़ कर चेतना को ही स्वामी मानें तो यह भ्रापत्ति देख पड़ती है, कि गाढ निदा मे प्राणादि वायु के श्वासोच्छवास प्रमृति ब्यापार अथवा रुधिराभिसरण आदि ब्यापार-अर्थात् चेतना-के रहते हुए भी'मैं' का ज्ञान नहीं रहता ( हु, २. १. ११-१८)। श्रतएव यह सिद्ध होता है कि चेतना, श्रथवा प्राण् प्रसृति का न्या पार भी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का विशिष्ट गुर्ण है, वह इन्द्रियों के सब व्यापारों की एकता करनेवाली मूख शक्ति, या स्वामी नहीं है (कठ, ४, ४)। 'मेरा' और 'तेरा' इन सम्बन्ध-कारक शब्दों से केवल अहंकाररूपी गुणों का बोध होता है; परनत इस बात का निर्णय नहीं होता, कि ' ऋहं ' ऋथात् ' में ' कौन हूं। यदि इस ' में ' या ' ऋहं ' को केवल भ्रम मान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति अथवा अनुभव वैसा नहीं है; और इस अनुभव को छोड़ कर किसी अन्य बात की कल्पना करना मानो श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के निम्न वचनों की सार्थकता ही कर दिखाना है---''प्रतीति के बिना कोई भी कथन अछा नहीं लगता । वह कथन ऐसा होता है, जैसे कुत्ता मुहँ फैला कर रो गया हो !" (दा. १. १. १४)। अनुभ के विपरीत इस बात को मान लेने पर भी इन्द्रियों के ज्यापारों की एकता की उपपत्ती का कुछ भी पता नहीं बगता! कुछ लोगों की राय है, कि 'मैं ' कोई ेल पदार्थ नहीं है; किन्त ' चेत्र ' शब्द में जिन-मन, बुद्धि, चेतना, जड़ देह श्रां।५-तस्वीं का समावेश किया जाता है, उन सब के संघात या समुचय को ही 'मैं 'करना चाहिये। श्रव यह बात हम प्रत्यच देखा करते हैं, कि लकड़ीपर लकड़ी रख देने से ही सन्द्क नहीं बन जाती, श्रथवा किसी घड़ी के सब कील-पुर्जी को एक स्थान में रख देने से ही उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती । श्रतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल संघात या समुचय से ही कर्तृत्व उत्पन्न होता है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि चेत्र के सब व्यापार सिड़ी सरीखे नहीं होते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उद्देश या हेतु रहता है। तो फिर चेत्ररूपी कारखाने में काम करनेवाले मन, बुद्धि श्रादि सब नौकरों को इस विशिष्ट दिशा या उद्देश की श्रोर कौन प्रवृत्त करता है? संघात का अर्थ केवल समूह है। कुछ पदार्थी को एकत्र कर के उनका एक समूह बन जाने पर भी विलग न होने के लिये उनमें धागा डालना पड़ता है; नहीं तो ये फ़िर कभी

न कभी श्रलग श्रलग हो जायँगे। श्रब हमें सोचना चाहिये, कि यह धागा कौन सा है ? यह बात नहीं है कि गीता को संघात मान्य न हो; परन्तु उसकी गणना चेत्र ही में की जाती है (गी. १३. ६)। संघात से इस बात का निर्णय नहीं होता, कि चेत्र का स्वामी अर्थात् चेत्रज्ञ कौन है। कुछ लोग समसते हैं, कि समुचय में कोई नया गुण उत्पन्न हो जाता है। परन्तु पहले तो यह मत ही सत्य नहीं, क्योंकि तत्त्वज्ञों ने पूर्ण विचार करके सिद्धान्त कर दिया है कि जो पहले किसी भी रूप से श्रस्तित्व में नहीं था, वह इस जगत् में नया उत्पन्न नहीं होता (गी. २. १६)। यदि हम इस सिद्धान्त को चए भर के लिये एक त्रोर घर दें, तो भी यह प्रश्न सहज ही उपस्थित हो जाता है, कि संघात मे उत्पन्न होनेवाला यह नया गुण ही चेत्र का स्त्रामी क्यों न माना जायँ ? इस पर कई अवीचीन आधिमौतिक-शास्त्रज्ञों का कथन है, कि द्रव्य और उसके गुण भिन्न भिन्न नहीं रह सकते, गुण के लिये किसी न किसी अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। इसी कारण समुचयोत्पन्न गुण के बदले वे लोग समुचय ही को इस चेत्र का स्वाभी मानते हैं। ठीक है: परन्तु, फिर ब्यवहार में भी 'श्रक्षि' शब्द के बदले सकड़ी, 'विद्युत्' के बदले मेघ, अथवा पृथ्वी की ' आकर्षण-शक्ति' के बदले पृथ्वी ही क्यों नहीं कहा जाता ? यदि यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि चेत्र के सब ब्या-पार ब्यवस्थापूर्वक उचित रीति से मिल जुल कर चलते रहने के लिये, मन श्रीर बुद्धि के सिवा, किसी भिन्न शिक्त का अस्तित्व अत्यन्त आवश्यक है; और यदि यह बात सच हो, कि उस शक्ति का अधिष्ठान अब तक हमारे लिये अगम्य है, अथवा उस शक्ति या श्रधिष्ठान का पूर्ण स्वरूप ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता है, तो यह कहना न्यायोचित कैसे हो सकता है कि वह शक्ति है ही नहीं ? जैसे कोई भी मनुष्य अपने ही कंधे पर बैठ नहीं सकता, बैसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता, कि संघात-संबंधी ज्ञान स्वयं संघात ही प्राप्त कर लेता है । अतपुन, तर्क की दृष्टि से भी यही दृढ अनुमान किया जाता है, कि देहें दिय अहि संघात के ज्यापार जिसके उपभोग के लिये अथवा लाभ के लिये हुआ करते हैं, वह संघात से भिन्न ही है। यह तस्व, जो क़ि संघात से भिन्न है, स्वयं सब बातों को जानता है, इसलिये यह बात सच है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थों के सदश यह स्वयं अपने ही लिथे ' ज्ञेय ' श्रर्थात गोचर हो नहीं सकता; परंतु इसके श्रस्तित्व में कुछ बाधा नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सब पदार्थों की एक ही श्रेणी या वर्ग, जैसे ' ज्ञेय.'मे शामिल कर देना चाहिये। सब पदार्थी के वर्ग या विभाग होते हैं; जैसे ज्ञाता श्रीर ज्ञेय-श्रर्थात् जाननेवाला श्रीर जानने की वस्तु । श्रीर, जब कोई वस्तु दूसरे वर्ग ( ज्ञेय ) में शामिल नहीं होती, तब उसका समावेश पहले वरी (ज्ञाता ) में हो जाता है, एवं उसका अस्तित्व भी ज्ञेय वस्तु के समान ही पूर्णतया सिद्ध होता है। इतना ही नहीं; किन्तु यह भी कहा जा सकता है, कि संघात के पर जो त्रात्मतत्त्व है वह स्वयं ज्ञाता है, इसिलये उसको होनेवाले ज्ञान

का यदि वह स्वयं विषय न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी श्रिभिप्राय से बृहदारण्यकोपनिषद मे याज्ञवल्क्य ने कहा है " श्ररे! जो सब बातों को जानता है उसको जाननेवाला द्सरा कहाँ से श्रा सकता है ? "-विज्ञातार मरे केन विजा-नीयात् ( बृ. २. ४. १४ )। श्रतएव, श्रन्त में यही सिद्धान्त कहना पड़ता है, कि इस चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर ( चेत्र ) में एक ऐसी शक्ति रहती है, जो हाथ-पैर श्रादि इन्द्रियों से लेकर प्राण, चेतना, मन श्रीर बुद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नोकरों के भी परे है; जो उन सब के व्यापारों की एकता करती है और उनके कार्यों की दिशा बतलाती है; श्रथवा जो उनके कर्मीं की नित्य साची रह कर उनसे भिन्न, श्रिधिक ज्यापक श्रीर समर्थ है। सांख्य श्रीर वेदान्तशास्त्रों को यह सिद्धान्त मान्य है: और, श्रवीचीन समय में जर्मन तत्त्वज्ञ कान्ट ने भी कहा है, कि बुद्धि के व्यापारों का सूचम निरीक्तण करने से यही तत्त्व निष्पन्न होता है। मन, बुद्धि, श्रहंकार श्रीर चेतना, ये सब शरीरके अर्थात् चेत्र के गुण अथवा अवयव हैं । इनका प्रवर्तक इससे भिन्न, स्वतंत्र श्रोर उनके परे है-" यो बुद्धेः परतस्तु सः " (गी. ३. ४२ )। सांख्यशास्त्र में इसी का नाम पुरुप है; वेदान्ती इसी को चेत्रज्ञ अर्थात् चित्र का जाननेवाला आत्मा कहते हैं; 'में हूं 'यह प्रत्येक मनुष्य को होने-वाली प्रतीति ही आत्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है (वेसू शांभा. ३. ३. ४३. ४४. )। किसी को यह नहीं मालूम होता कि ' मैं नहीं हूँ'। इतना ही नहीं; किन्तु मुख से ' में नहीं हूँ 'शब्दों का उचारण करते समय ' भी ' नहीं हूं ' इस कियापद के कर्ता का, अर्थात् 'मैं 'का, अथवा आत्मा का वा ' अपना ' श्रास्तित्व वह प्रत्यच्च रीति से माना ही करता है। इस प्रकार 'मैं ' इस श्रई-कारयुक्त सगुण रूप से शरीर में. स्वयं श्रपने ही को व्यक्त होनेवाले श्रात्मतस्व के श्रर्थात् चेत्रज्ञ के श्रसली, शुद्ध श्रीर गुण्विरहित स्वरूप का यथाशक्ति निर्णय करने के लिये वेदान्तशास्त्र की उत्पत्ति हुई है (गी. १३. ४)। तथापि, यह निर्ण्य केवल शरीर श्रर्थात् चेत्र का ही विचार करके नहीं किया जाता । पहले कहा जा चुका है, कि चेत्र-चेत्रज्ञ के विचार के श्रतिरिक्ष यह भी सोचना पड़ता है। कि बाह्य सृष्टि (ब्रह्मायड़ ) का विचार करने से कौन सा तत्त्व निप्पन्न होता है । ब्रह्मायड के इस विचार का ही नाम ' चर-अचर-विचार 'है। चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार से इस बात का निर्णय होता है, कि चेत्र में ( अर्थात् शरीर या पिंड में ) कौन सा मूल तस्व (चेत्रज्ञ या त्रात्मा) हैं, त्रीर चर-त्रचर से बाह्य स्रीष्ट के त्रर्थात् ब्रह्माग्ड के मूलतत्त्व का ज्ञान होता है। जब इस प्रकार पिंड श्रीर ब्रह्माग्ड के म्लतत्त्वों का पहले पृथक् पृथक् निर्णय हो जाता है, तब वेदान्त से अन्तिस उसिद्धान्त किया जाता है \* कि ये दोनों तत्त्व एकरूप अर्थात् एक ही हैं-यानी

<sup>\*</sup> हमारे शास्त्रों के क्षर-अक्षर-विचार और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार के वगा करण से प्रीन साहब परिचित न थे। तथापि, उन्हों ने अपने Prolegomena so Ethics प्रथ के आरम्भ में अध्यातम का जो विवेचन किया है उसमें पहले Spiritual

' जो पियड में है वही ब्रह्मायड में है '। यही सब चराचर सृष्टि में श्रन्तिम सत्स् है। पश्चिमी देशों में भी इन बातों की चर्चा की गई है, श्रीर कांट जैसे कुछ, पश्चिमी तत्त्वज्ञों के सिद्धान्त हमारे वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्तों से बहुत कुछ मिलते जुलते भी है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं, श्रीर जब हम यह भी देखते हैं, कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में श्राधिभौतिक शास्त्रों की उन्नति नहीं हुई थी; तब, ऐसी श्रवस्था में जिन लोगों ने वेदान्त के श्रपूर्व सिद्धान्तों को इंढ निकाला, उनके श्रलौकिक बुद्धि-वैभव के बारे में श्राश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। श्रीर, न केवल श्राश्चर्य ही होना चाहिये, किन्तु उसके बारे में उचित श्रमिमान भी होना चाहिये।

Principle in Nature और Spiritual Principle in Man इन दोनों तत्त्वों का विचार किया गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई है । क्षेत्र-क्षेत्रश्चिवार में Psychology आदि मानसशास्त्रों का, और क्षर-अक्षर-विचार में Physics, Metaphysics आदिशास्त्रों का समावेश होता है। इस बात को पश्चिमी पण्डित भी मानते हैं कि उक्त सब शास्त्रों का विचार कर छेने पर ही आत्मस्वरूप का निर्णय करना पडता है।

# सातवाँ प्रकरण।

# कापिलसांख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षरविचार।



प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभाविष । \*

गी. १३. १६।

हित्रि छुले प्रकरण में यह बात बतला दी गई है, कि शरीर श्रौर शरीर के स्वामी या श्रिष्टाता—चेत्र श्रौर चेत्रज्ञ—के विचार के साथ ही साथ दृश्य सृष्टि श्रौर उसके मूलतत्त्व-चर श्रौर श्रचर-का भी विचार करने के पश्चात् फिर श्रात्मा के स्वरूप का निर्णय करना पढ़ता है। इस चर-श्रचर-सृष्टि का योग्य रीति से वर्णन करनेवाले तीन शास्त्र हैं। पहला न्यायशास्त्र श्रीर दूसरा कापिल सांख्यशास्त्र। परन्तु इन दोनों शास्त्रों के सिद्धान्तों को अपूर्ण ठहरा कर वेदान्तशास्त्र ने ब्रह्म-स्वरूप का निर्णय एक तीसरी ही रीति से किया है। इस कारण वेदान्त प्रति-पादित उपपत्ति का विचार करने के पहले हमें न्याय श्रीर सांख्य शास्त्रों के सिद्धान्तों पर विचार करना चाहिये। बाद्रायखाचार्य के वेदान्तसूत्रों में इसी पद्धति से काम लिया गया है, श्रौर न्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे अध्याय में खंडन किया गया है। यद्यपि इस विषय का यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते, तथापि हम ने उन बातों का उन्नेख इस प्रकरण में और अगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है, कि जिनकी भगवद्गीता का रहस्य समक्तने में आवश्यकता है। नैय्यायिकों के सिद्धान्तों की अपेचा सांख्य-वादियों के सिद्धान्त अधिक महत्त्व के हैं। इसका कारण यह है, कि कणाद के न्यायमतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार नहीं किया है, परंतु कापिल सांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्तों का उन्नेख मनु श्रादि के स्मृतिग्रन्थों में तथा गीता में भी पाया जाता है। वही बात बाद्रायणाचार्य ने भी (वे. सू. २. १. १२ श्रौर २. २. १७) कही है। इस कारण पाठकों को सांख्य के सिद्धान्तों का परिचय प्रथम ही होना चाहिये। इस में सन्देह नहीं, कि वेदान्त में सांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैं; परंतु स्मरण रहे कि सांख्य श्रीर वेदान्त के श्रन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहुत भिन्न हैं। यहाँ एक प्रश्न उप-स्थित होता है, कि वेदान्त और सांख्य के जो सिद्धान्त श्रापस में मिलते जुलते हैं उन्हें पहले किसने निकाला था-वेदान्तियों ने या सांख्य-वादियों ने ? परंतु इस अन्थ में इतने गहन विचार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर

<sup>\* &#</sup>x27; प्रकृति और पुरुष, दोनों को अनादि जाने। '।

तीन प्रकार से दिया जा सकता है। पहला यह कि, शायद उपनिषद् (वेदान्त ) और सांख्य दोनों की वृद्धि, दो सगे भाइयों के समान, साथ ही साथ हुई हो, और उपनिषदों में जो सिद्धान्त सांख्यों के मतों के समान देख पडते हैं, उन्हें उपनिषक्तारों ने स्वतंत्र रीति से खोज निकाला हो। दूसरा यह कि, कदाचित कुछ सिद्धान्त सांख्यशास्त्र से ले कर वेदान्तियों ने उन्हें वेदान्त के अनुकूल स्वरूप दे दिया हो। तीसरा यह कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तों में ही किपलाचार्य ने अपने मत के अनुसार कुछ परिवर्तन और सुधार करके सांख्यशास्त्र की उपपत्ति कर दी हो। इन तीनों में से तीसरी बात ही अधिक विश्वसनीय ज्ञात होती है; क्योंकि, यद्यपि वेदान्त और सांख्य दोनों बहुत प्राचीन हैं, तथापि उनमें वेदान्त या उपनिषद् सांख्य से भी अधिक प्राचीन (औत) हैं। अस्तु; यदि पहले हम न्याय और सांख्य से भी अधिक प्राचीन (औत) हैं। अस्तु; यदि पहले हम न्याय और सांख्य के सिद्धान्तों को अच्छी तरह समम कें तो फ़िर वेदान्त के—विशेषतः गीता प्रतिपादित वेदान्त के—तस्व जल्दी समम में आ जायंगे। इसलिये पहले हमें इस बात का विचार करना चाहिये कि इन दो स्मार्त शास्त्रों का, चर-अचर-सृष्टि की रचना के विषय में, क्या मत है।

बहुतेरे लोग न्यायशास्त्र का यही उपयोग समकते हैं, कि किसी विवित्त अथवा गृहीत बात से तर्क के द्वारा कुछ अनुमान कैसे निकाले जावें; श्रीर इन अनुमानों में से यह निर्णय कैसे किया जावें, कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। परंतु यह भूल है। अनुमानादिप्रमाण्खंड न्यायशास्त्र का एक भाग है सही; परंतु यही कुछ उसका प्रधान विषय नहीं है। प्रमाणों के अतिरिक्त, सृष्टि की अनेक वस्तुत्रों का यानी प्रमेय पदार्थों का वर्गीकरण करके नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग की श्रोर चढते जाने से सृष्टि के सब पदार्थों के मूल वर्ग कितने हैं. उनके गुण-धर्म क्या हैं, उनसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति कैसे होती है, और ये बातें किस प्रकार सिद्ध हो सकती हैं, इत्यादि अनेक प्रश्नों का भी विचार न्यायशास्त्र में किया गया है। यहीं कहना उचित होगा कि यह शास्त्र केवल अनुमानखंड का विचार करने के लिये नहीं, बरन उक्त प्रश्नों का विचार करने ही के लिये निर्माण किया गया है। कणाद के न्यायसूत्रों का आरंभ और आगे की रचना भी इसी प्रकार की है। क्याद के अनुयायियों को काखाद कहते हैं। इन दोनों का कहना है कि जगत् का मूल कारण परमाणु ही हैं। परमाणु के विषय में कणाद की और पश्चिमी श्राधिभौतिक-शास्त्रज्ञों की व्याख्या एक ही समान है। किसी भी पदार्थ का विभाग करते करते अंत में जब विभाग नहीं हो सकता तब उसे परमाणु (परम+श्रणु ) कहना चाहिये। जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र होते जाते हैं वैसे वैंसे संयोग के कारण उनमें नये नये गुण उत्पन्न होते हैं, श्रीर भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते है। मन श्रीर श्रात्मा के भी परमाख होते हैं; श्रीर जब वे एकत्र होते हैं तब चैतन्य की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, जल, तेज श्रौर वायु के परमाणु स्वभाव ही से पृथक् प्रथक हैं। पृथ्वी के मूल परमाणु में चार गुण (रूप, रस, गंध, स्पर्श ) हैं;

पानी के परमाणु में तीन गुण हैं, तेज के परमाणु में दो गुण हैं, श्रौर वायु के परमाणु में एक ही गुण है। इस प्रकार सब जगत् पहले से ही सूच्म श्रौर नित्य परमाणुश्रों से भरा हुआ है। परमाणुश्रों के सिवा संसार का मूल कारण श्रौर कुछ भी नहीं है। जब सूच्म श्रौर नित्य परमाणुश्रों के परस्पर संयोग का 'श्रारंभ' होता है, तब सृष्टि के ज्यक्त पदार्थ बनने लगते हैं। नैय्यायिकों द्वारा प्रतिपादित सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध की इस कल्पना को 'श्रारंभ-वाद ' कहते हैं। कुछ नैय्यायिक इसके श्रागे कभी नहीं बढते। एक नैय्यायिक के बारे में कहा जाता है, कि मृत्यु के समय जब उससे ईश्वर का नाम लेने को कहा गया तब वह 'पीलवः! पीलवः! पीलवः!'-परमाणु! परमाणु!-चिल्ला उठा। कुछ दूसरे नैय्यायिक यह मानते हैं कि परमाणुश्रों के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर है। इस प्रकार वे सृष्टि की कारण-परंपरा की श्रृंखला को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे नैय्यायिकों को सेश्वर कहते हैं। वेदान्तसूत्र के दूसरे श्रथ्याय के दूसरे पाद में इस परमाणुवाद का (२.२. ११-१७), श्रौर इसके साथ ही साथ ''ईश्वर केवल निभित्त कारण है, '' इस मत का भी (२.२.३७-३१) खंडन किया गया है।

उन्निखित परमाणु-वाद का वर्णन पढ़ कर श्रंथेजी पढे-लिखे पाठकों को श्रवी-चीन रसायनशास्त्रज्ञ डाल्टन के परमाणु-वाद का श्रवश्य ही सारण होगा। परन्तु पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ डार्विन के उत्क्रांति-वाद ने जिस प्रकार डाल्टन के परमाखु वाद की जड़ ही उखाड दी है, उसी प्रकार हमारे देश में भी प्राचीन समय में सांख्य-मत ने कणाद के मत की ब्रनियाद हिला डाली थी। कणाद के अनुयायी यह नहीं बतला सकते, कि मूल परमाणु को गति कैसे मिली। इसके श्रतिरिक्त वे लोग इस बात का भी यथोचित निर्णय नहीं कर सकते कि बृच, पशु, मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियों की क्रमशः बढती हुईं श्रेणियाँ कैसे बनीं, श्रीर श्रचेतन को सचेतनता कैसे प्राप्त हुई। यह निर्णय पश्चिमी देशों में उन्नीसवी सदी में लेमार्क श्रीर डार्विन ने, तथा हमारे यहाँ प्राचीन समय में कपिल मुनि ने किया है। दोनों मतों का यही ताल्पर्य है, कि एक ही मूल पदार्थी के गुणों का विकास हुआ और फ़िर धीरे धीरे सब सृष्टि की रचना होती गई। इस कारण पहले हिन्दु-स्थान में, श्रीर सब पश्चिमी देशों में भी, परमाखु-वाद पर विश्वास नहीं रहा है। श्रव तो श्राधुनिक पदार्थशास्त्रज्ञों ने यह भी सिद्ध कर दिखाया है, कि परमाशु श्रविभाज्य नहीं हैं । श्राजकल जैसे सृष्टि के श्रनेक पदार्थों का पृथकरण श्रीर परीच्या करके अनेक सृष्टिशास्त्रों के आधार पर परमाणु-वाद या उत्क्रांतिवाद को सिद्ध कर दे सकते हैं, वैसे प्राचीन समय में नहीं कर सकते थे। सृष्टि के प्रदाशों पर मये नये त्रौर भिन्न भिन्न प्रयोग करना, त्राथवा त्रानेक प्रकार से उनका पृथक्करण करके उनके गुण-धर्म निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये पुराने अनेक प्रास्त्रियों के शारीरिक श्रवयवों की एकत्र तुलना करना इत्यादि श्राधिभौतिक शास्त्रों की श्रवीचीन युक्तियाँ कणाद या कपिल को मालूम नहीं थीं। उस समय उनकी दृष्टि के सामने जितनी सामग्री थी, उसी के श्राघार पर उन्हों ने श्रपने सिद्धान्त हूँ ह निकाले हैं। तथापि, यह श्राश्चर्य की बात है कि. सृष्टि की वृद्धि श्रीर उसकी घटना के विषय में सांख्य-शास्त्रकारों के तात्विक सिद्धान्त में, श्रीर श्रवीचीन श्राधि-भौतिक शास्त्रकारों के तात्विक सिद्धान्त में, बहुत सा भेद नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि, सृष्टिशास्त्र के ज्ञान की वृद्धि के कारण वर्तमान समय में इस मत की आधिभौतिक उपपत्ति का वर्णन अधिक नियमबद्ध प्रणाली से किया जा सकता है। श्रीर श्राधिभौतिक ज्ञान की वृद्धि के कारण हमें व्यवहार की दृष्टि से भी बहत ताभ हुआ है। परन्तु श्राधिमौतिक-शास्त्रकार भी ' एक ही अन्यक्र प्रकृति से अनेक प्रकार की ब्यक्न सृष्टि कैसे हुई ' इस विषय में, कपिल की अपेता कुछ अधिक नहीं बतला सकते। इस बात को भली भाँति समका देने के लिये ही हमने त्रागे चल कर, बीच में कपिल के सिद्धान्तों के साथ ही साथ, हेकेल के सिद्धान्तों का भी तुलना के लिये संचिप्त वर्णन किया है। हेकेल ने अपने अन्थ में साफ़ साफ़ लिख दिया है, कि मैंने ये सिद्धान्त कुछ नये सिरे से नहीं खोजे हैं; वरन् डार्विन्, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले श्राधिभौतिक पंडितों के प्रन्थों के श्राधार से ही में अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूं। तथापि, पहले पहले उसी ने इन सब सिद्धान्तों को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापूर्वक इनका एकत्र वर्णन घ्रपने 'विश्व की पहेली' 🕾 नामक ग्रंथ में किया है। इस कारण, सुभीते के लिये, हमने उसे ही सब श्राधिभौतिक तत्त्वज्ञों का मुखिया माना है श्रीर उसी के मतों का, इस प्रकरण में, तथा श्रगले प्रकरण में, विशेष उल्लेख किया है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह उन्नेख बहुत ही संचित्त है; परन्तु इससे अधिक इन सिद्धान्तों का विवेचन इस ग्रंथ में नहीं किया जा सकता। जिन्हें इस विषय का विस्तृत वर्णन पढना हो उन्हें स्पेन्सर, डार्विन, हेकेल आदि पंडितों के मूल अंथों का अवलोकन करना चाहिये।

कि 'सांख्य' शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होतं हैं। पहला अर्थ किपलाचार्य हारा प्रतिपादित 'सांख्यशास्त्र 'है। उसी का उन्नेख इस प्रकरण में, तथा एक बार भगवद्गीता (१८.१३) में भी, किया गया है। परन्तु, इस विशिष्ट अर्थ के सिवा सब प्रकार के तत्त्वज्ञान को भी सामान्यतः 'सांख्य' ही कहने की परिपाटी है; श्रीर इसी 'सांख्य' शब्द में वेदान्तशास्त्र का भी समावेश किया जाता है। 'सांख्य-निष्ठा' श्रयवा 'सांख्ययोग' शब्दों में 'सांख्य' का यही सामान्य अर्थ अभीष्ट है। इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद्गीता में जहाँ (गी. २. ३६; ३. ३; ४. ४, ४; श्रीर १३. २४) 'सांख्य' कहा है, वहाँ सांख्य शब्द का श्रथं केवल कापिल

क्ष The Riddle of the Universe, by Ernst Haeckel, इस अन्य की R. P. A. Cheap reprint आश्वितका ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है।

न्सांख्यमार्गी ही नहीं है; वरन् उसमें, ज्ञात्म-ग्रनात्म-विचार से सब कर्मी का -संन्यास करके ब्रह्मज्ञान में निसम्न रहनेवाले वेदान्तियों का भी समावेश किया गया है। शब्द-शास्त्रज्ञों का कथन है कि 'सांख्य 'शब्द 'सं-ख्या ' धातु से बना है; इसलिये इसका पहला अर्थ 'गिननेवाला ' है, आर कपिल शास्त्र के मूलतत्त्व इने गिने सिर्फ़ पचीस ही हैं; इसिबये उसे 'गिननेवाले ' के अर्थ में यह विशिष्ट ' सांख्य ' नाम दिया गया; अनन्तर फ़िर ' सांख्य ' शब्द का अर्थ बहुत ब्यापक हो गया श्रीर उसमें सब प्रकार के तत्त्वज्ञान का समावेश होने लगा । यही कारण है, कि जब पहले पहले कापिल-भिच्चश्रों को ' सांख्य ' कहने की परिपाटी प्रचलित हो गई. तब वेदान्ती संन्यासियों को भी यही नाम दिया जाने लगा होगा। कुछ भी हो; इस प्रकरण का हमने जान बूक्त कर यह लम्बा चौडा ' कापिल सांख्यशास्त्र ' नाम इसिल्ये रखा है. कि सांख्य शब्द के उक्त श्रर्थ-भेद के कारण कुछ गड़बड न हो । कापिल सांख्यशास्त्र में भी, कणाद के न्यायशास्त्र के समान, सूत्र हैं। परन्तु गौडपादाचार्य या शारीर-भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्य ने इन सूत्रों का आधार अपने अन्थों में नहीं लिया है, इसलिये बहुतेरे विद्वान् समकते हैं, कि ये सूत्र कदा-चित् प्राचीन न हों। ईश्वरकृष्ण की ' सांख्यकारिका ' उक्त सुत्रों से प्राचीन मानी जाती है श्रीर उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गौडपाद ने भाष्य लिखा है। शांकर-भाष्य में भी इसी कारिका के कुछ अवतरण लिये हैं। सन् १७० ईसवी से पहले इस प्रन्थ का जो भाषांतर चीनी भाषा में हुन्ना था वह इस समय उप-चार है कि । ईश्वरकृष्ण ने अपनी 'कारिका ' के अन्त में कहा है कि ' षष्टितन्त्र ' नामक साठ प्रकरणों के एक प्राचीन श्रीर विस्तृत प्रनथ का भावार्थ ( कुछ प्रकरणों को छोड ) सत्तर श्रार्या-पद्यों में इस प्रन्थ में दिया गया है। यह षष्टितंत्र प्रंथ श्रव उपलब्ध नहीं है। इसी लिये इन कारिकाओं के आधार पर ही कापिल सांख्यशास्त्र के मूल सिद्धान्तों का विवेचन हमने यहाँ किया है। महाभारत में सांख्य मत का निर्णय कई अध्यायों में किया गया है। परन्तु उसमें वेदान्त-मतों का भी मिश्रण

<sup>\*</sup> अब बौद्ध प्रन्थों से ईश्वरकृष्ण का बहुत कुछ हाल जाना जा सकता है। बौद्ध पण्डित वसुबंधु का गुरु ईश्वरकृष्ण का समकालीन प्रतिपक्षी था। वसुबन्धु का जो जीवनचित, परमार्थ ने (सन् ई. ४९९-५६९ में) चीनी भाषा में लिखा था वह अब प्रकाशित हुआ है। इससे डाक्टर टककस् ने यह अनुमान किया है, कि ईश्वरकृष्ण का समय सन् ४५० ई० के लगमग है। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, 1905 pp 33-53. परन्तु ज्डाक्टर विन्सेण्ट स्मिथकी राय है कि स्वयं वसुबन्धु का समय ही चौथी सदी में (लगमग २८०-३३०) होना चाहिये; क्योंकि उसके प्रन्थोंका अनुवाद सन ४०४ ईसवी चीनी भाषा में हुआ है। बसुबन्धु का समय इस प्रकार जब पीछे हट जाता है, तब उसी प्रकार ईश्वरकृष्ण का समय भी करीब २०० वर्ष पीछे हटाना पडता है; अर्थात् सन २४० ईसवी के लगभग ईश्वरकृष्ण का समय आ पहुँचता है। 'Vincent Smith's Early History of India. 3rd Ed. p. 328.

हो गया है; इसलिये किपल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये दूसरे प्रन्थों के भी देखने की आवश्यकता होती है। इस काम के लिये उक्क सांख्यकारिका की श्रपेत्ता कोई भी श्रधिक प्राचीन प्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। भगवान् ने भगवद्गीता में कहा है, ' सिद्धानां किपलो मुनिः ' ( गी. १०. २६ )-सिद्धों में कपिल सुनि में हूँ;-इस से कपिल की योग्यता भली भाति सिद्ध होती है। तथापि यह बात मालूम नहीं कि कपिल ऋषि कहाँ श्रीर कब हुए। शांतिपर्व (३४०, ६७) में एक जगह लिखा है कि सनत्क्रमार, सनक, सनंदन, सनत्स्रजात, सन, सनातन श्रीर कपिल ये सातों ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। इन्हें जन्म से ही ज्ञान हो गया था। दूसरे स्थान (शां. २१८) में कपिल के शिष्य श्रासुरि के चेले पञ्चशिख ने जनक को सांख्यशास्त्र का जो उपदेश दिया था उसका उन्नेख है। इसी प्रकार शांतिपर्व (३०१. १०८, १०६) में भीष्म ने कहा है, कि सांख्यों ने सृष्टि-रचना इत्यादि के बारे में एक बार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया है वही " पुराण, इति-हास, अर्थशास्त्र " श्रादि सब में पाया जाता है। वही क्यों; यहाँ तक कहा गया है कि " ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित् सांख्यागतं तच महन्महात्मनू-" श्रर्थात् इस जगत् का सब ज्ञान सांख्यों से ही प्राप्त हुश्रा है ( मभा. शां ३०१. १०६)। यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि वर्तमान समय में पश्चिमी अन्यकार उत्क्रांति-वाद का उपयोग सब जगह कैसे किया करते हैं, तो यह बात श्राश्चर्यजनक नहीं मालूम होगी कि इस देश के निवासियों ने भी उत्क्रांति-वाद की बराबरी के सांख्यशास्त्र का सर्वेत्र कुछ ग्रंशमें स्वीकार किया है। 'गुरुत्वाकर्षण, ' सृष्टिरचना के ' उत्क्रांतितस्व ' क्ष या ' ब्रह्मात्मैक्य ' के समान उदास विचार सैंकड़ों बरसों में ही किसी महात्मा के ध्यान में आया करते हैं। इसिंबये यह बात सामान्यतः सभी देशों के प्रन्थों में पाई जाती है, कि जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक तत्त्व समाज में प्रचलित रहता है, उस के आधार पर ही किसी प्रनथ के विषय का प्रतिपादन किया जाता है।

श्राज कल कापिल सांख्यशास्त्र का श्रम्यास प्रायः लुप्त हो गया है, इसी लिये यह प्रस्तावना करनी पढी। श्रव हम यह देखेगे, कि इस शास्त्र के मुख्य सिद्धान्त कीन से हैं। सांख्यशास्त्र का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस संसार में नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि, श्रून्य से, श्रर्थात् जो पहले था ही नहीं उससे, श्रून्य को छोड श्रीर कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिये यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि उत्पन्न हुई वस्तु में, श्रर्थात् कार्य में, जो गुण देख

<sup>\*</sup> Evolution Theory के अर्थ में 'उत्कान्ति-तत्त्व 'का उपयोग आजकल किया जाता है। इसिछिय हमने भी यहाँ उसी शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु संस्कृत में 'उत्कांति 'शब्द का अर्थ मृत्यु है। इस कारण 'उत्कांति 'के बदले गुण-विकास, गुणोत्कर्ष, या गुणपरिणाम आदि सांख्य-वादियों के शब्दो का उपयोग करना हमारी समझ में अधिक योग्य होगा।

पड़ते हैं वे गुण, जिससे यह वस्तु उत्पन्न हुई है उसमें, ( अर्थात् कारण में ), सूच्म रीति से तो अवश्य होने ही चाहिये (सां. का. ६)। बौद्ध और काणाद यह मानते हैं, कि पदार्थ का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनता है। उदाहरणार्थ, बीज का नाश होने के बाद उससे श्रंकुर श्रीर श्रंकुर का नाश होने के बाद उससे पेड़ होता है। परन्तु सांख्याशास्त्रियों श्रीर वेदान्तियों को यह मत पसंद नहीं है। वे कहते हैं, कि वृत्त के बीज में जो ' द्रव्य ' हैं उनका नाश नहीं होता, किन्तु वही द्रव्य ज़मीन से श्रीर वायु से दूसरे द्रव्यों को खींच लिया करते हैं; श्रीर इसी कारण से बीज को श्रंकुर का नया स्वरूप या श्रवस्था प्राप्त हो जाती है (वेसू. शांभा. २. १. १८)। इसी प्रकार जब लकड़ी जलती है, तब उसके ही राख या धुआँ आदि रूपान्तर हो जाते हैं; लकडी के मूल ' द्रव्यों 'का नाश हो कर धुन्ना नामक कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। छांदोग्योपनिषद् ( ६. २. २ ) में कहा है " कथमसतः सजायेत "-जो है ही नहीं उससे, जो है वह, कैसे प्राप्त हो सकता है ? जगत् के मूल कारण के लिये ' असत् ' शब्द का उपयोग कभी कभी उपनिषदों में किया गया है, ( छां. ३. १६. १; तै. २. ७. १ ); परन्त यहाँ ' असत् ' का अर्थ ' अभाव-नहीं ' नहीं है; किंतु वेदान्तसूत्रों ( २. १. १६. १७) में यह निश्चय किया गया है कि, ' श्रसत् ' शब्द से केवल नामरूपा-त्मक ज्यक्त स्वरूप या अवस्था का अभाव ही विवक्ति है। दुध से ही दही बनता है, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता है, बालू से नहीं; इत्यादि प्रत्यच देखे हुए अनुभवों से भी यही सिद्धान्त प्रगट होता है। यदि हम यह मान कें कि 'कारण' में जो गुण नहीं हैं वे 'कार्य' में स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होते हैं, तो फ़िर हम इसका कारण नहीं बतला सकते कि पानी से दही क्यों नहीं बनता ? सारांश यह है, कि जो मूल में है ही नहीं उससे, अभी जो अस्तित्व में है वह, उत्पन्न नहीं हो सकता। इसिबये सांख्य-वादियों ने यह सिद्धान्त निकाला है, कि किसी कार्य के वर्तमान द्रव्यांश श्रीर गुण मूलकारण में भी किसी न किसी रूप से रहते हैं। इसी सिद्धान्त को 'सत्कार्य-वाद ' कहते हैं। श्रवीचीन पदार्थ-विज्ञान के ज्ञातात्रों ने भी यही सिद्धान्त ढूँढ़ निकाला है, कि पदार्थों के जड़ द्रव्य श्रीर कर्म-शिक्त दोनों सर्वदा मौजूद रहते हैं; किसी पदार्थ के चाहिये जितने रूपान्तर हो जाँय, तो भी श्रंत में सृष्टि के कुल दृज्यांश का श्रीर कर्म-शक्ति का जोड़ हमेशा एक सा बना रहता है। उदाहरणार्थ, जब हम दीपक को जलता देखते हैं तब तेल भी धीरे धीरे कम होता जाता है, श्रौर श्रंत में वह नष्ट हुश्रा सा देख पड़ता है। यद्यपि यह सब तेल जल जाता है, तथापि उसके परमाणुत्रों का बिलकल ही नाश नहीं हो जाता। उन परमाणुत्रों का श्रास्तित्व घुएँ या काजल या श्रन्य सूचम द्रव्यों के रूप में बना रहता है। यदि हम इन सूच्म द्रव्यों को एकत्र करके तौलें तो मालूम होगा कि उनका तौल या वजन, तेल और तेल के जलते समय उसमें भिले हुए वायु के पदार्थों के वज़न के बराबर होता है। अब तो यह भी सिद्ध

11

हो चुका है, कि उक्त नियम कर्म-शिक्त के विषय में भी लगाया जा सकता है। यह बात याद रखनी चाहिये, कि यद्यपि श्राधुनिक पदार्थविज्ञान-शास्त्र का श्रीर सांख्य-शास्त्र का सिद्धान्त देखने में एक ही सा जान पड़ता है, तथापि सांख्य-वादियों का सिद्धान्त केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के ही विषय में --- अर्थात् सिर्फ कार्य-कारण-भाव ही के संबंध में - उपयुक्त होता है। परन्तु, श्रवीचीन पदार्थविज्ञान शास्त्र का सिद्धान्त इससे श्रधिक ब्यापक है। 'कार्य' का कोई भी गुण 'कारण 'के बाहर के गुणों सें उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, किन्तु जब कारण को कार्य का स्वरूप प्राप्त होता है, तब उस कार्य में रहने-वासे द्रव्यांश और कर्म-शक्ति का कुछ भी नाश नहीं होता; पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थात्रों के द्रव्यांश और कर्म-शक्ति के जोड़ का वजन भी सदैव एक ही सा रहता है-न तो वह घटता है श्रीर न बढ़ता है। यह बात अत्यन्त प्रयोग से गणित के द्वारा सिद्ध कर दी गई है। यही उक्त दोनों सिद्धान्त में महत्त्व की विशेषता है। इस प्रकार जब हम विचार करते हैं, तो हमें जान पढ़ता है कि भगवद्गीता के " नासतो विद्यते भाव: "-जो है ही नहीं उसका कभी भी असित्व हो नहीं सकता-इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अध्याय के आरम्भ में दिये गये हैं (गी. २. १६), वे यद्यपि देखने में सत्कार्य-वाद के समान देख पहें तो भी उनकी समता केवल कार्य-कारणात्मक सत्कार्य-वाद की अपेचा अर्वाचीन पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र के सिद्धान्तों के साथ अधिक है। छांदोग्योपनिषद् के उपर्युक्त वचन का भी यही भावार्थ है। सारांश, सत्कार्य वाद का सिद्धान्त वेदान्तियों को मान्य है; परन्तु श्रद्वेत वेदान्तशास्त्र का मत है, कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुण सृष्टि के परे कुछ भी नहीं किया जा सकता; और निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति कैसे देख पड़ती है, इस बात की उपपत्ति और ही प्रकार से लगानी चाहिये। इस वेदान्त-मत का विचार आगे चल कर श्रध्यात्म-प्रकरण में विस्तृत रीति से किया जायगा। इस समय तो हमें सिर्फ़ यही विचार करना है, कि सांख्य-वादियों की पहुँच कहाँ तक है। इसलिये प्रव हम इस बात का विचार करेंगे कि सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त मान कर सांख्यों ने चरत्राचर-शास्त्र में उसका उपयोग कैसे किया है।

सांख्य-मतानुसार जब सत्कार्य-वाद सिद्ध हो जाता है, तब यह मत श्राप ही श्राप गिर जाता है कि दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है। क्योंकि, शून्य से श्रूर्थात् जो कुछ भी नहीं है उससे 'श्रस्तित्व में है वह उत्पन्न नहीं हो सकता। इस बात से यह साफ साफ सिद्ध होता है, कि सृष्टि किसी न किसी पदार्थ से उत्पन्न हुई है; श्रीर, इस समय सृष्टि में जो गुण हमें देख पड़ते हैं वे ही इस मूल पदार्थ में भी होने चाहिये। श्रव यदि हम सृष्टि की श्रोर देखें तो हमें वृत्त, पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना, चांदी, हीरा, जल, वायु हत्यादि श्रनेक पदार्थ देख पड़ते हैं; श्रीर इन सब के रूप तथा गुण भी भिन्न मिन्न हैं। सांख्य-वादियों का सिद्धांत है कि यह भिन्नता या नानात्व श्रादि में, श्र्यांत् मूल पदार्थ में

नहीं है; किंतु मूल में सब वस्तुओं का द्रव्य एक ही है। अर्वाचीन रसायन-शास्त्रज्ञों ने भिन्न भिन्न द्रव्यों का पृथक्करण करके पहले ६२ मूलतत्त्व द्वॅंढ निकाले थे; परन्तु अब पश्चिमी विज्ञानवेत्ताओं ने भी यह निश्चय कर लिया है, कि ये ६२ मूलतत्त्व स्वतंत्र या स्वयंसिद्ध नहीं हैं, किंतु इन सब की जड़ में कोई न कोई एक ही पदार्थ है और उस पदार्थ से ही सूर्य, चंद्र तारागण, पृथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिये अब उक्त सिद्धान्त का अधिक विवेचन आवश्यक नहीं है। जगत् के सब पदार्थों का जो यह मूल द्रव्य है उसे ही सांख्यशास्त्र में "प्रकृति" कहते हैं। प्रकृति का अर्थ "मूल का "है। इस प्रकृति से आगे जो पदार्थ बनते हैं उन्हें " विकृति " अर्थात् मूल द्रव्य के विकार कहते हैं।

परन्तु यद्यपि सब पदार्थों में मूलद्रव्य एक ही है तथापि, यदि इस मूलद्रव्य में गुरा भी एक ही हो तो सत्कार्य-वादानुसार इन एक ही गुरा से अनेक गुर्शों का उत्पन्न होना संभव नहीं है। श्रीर, इधर तो जब हम इस जगत् के पत्थर, मिट्टी पानी, सोना इत्यदि भिन्न भिन्न पदार्थों की श्रोर देखते हैं, तब उनमें भिन्न भिन्न श्रनेक गुण पाये जाते हैं ! इसिलये पहले सब पदार्थीं के गुणों का निरीचण करके सांख्य-वादियों ने इन गुणों के सत्त्व, रज और तम ये तीन भेद या वर्ग कर दिये हैं। इसका कारण यही है, कि जब हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं तब स्वभावतः उसकी दो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ देख पडती हैं;---पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णा-वस्था, श्रीर दूसरी उसके विरुद्ध निकृष्टातस्था । परन्तु, साथ ही साथ निकृष्टावस्था से पूर्णावस्था की श्रोर बढने की उस पदार्थ की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर हुन्ना करती है, यही तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में से शुद्धावस्था या पूर्णा-वस्था को सात्त्विक, निकृष्टावस्था को तामसिक, और प्रवर्तकावस्था को राजसिक कहते हैं। इस प्रकार सांख्य-वादी कहते हैं, कि सत्त्व, रज श्रीर तम तीनों गुण सब पदार्थीं के मूलद्रव्य में अर्थात् प्रकृति में आरम्भ से ही रहा करते हैं। यदि यह कहा जायँ, कि इन तीन गुर्खों ही को प्रकृति कहते हैं, तो अनुचित नहीं होगा। इन नीनों गुर्णों में से प्रत्येक गुर्ण का जोर श्रारम्म में समान या बराबर रहता है, इसी लिये पहले पहल यह प्रकृति साम्यावस्था में रहती है। यह साम्यावस्था जगत् के श्रारम्भ में थी; श्रीर, जगत् का लय हो जाने पर वैसी ही फ़िर हो जायगी। साम्यावस्था में कुछ भी हलचल नहीं होती, सब कुछ साब्ध रहता है। परन्तु जब उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक होने लगते हैं तब प्रवृत्यात्मक रजोगुण के कारण मूल प्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्थ होने लगते हैं, श्रीर सृष्टि का श्रारम्भ होने लगता है। श्रव यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि पहले सत्त्व, रज श्रीर तम ये तीनों गुण साम्यावस्था में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता कैसे हुई है ? इस प्रश्न का सांख्य-वादी यही उत्तर देते हैं, कि यह प्रकृति का मूल धर्म ही है ( सां-का. ६१)। यद्यपि प्रकृति जड़ है, तथापि वह त्राप ही त्राप व्यवहार करती रहती है। इन तीनों गुर्यों में से सत्त्वगुर्य का लक्षण ज्ञान अर्थात् जानना और

तमोगुण का लच्चण श्रज्ञानता है। रजोगुण बुरे या भले कार्य का प्रवर्तक है। ये तीनों गुर्ण कभी श्रलग श्रलग नहीं रह सकते । सब पदार्थों में सत्त्व, रज श्रीर तम तीनों का मिश्रण रहता ही है, श्रौर यह मिश्रण हमेशा इन तीनों की परस्पर न्यूना-धिकता से हुआ करता है; इसलिये यद्यपि मुलद्रव्य एक ही है तो भी गुण-भेद के कारण एक मूलद्रव्य के ही सोना, लोहा, मिट्टी, जल, त्राकाश, मनुष्य का शरीर इत्यादि भिन्न भिन्न अनेक विकार हो जाते हैं। जिसे हम सास्विक गुण का पदार्थ कहते हैं उसमें, रज श्रीर तम की श्रपेत्ता, सत्त्वगुख का जोर या परिमाख श्रधिक रहता है; इस कारण उस पदार्थ में हमेशा रहनेवाले रज श्रौर तम दोनों गुण दब जाते है श्रोर वे हमें देख नहीं पड़ते। वस्तुतः सत्त्व, रज श्रोर तम तीनों गुण, अन्य पदार्था के समान, सात्त्विक पदार्थ में भी विद्यान रहते है। केवल सत्त्वगुण का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोगुण का, कोई पदार्थ ही नहीं है। प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुणों का रगड़ा-मगड़ा चला ही करता है; श्रीर, इस मगड़े में जो गुरा प्रबल हो जाता है उसी के श्रनुसार हम प्रत्येक पदार्थ को सात्त्रिक, राजस या तामस कहा करते हैं ( सां. का. १२; मभा. श्रश्व-श्रनुगीता-३६, और शां. ३०४)। उदाहरणार्थ, अपने शरीर में जब रज और तम गुणों पर सत्त्व का प्रभाव जम जाता है तब श्रपने श्रंतःकरण मे ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य का परिचय होने लगता है, श्रौर चित्तवृत्ति शांत हो जाती है। इस समय यह नहीं समकता चाहिये कि अपने शरीर में रजोगुण श्रीर तमोगुण बिलकुल हैं ही नहीं, बर्लिक वे सत्त्वगुण के प्रभाव से दब जाते है, इसिलये उनका कुछ श्रधिकार चलने नहीं पाता (गी. १४. १०)। यदि सत्त्व के वदले रजोगुण प्रवल हो जाय, तो श्रंतःकरण में लोभ जागृत हो जाता है, इच्छा बढने लगती है, श्रीर वह हमे श्रनेक कामों में प्रवृत्त करती है। इसी प्रकार जब सत्त्व श्रीर रज की श्रपेचा तमी-गुग प्रवल हो जाता है तब निद्रा, त्रालस्य, स्मृतिअंश इत्यादि दोष शरीर में उत्पन्न हो जाते है। तात्पर्य यह है, कि इस जगत् के पदार्थीं में सोना, लोहा, पारा इत्यादि जो अनेकता या भिन्नता देख पड़ती है वह प्रकृति के सत्त्व, रज और तम इन तीन गुर्णों की ही परस्पर न्यूनाधिकता का फल है। मूल प्रकृति यद्यपि एक ही है तो भी जानना चाहिये, कि यह अनेकता या भिन्नता कैसे उत्पन्न हो जाती है। बस इसी विचार को ' विज्ञान ' कहते हैं। इसी मे सब आधिभौतिक शास्त्रों का भी समावेश हो जाता है। उदाहरखार्थ, रसायनशास्त्र, विद्युत्शास्त्र, पदार्थविज्ञान-शास्त्र, सब विविध-ज्ञान या विज्ञान ही हैं।

साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति को सांख्यशास्त्र में 'अन्यक्त' अर्थात् इंद्रियों को गोचर न होनेवाली कहा है। इस प्रकृति के सत्त्व, रज और तम इन तीन गुर्णों की परस्पर न्यूनाधिकता के कारण जो अनेक पदार्थ हमारी इंद्रियों को गोचर होते हैं, अर्थात् जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं या स्पर्श करते हैं, उन्हें सांख्यशास्त्र में 'न्यक्त' कहा है। स्मरण रहे, कि जो पदार्थ हमारी इंद्रियों

को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हैं वे सब 'ब्यक्न 'कहलाते हैं; चाहे फिर वे पदार्थ -ग्रपनी श्राकृति के कारण, रूप के कारण, गंध के कारण, या किसी श्रन्य गुण के कारण व्यक्त होते हों। व्यक्त पदार्थ अनेक हैं। उनमें से कुछ, जैसे पत्थर, पेड़, पशु इत्यादि स्थूल कहलाते हैं; श्रीर कुछ, जैसे मन, बुद्धि, श्राकाश इत्यादि ( यद्यपि ये इंद्रिय-गोचर अर्थात् व्यक्त हैं ) तथापि सूचम कहलाते हैं । यहां ' सूचम ' से छोटे का मतलब नहीं है; क्योंकि श्राकाश यद्यपि सूचम है तथापि वह सारे जगत् में सर्वत्र ज्यास है। इसलिये, सूच्म शब्द से ' स्थूल के विरुद्ध ' या वायु से भी अधिक महीन, यही अर्थ लेना चाहिये। 'स्थूल ' और 'सूचम ' शब्दों से किसी वस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान होता है; श्रीर ' ब्यक्र ' एवं ' श्रव्यक्त ' शब्दों से हमें यह बोध होता है, कि उस वस्त का प्रत्यच ज्ञान हमें हो सकता है या नहीं। म्रतएव भिन्न भिन्न पदार्थों में से (चाहे वे दोनों सूच्म हों तो भी ) एक व्यक्त श्रीर दूसरा श्रव्यक्त हो सकता है। उदाहरखार्थ, यद्यपि हवा सूचम है तथापि हमारी स्परोनिद्रय को उसका ज्ञान होता है, इसलिये उसे व्यक्त कहते हैं; और सब पदार्थों की मूल प्रकृति ( या मूल द्रव्य ) वायु से भी अत्यंत सूचम है और उसका ज्ञान हमारी किसी इंद्रिय को नहीं होता, इसिल्ये उसे भ्रव्यक्त कहते हैं। श्रव, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि इस प्रकृति का ज्ञान किसी भी इंद्रिय को नहीं होता, तो उसका श्रस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण है ? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य-वादी इस प्रकार देते हैं, कि अनेक व्यक्त पदार्थों के अवलोकन से सत्कार्य-वाद के अनुसार यही अनुमान सिद्ध होता है, कि इन सब पदार्थों का मूल रूप ( प्रकृति ) यद्यपि इंद्रियों को अत्यत्त गोचर न हों, तथापि उसका श्रस्तित्व सूचम रूप से अवश्य होना ही चाहिये (सां. का. म)। वेदान्तियों ने भी ब्रह्म का श्रिस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार किया है (कठ. ६. १२, १३ पर शांकरभाष्य देखो )। यदि हम प्रकृति को इस प्रकार अत्यंत सूच्म और अन्यक मान लें, तो नैय्यायिकों के परमाखु वाद की जड़ ही उखड़ जाती है: क्योंकि परमाख़ यद्यपि अन्यक्त और असंख्य हो सकते हैं, तथापि प्रत्येक परमाशु के स्वतंत्र व्यक्ति या अवयव हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है, कि दो परमाणुओं के बीच में कौन सा पदार्थ है ? इसी कारण सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है कि, प्रकृति में परमा गुरूप अवयव-भेद नहीं है; किंतु वह सदैव एक से एक लगी हुई, बीच में थोड़ा भी अंतर न छोड़ती हुई, एक ही समान है; अथवा यों कहिय कि वह अञ्यक्त ( अर्थात् इंद्रियों को गोचर न होनेवाले ) और निरवयव रूप से निरंतर और सर्वत्र है। परब्रह्म का वर्णन करते हुए दासबोध (२०.२.३) में श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं " जिधर देखिये उधर ही वह श्रपार है, उसका किसी स्रोर पार नहीं है। वह एक ही प्रकार का स्रोर स्वतंत्र है, उसमें द्वैत ( या स्रोर कुछ ) नहीं है &। " सांख्यवादियों की ' प्रकृति ' के विषय में भी यही

<sup>🕸</sup> हिन्दी-दासबोध, पृ. ४८१ ( चित्रशाला, पूना )।

वर्णन उपयुक्त हो सकता है । त्रिगुणात्मक प्रकृति श्रव्यक्त, स्वयंभू श्रीर एक ही प्रकार की है; श्रीर चारों श्रीर निरंतर ज्याप्त है। श्राकाश, वायु श्रादि भेद पीछे से हुए, श्रीर यद्यपि वे सूचम हैं तथापि न्यक हैं; श्रीर इन सब की मूल प्रकृति एक ही सी तथा सर्वव्यापी श्रीर श्रव्यक्त है। स्मरण रहे, कि वेदान्तियों के ' परब्रह्म ' में श्रीर सांख्य-वादियों की ' प्रकृति ' में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर है। इसका कारण यह है, कि परब्रह्म चैतन्यरूप श्रीर निर्गुण है; परंतु प्रकृति ज़ड़रूप श्रीर सत्त्वरज-तमोमयी अर्थात् सरुण है। इस विषय पर अधिक विचार आगे किया जायगा। यहाँ सिर्फ़ यही विचार करना है कि सांख्य-वादियों का मत क्या है। जब हम इस प्रकार 'सूचम ' श्रीर स्थूल, ' ' व्यक्त ' श्रीर ' श्रव्यक्त 'शब्दों का श्रर्थ समझ लगे तब कहना पड़ेगा कि सृष्टि के श्रारम्भ में प्रत्येक पदार्थ सूच्म श्रीर श्रव्यक्त प्रकृति के रूप से रहता है, फिर वह (चाहे सूचम हो या स्थूल हो) ज्यक अर्थात् इन्द्रिय गोचर होता है, श्रीर जब प्रलय काल में इस व्यक्त स्वरूप का नाश होता है, तब फ़िर वह पदार्थ अन्यक्त प्रकृति में मिलकर अन्यक्त हो जाता है। गीता में भी यही मत देख पड़ता है (गी. २. २८ श्रीर ८. १८)। सांख्यशास्त्र में इस श्रव्यक्त प्रकृति ही को ' अत्तर ' भी कहते हैं, श्रीर प्रकृति से होनेवाले सब पदार्थीं को ' चर ' कहते हैं। यहाँ ' चर ' शब्द का अर्थ, सम्पूर्ण नाश नहीं है, किन्तु सिर्फ़ ज्यक्त स्वरूप का नाश ही अपेचित है । प्रकृति के और भी अनेक नाम हैं: जैसे प्रधान, गुण-क्रोभिणी, बहुधानक, प्रसव-धर्मिणी इत्यादि । सृष्टि के सब पदार्थी का मुख्य मूल होने के कारण उसे (प्रकृति को) प्रधान कहते हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्था का भंग स्वयं श्राप ही करती है, इसलिये उसे गुण-चोभिणी कहते है । गुणत्रयरूपी पदार्थ-भेद के बीज प्रकृति में हैं इसिलये उसे बहुधानक कहते हैं, श्रीर, प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसिलये उसे प्रसव-धर्मिणी कहते हैं। इस प्रकृति ही को वेदान्तशास्त्र में ' माया ' अर्थात् मायिक दिखावा कहते हैं।

सृष्टि के सब पढ़ार्थों को 'क्यक्र' श्रीर ' श्रव्यक्त 'या 'चर 'श्रीर ' श्रचर ' इन दो विभागों में बाँटने के बाद, श्रब यह सोचना चाहिये कि, चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार में नता। गये श्रात्मा, मन, बुद्धि, श्रहंकार श्रीर इंद्रियों को सांख्य-मत के श्रनुसार, किस विभाग या वर्ग में रखना चाहिये। चेत्र श्रीर इंद्रियाँ तो जड़ ही हैं, इस कारण उन का समावेश व्यक्त पदार्थों में हो सकता है; परन्तु मन, श्रहंकार, बुद्धि श्रीर विशेष करके श्रात्मा के विषय में क्या कहा जा सकता है ? यूरोप के वर्तमान समय के प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ हेकेल ने श्रपने प्रन्थ में लिखा है, कि मन, बुद्धि, श्रहंकार श्रीर श्रात्मा ये सब शरीर के धर्म ही हैं। उदाहरणार्थ, हम देखते हैं कि जब मनुष्य का मास्तिष्क विगड़ जाता है तब उसकी स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है, श्रीर वह पागल भी हो जाता है। इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मस्तिष्क का कोई भाग बिगड़ ज़ाता है, तब भी इस माग की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। सारांश यह है, कि मनोधर्म भी जड़ मस्तिष्क के ही गुण हैं; श्रतएव ये जड़ वस्तु से

कभी श्रवाग नहीं किये जा सकते, श्रीर इसी विये मस्तिष्क के साथ साथ मनोधर्म श्रीर श्रात्मा को भी ' ब्यक्त ' पदार्थों के वर्ग में शामिल करना चाहिये। यदि यह जब्-वाद माना लिया जाय, तो ग्रंत में केवल ग्रव्यक्त ग्रौर जब् प्रकृति ही शेष रह जाती है; क्योंकि सब ब्यक्त पदार्थ इस मूल अब्यक्त प्रकृति से ही बने हैं। ऐसी अवस्था में प्रकृति के सिवा जगत् का कर्त्ता या उत्पादक दूसरा कोई भी नहीं हो सकता । तब तो यही कहना होगा, कि मूल प्रकृति की शक्ति धीरे धीरे बढती गई, श्रौर अन्त में उसी को चैतन्य या श्रात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया! सत्कार्य-वाद के समान, इस मूल प्रकृति के कुछ क़ायदे या नियम बने हुए हैं; श्रीर उन्हीं नियमों के अनुसार सब जगत , और साथ ही साथ मनुष्य भी कैदी के समान बर्ताव किया करता है! जड़-प्रकृति के सिवा आत्मा कोई भिन्न वस्त है ही नहीं, तब कहना नहीं होगा कि आत्मा न तो अविनाशी है और न स्वतंत्र। तब मोत्त या मुक्ति की श्रावश्यकता ही क्या है ? प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता है, कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार अमुक काम कर लूंगा; परन्तु वह सब केवल अम है! प्रकृति जिस श्रोर खींचेगी उसी श्रोर मनुष्य को सुकना पड़ेगा! श्रथवा किसी कवि के अर्थानुसार कहना चाहिये, कि " यह सारा विश्व एक बहुत बड़ा कारागार है. प्राणिमात्र क़ैदी हैं और पदार्थों के गुण-धर्म बेड़ियाँ हैं-इन बेड़ियों को कोई तोड़ नहीं सकता।" बस, यही हेकेल के मत का सारांश है। उसके मतानुसार सारी सृष्टि का मूल कारण एक जड़ और अब्यक्त प्रकृति ही है। इसिलिये उसने अपने सिद्धान्त को सिर्फ़ 8 " श्रद्धेत " कहा है ! परंतु यह श्रद्धेत जड़मूलक है, श्रर्थात् श्रकेली जड़ प्रकृति में ही सब बातों का समावेश करता है; इस कारण हम इसे जड़ाहैत या आधिभौतिक-शाखाहैत कहेंगे।

हमारे सांख्यशास्त्रकार इस जड़ाद्देत को नहीं मानते। वे कहते हैं, कि मन, बुद्धि श्रोर श्रहंकार पंचभूतात्मक जड़-प्रकृति ही के धर्म हैं, श्रोर सांख्यशास्त्र में भी यही लिखा है, कि अन्यक्र-प्रकृति से ही बुद्धि, श्रहंकार इत्यादि गुण क्रम क्रम से उत्पन्न होते जाते हैं। परन्तु उनका कथन है कि, जड़ प्रकृति से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती; इतना ही नहीं, वरन् जिस प्रकार कोई मनुष्य श्रपने ही कंधों पर बैठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला जब तक प्रकृति से भिन्न न हो तब तक वह "में यह जानता हूँ—वह जानता हूँ" इत्यादि भाषा-व्यवहार का उपयोग कर ही नहीं सकता। श्रोर इस जगत् के व्यवहारों की श्रोर देखने से तो सब लोगों का यही अनुभव जान पड़ता है, कि 'मैं जो कुछ देखता हूँ, या जानता हूँ, वह मुक्त से भिन्न है । इसलिये सांख्यशास्त्रवालों ने कहा है, कि ज्ञाता श्रीर ज्ञेय, देखनेवाले श्रीर देखने की वस्तु या प्रकृति को देखने

<sup>\*</sup> हेकेल का मूलशब्द Monism है। और इस विषय पर उसने स्वतन्त्र प्रनथ भी लिखा है।

गी. र. २१-२२

चाला श्रौर जड़ प्रकृति, इन दोनों बातों को मूल से ही पृथक् पृथक् मानना चाहिये ( सां. का. १७ )। पिछले प्रकरण में जिसे चेत्रज्ञ या त्रात्मा कहा है, वही यह देखनेवाला, जाता या उपभोग करनेवाला है; श्रीर इसे ही सांख्यशास्त्र में 'पुरुष ' या ' ज्ञ ' ( ज्ञाता ) कहते हैं। यह ज्ञाता प्रकृति से भिन्न है, इस कारण निसर्ग से ही प्रकृति के तीनों (सत्त्व, रज और तम) गुणों के परे रहता है, अर्थात् यह निर्विकार श्रीर निर्गुण है, श्रीर जानने या देखने के सिवा कुछ भी नहीं करता। इससे यह भी मालूम हो जाता है, कि जगत् में जो घटनाएँ होती रहती हैं वे सब प्रकृति ही के खेल हैं। सारांश यह है, कि प्रकृति श्रचेतन या जड़ है श्रीर पुरुष सचेतन है; प्रकृति सब काम किया करती है और पुरुष उदासीन या अकर्ता है; प्रकृति त्रिगुणात्मक है और पुरुष निर्गुण है; प्रकृति श्रंधी है पुरुष साची है। इस प्रकार इस सृष्टि में यही दो भिन्न भिन्न तत्त्व अनादिसिद्ध, स्वतंत्र और स्वयंभू हैं, यही सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है। इस बात को ध्यान में रख करके ही भगवद्गीता में पहले कहा गया है, कि "प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धचनादी उभाविप " ---प्रकृति त्रीर पुरुष दोनों स्रनादि हैं (गी. १३. ११); इसके बाद उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है " कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते " अर्थात् देह श्रीर इंद्रियों का व्यापार प्रकृति करती है; श्रीर " पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुव्यते "-- प्रर्थात् पुरुष सुख-दुःखों का उपभोग करने के लिये, कारण है। यद्यपि गीता में भी प्रकृति श्रीर पुरुष श्रनादि माने गये हैं, तथापि यह बात ध्यान में रखनी चाहिये, कि सांख्य-वादियों के समान, गीता में ये दोनों तस्व स्वतंत्र या स्वयंभू नहीं माने गये हैं। कारण यह है, कि गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रकृति को अपनी ' माया ' कहा है ( गी. ७. १४, १४. ३. ), और पुरुष के विषय में भी यही कहा है कि " ममैवांशो जीवलोके " (गी. १४. ७) अर्थात् वह भी मेरा श्रंश है। इससे मालूम हो जाता है, कि गीता सांख्यशास्त्र से भी श्रागे बढ गई है। परंतु श्रभी इस बात की श्रोर ध्यान न दे कर हम देखेंगे कि सांख्यशास्त्र क्या कहता है।

सांख्यशास्त्र के श्रनुसार सृष्टि के सब पदार्थों के तीन वर्ग होते हैं। पहला श्रव्यक्त ( प्रकृति मूल ), दूसरा व्यक्त ( प्रकृति के विकार ), श्रीर तीसरा पुरुष श्र्यांत् ज्ञ। परंतु इनमें से प्रलय काल के समय व्यक्त पदार्थों का स्वरूप नष्ट हो जाता है; इसलिये श्रव मूल में केवल प्रकृति श्रीर पुरुष दो ही तस्व शेष रह जाते हैं। ये दोनों मूल तस्त्व, सांख्य-वादियों के मतानुसार श्रनादि श्रीर स्वयंभू हैं; इसलिये सांख्यों को द्वैत-वादी ( दो मूल तस्त्व माननेवाले ) कहते हैं। वे लोग प्रकृति श्रीर पुरुष के पर ईश्वर, काल, स्वभाव या श्रन्य किसी भी मूल तस्त्व को नहीं मानते \*।

<sup>\*</sup> ईश्वरकृष्ण कट्टर निरीश्वरवादी था। उसने अपनी सांख्यकारिका की अंतिम उप-संहारात्मक तीन आयीओं में कहा है, कि मूल विषय पर ७० आयीएँ थीं। परंतु कोलब्रुक

इसका कारण यह है, कि सगुण ईश्वर, काल और स्वभाव, ये सब व्यक्त होने के कारण प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदार्थों में ही शामिल हैं; श्रीर, यदि ईश्वर को निर्गुण मानें, तो सत्कार्य-वादानुसार निर्गुण मूल तत्त्व से त्रिगुणात्मक प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिये, उन्होंने यह निश्चित सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति और पुरुष को छोड़ कर इस सृष्टि का और कोई तीसरा मूल कारण नहीं है। इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही मूल तत्त्व निश्चित कर लिये. तब उन्हों ने अपने मत के अनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया है, कि इन दोनों मूल तत्त्वों से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। वे कहते हैं, कि यद्यपि निर्गुण पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता, तथापि जब प्रकृति के साथ उसका संयौंग होता है तब. जिस प्रकार गाय अपने बछडे के लिये दूध देती है, या लोहचंबक पास होने से लोहे में आकर्षण-शक्ति आजाती है, उसी प्रकार मूल अन्यक्त प्रकृति अपने गुर्खों ( सूचम और स्थूल ) का व्यक्त फैलाव पुरुष के सामने फैलाने लगती है ( सां. का ४७ )। यद्यपि पुरुष सचेतन श्रीर ज्ञाता है, तथापि और विल्सन के अनुवाद के साथ, बंबई में, श्रीयत तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है उसमें मूळ विषय पर केवल ६९ आर्याएँ हैं। इसलिये विल्सन साहब ने अपने अनुवाद में यह संदेह प्रगट किया है, कि ७० वीं आर्या कौन सी है। परन्तु वह आर्या उनको नहीं मिली और उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ। हमारी मत है, कि यह आयी वर्तमान ६१ वीं आर्यी के आगे होगी। कारण यह है कि ६१ वीं आर्यापर गौडपादाचार्य का जो भाष्य है वह कुछ एक ही आर्या पर नहीं है, किंतु दो आर्याओं पर है । और, यदि इस भाष्य के प्रतीक पदों को लेकर आर्या बनाई जाय तो वह इस प्रकार होगी:-

> कारणमीश्वरमेके ब्रुवते कालं परे स्वभावं वा। प्रजाः कथं निर्गुणता व्यक्तः कालः स्वभावश्व॥

यह आर्या पिछले और अगले संदर्भ ( अर्थ या भाव ) से ठीक ठीक मिलती भी है। इस आर्या में निरीक्षर मत का प्रतिपादन है; इसिलये जान पडता है, कि किसी ने इसे पीछे से निकाल डाला होगा। परन्तु इस आर्या का शोधन करनेवाला मनुष्य इसका भाष्य भी निकाल डालना भूल गया; इसिलये अब हम इस आर्या का ठीक ठीक पता लगा सकते हैं और इसी से उस मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिये। श्वेताश्वतरोप-निषद के छठवें अध्याय के पहले मंत्र से प्रगट होता है, कि प्राचीन समय में, कुछ लोक स्वभाव और काल को, और वेदान्ती तो उसके भी आगे बढ कर ईश्वर को, जगत का मूल कारण मानते थे,। वह मंत्र यह हैं.—

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्ममानाः ।
देवस्यैषा महिमा तु लोके येनेदं आम्यते ब्रह्मचक्रम् ॥
'परन्तु ईश्वरकृष्ण ने उपर्युक्त आर्या को वर्तमान ६१ वीं आर्या के बाद सिर्फ़ यह बत ल'ने के लिये ही रखा है, कि ये तीनों मूल कारण (अर्थात् स्वभाव, काल और ईश्वर ) सांख्यवादियों को मान्य नहीं हैं।

केवल अर्थात् निर्गुण होने के कारण स्वयं कर्म करने के कोई साधन उसके पास नहीं हैं; श्रौर प्रकृति यद्यपि काम करनेवाली है, तथापि जड़ या श्रचेतन होने के कारण वह नहीं जानती, कि क्या करना चाहिये। इस प्रकार क्रांड़ श्रीर श्रंधे की वह जोड़ी है; जैसे अंधे के कंधे पर लॅगडा बैठे और वे दोनों एक दूसरे की सहायत से मार्ग चलने लगें, वैसी ही अचेतन प्रकृति और सचेतन पुरुष का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य त्रारम्भ हो जाते हैं (सां. का. २१)। श्रीर जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेचकों के मनोरंजनार्थ एक ही नटी, कभी एक तो कभी दूसरा ही स्वाँग बना कर नाचती रहती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के लिये ( पुरुषार्थ के लिये ), यद्यपि पुरुष कुछ भी पारितोषिक नहीं देता तो भी, यह प्रकृति सत्त्व-रज-तम गुर्णों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारण करके उसके सामने लगातार नाचती रहती है (सां. का. ४६)। प्रकृति के इस नाच को देख कर, मोह से भूल जाने के कारण, या वृथाभिमान के कारण, जब तक पुरुष इस प्रकृति के कर्तृत्व को स्वयं अपना ही कर्तृत्व मानता रहता है, और जब तक वह सुख-दु:ख के काल में स्वयं अपने को फॅसा रखता है, तब तक उसे मोच या मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती (गी. ३. २७)। परन्तु जिस समय पुरुष को यह ज्ञान हो जाय, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति भिन्न है श्रीर मैं भिन्न हूं, उस समय वह मुक्क ही है (गी. १३. २६, ३०; १४, २०); क्योंकि, यथार्थ में पुरुष न तो कर्ती है श्रीर न बंधा ही है-वह तो स्वतंत्र श्रीर निसर्गतः केवल या श्रकत्ती है। जो कुछ होता जाता है वह सब प्रकृति ही का खेल है। यहाँ तक कि मन श्रीर बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार हैं, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है वह भी प्रकृति के कार्य का ही फल है। यह ज्ञान तीन प्रकार का होता है; जैसे सात्त्वक, राजस श्रौर तामंस (गी. १८. २०-२२)। जब बुद्धि को सास्विक ज्ञान प्राप्त होता है तब पुरुष को यह मालूम होने लगता है, कि मैं प्रकृति से भिन्न हूं। सत्त्व-रज-तमोगुण प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष निर्गुण है श्रीर विगुणात्मक प्रकृति. उसका दर्पण है ( मभा. शां. २०४. =)। जब यह दर्पण स्वच्छ या निर्मल हो जाता है, अर्थात् जब अपनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का विकार है, सात्त्विक हो जाती है, तब इस निर्मल दर्पण मे पुरुष को अपना सात्त्विक खरूप दीखने लगता है, और उसे यह बोध हो जाता है, कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ। उस समय यह प्रकृति लजित हो कर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फैलाना बंद कर देती है। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब पुरुष सब पाशों या जालों से मुक्त हो कर श्रपने स्वाभाविक कैवल्य पद को पहुँच जाता है। 'कैवल्य' शब्द का अर्थ है केवलता, अकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरुष के इस नैसर्गिक या स्वामाविक स्थिति को हाँ सांख्यशास्त्र मे मोत्त ( मुक्ति या छुटकारा ) कहते हैं। इस ब्यवस्था के विषय में सांख्य-वादियों ने एक बहुत ही नाजुक प्रश्न का विचार उपस्थित किया है। उनका प्रश्न है, कि पुरुष प्रकृति को छोड देता है, या प्रकृति

पुरुष को छोड़ देती है ? कुछ लोगों की समम में यह प्रश्न वैसा ही निरर्थक अतीत होगा, जैसा यह प्रश्न कि दुलह के लिये दुलहिन ऊँची है या दुलहिन के लिये दुलहा ठिंगना है। क्योंकि, जब दो वस्तुत्रों का एक दूसरे से वियोग होता है तब हम देखते हैं, कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती हैं; इसलिये ऐसे प्रश्न का विचार करने से कुछ लाभ नहीं है, कि किसने किसको छोड़ दिया; परन्तु, कुछ अधिक सोचने पर मालूम हो जायगा कि सांख्य-वादियों का उक्त प्रश्न, उनकी दृष्टि से अयोग्य नहीं हैं। सांख्यशास्त्र के अनुसार 'पुरुष' निर्गुण, अकर्त्ता श्रीर उदासीन है, इसलिये तत्त्व-दृष्टि से " छोड़ना " या " पकड़ना " कियाश्रों का कर्त्ता पुरुष नहीं हो सकता (गी. १३. ३१, ३२)। इसलिये सांख्य-वादी कहते हैं, कि प्रकृति ही 'पुरुष 'को छोड़ दिया करती है, अर्थात् वही 'पुरुष' से अपना झुटकारा या मुक्ति कर लेती है, क्योंकि कर्तृत्व-धर्म ' प्रकृति ' ही का है (सां. का. ६२ और गी. १३. ३४)। सारांश यह है, कि मुक्ति नाम की ऐसी कोई निराली अवस्था नहीं है जो ' पुरुष ' को कहीं बाहर से प्राप्त हो जाती हो; अथवा यह कहिये कि वह ' पुरुष' की मूल और स्वामाविक स्थिति से कोई भिन्न स्थित भी नहीं है। प्रकृति और पुरुष में वैसा ही संबंध है, जैसा कि घास के बाहरी छिलके और अंदर के गूदे में रहता है, या जैसा पानी और उसमें रहने-वाली मछली में। सामान्य पुरुष प्रकृति के गुर्खों से मोहित हो जाते हैं, श्रीर श्रपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को पहचान नहीं सकते, इसी कारण वे संचार-चक में फॅसे रहते हैं। परन्तु जो इस भिन्नता को पहचान लेता है, वह मुक्त ही है। महाभारत (शां.१६४.४८,२४८.११; श्रीर ३०६-३०८) में लिखा है कि ऐसे ही पुरुष को "ज्ञाता" या "बुद्ध" श्रीर "कृतकृत्य " कहते हैं । गीता के इस वचन "एतद् बुध्हा बुद्धिमान् स्यात्" (गी. १४.२०) में बुद्धिमान् शब्द का भी यही अर्थ है। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से मोच का सचा स्वरूप भी यही है (वे. सू. शां भा. १. १४)। परन्तु सांख्यवादिकों की श्रपेचा श्रद्वेत वेदान्तियों का विशेष कथन यह है कि त्रात्मा मूल ही में परब्रह्मस्वरूप है, श्रीर जब वह श्रपने मूल स्वरूप को अर्थात् परब्रह्म को पहचान लेता है तब वही उसकी मुक्ति है। वे लोग वह कारण नहीं बतलाते कि पुरुष निसर्गतः 'केवल 'है। सांख्य श्रीर वेदान्त का यह भेद श्रगले प्रकरण में स्पष्ट रीति से बतलाया जायगा।

यद्यपि अद्वैत वेदान्तियों को सांख्य-वादियों की यह बात मान्य है कि पुरुष (आत्मा) निर्गुण, उदासीन और अकर्ता है; तथापि वे लोग सांख्यशास्त्र की 'पुरुष'—सम्बन्धी इस दूसरी कल्पना को नहीं मानते कि एक ही प्रकृति को देखने-वाले (साथी) स्वतंत्र पुरुष मूल में ही असंख्य हैं (गी. ८. ४;१३.२०-२२; मभा. शां. ३४१; और वेसू. शांभा. २. ११ देखों)। वेदान्तियों का कहना है, कि उपाधिभेद के कारण सब जीव भिन्न भिन्न मालूम होते हैं, परन्तु वस्तुतः सब ब्रह्म ही है। सांख्य-वादियों का मत है, कि जब हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म,

मृत्यु और जीवन अलग अलग हैं, और जब इस जगत् में हम यह भेद पाते हैं कि कोई सुखी है तो कोई दुःखी है, तब मानना पड़ता है कि प्रत्येक आत्मा या पुरुष मूल से ही भिन्न है और उनकी संख्या भी अनंत है (सां का. १८)। केवल प्रकृति श्रीर पुरुष ही सब सृष्टि के मूलतत्त्व हैं सही; परन्तु उनमें से पुरुष शब्द में सांख्य-वादियों के मतानुसार ' श्रसंख्य पुरुषों के समुदाय ' का समावेश होता है। इन असंख्य पुरुषों के और त्रिगुणात्मक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवहार हो रहा है। प्रत्येक पुरुष श्रीर प्रकृति का जब संयोग होता है, तब प्रकृति श्रपने गुर्यों का जाला उस पुरुष के सामने फैलाती है और पुरुष उसका उपभीग करता रहता है। ऐसा होते होते जिस पुरुष के चारों ओर की प्रकृति के खेल सान्विक हो जाते हैं, उस पुरुष को ही (सब पुरुषों को नहीं)सचा ज्ञान प्राप्त होता है; श्रीर उस पुरुष के लिये ही, प्रकृति के सब खेल बंद हो जाते हैं; एवं वह अपने मूल तथा कैवल्य पद को पहुँच जाता है। परन्तु यद्यपि उस पुरुष को मोच मिल गया, तो भी शेष सब पुरुषों को संसार में फॅसे ही रहना पड़ता है। कदाचित कोई यह समर्से, कि ज्योंही युरुष इस प्रकार कैवल्य पद को पहुँच जाता है, त्योंही वह एकदम प्रकृति के जाले से छुट जाता होगा; परन्तु सांख्य-मत के श्रनुसार यह समभ गलत है। देह श्रीर इन्द्रियरूपी प्रकृति के विकार उस मनुष्य की मृत्यु तक उसे नहीं छोड़ते । सांख्य-वादी इसका यह कारण बतलाते हैं, कि "जिस प्रकार कुम्हार का पहिया, घडा बन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संस्कार के कारण कुछ देर तक वूमता ही रहता है, उसी प्रकार कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाने पर भी इस मनुष्य का शरीर कुछ समय तक शेष रहता है " (सां. का. ६७)। तथापि उस शरीर से, कैवल्य पद पर आरूड होनेवाले पुरुष को कुछ भी अडचन या सुख-दुःख की बाधा नहीं होती। क्योंकि, यह शरीर जड प्रकृति का विकार होने के कारण स्वयं जड़ ही है, इसिलये इसे सुख-दुःख दोनों समान ही हैं, श्रीर यदि यह कहा जायँ कि पुरुष को सुख-दुःख की बाधा होती है तो यह भी ठीक नहीं; क्यों कि उसे मालूम है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, सब कर्तृत्व प्रकृति का है, मेरा नहीं। ऐसी श्रवस्था में प्रकृति के मनमाने खेल हुत्रा करते हैं; परन्तु उसे सुख-दु:ख नहीं होता और वह सदा उदासीन ही रहता है। जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों से छूट कर यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, वह जन्म-मरण से छुटी नहीं पा सकता; चाहे वह सत्त्वगुण के उत्कर्ष के कारण देवयोनि में जन्म लें, या रजोगुण के उत्कर्ष के कारण मानव-योनि मे जन्म लें, या तमोगुण की अबलता के कारण पशु-कोटि में जन्म लें (सां. का. ४४, ४४)। जन्म-मरण-रूपी चक्र के ये फल, प्रत्येक मनुष्य को, उसके चारों त्रोर की प्रकृति त्रार्थात् उसकी बुद्धि के सत्त्व-रज-तम गुर्यों के उत्कर्ष-श्रपकर्ष के कारण प्राप्त हुत्रा करते हैं। गीता में भी कहा है, कि " उर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः " सात्त्विक वृत्ति के पुरुष स्वर्ग को जाते हैं श्रीर तामस पुरुषों को अधोगति प्राप्त होती है (गी. १४ १८)। परन्तु स्वर्गादि फल अनित्य हैं।

जिसे जन्म-मरण से छुटी पाना है, या सांख्यों की परिभाषा के अनुसार जिस प्रकृति से अपनी भिन्नता अर्थात् कैवल्य चिरस्थायी रखना है, उसे त्रिगुणातीत हो कर बिरक्ष (संन्यस्त) होने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। किपलाचार्य को यह वैराग्य और ज्ञान जन्मसे ही प्राप्त हुआ था। परन्तु यह स्थिति सब लोगों को जन्म ही से प्राप्त नहीं हो सकती, इसिलये तत्त्व-विवेक-रूप साधन से प्रकृति और पुरुष की भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुष को अपनी बुद्धि शुद्ध कर लेने का यत्न करना चाहिये। ऐसे प्रयत्नों से जब बुद्धि सात्त्विक हो जाती है, तो फिर उसमें ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि गुण उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को अन्त में कैवल्य-पद प्राप्त हो जाता है। जिस बस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेने के योग्य-सामर्थ्य को ही यहाँ ऐश्वर्य कहा है। सांख्य-मत के अनुसार धर्म की गणना सात्त्विक गुण में ही की जाती है; परन्तु किपलाचार्य ने अन्त में यह भेद किया है, कि केवल धर्म से स्वर्ग-प्राप्ति ही होती है, और ज्ञान तथा वैराग्य (संन्यास) से मोच या कैवल्यपद प्राप्त होता है, तथा पुरुष के दु:खों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है।

जब देहेन्द्रियों श्रीर बुद्धि में पहले सत्त्व गुण का उत्कर्ष होता है, श्रीर जब धीरे धीरे उन्नति होते होते श्रंत में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं त्रिगुणा स्मक प्रकृति से भिन्न हूँ, तब उसे सांख्य-त्रादी " त्रिगुणातीत" त्रर्थात् सत्त्व-रज-तम गुर्णों के परे पहुँचा हुन्ना कहते हैं। इस त्रिगुणातीत अवस्था में सत्त्व-रज-तम में से कोई भी गुण शेष नहीं रहता। कुछ सूचम विचार करने से मानना पडता है, कि वह त्रिगुणातीत श्रवस्था सात्त्विक, राजस श्रीर तामस इन तीनों श्रवस्थाश्रीं से भिन्न है। इसी श्रभिशाय से भागवत में भिन्न के तामस. राजस श्रीर सात्विक भेद करने के पश्चात् एक श्रीर चौथा भेद किया गया है। तीनो गुणों के पार हो जाने-वाला पुरुष निर्हेतुक कहलाता है, श्रीर श्रभेद भाव से जो भिक्त की जाती है उसे " निर्गुंख भिक्त " कहते हैं (भाग ३. २६. ७-१४)। परंतु सात्त्विक, राजस श्रीर तामस इन तीनों वार्गों की अपेचा वर्गीकरण के तत्त्वों को व्यर्थ अधिक बढ़ाना उचित नहीं हैं; इसलिये सांख्य-वादी कहते हैं, कि सत्त्वगुण के अत्यन्त उत्कर्ष से ही अन्त में त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हुआ करती है, और इसलिये वे इस अवस्था की गणना सात्त्विक वर्ग में ही करते हैं। गीता में भी यह मत स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ, वहाँ कहा है कि " जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह मालुम हो कि सब कुछ एक ही है, उसी को सात्त्रिक ज्ञान कहते हैं " (गी, १८. २०)। इसके सिवा सत्त्वगुण के वर्णन के बाद ही गीता में १४ वें अध्याय के अन्त मे, त्रिगुणातीत अवस्था का वर्णन है; परन्तु भगवद्गीता को यह प्रकृति श्रीर पुरुष-वाला द्वेत मान्य नहीं है, इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गीता में 'प्रकृति ', 'पुरुष ', 'त्रिगुणातीत ' इत्यादि सांख्य-वादियों के पारिभाषिक शब्दों का उपयोग कुछ भिन्न अर्थ में किया गया है; अथवा यह किहये कि गीता में सांख्यवादियों के द्वेत पर श्रद्वेत परब्रह्म की ' छाप ' सर्वत्र लगी हुई है। उदाहर-

- खार्थ, सांख्य-वादियों के प्रकृति-पुरुष-मेद का ही, गीता के १३ वें श्रध्याय में वर्णन है (गी. १३. ११-३४)। परन्तु वहाँ 'प्रकृति ' श्रीर 'पुरुष ' शब्दों का उपयोग चेत्र और चेत्रज्ञ के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार १४ वें अध्याय में त्रिगु-णातीत अवस्था का वर्णन (गी. १४. २२-२७) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय में किया गया है, जो त्रिगुणात्मक माया के फंदे से छूट कर उस परमात्मा को पहचा-नता है, कि जो प्रकृति और पुरुष के भी परे है। यह वर्णन सांख्य-वादियों के उस सिद्धान्त के अनुसार नहीं है, जिसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करते हैं, कि ' प्रकृति' श्रीर ' पुरुष ' दोनों पृथक् पृथक् तत्त्व हैं, श्रीर पुरुष का ' कैवल्य ' ही त्रिगुणातीत श्रवस्था है। यह भेद श्रागे श्रध्यात्म-प्रकरण में श्रच्छी तरह समस्रा दिया गया है। परन्तु, गीता में यद्यपि अध्यात्म पत्त ही अतिपादित किया गया है, तथापि श्राध्यात्मिक तत्त्वों का वर्णन करते समय भगवान् श्रीकृष्ण ने सांख्य परि-भाषा का और युक्ति-वाद का हर जगह उपयोग किया है; इसलिये सम्भव है. कि गीता पढते समय कोई यह समम बैठे कि गीता को सांख्य-वादियों के ही सिद्धान्त आह्य हैं। इस अम को हटाने के लिये ही सांख्यशास्त्र और गीता के तत्सदश सिद्धान्तों का भेद फिर से यहाँ बतलाया गया है। वेदान्तसूत्रों के भाष्य में श्री शंकराचार्य ने कहा है, कि उपनिषदों के इस अद्वेत सिद्धान्त की न छोड़ कर, कि ' प्रकृति और पुरुष के परे इस जगत् का परब्रह्मरूपी एक ही मूलतत्त्व है, और उसीं से प्रकृति-पुरुष त्रादि सब सृष्टि की भी उत्पत्ति हुई है, " सांख्यशास्त्र के शेष सिद्धान्त हमें अप्राह्म नहीं हैं (वेसू. शां. भा. २. १. ३.)। यही बात गीता के उपपादन के विषय में भी चिरतार्थ होती है।

## आठवाँ प्रकरण ।

### विश्व की रचना और संहार।

गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च। \*

महाभारत, शांति ३०४. २३।

हुस बात का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के अनुसार संसार में जो दो स्वतंत्र मूलतत्त्व—प्रकृति श्रोर पुरुष—हैं उनका स्वरूप क्या है, श्रोर जब इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता है, तब पुरुष के सामने प्रकृति अपने गुणों का जाला कैसे फैलाया करती है, और उस जाले से हम को अपना छुट-कारा किस प्रकार कर लेना चाहिये। परन्तु श्रब तक इस का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि, प्रकृति अपने जाले को ( अथवा खेल, संहार या ज्ञानेश्वर महाराज के शब्दों में 'प्रकृति की टकसाल 'को ) किस कम से पुरुष के सामने फैलाया करती है, श्रीर उसका लय किस प्रकार हुआ करता है। प्रकृति के इस व्यापार ही को ' विश्व की रचना और संहार ' कहते हैं, और इसी विषय का विवेचन 'प्रस्तुत प्रकरण में किया जायगा। सांख्य मत के श्रनुसार प्रकृति ने इस जगत् या सृष्टि को असंख्य पुरुषों के लाभ के लिये ही निर्माण किया है। 'दासबोध ' में श्री समर्थ रामदास स्वामी ने भी प्रकृति से सारे ब्रह्माण्ड के निर्माण होने का बहुत श्रच्छा वर्णन किया है,। उसी वर्णन से 'विश्व की रचना और संहार' शब्द इस प्रकरण में लिये गये है। इसी प्रकार, भगवद्गीता के सातवें श्रीर श्राठवें श्रध्यायों में मुख्यतः इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। और, ग्यारहवें अध्याय के आरम्भ में त्रर्जुन ने श्रीकृष्ण से जो यह प्रार्थना की है कि " भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तारशो मया " (गी. ११. २)-भूतों की उत्पत्ति श्रीर प्रलय (जो श्रापने ) विस्तार पूर्वक (बतलाया, उसको ) मैंने सुना, श्रव मुक्ते श्रपना विश्वरूप अत्यत्त दिखला कर कृतार्थ कीजिये—उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि विश्व की रचना और संहार चर अचर-विचार ही का एक मुख्य भाग है। ' ज्ञान ' वह है, जिससे यह बात मालूम हो जाती है कि सृष्टि के अनेक (नाना) ज्यक पदार्थों मे एक ही अन्यक्त मूल द्रव्य है (गीता १८. २०), और ' विज्ञान ' उसे कहते है, जिससे यह मालूम हो कि एक ही मूलभूत अध्यक्त द्रव्य से भिन्न भिन्न - अनेक पदार्थ किस प्रकार अलग अलग निर्मित हुए (गी. १३. ३०); श्रीर इस

<sup>&</sup>quot; गुणों से ही गुणों की उत्पत्ति होती है और उन्ही में उनका लय हो जाता है। "

में न केवल चर-श्रचर-विचार ही का समावेश होता है, किन्तु चेत्र-चेत्रज्ञ-ज्ञान श्रीर श्रध्यात्म विषयों का भी समावेश हो जाता है।

भगवद्गीता के मतानुसार प्रकृति अपना खेल करने या सृष्टि का कार्य चलाने के लिये स्वतंत्र नहीं है, किन्तु उसे यह काम ईश्वर की ईच्छा के श्रनुसार करना पड़ता है (गी, ६. १०)। परन्तु, पहले बतलाया जा चुका है, कि कपिलाचार्य ने प्रकृति को स्वतन्त्र माना है। सांख्यशास्त्र के श्रतसार, प्रकृति का संसार श्रारम्भ होने के लिये ' पुरुष का संयोग ' ही निमित्त-कारण बस हो जाता है। इस विषय में प्रकृति श्रीर किसी की भी श्रपेत्ता नहीं करती। सांख्यों का यह कथन है कि ज्योंही पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है त्योंही उसकी टकसाल जारी हो जाती है: जिस प्रकार वसन्त ऋतु में वृत्तों में नये पत्ते देख पड़ते हैं और क्रमशः फल श्रीर फल श्राने लगते हैं ( मभा. शां. २३१. ७३; मनु. ४. ३० ), उसी प्रकार प्रकृति की मूल साम्यावस्था नष्ट हो जाती है, श्रौर उसके गुणों का विस्तार होने. लगता है। इसके विरुद्ध वेदसंहिता, उपनिषद् श्रीर स्मृति-ग्रन्थों मे प्रकृति को मूल न मान कर परब्रह्म को भूल माना है; श्रीर परब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में भिन्न भिन्न वर्णन किये गये हैं; - जैसे " हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत् "-पहले " हिरण्यगर्भ ( ऋ. १०. १२१, १ ). श्रीर इस हिरचण्गर्भ से श्रथवा सत्य से सब सृष्टि उत्पन्न हुई (ऋ. १० ७२; १०. १६० ); श्रथवा पहले पानी उत्पन्न हुत्रा ( ऋ. १०. ८२, ६; तै. ब्रा. १. १ ३. ७; ऐ. उ. १. १. २), श्रौर फिर उससे सृष्टि हुई; इस पानी में एक श्रग्डा उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, तथा ब्रह्मा से अथवा उस मूल अगडे से ही सारा जगत् उत्पन्न हुन्ना ( मनु. १. ५-१३; छ्रां. ३ ११ ); त्रथवा वही ब्रह्मा ( पुरुष ) त्राधे हिस्से से स्त्री हो गया (बृ. १. ४. ३; मनु. ३२); त्रथवा पानी उत्पन्न होने के पहले ही पुरुष था ( कठ. ४. ६ ); अथवा पहले परब्रह्म से तेज, ्रपानी; श्रोर पृथ्वी (श्रज्ज) यही तीन तत्त्व उत्पन्न हुए श्रोर पश्चात् उनके मिश्रण से सब पदार्थ बने (छां. ६. २-६)। यद्यपि उक्त वर्णनों में बहुत भिन्नता है तथापि वेदान्तसूत्रों (२.३. १-१४) में अन्तिम निर्णय यह किया गया है, कि श्रात्मरूपी मुलब्रह्म से ही श्राकाश श्रादि पञ्चमहाभूत क्रमशः उत्पन्न हुए हैं (तै. उ. २.१)। प्रकृति, महत् अदि तत्त्वों का भी उल्लेख कठ (३.११), मैत्रायणी (६. १०), श्वेताश्वतर (४. १०; ६. १६), आदि उपनिषदों में स्पष्ट रीति से किया गया है। इससे देख पड़ेगा कि यद्यपि वेदान्त-मतवाले प्रकृति को स्वतन्त्र न मानते हों, तथापि जब एक बार शुद्ध ब्रह्म ही मे मायात्मक प्रकृति-रूप विकार दग्गोचर होने लगता है तब, आगे सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम के सम्बन्ध में उनका श्रीर सांख्यमतवालों का श्रन्त मे मेल हो गया, श्रीर इसी कारण महा-भारत में कहा है कि " इतिहास, पुरागा, अर्थशास्त्र आदि में जो कुछ ज्ञान भरा है वह सब सांख्यों से प्राप्त हुआ है " ( शां. ३०१. १०८, १०६ )। उसका यह

मतलब नहीं है, कि वेदान्तियों ने श्रथवा पौराणिकों ने यह ज्ञान किपल से प्राप्त किया है; किन्तु यहाँ पर केवल इतना ही श्रथं श्रभिप्रेत है, कि सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम का ज्ञान सर्वत्र एक सा देख पड़ता है। इतना ही नहीं, किन्तु यह भी कहा जा सकता है, कि यहाँ पर सांख्य शब्द का प्रयोग 'ज्ञान' के व्यापक श्रथं ही में किया गया है। किपलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम का वर्णन शास्त्रीय दृष्टि से विशेष पद्धति-पूर्वक किया है; श्रौर भगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांख्य-क्रम का स्वीकार किया गया है; इस कारण उसी का विवेचन इस प्रकरण में किया जायगा।

सांख्यों का सिद्धान्त है, कि इन्द्रियों को अगोचर अर्थात् अन्यक्क, सूच्म, और चारों श्रोर श्रखंडित भरे हुए एक ही निरवयव मूल द्रव्य से सारी व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के अर्वाचीन आधिभौतिक-शास्त्रज्ञों को प्राह्म है। प्राह्म ही क्यों, अब तो उन्हों ने यह भी निश्चित किया है, कि इसी मूल द्रन्य की शक्ति का कमशः विकास होता आया है, और इस पूर्वापर कम को छोड़ श्रचानक या निरर्थक कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है। इसी मत को उत्कान्ति-वाद या विकास-सिद्धान्त, कहते हैं। जब यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी में, पहले पहल हूँढ निकाला गया, तब वहाँ बड़ी खलबली मच गई थी। ईसाई धर्म-पुस्तकों में यह वर्णन है, कि ईश्वर ने पज्जमहाभूतों को श्रीर जंगम वर्ग के प्रत्येक प्राची की जाति को भिन्न भिन्न समय पर पृथक् पृथक् श्रीर स्वतंत्र निर्माच किया है; श्रीर इसी मत को, उल्क्रान्ति-वाद के पहले, सब ईसाई लोग सल्य मानते थे। श्रतएव, जब ईसाईधर्म का उक्त सिद्धान्त उत्कान्ति-वाद से श्रसत्य ठहराया जाने लगा, तब उत्कान्ति-वादियों पर खूब ज़ोर से आक्रमण और कटाच होने लगे। ये कटाच त्राज कल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तथापि, शास्त्रीय सत्य में श्रधिक शक्ति होने के कारण, सृष्टुयुत्पत्ति के सम्बन्ध में सब विद्वानों को उत्क्रान्ति-मत ही त्राज कल अधिक ग्राह्म होने लगा है। इस मत का सारांश यह है:-सूर्यमाला में पहले कुछ एक ही सूच्म द्रव्य था; उसकी गति अथवा उष्णता का परिणाम घटता गया; तब उक्त द्रव्य का श्रिधकाधिक संकोच होने लगा, श्रीर पृथ्वी समेत सब ग्रह कमशः उत्पन्न हुए; श्रंत में जो शेष श्रंश बचा, वही सूर्य है। पृथ्वी का भी; सूर्य के सदश, पहले एक उच्चा गोला था; परंतु ज्यों ज्यों उसकी उच्चता कम होती गई लों लों मूल द्रव्यों में से कुछ द्रव्य पतले श्रीर कुछ घने हो गये; इस प्रकार पृथ्वी के जपर की हवा और पानी तथा उसके नीचे का पृथ्वी का जड़ गोला-ये तीन पदार्थ बने; और इसके बाद, इन तीनों के मिश्रण श्रथवा संयोग से सब सजीव तथा निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है। डार्विन प्रमृति पंडितों ने तो यह प्रति पादन किया है, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटे कीड़े से बढते बढते अपनी वर्तमान श्रवस्था में श्रा पहुँचा है। परन्तु श्रब तक श्राधिभौतिक-वादियों में श्रीर श्रध्यात्म-वादियों में इस बात पर बहुत मतभेद है, कि इस सारी सृष्टि के मूल में आत्मा जैसे किसी भिन्न और स्वतंत्र तत्त्व को मानना चाहिये या नहीं। हेकल के सदश

कुछ पंडित यह मान कर, कि जड पदार्थों से ही बढते बढते श्रात्मा श्रीर चैतन्य की उत्पत्ति हुई, जड़ाद्वेत का प्रतिपादन करते हैं, श्रौर इसके विरुद्ध कान्ट सरीखे श्रध्यात्मज्ञानियों का यह कथन है, कि हमें सृष्टि का जो ज्ञान होता है वह हमारी म्रात्मा के एकीकरण-क्यापार का फल है, इसलिये **म्रात्मा को एक स्वतंत्र** तत्त्व मानना ही पडता है। क्योंकि यह कहना-कि जो त्रात्मा बाह्य सृष्टि का ज्ञाता है वह उसी सृष्टि का एक भाग है श्रथवा उस सृष्टि ही से वह उत्पन्न हुआ है-तर्क-दृष्टि से ठीक वैसा ही असमंजस या आमक प्रतीत होगा, जैसे यह उक्ति कि हम स्वयं अपने ही कंधे पर बैठ सकते हैं। यही कारण है, कि सांख्यशास्त्र में प्रकृति श्रीर पुरुष ये दो स्वतंत्र तत्त्व माने गये हैं। सार!श यह है, कि श्राधिभौतिक सृष्टि-ज्ञान चाहे जितना बढ़ गया हो, तथापि श्रव तक पश्चिमी देशों में बहुतेरे बड़े बड़े पंडित यही प्रातिपादन किया करते हैं, कि सृष्टि के मूल तत्त्व के स्वरूप का विवेचन भिन्न पद्धति ही से किया जाना चाहिये। परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया जायॅ, कि एक जड़ प्रकृति से आगे सब व्यक्त पदार्थ किस कम से बने हैं, तो पाठकों को मालूम हो जायगा. कि पश्चिमी उत्क्रांति-मत में श्रीर सांख्यशास्त्र मे वर्णित प्रकृति के कार्य-संबंधी तत्त्वों में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। क्योंकि इस सुख्य सिद्धान्त से दोनों सहमत हैं कि अब्यक्त, सुद्म और एक ही मूल प्रकृति से कमशः (सूचम श्रीर स्थूल) विविध तथा व्यक्त सृष्टि निर्मित हुई है। परन्तु श्रब श्राधिभी-तिक शास्त्रों के ज्ञान की खुब बृद्धि हो जाने के कारण, सांख्य-वादियों के ' सत्त्व, रज, तम ' इन तीनों गुर्णों के बदले, आधुनिक सृष्टि-शास्त्रज्ञों ने गति, उष्ण श्रीर, त्राकर्षण-शक्ति को प्रधान गुण मान रक्खा है। यह बात सच है, कि सत्त्व, रज, तम, गुणों की न्यूनाधिकता के परिमाणों की अपेचा, उष्णता अथवा आक-र्षेण शक्ति की न्यूनाधिकता की बात आधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से सरलतापूर्वक -समम में त्रा जाती है। तथापि, गुर्गों के विकास त्रथवा गुर्गोत्कर्ष का जो यह तत्त्व है, कि " गुणा गुणेषु वर्तन्ते " (गी. ३. २८), यह दोनों च्रोर समान ही है। सांख्य-शास्त्रज्ञों का कथन है कि, जिस तरह मोड़दार पंखे को धीरे धीरे खोलते हैं उसी तरह सत्त्व-रज-तम की साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति की तह जब धीरे धीरे खुलने लगती है, तब सब व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है-इस कथन मे श्रीर उत्क्रा-न्तिवाद में वस्तुतः कुछ भेद नहीं हैं। तथापि, यह भेद तात्विक धर्म-दृष्टि से ध्यान में रखने योग्य है. कि ईसाई धर्म के समान गुणोत्कर्ष-तत्त्व का अनादर न करते हुए, गीता में श्रीर श्रंशतः उपनिषद् श्रादि वैदिक ग्रन्थों में भी, श्रद्धैत वेदान्त के साथ ही साथ, बिना किसी विरोध के, गुर्णोत्कर्ष-वाद स्वीकार किया गया है।

श्रब देखना चाहिये, कि प्रकृति के विकास के विषय में सांख्य-शास्त्रकारों का क्या कथन है। इस क्रम ही को गुणोत्कर्ष श्रथवा गुणपरिणाम-वाद कहते हैं। यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं, कि कोई काम श्रारंभ करने के पहले मनुष्य उसे श्रपनी बुद्धि से निश्चित कर लेता है, श्रथवा पहले काम करने की बुद्धि या इच्छा उसमें उत्पन्न हुआ करती है। उपनिषदों में भी इस प्रकार का वर्णन है, कि आरम्भ में मूल परमात्मा को यह बुद्धि या इच्छा हुई, कि हमें अनेक होना चाहिये-' बहु स्यां प्रजायेय '-श्रीर इसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई ( छां. ६. २. ३; तै. २. ६)। इसी न्याय के अनुसार अन्यक्र, प्रकृति भी अपनी साम्यावस्था को भंग करके व्यक्त सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पहले कर लिया करती है। अतएव, सांख्यो ने यह निश्चित किया है, कि प्रकृति में 'ब्यवसायात्मिका बुद्धि' का गुण पहले उत्पन्न हुन्ना करता है। सारांश यह है, कि जिस प्रकार मनुष्य की पहले कुछ काम करने की इच्छा या बुद्धि हुआ करती है उसी प्रकार प्रकृति को भी भ्रपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बुद्धि पहले हुन्ना करती है। परंतु इन दोनों में बडा भारी श्रंतर यह है, कि मनुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, श्रर्थात उसमें प्रकृति की बुद्धि के साथ अचेतन पुरुष का (आत्मा का) संयोग होने के कारण, वह स्वयं अपनी व्यवसायात्मिक बुद्धि को जान सकता है; श्रीर प्रकृति स्त्रयं अचेतन अर्थात् जड है इसलिये उसको अपनी बुद्धि का कुछ ज्ञान नहीं रहता । यह श्रंतर पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चैतन्य के कारण हुआ करता है; यह केवल जड़ या अचेतन प्रकृति का गुण नहीं है । अवीचीन थाधिभौतिक सृष्टिशास्त्रज्ञ भी अब कहने लगे हैं, कि यदि यह न माना जाय, कि मानवी इच्छा की बराबरी करनेवाली किन्तु अस्वयंवेद्य शक्कि जड पदार्थी में भी रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण अथवा रसायन-किया का और लोहचुंबक का आकर्षण तथा अपसारण प्रभृति केवल जड़ सृष्टि में ही हगोचर होनेवाले गुणो का मूल कारण ठीक ठीक बतलाया नहीं जा सकता & । श्राधुनिक सृष्टि-शास्त्रों के उक्न मत पर ध्यान देने से सांख्यों का यह सिद्धांत श्राश्चर्यकारक नहीं प्रतीत होता, कि

<sup>&</sup>quot;Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable Pleasure and pain, desire and aversion, attraction. and repulsion must be common to all atoms of an aggregate: for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and Will."-Haeckel in the Perigenesis of the Plastidule-cited in Martineau's Types of Ethical Theory, Vol 11, p 399, 3rd Ed Haeckel himself explains this statement as follows - "I explicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of sensation and will which may be attributed to atoms, to be unconsious-just as unconscious as the elementary memory, which I, in common with the distinguished psychologist Ewald Herind, consider to be a common function of all organised matter, or more correctly the living substances "-The Riddle of the Universe Chap. IX. p 63 (R.P.A. Cheap, Ed.)

प्रकृति में पहले बुद्धि-गुण का प्रादुर्भाव होता है। प्रकृति में प्रथम उत्पन्न होनेवाले इस गुग को, यदि त्राप चाहें तो, अचेतन अथवा अस्वयंवेद्य अर्थात् अपने आप को ज्ञात न होनेवाली बुद्धि कह सकते हैं। परंतु, उसे चाहे जो कहें, इसमें संदेह नहीं, कि मनुष्य को होनेवाली बुद्धि श्रौर प्रकृति को होनेवाली बुद्धि दोनों मूल मे एक ही श्रेणी की हैं; त्रौर इसी कारण दोनों स्थानों पर उनकी व्याख्याएँ भी एक ही सी की गई हैं। उस बुद्धि के ही ' महत्, ज्ञान, मित, आसुरी, प्रजा, ख्याति ' चादि चन्य नाम भी हैं। मालूम होता है कि इनमें से 'महत्' (पुर्श्लिग कर्ता का एकवचन महान्-बडा) नाम इस गुण की श्रेष्ठता के कारण दिया गया होगा; अर्थें इसिलये दिया गया होगा, कि अब प्रकृति बढने लगती है। प्रकृति में पहले उत्पन्न होनेवाला महान् अथवा बुद्धि-गुण 'सत्त्व-रज-तम' के मिश्रण ही का परिणाम है, इसलिंचे प्रकृति की यह बुद्धि यद्यपि देखने में एक ही प्रतीत होती हो, तथापि यह त्रागे कई प्रकार की हो सकती है। क्योंकि ये गुण-सत्त्व, रज श्रीर तम-प्रथम दृष्टि से यद्यपि तीन ही हैं, तथापि विचार-दृष्टि से प्रगट हो जाता है, कि इनके मिश्रण में प्रत्येक गुर्ण का परिमाण अनंत रीति से भिन्न भिन्न हुआ करता है; और, इसी लिये, इन तीनों में से प्रत्येक गुण के अनंत भित्र परिमाण से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि के प्रकार भी त्रिघात अनंत हो सकते हैं। अन्यक्र प्रकृति से निर्मित होनेवाली यह बुद्धि भी प्रकृति के ही सदश सूचम होती है। परंतु पिछले प्रकरण में 'व्यक्त ' श्रीर ' श्रव्यक्त ' तथा ' सूचम ' श्रीर ' स्थूल ' का जो श्रर्थ बतलाया गया है उसके श्रनुसार, यह बुद्धि प्रकृति के समान सूचम होने पर भी उसके समान श्रव्यक्त नहीं है-मनुष्य को इसका ज्ञान हो सकता है। श्रतएव, श्रब यह सिद्ध हो चुका, कि इस बुद्धि का समावेश व्यक्त में (अर्थात् मनुष्य को गोचर होनेवाले पदार्थीं में ) होता है; श्रीर सांख्यशास्त्र में, न केवल बुद्धि, किंतु बुद्धि के श्रागे अकृति के सब विकार भी ज्यक ही माने जाते हैं। एक मूल अकृति के सिवा कोई भी अन्य तत्त्व अञ्यक्त नहीं है।

इस प्रकार, यद्यपि श्रव्यक्त प्रकृति में व्यक्त व्यवसायात्मिक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तथापि प्रकृति श्रव तक एक ही बनी रहती है। इस एकता का भंग होना श्रीर बहुसा-पन या विविधत्व का उत्पन्न होना ही प्रयक्त्व कहलाता है। उदाहरणार्थ, पारे का ज़मीन पर गिरना श्रीर उसकी श्रलग श्रलग छोटी छोटी गोलिया बन जाना। बुद्धि के बाद जब तक यह पृथक्ता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक एक प्रकृति के श्रनेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं। बुद्धि से श्रागे उत्पन्न होनेवाली इस पृथक्ता के गुण को ही 'श्रहंकार' कहते हैं। क्योंकि पृथक्ता 'मैं—त्' शब्दों से ही प्रथम व्यक्त की जाती है; श्रीर 'मैं—त्' का श्रर्थ ही श्रहं—कार, श्रथवा श्रहं-श्रहं (मैं-मैं) करना है। प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले श्रहंकार के इस गुण को, यदि श्राप चाहें तो, श्रस्वयंवेद्य श्रर्थात् श्रपने श्राप को ज्ञात न होनेवाला श्रहंकार कह सकते हैं। परन्त, स्मरण रहे, कि मनुष्य में प्रगट होनेवाला श्रहंकार, श्रीर वह सकते हैं। परन्त, स्मरण रहे, कि मनुष्य में प्रगट होनेवाला श्रहंकार, श्रीर वह

अहंकार कि जिसके कारण पेड़, पत्थर, पानी अथवा भिन्न भिन्न मृत परमाणु एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं,-ये दोनों एक ही जाति के हैं। भेद केवल इतना ही है, कि पत्थर में चैतन्य न होने के कारण उसे ' श्रहं ' का ज्ञान नहीं होता, और मुँह न होने के कारण 'मैं-तू ' कह कर स्वाभिमानपूर्वक वह अपनी 'पृथक्ता किसी पर प्रगट नहीं कर सकता। सारांश यह कि, दूसरों से पृथक् रहने का, अर्थात् श्रभिमान या श्रहंकार का, तत्त्व सब जगह समान ही है। इस श्रहंकार ही को तैजस, श्रभिमान, भूतादि श्रौर धातु भी कहते हैं। श्रहंकार बुद्धि ही का एक भाग है; इसिलये पहले जब तक बुद्धि न होगी तब तक श्रहंकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। श्रतएव सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि ' श्रहंकार ' यह दूसरा, अर्थात् बुद्धि के बाद का, गुग् है। अब यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि सारिवक, राजस श्रौर तामस भेदों से बुद्धि के समान श्रहंकार के भी श्रनन्त प्रकार हो जाते हैं। इसी तरह उनके बाद के गुणों के भी प्रत्येक के त्रिघात श्रनन्त भेद हैं। श्रथवा यह कहिये कि व्यक्त सृष्टि में प्रत्येक वस्तु के, इसी प्रकार श्रनन्त सास्विक, राजस श्रीर तामस भेद हुश्रा करते हैं, श्रीर इसी सिद्धान्त को लच्य करके, गीता में गुणत्रय-विभाग और श्रद्धात्रय-विभाग बतलाये गये हैं (गी. ग्र. १४ ग्रीर १७)।

व्यवसायात्मिक बुद्धि और श्रहंकार, दोनों व्यक्त गुण जब मूल साम्यावस्था की प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता मंग हो जाती है और उससे अनेक पदार्थ बनने लगते हैं। तथापि उसकी सूचमता अब तक क़ायम रहती है। श्रथात्, यह कहना श्रयुक्त न होगा कि श्रव नैय्यायिकों के सूचम पर राणुश्रों का अारम्भ होता है। क्योंकि अहंकार उत्पन्न होने के पहले, प्रकृति अखंडित और निरवयव थी। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि निरी बुद्धि और निरा श्रहंकार केवल गुर्थ है; श्रतएव, उपर्युक्त सिद्धान्तों से यह मतलब नहीं लोना चाहिये, कि वे ( बुद्धि और अहंकार ) प्रकृति के द्रव्य से पृथक् रहते हैं। वास्तव में बात यह है, कि जब मूल और अवयव-रहित एक ही प्रकृति में इन गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब उसी को विविध श्रीर श्रवयव-सहित द्रव्यात्मक व्यक्त रूप प्राप्त हो जाता है। इस ग्रकार जब श्रहंकार से मूल प्रकृति में मिन्न भिन्न पदार्थ बनने की शिक्ष आजाती है, तब आगे उसकी वृद्धि की दो शाखाएँ हो जाती हैं। एक,-पेड़, मनुष्य ऋादि सेन्द्रिय प्राणियों की सृष्टि; श्रीर दूसरी,--निरिन्द्रिय पदार्थीं की सृष्टि । यहाँ इन्द्रिय शब्द से केवल ' इन्द्रियवान् प्राणियों की इनिद्रयों की शक्ति ' इतना ही अर्थ लेना चाहिये। इसका कारण यह है कि, सेन्द्रिय प्राणियों के जड़ देह का समावेश जड़ यानी निरिन्द्रिय सृष्टि में होता है, श्रीर इन प्राणियों का श्रात्मा 'पुरुष ' नामक श्रन्य वर्ग में शामिल किया जाता है। इसी लिये सांख्यशास्त्र में सेन्द्रिय सृष्टि का विचार करते समय, देह श्रौर श्रात्मा को छोड केवल इन्द्रियों का ही विचार किया गया है। इस जगत् में सेन्द्रिय और

निरिन्द्रिय पदार्थों के अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना सम्भव नहीं, इसिलये कहने की आवरयकता नहीं कि अहंकार से दो से अधिक शाखाएँ निकल ही नहीं सकतीं। इनमें निरिन्द्रिय पदार्थों की अपेचा इन्द्रिय-शिक्त श्रेष्ठ है, इसिलये इंद्रिय सृष्टि को सात्त्रिक (अर्थात् सत्त्वगुण के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते है, और निरिन्द्रिय सृष्टि को तामस (अर्थात् तमोगुण के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते हैं। सारांश यह है, कि जब अहंकार अपनी शिक्त से मिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न करने लगता है, तब उसी में एक बार तमोगुण का उत्कर्ष हो कर एक और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेंद्रियाँ और मन भिल कर इंद्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं; और दूसरी और तमोगुण का उत्कर्ष हो कर उससे निरिन्द्रिय सृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्रद्रव्य उत्पन्न होते हैं। परन्तु प्रकृति की सूचमता अब तक कृत्यम रही है, इसिलये अहंकार से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह तत्त्व भी सूचम ही रहते हैं &।

शब्द, स्पर्श, रूप श्रीर रस की तन्मात्राएँ-श्रर्थात् बिना मिश्रण हुए प्रत्येक गुरा के भिन्न भिन्न अति सूचम मूलस्वरूप-निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व हैं, श्रीर मन सहित ग्यारह इंद्रिया सेन्द्रिय-सृष्टि की बीज हैं। इस विषय की सांक्यशास्त्र की उपपत्ति विचार करने योग्य है, कि निशिन्द्रय-सृष्टि के मूलतत्त्व (तन्मात्र ) पांच ही क्यों श्रीर सेन्द्रिय-सृष्टि के मुलतत्त्व ग्यारह ही क्यों माने जाते हैं। श्रर्वाचीन सृष्टि शास्त्रज्ञो ने सृष्टि के पदार्थों के तीन भेद-धन, द्रव श्रीर वायुरूपी-किय हैं; परन्तु सांख्य-शास्त्रकारों का वर्गीकरण इससे भिन्न है। उनका कथन है, कि मनुष्य को सृष्टि के सब पदार्थों का ज्ञान केवल पांच ज्ञानेन्द्रियों से हुआ करता है; श्रीर इन ज्ञानेन्द्रियों की रचना कुछ ऐसी विलच्छ है, कि एक इंद्रिय को सिर्फ एक ही गुण का ज्ञान हुआ करता है। श्रॉखों से सुगन्ध नहीं मालुम होती श्रीर न कान से दीखता ही है: त्वचा से मीठा-कड़वा नहीं समम पडता और न जिह्ना से शब्द ज्ञान ही होता है; नाक से सफ़ेद और काले रंग का भेद भी नहीं मालूम होता । जब, इस प्रकार, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके पांच विषय-शब्द, स्परी, रूप, रस और गंध-निश्चित हैं, तब यह प्रगट है, कि सृष्टि के सब गुंग भी पाँच से अधिक नहीं माने जा सकते । क्योंकि यदि हम कल्पना से यह मान भी लें, कि गुण पाँच से अधिक हैं। तो कहना नहीं होगा कि उसको जानने के लिथ समारे पास कोई साधन

<sup>\*</sup> संक्षेप में यही अर्थ अंग्रेजी माषा में इस प्रकार कहा जा सकता है:--

The Primeval matter (Prakriti) was at first homo geneous. It resolved (Buddhi) to unfold itself, and by the principle of differentiation (Ahamkara) became heterogeneous. It then branched off into two sections—one organic (Sendriya) and the other inorganic (Nirindriya) There are eleven elements of the organic and five of the inorganic creation Purusha or the observer is different from all these and falls under none of the above categories.

या उपाय नहीं हैं। इन पाँच गुर्णों में से प्रत्येक के श्रनेक भेद हो सकते हैं। उदा-हरगार्थ, यद्यपि ' शब्द '-गुण एक ही है, तथापि उसके छोटा, मोटा, कर्कश, भद्दा, फटा हुन्ना, कोमल, त्रथवा गायनशास्त्र के त्रनुसार निपाद, गांधार, पड्ज श्रादि, श्रीर व्याकरण्यास्त्र के श्रनुसार कंट्य, तालव्य, श्रीष्ट्य श्रादि श्रनेक प्रकार हुआ करते हैं। इसी तरह यद्यपि ' रूप ' एक ही गुग है, तथापि उसके भी अनेक भेद हुआ करते हैं; जैसे सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा आदि । इसी तरह यद्यपि ' रस ' या ' रुचि ' एक ही गुण है, तथापि उसके खट्टा, मीठा, तीखा, कडुवा, खारा त्रादि श्रनेक भेद हो जाते हैं; श्रीर, ' मिठास ' यद्यपि एक विशिष्ट रुचि है, तथापि हम देखते है कि गन्ने का मिठास, दूध का मिठास, गृढ का मिठास श्रीर शक्तर का मिठास भिन्न भिन्न होता है, तथा इस प्रकार उस एक ही 'मिठास ' के अनेक भेद हो जाते है । यदि मिन्न भिन्न गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रणों पर विचार किया जाय, तो यह गुण-वैचित्र्य अनन्त प्रकार से अनन्त हो सकता है। परन्तु, चाहे जो हो, पदार्थों के मूल गुण पाँच से कभी श्रधिक हो नहीं सकते; क्योंकि इंद्रियाँ केवल पाँच है, श्रीर प्रत्येक की एक ही एक गुरा का बोध हुआ करता है। इसलिय सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि यद्यपि केवल शब्दगुण के अथवा केवल स्पर्शगुण के पृथक् पृथक्, यानी दूसरे गुणों के मिश्रण-रहित, पदार्थ हमें देख न पड़ते हों, तथापि इसमे संदेह नहीं कि मूल प्रकृति में निरा शब्द, निरा स्पर्श, निरा रूप, निरा रस, और निरा गंध है । अर्थात् शब्द-तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र श्रीर गंधतन्मात्र ही हैं; श्रर्थात् मूल प्रकृति के यही पाँच भिन्न भिन्न सूचम तन्मात्रविकार श्रथवा दृष्य निःसंदेह हैं। श्रागे इस वात का विचार किया गया है, कि पंचतन्मात्रात्रों श्रथवा उनसे उत्पन्न होनेवाले पंचमहाभूतों के सम्बन्ध में उपनिपत्कारों का कथन क्या है।

इस प्रकार निरिंदिय-एप्टि का विचार करके यह निश्चित किया गया, कि उसमें पाँच ही सूच्म मूलतत्व हैं; और जब हम सेन्द्रिय स्पष्टि पर दृष्टि डालते हैं, तब भी यही प्रतीत होता है, कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, और मन, इन ग्यारह इन्द्रियों की अपेचा अधिक इंद्रियाँ किसी के भी नहीं हैं। स्थूल देह में हाथ-पर आदि इन्द्रियाँ यद्याप स्थूल प्रतीत होती हैं, तथापि इनमें से गत्येक की जड़ में किसी मूल सूच्म तत्त्व का अस्तित्व माने विना, इंद्रियों की भिन्नता का यथोचित कारण मालूम नहीं होता। पश्चिमी आधिभौतिक उत्क्रांति-वादियों ने इस बात की खूब चर्चा की है। वे कहते हैं, कि मूल के अत्यंत छोटे और गोलाकार जन्तुओं में सिर्फ 'त्वचा 'ही एक इंद्रिय होती है; और इस त्वचा से प्रकाश का संयोग होनेपर ऑख उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, मूल जंतु की त्वचा से प्रकाश का संयोग होनेपर ऑख उत्पन्न हुई इत्यदि। आधिभौतिक-वादियों का यह तत्त्व, कि प्रकाश आदि के संयोग से स्थूल इंद्रियों का प्राहुभाव होता है, सांख्यों को भी आह्य है। महाभारत (शां. २१३. १६) में, सांख्य-प्रक्रिया के अनुसार इंद्रियों के प्राहुभीव का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है:—

# शब्दरागात् श्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः। कपरागात् तथा चत्तुः घ्राणे गन्धजिघृत्तया॥

त्रर्थात् " प्राणियों के आत्मा को जब शब्द सुनने की भावना हुई तब कान उत्पन्न हुआ, रूप पहचानने की इच्छा से आँख, सूँघने की इच्छा से नाक उत्पन्न हुई।" परंन्तु सांख्यों का यह कथन है, कि यद्यपि त्वचा का प्रादुर्भाव पहले होता हो, तथापि मूलप्रकृति में ही यदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्ति न हो, तो सजीव सृष्टि के अलन्त छोटे कीड़ों की त्वचा पर सूर्य-प्रकाश का चाहे जितना श्राघात या संयोग होता रहे, तो भी उन्हें श्रांखें-श्रोर वे भी शरीर के एक विशिष्ट भाग ही में-कैसे प्राप्त हो सकती हैं ? डार्विन का सिद्धान्त सिर्फ़ यह आशय प्रगट करता है, कि दो प्राणियों-एक चत्तुवाला श्रीर दूसरा चत्तु-रहित-के निर्मित होने पर, इस जड़-सृष्टि के कलह में चच्चवाला अधिक समय तक टिक सकता है, श्रीर दूसरा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परन्तु पश्चिमी श्राधिमौतिक सृष्टिशास्त्रज्ञ इस बात का मूल कारण नहीं बतला सकते, कि नेत्र त्रादि भिन्न भिन्न इन्द्रियों की उत्पत्ति पहले हुई ही क्यों। सांख्यों का मत यह है, कि ये सब इन्द्रियां किसी एक ही मूल इन्द्रिय से क्रमशः उत्पन्न नहीं होतीं, किन्तु जब ग्रहंकार के कारण प्रकृति में विविधता श्रांरभ होने लगती है, तब पहले उस श्रहंकार से (पाँच सूचम कर्मेन्द्रियाँ, पांच सूचम ज्ञानेद्रियाँ श्रीर मन, इन सब को मिला कर) ग्यारह मिन्न भिन्न गुर्ण (शक्ति) सब के सब एक साथ ( युगपत् ) स्वतंत्र हो कर मूल प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं, श्रीर फ़िर इसके श्रागे स्थूल सेंद्रिय-सृष्टि उत्पन्न हुश्रा करती है। इन ग्यारह इन्द्रियों में से, मन के बारे में पहले ही, छुठवे प्रकरण में बतला दिया गया है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकल्प-विकल्पात्मक होता है, अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों से प्रहण किये गये संस्कारों की व्यवस्था करके वह उन्हें बुद्धि के सामने निर्णयार्थ उपस्थित करता है; श्रीर कर्मेंद्रियों के साथ वह व्याकरणात्मक होता है. अर्थात् उसे बुद्धि के निर्णय को कर्मेन्द्रियों के द्वारा अमल मे लाना पड़ता है। इस प्रकार वह उभयविध, अर्थात् इंद्रिय-भेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के काम करनेवाला होता है। उपनिषदों में इंद्रियों को ही 'प्राण ' कहा है; श्रीर सांख्यों के मतानुसार उपनिषत्कारों का भी यही मत है, कि ये प्राण पञ्च-महाभूतात्मक नहीं हैं, किन्तु परमात्मा से पृथक् उत्पन्न हुए हैं (मुंड २. १. ३.)। इन प्राणों की, अर्थात् इंद्रियों की, संख्या उपनिषदो में कहीं सात, कहीं दस, ग्यारह, बारह श्रीर कहीं कहीं तेरह बतलाई गई है। परन्तु वेदान्तस्त्रों के श्राधार से श्रीशंकराचार्य ने निश्चित किया है, कि उपनिपदों के सब वाक्यों की एकरूपता करने पर इंद्रियों की संख्या ग्यारह ही होती है (वेसू. शांभा. २.४. १.६.) श्रीर, गीता मे तो इस का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि " इंदियाणि दशैकं च " (गी. १३. १.) प्रर्थात् इंदियां 'दस श्रीर एक ' श्रर्थात् ग्यारह हैं। श्रव इस विषय पर सांख्य श्रीर वेदान्त दोनों शास्त्रों में कोई मतभेद नहीं रहा ।

सांख्यों के निश्चित किये हुए मत का सारांश यह है—सात्तिक श्रहंकार से सेन्द्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इंद्रिय शक्तियाँ (गुण) उत्पन्न होती हैं, श्रीर तामस श्रहंकार से निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्रद्रव्य निर्मित होते हैं; इसके बाद पञ्चतन्मात्र-द्रव्यों से कमशः स्थूल पञ्चमहाभूत (जिन्हें 'विशेष 'भी कहते हैं) श्रीर स्थूल निरिन्द्रिय पदार्थ बनने लगते हैं, तथा, यथासम्भव इन पदार्थों का संयोग ग्यारह इंद्रियों के साथ हो जाने पर, सेन्द्रिय सृष्टि बन जाती है।

सांख्य-मतानुसार प्रकृति से प्रादुर्भूत होनेवाले तत्त्वों का क्रम, जिसका वर्णन श्रव तक किया गया है, निम्न लिखित, वंशवृत्त से अधिक स्पष्ट हो जायगाः—

#### व्रह्मांड का वंशवृत्त

पुरुष 😂 (दोनों स्वयंभू और अनादि) 🖘 प्रकृति ( अन्यक्त और सूद्म ) ( निर्गुण; पर्यायशब्द –ज्ञ, द्रष्टा इ॰ )। ( सत्त्व-रज-तमोगुणी, पर्यायशब्द, –प्रधान.

अव्यक्त. माया, प्रसव-धर्मिणी आदि )

महान् अथवा बुद्धि (अव्यक्त और सूद्म)
( पर्यायशब्द -आसुरी, मित, ज्ञान, ख्याति इ॰

ग्राहंकार ( व्यक्त और सूद्म )
( पर्यायशब्द -अभिमान, तैजस आदि )

( पर्यायशब्द -अभिमान, तैजस आदि )

( पर्यायशब्द -अभिमान, तैजस आदि )

( पर्यायशब्द -अभिमान, तैजस आदि )

एए

एए

पाँच बुद्धीन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन, पञ्चतन्मात्राएँ (सूक्ष्म )

विशेष या पञ्चमहांभूति (स्थ्ल )

स्थूल पञ्चमहाभूत और पुरुष को मिला कर कुल तत्त्वों की संख्या पचीस है। इनमें से महान् श्रथवा बुद्धि के बाद के तेईस गुण मूलप्रकृति के विकार हैं। किन्तु उनमें भी यह मेद है, कि सूच्म तन्मात्राएँ श्रीर पाँच स्थूल महाभूत द्वन्यात्मक विकार हैं श्रीर बुद्धि, श्रहंकार यथा इन्द्रियाँ केवल शिक्ष या गुण हैं; ये तेईस तत्त्व न्वयक्ष हैं श्रीर मूलप्रकृति श्रव्यक्ष है। सांख्यों ने इन तेईस तत्त्वों में से श्राकाशतत्त्व ही में दिक् श्रीर काल को भी सम्मिलित कर दिया है। वे 'प्राण' को भिन्न तत्त्व नहीं मानते, किन्तु जब सब इन्द्रियों के ज्यापार श्रारम्भ होने लगते हैं, तब उसी को वे प्राण कहते हैं (सां. का. २६)। परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य नहीं है; उन्हों ने प्राण को स्वतंत्र तत्त्व माना है (वेसू. २. ४. ६) यह पहले

ही बतलाया जा चुका है, कि वेदान्ती लोग प्रकृति श्रीर पुरुष को स्वयम्भू श्रीर स्वतन्त्र नहीं मानते, जैसा कि सांख्य-मतानुयायी मानते हैं; किन्तु उनका कथन है, कि दोनों (प्रकृति श्रीर पुरुष) एक ही परमेश्वर की विभूतियाँ हैं। सांख्य श्रीर वेदान्त के उक्त भेदों को छोड़ कर शेष सृष्ट्युत्पत्ति-कम दोनों पत्तों को ब्राह्म है। उदाहरणार्थ, महाभारत में श्रनुगीता में 'ब्रह्मवृत्त ' श्रथवा 'ब्रह्मवन ' का जो दो बार वर्णन किया गया है (ममा. श्रश्व. ३४. २०-२३, श्रीर ४७. १२-१४), वह सांख्यतन्त्रों के श्रनुसार ही है—

श्रव्यक्तवीजप्रभवो बुद्धिस्कंधमयो महान्।
महाहंकारिवटपः इंद्रियान्तरकोटरः॥
महाभूतविशाखश्च विशेषप्रतिशाखवान्।
सदापर्थः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः॥
श्राजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृत्तः सनातनः।
एवं छित्त्वा च भित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुधः॥
हित्त्वा सङ्गमयान् पाशान् मृत्यजन्मजरोद्यान्।
निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशयः॥

अर्थात् "अन्यक्र ( प्रकृति ) जिसका बीज है, बुद्धि ( महान् ) जिसका तना या पिंड है, अहंकार जिसका प्रधान पञ्चव है, मन और दस इंद्रियाँ जिसकी अन्तर्गत खोखली या खोड़र हैं, ( सूचम ) महासूत ( पञ्च-तन्मात्राएँ ) जिसकी बडी बड़ी शालाएँ हैं, और विशेष अर्थात् स्थूल महामूत जिसकी छोटी छोटी टहानियाँ है, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, श्रीर शुभाशुभ फल धारण करनेवाला, समस्त प्राणिमात्र के लिये त्राधारभूत यह सनातन बृहद् ब्रह्मबृत्त है। ज्ञानी पुरुष को चाहिये, कि वह उसे तत्त्वज्ञानरूपी तलवार से काट कर टूक टूक कर डालें; जन्म, जरा श्रीर मृत्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशों को नष्ट करें श्रीर ममत्वबुद्धि तथा श्रहंकार को त्याग कर दे; तब वह निःसंशय मुक्त होता है।" संचेप में यही ब्रह्मवृत्त प्रश्नित श्रथवा माया का 'खेल,' 'जाला 'या ' पसारा ' है। अत्यंत प्राचीन काल ही से-ऋग्वेदकाल ही से-इसे ' वृत्त ' कहने की रीति पड़ गई है और उपनिषदों में भी उसको 'सनातन अश्वत्यवृत्त 'कहा है (कठ. ६. १.)। परन्तु वेदों में इसका सिर्फ यही वर्णन किया गया है, कि उस वृत्त का मूल (परब्रह्म) ऊपर है और शाखाएँ ( दृश्य सृष्टि का फैलाव ), नीचे हैं। इस वैदिक वर्णन को श्रीर सांख्यों के तत्त्वों को मिला कर गीता मे श्रश्वत्थ वृत्त का वर्णन किया गया है। इसका स्पष्टीकरण हमने गीता के १४. १-२ श्लोकों की अपनी टीका में कर दिया है।

ऊपर बतलाये गये पचीस तत्त्वों का वर्गीकरण सांख्य और वेदान्ती भिन्न-भिन्न रीति से किया करते है, अतएव यहाँ पर उस वर्गीकरण के विषय में कुछ.

रिलखना चाहिये। सांख्यों का यह कथन है, कि इन पचीस तत्त्वों के चार वर्ग होते हैं-अर्थात् मूलप्रकृति, प्रकृति-विकृति, विकृति और न-प्रकृति । (१) प्रकृतितत्त्व किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतएव उसे ' मूलप्रकृति ' कहते हैं। (२) मूलप्रकृति से आगे बढने पर जब हम दूसरी सीढी पर आते हैं, तब ' महान् ' तत्त्व का पता लगता है। यह महान् तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुन्ना है, इसलिये वह 'प्रकृति की विकृति या विकार ' है; श्रीर इसके बाद महानू तत्त्व से अहंकार निकला है, अतएव 'महान् ' अहंकार की प्रकृति अथवा मूल है। इस प्रकार महान् अथवा बुद्धि एक श्रोर से श्रहंकार की प्रकृति या मूल है श्रीर, दूसरी श्रोर से, वह मूलप्रकृति की विकृति श्रथवा विकार है। इसीलिये सांख्यों ने उसे 'प्रकृति-विकृति ' नामक वर्ग में रखा; श्रौर इसी न्याय के श्रनुसार श्रहं-कार तथा पञ्चतन्मात्राओं का समावेश भी 'प्रकृति-विकृति ' वर्ग ही में किया जाता है। जो तत्त्व अथवा गुण स्वयं दूसरे से उत्पन्न ( विकृति ) हो, और आगो वही स्वयं श्रन्य तत्त्वों का मूलभूत ( प्रकृति ) हो जावें, उसे 'प्रकृति-विकृति ' कहते हैं। इस वर्ग के सात तत्त्व ये हैं:--महानू, श्रहंकार श्रीर पञ्चतन्मात्राएँ; (३) परन्तु पाँच ज्ञानेद्रिया, पाँच कर्मेद्रिया, मन श्रीर स्थूल पञ्चमहाभूत, इन सोहल तत्त्रों से फिर श्रीर श्रन्य तत्त्रों की उत्पत्ति नहीं हुई। किन्तु ये स्वयं दूसरे तत्त्वों से प्रादुर्भूत हुए हैं। श्रतएव, इन सोलह तत्त्वों को ' प्रकृति-विकृति ' न कह कर केवल 'विकृति ' अथवा विकार कहते हैं। ( ४ ) ' पुरुष ' न प्रकृति है श्रोर न विकृति; वह स्वतंत्र श्रोर उदासीन द्रष्टा है। ईश्वरकृष्ण ने इस प्रकार बर्गीकरण करके फिर उसका स्पष्टीकरण यों किया है-

मूलप्रकृतिरिवक्वतिः महदाद्याः प्रकृतिविक्वतयः सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः॥

शर्थात् "यह मूलप्रकृति श्रविकृति है—शर्थात् किसी का भी विकार नहीं है; महदादि सात (श्रर्थात् महत्, श्रहंकार श्रीर पञ्चतन्मात्राएँ) तत्त्व प्रकृति-विकृति हैं; श्रीर मन सिहत ग्यारह इंद्रियां तथा स्थूल पञ्चमहाभूत मिलकर सोलह तत्त्वों को केवल विकृति श्रथवा विकार कहते हैं। पुरुष, न प्रकृति है न विकृति "(सांका. ३)। श्रागे इन्हीं पचीस तत्त्वों के श्रीर तीन भेद किये गये हैं—श्रव्यक्त व्यक्त श्रीर हा। इनमें से केवल एक मूलप्रकृति ही श्रव्यक्त है; प्रकृति से उत्पन्न हुए तेईस तत्त्व व्यक्त हैं, श्रीर पुरुष ह है। ये हुए सांख्यों के वर्गीकरण् के भेद। पुराण, स्मृति, महाभारत श्रादि वैदिकमार्गीय प्रन्थों में प्रायः इन्हीं पचीस तत्त्वों का उन्नेख पाया जाता है (मैन्यु. ६. १०; मनु. १. १४, १४ देखो)। परन्तु, उपनिषदों में वर्णन किया गया है, कि ये सब तत्त्व परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं श्रीर वहीं इनका विशेष विवेचन या वर्गीकरण् भी नहीं किया गया है। उपनिषदों के बाद जो प्रन्थ हुए हैं उनमें इनका वर्गीकरण् किया हुत्रा देख पड़ता है; परन्तु वह उपर्युक्त सांख्यों के वर्गीकरण् से भिन्न है। कुल तत्त्व पचीस हैं; इनमें से सोलह

तत्त्व तो सांख्य-मत के अनुसार ही विकार, अर्थात् दूसरे तत्त्वों से उत्पन्न हुए हैं, इस कारण उन्हें प्रकृति में अथवा मूलभूत पदार्थों के वर्ग में सम्मिलित नहीं कर सकते। अब ये नौ तत्त्व शेष रहे-- १ पुरुष, २ प्रकृति, ३-६ महत्, अहंकार, श्रीर पाँच तनमात्राएँ । इनमें से पुरुष श्रीर अकृति को छोड़ शेष सात तत्त्वों को सांख्यों ने प्रकृति-विकृति कहा है। परन्तु वेदान्तशास्त्र मे प्रकृति को स्वतंत्र न मान कर यह सिद्धान्त निश्चित किया है, कि पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धान्त को मान लेने से, सांख्यों के 'मूल-प्रकृति ' श्रौर ' प्रकृति-विकृति ' भेदों के लिये, स्थान ही नहीं रह जाता । क्योंकि प्रकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण मूल नहीं कही जा सकती, किन्तु वह प्रकृति-विकृति के ही वर्ग में शामील हो जाती है। अतएव, सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन करते समय वेदान्ती कहा करते हैं; कि परमेश्वर ही से एक श्रोर जीव निर्माण हुन्ना त्रौर दूसरी त्रोर (महदादि सात प्रकृति-विकृति सिंहत) अष्टधा श्रर्थात् त्राठ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुई (मभा. शां. ३०६. २६ श्रीर ३१०. १० देखो); त्रर्थात्, वेदान्तियों के मत से पचीस तत्त्वों मे से सोलह तत्त्वों को छोड शेष नौ तस्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते हैं-एक ' जीव ' श्रौर दूसरी ' श्रष्ट्या प्रकृति '। भगवद्गीता में वेदान्तियों का यही वर्गीकरण स्वीकृत किया गया है। परन्तु इसमें भी अन्त में थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। सांख्यवादी जिसे पुरुष कहते है उसे ही गीता मे जीव कहा है, श्रीर यह बतलाया है, कि वह (जीव) ईश्वर की 'परा प्रकृति ' अर्थात् श्रेष्ठ स्वरूप है; श्रीर सांख्यवादी जिसे मूलप्रकृति कहते हैं, उसे ही गीता में परमेश्वर का 'त्रपर' त्र्र्यात् कनिष्ठ स्वरूप कहा गया है (गी.७.४, १)। इस प्रकार पहले दो बड़े बड़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे वर्ग के अर्थात् कनिष्ठ स्वरूप के जब श्रीर भी भेद या प्रकार बतलाने पड़ते हैं, तब इस कनिष्ठ स्वरूप के श्रतिरिक्त उससे उपजे हुए शेष तत्त्वों को भी बतलाना श्रावश्यक होता है। क्योंकि यह किन्छ स्वरूप (म्रर्थात सांख्यों की मूलप्रकृति) स्वयं ऋपना ही एक प्रकार या भेद हो नहीं सकता। उदाहरणार्थ, जब यह बतलाना पड़ता है, कि बाप के लंडके कितने हैं, तब उन लंडकों में ही बाप की गण्ना नहीं की जा सकती। श्रतएव, परमेश्वर के कनिष्ठ स्वरूप के श्रन्य मेदों को बतलाते समय कहना पड़ता है, कि वेदान्तियों की श्रष्टधा प्रकृति में से मूल प्रकृति को छोड़ शेष सात तत्त्व ही ( अर्थात् महान्, अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ ) उस मूलप्रकृति के भेद या प्रकार हैं। परन्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप - (श्रर्थात् मूलप्रकृति) सात प्रकार का है; श्रीर ऊपर कह श्राये हैं, कि वेदान्ती तो प्रकृति को अष्टधा अर्थात् आठ प्रकार की मानते हैं। अब इस स्थान पर यह विरोध देख पड़ता है, कि जिस प्रकृति को वेदान्ती अष्टधा या आठ प्रकार की कहें उसी को गीता सप्तधा या सात प्रकार की कहें। परन्तु गीताकार को अभीष्ट था कि उक्त विरोध दूर हो जावें श्रोर ' श्रष्टधा प्रकृति ' का वर्णन बना रहे। इसीलिये महान्, श्रहंकार

श्रीर पंचतन्मात्राएँ, इन सातों में ही श्राठवें मन तत्त्व को सम्मिलित कर के गीता में वर्णन किया गया है, कि परमेश्वर का किनष्ठ स्वरूप श्रर्थात् मूल प्रकृति श्रष्टधा है (गी. ७. १)। इनमें से, केवल मन ही में दस इन्द्रियों का श्रीर पंचतन्मात्राश्रों में पंचमहाभूतों का समावेश किया गया है। श्रव यह प्रतीत हो जायगा, कि गीता में किया गया वर्गीकरण सांख्यों श्रीर वेदान्तियों के वर्गीकरण से यद्यपि कुछ भिन्न है, तथापि इससे कुल तत्त्वों की संख्या में कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो जाती। सव जगह तत्त्व पचीस ही माने गये हैं। परन्तु वर्गीकरण की उक्त भिन्नता के कारण किसी के मन में कुछ अम न हो जाय इसिलये ये तीनों वर्गीकरण कोष्टक के रूप में एकत्र करके श्रागे दिये गये हैं। गीता के तेरहवें श्रध्याय (१३.१) में वर्गीकरण के कारण के कार हो न पढ कर, सांख्यों के पचीस तत्त्वों का वर्णन जयों का त्यों पृथक् पृथक् किया गया है, श्रीर इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि चाहे वर्गीकरण मे कुछ भिन्नता हो तथापि तत्त्वों की संख्या दोनों स्थानों पर बरावर ही है।

पचीस मूलतत्त्वों का वर्गीकरण।

सांख्यों का वर्गीकरण । तस्त्र । वेदान्तियों का वर्गीकरण । गीता का वर्गीकरण

यहाँ तक इस बात का विवेचन हो चुका, कि पहले मूल साम्यावस्था में रहने-वाली एक ही अवयव-रहित जढ प्रकृति में व्यक्त सृष्टि उत्पन्न करने की अस्वयंवेद्य 'बुद्धि 'कैंसे प्रगट हुई, फिर उसमें 'अहंकार 'से अवयव-सिहत विविधता कैसे उपजी; और इसके बाद 'गुणों से गुण' इस गुणपरिणाम-वाद के अनुसार एक और सान्त्रिक (अर्थात सेन्द्रिय) सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इंद्रियाँ, तथा दूसरी ओर तामस (अर्थात निरिन्द्रिय) सृष्टि की मूलभूत पाँच सूचम तन्मात्राएँ कैसे निर्मित हुई। अब इसके बाद की सृष्टि (अर्थात स्थूल पंचमहाभूतों या उनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थों) की उत्पत्ति के कम का वर्णन किया जावेगा। सांख्यशास्त्र में सिर्फ यही कहा है, कि सूचम तन्मात्राओं में 'स्थूल पंचमहाभूत' अर्थवा 'विशेष, 'गुण-परिणाम के कारण, उत्पन्न हुए हैं। परन्तु वेदान्तशास्त्र के अन्थों में इस विपय का अधिक विवेचन किया गया है इसलिये प्रसंगानुसार उसका

भी संचिप्त वर्णन-इस सूचना के साथ कि यह वेदान्तशास्त्र का मत है, सांख्यों का नहीं कर देना त्रावश्यक जान पडता है। 'स्थूल पृथ्वी, पानी, तेज, वायु श्रीर स्राकाश ' को पंचमहाभूत श्रथवा विशेष कहते हैं । इनका उत्पत्ति-क्रम तैत्तिरीयोपनिषद् में इस प्रकार है:-" श्रात्मनः श्राकाशः संभूत. । श्राकाशाद्वायुः। वायोरितः । श्रमेरापः । श्रद्भ्यः पृथिवी । पृथिन्या श्रोषधयः । इ० " (तै. उ. २. १ )—श्रर्थात् पहले परमात्मा से ( जड मूलप्रकृति से नहीं, जैसा कि सांख्य-वादियों का कथन है ) आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी श्रौर फिर पानी से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तैतिरीयोपनिषद् में यह नहीं बतलाया गया कि इस कम का कारण क्या है। परंतु प्रतीत होता है, कि उत्तर-वेदान्तप्रंथों में पंचमहाभूतों के उत्पत्ति-क्रम के कारणों का विचार, सांख्यशास्त्रोक्ष गुण-परिणाम के तत्त्व पर ही किया गया है। इन उत्तर-वेदान्तियों का यह कथन है, कि 'गुणा गुरोषु वर्तन्ते ' इस न्याय से, पहले एक ही गुर का पदार्थ उत्पन्न हुन्ना, उससे दो गुणों के श्रीर फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हुए, इसी प्रकार वृद्धि होती गई। पंचमहाभूतों में से आकाश का मुख्य एक गुण केवल शब्द ही हैं, इसलिये पहले श्राकाश उत्पन्न हुआ। इसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई; क्योंकि, उसमें शब्द श्रीर स्पर्श दो गुण हैं। जब वायु जोर से चलती है तब उसकी श्रावाज सुन पडती है, और हमारी स्पर्शेन्द्रिय को भी उसका ज्ञान होता है। वायु के बाद श्रक्षि की उत्पत्ति होती है; क्योंकि शब्द और स्पर्श के अतिरिक्ष उसमें तीसरा गुण रूप भी है। इन तीनों गुर्णों के साथ ही साथ पानी में चौथा गुर्ण, रुचि या रस, होता है; इसिवये उसका प्रादुर्भाव श्रिप्त के बाद ही होना चाहिये, श्रीर श्रन्त में, इन चारों गुणों की अपेत्ता पृथ्वी में 'गंध ' गुण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है, कि पानी के बाद ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है । यास्काचार्य का यही सिद्धान्त है ( निरुक्त १४. ४ )। तैत्तिरीयोपनिषद् में त्रागे चल कर वर्णन किया गया है कि उक्त कम से स्थूल पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हो चुकने पर फिर-"पृथिव्या श्रोषधयः। श्रोषधीम्योऽन्नम् । श्रन्नात्पुरुषः । "-पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से श्रन्न, श्रीर श्रन से पुरुष उत्पन्न हुआ (तै. २. १)। यह सृष्टि पंचमहाभूतों के मिश्रण से बनती है, इसिंबये इस मिश्रए-किया को वेदान्त-ग्रंथों में पंचीकरण 'कहते हैं। पंचीकरण का अर्थ " पंचमहा मूतों में से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग ले कर सब के मिश्रण से किसी नये पदार्थ का बनना " है । यह पंचीकरण स्वभावतः श्रनेक प्रकार का हो सकता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी ने श्रपने ' दासबोध ' में जो वर्णन किया है वह भी इसी बात को सिद्ध करता है। देखिये:-- "काला, श्रौर सफ़ेद मिलाने से नीला बनता है, श्रौर काला श्रौर पीला मिलाने से हरा बनता है (दा. १. ६. ५०)। पृथ्वी में अनन्त कोटि बीजों की जातियाँ होती हैं; पृथ्वी श्रीर पानी का मेल होने पर बीजों से श्रंकुर निकलते हैं । श्रनेक प्रकार की बेलें होती हैं, पत्र-पुष्प होते हैं, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं।

पानी है; यही सृष्टि-रचना का श्रद्धत चमत्कार है। इस प्रकार चार खानी, चार नाणी, चौरासी लाख & जीवयोनि, तीन लोक, पिण्ड, ब्रह्माण्ड सब निर्मित होते हैं "(दा. १३. ३. १०-१४)। परन्तु पञ्चीकरण से केवल जड़ पदार्थ श्रथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न होते हैं। ध्यान रहे कि, जब इस जड़ देह का संयोग प्रथम सूच्म इंदियों से श्रोर फिर श्रात्मा से श्रर्थात् पुरुष से होता है, तभी इस जड़ देह से सचेतन प्राणी हो सकता है।

यहाँ यह भी बतल देना चाहिये, कि उत्तर-वेदान्तग्रन्थों में विश्वित यह पञ्चीकरण प्राचीन उपनिषदों में नहीं हैं। छांदोग्योपनिषद् में पाँच तन्मात्राएँ या पाँच महाभूत नहीं माने गये हैं; किन्तु कहा है, कि 'तेज, श्राप (पानी) श्रोर श्रज्ञ (पृथ्वी)' इन्हीं तीन सूचम मूलतत्त्वों के मिश्रण से श्रर्थात् 'त्रिवृत्करण' से सब विविध सृष्टि बनी है। श्रीर, श्रेताश्वतरोपनिषद् में कहा है, कि "श्रजामेकां लोहितशुक्ककृष्णां

\* यह बात स्पष्ट है कि चौरासी लाख योनियों की कल्पना पौराणिक है और वह अंदाज से की गई है। तथापि वह निरी निराधार भी नहीं है। उत्कान्ति-तत्त्व के अनुसार पश्चिमी आधिमौतिक-शास्त्री यह मानते हैं, कि सृष्टि के आरंभ के उपस्थित ' एक छोटे से गोल सजीव सुक्ष्म जन्तु से, मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ । इस कल्पना से -यह बात स्पष्ट है कि सूक्ष्म गोल जन्तु का स्थूल गोल जन्तु बनने में, स्थूल जन्तु का ' पुनश्र छोटा कीडा होने में, छोटे कीडे के बाद उसका अन्य प्राणी होनें में, पृथक योनि अर्थात जात की अनेक पीढियाँ बीत गई होंगी। इससे एक आंग्ल जीवशास्त्रज्ञ ने -गणित के द्वारा सिद्ध किया है कि, पानी में रहनेवाली छोटी छोटी मछलियों के गुण-अधर्मी का विकास होते होते उन्हीं को मनुष्य स्वरूप प्राप्त होने में भिन्न भिन्न जातियों की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीढियाँ बीत चुकी हैं; और, संभव है, कि इन पीढियों की संख्या कदाचित् इससे दस गुणी भी हो। ये हुई पानी में रहनेवाले जलचरों से ले कर मनुष्य तक की योनियाँ। अब यदि इनमें ही छोटे जलचरों से पहले के सूक्ष्म जन्तुओं का समावेश कर दिया जॉय, तो न मालूम कितने लाख पीढियों की कल्पना करनी होगी ! इससे मालूम हो जायगा कि, हमारे पुराणों में वर्णित चौरासी लाख योनियों की कल्पना की अपेक्षा, आधिमौतिक शास्त्रज्ञों के पुराणों में वर्णित पीढीयों की कल्पना कहीं अधिक बढी चढी है। कल्पना-संबंधी यह न्याय काल (समय) को भी उपयुक्त हो सकता है। भूगभर्गत-जीव-शास्त्रज्ञों का कथन है, कि इस बात का स्थूल दृष्टि से निश्चय नहीं किया जा सकता, कि सजीव सृष्टि के सूक्ष्म जन्तु इस पृथ्वी पर कब उत्पन्न हुए; और सूक्ष्म जलचरों की उत्पत्ति तो कई करोड़ वर्षों के पहले हुई है। इस विषय का विवेचन The Last Link by Ernst Haeckel with notes, etc. by. Dr. H. Gadow (1898) नामक प्रस्तक में किया गया है। गेडो ने इस पुस्तक में जो दो तीन उपयोगी परिशिष्ट जोड़े हैं उनसे ही उपर्युक्त बाते ली गई हैं। हमारे पुराणों में चौरासी लाख योनियों की गिनती इस प्रकार की गई है:-- ९ लाख जलचर, १० लाख पक्षी, ११ लाख कृमि, २० लाख पशु, ३० लाख स्थावर और ४ लाख मनुष्य ( दासबोध २०. ६ देखा )।

बह्धीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः" (श्वेता. ४,४) श्रर्थात् लाल (तेजोरूप),सफ्रेद (जल-रूप) और काले (पृथ्वी रूप) रंगों की ( अर्थात् तीन तत्त्वों की) एक अजा (बकरी) से नाम-रूपात्मक प्रजा ( सृष्टि ) उत्पन्न हुई। छांदोग्योपनिषद् के छटवें अध्याय में श्वेतकेतु श्रीर उसके पिता का संवाद है। संवाद के श्रारम्भ ही मे श्वेतकेतु के पिता ने स्पष्ट कह दिया है, कि " अरे! इस जगत् के आरम्भ में ' एकमेवाद्वितीयं सत् ' के अतिरिक्ष, अर्थात् जहाँ तहाँ सब एक ही और नित्य परब्रह्म के अतिरिक्ष, श्रीर कुछ भी नहीं था। जो श्रसत् ( श्रर्थात् नहीं है ) उससे सत् कैसे उत्पन्न हो सकता है ? त्रतएव, त्रादि में सर्वत्र सत् ही ज्याप्त था। इसके बाद उसे अनेक श्रर्थात् विविध होने की इच्छा हुई श्रीर उससे क्रमशः सूचम तेज (श्रप्ति), श्राप (पानी) श्रौर श्रन्न (पृथ्वी) की उत्पत्ति हुई। पश्चात् इन तीन तत्त्वों में ही जीवरूप से परब्रह्म का प्रवेश होने पर उनके त्रिवृत्करण से जगत् की श्रोक नाम-रूपात्मक वस्तुऍ निर्मित हुईं। स्थूल श्रिप्त, सूर्य, या विद्युल्लता की ज्योति में, जो लाल (लोहित) रंग है वह सूचम तेजोरूपी मूलतत्त्व का परिखाम है, जो सफ़ेद (शुक्र) रंग है वह सूच्म त्राप-तस्त्र का परिगाम है, श्रीर जो कृष्ण ( काला ) रंग है वह सूचम पृथ्वी-तत्त्व का परिगाम है। इसी प्रकार, मनुष्य जिस अन्न का सेवन करता है उसमें भी—सूचम तेज, सूचम त्राप ग्रौर सूचम ग्रन्न ( पृथ्वी ),—पही तीन तत्त्व होते हैं। जैसे दही को मथने से मक्खन ऊपर आ जाता है, वैसे ही उक्न तीन सूचम तत्वों से बना हुआ अन्न जब पेट में जाता है, तब उसमें से तेज-तत्त्व के कारण मनुष्य के शरीर में स्थूल, मध्यम श्रीर सूचम परिखाम—जिन्हें क्रमशः श्रस्थि, मजा श्रीर वाणी कहते हैं-उत्पन्न हुत्रा करते हैं; इसी प्रकार श्राप श्रर्थात् जल-तत्त्व से मूत्र, रक्क और प्राया; तथा श्रव श्रर्थात् पृथ्वी-तत्त्व से चुरीप, मांस श्रीर मन ये तीन द्रव्य निर्मित होते हैं " ( झां. ६. २-६ )। झान्दोग्योपनिषद् की यही पद्धति वेदान्तसूत्रों (२.४.२०)में भी कही गई है, कि मूल महाभूतों की संख्या पाँच नहीं, केवल तीन ही है; श्रौर उनके त्रिवृत्करण से सब दृश्य पदार्थीं की उत्पत्ति भी मालूम की जा सकती है। बादरायणाचार्य तो पञ्चीकरण का नाम तक नहीं लेते। तथापि तैतिरीय (२१), प्रश्न (४. ८), बृहदारण्यक (४. ४. ४) म्रादि म्रन्य उपिन् षदों में, और विशेषतः श्वेताश्वेतर (२. १२), वेदान्तसूत्र (२. ३. १-१४) तथा गीता (७. ४; १३. ४) में भी तीन के बदले पाच महाभूतों का वर्णन है। गर्भी-पनिषद् के त्रारम्म ही में कहा है, कि मनुष्य-देह 'पञ्चात्मक है; त्रौर, महाभारत तथा पुराणों में तो पञ्चीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया है ( मभा. शां. १८४-१८६)। इससे यही सिद्ध होता है, कि यद्यपि त्रिवृत्करण प्राचीन है, तथापि जब महाभूतों की संख्या तीन के बदले पाँच मानी जाने लगी तब त्रिवृ-त्करण के उदाहरण ही से पञ्चीकरण की कल्पना का प्रादुर्भीव हुआ श्रीर त्रिवृत्करण पीछे रह गया, एवं श्रन्त में पञ्चीकरण की कल्पना सब वेदान्तियों को प्राह्म हो गई। त्रागे चल कर इसी पञ्चीकरण शब्द के अर्थ में यह बात भी शामिल

हो गई, कि मनुष्य का शरीर केवल पंचमहाभूतों से ही बना नहीं है, किन्तु उन पंचमहाभूतों में से हर एक पाँच प्रकार से शरीर में विभाजित भी हो गया है; उदाहरणार्थ, त्वक्, मांस, श्रीस्थ, मजा श्रीर स्नायु ये पाँच विभाग श्रवमय पृथ्वी-तत्त्व के हैं, इत्यादि (मभा.शां, १८४. २०-२४; श्रीर दासबोध १७. ८ देखों)। प्रतीत होता है, कि यह कल्पना भी उपर्युक्त छान्दोग्योपनिषद् के त्रिवृत्करण के वर्णन से सूक्त पड़ी है। क्योंकि, वहाँ भी श्रन्तिम वर्णन यही है, कि 'तेज, श्राप श्रीर पृथ्वी ' इन तीनों मे से प्रत्येक, तीन तीन प्रकार से मनुष्य के देह में पाया जाता है।

इस बात का विवेचन हो चुका, कि मूल श्रव्यक्र प्रकृति से श्रथवा वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार परब्रह्म से, अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले सृष्टि के अचेतन अर्थात् निर्जीव या जड़ पदार्थ कैसे बने हैं। अब इसका विचार करना चाहिये, कि सृष्टि के सचेतन अर्थात् सजीव प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सांख्य-शास्त्र का विशेष कथन क्या है; और फ़िर यह देखना चाहिये कि वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्तों से उसका कहाँ तक मेल है। जब मूल प्रकृति से प्रादुर्भूत पृथ्वी ऋदि स्थूल पंचमहाभूतों का संयोग सूचम इंन्द्रियों के साथ होता है, तब उससे सजीव प्राणियों का शरीर बनता है। परन्तु, यद्यपि यह शरीर सेन्द्रिय हो, तथापि वह जड ही रहता है। इन इंदियों को प्रेरित करनेवाला तत्त्व जड प्रकृति से भिन्न होता है, जिसे पुरुष कहते है। सांख्यों के इन सिद्धान्तों का वर्णन पिछले प्रकरण में किया जा चुका है, कि यद्यपि मूल में 'पुरुष,' अकर्ता है, तथापि प्रकृति के साथ उसका संयोग होने पर सजीव सृष्टि का श्रारम्भ होता है; श्रीर " मैं प्रकृति से भिन्न हूँ" यह ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्रकृति से संयोग छूट जाता है, तथा वह मुक्त हो जाता है; यदि ऐसा नहीं होता तो जन्म मरण के चक्कर में उसे घूमना पडता है। परन्तु इस बात का विवेचन नहीं किया गया, कि जिस ' पुरुष ' की मृत्यु प्रकृति और ' पुरुष ' की भिन्नता का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती है, उसको नये नये जन्म कैसे प्राप्त होते हैं। श्रतएव यहीं इसी विषय का कुछ श्रधिक विवेचन करना श्रावश्यक जान पड़ता है। यह स्पष्ट है, कि जो मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, उसका आतमा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये छूट नहीं सकता। क्योंकि, यदि ऐसा हो तो ज्ञान अथवा पाप-पुर्य का कुछ भी महत्त्व नहीं रह जायगा; श्रौर फिर, चार्वांक के मतानुसार यह कहना पहेगा, कि मृत्यु के बाद् हर एक मनुष्य प्रकृति के फंदे से छूट जाता है, श्रर्थात् वह मोच पा जाता है। श्रच्छा; यदि यह कहे कि मृत्यु के वाद केवल आतमा अर्थात् पुरुष बच जाता है, और वहीं स्वयं नये नये जन्म लिया करता है, तो यह मूलभूत सिद्धांत-के पुरुष अकर्ता श्रोर उदासीन है श्रोर सब कर्तृत्व प्रकृति ही का है-मिथ्या प्रतीत होने लगता है। इसके सिवा, जब हम यह मानते है कि आतमा स्वयं ही नये नये जन्म लिया करता है, तब वह उसका गुण या धर्म हो जाता है; श्रीर, तब तो, ऐसी श्रनवस्था

प्राप्त हो जाती है, कि वह जन्म-मरण के श्रावागमन से कभी छूट ही नहीं सकता। इसिलये, यह सिद्ध होता है, कि यदि बिना ज्ञान प्राप्त किये कोई मनुष्य मर जायँ, तो भी श्रागे नया जन्म प्राप्त करा देने के लिये उसकी श्रात्मा से प्रकृति का संबंध अवश्य रहना ही चाहिये। मृत्यु के बाद स्थूल देह का नाश हो जाया करता है, इसिलये यह प्रगट है, कि श्रव उक्त सम्बन्ध स्थूल महाभूतात्मक प्रकृति के साथ नहीं रह सकता। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि प्रकृति केवल स्थूल पंच महाभूतों ही से बनी है। प्रकृति से कुल तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं; श्रीर, स्थूल पञ्चमहाभूत, उन तेईस तत्त्वों मे से अन्तिम पाँच है। इन अन्तिम पाँच तत्त्वों (स्थूल पञ्चमहाभूतों) को तेईस तत्त्वों में से, श्रलग करने पर १८ तत्त्व शेष रहते है। अतएव, अब यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, वह यद्यपि पञ्चमहाभूतात्मक स्थूल शरीर से, श्रर्थांत् श्रन्तिम पांच तत्त्वों से खूट जाता है, तथापि इस प्रकार की मृत्यु से प्रकृति के अन्य १८ तत्त्वों के साथ उसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता । वे अठारह तत्त्व ये हैं:-महान् (बुद्धि) श्रहंकार, मन, दस इंद्रियाँ श्रीर पाँच तन्मात्राएँ (इस प्रकरण में दिया गया ब्रह्मांड का वंशवृत्त, पृष्ठ १७६ देखिये )। सब तत्त्व सूच्म है। अतएव इन तत्त्वों के साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है, उसे स्थूल शरीर के विरुद्ध सूचम त्रथवा लिंगशरीर कहते हैं (सां. का. ४०)। जब कोई मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, तब मृत्यु के समय उसके श्रात्मा के साथ ही प्रकृति के उक्त १८ तस्त्रों से बना हुआ यह लिंग-शरीर भी स्थूल देह से बाहर हो जाता है; श्रीर जब तक उस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं जाती, तब तक उस लिंग-शरीर ही के कारण उसको नये नये जनम लेने पडते हैं। इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न है, कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जीव के साथ साथ इस जड़ देह में बुद्धि, श्रहंकार, मन श्रीर दस इंद्रियों के ज्यापार भी, नष्ट होते हुए हमें प्रत्यच मे देख पड़ते हैं; इस कारण लिंग-शरीर मे इन तेरह तत्त्वों का समावेश किया जाना तो उचित है, परन्तु इन तेरह तत्त्वों के साथ पाँच सूचम तन्मात्रात्रों का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया जाना चाहिये ? इस पर सांख्यों का उत्तर यह है, कि ये तेरह तत्त्व—िनरी बुद्धि, निरा श्रहंकार, मन श्रीर दस इंद्रियाँ—प्रकृति के केवल गुग हैं; श्रीर, जिस तरह छाया को किसी न किसी पदार्थ का तथा चित्र को दीवार, कागज ग्रादि का, श्राश्रय श्रावश्यक है, उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्त्वीं को भी एकत्र रहने के लिये किसी द्रन्य के आश्रय की आवश्यकता होती है। अब, आत्मा ( पुरुष ) स्वयं निर्गुण श्रीर श्रकर्ता है, इसलिये वह स्वयं किसी भी गुण का श्राश्रय हो नहीं सकता । मनुष्य की जीवितावस्था में उसके शरीर के स्थूल पंचमहाभूत ही इन तेरह तत्त्वों के आश्रयस्थान हुआ करते है। परन्तु, मृत्यु के बाद अर्थात् स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर, स्थूल पंचमहाभूतों का यह आधार छूट जाता है। तब

उस अवस्था में, इन तेरह गुणात्मक तत्त्वों के लिये किसी अन्य द्रव्यात्मक आश्रय की आवश्यकता होती है। यदि मूलप्रकृति ही को आश्रय मान लें, तो वह अव्यक्त और अविकृत अवस्था की अर्थात् अनंत और सर्वव्यापी होने के कारण, एक छोटे से लिंग-शरीर के अहंकार, बुद्धि आदि गुणों का आधार नहीं हो सकती। अत्तप्य मूल प्रकृति के ही द्रव्यात्मक विकारों में से, स्थूल पञ्चमहाभूतों के बदले, उनके मूलभूत पाँच सूचम तन्मात्र-द्रव्यों का समावेश, उपर्युक्त तेरह गुणों के साथ ही साथ उनके आश्रय-स्थान की दृष्टि से, लिंग-शरीर में करना पड़ता है (सां. का. ४१)। बहुतेरे सांख्य अन्थकार, लिंग-शरीर और स्थूलशरीर के बीच एक और तीसरे शरीर (पञ्चतन्मात्राओं से बने हुए) की कल्पना करके अतिपादन करते हैं, कि यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का आधार है। परन्तु हमारा मत यह है कि, यह सांख्य-कारिका की इकतालीसवीं आर्या का यथार्थ माव वैसा नहीं है। टीकाकारों ने अम से तीसरे की कल्पना की है। हमारे मतानुसार उस आर्या का उद्देश सिर्फ़ इस बात का कारण बतलाना ही है, कि बुद्धि आदि तेरह तत्त्वों के साथ पञ्चतन्मात्राभ्रों का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया गया; इसके अतिरिक्त अन्य कोई हेतु नहीं है। %

कुछ विचार करने से प्रतीत हो जायगा कि, सूचम अठारह तत्त्वों के सांख्योक्ष ितंग-शरीर में श्रीर उपनिषदों में वर्णित लिंग-शरीर में विशेष भेद नहीं है। बृह-दारण्यकोपनिषद में कहा है कि—" जिस प्रकार जोंक (जलायुका) घास के तिनके के एक छोर तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर (सामने के पैरों से) अपने शरीर का अप्रभाग रखती है, श्रीर फिर पहले तिनके पर से अपने शरीर के श्रीतम भाग को खींच लेती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड कर दूसरे शरीर में जाता है" (बृ. ४. ४ ३.)। परन्तु केवल इस दृष्टान्त से ये दोनों अनुमान सिद्ध नहीं होते, कि निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता है, श्रीर वह भी एक शरीर से छूटते ही चला जाता है। क्योंकि, बृहदारण्यकोपनिषद्. (४. ४. ४) में आगे चल कर यह वर्णन किया गया है, कि आत्मा के साथ साथ पाँच (सूचम) भूत, मन, इंद्रिया, प्राण् और धर्माधर्म भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं; और यह भी

\*मह कुमारिल कृत मीमांसाश्चोकवार्तिक ग्रंथ के एक श्चोक से (आत्मवाद, श्चोक ६२) देख पड़ेगा कि उन्होंने इस आर्या का अर्थ हमारे अनुसार ही किया है। वह श्चोक यह है.—

अंतराभवदेहो हि नेष्यते विंध्यवासिना । तदस्तित्वे प्रमाणं हि न किंचिद्वगम्यते ॥

" अंतराभव अर्थात् लिंगशरीर और स्थूलशरीर के बीचवाले शरीर से विन्ध्यवासी सह-मत नहीं है। यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि उक्त प्रकार का कोई शरीर है।" ईश्वरकृष्ण विंध्याचल पर्वत पर रहता था, इसलिये उसको विध्यवासी कहा है! अंतरा-भवशरीर को 'गंधर्व' कहते है—अमरकोश ३.३. १३२ और उसपर श्री० कृष्णाजी । गोविंद ओकद्वारा प्रकाशित क्षीरस्वामी की टीका तथा उस प्रंथकी प्रस्तावना पृष्ठ ८ देखी। कहा है, कि आत्मा को अपने कर्म के अनुसार भिन्नमिन्न लोक प्राप्त होते हैं एवं वहाँ उसे कुछ काल पर्यंत निवास करना पडता है (बृ. ६.२.१४. श्रीर १४)। इसी प्रकार, छान्दोग्योपनिषद् में भी श्राप (पानी ) मूलतत्त्व के सात जीव की जिस गति का वर्णन किया गया है। ( छां ४. ३ ३;४ ६. १ ) उससे, और वेदान्तसूत्रों मे उनके अर्थ का जो निर्णय किया गया है ( वेसू. ३. १. १-७) इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि लिंगशरीर में-पानी, तेज और अब-इन तीनों मूल तत्त्वों का समावेश किया जाना छान्दोग्योपनिषद् को भी श्रभिषेत है। सारांश यही देख पढ़ता है, कि महदादि अठारह सूचम तत्वो से बने हुए सांख्यों के ' लिंग-शरीर ' में ही प्राख श्रीर धर्माधर्म श्रथीत् कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त-मतानुसार लिंग-शरीर हो जाता है। परन्तु सांख्यशास्त्र के ऋनुसार प्राण् का समावेश ग्यारह इंद्रियों की वृत्तियों में ही, श्रौर धर्म-श्रधर्म का समावेश बुद्धींदियों के व्यापार में ही हुआ करता है; अतएव उक्त भेद के विषय में यह कहा जा सकता है, कि वह केवल शाब्दिक है--वस्तुतः लिंग-शरीर के घटकावयव के सम्बन्ध में वेदान्त और सांख्य-मतों में कुछ भी भेद नहीं है। इसी लिये मैत्र्युपनिषद् (६. १०) में " महदादि सूचमपर्यंत " यह सांख्योक्न लिंग-शरीर का लच्चे, विशेषांतं " इस पर्याय से ज्यों का त्यों रख दिया है। भगवद्गीता (१४.७)में पहले का सुद्म शरीर होता है-, आगे ऐसा वर्णन किया है " वायुर्गधानिवाशयात्" ( ११- = )-जिस प्रकार हवा फूलों की सुगन्ध को हर लेती है, उस प्रकार जीव -स्थूल शरीर का त्याग करते समय, इस लिंग-शरीर को अपने साथ ले जाता है। तथापि. गीता मे जो अध्यातम-ज्ञान है वह उपनिषदो ही मे से लिया गया है, इस-लिये कहा जा सकता है, कि 'मनसहित छः इन्द्रियां ' इन शब्दों में ही पाँच कर्में-निद्रया, पञ्चतनमात्राएँ, प्राण श्रोर पाप-पुग्य का संग्रह भगवान को श्रभिप्रेत है । सनुस्मृति (१२. १६. १७) में भी यह वर्णन किया गया है, कि मरने पर मनुष्य

<sup>\*</sup> आनंदाश्रम पूना से द्वात्रिंशदुपनिषदों की पाथी मैत्र्युपनिषद में उपर्युक्त मंत्र का ""महदाद्यं विशेषान्तं" पाठ है और उसी को टीकाकार ने भी माना है। यदि यह पाठ लिया जाय तो लिंग शरीर में आरंभ के महत्तव का समावेश करके विशेषान्त पद से सूचित विशेष अर्थात् पंचमहाभूतों को छोड देना पड़ता है। यानी, यह अर्थ करना पड़ता है, कि महादाद्यं में से महत् को छे ना और विशेषान्तं में से विशेष को छोड़ देना चाहिये। परन्तु जहाँ आद्यन्त का उपयोग किया जाता है, वहाँ उन दोनों को छेना या दोनों को छोडना युक्त होता है। अतएव श्रो. डॉयसेन का कथन है, कि महदाद्यं पद के अन्तिम अक्षर का अनुस्वार निकालकर "महदाद्यविशेषान्तम्" (मददादि+अविशेषान्तम्) पाठ कर देना चाहिये। ऐसा करने पर अविशेष पद बन जाने से, महत् और अविशेष अर्थात् आदि और अंत दोनों को भी एक ही न्याय पर्याप्त होगा, और लिंग-शरीर में दोनों का ही समावेश किया जा सकेगा। यही इस पाठ का विशेष गुण है। न्यरन्तु, स्मरण रहे कि, पाठ कोई भी किया जायँ, अर्थ में भेद नहीं पडता।

को, इस जन्म में किये हुए पाप-पुण्य का फल भोगने के लिये, पञ्चतन्मात्रात्मक सूचम शरीर प्राप्त होता है। गीता के "वायुगंधानिवाशयात्" इस दृष्टान्त से केवल इतना ही सिद्ध होता है, कि यह शरीर सूचम है; परन्तु उससे यह नहीं मालूम होता, कि उसका आकार कितना बड़ा है। महाभारत के सावित्री-उपाख्यान में यह वर्णन पाया जाता है, कि सत्यवान् के (स्थूल) शरीर में से श्रॅगूठे के बराबर एक पुरुष को यमराज ने बाहर निकाला—" अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात्" (सभा वन. २६७. १६)। इससे प्रतीत होता है, कि दृष्टान्त के लिये ही क्यों न हो, लिंग-शरीर श्रॅगूठे के आकार का माना जाता था।

इस बात का विवेचन हो चुका, कि यद्यपि खिंग-शरीर हमारे नेत्रों को गोचर नहीं है, तथापि उसका अस्तिस्व किन अनुमानों से सिद्ध हो सकता है, और उस शरीर के घटकावयव कौन कौन से हैं। परन्तु, केवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत नहीं होता, कि प्रकृति और पाँच स्थूल महाभूतों के अतिरिक्ष अठारह तत्त्वों के समुचय से लिंग-शरीर निर्माण होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, कि जहाँ जहाँ जिग-शरीर रहेगा वहाँ वहाँ इन अठारह तत्वों का समचय, अपने गुण-धर्म के अनुसार, माता-पिता के स्थूल शरीर में से तथा आगे स्थूल-सृष्टि के अन्न से, इस्तपाद श्रादि स्थूल श्रवयव या स्थूल इंद्रियाँ उत्पन्न करेगा, श्रथवा उनका पोषण करेगा। परंतु श्रव यह बतलाना चाहिये, कि श्रठारह तत्वों के समुचय से बना हुआ लिंग-शरीर पशु, पत्ती, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न देह क्यों उत्पन्न करता हैं। सजीव सृष्टि के सचेतन तत्त्व को सांख्य-वादी 'पुरुष कहते हैं; श्रीर, सांख्य-मतानुसार ये पुरुष चाहें श्रसंख्य भी हों, तथापि प्रत्येक पुरुष स्वभावतः उदासीन तथा श्रकर्ता है, इसलिये पशु-पत्ती श्रादि प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कर्तृत्व पुरुष के हिस्से में नहीं आ सकता । वेदान्त-शास्त्र में कहा है, कि पाप-पुण्य श्रादि कमीं के परिणाम से ये भेद उत्पन्न हुआ करते हैं । इस कर्म-विपाक का विवेचन ग्रागे चल कर किया जायगा । सांख्यशास्त्र के श्रनुसार कर्म को पुरुष श्रीर प्रकृति से भिन्न तीसरा तत्त्व नहीं मान सकते; श्रीर जब कि पुरुष उदासीन ही है तब कहना पड़ता है, कि कर्म प्रकृति के सत्त्व-रज-तमोगुणों का ही विकार है । लिंग-शरीर में जिन अठारह तत्वों का समुचय हैं उसमें से बुद्धितत्त्व प्रधान है। इसका कारण यह है, कि बुद्धि ही से त्रागे त्रहंकार त्रादि सत्रह तत्त्व उत्पन्न होते हैं। त्रर्थात्, जिसे वेदान्त में कर्म कइते हैं उसी को सांख्यशास्त्र में; सत्त्व-रज-तम-गुणों के न्यूनिधिक परिमाण से उत्पन्न होनेवाला, बुद्धि का ब्यापार, धर्म या विकार कहते हैं। बुद्धि के इस धर्म का नाम 'भाव' है। सत्त्व-रज-तम-गुर्णों के तारतम्य से ये 'भाव ' कई प्रकार के हो जाते हैं। जिस प्रकार फूल में सुगंध तथा कपडे में रंग लिपटा रहता है, उसी अकार लिंग-शरीर में ये भाव भी लिपटे रहते हैं (सां. का. ४०)। इन भावों के अनुसार, अथवा वेदान्त-परिभाषा से कर्म के अनुसार, लिंग-शरीर नये नये

जन्म लिया करता है; श्रीर जन्म लेते समय, माता-पिताश्रों के शरीरों में से जिन द्रव्यों को वह श्राकर्षित किया करता है, उन द्रव्यों में भी दूसरे भाक श्रा जाया करते हैं। ' देवयोनि, मनुष्ययोनि, पश्चयोनि, तथा वृत्तयोनि ' ये सब भेद इन भावों की समुचयता के ही परिणाम हैं (सां. का. ४३—४४) । इन सब भावों मे सात्विक गुगा का उत्कर्ष होने से जब मनुष्य को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, श्रौर उसके कारण प्रकृति श्रौर पुरुष की भिन्नता समस मे आने लगती है, तब मनुष्य अपने मूलस्वरूप अर्थात् कैवल्य पद को पहुँच जाता है; श्रीर तब लिंग-शरीर छूट जाता है। एवं मनुष्य के दु:लों का पूर्णतया निवारण हो जाता है। परन्तु, प्रकृति श्रीर पुरुष की भिन्नता का ज्ञान न होते हुए, यदि केवल सात्विक गुण ही का उत्कर्ष हो, तो लिंग-शरीर देवयोनि में अर्थात् स्वर्ग में जनम लेता है; रजोगुण की प्रबलता हो तो मनुष्ययोनि मे श्रशीत् पृथ्वी पर पैदा होता है; श्रीर, तमोगुण की श्रधिकता हो जाने से उसे तिर्यक्योनि में प्रवेश करना पड़ता है (गी. १४. १८)। "गुणा गुणेषु जायन्ते" इस तत्व के ही आधार पर सांख्यशास्त्र में वर्णन किया है, कि मानवयोनि में जन्म होने के बाद रेत-बिंदु से कमानुसार कलल, बुद्बुद, मांस, पेशी श्रीर भिन्न भिन्न स्थूल इन्द्रियाँ कैसे बनती जाती हैं (सां. का. ४३; मभा. शां. ३२०)। गर्भीपनिषद् का वर्णन प्रायः सांख्यशास्त्र के उक्त वर्णन के समान ही है। उपर्युक्त विवेचन से यह बात मालूम हो जायगी, कि सांख्यशास्त्र में 'भाव ' शब्द का जो पारिभाषिक अर्थ बतलाया गया है वह यद्यपि वेदान्तप्रनथों में विवित्तत नहीं है, तथापि भगवद्गीता में ( १०.४,४;७. १२ ) ''बुद्धिज्ञीनमसंमोहः चमा सत्यं दमः शमः " इत्यादि गुणों को (इसके आगे के श्लोक मे) जो 'भाव' नाम दिया गया है वह प्रायः सांख्यशास्त्र की परिभाषा को सोच कर दिया गया होगा।

इस प्रकार, सांख्यशास्त्र के अनुसार मूल अन्यक्ष प्रकृति से अथवा वेदान्त के अनुसार मूल सद्गी परब्रह्म से, सृष्टि के सब सजीव और निर्जीव न्यक्ष पदार्थ कमशः उत्पन्न हुए; और जब सृष्टि के संहार का समय आ पहुँचता है तब सृष्टि-रचना का जो गुण परिणाम-कम अपर बतलाया गया है, ठीक इसके विरुद्ध कम से, सब न्यक्ष पदार्थ अन्यक्ष प्रकृति में अथवा मूल ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यह सिद्धांत सांख्य और वेदान्त दोनों शास्त्रों को मान्य है (वे. सू. २.३.१४; मभा. शां.२६२)। उदाहरणार्थ, पंचमहाभूतों में से पृथ्वी का लय पानी में, पानी का अग्नि में, अग्नि का वायु मे, वायु का आकाश में, आकाश का तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं का अहंकार में, अहंकार का बुद्धि में, और बुद्धि या महान् का लय प्रकृति में हो जाता है; तथा वेदान्त के अनुसार प्रकृति का लय मूल ब्रह्म में हो जाता है। सांख्य-कारिका में किसी स्थान पर यह नहीं बतलाया गया है, कि सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय तथा संहार होने तक बीच में कितना समय लग जाता है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है, कि मनुसंहिता (१. ६६-७३), भगवद्गीता (८. १७), तथा महाभारत

(शां. २३१) में वर्शित काल-गणना सांख्यों को भी मान्य है। हमारा उत्तरायण देव-ताओं का दिन है और हमारा दिच्णायन उनकी रात है। क्योंकि, स्मृतियन्थों में श्रौर ज्योति:शास्त्रकी संहिता (सूर्यसिद्धान्त १. १३; १२. ३४, ६७) में भी यही वर्णन है, कि देवता मेरुपर्वत पर अर्थात् उत्तर ध्रुव में रहते हैं। अर्थात्, दो श्रयनों का हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन-रात के बराबर है, श्रीर हमारे ३६० वर्ष देवताओं के ३६० दिन रात अथवा एक वर्ष के बराबर हैं। कृत, त्रेता, द्वापर श्रीर किल हमारे चार युग हैं। युगों की काल-गणना इस प्रकार है:--कूत-थुग में चार हज़ार वर्ष, त्रेता थुग में तीन हज़ार, द्वापर में दो हजार त्रीर किल में एक हज़ार वर्ष । परन्तु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरम्भ नहीं हो जाता, बीच में दो युगों के संधि-काल में कुछ वर्ष बीत जाते हैं। इस प्रकार कृत-युग के श्रादि श्रीर श्रन्त में से प्रत्येक श्रीर चार सी वर्ष का, त्रेता युग के श्रागे श्रीर पीछे प्रत्येक श्रोर तीन सी वर्ष का, द्वापर के पहले श्रीर बाद प्रत्येक श्रीर दो सौ वर्ष का, कलियुग के पूर्व तथा अनन्तर प्रत्येक श्रोर सौ वर्ष का सन्धि-काल होता है; सब मिला कर चारों युगों का आदि-अन्त सहित संधि-काल दो हज़ार वर्ष का होता है। ये दो हज़ार वर्ष श्रीर पहले बतलाये हुए सांख्य-मतानुसार चारों युगों के दस हज़ार वर्ष मिला कर कुल बारह हजार वर्ष होते है। ये बारह हज़ार वर्ष मनुष्यों के है या देवतात्रों के ? यदि मनुष्यों के माने जायँ, तो कितयुग का श्रारम्भ हुए पांच हज़ार वर्ष बीत चुकने के कारण, यह कहना पड़ेगा कि हज़ार मानवी वर्षों का कलियुग पूरा हो चुका, उसके बाद फ़िर से आनेवाला कृतयुग भी समाप्त हो गया, श्रीर हमने श्रव त्रेता युग में प्रवेश किया है! यह विरोध भिटाने के लिये पुराणों मे निश्चित किया है. कि ये बारह हज़ार वर्ष देवताओं के हैं। देव-ताओं के बारह हज़ार वर्ष, मनुष्यों के ३६०×१२०००=४३,२०,००० (तेतालीस लाख बीस हज़ार ) वर्ष होते हैं । वर्तमान पंचांगों का युग-परिमाख इसी पद्धति से निश्चित किया जाता है। (देवताओं के) बारह हज़ार वर्ष मिल कर मनुष्यों का एक महायुग या देवताओं का युग होता है। देवताओं के इकहत्तर युगों को एक मन्वंतर कहते है, श्रीर ऐसे मन्वन्तर चौदह हैं। परन्त, पहले मन्वन्तर के आरम्भ तथा अन्त में, और आगे चल कर प्रत्येक मन्वन्तर के अखीर मे दोनों त्रोर कृतसुग की बराबरी के एक एक ऐसे १४ सन्धि-काल होते हैं। ये पंद्रह संधि-काल और चौद्ह मन्वंतर मिल कर देवताओं के एक हज़ार ग्रुग अथवा बह्मदेव का एक दिन होता है (सूर्यसिद्धान्त १. ११-२०); श्रौर मनुस्मृति तथा महाभारत में लिखा है, कि ऐसे ही हज़ार युग मिल कर ब्रह्मदेव की एक रात होती है (मनु. १. ६६-७३ श्रौर ७६; मभा. शां. २३१. १८-३१; श्रौर यास्क का निरुक्त १४. ६ देखो ) । इस गणना के अनुसार बहादेव का एक दिन मनुष्यों के चार श्ररव बत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर होता है; श्रीर इसी का नाम है कल्प \*। भगव-

ॐज्योतिःशास्त्र के आधार पर युगादि-गणना का विचार स्वर्गीय शंकर बालकृष्ण दीक्षितने 'भारतीय ज्योतिःशास्त्र' नामक (मराठी) प्रन्थ में किया है, पृ. १०३–१०५; १९३इ. देखो । गी. र. २४–२६

द्गीता (८. १८ श्रीर ६. ७) मे कहा है, कि जब ब्रह्मदेव के इस दिन श्रर्थात् कल्प का श्रारम्भ होता है तबः—

श्रव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवंत्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयंते तत्रैवाव्यक्रसंज्ञके ॥

" अन्यक्त से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं, और जब ब्रह्मदेव की रात्रि श्रारम्भ होती है तब सब न्यक्र पदार्थ पुतश्र अन्यक्र मे लीन हो जाते हैं।" स्मृतिग्रन्थ श्रीर महाभारत में भी यही बतलाया है। इसके श्रतिरिक्ष पुराणों में श्रन्य प्रलयों का भी वर्णन है। परन्तु इन प्रलयों में सूर्य-चन्द्र श्रादि सारी सृष्टि का नाश नहीं हो जाता, इसलिये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति श्रीर संहार का विवेचन करते समय इनका विचार नहीं किया जाता। कल्प ब्रह्मदेव का एक दिन श्रथवा रात्रि है, श्रीर ऐसे ३६० दिन तथा ३६० रात्रिया मिल कर ब्रह्मदेव का एक वर्ष होता है। इसी से पुराखादिकों (विष्णुपुराख १.३ देखो) मे यह वर्णन पाया जाता है, कि ब्रह्मदेव की श्रायु उनके सौ वर्ष की है, उसमें से श्राधी बीत गई, शेष श्रायु के श्रर्थात् इक्यावनवें वर्ष के पहले दिन का श्रथवा श्वेतवाराह नामक कल्प का श्रब श्रारम्भ हुआ है; श्रीर, इस कल्प के चौदह मन्वन्तरों में से छः मन्वन्तर बीत चुके, तथा सातवें (श्रर्थात् वैवस्वत) मन्वन्तर के ७१ महायुगों में से २७ महायुग पूरे हो गये; एवं ऋब २८ वे महायुग के किलयुग का प्रथम चरण ऋर्थात् चतुर्थ भाग जारी है। संवत् ११४६ (शक १८२१) में इस किल्युग के ठीक ४००० वर्ष बीत चुके। इस प्रकार गणित करने से मालूम होगा, कि इस कलियुग का प्रलय होने के लिये संवत् १६४६ में मनुष्य के ३ लाख ६१ हज़ार वर्ष शेष थे; फिर वर्तमान मन्वन्तर के अन्त में अथवा वर्तमान करूप के अन्त में होनेवाले महाप्रलय की बात ही क्या ! मानवी चार श्रव्ज बत्तीस करोड वर्ष का जो ब्रह्मदेव का दिन इस समय जारी है, उसका पूरा मध्याह्न भी नहीं हुत्रा, श्रर्थात् सात मन्वन्तर भी श्रव तक नहीं बीते हैं!

सृष्टि की रचना और संहार का जो अब तक विवेचन किया गया यह वेदानत के—श्रीर परब्रह्म को छोड़ देने से सांख्यशास्त्र के तत्त्वज्ञान के—श्राधार पर किया गया है, इसिक्ये सृष्टि के उत्पत्ति-कम की इसी परम्परा को हमारे शास्त्रकार सदैव प्रमाण मानते हैं, श्रीर यही कम भगवद्गीता में भी दिया हुआ है। इस प्रकरण के श्रारम्भ ही में वतला दिया गया है, कि सृष्ट्युत्पत्ति-कम के बारे में कुछ भिन्न भिन्न विचार पाये जाते हैं; जैसे श्रुति-स्मृति-पुराणों में कहीं कहीं कहा है कि प्रथम ब्रह्मदेव या हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, श्रुथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ और उसमे परमेश्वर के बीज से एक सुवर्णमय श्रुपड़ा निर्मित हुआ। परन्तु इन सब विचारों को गीण तथा उपलच्चात्मक समक्ष कर जब उनकी उपपत्ति बतलाने का समय श्राता है तब यही कहा जाता है, कि हिरण्यगर्भ श्रुथवा ब्रह्मदेव ही प्रकृति है। भगवद्गीता (१४०३) में त्रिगुणात्मक प्रकृति ही को ब्रह्म कहा है ''मम योनिर्महत्

ब्रह्म " श्रीर भगवान् ने यह भी कहा है, कि हमारे बीज से इस प्रकृति में त्रिगुणों के द्वारा अनेक मुर्तियाँ उत्पन्न होती हैं। अन्य स्थानों में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मदेव से त्रारम्भ में दत्त प्रसृति सात मानस पुत्र त्रथवा मनु उत्पन्न हुए श्रौर उन्होंने श्रागे सब चर-श्रचर सृष्टि को निर्माण किया ( मभा. श्रा. ६१-६७; मभा. शां २०.७; मनु. १.३४-६३); और इसी का गीता में भी एक बार उल्लेख किया गया है (गी. १०.६)। परंतु, वेदान्त-ग्रंथ यह प्रतिपादन करते हैं, कि इन सब भिन्न भिन्न वर्णनी मे बहादेव को ही प्रकृति मान लेने से, उपर्युक्त तात्विक सृष्ट्युत्पत्ति-क्रम से मेल हो जाता है; श्रीर, यही न्याय श्रन्य स्थानों में भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरणार्थ, शैव तथा पाश्रपत दर्शनों मे शिव को निमित्त-कारण मान कर यह कहते है, कि उसी से कार्य-कारणादि पाँच पदार्थ उत्पन्न हुए; श्रीर नारायणीय या भागवत धर्म में वासदेव को प्रधान मान कर यह वर्णन किया है, कि पहले वासुदेव से संकर्पण ( जीव ) हुआ, संकर्पण से प्रद्युम्न ( मन ), श्रीर प्रद्युम्न से श्रनिरुद्ध ( श्रहंकार ) उत्पन्न हुआ। परंतु वेदान्तशास्त्र के श्रनुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न नहीं होता, वह नित्य श्रौर सनातन परमेश्वर का नित्य-श्रतएव श्रनादि-श्रंश है, इसलिये वेदान्तसूत्र के दूसरे श्रघ्याय के दूसरे पाट ( वेसू. २. २. ४२-४४ ) में, भागवतधर्म में वर्णित जीव के उत्पत्तिविपयक उपर्युक्त मत का खंडन करके कहा है, कि वह मत वेद-विरुद्ध श्रतएव त्याज्य है।गीता (१३.४;१४.७) मे वेदान्त-सूत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार, सांख्य-वादी प्रकृति श्रीर पुरुप दोनों को स्वतंत्र तस्व मानते हैं; परंतु इस द्वेत को स्वीकार न कर वेदा-.नितयों ने यह सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति श्रोर पुरुप दोनों तत्त्व एक ही नित्य न्त्रीर निर्गुण परमात्मा की विभूतियाँ है। यही सिद्धान्त भगवद्गीता को भी प्राह्य है (गी. १. १०) । परन्तु इस का विस्तारपूर्वक विवेचन श्रगले प्रकरण में किया जायगा । यहाँ पर केवल इतना ही बतलाया है, कि भागवत या नारायणीय-धर्म में वर्णित वासुदेव भक्ति का श्रौर प्रकृति-प्रधान धर्म का तत्त्व यद्यपि भगवद्गीता को मान्य है, तथापि गीता भागवतधर्म की इस कल्पना से सहमत नहीं है, कि पहले वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ श्रीर उससे श्रागे प्रसुम्न (मन) तथा प्रसुम्न से अनिरुद्ध ( अहंकार ) का प्रादुर्भाव हुआ। संकर्पण, प्रदुम्न या अनिरुद्ध का नाम तक गीता में नहीं पाया जाता । पाञ्चरात्र में बतलाये हुए भागवतधर्म में तथा गीताप्रतिपादित भागवतधर्म में यही तो महत्त्व का भेद है। इस बात का उन्नेख यहाँ जान बूम कर किया गया है; क्योंकि केवल इतने ही से, कि "भगवद्गीता में भागवतधर्म बतलाया गया है," कोई यह न समक लें कि सृष्ट्युत्पत्ति-क्रम विपयक ंत्रथवा जीव-परमेश्वर-स्वरूप-विपयक भागवत त्रादि भक्ति-सम्प्रदाय के मत भी गीता को मान्य हैं। श्रव इस बात का विचार किया जायगा, कि सांख्यशास्त्रोक प्रकृति न्त्रीर पुरुष के भी परे सब व्यक्ताव्यक्त तथा चराचर जगत् के मूल में कोई दूसरा त्तत्त्व है या नहीं। इसी को ग्रध्यात्म या वेदान्त कहते हैं।

### नववाँ प्रकरण ।

# अध्यातम ।

--+0+---

परस्तसानु भावोऽन्योऽन्यक्लोऽन्यक्लात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ \*

गी. ८. २०।

ति छले दो प्रकरणों का सारांश यही है, कि चेत्र-चेत्रज्ञ विचार में जिसे चेत्रज्ञ कहते हैं उसी को सांख्य-शास्त्र में पुरुष कहते हैं; सब चर-श्रचर या चर-अचर सृष्टि के संहार श्रौर उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्य-मत के अनुसार श्रन्त में केवल प्रकृति और पुरुष ये ही दो स्वतन्त्र तथा श्रनादि मूलतत्त्व रह जाते हैं: और पुरुष को अपने सारे क्लेशों की निवृत्ति कर लेने तथा मोचानन्द प्राप्त कर त्तीने के लिये प्रकृति से अपना भिन्नत्व अर्थात् कैवल्य जान कर त्रिगुणातीत होना चाहिये। प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर, प्रकृति अपना खेल पुरुष के सामने किस प्रकार खेला करती है इस विषय का क्रम अर्वाचीन सृष्टि-शास्त्रवेत्ताओं ने सांख्य-शास्त्र से कुछ निराला बतलाया है; श्रीर सम्भव है, कि श्रागे श्राधिभौतिक शास्त्रों की ज्यों ज्यों उन्नति होगी, त्यों त्यों इस कम में श्रीर भी सुधार होते जावेगे। जो हो, इस मूल सिद्धान्त में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, कि केवल एक अव्यक्त प्रकृति से ही सारे व्यक्त पदार्थ गुर्णोत्कर्ष के अनुसार कम कम से निर्मित होते गये हैं। परंतु वेदान्त-केसरी इस विषय को अपना नहीं समकता---यह श्रन्य शस्त्रों का विषय है; इसिलये वह इस विषय पर वादविवाद भी नहीं करता। वह इन सब शास्त्रों से श्रागे बढ कर यह बतलाने के लिये प्रवृत्त हुआ है, कि पिगड-ब्रह्मागड की भी जड में कौन सा श्रेष्ठ तत्त्व है श्रीर मनुष्य उस श्रेष्ठ तस्व में कैसे मिला जा सकता है श्रर्थात् तद्रूप कैसे हो सकता है। वेदान्त-केसरी अपने इस विषय-प्रवेश मे और किसी शास्त्र की गर्जना नहीं होने देता । सिंह के श्रागे गीदड की भाँति वेदान्त के सामने सारे शास्त्र चुप हो जाते हैं। श्रतएक किसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथार्थ वर्णन यों किया है:-

> तावत् गर्जन्ति शास्त्राणि जंबुका विपिने यथा। न गर्जति महाशक्तिः यावद्वेदान्तकेसरी॥

सांख्यशास्त्र का कथन है, कि चेत्र और चेत्रज्ञ का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाला

<sup>\* &</sup>quot;जो दूसरा अव्यक्त पदार्थ (साख्य) अव्यक्त से भी श्रेष्ठ तथा सनातन है और प्राणियों का नाश है। जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता," वहीं अंतिम गीत है।

' इष्टा ' अर्थात् पुरुष या आतमा, श्रीर त्तर-श्रत्तर सृष्टि का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाली सत्त्व-रज-तम-गुणमयी अव्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र हैं, श्रीर इस अकार जगत् के मूलतत्त्व को द्विधा मानना आवश्यक है। परन्तु वेदान्त इसके आगे जा कर यों कहता है, कि सांख्य के ' पुरुष ' निर्गुण भले ही हों, तो भी वे असंख्य हैं; इसिलये यह मान लेना उचित नहीं, कि इन श्रसंख्य पुरुषों का लाभ जिस बात में हो उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तद्वुसार बर्ताव करने का सामर्थ्य अकृति मै है। ऐसा मानने की अपेना सान्तिक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से तो यही अधिक युक्ति-संगत होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-क्रिया का अन्त तक निरपवाद उपयोग किया जावें और प्रकृति तथा असंख्य पुरुषों का एक ही परम तत्त्व में अविभक्तरूप से समावेश किया जावें, जो " श्रविभक्नं विभक्नेषु " के श्रनुसार नीचे से ऊपर तक की श्रेणियों में देख पड़ती है, श्रोर जिसकी सहायता से ही सृष्टि के श्रमेक व्यक्त पदार्थों का एक अन्यक्त प्रकृति में समावेश किया जाता है (गी. १८. २०-२२)। भिन्नता का भास होना अहंकार का परिणाम है; श्रीर पुरुष यदि निर्गुण है, तो श्रसंख्य पुरुषों के अलग अलग रहने का गुण उसमें रह नहीं सकता। अथवा यह कहना पड़ता है, कि वस्तुतः पुरुष असंख्य नहीं हैं। केवल प्रकृति की अहंकार" गुणरूपी उपाधि से उनमें अनेकता देख पड़ती है। दूसरा एक प्रश्न यह उठता है, कि स्वतंत्र प्रकृति का स्वतंत्र पुरुष के साथ जो संयोग हुआ है, वह सत्य है या मिथ्या ? यदि सत्य मानें तो वह संयोग कभी भी छूट नहीं सकता, अतएव सांख्य-मतानुसार ब्रात्मा को मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि मिथ्या मानें तो यह सिद्धान्त ही निर्मूल या निराधार हो जाता है, कि पुरुष के संयोग से प्रकृति श्रपना खेल उसके श्रागे खेला करती है। श्रीर यह दृष्टांत भी ठीक नहीं, कि जिस प्रकार बाय अपने बख़डे के लिये दूध देती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के लिये प्रकृति सदा कार्य-तत्पर रहती है; क्योंकि, बछड़ा गाय के पेट से ही पैदा होता है इसित्वये इस पर पुत्र-वात्सल्य के प्रेम का उदाहरण जैसा संगठित होता है, वैसा प्रकृति श्रीर पुरुष के विषय में नहीं कहा जा सकता (वेसू. शांभा. २.२.३)। सांख्य-मत के श्रनुसार प्रकृति श्रीर पुरुष दोनों तत्त्व श्रत्यंत भिन्न हैं-एक जड़ है, दूसरा सचेतन। अच्छा; जब ये दोनों पदार्थ सृष्टि के उत्पत्ति-काल से ही एक दूसरे से अत्यंत भिन्न त्रीर स्वतंत्र हैं, तो फ़िर एक की प्रवृत्ति दूसर के फ़ायदे ही के लिये क्यों होनी चाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं कि उनका स्वभाव ही वैसा है। स्वभाव ही मानना हो, तो फिर हेकल का जड़ाद्वैत-वाद क्यों बुरा है? हैकल का भी सिद्धान्त यही है न, कि मूल प्रकृति के गुणों की वृद्धि होते होते उसी प्रकृति में अपने आप को देखने की और स्वयं अपने विषय में विचार करने की चैतन्य शिक्ष उत्पन्न हो जाती है-अर्थात् यह प्रकृति का स्वभाव ही है। परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सांख्यशास्त्र ने यह भेद किया है, कि ' द्रष्टा ' अलग है और ' दश्य सृष्टि ' अलग है । अब रे यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि

सांख्य-वादी जिस न्याय का अवलम्बन कर 'द्रष्टा पुरुष ' और 'दश्य सृष्टि ' मे भेद बतलाते हैं, उसी न्याय का उपयोग करते हुए श्रौर श्रागे क्यों न चले ? दश्य सृष्टि की कोई कितनी ही सूचमता से परीचा करें, और यह जान लें कि जिन नेत्रों से हम पदार्थों को देखते-परखते हैं उनके मजातन्तुत्रों मे त्रमुक त्रमुक गुण-धर्म हैं, तथापि इन सब बातो को जाननेवाला या ' द्रष्टा ' भिन्न रह ही जाता है। क्या इस ' द्रष्टा ' के विषय मे, जो ' दश्य सृष्टि ' से मिन्न है, विचार करने के लिये कोई साधन या उपाय नहीं है ? श्रौर जानने के लिये भी कोई मार्ग है या नहीं, कि इस दश्य सृष्टि का सन्ना स्वरूप जैसा हम अपनी इन्द्रियों से देखते हैं वैसा ही है, या उससे भिन्न है ? सांख्यवादी कहते हैं, कि इन प्रश्नों का निर्णय होना असम्भव है; अतएव यह मान लेना पडता है, कि प्रकृति श्रीर पुरुष दोनों तत्त्व मूल ही मे स्वतंत्र श्रीर भिन्न है। यदि केवल श्राधिभौतिक शास्त्रों की प्रणाली से विचार कर देखें तो सांख्य-वादियो का मत अनुचित नहीं कहा जा सकता। कारण यह है, कि सृष्टि के श्रन्य पदार्थों को जैसे हम श्रपनी इन्द्रियों से देख-भाल कर उनके गुग-धर्मों का विचार करते हैं, वैसे यह ' द्रष्टा पुरुष 'या देखनेवाला-अर्थात् जिसे वेदान्त में ' श्रात्मा ' कहा है वह--द्रष्टा की, श्रर्थात् श्रपनी ही, इन्द्रियों को मिन्न रूप मे कभी गोचर नहीं हो सकता। श्रीर जिस पदार्थ का इस प्रकार इन्द्रिय-गोचर होना श्रसम्भव है, यानी जो वस्तु इन्द्रियातीत है, उसकी परीचा मानवी इन्द्रियों से कैसे हो सकती है ? उस श्रात्मा का वर्णन भगवानू ने गीता ( २. २३ ) में इस प्रकार किया है:-

> नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥

त्रशाद, श्रात्मा ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कि यदि हम सृष्टि के अन्य पदार्थों के समान उस पर तेजाब श्रादि द्रव पदार्थ डाले तो उसका द्रव रूप हो जाय; श्रथवा प्रयोगशाला के पैने शस्त्रों से काट-झाँट कर उसका श्रान्तिरक स्वरूप देख लें, या श्राग पर धर देने से उसका धुश्रा हो जाय, श्रथवा हवा मे रखने से वह सूख जाय ! सारांश, सृष्टि के पदार्थों की परीचा करने के श्राधिमौतिक शास्त्रवेत्ताश्रो ने जितने कुछ उपाय ढूंढे हैं, वे सब निष्फल हो जाते हैं। तब सहज ही प्रश्न उठता है, कि फिर आतमा की परीचा हो कैसे ! प्रश्न है तो बिकट; पर विचार करने से कुछ कठिनाई देख नही पड़ती। मला, सांख्य-वादियों ने भी 'पुरुष को निर्गुण श्रीर स्वतंत्र कैसे जाना ! केवल अपने अन्तःकरण के अनुभव से ही तो जाना है न ! फिर उसी रीति का उपयोग प्रकृति श्रीर पुरुष के सचे स्वरूप का निर्ण्य करने के लिये क्यों न किया जावे ! श्राधिमौतिक शास्त्रों के विषय इन्द्रिय-गोचर होते है; श्रीर श्रध्यात्मशास्त्र का विषय इन्द्रियातीत श्रर्थात् केवल स्वसंवेद्य है, यानी श्रपने श्राप ही जानने योग्य है। कोई यह कहें कि यदि ' श्रात्मा 'स्वसंवेद्य है, तो प्रत्येक

मनुष्य को उसके विषय मे जैसा ज्ञान होवे वैसा होने दो; फ़िर श्रव्यात्मशास्त्र की श्रावश्यकता ही क्या है ? हॉ: यदि प्रत्येक मनुष्य का मत या श्रंत:करण समान रूप से शुद्ध हो. तो फ़िर यह प्रश्न ठीक होगा। परंतु जब कि श्रपना यह प्रत्यच श्रनुभव है, कि सब लोगों के मन या श्रंतःकरण की शुद्धि श्रोर शक्ति एक सी नहीं होती, तब जिन लोगों के मन श्रत्यंत शुद्ध, पवित्र श्रीर विशाल हो गये हैं, उन्हीं की प्रतीति इस विषय में हमारे लिये प्रमाणभूत होनी चाहिये। यों ही ' मुक्ते ऐसा मालूम होता है ' श्रीर ' तुभे ऐसा मालूम होता है ' कह कर निरर्थक वाद करने से कोई लाभ न होगा। वेदान्तशास्त्र तुमको युक्तियों का उपयोग करने से बिलकल नहीं रोकता। वह सिर्फ यही कहता है, कि इस विपय मे निरी युक्रियाँ वहीं तक मानी जावेंगी, जहां तक कि इन युक्तियों से ऋत्यंत विशाल, पवित्र श्रीर निर्मल ग्रंत:करणवाले महात्मात्रों के इस विषय सम्बन्धी साचात् श्रनुभव का विरोध न होता हो; क्योंकि अध्यात्मशास्त्र का विषय स्वसंवेद्य है-अर्थात् केवल श्राधिमौतिक युक्तियों से उसका निर्णय नहीं हो सकता । जिस प्रकार श्राधि-भौतिक शास्त्रों में वे श्रनुभव त्याज्य माने जाते हैं कि जो प्रत्यत्त के विरुद्ध हों, उसी प्रकार वेदान्त-शास्त्र मे युक्कियो की श्रोपेत्रा उपर्युक्त स्वानुभव की श्रायीत् श्रात्म-प्रतीति की योग्यता ही अधिक मानी जाती है। जो युक्ति इस श्रनुभव के श्रनुकूल हो उसे वेदान्ती श्रवश्य मानते हैं। श्रीमान् शंकराचार्य ने श्रपने वेदान्त-सूत्रों के भाष्य में यही सिद्धानत दिया है । श्रध्यातम-शास्त्र का श्रभ्यास करनेवालों को इस पर हमेशा घ्यान रखना चाहिये-

> श्रचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण साधयेत्। प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदाचिन्त्यस्य लक्त्रणम्॥

"जो पदार्थ इन्द्रियातीत हैं श्रीर इसी लिये जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता, उनका निर्णय केवल तर्क या अनुमान से ही नहीं कर लेना चाहिये; सारी सृष्टि की मूल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ है वह इस प्रकार श्रचित्य है "—यह एक पुराना स्क्रोक है, जो महाभारत में (भीष्म १. १२) में पाया जाता है; श्रीर जो श्री-शंकराचार्य के वेदान्तभाष्य में भी 'साधयेत्' के स्थान पर 'योजयेत् के ' पाठभेद से पाया जाता है (वेसू. शां. भा. १. २७)। मुंडक श्रीर कठोपनिपद् में भी लिखा है, कि श्रात्मज्ञान केवल तर्क ही से नहीं प्राप्त हो सकता(मुं. ३. २, ३; कठ. २. ६, १. श्रीर २२)। श्रध्यात्मशास्त्र में उपनिपद्-प्रन्थों का विशेष महत्त्व भी इसी लिये है। मन को एकाय्र करने के उपायों के विषय में प्राचीन काल में हमारे हिंदुस्थान में बहुत चर्चा हो चुकी है, श्रीर श्रन्त में इस विषय पर (पातक्षल) योगशास्त्र नामक एक स्वतंत्र शास्त्र ही निर्मित हो गया है। जो बड़े बड़े ऋषि इस योगशास्त्र में श्रत्यंत प्रवीण थे, तथा जिनके मन स्वभाव ही से श्रत्यंत प्रवित्र श्रीर विशाल थे, उन महात्माश्रा ने मन को श्रन्तर्मुल करके श्रात्मा के स्वरूप के विषय में उनकी विषय में जो श्रनुभव प्राप्त किया—श्रथवा श्रात्मा के स्वरूप के विषय में उनकी

शुद्ध श्रीर शान्त बुद्धि में जो स्फूर्ति हुई-इसी का वर्णन उन्होंने उपनिषद् प्रन्थों में किया है। इसालिये किसी भी अध्यात्म तत्त्व का निर्णय करने में इन श्रुतिग्रन्थों में कहे गये श्रनुभविक ज्ञान का सहारा लेने के श्रीतिरिक्ष कोई दूसरा उपाय
नहीं है (कट. ४. १) मनुष्य केवल श्रपनी बुद्धि की तीवता से उक्ष श्रात्मप्रतीति की पोषक भिन्न भिन्न युक्तियाँ बतला सकेगा; परन्तु इससे उस मूल
प्रतीति की प्रामाणिकता में रत्ती भर भी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती। भगवद्रीता की गणना स्मृति ग्रन्थों में की जाती है सही; परंतु पहले प्रकरण के श्रारम्भ
ही में हम कह चुके हैं, कि इस विषय में गीता की योग्यता उपनिषदों की बराबरी की मानी जाती है। श्रतण्व इस प्रकरण मे श्रव श्रागे चल कर पहले सिर्फ
यह बतलाया जायगा, कि प्रकृति के परे जो श्राचित्य पदार्थ है उसके विषय में
गीता श्रीर उपनिषदों में कौन कौन से सिद्धान्त किये गये है; श्रीर उनके कारणों
का, श्रर्थात् शास्त्र-रीति से उनकी उपपत्ति का, विचार पीछे किया जायगा।

सांख्य-वादियों का द्वैत-प्रकृति श्रीर पुरुष-भगवद्गीता को मान्य नहीं है। भगवद्गीता के अध्यात्म-ज्ञान का श्रीर वेदान्तशास्त्र का भी पहला सिद्धान्त यह है, कि प्रकृति श्रीर पुरुष से भी परे एक सर्वव्यापक, अव्यक्त श्रीर श्रमृत तत्त्व है, जो चर-अचर सृष्टि का मूल है। सांख्यों की प्रकृति यद्यपि अव्यक्त है तथापि वह त्रिगुणात्मक श्रथांत् सगुण है। परन्तु प्रकृति श्रीर पुरुष का विचार करते समय भगवद्गीता के श्राठवें श्रध्याय के बीसवें श्लोक में (इस प्रकरण के श्रारम्भ में ही यह श्लोक दिया गया है) कहा है, कि जो सगुण है वह नाशवान् है, इसालिय इस श्रव्यक्त श्रीर सगुण प्रकृति का भी नाश हो जाने पर श्रन्त में जो कुछ अव्यक्त श्रेष रह जाता है, वही सारी सृष्टि का सचा श्रोर नित्य तत्त्व है। श्रीर श्रागे पनदहवें श्रध्याय में (१४.१७) में चर श्रीर श्रचर-व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त-इस भाँति सांख्यशास्त्र के श्रनुसार दो तत्त्व बतला कर यह वर्णन किया है.—

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्लव्यय ईश्वरः॥

-श्रयांत्, जो इन दोनों से भी भिन्न है वही उत्तम पुरुष है; उसी को परमात्मा कहते हैं, वही श्रव्यय श्रीर सर्वशिक्षमान् है, श्रीर वही तीनों लोकों मे व्याप्त हो कर उनकी रक्षा करता है। यह पुरुष चर श्रीर श्रचर श्रयांत् व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त, इन दोनों से भी परे है, इसलिये इसे 'पुरुषोत्तम 'कहा है (गी.११.८.)। महाभारत में भी भृगु श्रृषि ने भरद्वाज से 'परमात्मा 'शब्द की व्याख्या बतलाते हुए कहा है—

त्रात्मा चेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेर्गुणैः । तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥

श्चर्थात् " जब श्रात्मा प्रकृति मे या शरीर में बद्ध रहता है, तब उसे चेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं; श्चीर वही, प्राकृत गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से, मुक्त होने पर, 'परमात्मा ' कहलाता है " ( ममा- शां. १८७. २४ )। सम्भव है कि 'परमात्मा ' की उपयुंक्त दो व्याख्याएँ भिन्न भिन्न जान पहें, परन्तु वस्तुतः वे भिन्न भिन्न हैं नहीं। चर श्रचर सृष्टि श्रौर जीव ( श्रथवा सांख्यशास्त्र के श्रनुसार श्रव्यक्त प्रकृति श्रौर पुरुष ) इन दोनों से भी परे एक ही परमात्मा है, इसिलये भी कहा जाता है कि वह चर-श्रचर के परे है, श्रौर कभी कहा जाता है कि वह जीव के या जीवात्मा के ( पुरुष के ) परे है—एवं एक ही परमात्मा की ऐसी द्विविध व्याख्याएँ कहने मे, वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं हो जाती। इसी श्रभिप्राय को मन में रख कर कालिदास ने भी कुमारसम्भव में परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया है—" पुरुष के लाभ के लिये उद्युक्त होनेवाली प्रकृति भी तू ही है, श्रौर स्वयं उदासीन रह कर उस प्रकृति का दृष्टा भी तू ही है" (कुमा. २. १३)। इसी भाँति गीता में भगवान कहते हैं कि " मम योनिर्महद्श्रह्म " यह प्रकृति मेरी योनि या मेरा एक स्वरूप है ( १४. ३ ) श्रौर जीव या श्रात्मा भी मेरा ही श्रंश है ( १४. ७ )। सातवें श्रध्याय में भी कहा गया है—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। श्रद्धंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्धा॥

- अर्थात् " पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश, मन, बुद्धि श्रौर श्रहंकार-इस तरह श्राठ प्रकार की मेरी प्रकृति है; श्रोर इसके सिवा (श्रपरेयमितस्वन्यां) सारे संसार का धारण जिसने किया है वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है"। (गी. ७. ४, ४) महाभारत के शान्तिपर्व में सांख्यों के पत्तीस तत्त्वों का कई स्थलों पर विवेचन है; परन्तु वहीं यह भी कह दिया गया है, कि इन पचीस तत्त्वों के परे एक छुब्वीसवाँ ( पडविंश ) परम तत्त्व है, जिसे पहचाने बिना मनुष्य ' बुद्ध ' नहीं हो सकता (शां. ३०८)। सृष्टि के पदार्थों का जो ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से होता है वही हमारी सारी सृष्टि है; श्रतएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थानों पर 'ज्ञान' कहा है, श्रौर इसी दृष्टि से पुरुष 'ज्ञाता ' कहा जाता है (शां. ३०६. ३४-४१)। परन्तु जो सचा जेय है (गी. १३. १२), वह प्रकृति और पुरुष-ज्ञान और ज्ञाता-से भी परे है, इसीलिये भगवद्गीता में उसे परम पुरुष कहा है। तीनों लोकों को ब्बाप्त कर उन्हें सदैव धारण करनेवाला जो यह परम पुरुष या पर पुरुष है उसे पहचानो; वह एक है, अन्यक्ष है, नित्य है, अत्तर है-यह बात केवल भगवद्गीता ही नहीं, किन्तु वेदान्त-शास्त्र के सारे प्रन्थ एक स्वर से कह रहे हैं। सांख्यशास्त्र में 'श्रंचर 'श्रीर 'श्रव्यक्त ' शब्दों या विशेषणों का प्रयोग प्रकृति के लिये किया जाता है; क्योंकि सांख्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेत्ता अधिक सूत्तम और कोई भी मूल कारण इस जगत् का नहीं है (सां. का. ६१)। परन्तु यदि वेदान्त की दृष्टि से देखें तो परब्रह्म ही एक अत्तर है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता, न्त्रीर वही अन्यक्ष है अर्थात् इनिद्रय-गोचर नहीं है; अतएव, इस भेद पर पाठक सदा घ्यान रखें कि भगवद्गीता में ' श्रज्ञर ' श्रौर ' श्रव्यक्त ' शब्दों का प्रयोग

प्रकृति से परे के परब्रह्म-स्बरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया है (गी, দ.२०;११.३७;१४.१६,१७)। जब इस प्रकार वेदान्त की दृष्टि का स्वीकार किया गया तब इसमें सन्देह नहीं, कि प्रकृति को ' अत्तर ' कहना उचित नहीं है-चाहे वह प्रकृति श्रव्यक्त भलें ही हो। सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम के विषय में सांख्यों के सिद्धान्त गीता को भी मान्य हैं, इसिलये उनकी निश्चित परिभाषा में कुछ श्रदल बदल न कर, उन्हीं के शब्दों में त्तर-श्रत्तर या व्यक्त-श्रव्यक्त सृष्टि का वर्णन गीता में किया गया है; परन्तु स्मरण रहे, कि इस वर्णन से प्रकृति श्रीर पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है, उसके सर्वशक्तित्व में कुछ भी बाधा नहीं होने पाती । इसका परिणाम यह हुआ है, कि जहाँ भगवद्गीता मे परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है वहाँ, सांख्य और वेदान्त के मतान्तर का सन्देह मिटाने के लिये, ( सांख्य ) अब्यक्त के भी परे का अब्यक्त और ( सांख्य ) अच्रर से भी परे का अत्तर, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना पढा है। उदाहरणार्थ, इस प्रकरण के त्रारम्भ में जो श्लोक दिया गया है उसे देखो। सारांश, गीता पढते समय इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि 'श्रव्यक्व' श्रीर 'श्रच्रर' ये दोनों शब्द कभी सांख्यों की प्रकृति के लिये और कभी वेदान्तियों के परब्रह्म के लिये-श्रर्थात् दो भिन्न प्रकारसे-गीता में प्रयुक्त हुए हैं। जगत् का मूल वेदान्त की दृष्टि से सांख्यों की अब्यक्त प्रकृति के भी परे का दूसरा अब्यक्त तत्त्व है। जगत् के आदि तस्व के विषय में सांख्य और वेदान्त में यह उपर्युक्त भेद है। आगे इस विषय का विवरण किया जायगा, कि इसी भेद से अध्यात्मशास्त्र-प्रतिपादित मोच-स्वरूप श्रीर सांख्यों के मोत्त-स्वरूप में भी भेद कैसा हो गया।

सांख्यों के द्वैत प्रकृति श्रीर पुरुष को न मान कर जब यह मान लिया गया, कि इस जगत् की जब में परमेश्वररूपी श्रथवा पुरुषोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्व है, श्रीर प्रकृति तथा पुरुष दोनों उसकी विभूतियाँ है, तब सहज ही यह प्रश्न होता है, कि उस तीसरे मूलभूत तत्त्व का स्वरूप क्या है १ प्रकृति तथा पुरुष से इसका कीन सा सम्बन्ध है १ प्रकृति, पुरुष श्रीर परमेश्वर इसी त्रयी को श्रध्यात्मशास्त्र में कम से जगत्, जीव श्रीर परब्रह्म कहते हैं; श्रीर इन तीनों वस्तुश्रों के स्वरूप तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय करना ही वेदान्तशास्त्र का प्रधान कार्य है; एवं उपनिषदों मे भी यही चर्चा की गई है। परन्तु सब वेदान्तियों का मत उस त्रयी के विपय में एक नहीं है। कोई कहते हैं, कि ये तीनों पदार्थ श्रादि से एक ही हैं, श्रीर कोई यह मानते है, कि जीव श्रीर जगत् परमेश्वर से श्रादि ही मे थोडे या श्रत्यन्त भिन्न हैं। इसी से वेदान्तियों में श्रह्वैती, विशिष्टाह्वैती श्रीर हैती भेद उत्पन्न हो गये हैं। वह सिद्धांत सब लोगों को एक सा श्राह्म है कि जीव श्रीर जगत् के सारे व्यवहार परमेश्वर की इच्छा से होते है। परन्तु कुछ लोग तो मानते है, कि जीव, जगत् श्रीर परब्रह्म, इन तीनों का मूलस्वरूप श्राकाश के समान एक ही श्रीर श्रखणिडत है; तथा दूसरे वेदान्ती कहते हैं, कि जब श्रीर चैतन्य का एक होना सम्भव नहीं; श्रतएव

श्रनार या दाड़िम के फल में यद्यपि श्रनेक दाने होते हैं तो भी इससे जैसे फल की एकता नष्ट नहीं होती, वैसे ही जीव श्रोर जगत् यद्यपि परमेश्वर में भरे हुए हैं तथापि ये मूल में उससे भिन्न हैं-और उपनिषदों में जब ऐसा वर्णन श्राता है कि तीनों ' एक ' हैं, तब उसका अर्थ ' दाड़िम के फल के समान एक ' जानना चाहिये। जब जीव के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाकार अपने अपने मत के अनुसार उपनिषदों और गीता के भी शब्दों की खींचातानी करने लगे । परिखाम इसका यह हुन्ना कि गीता का यथार्थ स्वरूप-उसमें प्रतिपादित सचा कर्मयोग विषय-तो एक श्रोर रह गया, श्रीर श्रनेक साम्प्रदायिक टीकाकारों के मत में गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही हो गया, कि गीताप्रतिपादित वेदान्त द्वैत मत का है या अद्वैत मत का ! अस्तु इसके बारे में अधिक विचार करने के पहले यह देखना चाहिये, कि जगत् (प्रकृति), जीव (ग्रात्मा श्रथवा पुरुष), श्रीर परब्रह्म (परमात्मा श्रथवा पुरुषोत्तम ) के परस्पर सम्बन्ध के विषय में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ही गीता में क्या कहते हैं। श्रब श्रागे चल कर पाठकों को यह भी विदित हो जायगा, कि इस विषय में गीता और उपनिषदों का एक ही मत है. और गीता में कहे गये सब विचार उपनिषदों में पहले ही आ चुके हैं।

प्रकृति श्रीर पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परब्रह्म है उसका वर्णन करते समय भगवद्गीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं. यथा व्यक्त और अव्यक्त (ऑखों से दिखनेवाला और ऑखों से न दिखनेवाला)। श्रव, इसमें सन्देह नहीं, कि व्यक्त स्वरूप श्रर्थात् इंदिय-गोचर रूप सगुण ही होना चाहिये। श्रीर श्रव्यक्त रूप यद्यपि इंद्रियों को श्रगोचर है तो भी इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि वह निर्गुण ही हो। क्योंकि, यद्यपि वह हमारी श्राँखों से न देख पड़ें. तो भी उसमें सब प्रकार के गुण सुचम रूप से रह सकते हैं। इस-लिये अव्यक्त के भी तीन भेद किये गये हैं, जैसे सगुण, सगुण-निर्गुण और निर्गुण। यहाँ 'गुरा' शब्द में उन सब गुराों का समावेश किया गया है, कि जिनका ज्ञान मनुष्य को केवल उसकी बाह्येन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी होता है। परमेश्वर के मृतिमान् त्रवतार भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं साज्ञात्, त्रार्जुन के सामने खडे हो कर उपदेश कर रहे थे, इसिंखये गीता में जगह-जगह पर उन्हों ने अपने विषय में प्रथम प्ररुष का निर्देश इस प्रकार किया है-जैसे. ' प्रकृति मेरा स्वरूप है ' (१.८), 'जीव मेरा श्रंश है ' (१४.७), 'सब भूतों का श्रंतर्यामी श्रात्मा में हूं ' (१०.२०), 'संसार में जितनी श्रीमान् या विभूतिमान् मूर्तियां हैं वे सब मेरे श्रंश से उत्पन्न हुई हैं' (१०.४१), 'मुक्तमें मन लगा कर मेरा मेक्न हो'(६.३४), 'तो तू सुक्त में मिल जायगा', 'तूं मेरा प्रिय भक्त है इस लिये में तुके यह प्रीति-पूर्वक बतलाता हूँ ' (१८.६४)। श्रीर जब श्रपने विश्वरूप-दर्शन से श्रर्जुन को यह प्रत्यच अनुभव करा दिया, कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरूप में ही साचात् भरी हुई है, तब भगवान ने उसको यही उपदेश किया है, कि अव्यक्त रूप से व्यक्त-

रूप की उपासना करना श्रिषक सहज है; 'इसिलये त् मुक्त में ही श्रपना भिक्त-भाव रख ' (१२. ८.), 'मैं ही ब्रह्म का, श्रव्यय मोच का, शाश्वत धर्मका, श्रीर श्रनंत सुख का मूलस्थान हूँ ' (गी. ४. २७)। इससे विदित होगा कि गीता में श्रादि से श्रन्त तक श्रिषकांश में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप का ही वर्णन किया गया है।

इतने ही से केवल भिक्त के अभिमानी कुछ पंडितों और टीकाकारों ने यह मत अगट किया है, कि गीता में परमात्मा का ब्यक्त रूप ही श्रंतिम साध्य माना गया है; परंतु यह मत सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उक्त वर्णन के साथ ही भगवान् ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कि मेरा ब्यक्त स्वरूप मायिक है, और उसके परे का जो अब्यक्त रूप अर्थात् जो इंद्रियों को अगोचर है वही मेरा सचा स्वरूप है। उदाहरणार्थ सातवें अध्याय (गी. ७. २४) में कहा है कि—

> श्रव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यंते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्॥

" यद्यपि मैं अन्यक्र अर्थात् इंद्रियों को अगोचर हूँ तो भी मूर्ख लोग सुभे न्यक्र समसते हैं, और व्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यक्त रूप को नहीं पहचा-नते;" और इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, कि "मैं अपनी योगमाया से श्राच्छादित हूँ इसलिये सूर्ख लोग सुक्ते नहीं पहचानते " (७.२४)। फिर चौथे श्रध्याय में उन्होंने श्रपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार बतलाई है-"मैं यद्यपि जन्मरहित और अव्यय हूँ, तथापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित हो कर मैं श्रपनी माया से ( स्वात्ममाया से ) जन्म बिया करता हूँ, श्रर्थात् व्यक्त हुश्रा करता हूँ " ( ४ ६ ) । वे आगे सातवें अध्याय में कहते हैं-" यह त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी देवी माया है; इस माया को जो पार कर जाते हैं वे सुके पाते हैं, श्रीर इस माया से जिन का ज्ञान नष्ट हो जाता है वे मृढ नराधम मुके नहीं पा सकते "(७. ११)। श्रंत मे श्रठारहवें (१८. ६१) श्रध्याय में भगवान् ने उपदेश किया है-'' हे ऋर्जुन ! सब प्राणियों के हृदय मे जीव रूप परमात्मा ही का निवास है, और वह अपनी माया से यंत्र की भांति प्राणियों को घुमाता है। भगवान् ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया है, वही नारद को भी दिखलाया था। इसका वर्णन महाभारत के शांतिपर्वान्तर्गत नारायणीय प्रकरण (शां. ३३६) मे है, श्रीर हम पहले ही प्रकरण मे बतला चुके हैं, की नारायणीय यानी भागवत-धर्म ही गीता मे प्रतिपादित किया गया है। नारद को हज़ारों नेत्रों, रङ्गों तथा श्रन्य दृश्य गुर्णों का विश्वरूप दिखला कर भगवान् ने कहा:-

> माया होषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद्। सर्वभूतगुर्णेर्युक्तं नैवं त्वं ज्ञातुमहीसि॥

" तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है; इससे तुम यह न समको कि मैं सर्वभूतों के गुणों से युक्त हूं।" श्रीर फ़िर यह भी कहा है, कि " मेरा सच्चा स्वरूप सर्वन्यापी, श्रन्यक्त श्रीर नित्य है; उसे सिद्ध पुरुष पहचानते

हैं "(शां. ३३६. ४४, ४८)। इससे कहना पड़ता है, कि गीता में वर्णित भगवान् का अर्जुन को दिखलाया हुआ, विश्वरूप भी माथिक था। सारांश, उपर्युक्त बिवेन्चन से इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता, कि गीता का यही सिद्धान्त होना चाहिये—िक यद्यपि केवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीता में भगवान् ने की है, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त अर्थात इन्द्रिय को अगोचर ही है; और उस अव्यक्तसे व्यक्त होना ही उसकी माया है; और इस माया से पार हो कर जब तक मनुष्य को परमात्मा के श्रुद्ध तथा अव्यक्त रूप का ज्ञान न हो, तब तक उसे मीच नहीं मिल सकता। अब, इसका अधिक विचार आगे करेंगे कि माया क्या वस्तु है। ऊपर दिये गये वचनों से इतनी बात स्पष्ट है, कि यह मायावाद श्रीशंकराचार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया है, किन्तु उनके पहले ही भगवद्गीता, महाभारत और भागवत धर्म में भी वह आह्म माना गया था। श्वेताश्वेतरोपनिषद् में भी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गई है—" मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् " (श्वेता. ४. १०)—अर्थात् माया ही (सांख्यों की) प्रकृति है और परमेश्वर उस माया का अधिपित है; और वही अपनी माया से विश्व निर्माण करता है।

श्रव इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी, कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं ,, श्रव्यक्त है, तथापि थोडा सा यह विचार होना भी श्रावश्यक है, कि परमात्मा का यह श्रेष्ठ अन्यक्त स्वरूप सगुण है या निर्गुण । जब कि सगुण-अन्यक्र का हमारे सामने यह एक उदाहरण है, कि सांख्यशास्त्र की प्रकृति अन्यक्त (अर्थात् इंदियों को. श्रगोचर ) होने पर भी सगुरा अर्थात् सन्त-रज-तम-गुरामय है, तब कुछ लोग यह कहते हैं कि परमेश्वर का अब्यक्त और श्रेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगुण माना जावें। अपनी माया ही से क्यों न हो, परन्तु जब कि वही अब्यक्त परमेश्वर व्यक्त-सृष्टि निर्माण करता है (गी.६. =), श्रीर सब लोगों के हृदय में रहकर उनसे सारे ज्यापार कराता है (१८.६), जब कि वहीं सब यज्ञों का भोक्रा और प्रभु है (१.२४), जब कि प्राणियों के सुखदु:ख श्रादि सब ' भाव ' उसी से उत्पन्न होते हैं (१०. ४), श्रीर जब कि प्राणियों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भी वही है एवं "लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान्" (७. २२)—प्राणियों की वासना का फल देनेवाला भी वहीं है; तब तो यही बात सिद्ध होती है, कि वह अन्यक्त अर्थात् इंद्रियों को अगोचर भले ही हो, तथापि वह दया, कर्तृत्व आदि गुणों से युक्त-अर्थात् 'सगुख' अवश्य ही होना चाहिये। परंतु इसके विरुद्ध भगवान् ऐसा भी कहते हैं, कि "न मां कर्मां खि लिम्पन्ति"—मुक्ते कर्मों का अर्थात् गुणों का भी कभी स्पर्शः नहीं होता (४. १४); प्रकृति के गुणों से मोहित हो कर मूर्ख आत्मा ही को कर्त्ता मानते हैं (३. २७. १४. १६.); अथवा, यह अन्यय और अकर्ता परमेश्वर ही प्रािखयों के हृदय में जीवरूप से निवास करता है (१३.३१) श्रीर इसी लिये, यद्यपि वह प्राणियों के कर्तृत्व श्रौर कर्म से वस्तुतः श्रिलिस है तथापि, श्रज्ञान में फॅसे: हुए लोग मोहित हो जाया करते हैं ( १. १४, ११)। इस प्रकार अव्यक्त अर्थात् इंद्रियों को अगोचर परमेश्वर के रूप—सगुण और निर्गुण—दो तरह के ही नहीं है; किन्तु इसके अतिरिक्त कहीं कहीं इन दोनों रूपों को एकत्र मिलाकर भी अव्यक्त परमेश्वर का वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ, "मूतमृत् न च भूतस्थो" (१. १) "में भूतों का आधार हो कर भी उनमें नहीं हूँ;" 'परब्रह्म न तो सत् है और न असत्' (१३;१२), "सर्वेंद्रियवान् होने का जिसमे भास हो परन्तु जो सर्वेंद्रिय-रहित है; और निर्गुण हो कर गुणों का उपमोग करनेवाला है" (१३. १४); "दूर है और समीप भी है" (१३. १४); "अविभक्त है और विभक्त भी देख पडता है" (१३. १६)— इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सगुण-निर्गुण मिश्रित अर्थात् परस्पर-विरोधी वर्णन भी किया गया है। तथापि आरम्भ मे, दूसरे ही अध्याय में कहा गया है, कि 'यह आत्मा अव्यक्त, अविन्त्य और अविकार्य है ' ( २. २४ ), और फिर तेरहवें अध्याय में—" यह परमात्मा अनादि, निर्गुण और अव्यक्त है इसिलये शरीर में रह कर भी न तो यह कुछ करता है और न किसी मे लिस होता है (१३. ३१)—इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गुण, निरवयव, निर्विकार, अचिन्त्य, अनादि और अव्यक्त रूप की ही श्रेष्ठता का वर्णन गीता में किया गया है।

भगवद्गीता की भाति उपनिषदों मे भी अन्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार का पाया जाता है-श्रर्थात् कभी सगुण, कभी उभयविध यानी सगुण-निर्गुण - मिश्रित और कभी केवल निर्गुण। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं, कि उपा-सना के लिय सदा प्रत्यक्त मूर्ति ही नेत्रों के सामने रहे। ऐसे स्वरूप की भी उपासना हो सकती है, कि जो निराकार अर्थात् चन्न अहि ज्ञानेन्द्रियों को अगोचर हो। परन्तु जिसकी उपासना की जाय, वह चन्नु ग्रादि ज्ञानेन्द्रियों को गोचर भले ही न हो; तो भी मन को गोचर हुए बिना उसकी उपासना होना सम्भव नहीं है। उपासना कहते हैं चिन्तन, मनन, या ध्यान को। यदि चिन्तित वस्तु का कोई रूप न हो, तो न सही; परन्तु जब तक उसका अन्य कोई भी गुए मन को मालूम न हो जाय तब तक वह चिन्तन करेगा ही किसका ? श्रतएव उपनिषदों में जहां जहाँ श्रव्यक्त श्रर्थात् नेत्रो से न दिखाई देनेवाले परमात्मा की (चितन, मनन, ध्यान ) उपासना बताई गई है, वहाँ वहाँ अञ्यक्त परमेश्वर सगुण ही कल्पित किया गया है। परमात्मा में कल्पित किये गये गुरण उपासक के अधिकारानुसार न्यूनाधिक व्यापक या सात्त्विक होते हैं; श्रौर जिसकी जैसी निष्ठा हो उसको वैसा हीं फल भी मिलता है। छांदीग्योपनिषद् (३. १४. १) में कहा है, कि ' पुरुष ऋतुमय है, जिसका जैसा ऋतु (निश्चय) हो, उसे मृत्यु के पश्चात् वैसा ही फल भी मिलता है '; और भगवद्गीता भी कहती है-' देवताओं की भक्ति करनेवाले देवतात्रों में श्रोर पितरों की भक्ति करनेवाले पितरों मे जा मिलते हैं ' (गी. ह. २४), ऋथवा 'यो यच्छ्रद्धः स एव स. '-जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसे वैसी ही . सिद्धि प्राप्त होती है (१७. ३)। तात्पर्य यह है, कि उपासक के अधिकार-भेद के

श्रनुसार उपास्य श्रव्यक्ष परमातमा के गुण भी उपनिषदों में भिन्न भिन्न कहे गये हैं। उपनिषदों के इस प्रकरण को 'विद्या 'कहते है। विद्या ईश्वर-प्राप्ति का (उपा-सनारूप ) मार्ग है; श्रोर यह मार्ग जिस प्रकरण में बतलाया गया है, उसे भी 'विद्या' ही नाम अन्त में दिया जाता है। शारिडल्यविद्या ( छां. ३. १४ ), पुरुषविद्या (छां. ३. १६, १७.), पर्यंकविद्या (कौषी. १), प्राग्गोपासना (कौषी. २) इत्यादि श्रनेक प्रकार की उपासनात्रों का वर्णन उपनिषदों में किया गया है; और इन सब का विवेचन वेदान्तसूत्रों के तृतीयाध्याय के तीसरे पाद में किया गया है । इस प्रकरण मे अन्यक्र परमात्मा का सगुण वर्णन इस प्रकार है कि वह मनोमय, प्राणशरीर, भारूप, सत्य-संकल्प, त्राकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध त्रीर सर्वरस है ( हां ३.१४.२)। तैत्तिरीय उपनिषद् में तो श्रन्न, प्राण, मन, ज्ञान या त्रानन्द-इन रूपों में भी परमात्मा की बढती हुई उपासना बतलाई गई है (तै. २. ६-४;३. २-६)। बृहदार-एयक (२.१) में गार्य बालाकी ने अजातशत्रु को पहले पहल आदित्य, चन्द्र, विद्युत्, आकाश, वायु, अग्नि, जल या दिशाओं मे रहनेवाले पुरुषों की ब्रह्मरूप से उपासना बतलाई है; परन्तु त्रागे श्रजातशत्रु ने उससे यह कहा कि सन्चा ब्रह्म इनके भी परे है, श्रीर श्रन्त में प्राणीपासना ही की मुख्य ठहराया है। इतने ही से यह परम्परा कुछ पूरी नहीं हो जाती। उपर्युक्त सब ब्रह्मरूपों को प्रतीक, अर्थात् इन सब को उपासना के लिये कल्पित गाँग ब्रह्मस्वरूप, अथवा ब्रह्मनिदर्शक चिन्ह कहते हैं; त्रौर जब यही गौ खरूप किसी मूर्ति के रूप में नेत्रों के सामने रखा जाता है, तब उसी को 'प्रतिमा ' कहते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि सब उपनिषदों का सिद्धान्त यही है, कि सचा ब्रह्मरूप इससे भिन्न है ( केन. १. २-६ )। इस ब्रह्म के जच्या का वर्णन करते समय कहीं तो 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' (तैत्ति. २. १.) या 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (बृ. ३. ६. ४८) कहा है; अर्थात् ब्रह्म सत्य (सत्), ज्ञान (चित्) श्रीर श्रानन्दरूप है, श्रर्थात् सचिदानन्दस्वरूप है-इस प्रकार सब गुर्गों का तीन ही गुर्णों में समावेश करके वर्णन किया गया है। श्रीर श्रन्य स्थानों में भगवद्गीता के समान ही, परस्पर-विरुद्ध गुर्णों को एकत्र कर के ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है, कि ' बहा सत् भी नहीं श्रोर श्रसत् भी नहीं ' ( ऋ. १०. २१. १ ) श्रथवा ' श्रणोरणीयान्महतो महीयान् ' अर्थात् श्रणु से भी छोटा श्रोर बड़े से भी बड़ा है (कठ २. २०), 'तदेजित तन्नेजित तत् दूरे तद्वंतिके ' अर्थात् वह हिलता है और हिलता भी नहीं, वह दूर है और समीप भी है (ईश. ४; मुं. ३. १. ७ ), अथवा ' सर्वेन्द्रिगुणाभास ' हो कर भी 'सर्वेन्द्रियविवर्जित ' है (श्वेता. ३. १७)। सृत्यु ने नचिकेता को यह उपदेश किया है, कि अन्त मे उपर्युक्त सब लच्चों को छोड़ दो और जो धर्म श्रीर अधर्म के, कृत श्रीर श्रकृत के, अथवा मृत श्रीर भव्य के भी परे है उसे ही बहा जानो ( कठ. २. १४ )। इसी प्रकार महाभारत के नारायणीय धर्म में बहा। रुद्र से ( मभा. शां. ३४१. ११), श्रीर मोचधर्म में नारद शुक से कहते हैं (३३१: ४३ )। बृहदारण्यकोपनिषद् (२. ३. २) में भी पृथ्वी, जल और अग्नि-इन तीनों

को बहा का मूर्तरूप कहा है; फिर वायु तथा आकाश को अमूर्त कह कर दिखाया है, कि इन अमूर्तों के सारमूत पुरुषों के रूप या रक्ष बदल जाते हैं; और अन्त में यह उपदेश किया है कि 'नेति ''नेति 'अर्थात् अब तक जो कहा गया है, वह नहीं है, वह बहा नहीं हैं—इन सब नाम-रूपात्मक मूर्त या अमूर्त पदार्थों के परे जो 'अगृह्य 'या 'अवर्णनीय 'है उसे ही परब्रह्म समम्मो (बृह. २. ३. ६ और वेसू. ३. २. २२)। अधिक क्या कहें; जिन जिन पदार्थों को कुछ नाम दिया जा सकता है, उन सब से भी परे जो है वही बहा है, और उस बहा का अब्यक्त तथा निर्मुण स्वरूप दिखलाने के लिये 'नेति ' 'नेति ' एक छोटा सा निर्देश, आदेश या सूत्र ही हो गया है, और बृहदारण्यक उपनिषद् में ही उसका चार बार प्रयोग हुआ है (बृह. ३. ६. २६; ४. २. ४; ४.४.२२;४.४. १४)। इसी प्रकार दूसरे उपनिषदों में भी परब्रह्म के निर्मुण और अचिन्त्य रूप का वर्णन पाया जाता है; जैसे "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" (तैत्ति २. ६); "अदेश्यं (अदश्य) अप्राह्मं " (मुं. ३. १.६). "न चच्चषा गृह्यते नाऽपि वाचा" (मुं. ३. १.६); अथवा—

## श्रशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्। श्रनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाच्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते॥

श्रयांत् वह परब्रह्म पञ्चमहाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रीर गन्ध-इन पाँच गुणों से रहित श्रनादि, श्रनन्त श्रीर श्रव्यय है (कठ ३. १४, वेसू. ३. २. २२-३० देखों)। महाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व में नारायणीय या भागवतधर्म के वर्णन में भी भगवान् ने नारद को श्रपना सच्चा स्वरूप 'श्रद्धरय, श्रव्रेय, श्रद्धरय, निर्गुण, निष्कृत (निरवयव), श्रज, नित्य, शारवत श्रीर निष्क्रिय वतला कर कहा है, कि वही सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिगुणातीत परमेश्वर है, श्रीर इसी को वासुदेव परमात्मा कहते हैं (मभा. शां. ३३६. २१-२८)।

उपर्युक्त वचनों से यह प्रगट होगा, कि न केवल भगवद्गीता में ही, वरन् महाभारतान्तर्गत नारायणीय या भागवतधर्म मे और उपनिषदों मे भी परमात्मा का
श्रव्यक्त स्वरूप ही व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ठ माना गया है, और यही श्रव्यक्त श्रेष्ठ स्वरूप
वहाँ तीन प्रकार से विणित है—श्रर्थात सगुण, सगुण-निर्गुण और श्रन्त में केवलः
निर्गुण। श्रब प्रश्न यह है, कि श्रव्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन परस्पर-विरोधी
रूपों का मेल किस तरह मिलाया जावे १ यह कहा जा सकता है, कि इन तीनों में से
जो सगुणिनिर्गुण श्रर्थात् उभयात्मक रूप है, वह सगुण से निर्गुण में (श्रथवा
श्रश्लेय में) जाने की सीढी या साधन है; क्योंकि, पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर
ही, धीरे धीरे एक एक गुण का त्याग करने से, निर्गुण स्वरूप का श्रनुभव हो सकता
है श्रीर इसी रीति से ब्रह्मप्रतीक की चढती हुई उपासना उपनिपदों में वतलाई गई
है। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद् की मृगुवल्ली में वर्ण ने मृगु को पहले यही
उपदेश किया है कि श्रव्न ही ब्रह्म है; फिर कम कम से प्राण, मन, विज्ञान श्रीर

त्रानन्द-इन ब्रह्मरूपों का ज्ञान उसे करा दिया है (तैति. ३. २-६)। त्रथवा ऐसा भी कहा जा सकता है, कि गुण-बोधक विशेषणों से निर्गुण रूप का वर्णन करना श्रसम्भव है, श्रतएव परस्पर-विरोधी विशेषणों से ही उसका वर्णन करना पडता है। इसका कारण यह है, कि जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध में 'दूर' वा 'सत्' शब्दों का उपयोग करते हैं, तब हमें किसी अन्य वस्तु के 'समीप' या ' असत् ' होने का भी अप्रत्यच रूप से बोध हो जाया करता है। परन्त यदि एक ही ब्रह्म सर्वव्यापि है, तो परमेश्वर को 'दूर' या ' सत् ' कह कर ' समीप ' या ' श्रसत् ' किसे कहें ? ऐसी अवस्था में 'दूर नहीं, समीप नहीं; सत् नहीं, असत् नहीं '--इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने से दूर श्रौर समीप, सत् श्रौर श्रसत् इत्यादि परस्पर-सापेज गुर्णों की जोड़ियां भी लगा दी जाती हैं; श्रीर यह बोध होने के लिय परस्पर-विरुद्ध विशेषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है, कि जो कुछ निर्गण सर्वव्यापि, सर्वदा निरपेत्त और स्वतन्त्र बचा है, वही सचा बहा है (गी. १३. १२)। जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही है, इसिलये दूर वही, समीप भी वही, सत् भी वही और असत् भी वही है। अतएव दूसरी दृष्टि से उसी ब्रह्म का एक ही समय परस्वर-विरोधी विशेषणों के द्वारा वर्णन किया जा सकता है (गी. ११. ३७; १३. १४)। श्रब यद्यपि उभयविध सगुण-निर्गुण वर्णन की उपपत्ति इस प्रकार बतला चुके: तथापि इस बात का स्पष्टीकरण रहही जाता है, कि एक ही परमेश्वर के परस्पर-विरोधी दो स्वरूप-सगुख और निर्गुख-कैसे हो सकते हैं? माना कि जब अन्यक्न परमेश्वर न्यक्न रूप अर्थात् इंद्रिय-गोचर रूप धारण करता है, तब वह उसकी माया कहलाती है; परंतु जब वह ज्यक्त-यानी इन्द्रियगोचर-न होते हुए अध्यक्त रूप में ही निर्गुण का सगुण हो जाता है, तब उसे क्या कहें ? उदा-हरणार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई 'नेति नेति' कह कर निर्गुण मानते हैं; श्रीर कोई उसे सत्त्वगुण-सम्पन्न, सर्वकर्मा तथा दयाल मानते हैं। इसका रहस्य क्या है ? उक्र दोनों में श्रेष्ठ पत्त कीन सा है ? इस निर्गुण श्रीर श्रव्यक्त ब्रह्म से सारी व्यक्त सृष्टि श्रीर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई ?-इत्यादि बातों का खुलासा हो जाना त्रावश्यक है। यह कहना मानों क्रध्यात्मशास्त्र ही को काटना है, कि सब संकल्पों का दाता श्रव्यक्त परमेश्वर तो यथार्थ में सगुरा है, श्रीर उपनिषदों में या गीता में निर्गुण-स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह केवल श्रति-शयोक्ति या प्रशंसा है। जिन बड़े बड़े महात्माओं श्रोर ऋषियों ने एकाय मन करके सूचम तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त ढूंढ निकाला, कि " यतो वाचो निवर्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह " (तै. २. ६)-मन को भी जो दुर्गम है श्रीर वाणी भी जिसका वर्णन कर नहीं सकती, वही श्रंतिम ब्रह्मस्वरूप है-उनके श्रात्मानुभव को श्रितशयोक्ति कैसे कहें! केवल एक साधारण मनुष्य अपने चुद्र मन में यदि श्रनंत निर्गुण ब्रह्म को ब्रह्म नहीं कर सकता इसलिये यह कहना, कि सचा ब्रह्म सगुण ही है, मानों सूर्य की अपेचा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है! हाँ; यदि

निर्गुण रूप की उपपत्ति उपनिषदों में श्रीर गीता में न दी गई होती, तो बात ही दूसरी थी; परंतु यथार्थ में वैसा नहीं है। देखिये न, भगवद्गीता में तो स्पष्ट ही कहा है, कि परमेश्वर का सचा श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त है; श्रीर व्यक्न सृष्टि का धारण करना तो उसकी माया है (गी. ४. ६)। परन्तु भगवान् ने यह भी कहा है, कि प्रकृति के गुणों से 'मोह में फॅस कर मुखे लोग (अव्यक्त और निर्गुण) त्रात्मा को ही कर्ता मानते हैं' (गी. ३. २७-२६), किन्तु ईश्वर तो कुछ नहीं करता, लोग केवल श्रज्ञान से घोला लाते हैं (गी. १. ११)। त्रर्थात् भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में यह उपदेश किया है, कि यद्यपि अञ्यक्त आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निर्गुण है (गी. १३. ३१), तो भी लोग उस पर 'मोह' या ' श्रज्ञान ' से कर्तृत्व श्रादि गुणों का अध्यारोप करते हैं और उसे अव्यक्त सगुण बना देते हैं (गी. ७. २४)। उक्त विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के 'विषय' में गीता के यही सिद्धान्त मालूम होते हैं:-(१) गीता में परमेश्वर के ब्यक्त स्वरूप का यद्यपि बहुत सा वर्णन है तथापि परमेश्वर का मूल और श्रिष्ठ स्वरूप निर्गुख तथा अन्यक्र ही है और मनुष्य मोह या श्रज्ञान से उसे सगुण मानते हैं; (२) सांख्यों की प्रकृति या उसका न्यक्न फैलाव -यानी श्रखिल संसार-उस परमेश्वर की माया है; श्रौर (३) सांख्यों का पुरुष यानी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान ही निर्गुण श्रीर श्रकर्ता है, परंतु श्रज्ञान के कारण लोग उसे कर्चा मानते हैं। वेदांतशास्त्र के सिद्धांत भी ऐसे ही हैं; परंतु उत्तर-वेदांत-ग्रंथों में इन सिद्धांतों को बतलाते समय माया श्रीर श्रविद्या में कुछ भेद किया जाता है। उदाहरणार्थ, पंचदशी में पहले यह बतलाया गया है. कि श्रात्मा श्रीर परब्रह्म दोनों में एक ही यानी ब्रह्मस्वरूप है, श्रीर यह चित्स्वरूपी ब्रह्म जब माया में प्रतिबिन्बित होता है तब सत्त्व-रज-तम-गुण्मयी (सांख्यों की मूल) प्रकृति का निर्माण होता है। परंतु आगे चल कर इस माया के ही दो भेद--'माया' श्रीर 'श्रविद्या'--किये गये हैं श्रीर यह बतलाया गया है, कि जब माया के तीन गुर्णों में से ' शुद्ध ' सत्त्वगुर्ण का उत्कर्ष होता है तब उसे केवल माया कहते हैं, श्रीर इस माया में प्रतिबिम्बित होनेवाले ब्रह्म को सगुण यानी न्यक्त ईश्वर (हिरण्यगर्भ) कहते हैं; श्रोर यदि यही सत्त्व गुण 'श्रश्चद्ध' हो तो उसे 'श्रविद्या' कहते हैं; तथा उस श्रविद्या में प्रतिबिम्बत ब्रह्म को ' जीव ' कहते हैं (पंच १. १४-१७)। इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दृष्टि से देखें तो एक ही माया के स्वरूपतः दो भेद करने पडते हैं-अर्थात् परब्रह्म से 'व्यक्त ईश्वर' के निर्माण होने का कारण माया और 'जीव' के निर्माण होने का कारण श्रविद्या मानना पड़ता है। परंतु गीता में इस प्रकारका भेद नहीं किया गया है। गीता कहती है, कि जिस माया से स्वयं भगवान् व्यक्त रूप यानी सग्ण रूप धारण करते हैं (७. २४), अथवा जिस माया के द्वारा अष्टधा प्रकृति अर्थात् सृष्टि की सारी विभूतियाँ उनसे उत्पन्न होती हैं (४. ६), उसी माया के श्रज्ञान से जीव मोहित होता है (७. ४-१४)। ' अविद्या ' शब्द गीता में कहीं भी नहीं आया है, और खेताश्वतरोपनिषद् में जहाँ वह शब्द श्राया है वहाँ उसका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार किया है, कि माया के प्रपञ्च को ही 'श्रविद्या 'कहते हैं (श्वेता १.१)। श्रतएव उत्तरकालीन वेदान्त-प्रन्थों में केवल निरूपण की सरलता के लिथे, जीव श्रीर ईश्वर की दृष्टि से, किये गये सूचम भेद—श्र्यात् माया श्रीर श्रविद्या—को स्वीकार न कर हम 'माया, ' 'श्रविद्या 'श्रीर 'श्रज्ञान 'शब्दों को समानार्थक ही मानते हैं, श्रीर श्रव शास्त्रीय रीति से संत्रेप में इस विषय का विवेचन करते हैं, कि त्रिगु-णात्मक माया, श्रविद्या या श्रज्ञान श्रोर मोह का सामान्यतः तात्त्वक स्वरूप क्या है, श्रीर उसकी सहायता से गीता तथा उपनिषदों के सिद्धान्तों की उपपत्ति कैसे लग सकती है।

निर्गुण श्रीर सगुण शब्द देखने में छोटे हैं; परन्तु जब इसका विचार करने लगे कि इन शब्दों में किन किन बातों का समावेश होता है, तब सचमुच सारा ब्रह्माएड -दृष्टि के सामने खडा हो जाता है। जैसे, इस संसार का मूल जब वही श्रनादि परब्रह्म है, जो एक, निष्क्रिय श्रोर उदासीन है, तब उसी मे मनुष्य की इंद्रियों को गोचर होनेवाले श्रनेक प्रकार कें व्यापार श्रीर गुगा कैसे उत्पन्न हुए तथा इस प्रकार उसकी श्रखंडता भङ्ग कैसे हो गई; श्रथवा जो मूल में एक ही है, उसी के बहुविध भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे दिखाई देते है; जो परब्रह्म निर्विकार है श्रीर जिसमे खट्टा, मीठा, कडुवा या गाढा-पतला श्रथवा शीत, उप्ण श्रादि भेद नहीं हैं, उसी में नाना अकार की रुचि, न्यूनाधिक गाढा-पतला-पन, या शीत श्रीर उन्ण, सुख श्रीर दु:ख, प्रकाश श्रीर श्रॅथेरा, मृत्यु श्रीर श्रमरता इत्यादि श्रनेक प्रकार के द्वन्द्व कैसे उत्पन्न ुहुए; जो परब्रह्म शान्त श्रीर निर्वात है उसी में नाना प्रकार की ध्वनि श्रीर शब्द कैसे निर्माण होते हैं; जिस परब्रह्म में भीतर-बाहर या दूर श्रीर समीप का कोई भेद नहीं है उसी में श्रागे या पीछे, दूर या समीप, श्रथवा पूर्व-पश्चिम इत्यादि दिक्कृत या स्थलकृत भेद कैसे हो गये; जो परब्रह्म श्रविकारी, त्रिकालाबाधित, नित्य श्रीर -अमृत है उसी के न्यूनाधिक कालमान से नाशवान् पदार्थ कैसे बने; अथवा जिसे कार्य-कारण-भाव का स्पर्श भी नहीं होता उसी परब्रह्म के कार्य-कारण-रूप-जैसे र्तिमिटी और घड़ा-क्यों दिखाई देते है; ऐसे ही और भी अनेक विषयों का उक्त छोटे से दो शब्दों मे समावेश हुआ है। अथवा संचेप में कहा जाय तो, अब इस बात का विचार करना है कि एक ही में अनेकता, निर्द्वन्द्व में नाना प्रकार की द्वन्द्वता. अद्वैत में द्वैत स्रोर निःसंग में संग कैसे हो गया। सांख्यों ने तो उस भगड़े से बचने के लिये यह द्वैत कल्पित कर लिया है, कि निर्गुण और नित्यपुरुष के साथ ित्रगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति भी नित्य और स्वतंत्र है। परन्तु जगत् के मूल-तत्त्व को हूँढ निकालने की मनुष्य की जो स्वामाविक प्रवृत्ति है, उसका समाधान इस द्वेत से नहीं होता; इतना ही नहीं, किन्तु यह द्वेत युक्तिवाद के भी सामने उहर नहीं पाता । इसलिये प्रकृति श्रीर पुरुष के भी पर जा कर उपनिषक्कारों ने यह सिद्धान्त स्थापित किया है, कि सचिदानन्द ब्रह्म से भी श्रेष्ठ श्रेणी का 'निर्गुण' ब्रह्म,

ही जगत् का मूल है। परन्तु अब इसकी उपपत्ति देना चाहिये, कि निर्गु श्रेसे सगुण कैसे हुआ। क्योंकि सांख्य के समान वेदांत का भी यह सिद्धान्त है, कि जो वस्तु नहीं है वह हो ही नहीं सकती; श्रौर उससे, 'जो वस्तु है' उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस सिद्धान्त के अनुसार निर्गुण ( अर्थात् जिस में गुण नहीं उस ) ब्रह्म से सगुण सृष्टि के पदार्थ (कि जिन में गुण हैं) उत्पन्न हो नहीं सकते। तो फिर सगुण त्राया कहा से ? यदि कहें कि सगुगा कुछ नहीं है, तो वह प्रत्यच दृष्टिगोचर है । श्रौर यदि निर्गुण के समान सगुण को भी सत्य माने, तो हम देखते हैं, कि इंद्रिय-गोचर होनेवाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस ग्रादि सब गुर्गों के स्वरूप ग्राज एक हैं तो कल दूसरे ही-ग्रर्थात् वे नित्य परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान् , विकारी और अशाश्वत हैं, तब तो ( ऐसी कल्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य है ) यही कहना होगा, कि ऐसा सगुण परमेश्वर भी परिवर्तनशील एवं नाशवान् है। पर-तु जो विभाज्य और नाशवान् हो कर सृष्टि के नियमों की पकड़ में नित्य परतंत्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे कहें ? सारांश, चाहे यह मानो कि इंद्रिय-गोचर सारे सगुण पदार्थ पञ्चमहाभूतों से निर्मित हुए हैं, त्रथवा सांख्यानुसार या त्राधिभौतिक दृष्टि से यह त्रनुमान कर लो कि सारे पदार्थों का निर्माण एक ही अन्यक्त सगुण मूल प्रकृति से हुआ है, किसी भी पत्त का स्वीकार करो, यह बात निर्विवाद सिद्ध है; कि जब तक नाशवान् गुण इस मूल प्रकृति से भी छूट नहीं गये हैं, तब तक पञ्चमहाभूतों को या प्रकृतिरूप इस सगुण मूल पदार्थ को जगत् का श्रविनाशी, स्वतंत्र श्रीर श्रमृत तस्व नहीं कह सकते । श्रतएव जिसे प्रकृति-वाद का स्वीकार करना है, उसे उचित है कि वह या तो यह कहना छोड़ दें कि परमेश्वर नित्य, स्वतंत्र श्रीर श्रमृतरूप है, या इस बात की खोज करे, कि पञ्चमहाभूतों के परे अथवा सगुण मूल प्रकृति के भी परे और कौन सा तत्त्व है। इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं हैं। जिस प्रकार मृगजल से प्यास नहीं बुक्ती, या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार प्रत्यत्त नाशवान् वस्तु से असृतत्व की प्राप्ति की श्राशा करना भी न्यर्थ है; श्रीर इसी लिये याज्ञवल्क्य ने श्रपनी स्त्री मैन्नेयी को स्पष्ट उपदेश किया है, कि चाहे जितनी संपत्ति क्यों न प्राप्त हो जावे, पर उससे श्रमृतत्व की श्राशा करना व्यर्थ है—'' श्रमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन " (बृह. २. ४. २)। अच्छा; अब यदि अमृतत्व को मिथ्या कहें, तो मनुष्यों की यह स्वाभाविक इच्छा देख पड़ती है, कि वे किसी राजा से मिलनेवाले पुरस्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल अपने लिये वरन् अपने पुत्र-पौत्रादि के लिये भी-श्रर्थात् चिरकाल के लिये-करना चाहते हैं; अथवा यह भी देखा जाता है, कि चिरकाल रहनेवाली या शाश्वत कीर्ति पाने का जब भ्रवसर श्राता है, तब मनुष्य श्रपने जीवन की भी परवा नहीं करता। ऋग्वेद के समान श्रत्यंत प्राचीन यन्थों में भी पूर्व ऋषियों की यही प्रार्थना है, कि "हे इन्द्र! तू हमें ' अनित अव ' अर्थात् अत्तय कीर्ति या धन दे " (ऋ. १. ६. ७), अथवा " हे सोम! तू मुक्ते वैवस्वत (यम) लोक में अमर कर दे " (ऋ. ६. ११३. ८)। और अवाचीन

-समय में इसी दृष्टिको स्वीकार कर के स्पेन्सर कोन्ट प्रमृति केवल श्राधिभौतिक पिएडत भी यही कहते हैं, कि " इस संसार में मनुष्य मात्र का नैतिक परम कर्तव्य यही है, कि वह किसी प्रकार के चिण्क सुख में न फँस कर वर्तमान श्रीर भावी मनुष्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करें। " श्रपने जीवन के पश्चात् के चिरकालिक कल्याण की अर्थात् असृतत्व की यह कल्पना आई कहाँ से ? यदि कहें कि यह स्वभाव-सिद्ध है, तो मानना पड़ेगा कि इस नाशवान देह के सिवा त्रीर कोई श्रमृत वस्तु श्रवश्य है। श्रीर यदि कहें कि ऐसी श्रमृत वस्तु कोई नहीं है, तो हमें जिस मनोवृत्ति की साचात् प्रतीति होती है, उसका अन्य कोई कारण भी नहीं बतलाते बन पडता ! ऐसी कठिनाई आ पड़ने पर कुछ आधिभौतिक परिडत यह उपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों का कभी समाधान-कारक उत्तर नहीं मिल सकता, अतएव इनका विचार न करके दृश्य सृष्टि के पदार्थी के गुराधर्म के परे श्रपने मन की दैं। कभी न जाने दो । यह उपदेश है तो सरल; परंतु मनुष्य के मन में तत्त्वज्ञान की जो स्वाभाविक लालसा होती है उसका प्रतिरोध कौन श्रीर किस प्रकार से कर सकता है ? श्रीर इस दुर्घर जिज्ञासा का यदि नाश कर डालें तो फ़िर ज्ञान की वृद्धि हो कैसे ? जब से मनुष्य इस पृथ्वीतल पर उत्पन्न हुआ है, तभी से वह इस प्रश्न का विचार करता चला श्राया है, कि " सारी दृश्य श्रीर नाशवान् सृष्टि का मूलभूत श्रमृत तत्त्व क्या है, श्रीर वह सुके कैसे प्राप्त होगा ?" श्राधिमौतिक शास्त्रों की चाहे जैसी उन्नति हो, तथापि मनुष्य की श्रमृत-तत्त्व-सम्बन्धी ज्ञान की स्वभाविक प्रवृत्ति कभी कम होने की नहीं। श्राधिभौतिक शास्त्रों की चाहे जैसी वृद्धि हो, तो भी सारे श्राधिभौतिक सृष्टि-विज्ञान को बग्रज में दबा कर आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान सदा उसके आगे ही दौड़ता रहेगा! दो चार हजार वर्ष के पहले यही दशा थी, और श्रव पश्चिमी देशों में भी वही बात देख पडती है। श्रीर तो क्या, मनुष्य की बुद्धि की ज्ञान-लालसा जिस दिन छुटेगी, उस दिन उसके निषय में यही कहना होगा कि " स वै मुक्तोऽथवा पशु: " !

दिक्काल से अमर्यादित, अमृत, अनादि, स्वतन्त्र, सम, एक, निरन्तर, सर्वन्यापी और निर्मुण तस्त्र के अस्तित्व के विषय में, अथवा उस निर्मुण तस्त्र से समुण्यृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, जैसा व्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिषदों में किया गया है, उससे अधिक सयुक्तिक व्याख्यान अन्य देशों के तस्त्रज्ञों ने अव तक नहीं किया है। अर्वाचीन जर्मन तस्त्रवेत्ता कान्ट ने इस बात का सूच्म विचार किया है, कि मनुष्य को बाह्य सृष्टि की विविधता या भिन्नता का ज्ञान एकता से क्यों और कैसे होता है; और फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने अर्वाचीन शास्त्र की रीति से अधिक स्पष्ट कर दिया है; और हेकल यद्यपि अपने विचार में कान्ट से कुछ आगे बढा है, तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे नहीं बढे हैं। शोपेनहर का भी यही हाल है। लैटिन माणा में उपनिपदों के अनुवाद का अध्ययन उसने किया था—आरेर उसने यह यात भी लिख रखी है कि "संसार के साहित्य के इन अत्युत्तम "

अन्थों से कुछ विचार मैंने अपने अन्थों मे लिये हैं। इस छोटे से अन्थ में इन सब् बातों का विस्तारपूर्वक निरुपण करना सम्भव नहीं, कि उक्क गम्भीर विचारों श्रीर उनके साधक-बाधक प्रमाणों में, अथवा वेदान्त के सिद्धातों और कान्ट प्रभृति पश्चिमी तत्त्वज्ञों के सिद्धान्त में समानता कितनी है और अन्तर कितना है। इसी प्रकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिषद् श्रीर वेदान्त-सूत्र जैसे प्राचीन प्रन्थों के वेदान्त में और तदुत्तरकालीन प्रन्थों के वेदान्त मे छोटे मोटे भेद कौन कौन से हैं। श्रतएव भगवद्गीता के श्रध्यात्म-सिद्धान्तों की सत्यता, महत्त्व और उपपत्ति समका देने के लिये जिन जिन बातों की आवश्यकता है. सिर्फ उन्हीं बातों का यहाँ दिग्दर्शन किया गया है; और इस चर्च के लिये उपनिषद्, वेदान्तसूत्र श्रीर उसके शांकरभाष्य का श्राधार प्रधान रूप से लिया गया है। प्रकृति-पुरुषरूपी सांख्योक्न द्वेत के परे क्या है-इसका निर्णय करने के लिये, केवल इष्टा श्रीर दृश्य सृष्टि के द्वैत-भेद पर ही ठहर जाना उचित नहीं; किन्तु इस बात का भी सूचम विचार करना चाहिये, कि द्रष्टा पुरुष को बाह्य सृष्टि का जो ज्ञान होता है उसका स्वरूप क्या है, वह ज्ञान किससे होता है, श्रीर किसका होता है। बाह्य सृष्टि के पदार्थ मनुष्य को नेत्रों से जैसे दिखाई देते हैं, वैसे तो वे पशुत्रों को भी दिखाई देते हैं। परन्तु मनुष्य मे यह विशेषता है, कि श्रॉख, कान इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों से उसके मन पर जो संस्कार हुआ करते हैं, उनका एकीकरण करनेकी शक्ति उसमें है, और इसी लिये बाह्य सृष्टि के पदार्थमात्र का ज्ञान उसकी हुआ करता है। पहले चेत्र-नेत्रज्ञ-विचार में बतला चुके हैं, कि जिस एकीकरण-शक्ति का फल उपर्युक्त विशेषता है, वह शक्ति मन श्रीर बुद्धि के भी परे है-शर्थात् वह श्रात्मा की शक्ति है। यह बात नहीं, कि किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान उक्ष रीति से होता हो किन्तु सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों में कार्य-कारण-भाव आदि जो अनेक सम्बन्ध हैं-जिन्हें हम सृष्टि के नियम कहते हैं -- उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है। इसका कारण यह है, कि यद्यपि हम भिन्न भिन्न पदार्थों को दृष्टि से देखते हैं, तथापि उनका कार्य-कारग्-सम्बन्ध प्रत्यत्त दृष्टि-गोचर नहीं होता; किन्तु हम श्रपने मानसिक न्यापारों से उसे निश्चित किया करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ हमारे नेत्रों के सामने त्राता है तब उसका रूप और उसकी गति देख कर हम निश्चय करते हैं, कि यह एक ' फ़ीजी सिपाही ' है, श्रीर यही संस्कार मन में बना रहता है। इस के बाद ही जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप और गति में दृष्टि के सामने आता है, तब वहीं मानसिक किया फ़िर शुरू हो जाती है, श्रौर हमारी बुद्धि का निश्चय हो जाता है कि वह भी एक फ़ौजी सिपाही है। इस प्रकार भिन्न भिन्न समय में एक के बाद दूसरे, जो अनेक संस्कार हमारे मन पर होते रहते हैं, उन्हें हम अपनी सरण-शक्ति से याद कर एकत्र रखते हैं; त्रौर जब वह पदार्थ-समूह हमारी दृष्टि के सामने आ जाता है. तब उन सब भिन्न भिन्न संस्कारों का ज्ञान एकता के रूप में होकर हम कहने लगते हैं, कि हमारे सामने से 'फ़ौज ' जा रही है; इस सेना के

पीछे जानेवाले पदार्थ का रूप देख कर हम निश्चय करते हैं कि वह 'राजा 'है । श्रीर 'फौज '-सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा 'राजा '-सम्बन्धी इस नृतन संस्कार को एकत्र कर हम कहते हैं, कि यह 'राजा की सवारी जा रही है '। इसिलये कहना पड़ता है कि सृष्टि-ज्ञान केवल इंद्रियों से प्रत्यत्त दिखाई देनेवाला जब पदार्थ नहीं है: किन्त इंद्रियों के द्वारा मन पर होनेवाले श्रनेक संस्कारों या परिणामों का जो ' एकीकरण ' ' द्रष्टा आत्मा ' किया करता है, उसी एकीकरण का फल ज्ञान है। इसी लिये भगवद्गीता में भी ज्ञान का लच्च इस प्रकार कहा है-" श्रविभक्नं विभक्नेषु " श्रर्थात् ज्ञान वही है, कि जिससे विभक्न या निराले-पन में अविभक्तता या एकता का बोध हो (गी. १८. २०)। परन्तु इस विषय का यदि सूच्म विचार किया जावें कि इंद्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार प्रथम होते हैं वे किस वस्त के है: तो जान पड़ेगा कि यद्यपि श्राँख, कान, नाक इत्यादि इंद्रियों से पवार्थ के रूप, शब्द, गन्ध आदि गुर्खों का ज्ञान हमे होता है, तथापि जिस पदार्थ में ये बाह्य गुरा हैं उसके श्रान्तरिक स्वरूप के विषय में हमारी इंद्रियाँ हमें कुछ भी नहीं बतला सकतीं । हम यह देखते हैं सही, कि 'गीली मिट्टी 'का घड़ा बनता है, परन्तु यह नहीं जान सकते कि जिसे हम 'गीली मिट्टी 'कहते हैं, उस पदार्थ का यथार्थ तात्विक स्वरूप क्या है। चिकनाई, गीलापन, मैला रंग या गोलाकार (रूप) इत्यादि गुण जब इंद्रियों के द्वारा मन को पृथक पृथक मालूम हो जाते हैं, तब उन संस्कारों का एकीकरण करके 'द्रष्टा' आत्मा कहता है, कि 'यह गीली मिट्टी है; ' और आगे इसी द्रष्टा की ( क्योंकि यह मानने के लिये कोई कारण नहीं, कि द्रव्य का तात्विक रूप बदल गया) गोल तथा पोली आकृति या रूप, दन ठन आवाज और सखापन इत्यादि गुर्ण जब इन्द्रियों के द्वारा मन को मालूम हो जाते हैं तब आत्मा उनका एकीकरण करके उसे 'घड़ा ' कहता है। सारांश, सारा भेद ' रूप या आकार ' में ही होता रहता है; श्रीर जब इन्हीं गुणों के संस्कारों को, जो मन पर हुआ करते हैं, ' द्रष्टा ' श्रात्मा एकत्र कर लेता है, तब एक ही तात्विक पदार्थ को श्रनेक नाम प्राप्त हो जाते हैं। इसका सब से सरल उदाहरण समुद्र और तरङ्ग का, या सोना श्रीर श्रलंकार का है। क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में रङ्ग, गाढापन-पतलापन. वजन त्रादि गुण एक ही से रहते हैं, त्रीर केवल रूप ( त्राकार ) तथा नाम यही दो गुण बदलते रहते हैं। इसी लिथे वेदान्त में ये सरल उदाहरण हमेशा पाये जाते हैं। सोना तो एक पदार्थ है; परन्तु भिन्न भिन्न समय पर बदलनेवाले उसके त्राकारों के जो संस्कार इन्द्रियों के द्वारा मन पर होते हैं, उन्हें एकन्न करके ' दृष्टा ' उस सोने को ही, कि जो तास्विक दृष्टि से एक ही मूर्ल पदार्थ है, कभी 'कड़ा, 'कभी 'श्रॅगूठी 'या कभी 'पॅचलड़ी, ' 'पहुँची 'श्रीर 'कङ्गन ' इत्यादि

<sup>\*</sup> Cf "Knowledge is first produced by the synthesis of what is manifold "Kant's Critique of Pure Reason, p. 64. Max Muller's translation, 2nd Ed.

भिन्न भिन्न नाम दिया करता है। भिन्न भिन्न समय पर पदार्थों को जो इस प्रकार नाम दिये जाते हैं उन नामो को. तथा पदार्थी की जिन भिन्न भिन्न ह्याक-तियों के कारण वे नाम बदलते रहते हैं उन श्राकृतियों को. उपनिषदों में 'नामरूप' कहते हैं और इन्हीं में अन्य सब गुर्शों का भी समावेश कर दिया जाता है ( छां. ३ और ४; बृ. १. ४. ७. )। और इस प्रकार समावेश होना ठीक भी है; क्योंकि कोई भी गुए लीजिये, उसका कुछ न कुछ नाम या रूप श्रवश्य होगा । यद्यपि इन नाम-रूपों में प्रतिच्या परिवर्तन होता रहें. तथापि कहना पडता है कि इन नाम-रूपों के मूल मे आधारभूत कोई तत्त्व या दृष्य है, जो इन नाम-रूपो से भिन्न है पर कभी बदलता नहीं-जिस प्रकार पानी पर तरके होती हैं उसी प्रकार ये सब नाम-रूप किसी एक ही मूलद्रव्य पर तरहों के समान हैं। यह सच है, कि हमारी इन्द्रियाँ नाम-रूप के अतिरिक्त और कुछ भी पहचान नहीं सकतीं, अतएव इन इन्द्रियो को उस मूलद्रव्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं, कि जो नाम-रूप से भिन्न हो परन्तु उसका आधारभूत है। परन्तु सारे संसारका का आधारभूत यह तत्त्व भले ही अव्यक्त हो अर्थात् इन्द्रियो से न जाना जा सकें, तथापि हमको श्रपनी बुद्धि से यही निश्चित श्रनुमान करना पड़ता है, कि वह सत् है-अर्थात् वह सचमुच सर्व काल सब नाम रूपों के मूल में तथा नाम-रूपों में भी निवास करता है, और उसका कभी नाश नहीं होता । क्योंकि यदि इन्द्रियगोचर नाम-रूपों के श्रतिरिक्ष मूलतत्त्व को कुछ माने ही नहीं, तो किर 'कडा,' 'कड़न' आदि भिन्न भिन्न पदार्थ हो जावेगे; एवं इस समय हमे जो यह ज्ञान हुआ करता है कि ' वे सब एक ही धातु के, सोने के, बने हैं ' उस ज्ञान के लिये कुछ भी श्राधार नहीं रह जावेगा। ऐसी श्रवस्था में केवल इतना ही कहते बनेगा, कि यह 'कड़ा 'है, यह 'कड़न' है; यह कदापि न कह सकेगे कि कड़ा सोने का है और कड़न भी सोने का है। अतएव न्यायत. यह सिद्ध होता है, कि 'कड़ा सोने का है,' 'कड़न सोने का है,' इत्यादि वाक्यों मे 'है ' शब्द से जिस सोने के साथ नामरूपात्मक 'कडे ' और 'कड़न ' का सम्बन्ध जोडा गया है, वह सोना केवल शशश्दुबत् अभावरूप नहीं है, किन्तु वह उस द्रव्यांश का ही बोधक है कि जो सारे श्राभूषणों का श्राधार है। इसी न्याय का उपयोग सृष्टि के सारे पदार्थी में करे तो सिद्धान्त यह निकलता है कि पत्थर, मिट्टी, चाँदी; लोहा, लकड़ी इत्यादि अनेक नाम-रूपात्मक पदार्थ, जो नजर आते हैं वे, सब, किसी एक ही द्रव्य पर भिन्न भिन्न नामरूपों का मुलम्मा या गिलट कर उत्पन्न हुए हैं; श्रर्थात् सारा भेद केवल नामरूपो का है, मूलद्रव्य का नहीं। भिन्न भिन्न नाम-रूपों की जड़ में एक ही द्रव्य नित्य निवास करता है। 'सब पदार्थों से इस प्रकार से नित्य रूप से सदैव रहना'-संस्कृत में ' सत्तासामान्यत्व' कहलाता है।

वेदान्तशास्त्र के उक्त सिद्धान्त को ही कान्ट श्रादि श्रवीचीन पश्चिमी तत्त्व-ज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नाम-रूपात्मक जगत् की जड़ में नामरूपों से

ंभिन्न, जो कुछ श्रदृश्य नित्य द्रव्य है उसे कान्ट ने श्रपने ग्रन्थ में 'वस्तुतत्त्व' कहा है, श्रीर नेत्र श्रादि इंद्रियों को गोचर होनेवाले नाम-रूपों को 'बाहरी दृश्य' कहा ैहै \*। परन्तु वेदान्तशास्त्र में, नित्य बदलनेवाले नाम-रूपात्मक दृश्य जगत् को ' मिथ्या ' या ' नाशवान् ' श्रोर मुलद्रव्य को ' सत्य ' या ' श्रमृत ' कहते हैं। सामान्य लोग सत्य की व्याख्या यों करते हैं, कि 'चचुवैं सत्यं' श्रर्थात् जो श्राँखों से देख पड़े वही सत्य है: श्रीर व्यवहार में भी देखते हैं. कि किसी ने स्वम में लाख रुपया पा लिया अथवा लाख रुपया भिलने की बात कान से सुन ली, तो इस स्वम की बात में श्रीर सचमुच लाख रुपये की रक्तम के मिल जाने में बड़ा भारी श्रन्तर रहता है। इस कारण एक दूसरे से सुनी हुई श्रीर श्रॉखों से प्रत्यच देखी हुई-इन दोनों बातों में किस पर श्रधिक विश्वास करें ? श्राँखों पर या कानों पर ? इसी दुविधा को मेटने के लिये बृहदारण्यक उपनिषद् (१. १४. ४) में यह 'चच्चें सत्यं वाक्य त्राया है। किन्तु जिस शास्त्र में रुपये खोटे होने का निश्चय ' रुपये ' की गोलमोल सूरत श्रीर उसके प्रचलित नाम से करना है, वहाँ सत्य की इस सापेच व्याख्या का क्या उपयोग होगा? हम व्यवहार में देखते हैं कि यदि किसी की बात-चीत का ठिकाना नहीं है और यदि वह घर्ण्ट-घर्ण्ट में अपनी बात बदलने लगें, तो लोग उसे मूठा कहते हैं। फ़िर इसी न्याय से 'रुपये ' के नाम-रूप को ( भीतरी द्रव्य को नहीं) खोटा अथवा मूठ कहने मे क्या हानि है ? क्योंकि रुपये का जो नाम-रूप त्राज इस घड़ी है, उसे दूर करके, उसके बदले 'करधनी ' या ' कटोरे ' का नाम-क्प उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है; अर्थात् हम अपनी ऑखों से देखते है, कि यह नाम-रूप हमेशा बदलता रहता है,-इनमें नित्यता कहाँ है ? श्रव यदि कहें कि जो आँखों से देख पड़ता है उसके सिवा अन्य कुछ सत्य नहीं है, नो एकीकरण की जिस मानसिक किया में सृष्टि-ज्ञान होता है, वह भी तो त्रॉखों से नहीं देख पड़ती-श्रतएव उसे भी भूठ-कहना पडेगा; इस कारण हमें जो कुछ ज्ञान होता है, उसे भी श्रसत्य-मूठ-कहना पड़ेगा। इन पर, श्रीर ऐसी ही दूसरी कठिनाइयों पर ध्यान दे कर "चचुवें सत्यं" जैसे सत्य के लौकिक श्रीर सापेच लच्या को ठीक नहीं माना है; किन्तु सर्वीपनिषद् में सत्य की यही ज्याख्या की है, कि सत्य वही है जिसका अन्य बातों के नाश हो जाने 'पर भी कभी नाश नहीं होता। श्रीर इसी प्रकार महाभारत मे भी सत्य का यही लच्या बतलाया गया है-

<sup>\*</sup> कान्ट ने अपने Critique of Pure Reason नामक प्रन्थ में यह विचार किया है। नाम-रूपात्मक संसार की जड में जो द्रव्य है, उसे उसने ' डिंग आन दिश्त ' (Ding an sich-Thing in itself) कहा है, और हमने उसी का आवान्तर 'वस्तुतत्त्व ' किया है। नाम-रूपों के बाहरी दश्य की कान्ट ने 'एरशायनुंग ' (Erscheinung-appearance) कहा है। कान्ट कहता है, कि 'वस्तुतत्त्व ' अज्ञेय है।

सत्यं नामाऽव्ययं नित्यमविकारि तथैव च। 🕾

त्रर्थात् ''सत्य वही है कि जो अन्यय है अर्थात् जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य है अर्थात् सदा-सर्वदा बना रहता है, और अविकारि है अर्थात् जिसका स्वरूप कभी बदलता नहीं " (मभा. शां. १६२. १०)। श्रभी कुछ श्रोर थोड़ी देर में कुछ करनेवाले मनुष्य को ऋठा कहने का कारण यही है, कि वह अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता-इधर उधर इगमगता रहता है। सत्य के इस निरपेच लच्च को स्वीकार कर लेने पर कहना पडता है, कि ऑखों से देख पड़नेवाला, पर हर घड़ी में बदलने-वाला नाम-रूप मिथ्या है; उस नाम-रूप से ढका हुआ श्रोर उसी के मूल में सदैव एक ही सा स्थित रहनेवाला अमृत वस्तृतन्त्व ही-वह ऑखों से भले ही न देख पड़े-ठीक ठीक सत्य है। भगवद्गीता में ब्रह्म का वर्णन इसी नीति से किया गया है ' यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ' (गी. ८ २०; १३. २७ )-श्रच्चर ब्रह्य वहीं है. कि जो सब पदार्थ अर्थात् सभी पदार्थों के नाम-रूपात्मक शरीर न रहने पर भी, नष्ट नहीं होता। महाभारत में नारायणीय अथवा भागवत धर्म के निरूपण में यही श्लोक पाठभेद से फ़िर 'यः स सर्वेषु भूतेषु 'के स्थान मे ' भूतग्रामशरीरेषु ' हो कर आया है (ममा. शां. ३३६. २३)। ऐसे ही गीता के दूसरे अध्याय के सोलहवें श्रोर सत्रहवे श्लोकों का ताल्पर्य भी यही है। वेदान्त में जब श्राभूषण को ' मिथ्या ' श्रीर सुवर्ण को ' सत्य ' कहते हैं, तब उसका यह मतलव नहीं है, कि वह जेवर निरुपयोगी या बिलकुल खोटा है, श्रर्थात् श्रांखों से दिखाई नहीं पड़ता, या मिट्टी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया है-अर्थात् वह अस्तित्व में है ही नहीं। यहाँ 'भिथ्या' शब्द का प्रयोग पदार्थ के रङ्ग, रूप आदि गुणों के लिये और आकृति के लिये श्रर्थात् ऊपरी दश्य के लिये किया गया है, भीतरी दृष्य से उस का प्रयोजन. नहीं है। सारण रहे कि तात्त्विक द्रव्य तो सदैव 'सत्य' है। वेदान्ती यही देखता है, कि पदार्थमात्र के नाम-रूपात्मक श्राच्छादन के नीचे मूल कौन सा तत्त्व है, श्रीर तत्त्वज्ञान का सच्चा विषय है भी यही। व्यवहार मे यह प्रत्यच देखा जाता है, कि गहना गढवाने में चाहे जितना मेहनताना देना पड़ा हो, पर श्रापत्ति के समय जब उसे बेचने के लिये शराफ़ की द्कान पर ले जाते हैं तब वह साफ़ साफ़ कह देता है, कि "में नहीं जानना चाहता कि गहना गढवाने मे तोले पीछे क्या उज़रत देनी पड़ी है: यदि सोने के चलत् भाव में बेचना चाहो, तो हम ले लेगे "! वेदान्त, की परिभाषा में इसी विचार को इस ढॅग से ब्यक्त करेंगे-शराफ़ को गहना मिथ्या श्रीर उसका सोना भर सत्य देख पड़ता है। इसी प्रकार यदि किसी नये मकान को बेचे तो उसकी सुन्दर बनावट (रूप), और गुञ्जाइश की जगह (ग्राकृति)

<sup>\*</sup> त्रीन ने real (सत् या सत्य) की न्याख्या बतलाते समय "Whatever anything is really, it is unalterably " कहा है (Prolegomena to Ethics, § 25). श्रीन की यह न्याख्या और महाभारत की उक्त न्याख्या दोनों तत्त्वत एक ही हैं।

वनाने में जो खर्च लगा होगा उसकी श्रोर खरीददार जरा भी ध्यान नहीं देता; वह कहता है, कि ईंट-चुना, लकड़ी-पत्थर और मज़दूरी की लागत में यदि बेचना चाहो तो बेच डालो। इन द्रष्टान्तों से वेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली भाति समक जावेंगे, कि नाम-रूपात्मक जगत् मिथ्या है श्रीर ब्रह्म सत्य है। ' दश्य जगत् मिथ्या है ' इसका अर्थ यह नहीं कि वह ऑखों से देख ही नहीं पढ़ता; किन्तु इसका ठीक ठीक अर्थ यही है. कि वह ऑखों से तो देख पडता है पर एक ही दृव्य के नाम-रूप भेद के कारण जगत के बहतेरे जो स्थलकृत अव्यथा कालकृत दृश्य हैं, वे नाशवान् हैं श्रोर इसी से मिथ्या हैं, इन सव नाम-रूपात्मक दश्यों के श्राच्छादन में छिपा हुआ सदैव वर्तमान जो अविनाशी श्रौर श्रविकारी द्रव्य है, वही नित्य श्रीर सत्य है। सराफ्त को कडे-कङ्गन, गुझ श्रीर श्रॅगूठियाँ खोटी जँचती हैं, उसे सिर्फ उनका सोना खरा जॅचता है, परंतु सृष्टि के सुनार के कारखाने में मूल में ऐसा एक द्रव्य है कि जिसके भिन्न-भिन्न नाम-रूप दे कर सोना-चाँदी, लोहा-पत्थर, तकड़ी, हवा-पानी आदि सारे गहने गढवाये जाते हैं। इसलिये शराफ़ की अपेचा वेदान्ती कुछ श्रीर श्रागे बढ कर सोना-चाँदी या पत्थर प्रमृति नाम-रूपों को, ज़ेवर के ही समान भिथ्या समभ कर सिद्धान्त करता है. कि इन सब पदार्थी के मूल में जो द्रव्य श्रर्थात् 'वस्तुतत्त्व' मौजूद है वही सचा श्रर्थात् श्रविकारी सत्य है। इस वस्तुतत्त्व में नाम-रूप त्रादि कोई भी गुण नहीं हैं, इस कारण इसे नेत्र प्रादि इंद्रियाँ कभी भी नहीं जान सकतीं। परन्त श्रांखों से न देख पड़ने, नाक से न सुंघे जाने अथवा हाथ से टटोले न जाने पर भी बुद्धि से निश्चयपूर्वक अनुमान किया जाता है, कि श्रव्यक्त रूप से वह होगा श्रवश्य ही; न केवल इतना ही, विलक यह भी निश्चय करना पड़ता है, कि इस जगत में कभी भी न बदलनेवाला ' जो कुछ ' है, वह यही सत्य वस्तुतत्त्व है। जगत् का मूल सत्य इसी को कहते हैं। परंतु जो नासमक्त-विदेशी श्रीर कुछ स्वदेशी परिडतंमन्य भी सत्य श्रीर मिथ्या शब्दों के वेदांत-शास्त्रवाले पारिभाषिक अर्थ को न तो सोचते-समभते हैं, श्रीर न यह देखने का ही कष्ट उठाते हैं कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें सूमता है, उसकी अपेत्ता इसका अर्थ कुछ श्रौर भी हो सकेगा या नहीं-वे यह कह कर श्रद्वेत वेदान्त का उपहास किया करते हैं, कि "हमें जो जगत् त्रॉखों से प्रत्यच देख पडता है, इसे भी वेदान्ती लोग मिथ्या कहते हैं, भला यह कोई बात है!" परंतु यास्क के शब्दों में कह सकते है, कि यदि अन्धे को खम्भा नहीं समभता, तो इसका दोपी कुछ खम्भा नहीं है! छांदोग्य (६. १; श्रीर ७. १), बृहदारण्यक (१. ६. ३), मुग्ड्क (३. २. ८.) श्रीर प्रश्न (६. ४.) श्रादि उपनिपदों में वारम्बार बतलाया गया है, कि नित्य बदलते रहनेवाले श्रर्थात् नाशवान् नाम-रूप सत्य नहीं हैं; जिसे सत्य श्रर्थात् नित्य स्थिर तत्त्व देखना हो, उसे अपनी दृष्टि को इन नाम-रूपों से बहुत आगे पहुँचाना चाहिये। इसी नाम-रूप को कठ ( २. १ ) श्रीर मुख्ड़क ( १. २. ६ ) श्रादि उपनिषदों में 'अविद्या 'तथा श्वेताश्वतर उपनिपद् ( ४. १० ) में ' माया ' कहा है।

भगवद्गीता में 'माया,' 'मोह ' श्रौर 'श्रज्ञान' शब्दों से वही श्रर्थ विवित्तत है। -जगत् के आरम्भ में कुछ था, वह बिना नाम-रूप का था-अर्थात् निर्गुण और अव्यक्त था; फ़िर आगे चल कर नाम-रूप मिल जाने से वही व्यक्त और सगुण बन जाता है (वृ १. ४. ७; छां. ६ १. २. ३)। श्रतएव विकारवान् श्रथवा नाशवान् नाम-रूप को ही ' माया ' नाम दे कर कहते हैं, कि यह सगुण अथवा दश्य-सृष्टि एक मूलद्रव्य अर्थात् ईश्वर की माया का खेल या लीला है। अब इस दृष्टि से देखे तो सांख्यों की प्रकृति अन्यक्र भली बनी रहें, पर वह सत्त्व-रज-तमगुण्मयी है, अतः नाम-रूप से युक्त माया ही है। इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पत्ति या फैलाव होता है ( जिसका वर्णन त्राठवें प्रकरण में किया है ), वह भी तो उस माया का सगुण नाम-रूपात्मक विकार है। क्योंकि कोई भी गुण हो, वह इंद्रियों को गोचर होनेवाला श्रोर इसी से नाम-रूपात्मक ही रहेगा। सारे श्राधिभातिक शास्त्र भी इसी अकार माया के वर्ग में श्रा जाते हैं। इतिहास, भूगर्भशाख, विद्युत्शास्त्र, रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञान आदि कोई भी शास्त्र लीजिये, उसमें सब नाम-रूप का ही तो विवे-चन रहता है--- अर्थात् यही वर्णन होता है, कि किसी पदार्थ का एक नाम-रूप चला जा कर उसे दूसरा नाम-रूप कैसे मिलता है। उदाहरणार्थ, नाम-रूप के भेद का ही विचार इस शास्त्र में इस प्रकार रहता है;-जैसे पानी जिसका नाम है, उसको भाफ नाम कब और कैसे भिलता है, अथवा काले-कलूटे तारकोल से लाल-हरे, नीले-पीले रँगने के रङ्ग (रूप) क्योंकर बनते हैं इत्यादि। अतएव नाम-रूप मे ही उलमे हुए इन शास्त्रों के अभ्यास से उस सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता, कि जो नाम-रूप से परे है। प्रगट है, कि जिसे सचे ब्रह्मस्वरूप का पता लगाना हो, उसको अपनी दृष्टि इन सब आधिभौतिक अर्थात् नाम-रूपात्मक शास्त्रों से परे पहुँ-चानी चाहिये। श्रीर यही श्रर्थ छान्दोग्य उपनिषद् में सातवें श्रध्याय के श्रारंभ की कथा में व्यक्न किया गया है। कथा का आरंभ इस प्रकार है:-नारद ऋषि सनत्क्रमार श्रर्थात् स्कन्द के यहाँ जा कर कहने लगे, कि 'मुक्ते श्रात्मज्ञान बतलाश्रो,' तब सन-त्कुमार बोले कि 'पहले बतलात्रो, तुमने क्या सीखा है, फ़िर मैं बतलाता हूं '। इस पर नारट ने कहा कि "मैंने इतिहास-पुराणरूपी पाँचवें वेद सहित ऋग्वेद -अम्हति समय वेद, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, कालशास्त्र, नीतिशास्त्र, सभी वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र, भूतविद्या, चेत्रविद्या, नचत्रविद्या श्रीर सर्पदेवजनित्रद्या प्रसृति सव कुछ पढा है, परंतु जव इससे श्रात्मज्ञान नहीं हुश्रा, तब श्रव तुम्हारे यहाँ श्राया हूँ।" इसको सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया, कि 'तूने जो कुछ सीखा है, वह तो सारा नाम-रूपात्मक है; सचा ब्रह्म इस नामब्रह्म से बहुत आगे है, ' और फिर नारद को क्रमशः इस प्रकार पहचान करा दी, कि इस नाम-रूप से अर्थात् सांख्यों की अन्यक्र प्रकृति से अथवा वाणी, आशा, संकल्प, मन, बुद्धि ( ज्ञान ) और प्राण -से भी परे एवं इनसे वढ-चढ कर जो है वही परमात्मरूपी श्रमृततत्त्व है।

यहाँ तक जो विवेचन किया गया उसका तात्पर्य यह है, कि यद्यपि मनुष्य की

इन्द्रियों को नाम-रूप के अतिरिक्ष और किसी का भी प्रत्यच ज्ञान नहीं होता है, तो भी इस अनित्य नाम-रूप के आच्छादन से दँका हुआ लेकिन आँखों से न देख पढनेवाला अर्थात् कुछ न कुछ अन्यक नित्य द्रव्य रहना ही चाहिये; और इसी कारण सारी सृष्टि का ज्ञान हमें एकता से होता रहता है। जो कुछ ज्ञान होता है, सो श्रात्मा को ही होता है, इसिलये श्रात्मा ही ज्ञाता यानी जाननेवाला हुआ। श्रीर इस ज्ञाता को नाम-रूपात्मक सृष्टि का ही ज्ञान होता है; श्रतः नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि ज्ञान हुई (मभा. शां.३०६. ४०) और इस नाम-रूपात्मक सृष्टि के मूल में जो कुछ वस्तुतत्त्व है, वहीं ज्ञेय हैं। इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्गीता ने ज्ञाता को चेत्रज्ञ श्रात्मा श्रौर ज्ञेय को इन्द्रियातीत नित्य परब्रह्म कहा है (गी. १३.११-१७); श्रोर फ़िर श्रागे ज्ञान के तीन भेद करके कहा है, कि भिन्नता या नानात्व से जो सृष्टिज्ञान होता है वह राजस है, तथा इस नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूप से होता है वह सास्विक ज्ञान है (गी. १८. २०, २१)। इस पर कुछ लोग कहते हैं, कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान, और ज्ञेय का तिहरा मेद करना ठीक नहीं है; एवं यह मानने के लिये हमारे पास कुछ भी प्रमाण नहीं है, कि हमें जो कुछ ज्ञान होता है, उसकी श्रपेचा जगत् में श्रीर भी कुछ है। गाय, घोड़े प्रमृति जो बाह्य वस्तुएँ हमें देख पड़ती हैं, वह तो ज्ञान ही है, जो कि हमें होता है श्रीर यद्यपि यह ज्ञान सत्य है तो भी यह बतलाने के लिये, कि वह ज्ञान है काहे का, हमारे पास ज्ञान को छोड़ और कोई मार्ग ही नहीं रह जाता; अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि इस ज्ञान के अतिरिक्क बाह्य पदार्थ के नाते कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ है अथवा इन बाह्य वस्तुओं के मूल में और कोई स्वतन्त्र तत्त्व है। क्योंकि जब ज्ञाता ही न रहा, तब जगत् कहाँ से रहे ? इस दृष्टि से विचार करने पर उक्न तिहरे वर्गी-करण में श्रर्थात् ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय मे-ज्ञेय नहीं रह पाता; ज्ञाता और उसको होनेवाला ज्ञान, यही दो बच जाते हैं; और इसी युक्ति को और ज़रा सा श्रागे ले चलें तो 'ज्ञाता 'या 'दृष्टा 'भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है, इसलिये श्रन्त मे ज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं रहती। इसी को 'विज्ञान-वाद' कहते हैं, श्रीर योगाचार पन्थ के बौद्धों ने इसे ही प्रमाण माना है। इस पन्थ के विद्वानों ने प्रतिपादन किया है, कि ज्ञाता के ज्ञान के अतिरिक्ष इस जगत् में और कुछ भी स्वतंत्र नहीं है; श्रीर तो क्या दुनिया ही नहीं है; जो कुछ है मनुष्य का ज्ञान ही ज्ञान है। श्रंग्रेज़ प्रन्थकारों में भी ह्यूम जैसे पिएडत इस ढॅग के सत के पुरस्कर्ता हैं। परन्तु वेदान्तिश्रों को यह मत मान्य नहीं हैं। वेदान्तसूत्रो (२. २. २८-३२) में श्राचार्य बादरायण ने श्रौर इन्हीं सूत्रों के भाष्य में श्रीमच्छ-द्वराचार्य ने इस मत का खरडन किया है। यह कुछ सूठ नहीं कि मनुष्य के मन पर जो संस्कार होते हैं, अन्त में वे ही उसे विदित रहते है और इसी को हम ज्ञान कहते हैं। परन्तु अब प्रश्न होता है, कि यदि इस ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो ' गाय '-सम्बन्धी ज्ञान जुदा है, ' घोडा '-सम्बन्धी ज्ञान जुदा है

श्रीर 'मैं'-विषयक ज्ञान जुदा है-इस प्रकार ज्ञान-ज्ञान में ही जो भिन्नता हमारी बुद्धि को जॅचती है, उसका कारण क्या है? माना कि, ज्ञान होने की मानसिक किया सर्वत्र एक ही है, परन्तु यदि कहा जायँ कि इसके सिवा त्रीर कुछ है ही नहीं, तो गाय, घोडा इत्यादि भिन्न-भिन्न भेद आ कहाँ से गये ? यदि कोई कहे कि स्वप्त की सृष्टि के समान मन आप ही अपनी मर्ज़ी से ज्ञान के ये भेद बनाया करता है, तो स्वम की सृष्टि से पृथक् जागृत श्रवस्था के ज्ञान में जो एक प्रकार का ठीक ठीक सिलसिला मिलता है, इसका कारण बतलाते नहीं बनता (वेसू. शांभा. २. २. २६; ३. २. ४ ),। अच्छा, यदि कहें कि ज्ञान को छोड़ दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है, और 'द्रष्टा' का मन ही सारे भिन्न-भिन्न पदार्थों को निर्मित करता है, न्तो प्रत्येक द्रष्टा को 'ग्रहंपूर्वक' यह सारा ज्ञान होना चाहिये, कि 'मेरा मन यानी मैं ही खम्मा हूं ' अथवा 'मैं ही गाय हूँ '। परन्तु ऐसा होता कहाँ है ? इसी से शङ्कराचार्य ने सिद्धान्त किया है, कि जब सभी को यह प्रतीति होती है, कि मै अलग हूं और मुक्त से खम्भा और गाय प्रश्वित पदार्थ भी अलग-अलग हैं, तब द्रष्टा के मन में समुचा ज्ञान होने के लिये इस त्राधारभूत बाह्य सृष्टि मे कुछ न कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ अवश्य होनी चाहिये (वेस्. शांभा. २. २.२८)। कान्ट का मत भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया है, कि सृष्टि का ज्ञान होने के लिये यद्यपि मनुष्य की बुद्धि का एकीकरण त्रावश्यक है, तथापि बुद्धि इस ज्ञान को सर्वथा श्रपनी ही गाँठ से, अर्थात् निराधार या बिलकुल नया नहीं उत्पन्न कर देती; उसे सृष्टि की बाह्य वस्तुत्रों की सदैव अपेक्ता रहती है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि, "क्योंजी ! शङ्कराचार्य एक बार बाह्य सृष्टिको मिथ्या कहते हैं और फ़िर दूसरी बार बैद्धों का -खरडन करने में उसी बाह्य सृष्टि के अस्तित्व को 'द्रष्टा 'के अस्तित्व के समान ही सत्य प्रतिपादन करते हैं । इन बे-मेल बातों का मिलान होगा कैसे ? "पर इस प्रश्न का उत्तर पहले ही बतला चुके हैं। श्राचार्य जब बाह्य सृष्टि को मिथ्या या श्रसत्य कहते हैं तब उसका इतना ही अर्थ समक्ता चाहिये, कि बाह्य सृष्टि का दश्य नाम-रूप श्रसत्य श्रर्थात् विनाशवान् है। नाम-रूपात्मक बाह्य दृश्य मिथ्या बना रहे; पर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती भर भी श्रांच नहीं लगती कि उस बाह्य सृष्टि के मूल में कुछ न कुछ इंदियातीत सत्य वस्तु है। चेत्र-चेत्रज्ञ विचार में जिस प्रकार यह सिद्धान्त किया है, कि देहेंद्रिय श्रादि विनाशवान् नाम-रूपों के मूल में कोई नित्य श्रात्मतत्त्व है; उसी प्रकार कहना पडता है, कि नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि के मृल मे भी कुछ न कुछ नित्य श्रात्मतत्त्व है। श्रतएव वेदांतशास्त्र ने निश्चय किया हैं, कि देहेन्द्रियों श्रौर बाह्य सृष्टि के निशिदिन बदलनेवाले श्रर्थात् मिथ्या दश्यो के मूल में, दोनों ही त्रोर कोई नित्य अर्थात् सत्य द्रव्य छिपा हुत्रा है। इसके त्रागे श्रब प्रश्न होता है, कि दोनो श्रोर जो ये नित्य तत्त्व हैं, वे श्रलग श्रलग हैं या एकरूपी हैं ? परंतु इसका विचार फिर करेंगे। इस मत पर मौके-बेमौके इसकी श्रवीची-नता के सम्बन्ध में जो श्रान्तेप हुत्रा करता है, उसी का थोडासा विचार करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि, बौद्धों का विज्ञान-वाद यदि वेदान्त-शास्त्र को सम्मत नहीं है, तो श्रीशंकराचार्य के माया-वाद का भी तो प्राचीन उपनिषदों में वर्शन नहीं है; इसिलये उसे भी वेदान्तशास्त्र का मूल भाग नहीं मान सकते। श्रीशंकराचार्य का मत, कि जिसे माया-वाद कहते है, यह है कि बाह्यसृष्टि का श्रांखों से देख पड़ने-वाला नाम-रूपात्मक स्वरूप मिथ्या है; उसके मूल में जो अव्यय श्रीर नित्य द्वव्य है वही सत्य है। परन्तु उपनिषदों का मन लगा कर श्रध्ययन करने से कोई भी सहज ही जान जावेगा कि यह त्राचेप निराधार है। यह पहले ही बतला चुके है, कि ' सत्य ' शब्द का उपयोग साधारण व्यवहार में श्रॉखों से प्रत्यच देख पड़नेवाली चस्तु के लिये किया जाता है। श्रतः 'सत्य 'शब्द के इसी प्रचलित श्रर्थ को ले कर उपनिषदों में कुछ स्थानों पर त्रॉखों से देख पड़नेवाले नाम-स्वपात्मक बाह्य पदार्थों को 'सत्य, ' श्रीर इन नाम-रूपोंसे श्राच्छादित द्रव्य को 'श्रमृत 'नाम दिया गया है। उटाहरण लीजिये. बृहदारण्यक् उपनिपद् (१. ६. ३) में "तदे-तदमृतं सत्येन च्छन्नं "-वह श्रमृत सत्य से श्राच्छादित है-कह कर फिर श्रमृत श्रीर सत्य शब्दों की यह ब्याख्या की है कि ''प्राखो वा श्रमृतं नामक्तपे सत्यं ताभ्या-मयं प्रच्छन्नः" अर्थात् प्राग् श्रमृत है श्रीर नाम-रूप सत्य है; एवं इस नाम-रूप सस्य से प्राण् ढॅका हुआ है। यहाँ प्राण् का अर्थ प्राण्-स्वरूपी परव्रह्म है। इससे मगट है, कि त्रागे के उपनिपदों मे जिसे ' सिथ्या ' त्रीर ' सत्य ' कहा है, पहले उसी के नाम कम से 'सत्य' और 'श्रमृत' थे । श्रनेक स्थानो पर इसी श्रमृत को ' सत्यस्य सत्यं '-श्रॉखों से देख पडनेवाले सत्य के भीतर का श्रन्तिम सत्य ( हु. २. ३. ६ ) — कहा है। किन्तु उक्त श्राचिप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता, कि उपनिपदों में कुछ स्थाना पर श्राँखों से देख पड़नेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा है। क्योंकि बृहदारण्यक मे ही श्रन्त में यह सिद्धान्त किया है, कि श्रात्मरूप पर-ब्रह्म को छोड़ श्रौर सब ' श्रार्तम् ' श्रर्थात विनाशवान् है (बृ.३.७.२३)। जव पहले पहल जगत् के मूलतत्त्व की खोज होने लगी, तब शोधक लोग श्राखी से देख पड़नेवाले जगत् को पहले से ही सत्य मान कर हूँ दने लगे, कि उसके पेट में श्रीर कौन सा सूचम सत्य छिपा हुआ है। किन्तु फ़िर ज्ञात हुआ कि जिस दश्य सृष्टि के रूप को हम सत्य मानते हैं वह तो असल में विनाशवान् है, और उसके भीतर कोई श्रविनाशी या श्रमृत तत्त्व मौजूद है। दोनों के बीच के इस भेद को जैसे जैसे श्रिधिक च्यक्र करने की आवश्यकता होने लगी, वैसे वैसे ' सत्य ' श्रोर ' अमृत ' शब्दों के स्थान में 'श्रविद्या' श्रोर 'विद्या', एवं श्रन्त में 'माया श्रोर सत्य' श्रथवा 'मिथ्या श्रीर सत्य ' इन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गया। क्योंकि 'सत्य' शब्द का श्रात्वर्थ 'सदैव रहनेवाला' है, इस कारण नित्य बदलनेवाले श्रोर नाशवान् नाम-रूप को सत्य कहना उत्तरोत्तर श्रीर भी श्रनुचित जॅचने लगा। परन्तु इस रीति से ' माया त्रथवा मिथ्या ' शब्दों का प्रचार पीछे मले ही हुत्रा हो; तो भी ये विचार बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, कि जगत् की वस्तुओं का वह दृश्य,

जो नज़र से देख पड़ता है, विनाशी और असत्य है; एवं उसका आधारभूत 'तात्विक द्रव्य ' ही सत् या सत्य है। प्रत्यच ऋख़ेद में भी कहा है, कि " एकं सद्विपा बहुधा वदन्ति ,' (१.३ ६४.४६ श्रीर १०. ११४.४) — मूल में जो एक श्रीर नित्य (सत्) है, उसी को विप्र (ज्ञाता) भिन्न भिन्न नाम देते हैं--- अर्थात एक ही सत्य वस्तु नाम-रूप से भिन्न भिन्न देख पड़ती है। ' एक रूप के अनेक रूप कर दिखलाने ' के अर्थ में, यह ' माया ' शब्द ऋग्वेद में भी प्रत्युक़ है और वहाँ यह वर्णन है, कि ' इन्द्रो मायाभिः पुरुक्तप. ईयते '—इंद्र अपनी माया से अनेक रूप धारण करता है (ऋ. ६. ४७. १८)। तैतिरीय संहिता (३.१.११) में एक स्थान पर 'माया ' शब्द का इसी अर्थं में प्रयोग किया गया है, श्रीर श्वेताश्वतर उपनिषद् में इस 'माया' शब्द का नाम-रूप के लिये उपयोग हुआ है, जो हो, नाम-रूप के लिये 'माया' शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति श्वेताश्वतर उपनिषद् के समय में भले ही चल निकली हो; पर इतना तो निर्विवाद है कि नाम-रूप के अनित्य अथवा श्रसत्य होने की कल्पना इससे पहले की है। ' माया ' शब्द का विपरीत श्रर्थ करके श्रीशंकराचार्य ने यह कल्पना नई नहीं चला दी है। नाम-रूपात्मक सृष्टि के स्वरूप को जो श्रीशंकराचार्य के समान बेधड्क 'मिथ्या' कह देने की हिम्मत न कर सके. अथवा जैसा गीता में भगवान ने उसी अर्थ में 'माया ' शब्द का उपयोग किया है वैसा करने से जो हिचकते हों, वे चाहें तो खुषी से बृहदारण्यक उपनिषद् के 'सल श्रीर 'श्रमृत 'शब्दों का उपयोग करें। कुछ भी क्यों न कहा जावें, पर इस सिद्धान्त में जरा सी चोट भी नहीं लगती, कि नाम रूप 'विनाशवान्' है, श्रीर जो तत्त्व उससे आच्छादित है वह 'अमृत 'या 'अविनाशी 'है; एवं यह भेद प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है।

अपने आत्मा को नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि के सारे पदार्थों का ज्ञान होने के लिये 'कुछ न कुछ' एक ऐसा मूल नित्य द्रव्य होना चाहिये, कि जो आत्मा का आधारभूत हो और उसीके मेल का हो, एवं बाह्य सिष्ट के नाना पदार्थों की जड़ में वर्तमान रहता हो; नहीं तो यह ज्ञान ही न होगा। किन्तु इतना ही निश्चय कर देने से अध्यात्मशास्त्र का काम समाप्त नहीं हो जाता। बाह्य सृष्टि के मूल में वर्तमान इस नित्य द्रव्य को ही चेदान्ती लोग 'ब्रह्म ' कहते हैं; और अब हो सके तो इस ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय करना भी आवश्यक है। सारे नाम-रूपात्मक पदार्थों के मूल में वर्तमान यह नित्यत्त्व है अव्यक्त; इसलिये अगट ही है, कि इसका स्वरूप नाम-रूपात्मक पदार्थों के समान व्यक्त और स्थूल (जड़) नहीं रह सकता। परन्तु यदि व्यक्त और स्थूल पदार्थों को छोड़ दे, तो मन, स्पृति, वासना, प्राण और ज्ञान प्रभृति बहुत से ऐसे अव्यक्त पदार्थ हैं कि जो स्थूल नहीं हैं, एवं यह असम्भव नहीं कि परव्यक्त इनमें से किसी भी एक आध के स्वरूप का हो। इन्न लोग कहते हैं, कि प्राण का और परब्रह्म का स्वरूप एक ही है। जर्मन पिखत शोपेनहर ने परब्रह्म को वासना-त्मक निश्चित किया है; और वासना मन का धर्म है। अतः इस मत के अनुसार

ब्रह्म मनोमय ही कहा जावेगा (तै. ३. ४)। परन्तु, श्रव तक जो विवेचन हुश्रा है उससे तो यही कहा जावेगा कि-'प्रज्ञान ब्रह्म' ( ऐ. ३. ३ ) अथवा 'विज्ञान ब्रह्म' (तै.३.४)-जदसृष्टिके नानात्वका जो ज्ञान एकस्वरूप से हमें ज्ञात होता है, वही ब्रह्म का स्वरूप होगा। हेकल का सिद्धान्त इसी ढंग का है। परन्तु उपनिषदों में चिद्रुपी ज्ञान के साथ ही साथ सत् ( अर्थांत् जगत् की सारी वस्तुओं के अस्तित्व के सामान्य धर्म या सत्ता-समानता) का और आनन्द का भी ब्रह्म-स्वरूप में ही अन्त-भीव करके ब्रह्म को सचिदानन्दरूपी माना है। इसके श्रतिरिक्ष दूसरा ब्रह्म-स्वरूप कहना हो तो वह अँकार है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है:-पहले समस्त अनादि क्कार से उपजे हैं; श्रीर वेदों के निकल चुकने पर, उनके नित्य शब्दों से ही श्रागे चल कर ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया है (गी. १७. २३; मभा. शां. २३१. १६-१८), तब मूल श्रारम्भ में ॐकार को छोड़ श्रीर कुछ न था। इससे सिद्ध होता है कि अंकार ही सचा ब्रह्म-स्वरूप है (मायडूक्य. १; तैत्ति. १. ८)। परन्तु केवल अध्यात्म-शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जायँ तो परब्रह्म के ये सभी स्वरूप थोड़े बहुत नाम-रूपात्मक ही हैं। क्योंकि इन सभी स्वरूपों को मनुष्य श्रपनी इन्द्रियों से जान सकता है, श्रीर मनुष्य को इस रीति से जो कुछ ज्ञात हुश्रा करता है वह नाम-रूप की ही श्रेणी में है। फ़िर इस नाम-रूप के मूल मे जो श्रनादि, भीतर-बाहर सर्वत्र एक सा भरा हुत्रा, एक ही नित्य श्रीर श्रमृत तत्त्व है (गी. १३. १२-१७), उसके वास्तविक स्वस्तप का निर्णय हो तो क्योंकर हो ? कितने ही श्रध्यात्मशास्त्री पण्डित कहते हैं, कि कुछ भी हो, यह तत्त्व हमारी इन्द्रियों को अज्ञेय ही रहेगा; और कांट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना ही छोड़ दिया है। इसी प्रकार उपनिपदों में भी परब्रह्म के अज़ेय स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है:-" नेति नेति " श्रर्थात् वह नहीं है, कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता है; ब्रह्म इससे परे है, वह श्रांखों से देख नहीं पड़ता; वह वाणी को श्रीर मन को भी अगोचर है--''यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।'' फ़िर भी अध्यात्म-शास्त्र ने निश्चय किया है, कि इस अगम्य स्थिति में भी मनुष्य अपनी बुद्धि से ब्रह्म के स्वरूप का एक प्रकार से निर्णय कर सकता है। ऊपर जो वासना, स्मृति, धृति. श्राशा, प्राण श्रीर ज्ञान प्रसृति श्रव्यक्ष पदार्थ बतलाये गये हैं, उनमें से जो सबसे श्रतिशय व्यापक अथवा सब से श्रेष्ठ निर्णीत हो उसी को परब्रह्म का स्वरूप मानना चाहिये। क्योंकि यह तो निर्विवाद ही है, कि सब अन्यक्ष पदार्थों में परब्रह्म श्रेष्ट है। श्रब इस दृष्टि से श्राशा, स्मृति, वासना और धृति श्रादि का विचार करें तो ये सब मन के धर्म हैं, अतएव इनकी अपेचा मन श्रेष्ठ हुआ; मन से ज्ञान श्रेष्ठ है: श्रीर ज्ञान है बुद्धि का धर्म, श्रतः ज्ञान से बुद्धि श्रेष्ठ हुई; श्रीर श्रन्त में यह बुद्धि भी जिसकी नौकर है वह त्रात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है (गी. ३. ४२)। चेत्र-चेत्रज्ञ-प्रकरण में इसका विचार किया गया है। श्रब वासना श्रीर सन श्रादि श्रव्यक्ष पदार्थीं से यदि आत्मा श्रेष्ठ है, तो आप ही सिद्ध हो गया, कि परब्रह्म का स्वरूप भी

वही श्रात्मा होगा। छान्दोग्य उपनिषद् के सातवें श्रध्याय में इसी युक्ति से काम लिया गया है; श्रोर सनत्कुमार ने नारद से कहा है, क़ि वाणी की अपेचा मन अधिक योग्यता का ( भूयस् ) है, सन से ज्ञान, ज्ञान से बल श्रीर इसी प्रकार चढते-चढते जब कि ज्ञात्मा सब से श्रेष्ठ ( सूमन् ) है, तब ज्ञात्मा ही को परब्रह्म का सज्जा स्वरूप कहना चाहिये। अंग्रेज ग्रन्थकारों में ग्रीन ने इसी सिद्धान्त को माना है: किन्तु उसकी युक्तियाँ कुछ कुछ भिन्न है। इसिबये यहाँ उन्हें संनेप से वेदान्त की परिभाषा में बतलाते हैं। श्रीन का कथन है कि हमारे मन पर इन्द्रियों के द्वारा बाह्य नाम-रूप के जो संस्कार हुआ करते है, उनके एकीकरण से आत्मा को ज्ञान होता है; उस ज्ञान के मेल के लिये बाह्य सृष्टि के भिन्न भिन्न नाम-रूपों के मूल मे भी एकता से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिय; नहीं तो श्रात्मा के एकीकरण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वकृपोल-कृत्पित और निराधार हो कर, विज्ञान-वाद के समान श्रसत्य प्रामाणिक हो जायगा। इस 'कोई न कोई ' वस्तु को हम ब्रह्म कहते हैं; भेद इतना ही है, कि कांट की परिभाषा को मान कर ग्रीन उसको वस्तु-तत्त्व कहता है। कुछ भी कहो, अन्त में वस्तुतत्त्व (ब्रह्म) और आत्मा ये ही दो पदार्थ रह जाते है, कि जो परस्पर के मेल के हैं। इन में से ' श्रात्मा ' मन श्रीर बुद्धि से परे अर्थात् इन्द्रियातीत है, तथापि अपने विश्वास के प्रमाण पर हम माना करते हैं, कि श्रात्मा जड़ नहीं है; वह या तो चिद्रुपी है या चैतन्यरूपी है। इस प्रकार आतमा के स्वरूप का निश्चय करके देखना है कि बाह्यसृष्टि के ब्रह्म का स्वरूप क्या है। इस विषय से यहाँ दो ही पत्त हो सकते है, यह ब्रह्म या वस्तुतत्त्व (१) श्रातमा के स्वरूप का होगा या (२) श्रात्मा से भिन्न स्वरूप का। क्योंकि, ब्रह्म श्रीर त्रात्मा के सिवा श्रव तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती। परंतु सभी का श्रनुभव यह है, कि यदि कोई भी दो पदार्थ स्वरूप से भिन्न हों तो उनके परिणाम अथवा कार्य भी भिन्न भिन्न होने चाहिये। श्रतएव हम लोग पदार्थीं के भिन्न श्रथवा एकरूप होने का निखेय उन पदार्थों के परिणामों से ही किसी भी शास्त्र में किया करते हैं। एक उदाहरण लीजिये, दो वृत्तों के फल, फूल, पत्ते, छिलके श्रीर जड़ को देख कर हम निश्चय करते है, कि वे दोनों श्रलग-श्रलग हैं या एक ही हैं। यदि इसी रीति का अवलम्बन करके यहाँ विचार करे तो देख पड़ता है, कि आत्मा और ब्रह्म एक ही स्वरूप के होंगे। क्योंकि उपर कहा जा चुका है, कि सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों के जो संस्कार मन पर होते हैं उनका आत्मा की किया से एकीकरण होता है; इस एकीकरण के साथ उस एकीकरण का मेल होना चाहिये कि जिसे भिन्न भिन्न बाह्य पदार्थों के मूल में रहनेवाला वस्तुतत्त्व अर्थात् ब्रह्म इन पदार्थीं की अनेकता को मेट कर निष्पन्न करता है, यदि इस प्रकार इन दोनों मे मेल न होगा तो समूचा ज्ञान निराधार श्रौर श्रसत्य हो जावेगा। एक ही नमूने के श्रौर विलकुल एक दूसरे की जोड़ के एकीकरण करनेवाले ये तत्त्व दो स्थानों पर भले ही हों, परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्न नहीं रह सकते श्रतएव यह श्राप ही सिद्ध होता है, कि इनमें से श्रात्मा का जो रूप होगा

वहीं रूप ब्रह्म का भी होना चाहिये । सारांश, किसी भी रीति से विचार क्यों न किया जाय, सिद्ध यही होगा कि बाह्य सृष्टि के नाम और रूप से श्राच्छादित ब्रह्मतत्त्व, नाम-रूपात्मक प्रकृति के समान जड़ तो है ही नहीं, किन्तु वासनात्मक ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म, ज्ञानमय ब्रह्म, प्राण्ड्यह्म अथवा ॲकाररूपी शब्दब्रह्म-ये ब्रह्म के रूप भी निम्न श्रेणी के है, और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे है; एवं इनसे अधिक योग्यता का अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूपी है। और इस विषय का गीता में अनेक स्थानों पर जो उन्नेख है उससे स्पष्ट होता है, कि गीता का सिद्धान्त भी यही है (देखोगी २.२०; ७.४; ८.४; १३.३१; १४.७,८)। फ़िर भी यह न समक लेना चाहिये कि ब्रह्म और श्रात्मा के एकस्वरूप रहने के सिद्धान्त को हमारे ऋषियों ने ऐसी युक्कि-प्रयुक्तियों से ही पहले खोजा था। इसका कारण इसी प्रकरण के आरम्भ में बतला चुके हैं, कि अध्यात्मशास्त्र में अकेली बुद्धि की ही सहायता से कोई भी एक ही अनुमान निश्चित नहीं किया जाता है, उसे सदैव आतम-प्रतीति का सहारा रहना चाहिये। उसके अतिरिक्त सर्वदा देखा जाता है, कि आधिमौतिक शास्त्र में भी अनुभव पहले होता है, श्रौर उसकी उपपत्ति या तो पीछे से मालूम हो जाती है, या हूँढ ली जाती है। इसी न्याय से उक्र ब्रह्मात्मैक्य की बुद्धिगम्य उपपत्ति निकलने के सैकड़ों वर्ष पहले, हमारे प्राचीन ऋपियों ने निर्णय कर दिया था कि " नेह नानाऽस्ति किंचन " ( बृ. ४. ४. १६; कठ. ४. ११ )-सृष्टि में देख पड़नेवाली अनेकता सच नहीं है, उसके मूल में चारों और एक ही असृत, अन्यय श्रौर नित्यतत्त्व है (गी.१८ २०)। श्रौर फ़िर उन्होंने श्रपनी श्रन्तर्दृष्टि से यह सिद्धान्त हूँ ह निकाला, कि बाह्य सृष्टि के नाम-रूप से आच्छादित अविनाशी तत्त्व और अपने शरीर का वह श्रात्मतत्त्व कि जो बुद्धि से परे है-ये दोनों एक ही, श्रमर श्रीर श्रव्यय है; श्रथवा जो तत्त्व ब्रह्माएड में है वही पिएड मे यानी मनुष्य की देह में वास करता हैं; एवं बृहदारण्यक उपनिपद् में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को, गागी-वारुणि प्रमृति को श्रीर जनक को (बृ. ३. ४-८, ४. २-४) पूरे वेदान्त का यही रहस्व बतलाया है। इसी उपनिषद् में पहले कहा गया है, कि जिसने जान लिया कि ''श्रहं ब्रह्मास्मि "-मै ही परब्रह्म हूँ-उसने सब कुछ जान लिया (वृ. १. ४. १०.); श्रीर छान्दोग्य उपनिषद् के छठे अध्याय मे श्वेतकेतु को उसके पिता ने अहैत वेदान्त का यही तत्त्व अनेक रीतियों से समक्षा दिया है। जब अध्याय के आरम्भ में श्वेतकेत ने अपने पिता से पूछा कि '' जिस प्रकार मिट्टी के एक लौंदे का भेद् जान लेने से मिट्टी के नामरूपात्मक सभी विकार जाने जाते हैं, उसी प्रकार जिस एक ही वस्त का ज्ञान हो जाने से सब कुछ समम में आ जाने नही एक नस्तु मुभे बतलाओ, मुक्ते उसका ज्ञान नहीं; " तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी और नमक प्रमृति अनेक दृष्टान्त दे कर समकाया कि बाह्य सृष्टि के मूल मे जो दृब्ध है, वह (तत्) श्रीर तू (त्वम्) अर्थात् तेरी देह का आत्मा दोनों एक ही हैं—"तत्त्वमसिः" एवं

Green's Prolegomena to Ethics 26–36.

ज्योंही त्ने अपने आत्मा को पहचाना, त्योंही तुक्ते आप ही मालूम हो जावेगा कि समस्त जगत् के मूल में क्या है। इस प्रकार पिता ने श्वेतकेत को भिन्न भिन्न नो दृष्टान्तों से उपदेश किया है और गित बार "तत्त्वमित "—वही त् है-इस सूत्र की पुनरावृत्ति की है (छां ६. ५–१६)। यह 'तत्त्वमित श्रेहत वेदान्त के महावाक्यों में मुख्य वाक्य है।

इस प्रकार निर्णय हो गया कि बहा आत्मस्वरूपी है। परन्तु आत्मा चिद्रूपी है; इसिवये सम्भव है, कि कुछ लोग ब्रह्म को भी चिद्रूपी समसे। अतएव यहाँ ब्रह्म के, श्रीर उसके साथ ही साथ श्रात्मा के सचे स्वरूप का थोड़ा सा खुलासा कर देना श्रावरयक है। श्रात्मा के सान्निध्य से जडात्मक बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले धर्म को चित् अर्थात् ज्ञान कहते हैं। परन्तु जब कि बुद्धि के इस धर्म को आत्मा पर लादना उचित नहीं है, तब तात्विक दृष्टि से श्रात्मा के मूल स्वरूप को भी निर्गुरा श्रीर श्रज्ञेय ही मानना चाहिये। श्रतएव कई-एकों का मत है, कि यदि ब्रह्म श्रात्म-स्वरूपी है तो इन दोनों को, या इनमें से किसी भी एक को, चिद्रपी कहना कुछ श्रंशों मे गौण ही हैं। यह श्राचेप श्रकेले चिद्रप-पर ही नहीं है, किन्तु यह श्राप ही श्राप सिद्ध होता है, कि परब्रह्म के लिये सत् विशेषण का प्रयोग करना भी उचित नहीं है, क्योंकि सत् श्रोर श्रसत्, ये दोनों धर्म परस्पर-विरुद्ध श्रीर सदैव परस्पर-सापेच है अर्थात् भिन्न भिन्न दो वस्तुओं का निर्देश करने के लिये कहे जाते हैं। जिसने कभी उजेला न देखा हो वह श्रंधेरे की कल्पना नहीं कर सकता; यही नहीं; किन्तु ' उजेला ' श्रोर 'श्रंधेरा' इन शब्दों की यह जोड़ी ही उसको सुम न पड़ेगी। सत् श्रीर श्रसत् शब्दों की जोड़ी (द्वनद्व ) के लिये यही न्याय उपयोगी है। जब हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं का नाश होता है, तब हम सब वस्तुओं के असत् ( नाश होनेवाली ) श्रौर सत् ( नाश न होनेवाली ), ये दो भेद करने लगते हैं; श्रथवा सत् श्रौर श्रसत् शब्द सूम पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टि के श्रागे दो प्रकार के विरुद्ध धर्मों की आवश्यकता होती है। अच्छा, यदि आरम्भ मे एक ही वस्तु थी, तो द्वैत के उत्पन्न होने पर दो वस्तुओं के उद्देश से जिन सापेच सत् और श्रसत् शब्दों का प्रचार हुआ है, उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लिये कैसे किया जावेगा ? क्योंकि, यदि इसे सत् कहते हैं तो शंका होती है, कि क्या उस समय उसकी जोड का कुछ असत् भी था? यही कारण है जो ऋग्वेद के नासदीय सूक्ष (१०. १२६) मे परब्रह्म को कोई भी विशेषण न दे कर सृष्टि के मूलतत्त्व का वर्णन इस प्रकार किया है कि ''जगत् के श्रारम्भ मे न तो सत् था श्रोर न श्रसत् ही था; जो कुछ था वह एक ही था।" इन सत् और असत् शब्दों की जोडियाँ (अथवा द्वन्द्व) तो पीछ से निकली हैं; और गीता (७. २८; २. ४४) में कहा है कि सत् श्रीर श्रसत्, शीत श्रीर उष्ण द्वन्द्वों से जिसकी बुद्धि मुक्र हो जॉय, वह इन सब द्रन्द्रों से परे अर्थात् निर्द्धन्द्व ब्रह्मपद् को पहुँच जाता है। इससे देख पड़ेगा कि श्रध्यात्मशास्त्र के विचार कितने गहन और सूचम हैं। केवल तर्कदृष्टि से विचार

करें तो परब्रह्म का अथवा आत्मा का भी अज्ञेयत्व स्वीकार किये बिना गति ही नहीं रहती। परन्तु ब्रह्म इस प्रकार अज्ञेय और निर्गुण अतएव इंद्रियातीत हो. तो भी यह प्रतीति हो सकती है कि परब्रह्म का भी वही स्वरूप है, जो कि हमारे निर्गुण तथा श्रनिर्वाच्य श्रात्मा का है, श्रौर जिसे हम साचात्कार से पहचानते हैं: इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को त्रपने श्रात्मा की साचात प्रतीति होती ही है। श्रतएव श्रब यह सिद्धान्त निरर्थक नहीं हो सकता, कि ब्रह्म श्रीर श्रात्मा एक स्वरूपी हैं। इस दृष्टि से देखें तो ब्रह्म-स्वरूप के विषय में इसकी अपेचा कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्म श्रात्म-स्वरूपी है, शेष बातों के सम्बन्ध में श्रपने न्त्रनुभव को ही पूरा प्रमाण मानना पड़ता है। किन्तु बुद्धिगम्य शास्त्रीय प्रतिपादन में जितना शब्दों से हो सकता है उतना खुलासा कर देना आवश्यक है। इसी लिये यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक सा व्याप्त, अज्ञेय और अनिर्वाच्य है, तो भी जड़ सृष्टिका त्त्रीर त्रात्मस्वस्तपी ब्रह्मतत्त्व का भेद ज्यक्त करने के लिये, त्रात्मा के सान्निध्य से जब प्रकृति में चैतन्यरूपी जो गुण हमें दग्गोचर होता है, उसी को श्रात्मा का प्रधान लच्च मान कर अध्यात्मशास्त्र में आत्मा और ब्रह्म दोनों को चिद्रपी या चैतन्यरूपी कहते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न करें. तो आत्मा और ब्रह्म दोनों ही निर्गुण, निरंजन एवं अनिर्वाच्य होने के कारण उनके रूप का वर्णन करने में या तो चुप्पी साध जाना पडता है, या शब्दों में किसी ने कुछ वर्णन किया तो " नहीं नहीं " का यह मन्त्र रटना पडता है, कि " नेति नेति । एतसादन्यत्परमस्ति " —यह नहीं है, यह (ब्रह्म ) नहीं है, (यह तो नाम-रूप हो गया ), सचा .ब्रह्म इससे परे श्रीर ही है; इस नकरात्मक पाठ का श्रावर्तन करने के श्रतिरिक्त श्रीर दूसरा मार्ग ही नहीं रह जाता ( बृ. २. ३. ६ )। यही कारण है जो सामान्य रीति से ब्रह्म के स्वरूप के लच्चा चित् (ज्ञान), सत् (सत्तामात्रत्व अथवा -म्रस्तित्व ) त्रौर त्रानन्द बतलाये जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये लच्चण श्रन्य सभी लच्चणों की श्रपेचा श्रेष्ट हैं। फ़िर भी स्मरण रहे, कि शब्दों से ब्रह्मस्वरूप की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी करा देने के लिये ये लच्चा भी कहे गये हैं; वास्तविक ब्रह्मस्वरूप निर्मुण ही है, उसका ज्ञान होने के लिये उसना श्रपरोचानुभव ही होना चाहिये। यह अनुभव कैसे हो सकता है-इंद्रियातीत होने के कारण अनिर्वाच्य ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मनिष्ट पुरुष को कब और कैसे होता है-इस विषय में हमारे शास्त्रकारों ने जो विवेचन किया है. उसे यहाँ संचेप में बतलाते हैं।

बहा श्रीर श्रात्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा में इस प्रकार क्यक्त कर सकते हैं, कि ' जो पिएड में है, वही ब्रह्माएड में है '। जब इस प्रकार ब्रह्मात्मेक्य का श्रनुभव हो जावे, तब यह भेद-भाव नहीं रह सकता, कि ज्ञाता श्र्यात् दृष्टा भिन्न वस्तु है, श्रीर ज्ञेय श्र्यात् देखने की वस्तु श्रलग है। किन्तु इस विषय में शंका हो सकती है कि मनुष्य जब तक जीवित है, तब तक उसकी नेत्र

श्रादि इंद्रियाँ यदि छूट नहीं जाती हैं, तो इंद्रियाँ पृथक् हुई श्रीर उनको गोचर होनेवाले विषय पृथक् हुए—यह भेद छूटेगा तो कैसे ? त्रीर यदि यह भेद नहीं छुटता, तो ब्रह्मात्मैक्य का अनुसव कैसे होगा? अब यदि इन्द्रिय-दृष्टि से ही विचार करें तो यह शंका एकाएक अनुचित भी नहीं जान पड़ती। परन्तु हाँ गंभीर विचार करने लगें तो जान पड़ेगा, कि इन्द्रिया बाह्य विषयों को देखने का काम खुद मुख्तारी से-अपनी ही मर्ज़ी से-नहीं किया करती हैं। पहले बतला दिया है, कि " चत्तुः पश्यति रूपाणि मनसान तु चत्तुषा " (मभा. शां. ३११. १७) – किसी भी वस्तु को देखने के लिये (श्रीर सुनने श्रादि के लिये भी) नेत्रों को (ऐसे ही कान प्रभृति को भी ) मन की सहायता आवश्यक है; यदि मन शून्य हो, किसी और विचार में डूबा हो, तो ब्रॉखों के ब्रागे धरी हुई वस्तु भी नहीं सुमती । व्यव-हार में होनेवाले इस अनुभव पर घ्यान देने से सहज ही अनुमान होता है, कि नेत्र श्रादि इन्द्रियों के श्रचुएए रहते हुए भी, मन को यदि उनमें से निकाल ले, तो इन्द्रियों के विषयों के द्वनद्व बाह्य सृष्टि में वर्तमान होने पर भी श्रपने लिये न होने के समान रहेंगे। फ़िर परिगाम यह होगा, कि मन केवल आतमा मे अर्थात् आतम-स्वरूपी ब्रह्म में ही रत रहेगा, इससे हमें ब्रह्मात्मेंक्य का साचात्कार होने लगेगा। घ्यान से, समाधि से, एकांत उपासना से अथवा अत्यन्त ब्रह्म-विचार करने से, अन्त मे यह मान्सिक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, फ़िर उसकी नज़र के आगे इस्य सृष्टि के द्वन्द्व या भेद नाचते भले रहा करे पर वह उनसे लापरवाह है-उसे वे देख ही नहीं पड़ते; श्रीर उसको अहैत ब्रह्म-स्वरूप का श्राप ही श्राप पूर्ण साचात्कार होता जाता है। पूर्ण ब्रह्मज्ञान से अन्त मे परमावधि की जो यह स्थिति प्राप्त होती है, इसमे ज्ञाता, ज्ञेय श्रीर ज्ञान का तिहरा भेद अर्थात् त्रिपुटी नहीं रहती, श्रथवा उपास्य श्रोर उपासक का द्वैत भाव भी नहीं बचने पाता । श्रतएव यह श्रवस्था श्रीर किसी दूसरे को बतलाई नहीं जा सकती; क्योंकि ज्योंही ' दूसरे ' शब्द का उच्चारण किया, त्योंही अवस्था बिगड़ी, और फिर प्रगट ही है कि मनुष्य अद्देत से द्वेत मे त्रा जाता है। त्रीर तो क्या, यह कहना भी मुश्किल है कि मुक्ते इस श्रवस्था का ज्ञान हो गया। क्योंकि 'मैं ' कहते ही, श्रोरों से भिन्न होने की भावना मन मे आ जाती है, और ब्रह्मात्मेक्य होने मे यह मावना पूरी बाधक है । इसी कारण से याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक (४. १. ११; ४. ३ २७) में इस परमावधि की स्थिति का वर्णन यों किया है:-- "यत्र हि द्वैतिमव भवति तदितर इतरं पश्यित .. जिन्नति...श्र्णोति...विजानाति।...यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवासूत तत्केन कं पश्येत् ...जिघेत्...श्र्णुयात्...विजानीयात्।...विज्ञातारमरे केन विजानीयात्। एतावदरे खलु श्रमृतत्विमिति "। इसका भावार्य यह है कि " देखनेवाले (इष्टा) श्रीर देखने का पदार्थ जब तक बना हुआ था, तब तक एक दूसरे को देखताथा, सूंघता था, सुनता था और जानता था, परंतु जब सभी आत्ममेव हो गया (अर्थात् श्रपना श्रीर पराया भेद ही न रहा ) तब कौन किसको देखेगा, सुघेगा, सुनेगा श्रीर

जानेगा ? श्ररे ! जो स्वयं ज्ञाता श्रर्थात् जाननेवाला है, उसी को जाननेवाला श्रीर द्सरा कंहाँ से लाश्रोगे ? " इस प्रकार सभी श्रात्मभूत या ब्रह्मभूत हो जाने पर वहाँ भीति, शोक अथवा सुखःदुःख आदि द्वन्द्व भी रह कहाँ सकते है (ईश. ७)? क्योंकि, जिससे डरना है या जिसका शोक करना है, वह तो अपने से-हम से-जुदा होना चाहिये, और ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव हो जाने पर इस प्रकार की किसी भी भिन्नता को अवकाश ही नहीं मिलता। इसी दुःखशोकविरहित अवस्था को ' ग्रानन्दमय ' नाम दे कर तैत्तिरीय उपनिपद् ( २. ८; ३. ६.) मे कहा है, कि यह श्रानन्द ही ब्रह्म है,। किन्तु यह वर्णन भी गौण ही है। क्योंकि श्रानन्द का श्रनु-भव करनेवाला श्रव रहही कहाँ जाता है ? श्रतएव बृहदारख्यक उपनिपद् ( ४. ३, ३२,) में कहा है, कि लौकिक श्रानन्द की श्रपेचा श्रात्मानन्द कुछ विलच्छ होता है। ब्रह्म के वर्णन में 'श्रानन्द' शब्द श्राया करता है, उसकी गौर्णता पर ध्यान दे कर अन्य स्थानों में ब्रह्मवेत्ता पुरुप का अंतिम वर्णन ( 'श्रानंद ? शब्द को बाहर निकाल कर ) इतना ही किया जाता है कि ' ब्रह्म भवति य एवं वेद ' ( ब्रू. ४. ४- २४.) श्रथवा " ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति " (मु.३.२.६) — जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म ही हो गया। उपनिपदों ( वृ. २.४.१२; छां. ६. १३ ) मे इस स्थिति के लिये यह दृष्टान्त दिया गया है, कि नमक की डली जब पानी में घुल जाती है तब जिस प्रकार यह भेद नहीं रहता कि इतना भाग खारे पानी का है श्रीर इतना भाग मामूली पानी का है, उसी प्रकार ब्रह्मात्मैक्य का ज्ञान हो जाने पर सब ब्रह्म-मय हो जाता है। किन्तु उन श्री तुकाराममहाराज ने, कि 'जिनकी कहै नित्य वेदान्त वाणी ' इस खारे पानी के दृष्टान्त के बदले गुड का यह मीठा दृष्टान्त दे कर अपने अनुभव का वर्णन किया है-

## 'गूंगे का गुड' है भगवान्, वाहर भीतर एक समान। किसका ध्यान करूं सविवेक ? जल-तरंग से हैं हम एक॥

इसी लिये कहा जाता है, कि परब्रह्म इंद्रियों को श्रगोचर श्रोर मन को भी श्रगम्य होने पर भी स्वानुभवगम्य है, श्रर्थात् अपने-श्रपने श्रनुभव से जाना जाता है। परब्रह्म की जिस श्रज्ञेयता का वर्णन किया जाता है वह ज्ञाता श्रोर ज्ञेयवाली द्वेती स्थिति की है; श्रद्वेत साचात्कारवाली स्थिति की नहीं। जब तक यह बुद्धि बनी है, कि में श्रलग हूं श्रोर दुनिया श्रलग है, तब तक कुछ भी क्यों न किया जाय, ब्रह्मात्मैक्य का पूरा ज्ञान होना सम्भव नहीं। किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नहीं सकती —उसको श्रपने मे लीन नहीं कर सकती—तो जिस प्रकार समुद्र में गिर कर नदी तद्रूप हो जाती है, उसी प्रकार परब्रह्म में निमग्न होने से मनुष्य को उसका श्रनुभव हो जाया करता है श्रोर उसकी ऐसी ब्रह्ममय स्थिति हो जाती है कि " सर्वभूतस्थ-मात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन " (गी. ६. २६)—सारे प्राणी मुक्त में हैं श्रोर मैं सब में हूँ। केन उपनिषद् में बढी खूबी के साथ परब्रह्म के स्वरूप का विरोधा-

भासात्मक वर्णन इस अर्थ को ब्यक्न करने के लिये किया गया है कि पूर्ण परब्रह्म का ज्ञान केवल अपने अनुभव पर ही निर्भर है। वह वर्णन इस प्रकार है;--" अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् " (केन.२.३.)—जो कहते हैं कि हमें परब्रह्म का ज्ञान हो गया, उन्हें उसका ज्ञान नहीं हुआ है; और जिन्हें जान ही नहीं पडता कि हमने उसको जान लिया, उन्हें ही वह ज्ञान हुआ है। क्योंकि, जब कोई कहता है कि मैं ने परमेश्वर को जान लिया, तब उसके मन में वह द्वैत बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि मैं (ज्ञाता) जुदा हूँ श्रीर जिसे मैं ने जान लिया, वह (ज्ञेय) ब्रह्म श्रलग है; अतएव उसका ब्रह्मात्मैक्यरूपी ब्रह्नेती अनुभव उस समय उतना ही कचा श्रीर श्रपूर्ण होता है। फलतः उसी के मुंह से सिद्ध होता है, कि कहनेवाल को सच्चे ब्रह्म का ज्ञान हुआ नहीं है। इसके विपरीत 'में ' और ' ब्रह्म ' का हैती भेद मिट जाने पर ब्रह्मात्मैक्य का जब पूर्ण श्रनुभव होता है, तब उसके मुँह से ऐसी भाषा का निकलना ही सम्भव नहीं रहता, कि 'मैं ने उसे ( अर्थात् अपने से भिन्न और कुछ ) ज्ञान लिया। ' अतएव इस स्थिति में, अर्थात् जब कोई ज्ञानी पुरुप यह बत-लाने में श्रसमर्थ होता है कि मैं ब्रह्म को जान गया, तब कहना पड़ता है कि उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। इस प्रकार द्वैत का विलकूल लोप हो कर, परब्रह्म मे ज्ञाता का सर्वथा रँग जाना, लय पा लेना, बिलकुल युल जाना, अथवा एक जी हो जाना सामान्य रूप में दिख तो दुष्कर पडता है; परन्तु हमारे शास्त्रकारों ने अनुभव से निश्चय किया है, कि एकाएक दुर्घट प्रतीत होनेवाली ' निर्वाण ' स्थिति अभ्यास श्रीर वेराग्य से अन्त में मनुष्य को साध्य हो सकती है। 'में 'पनरूपी द्वेत भाव इस स्थिति में डूब जाता है, नष्ट हो जाता है; अतएव कुछ लोग शंका किया करते हैं. कि यह तो फ़िर अत्म-नाश का ही एक तरीक़ा है। किन्तु ज्योंही समस मे आया कि यद्यपि इस स्थिति का श्रनुभव करते समय इसका वर्णन करते नहीं बनता है, परन्तु पीछे से उसका स्मरण हो सकता है, त्योंही उक्त शंका निर्मूल हो जाती है 🕾। इसकी श्रपेचा श्रीर भी श्रधिक प्रबल प्रमाण साधु-सन्तों का श्रनुभव है। बहुत प्राचीन सिद्ध पुरुषों के अनुभव की बाते पुरानी हैं, उन्हें जाने दीजिये; बिलकुल श्रभी के प्रसिद्ध भगवद्भक्ष तुकाराम महाराज ने भी इस परमावधि की स्थिति का वर्णन त्रालंकारिक भाषा भे बडी खूबी से धन्यतापूर्वक इस प्रकार

\*ध्यान से और समाधि से प्राप्त होनेवाली अद्वेत की अथवा अभेदभाव की यह अवस्था nitrous- oxide gas नामक एक प्रकार की रासायमिक वायु को सूंघने से प्राप्त हो जाया करती है। इसी वायु को 'लॉफिंग गैस 'भी कहते हैं। Will to Believe and Other Essays on popular philosophy, by William James PP. 294-298. परन्तु यह नकली अवस्था है। समाधि से जो अवस्था प्राप्त होती है, सच्चों-असली-है। यही इन दोनों में महत्त्व का भेद है। फिर भी यहा उसका उल्लेख हमने इसलिये किया है कि इस कृत्रिम अवस्था के अस्तित्व के विषय में कुछ भी वाद नहीं रह जाता।

किया है कि ''हमने ग्रपनी मृत्यु ग्रपनी श्रांखों से देख ली, यह भी एक उत्सव हो गया । " व्यक्त अथवा अव्यक्त सगुण बह्य की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे धीरे बढ़ता हुन्ना उपासक अन्त मे ''अहं ब्रह्मास्मि'' (बृ. १. ४. १०)—में ही ब्रह्म हूं-की स्थिति में जा पहुँचता है; श्रीर ब्रह्मात्मैक्य स्थिति का उसे साजात्कार होने लगता है। फ़िर उसमें वह इतना मग्न हो जाता है, कि इस बात की श्रोर उसका ध्यान भी नहीं जाता कि मैं किस स्थिति में हूँ, अथवा किसका अनुभव कर रहा हूं। इसमें जागृति बनी रहती है, श्रतः इस अवस्था को न तो स्वम कह सकते है श्रीर न सुषुप्ति; यदि जागृत कहे तो इसमें वे सब व्यवहार एक जाते हैं, कि जो जागृत अवस्था में सामान्य रीति से हुआ करते हैं। इसलिये स्वम, सुबुप्ति ( नींद ) अथवा जागृति-इन तीनों ज्यावहारिक अवस्थाओं से विलकुल भिन्न इसे चौथी अथवा तुरीय अवस्था शास्त्रों ने कही है; इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये पात अल-योग की दृष्टि से मुख्य साधन निर्विकल्प समाधि-योग लगाना है, कि जिसमें द्वैत का ज़रा सा भी लवलेश नहीं रहता। श्रीर यही कारण है जो गीता (६.२०-२३) में कहा है, कि इस निर्विकल्प समाधि-योग को अभ्यास से प्राप्त कर लेने में मनुष्य -को उकताना नहीं चाहिये। यही ब्रह्मात्मेक्य स्थिति ज्ञान की पूर्णावस्था है। क्योंकि जब सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप अर्थात् एक ही हो चुका, तब गीता के ज्ञान-कियावाले इस लच्या की पूर्यता हो जाती है, कि " श्रविभक्नं विभक्नेचु"-श्रवे-कत्व की एकता करनी चाहिये-श्रोर फ़िर इसके श्रागे किसी को भी श्रधिक ज्ञान हो नहीं सकता। इसी प्रकार नाम-रूप से परे इस श्रमृतत्व का जहाँ मनुष्य को श्रनुभव हुन्ना कि जन्म मरण का चक्कर भी श्राप ही से छूट जाता है। क्योंकि जन्म-मरण तो नाम-रूप में ही हैं; श्रीर यह मनुष्य पहुँच जाता है उन नाम-रूपों से परे (गी. प. २१)। इसी से महात्मात्रों ने इस स्थिति का नाम 'मरणका मरण' रख छोड़ा है। श्रीर इसी कारण से, याज्ञवल्क्य इस स्थिति को श्रमृतत्व की सीमा या परकाष्टा कहते है। यही जीवनसुक्रावस्था है। पातक्ष्वलयोगसूत्र श्रोर श्रन्य स्थानों में भी वर्णन है, कि इस अवस्था मे आकाश-गमन आदि की कुछ अपूर्व अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं (पातञ्जलसूत्र ३. १६-११); श्रीर इन्हों को पाने के लिये कितने ही मनुष्य योगाभ्यास की धुन में लग जाते है। परंतु योगवासिष्ट-प्रणेता कहते हैं, कि त्राकाशगमन प्रमृति सिद्धियाँ न तो ब्रह्मनिष्ठ स्थिति का साध्य हैं और न उसका कोई भाग ही; अतः जीवन्सुक पुरुष इन सिद्धियों को पा लेने का उद्योग नहीं करता, श्रीर बहुधा उसमें ये देखी भी नहीं जातीं (देखो यो. ४. ८६)। इसी कारण इन सिद्धियों का उन्नेख न तो योगवासिष्ट में ही श्रीर न गीता में ही कहीं है। विशेष्ठ ने राम से स्पष्ट कह दिया है कि ये चमत्कार तो माया के खेल हैं, कुछ ब्रह्मविद्या नहीं हैं। कदाचित् ये सचें हों; हम यह नहीं कहते कि ये होंगे ही नहीं। जो हों; इतनातो निर्विवाद है कि यह ब्रह्मविद्या का विषय नहीं है। अतएव ये सिद्धिया मिले तो और न मिलें तो, इनकी परवा न करनी चाहिये:

ब्रह्मविद्याशास्त्र का कथन है कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मनुष्य को वही प्रयत्न करते रहना चाहिये, कि जिससे प्राणिमात्र में एक आत्मावाली परमाविध की ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त हो जावे। ब्रह्मज्ञान आत्मा की शुद्ध अवस्था है; वह कुछ जादू, करामात या तिलस्माती खटका नहीं है। इस कारण इन सिद्धियों से—इन चमत्कारों से—ब्रह्मज्ञान के गौरव का बढना तो दूर किन्तु, उसके गौरव के—उसकी महत्ता के—ये चमत्कार प्रमाण भी नहीं हो सकते। पची तो पहले भी उड़ते थे, पर अब विमानोंवाले लोग भी आकाश में उड़ने लगे है; किन्तु सिर्फ़ इसी गुण के होने से कोई इनकी गिनती ब्रह्मवेत्ताओं में नहीं करता। और तो क्या, जिन पुरुषों को ये आकाश-गमन आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, वे मालती-माधव नाटकवाले अघोरघण्ट के समान कूर और घातकी भी हो सकते हैं।

ब्रह्मात्मेक्यरूप ज्ञानन्दमय स्थिति का ज्ञनिर्वाच्य ज्रनुभव और किसी दूसरे को पूर्णतया बतलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब उसे दूसरे को बतलाने लगेगे तब 'मैं-तू'-वाली द्वेत की ही भाषा से काम लेना पड़ेगा; श्रोर इस द्वैर्ता भाषा मे श्रद्वैत का समस्त अनुभव ब्यक्न करते नहीं बनता । अत्यव उपनिषदों में इस परमावधि की स्थित के जो वर्णन हे, उन्हें भी अधूरे और गौर सममना चाहिये। श्रीर जब ये वर्णन गौरा है, तब सृष्टि की उत्पत्ति एवं रचना समक्तने के लिये अनेक स्थानों पर उपनिषदों में जो निरे द्वैती वर्णन पाये जाते हैं, उन्हें भी गौण ही मानना चाहिये। उदाहरण लीजिये, उपनिषदों में दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ऐसे वर्णन हैं कि आत्मस्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और अविकारी ब्रह्म ही से आगे चल कर हिरण्यगर्भ नामक सगुण पुरुष या श्राप (पानी ) प्रसृति सृष्टि के व्यक्त पदार्थ क्रमशः निर्मित हुए, श्रथवा परमेश्वर ने इन नामरूपों की रचना करके फिर जीवरूप से उनमे प्रवेश किया (तै. २ ६; इं। ६. २ ३; वृ. १. ४.७), ऐसे सब द्वैत-पूर्ण वर्णन श्रद्धैतदृष्टि से यथार्थ नहीं हो सकते। क्योंकि, ज्ञानगम्य निर्गुण परमेश्वर ही जब चारों त्रोर भरा हुआ है, तब तात्विक दृष्टि से यह कहना ही निर्मूल हो जाता है कि एक ने दूसरे को पैदा किया। परंतु साधारण मनुष्यों को सृष्टि की रचना सममा देने के लिये व्यावहारिक अर्थात् द्वेत की भाषा ही तो एक साधन है, इस कारण व्यक्त सृष्टिकी अर्थात् नाम-रूप की उत्पत्ति के वर्णन उपनिषदों में उसी ढॅग के मिलते हैं, जैसा कि ऊपर एक उदाहरण दिया गया है । तो भी उसमे अद्वैत का तत्त्व बना ही है; श्रीर श्रनेक स्थानों में कह दिया है, कि इस प्रकार हैती ज्यावहा-रिक भाषा वर्तने पर भी मूल में अद्वेत ही है। देखिये, अब निश्चय हो चुका है कि सूर्य घूमता नहीं है, स्थिर है; फिर भी बोलचाल में जिस प्रकार यही कहा जाता है कि सूर्य निकल आया अथवा डूब गया, उसी प्रकार यद्यपि एक ही आत्म-स्वरूपी परब्रह्म चारों स्रोर ऋखरड भरा हुआ है स्रोर वह ऋविकार्य है तथापि उपनिषदों मे भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हैं कि 'परब्रह्म से व्यक्त जगत् की उत्पत्ति होती है।' इसी प्रकार गीता में भी यद्यपि यह कहा गया है, कि

' मेरा सचा स्वरूप अव्यक्त और अज है ' (गी. ७. २४), तथापि भगवान् ने कहा-है कि 'मैं सारे जगत् को उत्पन्न करता हूँ ' ( ४. ६ )। परन्तु इन वर्णनों के मर्म को बिना समके-बुक्ते कुछ परिडत लोग इनको शब्दशः सचा मान लेते हैं,. श्रीर फ़िर इन्हें ही मुख्य समभ कर यह सिद्धान्त किया करते हैं, कि द्वैत श्रथवा विशिष्टाहुत मत का उपनिषदों में प्रतिपादन है। वे कहते हैं कि यदि यह मान लिया जाय कि एक ही निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, तो फ़िर इसकी उप-पित्त नहीं लगती कि इस अविकारी ब्रह्म से विकार-रहित नाशवान सगुण पदार्थ कैसे निर्मित हो गये। क्योंकि नाम-रूपारमक सृष्टि को यदि 'माया ' कहे तो निर्गुण ब्रह्म से सगुण माया का उत्पन्न होना ही तर्कदृष्ट्या शक्य नहीं है; इससे श्रद्वैत-वाद लॅगडा हो जाता है। इससे तो कहीं श्रच्छा यह होगा, कि सांख्यशास्त्र के मतानुसार प्रकृति के सदश नाम-स्तपात्मक व्यक्त सृष्टि के किसी सगुरा परनत व्यक्त रूप को नित्य मान लिया जावे, श्रीर उस व्यक्त रूप के श्रभ्यन्तर में परब्रह्म कोई दुसरा नित्य तत्त्व ऐसा श्रोतप्रोत भरा हुश्रा रखा जावे, जैसा कि किसी पेंच की नली में भाफ़ रहती हैं (बृ ३.७.); एवं इन दोनों में वैसी ही एकता मानी जावे जैसी कि दाडिम या अनार के फल भीतरी दोनों के साथ रहती है। परन्तु हमारे मत मे उपनिषदों के तात्पर्य का ऐसा विचार करना योख नहीं है। उपनिषदों में कहीं कहीं द्वेती श्रीर कहीं कहीं श्रद्धेती वर्णन पाये जाते हैं, सो इन दोनों की कुछ न कुछ एकवाक्यता करना तो ठीक है; परन्तु अद्वैत-वाद को मुख्य समस्तने श्रीर यह मान लेने से, कि जब निर्गुण ब्रह्म सगुण होते लगता है, तब उतने ही समय के लिये मायिक द्वेत की स्थिति प्राप्त सी हो जाती है: सब वचनों की जैसी व्यवस्था लगती है, वैसी व्यवस्था द्वेत पत्त को प्रधान मानने से लगती नहीं है। उदाहरण लीजिये, इस 'तत् त्वमित 'वाक्य के पद का अन्वय द्वैती मतानुसार कभी भी ठीक नहीं लगता, तो क्या इस श्रहचण को द्वैत मत-वालों ने समक ही नहीं पाया ? नहीं, समका ज़रूर है, तभी तो वे इस महावाक्य का जैसा-तैसा अर्थ लगा कर अपने मन को समका लेते हैं। 'तत्त्वमित को द्वैतवाले इस प्रकार उल-काते हैं—तत्त्वम्=तस्य त्वम्—अर्थात् उसका तू है, कि जो कोई तुक्तसे भिन्न है; तू वही नहीं है। परन्तु जिसको संस्कृत का थोडा सा भी ज्ञान है, श्रीर जिसकी बुद्धि श्राग्रह में बंध नहीं गई है, वह तुरन्त ताड़ लेगा कि यह खींचातानी का अर्थ ठीक नहीं है। कैवल्य उपनिषद् (१.१६) में तो "स त्वमेव त्वमेव तत्" इस प्रकार 'तत्" श्रीर ' त्वम् ' को उत्तट-पत्तट कर उक्क महावाक्य के श्रद्धैतप्रधान होने का ही सिद्धान्त दशीया है। त्रब त्रीर क्या बतलावें ? समस्त उपनिषदों का बहुत सा भाग निकाल डाले बिना अथवा जान-बूक्त कर उस पर दुर्लच्य किये बिना, उपनिषद् शास्त्र में अद्वैत को छोड़ श्रीर कोई दूसरा रहस्य बतला देना सम्भव ही नहीं है। परन्तु ये वाद तो ऐसे हैं कि जिनका कोई स्रोर-छोर ही नहीं; तो फ़िर यहाँ हम इनकी विशेष चर्चा क्यों करे ? जिन्हें अद्वेत के अतिरिक्ष अन्य मत रुचते हों, वे खुशी से उन्हें स्वीकार

कर ले । उन्हें रोकता कौन है ? जिन उदार महात्मात्रों ने उपनिषदों में अपना यह 'स्पष्ट विश्वास बतलाया है कि "नेह नानास्ति किञ्चन" (बृ. ४. ४. १६; कठ. ४. १९) -इस सृष्टि में किसी भी प्रकार की श्रानेकता नहीं है, जो कुछ है, वह मूल मे सब " एकमेवाद्वितीयम्" ( छां. ६. २. २ ) है, श्रौर जिन्होंने श्रागे यह वर्णन किया है कि "मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति"-जिसे इस जगत् में नानात्व देख पड़ता है, वह जन्म-मरण के चक्कर में फँसता है:-हम नहीं समसते कि उन महा त्मात्रों का श्राशय श्रद्वेत को छोड़ श्रोर भी किसी प्रकार हो सकेगा। परन्तु श्रनेक वैदिक शाखात्रों के त्रनेक उपनिषद् होने के कारण जैसे इस शङ्का को थोड़ी सी गुंजाइशामिल जाती है, कि कुल उपनिषदों का ताल्पर्य क्या एक ही है, वैसा हाल न्गीता का नहीं है। जब गीता एक ही ग्रन्थ है, तब प्रगट ही है कि उसमे एक ही -प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये । श्रौर जो विचारने लगें कि वह कौन सा वेदान्त है, तो यह श्रद्धैतप्रधान सिद्धान्त करना पड़ता है कि "सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता है " (गी. =. २०) वही यथार्थ में सत्य है, एवं देह श्रीर विश्व में मिल कर सर्वत्र वही व्याप्त हो रहा है (गी. १३. ३१)। श्रीर तो क्या, श्रात्मीपम्य-बुद्धि का जो नीतितस्व गीता में बतलाया गया है, उसकी पूरी पूरी उपपत्ति भी श्रद्धैत को छोड़ श्रीर दूसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि से नहीं लगती है। इससे कोई हमारा यह श्राशय न समक्त लें कि श्रीशंकरा-चार्थ के समय मे अथवा उनके पश्चात् अद्वैत मत को पोषण करनेवाली जितनी चुक्तियाँ निकली हैं, अथवा जितने प्रमाण निकले हैं, वे सभी यच-यावत् गीता में प्रतिपादित हैं। यह तो हम भी मानते हैं कि द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत प्रभृति सम्प्रदायों की उत्पत्ति होने से पहले ही गीता बन चुकी है; श्रीर इसी कारण से गीता में किसी भी विशेष सम्प्रदाय की युक्तियों का समावेश होना सम्भव नहीं है। किन्तु इस सम्मति से यह कहने में कोई भी बाधा नहीं आती कि गीता का वेदान्त मामूली तौर पर शाह्नर सम्प्रदाय के ज्ञानानुसार श्रद्वेती है-द्वेती नहीं। इस प्रकार गीता श्रीर शाङ्कर सम्प्रदाय में तत्त्रज्ञान की दृष्टि से सामान्य मेल है सही, पर हमारा मत है कि त्राचार-दृष्टि से गीता कर्म-संन्यास की त्रपेचा कर्म-योग को श्रधिक महत्त्व देती है, इस कारण गीता-धर्म शाङ्कर सम्प्रदाय से भिन्न हो गया है। इसका विचार त्रागे किया जावेगा। प्रस्तुत विषय तत्त्वज्ञानसम्बन्धी है; इस-लिये यहाँ इतना ही कहना है, कि गीता और शाङ्कर सम्प्रदाय मे-दोनों मे-यह 'तत्त्वज्ञान एक ही प्रकार का है अर्थात् अहैती है। अन्य साम्प्रदायिक भाष्यों की अपेत्रा गीता के शाहर भाष्य को जो अधिक महत्त्व हो गया है, उसका कारण भी यही है।

ज्ञानदृष्टि से सारे नाम-रूपों को एक त्रोर निकाल देने पर एक ही अधिकारी त्रीर निर्मुण तत्त्व स्थिर रह जाता है; अतएव पूर्ण और सूचम विचार करने पर अद्वेत सिद्धांत को ही स्वीकार करना पडता है। जब इतना सिद्ध हो चुका, तब अद्वेत वेदांत की दृष्टि से यह विवेचन करना आवश्यक है, कि इस एक निर्मुण और

श्रव्यक्त द्रव्य से नाना प्रकार की व्यक्त सगुण सृष्टि क्योंकर उपजी । पहले बतला श्राये हैं, कि सांख्यों ने तो निर्गुण पुरुष के साथ ही त्रिगुणात्मक श्रर्थात् सगुण प्रकृति को श्रनादि श्रीर स्वतंत्र मान कर, इस प्रश्न को हल कर लिया है। किन्तु यदि इस प्रकार सगुण प्रकृति को स्वतंत्र मान लें तो जगत् के मूलतत्त्व दो हुए जाते हैं; श्रीर ऐसा करने से उस श्रद्धेत मत मे बाधा श्राती है, कि जिसका ऊपर अनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया है। यदि सगुण प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं मानते हैं तो यह बतलाते नहीं बनता, कि एक ही मूल निर्गुण द्रव्य से नानाविध सगुण-सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई। क्योंकि सत्कार्य-वाद का सिद्धांत यह है कि निर्गुण से सगुण—जो कुछ भी नहीं है उससे श्रौर कुछ—का उपजना शक्य नहीं है; और यह सिद्धांत अद्वैत-वादियों को ही मान्य हो चुका है, इसलिये दोनों ही ओर अड़चन है। फिर यह उलमन सुलमे कैसे? विना अहैत को छोडे ही निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होने का मार्ग वतलाना है स्रोर सत्कार्य-वाद की दृष्टि से वह तो रुका हुआ सा ही है। सचा पेच है-ऐसी वैसी उलमन नहीं है। श्रीर तो क्या कुछ लोगों की समक्त में, अद्वैत् शिद्धांत के मानने मे यही ऐसी अड्चन है, जो सव मुख्य, पेचीदा श्रीर कठिन है। इसी श्रड्चन से छडक कर वे द्वैत को श्रंगिकार कर लिया करते हैं। किन्तु श्रद्वेती पिएडतों ने श्रपनी बुद्धि के द्वारा इस विकट श्रद्धचन के फ्रन्दे से खूटने लिये भी एक युक्तिसङ्गत वेजोड मार्ग हूँढ लिया है। वे कहते हैं, कि सत्कार्थ-वाद श्रथवा गुरूपरिर्णाम-वाद के सिद्धांत का उपयोग तब होता है जब कार्य और कारण, दोनों एक ही श्रेणी के अथवा एक ही वर्ग के होते है, और इस कारण श्रद्वेती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेगे कि सत्य श्रीर निर्गुण ब्रह्म से, सत्य श्रीर सगुरा माया का उत्पन्न होना शक्य नहीं है। परन्तु यह स्वीकृति उस समय की है, जव कि दोनों पदार्थ सत्य हों; जहाँ एक पदार्थ सत्य है पर दूसरा उसका सिर्फ़ दृश्य है वहाँ सत्कार्य-वाद का उपयोग नहीं होता । सांख्य मत-वाले 'पुरुप' के समान ही ' प्रकृति ' को स्वतंत्र श्रौर सत्य पदार्थ मानते हैं। यही कारण है जो वे निर्गुण पुरुष से सगुण प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कार्य-वाद के अनुसार कर नहीं सकते । किन्तु श्रद्धेत वेदान्त का सिद्धांत यह है, कि माया श्रनादि बनी रहे. फिर भी वह सत्य और स्वतन्त्र नहीं है; वह तो गीता के कथनानुसार 'मोह ', ' यज्ञान ' अथवा ' इंदियों को दिखाई देनेवाला दृश्य ' है । इसलिये सत्कार्य-वाद से जो जाचेप निष्पन्न हुआ था, उसका उपयोग ब्रह्मैत सिद्धान्त के लिये किया ही नहीं जा सकता । बाप से लड़का पैदा हो, तो कहेगें कि वह इसके गुण-परिणाम से हुआ है; परंतु पिता एक व्यक्ति है; और जब कभी वह बच्चे का, कभी ज़वान का श्रीर कभी बुड्दे का स्वाँग बनाये हुए देख पडता है, तब हम सदैव देखा करते हैं कि इस व्यक्ति में और इसके अनेक स्वागों मे गुण-परिणामरूपी कार्य-कारणभाव नहीं रहता। ऐसे ही जब निश्चित हो जाता है कि सूर्य एक ही है, तव पानी में श्रांखों को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिबिम्ब को हम अम कह देते हैं, श्रीर उसे

नुग्-परिग्णाम से उपना हुन्ना दूसरा सूर्य नहीं मानते। इसी प्रकार दूरवीन से किसी अह के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योतिःशास्त्र स्पष्ट कह देता है, कि उस ग्रह का जो स्वरूप निरी ऑखों से देख पड़ता है वह, दृष्टि की कमज़ोरी श्रीर उसके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारण, निरा दृश्य उत्पन्न हो गया है। इससे प्रगट हो गया कि कोई भी बात नेत्र आदि इंद्रियों के अत्यत्त गोचर हो जाने से ही स्वतन्त्र त्रोर सत्य वस्तु मानी नहीं जा सकती। फ़िर इसी न्याय का ऋध्यात्मशास्त्र से उपयोग करके यदि यह कहे तो क्या हानि है, कि ज्ञान-चज्जरूप दूरबीन से जिसका निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुण परब्रह्म सत्य है; श्रीर ज्ञानहीन चर्म-चचुत्रों को जो नाम-रूप गोचर होता है वह इस परब्रह्म का कार्य नहीं है-वह तो इन्द्रियों की दुर्वेलता से उपजा हुआ निरा अम अर्थात् मोहात्मक दृश्य है। यहाँ पर यह त्राचेप ही नहीं फबता कि निर्गुण से सगुण उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों वस्तुएँ एक ही श्रेणी की नहीं हैं, इनमें एक तो सत्य है श्रीर दूसरी है सिर्फ दृश्य, एवं श्रुतुभव यह है कि सूल में एक ही वस्तु रहने पर भी, देखनेवाले पुरुष के दृष्टि-भेद से, अज्ञान से, अथवा नजरबन्दी से उस एक ही वस्तु के दृश्य बदलते रहते है। उदाहरणार्थ, कानों को सुनाई देनेवाले शब्द श्रीर श्रांखों से दिखाई देने-वाले रक्न-इन्हीं दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या त्रावाज़ सुनाई देती है. उसकी सचमता से जाँच करके श्राधिभौतिक-शास्त्रियों ने पूर्णतया सिद्ध कर दिया है, कि 'शब्द 'या तो वायु की लहर है या गति। श्रीर श्रव सूचम शोध करने से निश्चय हो गया है कि श्रांखों से देख पड़नेवाले लाल, हरे, पीले, श्रादि रङ्ग भी मूल मे एक ही सूर्य-प्रकाश के विकार हैं और सूर्य प्रकाश स्वयं एक प्रकार की गति ही है। जब कि 'गति ' मूल में एक ही है, पर कान उसे शब्द श्रीर श्रांखे उसी का रक्ज वतलाती है, तब यदि इसी न्याय का उपयोग कुछ अधिक व्यापक रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जावे, तो सभी नाम-रूपों की उत्पत्ति के सम्बन्ध से सत्कार्य-वाद की सहायता के बिना ही ठीक ठीक उपपत्ति इस प्रकार ' लगाई जा सकती है, कि किसी भी एक श्रविकार्य वस्तु पर मनुष्य की भिन्न भिन्न इन्द्रियाँ अपनी अपनी ओर से शब्द-रूप आदि अनेक नाम-रूपात्मक गुर्णों का ' श्रध्यारोप ' करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती हैं, परंतु कोई श्रावश्यकता नहीं है कि मूल की एक ही वस्तु में ये दश्य, ये गुण अथवा ये नाम-रूप होवे ही। श्रीर इसी श्रर्थ को सिद्ध करने के लिये रस्सी में सर्प का, श्रथवा सीप में चादी का अस होना, या श्राँख में उँगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पडना, श्रथवा अनेक रंगों के चप्मे लगाने पर एक पदार्थ का रंग-बिरंगा देख पड़ना आदि अनेक दृष्टान्त वेदान्तशास्त्र में दिये जाते हैं। मनुष्य को इन्द्रियाँ उससे कभी छूट नहीं जाती है, इस कारण जगत् के नाम-रूप अथवा गुण उसके नयन-पथ मे गोचर तो अवश्य होगें; परंतु यह नहीं कहा जा सकता, कि इन्द्रियवान् मनुष्य की दृष्टि से जगत का जो सापेच स्वरूप देख पडता है, वही इस जगत के मूल का अर्थात्

निरपेच और नित्य स्वरूप है। मनुष्य की वर्तमान इंद्रियों की अपेचा यदि उसे न्यूना-धिक इन्द्रिया प्राप्त हो जावें, तो यह सृष्टि उसे जैसी आज कल देख पड़ती है वैसी ही न देखती रहेगी। स्रोर यदि यह ठीक है, तो जब कोई पुछे कि द्रष्टा की-देखने-वाल मनुष्य की-इंद्रियों की अपेचा न करके बतलात्रों कि सृष्टि के मूल से जो तत्त्व है उसका नित्य और सत्य स्वरूप क्या है, तब यही उत्तर देना पड़ता है कि वह मूलतत्त्व है तो निर्गुण, परन्तु मनुष्य को सगुण दिखलाई देता है-यह मनुष्य की इंद्रियों का धर्म है, न कि मूलवस्तु का गुए। श्राधिभौतिक शास्त्र मे उन्हीं बातों की जाँच होती है कि जो ईदियों को गोचर हुआ करती हैं, श्रीर यही कारण है कि वहाँ इस ढॅग के प्रश्न होते ही नहीं। परन्तु मनुष्य श्रोर उसकी इंदियों के नष्टप्राय हो जाने से यह नहीं कह सकते, कि ईश्वर भी सफाया हो जाता है अथवा मनुष्य को वह अमुक प्रकार का देख पडता है; इसिखये उसका त्रिकालाबाधित, नित्य श्रीर निरपेच स्वरूप भी वही होना चाहिये। श्रतएव जिस श्रध्यात्म शास्त्र मे यह विचार करना होता है, कि जगत् के मूल में वर्तमान सत्य का मूल स्वरूप क्या हैं, उसमे मानवी इंदियों की सापेच दृष्टि छोड़ देनी पड़ती है और जितना हो सके उतना, बुद्धि से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है। ऐसा करने से इंद्रियों को गोचर होनेवाले सभी गुरा श्राप ही छुट जाते हैं, श्रोर यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म का नित्य स्वरूप इंद्रियातीत अर्थात् निर्गुण एवं सब में श्रेष्ठ है। परन्तु अब प्रश्न होता है कि जो निर्गुण है, उसका वर्णन करेगा ही कौन, श्रीर किस प्रकार करेगा? इसी लिये श्रद्वेत वेदान्त में यह सिद्धान्त किया गया है, कि परब्रह्म का श्रन्तिम श्रर्थात् निरपेच और नित्य स्वरूप निर्मुण तो है ही, पर अनिर्वाच्य भी है, और इसी निर्मुण स्वरूप में मनुष्य को अपनी इन्द्रियों के योग से सगुख दश्य की मलक देख पड़ती है। अब यहाँ फ़िर प्रश्न होता है, कि निर्गुण को सगुण करने की यह शक्ति इंद्रियों ने पा कहाँ से ली ? इस पर श्रद्धैत वेदान्तशास्त्र का यह उत्तर है, कि मानवी ज्ञान की गति यहीं तक है, इसके आगे उसकी गुजर नहीं; इसिंवये यह इंद्रियों का श्रज्ञान है, श्रीर निर्गुण परब्रह्म में सगुण जगत् का दृश्य देखना यही उसी श्रज्ञान का परिगाम है; अथवा यहाँ इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चिन्त हो जाना पड़ता है, कि इंदिया भी परमेश्वर की सृष्टि की ही हैं, इस कारण यह सगुणसृष्टि (प्रकृति) निर्गुण परमेश्वर की ही एक 'दैवी माया 'है (गी. ७. १४)। पाठकों की समभ में अब गीता के इस वर्णन का तत्त्व आ जावेगा, कि केवल इंदियों से देखनेवाले श्रप्रबुद्ध लोगों को परमेश्वर व्यक्त श्रीर सगुण देख पड़े सही, पर उसका सचा श्रीर श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण है, उसको ज्ञान-दृष्टि से देखने में ही ज्ञान की परमावधि है (गी ७.१४,२४,२४)। इस प्रकार निर्णय तो कर दिया, कि परमेश्वर मूल में निर्गुण है श्रीर मनुष्य की इंद्रियों को उसीं में सगुगा सृष्टि का विविध दश्य देख पड़ता है, फिर भी इस बात का थोड़ा सा खुलासा कर देना ग्रावश्यक है, कि उक्क सिद्धान्त में ' निर्गुण ' शब्द का अर्थ क्या समभा जावे । यह सच है कि हवा की लहरों पर शब्द-

रूप श्रादि गुणों का श्रथवा सीपी पर चाँदी का जव हमारी इंद्रियाँ श्रध्यारोप करती हैं, तब हवा की लहरों में शब्द-रूप श्रादि के श्रथवा सीप मे चांदी के गुण नहीं होते; परनतु यद्यपि उनमें श्रध्यारोपित गुगा न हों, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे भिन्न गुर्ण मूल पदार्थों में होंगे ही नहीं। क्योंकि हम प्रत्यच्च देखते हैं कि यद्यपि सीप में चांदी के गुण नहीं हैं, तो भी चांदी के गुणों के श्रतिरिक्त श्रीर दूसरे गुण उसमें रहते ही है। इसी से अब यहाँ एक और शंका होती है--यदि कहे कि इंद्रियों ने अपने अज्ञान से मूल ब्रह्म पर जिन गुर्णों का अध्यारोप किया था, वे गुण ब्रह्म में नहीं हैं, तो क्या और दूसरे गुण परब्रह्म मे न होंगे? और यदि मान लो कि हैं, तो फ़िर वह निर्भुण कहाँ रहा? किन्तु, कुछ श्रीर श्रधिक सूचम विचार करने से ज्ञात होगा, कि यदि मूल बहा में इंद्रियों के द्वारा श्रव्यारोपित किये गये गुणों के श्रतिरिक्त श्रौर दूसरे गुण हों भी, तो हम उन्हें मालूम ही कैसे कर संकेंग ? क्योंकि गुणों को मनुष्य अपनी इंद्रियों से ही तो जानता है, श्रीर जो गुण इंद्रियों को श्रगोचर हैं, वे जाने नहीं जाते । सारांश, इंद्रियों के द्वारा अध्यारोपित गुर्णों के अतिरिक्त परब्रह्म मे यदि और कुछ दूसरे गुर्ण हों तो उनको जान लेना हमोर सामर्थ्य से बाहर हैं, श्रीर जिन गुणों को जान खेना हमारे क़ावू मे नही उनको परब्रह्म से मानना भी न्यायशास्त्र की दृष्टि से योग्य नहीं है। अतएव गुग शब्द का 'मनुष्य को ज्ञात होनेवाले गुण ' अर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त किया करते हैं कि ब्रह्म ' निर्गुख ' है। न तो अद्वैत वेदान्त ही यह कहता है, श्रीर न कोई दूसरा भी कह सकेगा, कि मूल परवहा-स्वरूप में ऐसा गुण या ऐसी शिक्त भरी होगी, कि जो मनुष्य के लिये अतर्क्य है। किंबहुना, यह तो पहले ही बतला दिया है, कि वेदान्ती लोग भी इंदियों के उक्क अज्ञान अथवा माया को उसी मूल परब्रह्म की एक ग्रतक्ये शक्ति कहा करते हैं।

त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतंत्र वस्तु नहीं है; किन्तु एक ही निर्मुण ब्रह्म पर मनुष्य की इंद्रिया अज्ञान से सगुण दरयों का अध्यारोप किया करती हैं। इसी मत को 'विवर्त-वाद ' कहते हैं। अद्वैत वेदान्त के अनुसार यह उपपत्ति इस बात की हुई कि जब निर्मुण ब्रह्म एक ही मूलतस्व है, तब नाना प्रकार का सगुण जगत् पहले दिखाई कैसे देने लगा ? कणाद-प्रणीत न्यायशास्त्र में असंख्य परमाणु जगत् के मूल कारण माने गये हैं, और नैय्यायिक इन परमाणुयों को सत्य मानते हैं। इसिलये उन्होंने निश्चय किया है कि जहाँ इन असंख्य परमाणुयों को सत्य मानते हैं। इसिलये उन्होंने निश्चय किया है कि जहाँ इन असंख्य परमाणुयों के संयोग का आरम्भ होने पर इस मत से सृष्टि का निर्माण होता है, इसिलये इसको ' आरम्भ-वाद ' कहते हैं। परन्तु नैय्यायिकों के असंख्य परमाणुयों के मत को सांख्य-मार्गवाले नहीं मानते; वे कहते हैं कि जड़सृष्टि का मूल कारण ' एक, सत्य त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के विकास से अथवा परिणाम से व्यक्क सृष्टि बनती है। इस मत को 'गुणपरिणाम-वाद'

कहते हैं। क्योंकि इसमे यह प्रतिपादन किया जाता है, कि एक मूल सगुण प्रकृति के गुण-विकास से ही सारी व्यक्त सृष्टि पैदा हुई है। किन्तु इन दोनों वादों को श्रद्वेती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते । परमाणु श्रसंख्य हैं, इसलिये श्रद्वेत मत के अनुसार वे जगत का मुल हो नहीं सकते: और रह गई प्रकृति, सो यद्यपि वह एक हो तो भी उसके पुरुष से भिन्न और स्वतन्त्र होने के कारण ऋहैत सिद्धान्त से यह द्वैत भी विरुद्ध है। परन्तु इस प्रकार इन दोनों वादों को लाग देने से श्रीर कोई न कोई उपपत्ति इस बात की देनी होगी, कि एक निर्गुण ब्रह्म से सगुण सृष्टि कैसे उपजी है। क्योंकि, सत्कार्य-वाद के अनुसार निर्गुण से सगुण हो नहीं सकता। इस पर वेदान्ती कहते हैं, कि सत्कार्य-वाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होता है जहां कार्य श्रीर कारण दोनों वस्तुएं सत्य हों। परन्तु जहां मूलवस्तु एक ही है, श्रीर जहां उसके भिन्न भिन्न दृश्य ही पलटते हैं, वहां इस न्याय का उपयोग नहीं होता क्योंकि हम सदैव देखते हैं, कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न दृश्यों का देख पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं; किन्तु द्रष्टा—देखनेवाले पुरुष—के दृष्टि-भेद के कारण ये भिन्न भिन्न दश्य उत्पन्न हो सकते हैं 🕾 । इस न्याय का उपयोग निर्मुण ब्रह्म और सगुण जगत के लिये करने पर कहेंगे कि ब्रह्म तो निर्गुण है, पर मनुष्य के इन्द्रिय-धर्म के कारण उसी में सगुणत्व की भलक उत्पन्न हो जाती है। यह विवर्त-वाद है। विवर्त-वाद में यह मानते है, कि एक ही मूल्य सत्य द्रव्य पर अनेक असल अर्थात् सदा बदलते रहनेवाले दश्यों का अध्यारोप होता है; और गुण-परिणाम-वाद में पहले से ही दो सत्य द्रव्य मान लिये जाते हैं, जिनमें से एक के गुणों का विकास हो कर जगत् की नाना गुण्युक्त अन्यान्य वस्तुएँ उपजती रहती है। रस्सी में सप का भास होना विवर्त है; श्रीर दूध से दही बन जाना गुण-परि-णाम है। इसी कारण वेदान्तसार नामक अन्थ की एक प्रति में इन दोनों वादों के लत्त्रण इस प्रकार बतलाये गये हैं:--

> यस्तात्त्विकोऽन्यथाभावः परिगाम उदीरितः। श्रतात्त्विकोऽन्यथभावो विवर्तः स उदीरितः॥

"किसी मूल वस्तु से जब तात्त्विक अर्थात् सचमुच ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती है, तब उसको (गुण) परिणाम कहते है, और जब ऐसा न हो कर मूल वस्तु ही कुछ की कुछ (अतात्त्विक) भासने लगती है, तब उसे विवर्त कहते हैं "(वे. सा. २१)। आरम्भ-वाद नैय्यायिकों का है, गुणपरिणाम-वाद सांख्यों का है, और विवर्तवाद अद्वैती वेदान्तियों का है। अद्वैती वेदान्ती परमाणु या प्रकृति, इन दोनों सगुण वस्तुओं को निर्गुण बहा से भिन्न और स्वतन्त्र नहीं मानते; परन्तु फिर यह आचेप

<sup>\*</sup> अंग्रेज़ी में इसी अर्थ को व्यक्त करना हो, तो यों कहेगें:—appearances are the results of subjective conditions, wz. the senses of the observer and not of the thing in itself.

गी. र. ३१-३२

होता है, कि सत्कार्य-वाद के श्रनुसार निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होना श्रसम्भव है। इसे दूर करने लिये ही विवर्त-वाद निकला है। परन्तु इसी से कुछ लोग जो यह समक्त बैठे हैं कि वेदान्ती लोग गुख-परिखाम-वाद को कभी स्वीकार नहीं करते हैं अथवा आगे कभी न करेंगे, यह इनकी भूल है। अद्वैत मत पर, सांख्यमत-वालों का अथवा अन्यान्य द्वैतमत-वालों का भी जो यह मुख्य आर्चेप रहता है, कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण प्रकृति का अर्थात् माया का उद्गम हो ही नहीं सकता, सो यह आचेप कुछ अपरिहार्य नहीं है। विवर्त वाद का मुख्य उद्देश इतना ही दिखला देना है, कि एक ही निर्गुण ब्रह्म में माया के अनेक दश्यों का हमारी इन्द्रियों को दिख पड़ना सम्भव है। यह उद्देश सफल हो जाने पर, अर्थात् जहाँ विवर्त-वाद से यह सिद्ध हुन्ना कि एक निर्गुण परब्रह्म में ही त्रिगुणात्मक सगुण प्रकृति के दश्य का दिख पडना शक्य है वहाँ, वेदान्तशास्त्र को यह स्वीकार करने में कोई भी हानि नहीं, कि इस प्रकृति का श्रगला विस्तार गुण्-परिणाम से हुत्रा है। श्रद्वैत वेदान्त का मुख्य कथन यही है, कि स्वयं मूल प्रकृति एक दृश्य है—सत्य नहीं है। जहाँ अकृति का दृश्य एक बार दिखाई देने लगा, वहाँ फिर इन दृश्यों से आगे चल कर निकलनेवाले दूसरे दश्यों को स्वतन्त्र न मान कर अद्वैत वेदान्त को यह मान लेने में कुछ भी आपित्त नहीं है, कि एक दृश्य के गुणों से दूसरे दृश्य के गुण और दूसरे से तीसरे श्रादि के, इस प्रकार नाना-गुणात्मक दश्य उत्पन्न होते हैं। श्रतएव यद्यपि गीता में भगवान् ने बतलाया है, कि " यह प्रकृति मेरी ही माया है " ( गी. ७. १४; ४. ६ ), फ़िर भी गीता में ही यह कह दिया है, कि ईश्वर के द्वारा श्रिधित (गी. ६. १०) इस प्रकृति का अगला विस्तार इस "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" (गी. ३. २८; १४. २३) के न्याय से ही होता रहता है। इससे ज्ञात होता है, कि विवर्त-वाद के अनुसार मूल निगुख परब्रहा में एक बार माया का दृश्य उत्पन्न हो चुकने पर इस मायिक दश्य की, अर्थात् प्रकृति के अगले विस्तार की, उपपत्ति के लिये गुणोक्कर्ष का तत्त्व गीता को भी मान्य हो चुका है। जब समूचे दश्य जगत् को ही एक बार मायात्मक र्दश्य कह दिया, तब यह कहने की कोई श्रावश्यकता नहीं है, कि इन दृश्यों के श्रन्यान्य रूपों के लिये गुर्णोत्कर्ष के ऐसे कुछ नियम होने ही चाहिये। वेदान्तियों को यह अस्वीकार नहीं है, कि मायात्मक दश्य का विस्तार भी नियम-बद्ध ही रहता है। उनका तो इतना ही कहना है, कि मूल प्रकृति के समान ये नियम भी मायिक ही हैं और परमेश्वर इन सब मायिक नियमों का अधिपति है। वह इनसे परे है, श्रौर उसकी सत्ता से ही इन नियमों को नियमत्व श्रर्थात् नित्यता प्राप्त हो गई है। दृश्य-रूपी सगुण अतएव विनाशी प्रकृति में ऐसे नियम बना देने का सामर्थ्य नहीं रह सकता कि जो त्रिकाल में भी अबाधित रहें।

यहा तक जो विवेचन किया गया है, उससे ज्ञात होगा, कि जगत्, जीव श्रौर परमेश्वर—श्रथवा श्रध्यात्मशास्त्र की परिभाषा के श्रनुसार माया ( श्रर्थात् माया से उत्पन्न किया हुश्रा जगत्), श्रात्मा श्रौर परब्रह्म—का स्वरूप क्या है एवं इनका

परस्पर क्या सम्बन्ध है। अध्यात्म दृष्टि से जगत् की सभी वस्तुओं के दो वर्ग होते ैहैं—' नाम-रूप ' श्रीर नाम-रूप से श्राच्छादित ' नित्य'तस्व '। इनमें से नाम-रूपों को ही सगुण माया अथवा प्रकृति कहते हैं। परन्तु नाम-रूपों को निकाल डालने 'पर जो 'नित्य दुव्य' बच रहता है, वह निर्गुण ही रहना चाहिये। क्योंकि कोई भी गुर्ण बिना नाम-रूप के रह नहीं सकता। यह नित्य श्रीर श्रव्यक्त तत्त्व ही पर-्त्रहा है, त्रीर मनुष्य की दुर्बल इंद्रियों को इस निर्गुण परत्रहा में ही सगुण माया उपजी हुई देख पड़ती है। यह माया सत्य पदार्थ नहीं है;। परब्रह्म ही सत्य अर्थात् त्रिकाल में भी अवाधित श्रीर कभी भी न पलटनेवाली वस्तु है। दश्य सिष्ट के नाम-रूप श्रीर उनसे श्राच्छादित परब्रह्म के स्वरूपसम्बन्धी ये सिद्धांत हुए। श्रव इसी ज्याय से मनुष्य का विचार करें तो सिद्ध होता है, कि मनुष्य की देह श्रीर इंद्रियाँ दृश्य सृष्टि के अन्यान्य पदार्थों के समान नाम-रूपात्मक अर्थात् अनित्य माया के वर्ग में हैं; श्रीर इन देहेन्द्रियों से ढंका हुआ श्रात्मा नित्यस्वरूपी परब्रह्म की श्रेणी का है; अथवा ब्रह्म श्रीर श्रात्मा एक ही हैं। ऐसे श्रर्थ से बाह्य को स्वतंत्र, सत्य पदार्थ न माननेवाले अद्वैत-सिद्धान्त का श्रीर बौद्ध-सिद्धान्त का भेद श्रव पाठकों के घ्यान में आ ही गया होगा। विज्ञान-वादी बौद्ध कहते हैं, कि बाह्य सृष्टि ही नहीं है, वे अकेले ज्ञान को ही सत्य मानते हैं; श्रीर वेदान्तशास्त्री बाह्य सृष्टि के नित्य बदलते रहनेवाले नाम-रूप को ही श्रसत्य मान कर यह सिद्धान्त करते हैं, कि इस नाम-रूप के मूल मे श्रीर मनुष्य की देह में-दोनों मे-एक ही श्रात्मरूपी नित्य द्रव्य भरा हुआ है; एवं यह एक आत्मतस्य ही अनितम सत्य है। सांख्य मत-वालों ने ' श्रविभक्षं विभक्षेषु ' के न्याय से सृष्ट पदार्थों की श्रनेकता के एकीकरण को जड़ प्रकृति भर के लिये ही स्वीकार कर लिया है। परन्तु वेदानितयों ने सत्कार्यवाद की बाधा को दूर करके निश्चय किया है, कि जो 'पिएड़ में है वही ब्रह्मांड में है; ' इस कारण श्रव सांख्यों के श्रसंख्य पुरुषों का श्रीर प्रकृति का एक ही परमात्मा में ऋद्वेत से या ऋविभाग से समावेश हो गया है। शुद्ध आधिभी-तिक परिडत हेकल अद्वैती है सही; पर वह अकेली जड़ प्रकृति में ही चैतन्य का भी संग्रह करता है, श्रीर वेदान्त, जड़ को प्रधानता न दे कर यह सिद्धान्त स्थिर करता है, कि दिकालों से अमर्यादित, अमृत और स्वतंत्र चिद्रूपी परब्रह्म ही सारी सृष्टि का मूल है। हेकल के जड़ अद्वैत में और अध्यात्मशास्त्र के अद्वैत में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मेद है। ब्रह्नेत वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता मे है, श्रीर 'एक पुराने किव ने समय श्रद्धित वेदान्त के सार का वर्णन यों किया है-

> श्लोकार्धेन प्रवच्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिमिः। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः॥

" करोड़ों प्रन्थों का सार आधे क्षोक में बतलाता हूँ—(१) ब्रह्म सत्य है, (२) जगत् अर्थात् जगत् के सभी नाम-रूप मिथ्या अथवा नाशवान् है; श्रीर (३) मनुष्य

का श्रातमा एवं ब्रह्म मूल में एक ही है, दो नहीं। " इस श्लोक का ' मिथ्या ' शब्द-यदि किसी के कानों में चुभता हो, तो वह बृहदारएयक उपनिषद् के अनुसार इसके तीसरे चरण का 'ब्रह्मासृतं जगत्सत्यम्' पाठान्तर खुशी से कर लें; परन्तु पहले ही बतला चुके हैं कि इससे भावार्थ नहीं बतलाता है । फिर कुछ वेदान्ती इस बात को लेकर फ़िजूल मगडते रहते हैं, कि समूचे दृश्य जगत के अदृश्य किन्तु नित्य परब्रह्मरूपी मूलतत्त्व को सत् (सत्य) कहें या श्रसत् (श्रसत्य=श्रनृत)। श्रतएव इसका यहाँ थोड़ा सा खुलासा किये देते है, कि इस बात का ठीक ठीक बीज क्या है। इस एक ही सत्या सत्य शब्द के दो मिन्न भिन्न अर्थ होते है, इसी कारण यह भगडा मचा हुआ है; और यदि ध्यान से देखा जावे कि प्रत्येक पुरुष इस ' सत् ' शब्द का किस अर्थ में उपयोग करता है, तो कुछ भी गडबड नहीं रह जाती। क्योंकि यह भेद तो सभी को एक सा मंजूर है, कि ब्रह्म श्रदृश्य होने पर भी नित्य है, श्रीर नाम-रूपात्मक जगत् दृश्य होने पर भी पल-पल मे बदलनेवाला है। इस सत् या सत्य शब्द का व्यावहारिक ऋर्थ है (१) ऋं(खों के ऋागे अभी प्रत्यत्त देख पडनेवाला अर्थात् व्यक्त ( फ़िर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे बदले चाहे न बदले ), श्रौर दूसरा अर्थ है (२) वह अब्यक्त स्वरूप कि जो सदैव एक सा रहता है, श्रांखों से भले ही न देख पड़े पर जो कभी न बदले। इनमें से पहला अर्थ जिनको सम्मत है, वे ऑखों से दिखाई देनेवाले नाम-रूपात्मक जगत् को सत्य कहते हैं। श्रीर परब्रह्म को इसके विरुद्ध श्रर्थात् श्रींखो से न देख पडने-वाला श्रतएव श्रसत् श्रथवा श्रसत्य कहते है। उदाहरखार्थ,तैतिरीय उपनिषद् में दृश्य सृष्टि के लिये ' सत् ' श्रीर जो दश्य सृष्टि से परे है उसके लिये ' त्यत् ' ( अर्थात् जो कि परे हैं ) अथवा 'अनृत ' ( अॉस्बों को न देख पडनेवाला ) शब्दों का उप-योग करके ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया है, कि जो कुछ मूल मे या श्रारम्भ मे था वही द्रव्य " सच त्यचाभवत्। निरुक्तं चानिरुक्तं च। निलयनं चानिलयनं च। विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत्यं चानृतं च। " (तै २.६)-सत् ( श्रॉखों से देख पडनेवाला ) ग्रीर वह ( जो परे हैं ), वाच्य ग्रीर ग्रनिर्वाच्य, साधार ग्रीर निराधार, ज्ञात और श्रविज्ञात ( श्रज्ञेय ), सत्य श्रीर श्रनत, इस प्रकार द्विधा बना हुश्रा है । परन्तु इस प्रकार ब्रह्म को 'अनृत 'कहने से अनृत का अर्थ ऋठ या असत्य नहीं है, क्योंकि आगे चल कर तैतिरीय उपनिषद् में ही कहा है, कि " यह अनृत ब्रह्म जगत् की 'प्रतिष्ठा' श्रथवा श्राधार है, इसे श्रोर दूसरे श्राधार की श्रपेत्ता नहीं है-एवं जिसने इसको जान लिया वह अभय हो गया। "इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है, कि शब्द-मेद के कारण भावार्थ में कुछ अन्तर नहीं होता है। ऐसे ही अन्त मे कहा है कि " असद्वा इदमय आसीत्" यह सारा जगत् पहले असत् (ब्रह्म) था, श्रीर ऋग्वेद के (१० १२६. ४) वर्णन के अनुसार, आगे चल कर उसी से सत्यानी नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत् निकला है (तै. २.७)। इससे स्पष्ट ही हो जाता है कि यहाँ पर ' ग्रसत् ' शब्द का प्रयोग 'ग्रन्यक्त ग्रर्थात् ग्रॉखों से न देख पडनेवाले ' के

न्त्रर्थ में ही हुआ है; और वेदान्तसूत्रों ( २. १. १७ ) में बादरायणाचार्य ने उक्र वचनों का ऐसा ही अर्थ किया है। किन्तु जिन लोगों को 'सत् ' अथवा 'सत्य ' -शब्द का यह अर्थ ( जपर बतलाये हुए अर्थों में से दूसरा अर्थ ) सम्मत है-अंखों से न देख पड़ने पर भी सदैव रहनेवाला श्रथवा टिकाऊ-वे उस श्रदश्य परब्रह्म को ही सत् या सत्य कहते हैं, कि जो कभी नहीं बदलता श्रीर नाम-रूपात्मक माया को श्रासत् यानी श्रासत्य श्रार्थात् विनाशी कहते हैं, । उदाहरणार्थ, छान्दोग्य में वर्णन ्किया गया है, कि '' सदैव सौम्येदमय श्रासीत् कथमसतः सजायेत ''-पहले यह सारा जगत् सत् ( ब्रह्म ) था, जो श्रसत् है यानी नहीं उससे सत् यानी जो विद्यमान है-मौजूद है-कैसे उत्पन्न होगा ( छां. ६. २. १. २ ) ? फिर भी छांदोग्य उपनिषद् में ही इस परब्रह्म के लिये एक स्थान पर अन्यक्त अर्थ मे ' असत् ' शब्द प्रयुक्त हुत्रा है ( छां. ३. १६. १ ) 🕸 । एक ही परव्रह्म को भिन्न भिन्न समयों और अर्थी में एक बार 'सत्' तो एक बार ' श्रसत्, ' यो परस्पर-विरुद्ध नाम देने की यह गडबड-श्रर्थात वाच्य श्रर्थ के एक ही होने पर भी निरा शब्द-वाद मचवाने में सहायक-प्रणाली आगे चल कर रुक गई: और अन्त में इतनी ही एक परिभापा स्थिर हो गई है कि ब्रह्म सत् या सत्य यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, श्रीर दृश्य सृष्टि श्रसत् श्रर्थात् नाशवान है। भगवद्गीता में यही अन्तिम परिभाषा मानी गई है, और इसी के श्रनुसार दूसरे अध्याय (२. १६-१८) में कह दिया है, कि परब्रह्म सत् श्रीर श्रविनाशी है, एवं नाम-रूप ग्रसत् श्रर्थात् नाशवान् है; श्रोर वेदान्तसूत्रों का भी ऐसा ही मत है। फिर भी दश्य सृष्टि को 'सत् 'कह कर परब्रह्म को 'श्रसत्' या ' त्यत् ( वह=परे का ) कहने की तैत्तिरीयोपनिपद्वाली उस पुरानी परिभाषा का नामोनिशाँ अब भी बिलकुल जाता नहीं रहा है। पुरानी परिभापा से इसका भली भाति खुलासा हो जाता है, कि गीता के इस ॐ तत् सत् ब्रह्मनिर्देश ( गी. १७. २३. ) का मूल अर्थ क्या रहा होगा। यह 'ॐ' गूढाचररूपी वैदिक मन्त्र है; उपनिषदों मे इसका अनेक रीतियों से ब्याख्यान किया गया है ( प्र. ४; मां; प्र-१२; न्छां. १ १.)। 'तत्' यानी वह अथवा दृश्य सृष्टि से परे दूर रहनेवाला अनिर्वाच्य तत्त्व है; श्रोर 'सत्' का अर्थ है आंखों के सामनेवाली दृश्य सृष्टि । इस सङ्कल्प का अर्थ यह है, कि ये तीनों मिल कर सब ब्रह्म ही है; और इसी अर्थ में भगवान् ने गीता मे कहा है कि " सदसचाहमर्जुन " ( गी. १. ११ )--सत् यानी पर-ब्रह्म श्रीर श्रसत् श्रर्थात् दृश्य सृष्टि, दोनों में ही हूँ। तथापि जब कि गीता में कर्म-योग ही प्रतिपाद्य है, तब सम्बह्वे अध्याय के अन्त में प्रतिपादन किया है, कि इस ्ब्रह्मनिर्देश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता है: 'ॐ तत्सत् ' के 'सत् '

<sup>\*</sup> अध्यात्मशास्त्र-वाले अंग्रेज ग्रन्थकारों में भी, इस विषय में मत-भेद है, कि real अर्थात् सत् शब्द जगत् के दृश्य ( माया ) के लिये उपयुक्त हो अथवा वस्तु-तत्त्व ( ब्रह्म ) के लिये । कान्ट दृश्य को सत् समझ कर ( real ) वस्तुतत्त्व को अविनाशी मानता है ! पर हेकल और ग्रीन प्रभृति दृश्य के। असद्भ ( unreal ) नसमझ कर वस्तुतत्त्व को ( real ) कहते हैं।

राव्द का अर्थ लौकिक दृष्टि से मला अर्थात् सद्बुद्धि से किया हुआ अथवा वह कर्म है, कि जिसका अच्छा फल मिलता है; और तत् का अर्थ परे का या फलाशा छोड़ कर किया हुआ कर्म है। संकल्प मे जिसे 'सत् 'कहा है वह दृश्य सृष्टि यानी कर्म ही है (देलो अगला अकरण), अतः इस ब्रह्मनिर्देश का यह कर्मअधान अर्थ मूल अर्थ से सहज ही निष्पन्न होता है। ॐ तत्सत्, नेति नेति, सच्चिदानन्द, और सत्सस्य सत्यं के अतिरिक्ष और भी कुछ ब्रह्मनिर्देश उपनिपदों में हैं, परन्तु उनको यहाँ इसलिये नहीं वतलाया, कि गीता का अर्थ समक्षने में उनका उप-योग नहीं है।

जगत्, जीव श्रौर परमेश्वर (परमात्मा ) के परस्पर सम्बन्ध का इस प्रकार निर्णय हो जाने पर, गीता में भगवान् ने जो कहा है, कि "जीव मेरा ही 'श्रंश ' है " (गीता. ११. ७) श्रौर " मे ही एक ' श्रंश ' से सारे जगत् मे ज्याप्त हूँ " (गी. १०. ४२) -- एवं वादरायणाचार्य ने भी वेटान्त (२. ३. ४३. ४. ४. १६) में यही वात कही है-अथवा पुरुषसूक्ष में जो ''पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या-मृतं दिवि " यह वर्णन है, उसके 'पाद' या 'श्रंश' शब्द के श्रर्थ का निर्णय भी सहज ही हो जाता है। परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वेब्यापी है, तथापि वह निरवयव श्रीर नाम-रूप-रहित है; श्रतएव उसे काट नहीं सकते ( श्रच्छेच ) श्रौर उसमे विकार भी नहीं होता (श्रविकार्य); श्रौर इसलिये उसके श्रलग श्रलग विभाग या दुकढे नहीं हो सकते (गी. २. २४)। श्रतएव जो परव्रह्म सघनता से श्रकेला ही चारों श्रोर व्यास है, उसका श्रीर मनुष्य के शरीर में निवास करनेवाले श्रात्मा का भेद वतलाने के लिये यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है, कि 'शारीर त्रारमा 'परव्रह्म का ही ' अंश ' है; तथापि ' अंश ' या ' भाग ' शब्द का अर्थ "काट कर त्रालग किया हुआ दुकडा" या " अनार के अनेक दानों में से एक टाना " नहीं है; किन्तु तास्त्रिक दृष्टि से उसका अर्थ यह समक्रना चाहिये,. कि जैसे घर के भीतर का त्राकाश त्रीर घडे का त्राकाश ( मठाकाश त्रीर घटाकाश ) एक ही सर्वेद्यापी श्राकाश का ' श्रंश ' या भाग है, इसी प्रकार ' शारीर श्रातमा ' भी परब्रह्म का श्रंश है (श्रमृतविन्दूपनिपद् १३ देखों)। सांख्य-वादियों की प्रकृति श्रौर हेकल के जड़ाद्वेत में माना गया एक वस्तुतत्त्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्गुण परमात्मा के सगुण अर्थात् मर्यादित अंश है। अधिक क्या कहें; आधिभौतिक शास्त्र की प्रगाली से तो यही मालूम होता है, कि जो कुछ ज्यक्त या श्रज्यक्त मूल तत्त्व है ( फ़िर चाहे वह श्राकाशवत् कितना भी व्यापक हो ), वह सव स्थल श्रौर काल से वह केवल नाम-रूप श्रतएव मर्यादित श्रौर नाशवान है। यह वात सच है, कि उन तन्त्रों की ज्यापकता भर के लिये उतना ही परब्रह्म उनसे ग्राच्छादित है; परन्तु परब्रह्म उन तत्त्वों से मर्यादित न हो कर उन सब में घ्रोतप्रोत भरा हुआ है और इसके अतिरिक्त न जाने वह कितना वाहर है, कि जिसका कुछ पता नहीं । परमेश्वर की न्यापकता दृश्य सृष्टि के वाहर कितनी है, यह वतलाने के लिये

यद्यपि 'त्रिपाद' शब्द का उपयोग प्ररूपसूक्त में किया गया है, तथापि उसका अर्थ 'अनन्त ' ही इष्ट है। वस्तुतः देखा जाय तो देश और काल, माप और तौल या संख्या इत्यादि सब नाम-रूप के ही प्रकार हैं; श्रीर यह बतला चुके हैं, कि परब्रह्म इन सब नाम-रूपों के परे है। इसी लिये उपनिषदों में ब्रह्म-खरूप के ऐसे वर्णन पाये जाते हैं, कि जिस नाम-रूपात्मक 'काल ' से सब कुछ प्रसित है, उस 'काल ' को भी असनेवाला या पचा जानेवाला जो तत्त्व है, वही परब्रह्म है (मै. ६. १४); श्रौर ' न तद्भासयते सूर्यों न शशांको न पावकः '---परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला सूर्य, चन्द्र, श्रप्ति इत्यादिकों के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, किन्तु वह स्वयं प्रकाशित है--इत्यादि प्रकार के जो वर्णन उपनिषदों में श्रौर गीता में हैं उनका भी अर्थं यही है (गी. १४. ६; कठ. ४. १४. श्वे. ६. १४) । सूर्य-चन्द्र-तारागण सभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ है। जिसे 'ज्योतिषां ज्योतिः' (गी. १३. १७; बहु. ४. ४. १६ ) कहते हैं, वह स्वयंप्रकाश और ज्ञानमय ब्रह्म इन सब के परे अनन्त भरा हुआ है; उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थों की अपेक्षा नहीं है; और उप-निषदों में तो स्पष्ट कहा है, कि सूर्य-चन्द्र श्रादि को जो प्रकाश प्राप्त है, वह भी उसी स्वयंप्रकाश ब्रह्म से ही मिला है ( मुं. २. २. १० )। श्राधिभौतिक शास्त्रों की युक्तियों से इन्द्रिय-गोचर होनेवाले अतिसूचम या अत्यन्त दूर का कोई पदार्थ लीजिये-ये सब पदार्थ दिकाल श्रादि नियमों की कैद में बंधे हैं, श्रतएव उनका समावेश 'जगत्' ही में होता है। सचा परमेश्वर उन सब पदार्थी में रह कर भी उनसे निराला श्रीर उनसे कहीं श्रधिक व्यापक तथा नाम-रूपों के जाल से स्वतन्त्र है: श्रतपुव केवल नाम-रूपों का ही विचार करनेवाले श्रिधभौतिक शास्त्रों की यक्कियाँ या साधन वर्तमान दशा से चाहे सौगुने अधिक सूच्म और अगल्भ हो जावें, तथापि सृष्टि के मूल 'श्रमृत तस्त्र' का उनसे पता लगना सम्भव नहीं। उस श्रविनाशी, श्रवि-कार्य और अमृत तत्त्व को केवल अध्यात्मशास्त्र के ज्ञानमार्ग से ही द्वंदना चाहिये।

यहाँ तक अध्यात्मशास्त्र के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये गये और शास्त्रीय रीति से उनकी जो संचित्त उपपत्ति बतलाई गई, उनसे इन बातों का स्पष्टीकरण हो जायगा, कि परमेश्वर के सारे नाम-स्त्पात्मक ब्यक्त स्वस्त्प केवल मायिक और अनित्य हैं तथा इनकी अपेचा उनका अब्यक्त स्वस्त्प श्रेष्ठ है उसमें भी जो निर्गुण अर्थात् नाम-स्त्प-रहित है वही सब से श्रेष्ठ है; और गीता में बतलाया गया है कि अज्ञान से निर्गुण ही सगुण सा मालूम होता है। परन्तु इन सिद्धान्तों को केवल शब्दों में प्रथित करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा, जिसे सुदैव से हमारे समान चार अचरों का कुछ ज्ञान हो गया है—इसमें कुछ विशेषता नहीं है। विशेषता तो इस बात में है, कि ये सारे सिद्धान्त बुद्धि में आ जावें, मन में प्रतिबिम्बित हो जावें, हदय में जम जावें और नस नस में समा जावें; इतना होने पर परमेश्वर के स्वस्त्प की इस प्रकार पूरी पहचान हो-जावें कि एक ही परब्रह्म सब प्राणियों में क्याप्त है और उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता से बर्ताव करने का अचल स्वभाव

हो जावे; परन्तु इसके लिये अनेक पीढियों के संस्कारों की, इन्द्रिय-नियह की, दीर्घोद्योग की, तथा ध्यान और उपासना की सहायता ऋत्यन्त श्रावश्यक है। इन सब बातों की सहायता से "सर्वत्र एक ही त्रात्मा" का भाव जब किसी मनुष्य के संकट-समय पर भी उसके प्रत्येक कार्य में स्वामाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने लगता है, तभी समक्तना चाहिये कि उसका ब्रह्मज्ञान यथार्थ में परिपक्त हो गया है, और ऐसे ही मनुष्य को मोन्न प्राप्त होता है (गी.४ १८-२०; ६ २१, २२ )-यही श्रध्यात्मशास्त्र के उपर्युक्त सारे सिद्धान्तों का सारभूत श्रीर शिरोमणि-भूत श्रन्तिम सिद्धान्त है। ऐसा श्राचरण जिस पुरुष मे दिखाई न दे, उसे 'कचा ' समक्तना चाहिये-- अभी वह ब्रह्म-ज्ञानाग्नि मे पूरा पक नहीं पाया है । सच्चे साधु श्रौर निरे वेदान्त-शास्त्रियों मे जो भेद है वह यही है । श्रौर इसी श्रमिप्राय से भगवद्गीता में ज्ञान का लच्चण बतलाते समय यह नहीं कहा, कि " बाह्य सृष्टि के मुलतत्त्व को केवल बुद्धि से जान लेना" ज्ञान है, किन्तु यह कहा है, कि सचा ज्ञान वही है, जिससे "श्रमानित्व, चान्ति, श्रात्मिनग्रह, समबुद्धि" इत्यादि उदात्त मनोवृत्तियाँ जागृत हो जावें और जिससे चित्त की पूरी शुद्धता श्राचरण में सदैव व्यक्त हो जावें (गी १३.७-११)। जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि ज्ञान से आत्म-ग्निष्ट ( श्रर्थात् श्रात्म-श्रनात्म-विचार मे स्थिर ) हो जाती है, श्रौर जिसके मन को सर्व-भूतात्मेक्य का पूरा परिचय हो जाता है उस पुरुष की वासनात्मक बुद्धि भी निस्संदेह शुद्ध ही होती है। परन्तु यह सममने के लिये कि किसकी बुद्धि कैसी है, उसके आचरण के सिवा दूसरा बाहरी साधन नहीं है; अतएव केवल पुस्तकों से प्राप्त कोरे ज्ञान-प्रसार के आधुनिक काल मे इस बात पर विशेष ध्यान रहे, कि ' ज्ञान ' या ' समबुद्धि 'शब्द में ही शुद्ध (न्यवसायात्मक) बुद्धि, शुद्ध वासना (वासनात्मक बुद्धि), श्रोर शुद्ध श्राचरण, इन तीनों शुद्ध बातों का समावेश किया जाता है। ब्रह्म के विषय में कोरा वाक्पारिडत्य दिखलानेवाले, श्रीर उसे सुन कर 'वाह 'वाह!!' कहते हुए सिर हिलानेवाले, या किसी नाटक के दर्शकों के समान " एक बार फ़िर से वन्समोर "कहनेवाले बहुतेरे होंगे (गी २. २८, क. २. ७)। परन्तु जैसा कि ऊपर कह त्राये है, जो मनुष्य अन्तर्बाह्य शुद्ध अर्थात् साम्यशील हो गया हो, वही सचा आत्मनिष्ठ है और उसी को मुक्ति मिलती है, न कि कोरे पंडित को--फिर चाहे वह कैसा ही बहुश्रुत श्रीर बुद्धिमान् क्यों न हो। उपनि-षदों में स्पष्ट कहा है कि "नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न सेधया बहुना श्रुतेन " (क. २.२२ ; मुं.३. २. ३); श्रौर इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते है-"यदि तू पंडित होगा, तो तू पुरागा-कथा कहेगा; परन्तु तू यह नहीं जान सकता कि 'मैं'कौन हूं "। देखिये, हमारा ज्ञान कितना संकुचित है। ' सुक्ति मिलती है ' -ये शब्द सहज ही हमारे मुख से निकल पडते हैं! मानो यह मुक्षि श्रात्मा से कोई भिन्न वस्तु है! ब्रह्म और श्रात्मा की एकता का ज्ञान होने के पहले द्रष्टा श्रीर दृश्य जगत् में भेद था सही; परन्तु हमारे श्रध्यात्मशास्त्र ने निश्चित कर के रखा है, कि जब बहात्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है तब आतमा बहा में मिल जाता है, और बहाजानी पुरुप आप ही बहारूप हो जाता है; इस आध्यात्मिक अवस्था को ही 'ब्रह्मनिर्वाण' मोच कहते हैं; यह ब्रह्मनिर्वाण किसी से किसी को दिया नहीं जाता, यह कहीं दूसरे स्थान से आता नहीं, या इसकी प्राप्ति के लिये किसी अन्य लोक मे जाने की भी आवश्यकता नहीं। पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहाँ होगा, उसी च्या में और उसी स्थान पर मोच घरा हुआ है; क्योंकि मोच तो आत्मा ही की मूल शुद्धावस्था है; वह कुछ निराली स्वतन्त्र वस्तु या स्थल नहीं। शिवगीता (13. ३२) मे यह श्लोक है—

# मोत्तस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा । श्रज्ञानहृदयग्रन्थिनाशा मोत्त इति स्मृतः॥

श्रर्थात् ''मोत्त कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, श्रथवा यह भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश को जाना पडे! वास्तव में हृदय की अज्ञानग्रंथि के नाश हो जाने को ही मोच कहते हैं "। इसी प्रकार अध्यात्मशास्त्र से निष्पन्न होनेवाला यही अर्थ भगवद्गीता के "अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्सनाम् " (गी. ४. २६ )—जिन्हें पूर्णं ब्रात्मज्ञान हुत्रा है उन्हे ब्रह्मीनवीं गरूपी मोच त्राप ही त्राप प्राप्त हो जाता है, तथा ''यः सदा सुक्र एव सः " (गी. ४.२८) इन स्रोक मे वर्णित है; श्रोर " ब्रह्स वेद ब्रह्मैव भवति"-जिसने ब्रह्म को जाना, वह ब्रह्म ही हो जाता है (मुं. ३. २.६) इत्यादि उपनिपद्-वाक्यों मे भी वही अर्थ वर्णित है। मनुष्य के आत्मा की ज्ञान-दृष्टि से जो यह पूर्णावस्था होती है उसी को 'ब्रह्मभूत' (गी. १८. १४) या 'ब्राह्मी स्थिति' कहते हैं (गी. २. ७२); श्रौर स्थितप्रज्ञ (गी. २. ४४-७२), मिक्रमार्ग (गी. १२. १३-२०), या त्रिगुणातीत (गी. १४. २२-२७) पुरुषों के विषय में भग-वद्गीता में जो वर्णन है, वे भी इसी अवस्था के हैं। यह नहीं समकता चाहिये, कि जैसे सांख्य-वादी 'त्रिगुणातीत' पद से प्रकृति और पुरुप दोनों को स्वतन्त्र मान कर पुरुष के केवलपन या 'कैवल्य' को मोच मानते हैं, वैसा ही मोच 'गीता को भी सम्मत है; किन्तु गीता का श्रभिप्राय यह है, कि श्रध्यात्मशास्त्र मे कही गई ब्राह्मी ग्रवस्था " ग्रहं ब्रह्मास्सि"—मैं ही ब्रह्म हूँ (बृ. १. ४. १०)—कभी तो भक्ति-मार्ग से, कभी चित्त-निरोधरूप पातञ्जल योगमार्ग से, और कभी गुणागुण-विवे-चनरूप सांख्य-मार्ग से भी प्राप्त होती है। इन मार्गों में अध्यात्मविचार केवल बुद्धिगम्य मार्ग है, इसलिये गीता में कहा है कि सामान्य मनुष्यों को परमेश्वर-स्वरूप का ज्ञान होने के लिये भिक्क ही सुगम साधन है। इस साधन का विस्तारपूर्वक विचार हमने त्रागे चल कर तेरहवे प्रकरण में किया है। साधन कुछ भी हो; इतनी वात तो निर्विवाद है, कि ब्रह्मात्मैक्य का अर्थात सचे परमेश्वर-स्वरूप का ज्ञान होना, सव प्राणियों में एक ही ब्रात्मा पहचानना, श्रीर उसी भाव के श्रनुसार चर्ताव करना ही अध्यात्मज्ञान की परमाविध है; तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त हो जाय वही पुरुप धन्य तथा कृतकृत्य होता है। यह पहले ही वतला चुके हैं.

कि केवल इन्द्रिय-सुख पशुत्रों और मनुष्यों को एक ही समान होता है; इसलिये मनुष्य-जन्म की सार्थकता अथवा मनुष्य की मनुष्यता ज्ञान-प्राप्ति ही में है। सब प्राणियों के विषय में काया-वाचा-मन से सदैव ऐसी ही साम्यवृद्धि रख कर श्रपन सव कर्मों को करते रहना ही नित्यसुक्रावस्था, पूर्ण योग या सिद्धावस्था है। इस त्रवस्था के जो वर्णन गीता मे है, उनमें से बारह ऋध्यायवाल भक्तिमान् पुरुष के वर्णन पर टीका करते हुए ज्ञानेश्वर महाराजक्षने अनेक दृष्टान्त देकर ब्रह्मभूत पुरुप की साम्यावस्था का श्रत्यन्त मनोहर श्रीर चटकीला निरूपण किया है: श्रीर यह कहने में कोई हुई नहीं, कि इस निरूपण में गीता के चारों स्थानों में विश्ति ब्राह्मी अवस्था का सार आ गया है; यथा:-- 'हे पार्थ ! जिसके हृदय मे विपमता का नाम तक नहीं है, जो शत्रु श्रीर मित्र दोनों को समान ही मानता है; श्रथवा हे पारखन दीपक के समान जो इस बात का भेद-भाव नहीं जानता, कि यह मेरा घर है इसिलये यहाँ प्रकाश करूँ और वह पराया घर है इसिलये वहाँ श्रेधेरा करूँ; वीज बोनेवाले पर श्रोर पेड़ को काटनेवाले पर भी वृत्त जैसे समभाव से छाया करता है," इत्यादि (ज्ञा. १२. १८)। इसी प्रकार "पृथ्वी के समान वह इस बात का भेद विलकुल नहीं जानता, कि उत्तम का प्रहण करना चाहिये और अधम का त्याग करना चाहिये; जैसे कृपालु प्राण इस बात को नहीं सोचता कि राजा, के शरीर को चलाऊँ श्रीर रक्क के शरीर को गिराऊँ: जैसे जल यह भेद नहीं करता कि गो की तुपा बुक्ताऊँ श्रीर ब्याघ्र के लिये विप वन कर उसका नाश करूँ; वैसे ही सब प्राणियों के विषय मे जिसकी एक सी मित्रता है, जो स्वयं कृपा की मूर्ति है, श्रीर जो 'मैं' श्रीर 'मेरा' का ज्यवहार नहीं जानता, श्रीर जिसे सुख-दु:ख का भान भी नहीं होता " इत्यादि (ज्ञा. १२. १३)। श्रध्यात्मविद्या से जो कुछ श्रन्त मे प्राप्त करना है, वह यही है।

उपर्युक्त विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोचधर्म के मूलभूत अध्यात्मज्ञान की परम्परा हमारे यहाँ उपनिपदों से लगा कर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, कवीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इत्यादि आधुनिक साधु पुरुपों तक किस प्रकार अध्याहत चली आ रही है। परन्तु उपनिपदों के भी पहले यानी अत्यन्त प्राचीन काल मे ही हमारे देश में इस ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। था, और तब से कम कम से आगे उपनिपदों के विचारों की उन्नति होती चली गई है। यह वात पाठकों को भली भाँति समक्ता देने के लिये अध्यदेद का एक प्रसिद्ध सूक्त भापान्तर सिहत यहाँ अन्त में दिया गया है, जो कि उपनिपदान्तर्गत ब्रह्मविद्या का आधारस्तम्भ है। सृष्टि के अगम्य मूलतत्त्व और उससे विविध दश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विपय में जैसे विचार इस स्कू में प्रदर्शित किये गये हैं वैसे प्रगल्भ, स्वतन्त्र और मूल तक की खोज करनेवाल तत्वज्ञान के मार्मिक विचार अन्य किसी भी धर्म के मूलप्रन्य में दिखाई

र्जानेश्वर महाराज के 'ज्ञानेश्वरी' ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद श्रीयुत रघुनाथ माधव भगाडे, वी. ए. सव-जज, नागपूर, ने किया है और वह ग्रन्थ उन्हीं से मिल सकता है।

नहीं देते । इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे अध्यात्म-विचारों से परिपूर्ण और इतना प्राचीन लेख भी श्रब तक कहीं उपलब्ध नहीं हुत्रा है। इसलिये श्रनेक पश्चिमी पंडितों ने धार्मिक इतिहास की दृष्टि से भी इस सूक्त को अत्यंत महत्त्वपूर्ण जान कर श्राश्चर्य-चिकत हो अपनी श्रपनी भाषाश्चों में इसका श्रन्वाद यह दिखलाने के लिये किया है, कि मनुष्य के मन की प्रपृत्ति इस नाशवान् और नाम-रूपात्मक सृष्टि के परे नित्य और श्रचिन्त्य ब्रह्म-शक्ति की श्रोर सहज ही कैसे मुक जाया करती है। यह ऋग्वेद के दसवें मंडल का १२६ वाँ सूक्त है; श्रौर इसके प्रारम्भिक शब्दों से इसे "नासदीय सूक " कहते हैं। यही सूक्ष तैत्तिरीय ब्राह्मण ( २. ८. १) में लिया गया है, श्रीर महाभारतान्तर्गत नारायणीय या भागवत-धर्म में इसी सूक्ष के श्राधार पर यह बात बतलाई गई है, कि भगवान् की इच्छा से पहले पहल सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई ( मभा. शां. ३४२. ८ )। सर्वानुक्रमिषका के अनुसार इस सूक्त का ऋषि परमेष्ठि प्रजापति है श्रीर देवता परमात्मा है, तथा इसमें त्रिष्ट्रप् वृत्त के यानी ग्यारह अचरों के चार चरणों की सात ऋचाएँ हैं। 'सत् ' और ' असत् ' शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं; अतएव सृष्टि के मृतादृब्य को ' सत् ' कहने के विषय में उप--निषकारों के जिस मतभेद का उन्नेख पहले हम इस प्रकरण में कर चुके हैं, वही मतभेद ऋग्वेद में भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, इस मूल कारण के विषय में कहीं तो यह कहा है, कि " एकं सद्विपा बहुधा वदन्ति ( ऋ. १. १६४. ४६ ) श्रथवा " एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति " (ऋ. १. ११४. ४)—वह एक श्रीर सत् यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, परन्तु उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं: श्रौर कहीं कहीं इसके विरुद्ध यह भी कहा है, कि " देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सद-जायत " (ऋ. १०. ७२. ७)—देवतात्रों के भी पहले असत् से अर्थात् अन्यक्र से ' सत् ' अर्थात् न्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई । इसके अतिरिक्त, किसी न किसी एक दरय तस्व से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय मे ऋग्वेद ही में भिन्न भिन्न श्रनेक वर्णन पाये जाते हैं; जैसे सृष्टि के श्रारम्म में मूल हिरण्यगर्भ था, श्रमृत श्रीर मृत्यु दोनों उसकी ही छाया हैं, और आगे उसी से सारी सृष्टि निर्मित हुई है (ऋ.१०. १२१. १, २ ); पहले विराट्रपी पुरुष था, श्रौर उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि उत्पन्न हुई (ऋ. १०.६०); पहले पानी (ग्राप) था, उसमें प्रजापति उत्पन्न हुन्ना (ऋ. १०. ७२. ६; १०. ८२. ६); ऋत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर रात्रि ( अन्धकार ), श्रीर उसके बाद समुद्र (पानी), संवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए (ऋ. १०. १६०. १)। ऋग्वेद में वर्णित इन्हीं मूल दुव्यों का आगे अन्यान्य स्थानों में इस प्रकार उन्नेख किया गया है, जैसे:-(१) जल का, तैत्तिरीय बाह्मण में 'त्रापो-वा इदमश्रे सिललमासीत्'—यह सब पहले पतला पानी था (तै. बा. १. १. ३. ४); (२) श्रसत् का, तैतिरीय उपनिषद् में ' श्रसद्वा इदमश्र श्रासीत् '--यह पहले असत् था (तै. २.७); (३) सत् का, छांदोग्य में 'सदेव सौम्येदमग्र श्रासीत् ' —यह सब पहले सत् ही था (जां. ६. २) अथवा (४) आकाश का, ' आकाश:

परायणम् '—आकाश ही सब का मृत है (छां. १.६),(१) मृत्यु का, बृहदार-ण्यक में नैवेह किंचनाप्र आसीन्मृत्युनैवेदमावृतमासीत्'—पहले यह छुछ भी न था, मृत्यु से सब आच्छादित था (बृह. १.२.१); श्रीर (६) तम का, मैन्यु-पनिषद् में 'तमो वा इदमप्र आसीदेकम् ' (मै. १.२)—पहले यह सब अकेला तम (तमोगुणी, अन्धकार) था,—आगे उससे रज और सन्त्र हुआ। अन्त में इन्हीं वेदवचनों का अनुसरण् करके मनृस्मृति में सृष्टि के आरम्भ का वर्णन इस प्रकार किया गया है:—

# श्रासीदिदं तमोभृतमप्रज्ञातमलत्त्रणम् । श्रप्रतक्र्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

श्रर्थात् "यह सब पहले तम से यानी श्रम्धकार से व्याप्त था, भेदाभेद नहीं जाना जाता था, श्रगम्य श्रीर निद्धित सा था; फिर श्रागे इसमें श्रव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश करके पहले पानी उत्पन्न किया " (मनु. १. ४-८) सृष्टि के श्रारम्भ के मूल द्रव्य के सम्बन्ध में उक्त वर्णन या ऐसे ही भिन्न भिन्न वर्णन नासदीय सूक्त के समय भी श्रवश्य प्रचलित रहे होंगे; श्रीर उस समय भी यही प्रश्न उपस्थित हुआ होगा, कि इनमें कौन सा मूल-द्रव्य सत्य माना जावे ? श्रतएव उसके सत्यांश के विषय में इस सूक्त के ऋषि यह कहते हैं, कि—

### सूक्ष ।

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावरीवः कुह कस्य शर्भ-न्नम्मः किमासीद्गहर्न गमीरम्॥१॥

न मृत्युरासीदमृतं न तिहैं

न राज्या श्रह्म श्रासीत्प्रकेतः ।
श्रानीदवातं स्वधया तदेकं
तस्माद्धान्यन्न परः किंचनाऽऽस ॥२॥

#### भषांतर।

9. तब अर्थात् मूलारंभ में असत् नहीं था और सत् भी नहीं था। अंतरिक्ष वहीं था और उसके परे का आकाश भी न था! (ऐसी अवस्था में) किस ने (किस पर) आवरण डाला कि कहां किस के सुख के लिये अगाध और गहन जल (भी) कहां था? \*

र तब मृत्यु अर्थात् मृत्युप्रस्त नाशवान् हर्य सृष्टि न थी, अतएव (दूसरा) अमृत अर्थात् अविनाशी नित्य पदार्थ (यह भेद) भी न था। (इसी प्रकार) रात्रि और दिन का भेद समझने के लिये कोई साधन (=प्रकेत) न था। (जो कुछ था) वह अकेला एक ही अपनी शक्ति (स्वधा) से वायु के विना श्वासोच्छ्वास लेता अर्थात् स्फूर्तिमान् होता रहा। इसके अतिरिक्त या इसके परे और कुछ भी न था।

<sup>\*</sup> ऋचा पहली—चौथे चरण में 'आसीत् किम्' यह अन्वय करके हमने उक्त -अर्थ दिया है; और उसका भावार्थ है 'पानी तव नहीं था' (तै. वा २.२,९ देखों)।

तम श्रासीत्तमसा गृहमग्रेऽ

प्रकेतं सिललं सर्वमा इदम्
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्
तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम् ॥ ३ ॥

कामस्तद्त्रे समवर्तताधि

मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो वन्धुमसित निरिवन्दन्

हदि प्रतीप्या कवयो मनीपा ॥ ४ ॥

३. जो (यत्) ऐसा कहा जाता है, कि अन्धकार था, आरम्भ में यह सव अन्धकार से न्याप्त (और) भेदाभेद रहित जल था, (या) आसु अर्थात् सर्वन्यापी ब्रह्म (पहले ही) तुच्छ से अर्थात् अर्था माया से आच्छादित था, वह (तत्) मूल मे एक (ब्रह्म ही) तप की महिमा से (आगे रूपातर से) प्रगट हुआ थाछ ।

४ इसके मन का जो रत अर्थान् वीज प्रथमत निक्ला, वहीं आरम्भ में काम (अर्थात् सृष्टि निर्माण करने की प्रवृत्ति या शक्ति) हुआ। ज्ञाताओं ने अंत करण में विचार कर के बुद्धि से निश्चित किया, कि (यहीं) असत् में अर्थात् मूल परब्रह्म में सत् का यानी विनाशी दृश्य सृष्टि का (पहला) सम्बन्ध है।

🕸 ऋचा तीसरी--कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणों को स्वतन्त्र मान कर उनका ऐसा विधानात्मक अर्थ करते है, कि " अन्धकार, अन्यकार से न्याप्त पानी, या तुच्छ से आच्छादित आभु (पोलापन ) था। "परन्तु हमारे मत से यह भूल है। क्योंकि पहली दो ऋचाओं में जब कि ऐसी स्पष्ट उक्ति है, कि मुलारम्भ में कुछ भी न था, तव उसके विपरीत इसी सूक्त में यह कहा जाना सम्भव नहीं, कि मूलारम्भ में अन्धकार या पानी था। अच्छा: यदि वैसा अर्थ करे भी, तो तीसरे चरण के यत् गव्द को निर्थक मानना होगा। अतएव तीसरे चरण के 'यत 'का चौथे चरण के 'तत्'से सम्बन्ध लगा कर, जैसा कि हम ने ऊपर किया है, अर्थ करना आवश्यक है। 'मूलारम्भ में पानी वगैरह पदार्थ थे 'ऐसा कहनेवालो को उत्तर देने के लिये इस सूक्त में यह ऋचा आई है, और इसमें ऋषि का उद्देश यह वतलाने का है, कि तुम्होर कथनानुसार मूळ मे तम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे, किन्तु एक ब्रह्म का ही आगे यह सब विस्तार हुआ है। 'तुच्छ ' और 'आभु ' ये शब्द एक दूसेर के प्रति-योगी है, अतएव तुच्छ के विपरीत आभु सब्द का अर्थ वड़ा या समर्थ होता है; और ऋग्वेद में जहाँ अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, बहाँ सायणाचार्य ने मी उसका यही अर्थ किया है (ऋ. १० २७. १, ४) । पंचदशी (चित्र. १२९,१३०) में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है ( हिंसे. उत्त. ९ देखों ) अर्थात् 'आभु 'का अर्थ पोलापन न हो कर 'परव्रह्म 'ही होता है। 'सर्व आ इदम्'—यहाँ आ. (आ+अस्) अस् धातु का भूतकाल है और इसका अर्थ 'आसीत्' होता है।

तिरश्चीनो विनतो रिश्मरेपाम् श्रधः स्त्रिदासीदुपरि स्त्रिदासीत्। रेतोधा श्रासन् महिमान श्रासन् स्वधा श्रवस्तात् श्रयतिः परस्नात्॥१॥

को श्रद्धा वेट क इह प्र वोचत् कुत श्राजाता कुत इयं विस्रष्टि.। अर्थाग् देवा श्रस्य विसर्जनेना-थ को वेद यत श्रायभूव ॥ ६॥

इयं विसृष्टियंत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न । -यो अस्याध्यक्तः परमे ब्योमन् सो श्रंग वेद यदि वा न वेद ॥ ७॥ ५ (यह ) रितम या किरण या धागा इनमें आडा फैल गया, और यदि कहें कि यह नीचे था तो यह ऊपर भी था। (इनमें से कुछ ) रेतोधा अर्थान् बीज-प्रद हुए और (वड कर ) वड़े भी हुए। उन्हीं की स्वशक्ति इस ओर रही और प्रयति अर्थात् प्रभाव उस ओर (व्याप्त ) ही रहा।

६. (सत्का) यह विसर्ग यानी पसारा किससे या कहां से आया-यह (इससे अधिक) प्र यानी विस्तारपूर्वक यहां कौन कहेगा ? इसे कौन निश्चयात्मक जानता हैं ? देव भी इस (सत् सृष्टि के ) विसर्ग के पश्चात् हुए हैं। फिर वह जहां से हुई, उसे कोन जानेगा ?

(सत् का) यह विसर्ग अर्थात् फेलाव जहाँ से हुआ अथवा निर्मित किया गया या नहीं किया गया—उसे परम आकाश में रहनेवाला इस सृष्टि का जो अध्यक्ष (हिरण्यगर्भ) है, वहीं जानता होगा, या न भी जानता हो! (कौन कह सके?

सारे वेटान्तशास्त्र का रहस्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सव इंद्रियों को गोचर होनेवाले विकारी श्रोर विनाशी नाम-स्पात्मक श्रनेक दश्यों के फंट में फंसे न रह कर, ज्ञान-दृष्टि से यह जानना चाहिये, कि इस दृश्य के परे कोइ न कोई एक श्रीर श्रमृत तत्त्व हैं। इस मल्खन के गोले को ही पाने के लिये उक्त स्के के ऋषि की बुद्धि एकटम टौड़ पड़ी है; इससे यह स्पष्ट देख पड़ता है, कि उसका श्रन्तर्ज्ञान कितना तीव था! मृलारम्भ में श्रयोत् सृष्टि के सारे पढ़ार्यों के उत्पन्न होने के पहले जो कुछ था, वह सत् था या श्रमत्, मृत्यु था या श्रमर, श्राकाश था, या जल, प्रकाश था, या श्रंधकार ?—ऐसे श्रनेक प्रश्न करनेवालों के साथ वाट-विवाट न करते हुए उक्त ऋषि सबके श्रागे दौड़ कर यह कहता है, कि सत् श्रोर श्रसत्, मर्त्य श्रोर श्रमर, श्रंधकार श्रोर प्रकाश; श्राच्छाटन करनेवाला श्रोर श्राच्छाटित, सुख देनेवाला श्रोर उसका श्रनुमव करनेवाला, ऐसे श्रद्धेत की परस्पर-सापेच मापा दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के श्रनन्तर की है; श्रतएव सृष्टि में इन द्वन्दों के उत्पन्न होने के पूर्व श्रयात् जव ' एक श्रीर दूसरा ' यह भेद ही न था तव, कौन किसे श्राच्छादित करता? इसलिये श्रारम्भ ही में इस स्क्र का ऋषि निर्मय हो कर यह कहता है, कि मूला-रम्भ के एक दृक्य को सत् या श्रमत्, श्राकाश या जल, प्रकाश या श्रंघकार, श्रमृत

चा मृत्यु, इत्यादि कोई भी परस्पर-सापेच नाम देना उचित नहीं; जो कुछ था, वह इन सब पदार्थी से विलक्षा था श्रीर वह श्रकेला एक चारों श्रीर श्रपना श्रपरं-पार शक्ति से स्फूर्तिमान था; उसकी जोड़ी में या उसे श्राच्छादित करनेवाला श्रन्य कुछ भी न था। दूसरी ऋचा में 'श्रानीत ' कियापद के 'श्रन् ' धातु का श्रर्थ है श्वासोञ्जास लेना या स्फुरण होना, श्रीर ' प्राण ' शब्द भी उसी धातु से बना है: परन्त जो न सत् है और न श्रसत्, उसके विषय में कौन कह सकता है, कि वह सजीव प्राणियों के समान श्वासोछास लेता था, और श्वासोछास के लिये वहाँ वायु ही कहाँ है ? अतएव ' आनीत ' पद के साथ ही-' अवातं '=विना वायु के श्रीर ' स्वधया' स्वयं श्रपनी ही महिमा से इन दोनों पदों को जोड़ कर " सृष्टिका मुलतत्त्व जड़ नहीं था " यह अद्वैतावस्था का अर्थ द्वेत की भाषा में बड़ी युक्ति से इस प्रकार कहा है, कि " वह एक विना वायु के केवल अपनी ही शक्ति से श्वासी-छुास लेता या स्फूर्तिमान् होता था। " इसमें बाह्यदृष्टि से जो विरोध दिखाई देता है, वह द्वेती भाषाकी अपूर्णता से उत्पन्न हुआ है। " नेति नेति ", "एकमेवाद्वि-तीयम् " या " स्वे महिम्नि प्रतिष्टितः " ( छां. ७. २४. १ )—श्रपनी ही महिमा से अर्थात् अन्य किसी की अपेचा न करते हुए अकेला ही रहनेवाला--इत्यादि जो परत्रहा के अन्य वर्णन उपनिपदों में पाये जाते हैं, वे भी उपरोक्त अर्थ के ही द्योतक है । सारी सृष्टि के मूलारंभ में चारों श्रोर जिस एक श्रनिर्वाच्य तत्त्व के स्फरण होने की बात इस सूक्र में कही गई है, वहीं तत्त्व सृष्टि का प्रलय होने पर भी निःसन्देह शेष रहेगा । अतएव गीता में इसी परब्रह्म का कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन है कि " सब पदार्थों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता " (गी. प. २०); श्रीर श्रागे इसी सूक के श्रनुसार स्पष्ट कहा है, कि " वह सत् भी नहीं है श्रीर श्रसत् भी नही है "(गी. १३ १२.)। परन्तु प्रश्न यह है, कि जब सृष्टि के मूलारम्भ में निर्गुण ब्रह्म के सिवा श्रीर कुछ भी नथा, तो फिर वेदों मे जो ऐसे वर्णन पाये जाते हैं कि "श्रारम्भ मे पानी, या श्राभु श्रीर तुच्छ की जोड़ी थी" उनकी क्या व्यवस्था होगी ? अतएव तीसरी ऋचा में कवि ने कहा है, कि इस प्रकार के जितने वर्णन हैं जैसे कि-सृष्टि के आरम्भ में अंधकार था, या अंधकार से आछादित पानी था, या श्रामु (ब्रह्म) श्रीर उसको श्राछादित करनेवाली माया (तुच्छ) ये दोनों पहले से थे इत्यादि—वे सब उस समय के हैं, कि जब अकेले एक मूल परब्रह्म के तप-माहात्म्य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया था-ये वर्णन मूलारंभ के स्थिति के नहीं हैं। इस ऋचा में 'तप 'शब्द से मूल ब्रह्म की ज्ञानमय विलक्त्रण शक्ति विवित्तित है श्रीर उसी का वर्णन् चौथी ऋचा में किया गया है ( मुं. १.१.६ देखों ) "एतावान् श्रस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः " (ऋ. १०. ६०. ३ ) इस न्याय से सारी सृष्टि ही जिसकी महिमा कहलाई, इस मूल द्रव्य के विषय में कहना न पहेगा कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ श्रीर भिन्न है । परन्तु दश्य वस्तु और द्रष्टा, भोक्ना और भोग्य, श्राच्छादन करनेवाला श्रीर श्राच्छाद्य, श्रंधकार

श्रोर प्रकाश, मर्त्य श्रोर श्रमर इत्यादि सारे हैतों को इस प्रकार श्रलग कर यद्यपि यह निश्चय किया गया, कि केवल एक निर्मल चिद्रुपी विलज्ञ परव्रहा ही मृलारंभ में था; तथापि जव यह वतलाने का समय श्राया कि इस श्रनिर्वाच्य, निर्गुण, अकेले एक तत्त्व से आकाश, जल इत्यादि हंहात्मक विनाशी सगुण नाम-रूपात्मक विविध सृष्टि या इस सृष्टि की सूलभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, तव तो हमारे प्रस्तुत ऋषि ने भी मन, काम, ग्रसत् श्रीर सत् नैसी हैती भाषा का ही उपयोग किया है; श्रोर श्रन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि यह प्रश्न मानवी ब्रद्धि की पहुँच के वाहर है। चोधी ऋचा में मृल ब्रह्म को ही 'श्रमत्' कहा है; परन्तु उसका त्रर्थ ''कुछ नहीं'' यह नहीं मान सकते, क्योंकि दूसरी ऋचा में ही स्पष्ट कहा है कि "वह है"। न केवल इसी सूक में, कितु श्रन्यत्र भी व्यातहारिक भाषा को स्वीकार कर के ही ऋग्वेद श्रोर वाजसनेयी संहिता में गहन विपयों का विचार ऐसे प्रश्नों के द्वारा किया गया है (ऋ. १० ३१.७; १०.८१.४; वाज सं. १७ २० देखो)-जैसे, दृश्य सृष्टि को यज्ञ की उपमा दे कर प्रश्न किया है, कि इस यज्ञ के लिये श्रावरयक घृत, समिधा इत्यादि सामग्री प्रथम कहाँ से श्राई? (ऋ. १०. १३०.३) अथवा घर का दृशन्त ले कर प्रश्न किया है, कि मूल एक निर्गुण से, नेत्रों को प्रत्यच्च दिखाई देनेवाली त्राकाश-पृथ्वी की इस भव्य इमारत को बनाने के लिये लकड़ी (मूल प्रकृति) केसे मिली ?- कि स्विट्टनं क उ स वृत्त ग्रास यती चावा-पृथिवी तिष्टतचुः । इन प्रश्नों का उत्तर, उपर्युक्त सूक्त की चौथी श्रीर पाँचवी ऋचा में जो कुछ कहा गया है, उससे अधिक दिया जाना संभव नहीं है (वाज. मं. ३३.७४ देखो); श्रीर वह उत्तर यही है, कि उस श्रनिवीच्य, श्रकेले एक बहाा ही के मन में सृष्टि निर्माण करने का 'काम'-रूपी तस्व किमी तरह उत्पन्न हुआ, श्रीर वस्त्र के धार्गों समान, या सूर्य प्रकाश के समान, उमी की शाखाएँ तुरन्त नीचे ऊपर श्रोर चहुँ श्रोर फेल गई तथा सत् का सारा फैलाव हो गया, श्रर्थात् श्राकाश-पृथ्वी की यह भव्य इमारत वन गई। उपनिपदों में इस सूक्त के अर्थ को फ़िर भी इस प्रकार प्रगट किया है, कि " सोऽकामयत। वहु खां प्रजायेयेति "। (ते. २. ६: छां. ६.२.३. )-उस परब्रह्म को ही अनेक होने की इच्छा हुई ( वृ. १. ४. देखों); श्रोर श्रथर्व वेद में भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी दृश्य सृष्टि के मृलभूत द्रुच्य से ही पहले पहल 'काम ' हुआ (अथर्व. ६. २, १६)। परन्तु इस स्क में विशेषता यह है, कि निर्गुण से सगुण की, असत् से सत् की, निर्द्दन्द्व से द्दन्द्व की, श्रयवा श्रसङ्ग से सङ्ग की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि के लिये श्रगम्य समक्त कर, सांख्यों समान केवल तर्कवश हो मूल प्रकृति ही को या उसके मदश किसी दूसरे तस्व को स्वयंभू और स्वतन्त्र नहीं माना है; किन्तु इस सूक्र का ऋषि कहता है कि " जो वात समक में नहीं जाती उसके लिये साफ साफ कह दो कि यह समक में नहीं श्राती; परंतु उसके लिये शुद्ध बुद्धि से श्रीर श्रात्मनतीति से निश्चित किये गय त्रनिर्वाच्य ब्रह्म की योग्यता को दृश्य सृष्टिरूप माया की योग्यता के वरावर

मत समस्तो, श्रौर न परब्रह्म के विषय में श्रपने श्रहेत-भाव ही को छोड़ो। इसके सिवा यह सोचना चाहिये कि यद्यपि प्रकृति को एक भिन्न त्रिगुणात्मक स्वतन्त्र पदार्थ मान भी लिया जावे. तथापि इस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं जा सकता, कि उसमें सृष्टि को निर्माण करने के लिये प्रथमतः बुद्धि (महान् ) या श्रहंकार कैसे उत्पन्न हुआ। श्रीर जब कि यह दोप कभी टल ही नहीं सकता है, तो फ़िर प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने मे क्या लाभ है ? सिर्फ़ इतना कहो, कि यह बात समम में नहीं आती कि मूल ब्रह्म से सत् अर्थात् प्रकृति कैसे निर्मित हुई। इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने की ही कुछ त्रावश्यकता नहीं है। मनुष्य की बुद्धि की कौन कहे, परन्तु देवतात्रों की दिव्य बुद्धि से भी सत् की उत्पत्ति का रहस्य समम मे ग्रा जाना संभव नहीं; क्योंकि देवता भी दश्य सृष्टि के श्रारम्भ होने पर उत्पन्न हुए है; उन्हें पिछला हाल क्या मालूम ? (गी. १०. २ देखो )। परन्तु हिरएयगर्भ देवतात्रों से भी बहुत प्राचीन श्रीर श्रेष्ट है, श्रीर ऋरवेद में ही कहा है, कि श्रारम्भ में वह श्रकेलाही "भूतस्य जातः पतिरेक त्रासीत् '' (ऋ. १०. १२१. १.) सारी सृष्टि का ' पति ' त्रर्थात् राजा या त्रध्यत्त था। फ़िर उसे यह बात क्योंकर मालूम न होगी ? श्रीर यदि उसे मालूम होगी तो फ़िर कोई पूछ सकता है, कि इस बात को दुवींध या अगम्य क्यों कहते हो ? अतएव उस स्क्र के ऋषि ने पहले तो उक्र प्रश्न का यह औषचारिक उत्तर दिया है, कि " हाँ; वह इस वात को जानता होगा; " परन्तु अपनी बुद्धि मे ब्रह्म-देव के भी ज्ञान-सागर की थाह लेनेवाले इस ऋषि ने आश्चर्य से साराष्ट्र हो ग्रन्त मे तुरन्त ही कह दिया है, कि " श्रथवा, न भी जानता हो ! कौन कह सकता है ? क्योंकि वह भी सत् ही की श्रेणी मे है, इसिलये 'परम ' कहलाने पर भी ' श्राकाश ' ही मे रहनेवाले जगत् के इस अध्यत्त को सत्, असत्, श्राकाश श्रीर जल के भी पूर्व की बातों का ज्ञान निश्चित रूप से कैसे हो सकता है?" परन्तु यद्यपि यह बात समक्त में नहीं त्राती, कि एक ' त्रसत् ' त्रथीत् त्रब्यक्त श्रीर निर्मुण द्रव्य ही के साथ विविध नाम-रूपात्मक सत् का त्रर्थात् मूल प्रकृति का सम्बन्ध कैसे हो गया, तथापि मुलबहा के एकत्व के विषय में ऋषि ने अपने अहैत-भाव को ड़िगने नहीं दिया है! यह इस बात का एक उत्तम उदाहरण है, कि सात्त्विक श्रद्धा श्रोर निर्मल प्रतिभा के बल पर मनुष्य की बुद्धि श्रचिन्त्य वस्तुश्रों के सघन बन में सिंह के समान निर्भय हो कर कैसे संचार किया करती है, श्रीर वहाँ की श्रतक्य वातों का यथाशक्ति कैसे निश्चय किया करती है ! यह सचमुच ही श्राश्चर्य तथा गौरव की बात है कि ऐसा सक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। हमारे देश में इस सूक के ही विषय का आगे ब्राह्मणों ( तैत्ति. ब्रा. २. ८. १ ) में, उपनिषदों में, और अनन्तर वेदान्तशास्त्र के अन्थों में सूचम रीति से विवेचन किया गया है। श्रीर पश्चिमी देशों में भी श्रवीचीन काल के कान्ट इत्यादि तत्त्वज्ञानियों ने उसीका श्रत्यन्त सूचम परीचण किया है। परन्तु स्मरण रहे, कि इस सूक्ष के

ऋषि की पवित्र बुद्धि, में जिन परम सिद्धान्तों की स्फूर्ति हुई है, वही सिद्धान्त, त्रागे प्रतिपत्तियों को विवर्त-वाद के समान उचित उत्तर दे कर और भी दढ, स्पष्ट या तर्कदृष्टि से निःसंदेह किये गये हैं—इसके आगे अभी तक न कोई वढा है और बढने की विशेष आशा ही की जा सकती है।

श्रध्यातम-प्रकरण समाप्त हुत्रा! श्रब श्रागे चलने के पहले 'केसरी 'की चाल के अनुसार उस मार्ग का कुछ निरीचण हो जाना चाहिये कि जो यहाँ तक चल श्राये हैं। कारण यह है, कि यदि इस प्रकार सिंहावलोकन न किया जावे. 'तो विषयानसन्धान के चूक जाने से सम्भव है कि श्रीर किसी श्रन्य मार्ग में सञ्चार होने लगें। यन्थारम्भ में पाठकों को विषय मे प्रवेश कराके कर्म-जिज्ञासा का संचिप्त स्वरूप बतलाया है, श्रीर तीसरे प्रकरण मे यह दिखलाया है, कि कर्म-योगशास्त्र ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। अनन्तर चौथे, पॉचवे श्रीर छटे प्रकरण में सुखदु:खिववेकपूर्वक यह बतलाया है, कि कर्मयोगशास्त्र की श्राधिभी-तिक उपपत्ति एकदेशीय तथा ऋपूर्ण है और ऋाधिदैविक उपपत्ति लंगड़ी है। फिर कर्मयोग की श्राघ्यात्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले यह जानने के लिये, कि ग्रात्मा किसे कहते हैं, छठे प्रकरण में ही पहले चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार ग्रीर ग्रागे सातवें तथा त्राठवे प्रकरण में सांख्य-शास्त्रान्तगंत द्वेत के अनुसार चर-त्रचर-विचार किया गया है। श्रीर फिर इस प्रकरण में श्राकर इस विषय का निरूपण किया गया है, कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तथा पिएड और ब्रह्माएड मे दोनों श्रोर एकही श्रमृत श्रीर निर्गुण श्रात्मतत्त्व किस प्रकार श्रोतश्रोत श्रीर निरन्तर ज्याप्त है। इसी प्रकार यहाँ यह भी निश्चित किया गया है, कि ऐसा समबुद्धि-योग प्राप्त करके-कि सब प्राणियों में एक ही श्रात्मा है-उसे सदैव जागृत रखना ही त्रात्मज्ञान की त्रीर त्रात्मसुख की पराकाष्टा है, त्रीर फिर यह बतलाया गया है, कि अपनी बुद्धि को इस प्रकार शुद्ध आत्मनिष्ठ अवस्था मे पहुँचा देने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व अर्थात् नरं-देहं की सार्थकता या मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार मनुष्य जाति के श्राध्यात्मिक परम साध्य का निर्णय हो जाने पर कर्मयोग-शास्त्र के इस मुख्य प्रश्न का भी निर्णय त्राप ही त्राप हो जाता है, कि संसार में हमे प्रतिदिन जो व्यवहार करने पड़ते हैं वे किस नीति से किये जावें. श्रथवा जिस श्रद्ध ब्रद्धि से उन सांसारिक व्यवहारों को करना चाहिये उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। क्योंकि, श्रब यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं, कि ये सारे व्यवहार उसी रीति से किये जाने चाहिए, कि जिससे वे परिणाम में ब्रह्मात्मेक्यरूप समबुद्धि के पोषक या श्रविरोधी हों। भगवद्गीता में कर्मयोग के इसी श्राध्यात्मिक तत्त्व का उपदेश श्रर्जुन को किया गया है। परन्तु कर्मयोग का प्रदिपादन केवल उतने ही से पूरा नहीं होता। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कि नामरूपात्मक सृष्टि के व्यवहार श्रात्मज्ञान क विरुद्ध हैं श्रतएव ज्ञानी पुरुप उनको छोड हैं: श्रीर यदि यही बात सत्य हो, तो संसार के सारे व्यवहार त्याज्य समके

जायेगे श्रोर फ़िर कर्म-अकर्मशास्त्र भी निर्धं क हो जावेगा! अतएव इस विषय का निर्णय करने के लिये कर्मयोगशास्त्र में ऐसे प्रश्नों का भी विचार श्रवश्य करना पड़ता है, कि कर्म के नियम कौन से हैं श्रोर उनका परिणाम क्या होता है; श्रयवा बुद्धि की श्रद्धता होने पर भी व्यवहार श्रयीत् कर्म क्यों करना चाहिये? भगवद्गीता में ऐसा विचार किया भी गया है। संन्यास-मार्गवाले लोगों को इन प्रश्नों का कुछ भी महत्त्व नहीं जान पड़ता, श्रतएव व्योंही भगवद्गीता का वेदान्त या भिन्न का निरूपण समाप्त हुआ, त्योंही प्रायः वे लोग अपनी पोथी समेटने लग जाते हैं। परन्तु ऐसा करना, हमारे नत से, गीता के मुख्य उद्देश की श्रोर ही दुर्लच्य करना है। श्रतएव श्रव श्रागे क्रम कम से इस वात का विचार किया जायगा, कि भगवद्गीता में उपर्युक्त प्रश्नों के क्या उत्तर दिये गये हैं।

# दसवाँ प्रकरण।

# कर्मविपाक और आत्मस्वातंत्र्य।

कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । क्ष महाभारत, शांति. २४०. ७ ।

मुहुचिष यह सिद्धान्त अन्त में सच है, कि इस संसार में जो कुछ है वह परब्रहर ही है, परब्रह्म को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं है, तथापि मनुष्य की इंद्रियों को गोचर होनेवाली दश्य सृष्टि के पदार्थों का अध्यात्मशास्त्र की चलनी में जब हम संशोधन करने लगते हैं, तब उनके नित्य-स्रनित्य-रूपी दो विभाग या समूह हो जाते हैं--एक तो उन पदार्थों का नाम-रूपात्मक दृश्य है जो इंद्रियों को प्रत्यच देख पड़ता है, परन्तु हमेशा बदलनेवाला होने के कारण अनित्य है; और दूसरा पर-मात्म-तत्त्व है जो नामरूपों से श्राच्छादित होने के कारण श्रदृश्य, परन्तु नित्य है। यह सच है, कि रसायन-शास्त्र में जिस प्रकार सब पदार्थों का प्रथक्करण करके उनके घटक-दृज्य त्रलग त्रलग निकाल लिये जाते हैं, उसी प्रकार ये दो विभाग त्रॉलों के सामने पृथक् पृथक् नहीं रखे जा सकते; परन्तु ज्ञान-दृष्टि से उन दोनो को श्रलग श्रलग करके शास्त्रीय उपपादन के सुभीते के लिये उनको क्रमश. 'ब्रह्म' श्रीर 'माया' तथा कभी कभी 'ब्रह्म-सृष्टि' श्रीर 'माया-सृष्टि' नाम दिया जाता है। तथापि स्मरण रहे, कि ब्रह्म मूल से ही नित्य श्रीर सत्य है. इस कारण उसके साथ सृष्टि शब्द ऐसे अवसर पर अनुप्रासार्थ लगा रहता है, और ' ब्रह्म-सृष्टि ' शब्द से यह मतलब नहीं है कि ब्रह्म को किसी ने उत्पन्न किया है। इन दो सृष्टियों में से. दिक्काल त्रादि नाम-रूपो से श्रमर्यादित, श्रनादि, नित्य, श्रविनाशी. श्रमृत, स्वतन्त्र श्रौर सारी दृश्य-सृष्टि के लिये श्राधारभूत हो कर उसके भीतर रहनेवाली ब्रह्म-सृष्टि मे. ज्ञानचन्नु से सञ्चार करके श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप श्रथवा श्रपने परम साध्य का विचार पिछले प्रकरण में किया गया; श्रीर सच पूछिये तो शुद्ध श्रध्यात्मशास्त्र वहीं समाप्त हो गया। परन्तु मनुष्य का आत्मा यद्यपि आदि में ब्रह्म-सृष्टि का है, तथापि दृश्य-सृष्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वह भी नाम-रूपात्मक देहेन्द्रियों से **आच्छादित है और ये देहेन्द्रिय आदिक नाम-रूप विनाशी हैं; इसलिये प्रत्येक** मनुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा होती है, कि इनसे छुट कर श्रमृतत्व कैसे प्राप्त करूँ। और, इस इच्छा की पूर्ति के लिये मनुष्य को व्यवहार मे कैसे चलना चाहिये --- कर्मयोग-शास्त्र के इस विषय का विचार करने के लिये, कर्म के कायदो से बँधी हुई अनित्य माया-सृष्टि के द्वैती प्रदेश में ही अब हमे आना चाहिये। पियड और

<sup>😂</sup> कर्म से प्राणी बॉधा जाता है और विद्या से उसका छुटकारा हो जाता है। "

अह्माएड, दोनों के मूल में यदि एक ही नित्य श्रीर स्वतन्त्र श्राहमा है, तो श्रब सहज ही प्रश्न होता है कि पिएड के आत्मा को ब्रह्माएर्ड के आत्मा की पहचान हो जानें में कौन सी अङ्चन रहती है, और वह दूर कैसे हो ? इस प्रश्न को हल करने के लिये नाम-रूपों का विवेचन करना ग्रावश्यक होता है; क्योंकि वेदान्त के दृष्टि से सब पदार्थों के दो ही वर्ग होते है, एक श्रात्मा श्रथवा परमात्मा, श्रीर दूसरा उसके ऊपर का नाम-रूपों का त्रावरण; इसलिये नाम-रूपात्मक त्रावरण के सिवा त्रब अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। वेदान्तशास्त्र का मत है, कि नाम-रूप का यह त्रावरण किसी जगह बना तो किसी जगह विरत्न होने के कारण, दृश्य सृष्टि के 'पदार्थों में सचेतन श्रीर श्रचेतन, तथा सचेतन में भी पशु, पत्ती, मनुष्य, देव, गन्धर्व और राच्स इत्यादि भेद हो जाते है। यह नहीं कि आत्म-रूपी ब्रह्म किसी स्थान में न हो। वह सभी जगह है-वह पत्थर मे है श्रीर मनुष्य मे भी है। परन्तु, जिस प्रकार दीपक एक होने पर भी, किसी लोहे के बक्स में, श्रथवा न्यूना-धिक स्वच्छ काँच की लालटेन में उसे रखने से अन्तर पड़ता है. उसी प्रकार श्रात्मतत्त्व सर्वत्र एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, श्रर्थात् नाम-रूपात्मक श्रावरण के तारतम्य-भेद से श्रवेतन श्रीर सचेतन जैसे भेद हो जाया करते हैं। श्रीर तो क्या, इसका भी कारण वहीं है, कि सचेतन में मनुष्यों श्रीर पशुश्रों को ज्ञान सम्पादन करने का एक समान ही सामर्थ्य क्यों नहीं होता। आत्मा सर्वत्र एक ही है सही, परन्तु वह श्रादि से ही निर्गुण श्रीर उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि इत्यादि नाम-रूपारमक साधनों के बिना, स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, श्रीर वे साधन मनुष्य-योनि को छोड़ अन्य किसी भी योनि में उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते इस लिये मनुष्य-जन्म सब मे श्रेष्ट कहा गया। इस श्रेष्ट जन्म में आने पर आत्मा के नाम-रूपात्मक त्रावरण के स्थूल श्रीर सूचम, दो भेद होते हैं। इनमें से स्थूल आवरण मनुष्य की स्थूल देह ही है कि जो शुक्र, शोणित आदि से बनी है। शुक्र े श्रागे चल कर स्नायु, श्रस्थि श्रीर मजा; तथा शोशित श्रर्थात् रक्न से विचा श्रीर केश उत्पन्न होते है-ऐसा समक्ष कर इन सब को वेदान्ती ' श्रनमय ' कहते हैं। इस स्थूल कोश को छोड़ कर हम यह देखने लगते हैं कि अन्दर क्या है, तब कमशः वायुरूपी प्राण अर्थात् 'प्राणमय कोश ', ार्थात् ' मनोमय कोश, ' बुद्धि अर्थात् ' ज्ञानमय कोश ' और अन्त में इमय कोश ' मिलता है। म्रात्मा इससे भी परे है। इस लिये तैत्तिरीयो-में श्रवमय कोश से आगे बढते बढते अन्त में आनन्दमय कोश बतला ने मृगु को ग्रात्म-स्वरूप की पहचान करा दी है (तै. २. १-५; ३. )। इन सब कोशों में से स्थूल देह का कोश छोड़ कर बाकी रहे हुए ादि कोशों, सूचम इंदियों और पञ्चतन्माताओं को वेदान्ती ' लिंग 'श्रथवा सूच्म शरीर कहते हैं। वे लोग, 'एक ही आत्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म कैसे प्राप्त होता है '-इसकी उपपत्ति, सांख्यशास्त्र की तरह बुद्धि के अनेक'भाव'

मान कर नहीं लगाते; किन्तु इस विषय मे उनका यह सिद्धान्त है, कि यह सव कर्म-विपाक का, अथवा कर्म के फलों का परिणाम है। गीता मे, वेदान्तस्त्रों में आर उपनिषदों में स्पृष्ट कहा है, कि यह कर्म लिग-शरीर के आश्रय से अर्थात् आधार से रहा करता है; और जब आत्मा स्थूल देह झोड़ कर जाने लगता है तब यह कर्म भी लिंगशरीर-द्वारा उसके साथ जा कर वार वार उसको भिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये वाध्य करता रहता है। इसिलये नाम-रूपात्मक जन्म-मरण के चक्कर से छूट कर नित्य परत्रहा-स्वरूपी होने में अथवा मोत्त की प्राप्ति में, पिण्ड के आत्मा को जो अड़चन हुआ करती है उसका विचार करते समय, लिग-शरीर और कर्म दोनों का भी विचार करना पड़ता है। इनमे से लिग-शरीर का सांख्य और वेदान्त दोनों दृष्टियों से पहले ही विचार किया जा चुका है; इसिलये यहाँ फिर उसकी चर्चा नहीं की जाती। इस प्रकरण में सिर्फ इसी बात का विचचन किया गया है, कि जिस कर्म के कारण आत्मा को ब्रह्मज्ञान नहों हुए अनेक जन्मों के चक्कर में पड़ना होता है, उस कर्म का स्वरूप क्या है और उससे छूट कर आत्मा को अमृतत्व प्राप्त होने के लिये मनुष्य को इस संसार में कैसे चलना चाहिये।

सृष्टि के त्रारम्भकाल में श्रव्यक्त श्रोर तिर्गुण परब्रह्म जिस देशकाल श्रादि नाम-रूपात्मक सगुण शक्ति से ब्यक्त, अर्थात् दृश्य-सृष्टिरूप दुश्रा सा देख पडता है, उसी को वेदान्तशास्त्र में ' साया ' कहते हैं ( गी. ७. २४. २४); श्रौर उसी मे कर्म का भी समावेश होता है ( वृ. १. ६. १ )। किवहुना यह भी कहा जा सकता है कि ' माया ' श्रोर कर्म ' दोनों समानार्थक हैं। क्योंकि, पहले कुछ न कुछ कर्म श्रर्थात् व्यापार हुए विना, अव्यक्त का व्यक्त होना अथवा निर्गुण का सगुण होना सम्भव नहीं। इसी लिये पहले यह कह कर, कि मैं अपनी माया से प्रकृति में उत्पन्न होता हूँ (गी. थ. ६.), फ़िर आगे आठवें अध्याय मे गीता में ही कर्म का यह लच्च दिया है, कि ' श्रचर परब्रह्म से पञ्चमहाभूतादि विविध सृष्टि निर्माण होने की जो किया है वही कर्म है '(गी. प्त. ३)। कर्म कहते हैं व्यापार अथवा किया को; फिर वह मनुष्यकृत हो, सृष्टि के अन्य पटायाँ की किया हो, अथवा मूल सृष्टि के उत्पन्न होने की ही हो; इतना ब्यापक अर्थ इस जगह विवित्त है। परन्तु कर्म कोई हो उसका परिणाम सदैव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का नाम-रूप वटल कर उसकी जगह दूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जाय; क्योंकि इन नाम-रूपों से श्राच्छादित मूल दृष्य कभी नहीं बदलता-बह सदा एक साही रहता है। उदाहरणार्थ बनने की किया से 'सूत 'यह नाम वदल कर उसी द्रव्य को 'वस्त्र' नाम मिल जाता है, श्रीर कुम्हार के न्यापार से ' मिट्री ' नाम के स्थान में 'घट' नाम प्राप्त हो जाता है। इस लिये माया की ब्याख्या देते समय, कर्म को न ले कर नाम श्रीर रूप को ही कभी कभी माया कहते हैं। तथापि कर्म का जव स्वतन्त्र विचार करना पड़ता है, तव यह कहने का समय श्राता है, कि कर्म-स्वरूप श्रीर माया-स्वरूप एक ही हैं। इसलिये श्रारम्भ ही में यह कह देना अधिक सुभीते की बात होगी कि माया, नाम-रूप और कर्म ये तीनों मूल में एक-स्वरूप ही हैं। हाँ, उसमें भी यह विशिष्टार्थंक सूच्म भेद किया जा सकता है, कि माया एक सामान्य शब्द है और उसी के दिखावे को नाम-रूप तथा व्यापार को कर्म कहते हैं। पर साधरणतया यह भेद दिखलाने की त्रावश्यकता नहीं होतीं। इस लिये तीनों शब्दों का बहुधा समान अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। पर-ब्रह्म के एक माया पर विनाशी माया का यह जो **आच्छादन ( श्रथवा उपाधि=उपर** का उढ़ौना ) हमारी भ्रॉखों को दिखता है, उसी को सांख्यशास्त्र में " त्रिगुणात्मक प्रकृति " कहा गया है। सांख्य-वादी पुरुष श्रीर प्रकृति दोनों तत्त्वों को स्वयंभू, स्वतन्त्र और अनादि मानते हैं। परन्तु माया, नाम-रूप अथवा कर्म, च्रण-च्रण में बदलते रहते हैं; इसलिये उनको नित्य और अविकारी परब्रह्म की योग्यता का, अर्थात् स्वयंभू और स्वतन्त्र मानना न्याय-दृष्टि से अनुचित है। क्योंकि नित्य और अतित्य ये दोनों कल्पनाएँ परस्पर-विरुद्ध हैं, और इसलिये दोनों का श्रस्तित्व एक ही काल में माना नहीं जा सकता। इसिलये वेदान्तियों ने यह निश्चित किया है, कि विनाशी प्रकृति अथवा कर्मात्मक माया स्वतन्त्र नहीं है; किन्तु एक नित्य, सर्व-च्यापी और निगुर्ण परब्रह्म से ही सनुष्य की दुर्बल इन्द्रियों को सगुण माया का दिखावा देख पड़ता है। परन्तु केवल इतना ही कह देने से काम नहीं चल जाता, कि माया परतन्त्र है श्रीर निर्गुण परब्रह्म में ही यह दृश्य दिखाई देता है। गुण-परिणाम से न सही, तो विवर्त-वाद से निर्गुण श्रीर नित्य ब्रह्म में विनाशी सगुण नाम-रूपों का, अर्थात् माया का दश्य दिखाना चाहे सम्भव हो, तथापि यहाँ एक श्रीर प्रश्न उपस्थित होता है, कि मनुष्यों की इंद्रियों को दिखनेवाला यह सगुण दृश्य निर्गुण परब्रह्म में पहले पहल किस कम से, कब और क्यों दिखने लगा ? अथवा यही अर्थ व्यावहारिक भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है, कि नित्य श्रीर चिद्रुपी परमेश्वर ने नाम-रूपात्मक, विनाशी श्रीर जड़-सृष्टि कब श्रीर क्यों उत्पन्न की ? परन्तु ऋग्वेद के नासदीय सूक्ष भे जैसा कि वर्णन किया गया है, यह विषय मनुष्य के ही लिये नहीं, किन्तु देवताओं के लिये और वेदों के लिये भी श्राम्य है ( ऋ. १०. १२६; ते. ब्रा. २. ८ )। इस लिये उक्र प्रश्न का इससे श्रधिक श्रीर कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता कि "ज्ञानदृष्टि से निश्चित किये हुए निर्गुण परब्रह्म की ही यह एक अतर्क्य लीला है " (वेसू.२.१.३३)। अतएव इतना मान कर ही आगे चलना पड़ता है, कि जब से हम देखते आये तब से निर्गुण ब्रह्म के साथ ही नाम-रूपात्मक विनाशी कर्म अथवा सगुण माया हमें हग्गोचर होती ऋाई है। इसी लिये वेदान्तसूत्र में कहा है, कि मायात्मक कर्म त्रनादि है ( वेसू. २. १. ३५-३७); श्रीर भगवद्गीता में भी भगवान ने पहले यह वर्णन करके कि प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है—' मेरी ही माया है' (गी. ७. १४)—फ़िर आगे कहा है, कि प्रकृति अर्थात् माया, और पुरुष, दोनों 'अनादि 'हैं (गी. १३. ११)। इसी तरह श्रीशंकराचार्य ने अपने भाष्य में मांया का लच्च देते हुए कहा है कि " सर्वज्ञे- श्वरस्याऽऽत्मभूते इवाऽविद्याकिएपते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये संसार-पपञ्चवीजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य 'माया ' 'शक्तिः ' 'प्रकृति ' रितिच श्रुतिस्मृत्योरिभ-लप्येते " (वेसू. शांभा. २. १. १४)। इसका मावार्थ यह है-- "इन्द्रियों के च्रज्ञान से मूल ब्रह्म में कल्पित किये हुए नाम-रूप को ही श्रुति और स्मृति-अन्थों में सर्वज्ञ ईश्वर की 'माया, ' शिक्ष 'त्रयवा 'प्रकृति ' कहते हैं; ये नाम-रूप सर्वज्ञ परमेश्वर के आत्मभूत से जान पड़ते हैं, परन्तु इनके जड़ होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता, कि ये परब्रह्म से भिन्न हैं या श्रभिन्न (तत्त्वान्यत्व), श्रीर यही जड़ सृष्टि ( दश्य ) के विस्तार के मृत हैं; " श्रीर " इस माया के योग से ही यह सृष्टि परमेश्वर-निर्मित ढेख पड़ती है, इस कारण यह माया चाहे विनाशी हो, तथापि दरय-सृष्टि की उत्पत्ति के लिये आवश्यक और अत्यन्त उपयुक्त है, तथा इसी को उपनिपदों मे अब्यक्त, आकाश, अत्तर इत्यादि नाम दिये गये हैं " ( वेसू. शांभा. १. ४. ३ )। इससे देख पडेगा कि चिन्मय ( पुरुष ) श्रीर श्रचेतन माया ( प्रकृति ) इन दोनों तस्वों को सांख्य-वादी स्वयंभू , स्वतन्त्र और श्रनादि मानते हैं; पर माया का अनादित्व यद्यपि वेदान्ती एक तरह से स्वीकार करते हैं, तथापि यह उन्हें मान्य नहीं, कि माया स्वयंभू और स्वतंत्र है; और इसी कारण संसारात्मक माया का वृत्तरूप से वर्णन करते समय गीता (१४.३) में कहा गया है, कि 'न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा'-इस संसार-वृत्त का रूप, श्चन्त. श्चादि. मूल श्रथवा ठौर नहीं मिलता । इसी प्रकार तीसरे श्रध्याय मे जो ऐसे वर्णनं हैं कि 'कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि ' (३. १४) -- ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुआः 'यज्ञः कर्म-समुद्भवः '(३ १४)--यज्ञ भी कर्म से ही उत्पन्न होता है अथवा 'सहयज्ञाः प्रजा: सृष्ट्रा '(३. १०.) - ब्रह्मदेव ने प्रजा (सृष्टि), यज्ञ (कर्म) दोनों को साथ ही निर्माण किया, इन सब का ताल्पर्य भी यही है, कि "कम अथवा कर्मरूपी यज्ञ और सृष्टि अर्थात् प्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न हुई है।" फ़िर चाहे इस सृष्टि को प्रत्यच् ब्रह्मदेव से निर्मित हुई कही अथवा मीमांसकों की नाई यह कही कि उस ब्रह्मदेव ने नित्य वेद-शब्दों से उसको बनाया--ग्रर्थ दोनों का एक ही है (मभा. शां. २३१; मनु १.२१)। सारांश, दृश्य-सृष्टि का निर्माण होने के समय मूल निर्गुण मे जो ब्यापार देख पडता है, वही कम है। ब्यापार को ही नाम-रूपात्मक माया कहा गया है; श्रीर इस मूल कर्म से ही सूर्य-चंद्र श्रादि सृष्टि के सव पदार्थों के व्यापार त्रागे परम्परा से उत्पन्न हुए हैं ( बृ. ३. ८. ६ )। ज्ञानी पुरुपों ने श्रपनी बुद्धि से निश्चित किया है, कि संसार के सारे व्यापार का मूलभूत जो यह सृष्ट रपत्ति काल का कर्म अथवा माया है, सो ब्रह्म की ही कोई न कोई अतर्क्य लीला है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है र। परन्तु ज्ञानी पुरुपों की गति यहाँ पर कुंठित हो

<sup>&</sup>quot;What belongs to mere appearance is necessarily subordinated by reason to the nature of the thing in itself" Kant's Metaphysics of Morals (Abbot's trans in Kant's Theory of Ethics, p. 81)

जाती है, इसिलये इस बात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप अथवा मायात्मक कर्म 'कब ' उत्पन्न हुआ। अतः केवल कर्म-सृष्टि का ही विचार जब करना होता है, तब इस परतन्त्र और विनाशी माया को तथा माया के साथ ही, तदङ्गभूत कर्म को भी, वेदान्तशास्त्र में अनादि कहा करते हैं। (वेस्. २. १. ३४)। स्मरण रहे कि, जैसा सांख्य-वादी कहते है, उस प्रकार, अनादि का यह मतलब नहीं है कि माया मूल में ही परमेश्वर की बराबरी की, निरारम्भ और स्वतन्त्र है; परन्तु यहाँ अनादि शब्द का यह अर्थ विवित्त है, कि वह दुर्जेयारम्भ है अर्थात् उसका आदि (आरम्भ) मालूम नहीं होता।

परन्तु यद्यपि हमें इस बात का पता नहीं लगता, कि चिद्रुप ब्रह्म कर्मात्मक श्रर्थात् दरयसृष्टि-रूप कब श्रीर क्यों होने लगा, तथापि इस मायात्मक कर्म के श्रगले सब ज्यापारों के नियम निश्चित है, श्रीर उनमें से बहतेरे नियमों को हम निश्चित रूप से जान भी सकते है। श्राठवे प्रकरण में सांख्यशास्त्र के श्रनुसार इस बात का विवेचन किया गया है, कि मूल प्रकृति से ग्रर्थात् ग्रनादि मायात्मक कर्म से ही त्रागे चल कर सृष्टि के नाम-रूपात्मक विविध पदार्थ किस कम से निर्मित हुए; श्रौर वहीं श्राधुनिक श्राधिभौतिकशास्त्र के सिद्धान्त भी तुलना के लिये बतलाये ाये हैं। यह सच है। कि वेदान्तशास्त्र प्रकृति को परब्रह्म की तरह स्वयम्भू नहीं मानता; परन्तु प्रकृति के श्रगले विस्तार का क्रम जो सांख्यशास्त्र में कहा गया है. वही वेदान्त को भी मान्य है; इसिलये यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं की जाती। कर्मात्मक मूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बतलाया गया है उसमें उन सामान्य नियमों का कुछ भी विचार नहीं हुआ कि जिनके अनुसार • मनुष्य को कर्म फल भोगने पड़ते हैं। इसलिये ग्रब उन नियमों का विवेचन करना आवश्यक है। इसी को 'कर्म-विपाक ' कहते है। इस कर्म-विपाक का पहला नियम यह है, कि जहाँ एक बार कर्म का ग्रारम्भ हुन्ना कि फ़िर उसका · ड्यापार आगे बराबर अखण्ड जारी रहता है; श्रीर जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार होता है, तब भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है, प्यं फ़िर जब सृष्टि का श्रारम्भ होने लगता है तब उसी कर्म-बीज से फ़िर ' पूर्ववत् श्रंकुर फूटने लगते हैं। महाभारत का कथन है कि:-

येषां ये यानि कर्माणि प्राक्सप्टचां प्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥

- अर्थात् " पूर्व की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक वे ही कर्म उसे ( चाहे उसकी इच्छा हो या न हो ) फ़िर फ़िर यथापूर्व प्राप्त होते रहते हैं " (देखो मभा. शां. २३१. ४८, ४६; और गी. द. १८. तथा १६)। गीता ( ४. ११) में कहा है कि " गहना कर्मणो गितः "—कर्म की गित कठिन है; इतना ही नहीं किन्तु कर्म का बन्धन भी बड़ा कठिन है। कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता। वायु कर्म से ही चलती है; सूर्य-चन्द्रादिक कर्म से ही घुमा करते हैं; और ब्रह्मा, विष्णु,

महेश आदि सगुण देवता भी कर्मों मे ही बंधे हुए है। इन्द्र आदिकों का क्या पूछना है! सगुण का अर्थ है नाम-रूषात्मक, और नाम-रूपात्मक का अर्थ है कर्म या कर्म का परिणाम। जब कि यही बतलाया नहीं जा सकता कि सायात्मक कर्म श्रारम्भ मे कैसे उत्पन्न हुत्रा, तब यह कैसे बतलाया जाने कि तदङ्गभूत मनुष्य इस कर्म-चक्र मे पहले पहले कैसे फँस गया। परन्तु किसी भी रीति से क्यों न हो, जब वह एक बार कर्भ-बन्धन में पड़ चुका, तब फ़िर श्रागे चल कर उसकी एक नाम-रूपात्मक देह का नाश होने पर कर्म के परिखाम के कारख उसे इस सृष्टि मे भिन्न भिन्न रूपों का मिलना कभी नहीं छटता: क्योंकि श्राधनिक श्राधिभौतिक शास्त्रकार ने भी श्रब यह निश्चित किया है.\* कि कर्म-शक्ति का कभी भी नाश नहीं होता: किन्त जो शक्ति त्राज किसी एक नाम-रूप से देख पड़ती है, वही शक्ति उस नाम-रूप के नाश होने पर दूसरे नाम-रूप से प्रगट हो जाती है। श्रौर जब कि किसी एक नाम-रूप के नाश होने पर उसको भिन्न भिन्न नाम-रूप प्राप्त हुन्ना ही करते हैं, तब यह भी नहीं माना जा सकता, कि ये भिन्न भिन्न नाम-रूप निर्जीव ही होंगे अथवा ये भिन्न प्रकार के हो ही नहीं सकते । अध्यात्म-दृष्टि से इस नाम-रूपात्मक परम्परा को ही जन्म-मरण का चक्र या संसार कहते हैं; श्रीर इन नाम-रूपों की श्राधारभूत शक्ति को समष्टि-रूप से ब्रह्म, श्रीर व्यष्टि-रूप से जीवात्मा कहा करते हैं। वस्तुतः देखने से यह विदित होगा, कि यह आत्मा न तो जन्म धारण करता है और न मरता ही है: अर्थात यह नित्य और स्थायी है। परन्तु कर्म बन्धन में पड जाने के कारण एक नाम-रूप के नाश हो जाने पर उसी को दूसरे नाम-रूपों का प्राप्त होना टल नहीं सकता। श्राज का कर्म कल भोगना पड़ता है श्रीर कल का परसों; इतना ही नहीं, किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय उसे अगले जन्म में भोगना पडता है-इस तरह यह भव-चक्र सदैव चलता रहता है। मनुस्मृति तथा महाभारत ( मनु. ४. १७३; मभा. त्रा. ८०.३ ) में तो कहा गया है, कि इन कर्म-फलों को न केवल हमें किन्तु कभी कभी हमारी नाम-रूपात्मक देह से उत्पन्न हुए हमारे लड़कों

<sup>ः</sup> यह बात नहीं कि पुनर्जन्म की कल्पना को केवल हिन्दूधर्म ने या केवल आस्ति-कवादियों ने ही माना हो। यद्यपि बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, तथापि वैदिक धर्म में विणत पुनर्जन्म की कल्पना को उन्होंने अपने धर्म में पूर्ण रीति से स्थान दिया है, और बीसवी शताब्दी में "परभेश्वर मर गया" कहनेवाले पक्क निरीश्वर-वादी जर्मन पण्डित निट्शे ने भी पुनर्जन्म-वाद को स्वीकार किया है। उसने लिखा है. कि कर्म-शक्ति के जो हमेशा रूपान्तर हुआ करते है, वे मर्यादित है तथा काल अनन्त है, इसलिये कहना पड़ता है कि एक बार जो नाम-रूप हो चुके है, वहीं फिर आगे यथापूर्व कभी न कभी अवश्य उत्पन्न होते ही हैं, और इसी से कर्म का चक्र अर्थात् बंधन केवल आधिमौतिक दृष्टि से ही सिद्ध हो जाता है। उसने यह भी लिखा है, कि यह कल्पना या उपपित्त मुझे अपनी स्फूर्ति से मालूम हुई है। Nietzsche's Eternal Recurrence, (Complete Works Engl. Trans. Vol. XVI pp. 235-256)

श्रीर नातियों तक को भी भोगना पड़ता है। शान्तिपर्व में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं— पापं कर्म कृतं किंचिद्यदि तस्मिन्न दृश्यते। नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्विप च नष्तृषु॥

श्रर्थात् " हे राजा ! चाहे किसी श्रादमी को उनके पाप-कर्मों का फल उस समय मिलता हुआ न देख पड़े, तथापि वह, उसे ही नहीं, किन्तु उसके पुत्रों, पौत्रों श्रीर प्रपोत्रों तक को भोगना पड़ता है " (१२६.२१)। हम लोग प्रत्यच देखा करते हैं, कि कोई कोई रोग वंशपरम्परा से प्रचलित रहते हैं। इसी तरह कोई जन्म से ही दरिद्री होता है और कोई वैभव-पूर्ण राजकुल में उत्पन्न होता है। इन सब बातों की उपपत्ति केवल कर्म-वाद से ही लगाई जा सकती है; श्रौर बहुतों का सत है, कि यही कर्मवाद की सचाई का प्रमाण है। कर्म का यह चक्र जब एक बार आरम्भ हो जाता है, तब उसे फ़िर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता। यदि इस दृष्टि से देखें कि सारी सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही है, तो कहना होगा कि कर्भ-फल का देनेवाला परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता ( वेसू. ३. २. ३८; कौ. ३. ८ ); श्रीर इसी लिये भग-वानू ने कहा है कि " लभते च ततः कामानू मयैव विहितानू हि तानू" (गी. ७. २२) —में जिस का निश्चय कर दिया करता हूँ वही इच्छित फल मनुष्य को मिलता है। परन्तु कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि ईश्वर का है, तथापि वेदान्त-शास्त्र का यह सिद्धान्त है, कि वे फल हर एक के खरे-खोटे कमों की अर्थात कर्म-अकर्म की योग्यता के अनुरूप ही निश्चित किये जाते हैं; इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध मे वस्तुतः उदासीन ही है; अर्थात् यदि मनुष्यों में भले-बुरे का भेद हो जाता है तो उसके लिये परमेश्वर वैषम्य (विषम-बुद्धि ) श्रोर नैप्र्यंय (निर्द्यता ) दोषों का पात्र नहीं होता (वेसू. २. १. ३४)। इसी श्राशय को लेकर गीता मे भी कहा है, कि " समोऽहं सर्वभूतेषु " ( १. २१ ) अर्थात् ईश्वर सब के लिये सम है; अथवा-

नाद्त्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः॥

परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता है न पुण्य को । कर्म या माया के स्वभाव का चक्र चल रहा है जिससे प्राणिमात्र को अपने अपने कर्मानुसार सुखदुःखा भोगने पड़ते हैं (गी. १. १४, ११)। सारांश, यद्यपि मानवी बुद्धि से इस बात का पता नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कर्म का आरम्भ कब हुआ, और तदंगभूत मनुष्य कर्म के बन्धन में पहले पहल कैसे फॅस गया, तथापि जब हम यह देखते हैं कि कर्म के भविष्य परिणाम या फल केवल कर्म के नियमों से उत्पन्न हुआ करते हैं, तब हम अपनी बुद्धि से इतना तो अवस्य निश्चय कर सकते हैं, कि संसार के आरम्भ से प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्म की कैद में बंध सा गया है। "कर्मणा बध्यते जन्तुः"—ऐसा जो इस पकरण के आरम्भ में ही वचन दिया हुआ है, उसका अर्थ भी यही है।

इस अनादि कर्म-अवाह के और मी दूसरे अनेक नाम हैं; जैसे संसार, प्रकृति, माया, दश्य सृष्टि, सृष्टि के क़ायदे या नियम इत्यादि; क्योंकि सृष्टि-शास्त्र के नियम नाम-रूपों में होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम हैं, श्रीर यदि इस दृष्टि से देखें तो सब श्राधिभौतिक-शास्त्र नाम-रूपात्मक माया के प्रपंच में ही श्रा जाते हैं। इस माया के नियम तथा वन्धन सुदृढ एवं सर्वव्यापी हैं। इसी लिये हेकल जैसे ग्राधिभौतिक-शास्त्रज्ञ, जो इस नाम-रूपात्मक माया किंवा दृश्य-सृष्टि के मूल मे श्रथवा उससे परे किसी नित्य तत्त्व का होना नहीं मानते, उन लोगों ने सिद्धान्त किया है, कि यह सृष्टि-चक्र मनुष्य को जिधर ढकेलता है, उधर ही उसे जाना पढता है। इन पंडितों का कथन है, कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा मालूम होता रहता है कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से हमारी मुक्ति होनी चाहिये, श्रथवा श्रमुक काम करने से हमे श्रमृतत्व मिलेगा-यह सब केवल श्रम है। श्रात्मा या पर-मात्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है श्रीर श्रमृतत्व भी सूठ है, इतना ही नहीं, किन्तु इस संसार में कोई भी मनुष्य श्रपनी इच्छा से कुछ काम करने को स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य त्राज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल में किये गये स्वयं उसके या उसके पूर्वजों के कमों का परिणाम है, इससे उक्त कार्य का करना न करना भी उसकी इच्छा पर कभी श्रवलम्बित नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, किसी की एक-श्राध उत्तम वस्तु को देख कर पूर्व-कमों से श्रथवा वंशपरम्परागत संस्कारों से उसे चुरा लेने की बुद्धि कई लोगों के मन में, इच्छा न रहने पर भी, उत्पन्न हो जाती है, श्रीर वे उस वस्तु को चुरा लेने के लिये प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रर्थात् इन श्राधिभौतिक पिंडतों के मत का सारांश यही है, कि गीता में जो यह तस्व वतलाया गया है कि " श्रानिच्छन् श्रापि वार्प्णेय वलादिव नियोजितः" (गी. ३.३६) इच्छा न होने पर भी मनुष्य पाप करता है-यही तत्त्व सभी जगह एक समान उपयोगी है, उसके लिये एक भी श्रपवाद नहीं है श्रीर इससे वचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस मत के श्रनुसार यदि देखा जायँ तो मानना पडेगा, कि मनुष्य की जो बुद्धि श्रीर इच्छा श्राज होती है वह कल के कमीं का फल है, तथा कल जो बुद्धि उत्पन्न हुई थी वह परसों के कमें का फल था; श्रीर ऐसा होते होते इस कारण-परम्परा का कभी श्रन्त ही नहीं भिलेगा; तथा यह मानना पड़ेगा, कि मनुष्य श्रपनी स्वतंत्रबृद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ होता जाता है वह सब पूर्वकर्म प्रथीत देव का ही फल है-क्योंकि प्राक्षन कर्म को ही लोग दैव कहा करते है। इस प्रकार यदि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, तो फ़िर यह कहना भी व्यर्थ है कि मनुष्य को अपना आचरण अमुक रीति से सुधार लेना चाहिये, श्रीर श्रमुक शित से ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान प्राप्त करके श्रपनी वृद्धि को शुद्ध करना चाहिये। तव तो मनुष्य की वही दश होती है कि जो नदी के प्रवाह में वहती हुई लकडी की हो जाती है, अर्थात् जिस ग्रोर माया, प्रकृति, न्यृष्टि-क्रम या कर्म का प्रवाह उसे खींचेगा. उसी श्रोह उसे चुपाचुप चले जाना चाहिये-फिर चाहे उसमें अधोगति हो अथवा प्रगति । इस पर कुछ अन्य आधि-भौतिक उत्क्रान्ति-वादियों का कहना है, कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है, श्रौर नाम-रूप चर्ण-चर्ण में बदला करते हैं; इसलिये जिन सृष्टि-नियमों के अनुसार ये परिवर्तन होते हैं, उन्हें जान कर मनुष्य को बाह्य-सृष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और हम देखते है कि मनुष्य इसी न्याय से प्रत्यच्च व्यवहारों मे श्रिप्ति या विद्युच्छक्ति का उपयोग श्रपने फायदे के लिये किया करता है। इसी तरह यह भी अनुभव की बात है, कि प्रयत्न से मनुष्य-स्वभाव मे थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है। परन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं है, कि सृष्टि रचना में या मनुष्य-स्वभाव भे परिवर्तन होता है या नहीं, श्रीर करना चाहिये या नहीं: हमें तो पहले यही निश्चय करना है कि ऐसा परिवर्तन करने की जो बुद्धि या इच्छा मनुष्य में उत्पन्न होती है, उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमे है या नहीं। श्रीर, श्राधिमातिक शास्त्र की दृष्टि से इस बुद्धि का होना या न होना ही यदि ''बुद्धिः कर्मानुसारिणी'' के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमों से पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यही निष्पन्न होता है कि इस आधिभौतिक शास्त्र के त्रानुसार किसी भी कभ को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। इस वाद को " वासना-स्वातन्त्र्य, " " इच्छा-स्वातन्त्र्य " या "प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य" कहते हैं। केवल कर्म-विपाक अथवा केवल आधिभौतिक-शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय, तो अन्त में यही सिद्धान्त करना पड़ता है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य या इच्छा-स्वातंत्र्य नहीं है-वह कर्म के अभेद्य बन्धनों से वैसा ही जकड़ा हुआ है, जैसे किसी गाड़ी का पहिया चारो तरफ से लोहे की पट्टी से जकड दिया जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के जिये मनुष्यों के श्रन्तःकरण का श्रनुभव गवाही देने को तयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्रन्त:-करण में यही कहता है, कि यद्यपि मुक्त में सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में करा देने की शक्ति नहीं है, तो भी सुफ में इतनी शक्ति खवश्य है कि मै खपने हाथ से होनेवाले कार्यों की भलाई-बुराई का विचार कर के उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार करूँ या न करूँ, श्रथवा जब मेरे सामने पाप श्रीर पुरुष तथा धर्म श्रीर श्रधर्म के दो मार्ग उपस्थित हों, तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये में स्वतन्त्र हूं। श्रब यही देखना है, कि यह समक सच है या कूठ। यदि इस समक को मूठ कहें, तो हम देखते हैं कि इसी के आधार चोरी, हत्या आदि अपराध करने-वालों को श्रपराधी ठहरा कर सज़ा दी जाती है; श्रीर यदि सच मानें तो कर्भ-वाद, कर्मविपाक या दृश्य-सृष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते हैं। श्राधिभौतिक-शास्त्रों-में केवल जड़ पदार्थों की कियाओं का विचार किया जाता है, इसलिये वहाँ यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोगशास्त्र में ज्ञानवान मनुष्य के कर्तव्य श्रकर्तव्य का विवेचन करना होता है, उसमे यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है श्रीर इसका उत्तर देना भी त्रावश्यक है । क्योंकि, एक बार यदि यही ब्रन्तिम

ंनिश्चय हो जाय कि मनुष्य को कुछ भी प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं है, तो फ़िर ग्रमुक प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, अमुक कार्य करना चाहिये, अमुक नहीं करना चाहिये, अमुक धर्म्य है, अमुक अधर्म्य, इत्यादि विधि-निपेधशास्त्र के सव मताड़े ही त्राप ही त्राप मिट जायेंगे ( वेसू. २. ३०३३ ), ब्रीर तव परम्परा से या प्रत्यत्त शीति से महामाया प्रकृति के दास्यत्व में सदैव रहना ही मनुष्य का पुरु-पार्थ हो जायगा। ग्रथवा पुरुपार्थ ही काहे का ? ग्रपने वश की वात हो तो पुरुपार्थ ठीक है; परन्तु जहाँ एक रत्ती भर भी अपनी सत्ता और इच्छा नहीं रह जाती वहाँ दास्य श्रीर परतन्त्रता के सिवा श्रीर हो ही क्या सकता है ? हल में जुते हुए वैलों के समान सव लोगों को प्रकृति की श्राज्ञा में चल कर, एक श्राष्ट्रनिक कवि के कथनानुसार 'पदार्थधर्म की शृङ्खलाग्रों 'से वॉध जाना चाहिये ! हमारे भारतवर्ष में कर्भ-वाद वा देव-वाद से, श्रीर पश्चिमी देशों में पहले पहल ईसाई धर्म के भवितन्यता-वाद से, तथा अर्वाचीन काल में शुद्ध आधिभीतिक शास्त्रीं के सृष्टि-क्रम-बाद से इच्छा-स्वातन्त्र्य के इस विषय की श्रोर पंडितों का ध्यान अपकि पित हो गया है और इसकी वहत कुछ चर्चा हो रही है। परनतु यहाँ पर उसका वर्णन करना श्रसम्भव है; इसलिये इस प्रकरण में यही वतलाया जायगा कि वेदान्त-शास्त्र श्रीर भगवद्गीता ने उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है।

यह सच है कि कर्म-प्रवाह अनादि है, श्रीर जब एक बार कर्म का चक्कर शुरू हो जाता है तब परमेश्वर भी उसमें हस्तचेप नहीं करता। तथापि श्रध्यात्मशास्त्र का यह सिद्धान्त है, कि दृश्य-सृष्टि केवल नामरूप या कर्म ही नहीं है, किन्तु इस नामरूपात्मक श्रावरण के लिये श्राधारभूत एक श्रात्मरूपी, स्वतन्त्र श्रीर श्रविनाशी ब्रह्म-सृष्टि है, तथा मनुष्य के शरीर का श्रात्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परब्रह्म ही का श्रंश है। इस सिद्धान्त की सहायता से, प्रत्यच में श्रविवार्य दिखनेवाली उक्न श्रव़-चन से भी छुटकारा हो जाने के लिये, हमारे शास्त्रकारों का निश्चित किया हुश्रा एक मार्ग है। परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाक-प्रक्रिया के शेप श्रंश का वर्णन पूरा कर लेना चाहिये। 'जो जस करे सो तस फल चाखा ' यानी " जैसी करनी वैसी भरनी " यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये, किन्तु कुटुम्ब, जाति, राष्ट्र श्रीर समस्त संसार के लिये भी उपयुक्त होता है; श्रीर चूकि प्रत्येक मनुष्य का किसी न किसी कुटुम्ब, जाति, श्रथवा देश में समावेश हुश्रा ही करता है, इस लिये उसे स्वयं श्रपने कर्मों के साथ कुटुम्ब श्रादि के सामाजिक कर्मों के फलों को भी श्रंशत: भोगना पड़ता है। परन्तु व्यवहार मे प्राय: एक मनुष्य के कर्मों का ही

<sup>े</sup> वेदान्तस्त्र के इस अविकरण को 'जीवकर्तृत्वाधिकरण' कहते हैं। उसका पहला ही सूत्र है "कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्" अर्थात् विधि-निषधणास्त्र में अर्थवत्त्व होने के लिये जीव की कर्ता मानना चाहिये। पाणिनि के "स्वतंत्र कर्ता" (पा. १. ४. ५४) सूत्र के 'कर्ता 'शब्द से ही आत्मस्वातंत्र्य का बोब होता है और इससे मालूम होता है कि यह अधिकरण इसी विषय का है।

विवेचन करने का प्रसंग आया करता है; इसलिये कर्म-विपाक-प्रक्रिया में कर्म के विभाग प्रायः एक मनुष्य को ही लच्य करके लिये जाते हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य से किये जानेवाले श्रशुभ कर्में। के मनुजी ने-कायिक, वाचिक श्रीर मानसिक-तीन भेद किये हैं। व्यभिचार, हिंसा और चोरी-इन तीनों को कायिक; कटु, मिथ्या, ताना मारना और असंगत बोलना-इन चारों को वाचिक; और पर-द्रव्याभिलाषी, दूसरों का ग्रहित-चिन्तन श्रीर व्यर्थ श्राग्रह करना--इन तीनों को मानसिक पाप कहते हैं। सब मिला कर दस प्रकार के श्रशुभ या पाप-कर्म बतलाये गये हैं ( मनु. १२. ४-७; मभा. अनु. १३ ) और इनके फल भी कहें गये हैं। परन्तु ये भेद कुछ स्थायी नहीं हैं; कोंकि इसी श्रध्याय में सब कमा के किर भी-साचिक, राजस और तामस-तीन भेद किये गये है; श्रीर प्राय: भगवद्गीता मे दिये गये वर्णन के अनुसार इन तीनों प्रकार के गुणों या कर्मों के लच्या भी बतलाये गये हैं (गी. १४. ११-१४; १८. २३.-२४; मनु. १२. ३१-३४)। परन्तु कर्मविपाक-प्रकरण में कर्म का जो सामान्यतः विभाग पाया जाता है, वह इन दोनों से भी भिन्न है: उसमें कर्भ के संचित, प्रारव्ध श्रीर क्रियमाण, ये तीन भेद किये जाते है। किसी मनुष्य के द्वारा इस च्रण तक किया गया जो कर्म है —चाहे वह इस जन्म में किया गया हो या पूर्वजन्म मे-वह सब 'संचित ' श्रर्थात् ' एकत्रित ' कर्म कहा जाता है । इसी ' संचित ' का द्सरा नाम ' श्रदृष्ट ' श्रौर मीमांसकों की परिभाषा में 'श्रपूर्व ' भी है। इन नामों के पड़ने का कारण यह है, कि जिस समय कर्म या किया की जाती है उसी समय के लिये वह दृश्य रहती है, उस समय के बीत जाने पर वह किया खरूपतः शेष नहीं रहती; किन्त उसके भूचम अतएव अदृश्य अर्थात् अपूर्व और विलच्च परिणाम ही बाकी रह जाते है (वेसू. शांभा. ३. २. ३६, ४०) कुछ भी हो; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस च्या तक जो कर्म किये गये होंगे उन सब के परिणामों के संग्रह को ही 'संचित.' ''श्रदृष्ट' या ' श्रपूर्व ' कहते हैं। उन सब संचित कर्मों को एकदम भोगना श्रसम्भव है; क्योंकि इनके परिणामों से कुछ परस्पर-विरोधी भ्रर्थात् भले श्रीर बरे टोनों प्रकार के फल देनेवाले हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई संचित कर्म स्वर्गप्रद और कोई नरकप्रद भी होते हैं; इसलिये इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना ·सम्भव नहीं है—इन्हें एक के बाद एक भोगना पड़ता है। अतएव 'संचित ' में से जितने कमें। के फलों को भोगना पहले शुरू होता है उतने ही को ' प्रारब्ध ' अर्थात् अरिम्मत ' संचित ' कहते हैं । ब्यवहार में संचित के अर्थ में ही ' प्रारब्ध ' शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल है। शास्त्र-दृष्टि से यही प्रगट होता है, कि संचित के श्रर्थात् समस्त भूतपूर्व कर्मों के संग्रह के एक छोटे भेद को ही 'प्रारब्ध' कहते हैं। 'प्रारब्ध' कुछ समस्त संचित नहीं है; संचित के जितने भाग के फलों का (कार्यों का) भोगना श्रारम्भ हो -गया हो उतना ही प्रारब्ध है, श्रारे इसी कारण से इस प्रारब्ध का दूसरा नाम

श्रारव्ध-कर्म है। प्रारव्ध श्रोर संचित के श्रतिरिक्ष कर्म का कियमाण नामक एकः श्रीर तीसरा भेद है। ' क्रियमाण ' वर्तमान-कालवाचक धातु-साधित शब्द है, श्रार उसका शर्थ है-- ' जो कर्म श्रभी हो रहा है श्रथवा जो कर्म श्रभी किया जा रहा है। ' परन्त वर्तमान समय में हम जो कुछ करते हैं वह प्रारव्ध-कर्म का ही ( ग्रर्थात् संचित कर्मों में से जिन कर्मों का भोगना शुरू हो गया है, उनका ही ) परिणाम हैं; श्रतएव 'कियमाण' को कर्म का तीसरा भेद मानने के लिये हमे कोई कारण देख नहीं पड़ता। हाँ, यह भेद दोनों मे श्रवश्य किया जा सकता है, कि शारव्ध कारण है और कियमाण उसका फल अर्थात् कार्य है, परन्तु कर्म-विपाक-प्रक्रिया मे इस भेद का कुछ उपयोग नहीं हो सकता। संचित में से जिन कमों के फलों का भोगना ग्रभी तक ग्रारम्भ नहीं हुन्ना है उनका—ग्रर्थांत् संचित में से प्रारव्ध को घटा देने पर जो कमें वाकी रह जाय उनका-वोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की श्रावश्यकता है। इसलिये वेदान्तसूत्र (४. १. ११) में प्रारव्ध ही को प्रारव्ध-कर्म श्रीर जो प्रारव्ध नहीं हैं उन्हें श्रनारव्ध-कार्य कहा है। हमारे मतानुसार संचित कमों के इस रीति से-प्रारव्ध-कार्य और अनारव्ध-कार्य-दो भेद करना ही शास्त्र की दृष्टि से श्रधिक युक्तिपूर्ण मालूम होता है। इसलिये ' कियमाण ' को धातु-साधित वर्तमानकालवाचक न समक्ष कर 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा' इस पाणिनिसूत्र के श्रनुसार (पा. ३. ३. १३१) भविष्यकालवाचक समके, तो उनका श्रर्थ 'जो श्रागे शीघ्र ही भोगने का है ' किया जा सकेगा; श्रीर तव कियमाण का ही श्रर्थ श्रनारव्ध कार्य हो जायगा; एवं 'प्रारव्ध' तथा ' कियमाण ' ये दो शब्द कम से वेदान्तसूत्र के 'श्रारव्ध-कार्य' श्रार 'श्रनारव्ध-कार्य' शब्दों के समानार्थक हो जायेगे। परन्तु कियमाण का ऐसा अर्थ ज्ञाज-कल कोई नहीं करता: उसका श्रर्थ प्रचलित कर्म ही लिया जाता है। इस पर यह श्राचेप है, कि ऐसा श्रर्थ लेने से प्रारव्ध के फल को ही कियमाण कहना पडता है, श्रीर जो कर्म श्रनारव्ध-कार्य है उनका बोध कराने के लिये संचित, प्रारव्ध तथा कियमाण इन तीनों शब्दों में कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता । इसके श्रीतिरिक्त कियमाण शब्द के रूढार्थ को होड देना भी श्रच्छा नहीं है। इसलिये कर्म-विपाक-किया में संचित, प्रारव्ध श्रीर क्रियमाण कर्म के इन लोकिक मेट्रों को न मान कर, हमने उनके अनारव्ध-कार्य और त्रारच्ध-कार्य यही दो वर्ग किये है, श्रौर यही शास्त्र-दृष्टि से भी सुभीते के हैं। 'भोगना' किया के कालकृत तीन भेद होते हैं-जो भोगा जा चुका है (भूत), जो भोगा जा रहा है (वर्तमान), श्रौर जिसे श्रागे भोगना है (भविष्य)। परन्तु कर्म-विपाक-क्रिया में इस प्रकार कर्म के तीन भेद नहीं हो सकते; क्योंकि संचित में से जो कर्म प्रारव्ध हो कर मोगे जाते हैं उनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हैं। इसलिये कर्म-भोग का विचार करते समय संचित के यही दो भेद हो सकते हैं-(१) वे कर्म जिनका भोगना शुरू हो गया है अर्थात् प्रारव्ध; श्रीर (२)जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ है श्रर्थात् श्रनारव्धः; इन दो भेदों से श्रधिक भेद करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है ।

इस प्रकार सब कर्मों के फलों का विविध वर्गीकरण करके उनके उपभोग के सम्बन्ध में कर्म-विपाक प्रक्रिया यह बतलाती है, कि सञ्चित ही कुल भोग्य है; इसमें से जिन कर्म-फलों का उपभोग ग्रारम्भ होने से यह शरीर या जन्म मिला है, ग्रर्थात् सञ्चित में से जो कर्म प्रारब्ध हो गये हैं, उन्हें भोगे विना छुटकारा नहीं है-" प्रारब्धकर्मणां भोगादेव चयः।" जब एक बार हाथ से बाण छूट जाता है तब वह लौट कर श्रा नहीं सकता, श्रन्त तक चला ही जाता है; श्रथवा जब एक बार कुम्हार का चक्र घुमा दिया जाता है, तब उसकी गति का अन्त होने तक वह घुमता ही रहता है; ठीक इसी तरह 'प्रारब्ध '-कर्मों की अर्थात् जिनके फल का भोग होना शुरू हो गया है उनकी भी अवस्था होती है। जो शुरू हो गया है, उसका अन्त ही होना चाहिये; इसके सिवा दूसरी गति नहीं है। परन्तु अनारब्ध-कार्यकर्म का ऐसा हाल नहीं है-इन सब कर्मों का ज्ञान से पूर्णतया नाश किया जा सकता है। प्रारब्ध-कार्य श्रीर श्रनारब्ध-कार्य में जो यह महत्त्वपूर्ण भेद है उसके कारण, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने के बाद भी नैसर्गिक रीति से मृत्यु होने तक, अर्थात् जन्म के साथ ही प्रारब्ध हुए कर्मों का अन्त होने तक, शान्ति के साथ राह देखनी पड़ती है । ऐसा न करके यदि वह हठ से देह त्याग करें तो-ज्ञान से उसके अनारब्ध-कर्मी का चय हो जाने पर भी-देहारम्भक प्रारब्ध-कर्मों का भोग अपूर्ण रह जायगा श्रीर उन्हें भोगने के लिये उसे फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, एवं उसके मोत्त में भी बाधा त्रा जायगी। यह वेदान्त त्रीर सांख्य, दोनों शास्त्रों का निर्णय है। (वेसू. ४. १. १३-१४; तथा सां. का. ६७)। उक्त बाधा के सिवा हट से श्रात्म-हत्या करना एक नया कर्म हो जायगा श्रीर उसका फल भोगने के लिये नया जनम लेने की फ़िर भी आवश्यकता होगी। इससे साफ़ जाहिर होता है कि कर्मशास्त्र की दृष्टि से भी श्रात्म-हत्या करना मूर्खता ही है।

कर्मफल-भोग की दृष्टि से कर्म के भेदों का वर्णन हो जुका। अब इसका विचार किया जायगा, कि कर्म-बंधन से छुटकारा कैसे अर्थात् किस युक्ति से हो सकता है। पहली युक्ति कर्म-वादियों की है। ऊपर बतलाया जा जुका है, कि अनारब्ध-कार्य भविष्य में सुगते जानेवाले सिक्चत कर्म को कहते हैं—फिर इस कर्म को चाहे इसी जन्म में भोगना पड़े या उसके लिये और भी दूसरा जन्म लेना पड़े। परन्तु इस अर्थ की श्रोर ध्यान न दे कर कुछ मीमांसकों ने कर्मबन्धन से छूट कर मोच पाने का अपने मतानुसार एक सहज मार्ग ढूँढ निकाला है। तीसरे प्रकरण में कहे अनुसार मीमांसकों की दृष्टि म समस्त कर्मों के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध ऐसे चार भेद होते हैं। इनमें से सन्ध्या आदि नित्य-कर्मों को न करने से पाप लगता है, और नैमित्तिक कर्म तभी करने पड़ते है कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित हो। इसलिये मीमांसकों का कहना है, कि इन दोनों कर्मों को करना ही चाहिये। बाकी रहे काम्य और निषिद्ध कर्म। इनमें से निषिद्ध कर्म करने से पाप लगता है, इस-लिये नहीं करना चाहिये; और काम्य कर्मों को करने से पाप लगता है, इस-लिये नहीं करना चाहिये; और काम्य कर्मों को करने से उनके फलों को भोगने के

लिये फिर भी जनम लेना पडता है, इसलिये इन्हें भी नहीं करना चाहिये। इस प्रकार मिन्न भिन्न कर्मी के परिखामों के तारतस्य का विचार करके यदि मनुष्य कुछ कर्मों' को छोड दें और कुछ कर्मों को शास्त्रोक्ष रीति से करता रहें, तो वह आप ही त्राप सुक्ष हो जायगा। क्योंकि, प्रारब्ध कर्मी का इस जन्म में उपभोग कर लेने से उनका श्रन्त हो जाता है; श्रौर इस जन्म मे सब नित्य-नैमित्तिक कर्मों को करते रहने से तथा निषिद्ध कर्मी से बचते रहने से नरक में नहीं जाना पडता; एवं काम्य कर्मी को छोड देने से स्वर्ग ग्रादि सुखों के भोगने की भी ग्रावश्यकता नहीं रहती। श्रीर जव इहलोक, नरक और स्वर्ग, ये तीनों गति इस प्रकार छूठ जाती हैं, तब श्रात्मा के लिये मोत्त के सिवा कोई दूसरी गीत ही नहीं रह जाती। इस वाद को ' कर्म-मुक्ति ' या ' नैष्कर्म्य-सिद्धि 'कहते हैं। कर्म करने पर भी जो न करने के समान हो, अर्थात् जब किसी कर्म के पाप-पुराय का बंधन कर्ता को नहीं हो सकता, तब उस स्थिति को ' नैष्कर्म्य ' कहते है । परन्तु वेदान्तशास्त्र में निश्चय किया गया है, कि मीमांसकों की युक्ति से यह 'नैष्कर्स्य ' पूर्ण रीति से नहीं सध सकता ( वेसू शांभा ४. ३. १४. ); श्रीर इसी श्रभिप्राय से गीता भी कहती है कि " कर्म न करने से नैष्कर्म्य नहीं होता, श्रौर छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं मिलती " (गी. ३ ४)। धर्मशास्त्रों में कहा है, कि पहले तो सब निषिद्ध कर्मी का त्याग करना ही ग्रसम्भव है; श्रीर यदि कोई निषिद्ध कर्म हो जाता है तो केवल नैमित्तिक प्रायश्चित्त से उसके सव दोषों का नाश भी नहीं होता । श्रच्छा, यदि मान ले कि ऊक्ष बात सम्भव है, तो भी मीमांसकों के कथन में ही कुछ सत्यांश नहीं देख पडता कि 'प्रारटध'-कर्मी को भोगने से, तथा इस जन्म में किये जानेवाले कर्मी को उक्ष युक्ति के अनुसार करने या न करने से, सब 'संचित 'कमों का संग्रह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो ' सञ्चित ' कर्मों के फल परस्पर-विरोधी—उदाहरणार्थ, एक का फल स्वर्गसुख तथा दूसरे का फल नरक-यातना-हों, तो उन्हें एक ही समय में श्रीर एक ही स्थल मे भोगना श्रसम्भव है; इस लिये इसी जन्म में 'प्रारब्घ' हुए कर्मों से तथा इसी जन्म में किये जानेवाले कर्मों से सब 'सञ्चित' कर्मों के फलों का भोगना पूरा नहीं हो सकता । महाभारत में, पराशरगीता में कहा है:-

# कदाचित्सुकृतं तात कूटस्थमिव तिष्ठति । मज्जमानस्य संसारे यावदुःखाद्विमुच्यते ॥

"कभी कभी मनुष्य के सांसारिक दुःखों से छूटने तक, उसका पूर्वकाल मे किया गया पुष्य (उसे अपना फल देने की राह देखता हुआ) चुप वैठा रहता है " (मभा. शां. २६०. १७.); और यही न्याय सिद्धत पापकमीं की भी लागू है। इस प्रकार सिद्धित कमोंपभोग एक ही जन्म में नहीं चुक जाता; किंतु सिद्धित कमीं का एक भाग अर्थात् अनारव्ध-कार्य हमेशा बचा ही रहता है; और इस जन्म में सब कमों को यदि उपर्युक्त युक्तिसे करते रहें, तो भी बचे हुए अनारव्ध-कार्य सिद्धतों को

भोगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इसी लिये वेदानत का सिद्धान्त है िक मीमांसकों की उपर्युक्त सरल मोच्च-युक्ति खोटी तथा आनितमूलक है। कर्मबंधन -से छूटने का यह मार्ग किसी भी उपनिषद् में नहीं बतलाया गया है। यह केवल तर्क के आधार से स्थापित किया गया है; परन्तु यह तर्क भी अन्त तक नहीं टिकता। सारांश, कर्म के द्वारा कर्म से ख़ुटकारा पाने की आशा रखना वैसा ही च्यर्थ है, जैसे एक अन्धा दूसरे अन्धे को रास्ता दिखला कर पार कर दे! अच्छा, अब यदि मीमांसकों की इस युक्ति को मंजूर न करें, और कर्म के बंधनों से छूट-कारा पाने के लिये सब कमों को आग्रहपूर्वक छोड़ कर निरुद्योगी बन बैठें, तो भी काम नहीं चल सकता; क्योंकि अनारब्ध-कर्मी के फलों का भोगना तो बाकी रहता ही है, और इसके साथ कर्म छोड़ने का आग्रह तथा चुपचाप बैठ रहना तामस कर्म हो जाता है; एवं इन तामस कर्मी के फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही पड़ता है (गी. १८. ७, ८)। इसके सिवा गीता में अनेक स्थलों पर यह भी बतलाया गया है, कि जब तक शरीर है तब तक श्वासोच्छास, सोना, बैठना इत्यादि कर्म होते ही रहते हैं, इसलिये सब कर्मी को छोड़ देने का श्राग्रह भी व्यर्थ ही है-यथार्थ में, इस संसार में कोई चला भर के लिये भी कम करना छोड़ नहीं सकता (गी. ३. ४; १८. ११)।

कमें चाहे भला हो या बुरा; परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुष्य को एक न एक जन्म ले कर हसेशा तैयार रहना ही चाहिये; कर्म अनादि है और उसके श्रखरड ज्यापार में परमेश्वर भी हस्तत्तेप नहीं करता; सब कर्में। को छोड़ देना सम्भव नहीं है; श्रोर मीमांसकों के कथनानुसार कुछ कमीं को करने से, श्रोर कुछ कमीं को छोड़ देने से भी, कम-बन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता-इत्यादि बातों के सिद्ध हो जाने पर पहला प्रश्न फ़िर भी होता है, कि कमीत्मक नाम-रूप के विनाशी चक्र से छूट जाने एवं उसके मूल में रहनेवाले असृत तथा अविनाशी तत्त्व में मिल जाने की मनुष्य को जो स्वामाविक इच्छा होती है, उसकी तृप्ति करने का कौन सा मार्ग है ? वेद और स्मृति-प्रनथों में यज्ञ-याग आदि पारलाकिक कल्यास के अनेक साधनों का वर्णन है, परन्तु मोच्यास्त्र की दृष्टि से ये सब कनिष्ठ श्रेणी के हैं; क्योंकि, यज्ञ-याग ऋादि पुराय-क्रमीं के द्वारा स्वर्गप्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु जब उन पुर्य-कर्मों के फलों का अन्त हो जाता है तब-चाहे दीर्घकाल में ही क्यों न हो-कभी न कभी इस कर्म-मूमि में फिर लौट कर आना ही पड़ता है ( सभा. वन. २४१. २६०, गी. ८. २४ और १. २०)। इससे स्पष्ट हो जाता है, कि कर्म के पंजे से बिलकुल छूट कर श्रमृतत्व में मिल जाने का श्रीर जन्म-मरण की कंमाट को सदा के लिये दूर कर देन का यह सचा मार्ग नहीं है। इस कंकर को दूर करने का अर्थात् मोच-प्राप्ति का अध्यात्मशास्त्र के कथनानुसार 'ज्ञान 'ही एक सञ्चा मार्ग है। 'ज्ञान ' शब्द का अर्थ व्यवहार-ज्ञान या नाम-रूपारमक सृष्टिशास्त्र का ज्ञान नहीं है, किन्तु यहाँ उसका अर्थ ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान है। इसी को 'विद्या 'भी

कहते हैं; श्रौर इस प्रकरण के श्रारम्भ में 'कर्मणा बध्यते जन्तुः विद्यया तु प्रमु-च्यते '—कर्म से ही प्राणी बाधा जाता है श्रौर विद्या से उसका छुटकारा होता है-यह जो वचन दिया गया है उसमें 'विद्या 'का श्रर्थ 'ज्ञान 'ही विवित्तिः है। भगवान् ने श्रर्जुन से कहा है कि:—

### ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन।

" ज्ञान-रूप श्रिप्त से सब कर्म भस्म हो जाते हैं " (गी. ४. ३७); श्रीर देशे स्थलों पर महाभारत में भी कहा गया ै कि:—

## बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः। ज्ञानदग्धेस्तथा क्लेशैर्नात्मा संपद्यते पुनः॥

" भूना हुआ बीज जैसे उग नहीं सकता, वैसे ही जब ज्ञान से ( कर्मी के ) क्लेश दग्ध हो जाते हैं तब वे आत्मा को पुनः प्राप्त नहीं होते "(मभा वन १६६ १०६, १०७; शां २११. १७)। उपनिषदों में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलानेवाले श्रनेक वचन हैं,-- जैसे " य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति " ( बृ. १. ४. १० )-जो यह जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वही श्रमृत ब्रह्म होता है; जिस प्रकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सकता, उसी प्रकार जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया उसे कर्म दूषित नहीं कर सकते ( छां. ४. १४. ३ ), ब्रह्म जाननेवाले को मोच मिलता है (ते. २. १), जिसे यह मालूम हो चुका है कि सब कुछ आत्ममय है, उसे पाप नहीं लग सकता ( बृ. ४. ४. २३ ); "ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः " ( थे. ४. १३; ६. १३ )-परमेश्वर का ज्ञान होने पर सब पाशों से मुक्त हो जाता है; " चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे " (मुं.२. २. ८)—परब्रह्म का ज्ञान होने पर उसके सब कर्मी का चय हो जाता है; " विद्यामृतमरनुते " (ईशा. ११. मैन्यु. ७. ६)—विद्या से श्रमृतत्व मिलता है; ''तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय " (श्व. ३. ८)-परमेश्वर को जान लेने से श्रमरत्व मिलता है, इसको छोड़ मोच-प्राप्ती का दूसरा मार्ग नहीं है। और शास्त्र-दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्धान्त दृढ होता है, क्योंकि, दृश्य-सृष्टि में जो कुछ है वह सब यद्यपि कर्म-मय है, तथापि इस सृष्टि के श्राधारभूत परब्रह्म की ही बह सब लीला है, इस लिये यह स्पष्ट है कि कोई भी कर्म परब्रह्म को बाधा नहीं दे सकते--ग्रर्थात् सब कर्मों को करके भी परब्रह्म श्रलिप्त ही रहता है। इस प्रकरण के श्रारम्भ मे बतलाया जा चुका है, कि अध्यात्मशास्त्र के अनुसार इस संसार के सब पदार्थ के कर्म (माया) श्रीर ब्रह्म दो ही वर्ग होते हैं। इससे यही प्रगट होता है, कि इनमें से किसी एक वर्ग से त्रर्थात् कर्म छुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दूसरे वर्ग मे अर्थात् ब्रह्म-स्वरूप मे प्रवेश करना चाहिये, उसके लिये और दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि जब सब पदार्थों के केवल दो ही वर्ग होते हैं, तब कर्म से मुक्त श्रवस्था सिवा ब्रह्म-स्वरूप के और कोई शेष नहीं रह जाती ! परन्तु ब्रह्म-स्वरूप की इस

अवस्था को प्राप्त करने के लिये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिये, कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है; नहीं तो करने चलेंगे एक श्रीर होगा कुछ दूसरा ही ! " विनायकें प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्'-मृति तो गणेश की बनानी थी, परन्तु (वह न बन कर ) वन गई बन्दर की-ठीक यही दशा होगी! इसलिये अध्यात्मशास्त्र के यक्ति-वाद से भी यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्म-स्वरूप का ज्ञान (अर्थात् ब्रह्मात्मेक्य का तथा ब्रह्म की अलिसता का ज्ञान ) प्राप्त करके उसे मृत्यु पर्यन्त स्थिर रखना ही क्म-पाश से मुक्त होने का सचा मार्ग है। गीता में भगवान ने भी यही कहा है कि " कर्मी में मेरी कुछ भी श्रासिक नहीं है; इसलिये सुके कर्म का बन्धन नहीं होता-ग्रीर जो इस तत्त्व को समभ जाता है, वह कर्म-पाश से मुक्क हो जाता है " ( गी. ४. १४ तथा १३. २३ )। सरण रहे, कि यहाँ 'ज्ञान' का अर्थ केवल शाब्दिक ज्ञान या केवल मानसिक किया नहीं है; किन्तु हर समय श्रीर प्रत्येक स्थान में उसका श्रर्थ "पहले मानसिक ज्ञान होने पर श्रीर फ़िर इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर लेंने पर ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या ब्राह्मी स्थिति " ही है। यह बात वेदान्तसूत्र के शांकरभाष्य के आरम्भ ही में कही गई है। पिछले प्रकरण के अन्त में ज्ञान के सम्बन्ध में श्रध्यात्मशास्त्र का यही सिद्धान्त बतलाया गया है, श्रीर महाभारत में भी जनक ने सुलभा से कहा है कि-ज्ञानेन कुरुते यत्नं यत्नेन प्राप्यते महत् "--ज्ञान ( श्रर्थात् मानसिक क्रियारूपी ज्ञान ) हो जाने पर मनुष्य यत्न करता है, श्रीर यत्न के इस मार्ग से ही अन्त में उसे महत्तत्व (परमेश्वर) प्राप्त हो जाता है (शां-३२०.३०)। श्रध्यात्मशास्त्र इतना ही बतला सकता है, कि मोत्त-प्राप्ति के लिये किस मार्ग से श्रीर कहाँ जाना चाहिये-इससे श्रधिक वह श्रीर कुछ नहीं बतला सकता। शास्त्र से ये बातें जान कर प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रोक्ष मार्ग से स्वयं त्राप ही चलना चाहिये, श्रीर उस मार्ग में जो काँटे या बाधाएं हों उन्हें निकाल कर अपना रास्ता ख़ुद साफ़ कर लेना चाहिथे, एवं उसी मार्ग में चलते हुए स्वयं श्रपने प्रयत्न से ही श्रन्त में ध्येय वस्तु की प्राप्ति कर लेनी चाहिये। परन्तु यह प्रयत्न भी पातञ्जल योग, श्रव्यात्मविचार, भिक्त, कर्मफल-त्याग इत्यादि श्रनेक प्रकार से किया जा सकता है (गी. १२. ५-१२), श्रीर इस कारण मनुष्य बहुधा उल्कान में फॅस जाता है। इसी लिथे गीता में पहले निष्काम कमैयोग का मुख्य मार्ग बतलाया गया है, श्रीर उसकी सिद्धि के लिये छठे श्रध्याय में यम-नियम-त्रासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधिरूप श्रंगभूत साधनों का भी वर्रीन किया गया है; तथा त्रांग सातवें त्रध्याय से यह बतलाया है, कि कर्मयोग का श्राचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान अध्यात्मविचार-द्वारा अथवा (इससे भी सुलभ रीति से ) मिक्रमार्ग-द्वारा हो जाता है (गी. १८. १६)।

कर्म-बन्धन से छुटकारा होने के लिये कर्म को छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं है, किन्तु ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान ब्राचरण करते रहने से ही अन्त में मोच मिलता है; कर्म को छोड़ देना अष्ट है, क्योंकि कर्म किसी से छूट नहीं सकता; इत्यादि बातें यद्यपि अव निर्विवाद सिद्ध हो गई, तथापि यह पहले का प्रश्न फ़िर भी उठता है, कि क्या इस मार्ग में सफलता पाने के लिये श्राव-रयक ज्ञान-प्राप्ति का जो प्रयत्न करना पड़ता है वह मनुष्य के वश मे है ? श्रथवा नाम-रूप कर्मात्मक प्रकृति जिधर खींचे उधर ही उसे चले जाना चाहिये ? भगवान् गीता मे कहते हैं कि " प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति " (गी.३.३३) -नियह से क्या होगा ? प्राणिमात्र ग्रपनी ग्रपनी प्रकृति के श्रनुसार ही चलते हैं: " मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति "—तेरा निश्चय व्यर्थ है; जिधर त् न चाहेगा उधर तेरी प्रकृति तुमे खींच लेगी (गी. १८. ४६; २. ६०), श्रीर मनुजी कहते हैं कि " बलवान् इन्द्रियमामो विद्वांसमि कर्पति " (मनु २.२१४) -विद्वानों को भी इन्द्रियाँ भ्रपने वश से कर लेती हैं। कर्मविपाक-प्रक्रिया का भी निष्कर्ष यही है, क्योंकि जब ऐसा मान लिया जाय कि मनुष्य के मन की सब पेरणाएँ पूर्व कर्मों से उत्पन्न होती है, तब तो यही अनुमान करना पडता है, कि उसे एक कर्म से दूसरे कर्म में अर्थात् सदैव भव-चक्र मे ही रहना चाहिये। अधिक क्या कहे, कर्म से छुटकारा पाने की प्रेरणा श्रीर कर्म दोनों बातें परस्पर-विरुद्ध हैं। श्रीर यदि यह सत्य है, तो यह श्रापत्ति श्रा पड़ती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है । इस विषय का विचार अध्यात्मशास्त्र में इस प्रकार किया गया है, कि नाम-रूपात्मक सारी दृश्य-सृष्टि का आधारभूत जो तत्त्व है वही मनुष्य की जबदेह मे भी निवास करता है, इससे उसके कृत्यों का विचार देह श्रीर श्रात्मा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये। इनमें से श्रात्मस्वरूपी ब्रह्म मूल मे केवल एक ही होने के कारण कभी भी परतन्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक वस्तु को दूसरे की अधीनता में होने के लिये एक से अधिक-कम से कम दो-वस्तुओं का होना नितान्त श्रावश्यक है। यहाँ नाम-रूपात्मक कर्म ही वह दूसरी वस्तु है; परन्तु यह कर्म श्रनित्य है, श्रीर मूल में वह परवहा ही की लीला है, जिससे निर्विवाद सिद्ध होता है कि यद्यपि उसने परब्रह्म के एक श्रंश को श्राच्छादित कर लिया है, तथापि वह परब्रह्म को अपना दास कभी भी बना नहीं सकता। इसके श्रतिरिक्त यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि जो श्रात्मा कर्म-सृष्टि के व्यापारों का एकीकरण करके सृष्टि-ज्ञान उत्पन्न करता है, उसे कर्म-सृष्टि से भिन्न अर्थात् ब्रह्म-सृष्टि का ही होना चाहिये। इससे सिद्ध होता है, कि परब्रह्म श्रीर उसी का श्रंश शरीर श्रात्मा, दोनों मूल में स्वतंत्र श्रर्थात् कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से मुक्त हैं। इनमें से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इससे अधिक ज्ञान नहीं हो सकता, कि वह अनन्त, सर्वव्यापी, नित्य, ग्रुद्ध श्रीर मुक्त है। परन्तु इस परमात्मा ही के ग्रंश-रूप जीवारमा की वात भिन्न है; यद्यपि वह मूल में शुद्ध, मुझस्वभाव निर्गण तथा अकर्ता है, तथापि शरीर और बुद्धि आदि इन्द्रियों के वन्धन में फॅसा होने के कारण, वह मनुष्य के मन में जो स्फूर्ति उत्पन्न करता है उसका प्रत्यत्तानुभवरूपी ज्ञान हमे हो सकता है। भाफ का उदाहरण लीजिये, जव

वह ख़ुली जगह में रहती है तब उसका कुछ जोर नहीं चलता; परन्तु वह जब किसी वर्तन में बंद कर दी जाती है तब उसका दबाव उस बर्तन पर ज़ोर से होता हम्रा देख पड़ने लगता है; ठीक इसी तरह जब परमात्मा का ही श्रंशभूत जीव (ंगी. १४. ७.) ग्रनादि-पूर्व-कर्मार्जित जद देह तथा इंद्रियों के बन्धनों से बद्ध हो जाता है, तब इस बद्धावस्था से उसको मुक्त करने के लिये ( मोन्नानुकूल ) कर्म करने की प्रवृत्ति देहेन्द्रियों में होने लगती है; श्रीर इसी को व्यावहारिक दृष्टि से " आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति " कहते है । " ज्यावहारिक दृष्टि से " कहने का कारण यह है. कि शुद्ध मुझातस्था में या "तात्विक दृष्टि से" त्रात्मा इच्छा-रहित तथा अकर्ता है-सब कर्तृत्व केवल प्रकृति का है (गी. १३. २६; वेसू. शांभा. २. ३. ४०. )। परनत वेदान्ती लोग सांख्य मत की भाँति यह नहीं मानते कि प्रकृति ही स्वयं मोचानुकूल कर्म किया करती है; क्योंकि ऐसा मान लेने से यह कहना पडेगा, कि जड़ प्रकृति अपने अधेपन से अज्ञानियों को भी मुक्क कर सकती है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो आत्मा मूल ही में अकती है. यह स्वतन्त्र रीति से, अर्थात् बिना किसी निमित्त के, अपने नैसर्गिक गुणों से ही प्रवर्तक हो जाता है। इसलिये त्रारम-स्वातन्त्र्य के उक्त सिद्धान्त को वेदान्तशास्त्र में इस प्रकार बतलाना पडता है कि श्रात्मा यद्यपि मूल मे श्रकर्ता है, तथापि बन्धनों के निमित्त से वह इतने ही के लिये दिखाऊ प्रेरक वन जाता है, श्रीर जब यह आग-न्तुक प्रेरकता उसमे एक बार किसी भी निमित्त से या जाती है, तब वह कर्म के नियमों से भिन्न अर्थात् स्वतन्त्र ही रहती है। "स्वातंत्र्य" का अर्थ निर्निभित्तक नहीं है, और त्रात्मा त्रपनी मूल शुद्धावस्था में कर्ता भी नहीं रहता। परन्तु बार बार इस लम्बी चौंड़ी कर्मकथा को न बतलाते रह कर इसी को संचेप में प्रात्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति या प्रेरणा कहने की परिपाटी हो गई है। बन्धन में पड़ने के कारण आत्मा के द्वारा इंन्द्रियों को मिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा में और बाह्यसृष्टि के पदार्थी के संयोग से इंदियों में उत्पन्न होनेवाली भेरणा में बहुत भिन्नता है। खाना, पीना चैन करना-ये सब इंद्रियों की प्रेरणाएँ हैं, श्रीर श्रात्मा की प्रेरणा मोचानुकूल कर्म करने के लिये हुआ करती है। पहली प्रेरणा केवल बाह्य अर्थात् कर्म-सृष्टि की है; परन्तु दुसरी प्रेरणा आत्मा की अर्थात् ब्रह्म-सृष्टि की है; और ये दोनों प्रेरणाएँ प्रायः परस्पर-विरोधी हैं जिससे इन के भगड़े में ही मनुष्य की सब आयु बीत जाती है। इनके भगडे के समय जब मन में सन्देह उत्पन्न होता है, तब कर्भ-सृष्टि की प्रेरणा को न सान कर ( भाग. ११, १०. ४. ) यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरणा के अनुसार चलने लगें--- और इसी को सचा आत्मज्ञान या सची आत्मनिष्ठा कहते हैं—तो इसके सब व्यवहार स्वभावतः मोत्तानुकूल ही होंगे; और अन्त में—

> विशुद्धधर्मा शुद्धेन वुद्धेन च स बुद्धिमान्। विमतात्माच भवति समेत्य विमलात्मना॥ स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्तुते॥

" वह जीवात्मा या शारीर श्रात्मा, जो मूल मे स्वतन्त्र है, ऐसे परमात्मा में मिल जाता है जो नित्य, शुद्ध बुद्ध, निर्मल श्रीर स्वतन्त्र है" (मभा.शां.३०८.२७-३०)। ऊपर जो कहा गया है कि ज्ञान से मोज्ञ मिलता है, उसका यही श्रर्थ है। इसके विपरीत जब जड इंद्रियों के प्राकृत धर्म की श्रर्थात् कर्म-सृष्टि की प्रेरणा की प्रव-लता हो जाती है, तब मनुष्य की श्रधोगित होती है। शरीर में वंधे हुए जीवात्मा में देहेन्द्रियों से मोज्ञानुकूल कर्म करने की तथा ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से मोज्ञ प्राप्त कर लेने की जो यह स्वतन्त्र शिक्ष है, इसकी श्रोर ध्यान दे कर ही भगवान् ने श्रर्भन को श्रात्म-स्वातन्त्र्य श्रर्थात् स्वावलम्बन के तत्त्व का उपदेश किया है कि:—

## उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्। श्रात्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥

44 मनुष्य को चाहिये कि वह अपना उद्धार आपही करें, वह अपनी अवनित आप ही। न करे; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना बंधु (हितकारी) है और स्वयं अपना शत्रु (नाशकर्ता) है "(गी. ६. ४); श्रीर इस हेतु से योगवासिष्ठ (२. सर्ग४-८) में दैव का निराकरण करके पौरुष के महत्त्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इस तस्त्र को पहचान कर ग्राचरण किया करता है, कि सब प्राणियों मे एक ही ग्रात्मा है, उसी के श्राचरण को सदाचरण या मोन्नानुकूल श्राचरण कहते है; और जीवारमा का भी यही स्वतन्त्र धर्म है कि ऐसे आचरण की और देहें दियों को प्रवृत्त किया करे । इसी धर्म के कारण दुराचारी मनुष्य का ग्रंत:करण भी सटाचरण ही की तरफ़दारी किया करता है, जिससे उसे अपने किये हुए दुष्कर्मों का पश्चात्ताप होता है। श्राधिदैवत पत्त के परिडत इसे सदसद्त्रिवेक-बुद्धिरूपी देवता की स्वतन्त्र स्फूर्ति कहते हैं। परन्तु तात्विक दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है, कि बुद्धीन्द्रिय जड़ प्रकृति ही का विकार होने के कारण स्वयं अपनी ही प्रेरणा से कर्म के नियम-बंधनों से मुक्क नहीं हो सकती, यह प्रेरणा उसे कर्म-सृष्टि के वाहर के श्रात्मा से प्राप्त होती है। इसी प्रकार पश्चिमी परिडतों का '' इच्छा-स्वातन्त्रय " शब्द भी वेदान्त की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इच्छा सन का धर्म है श्रीर श्राठ्वे प्रकरण मे कहा जा चुका है, कि बुद्धि तथा उसके साथ साथ मन भी कर्मात्मक जड प्रकृति के अस्त्रयंवेद्य विकार हैं, इसलिये दोनों स्वयं आप ही कर्म के वंधन से छूट नहीं सकते। अतएव वेदान्तशास्त्र का निश्चय है कि सचा स्वातंत्र्य न तो बुद्धि का है श्रीर न मन का-वह केवल श्रात्मा का है। यह स्वातन्त्रय न तो श्रात्मा को कोई देता है श्रीर न कोई उससे छीन सकता है। स्वतन्त्र परमात्मा का श्रंशरूप जीवात्मा जब उपाधि के बंधन में पड जाता है, तब वह स्वयं स्वतंत्र रीति से ऊपर कहे अनुसार बुद्धि तथा मन में प्रेरणा किया करता है। अन्त:करण की इस प्रेरणा का श्रनादर करके कोई वर्ताव करेगा तो यही कहा जा सकता है, कि वह स्वयं श्रपने पैरो में श्राप कुल्हाड़ी मारने को तैयार है! मगवद्गीता मे इसी तत्त्व का

उल्लेख यों किया गया है "न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं" — जो स्वयं अपना घात आप ही नहीं करता, उसे उत्तम गति मिलती है (गी. १३. २८), श्रीर दासबोध में भी इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया है (दा. बो. १७. ७. ७-१०)। यद्यपि देख पड़ता है कि मतुष्य कर्म-सृष्टि के अभेद्य नियमों से जकड़ कर बँधा हुआ है, तथापि स्वभावतः उसे ऐसा मालूम होता है, कि मैं किसी काम को स्वतंत्र रीति से कर सक्रा। अनुभव के इस तत्त्व की उपपत्ति ऊपर कहे अनुसार ब्रह्म-सृष्टि को जड़-सृष्टि से भिन्न माने बिना किसी भी अन्य रीति से नहीं बतलाई जा सकती; इसलिये जो अध्यात्मशास्त्रको नहीं मानते, उन्हें इस विषय में या तो मनुष्य के नित्य दासत्व को मानना चाहिये, या प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य के प्रश्न को श्रगम्य समक्त कर यों ही छोड़ देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ऋहैत वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि जीवात्मा श्रीर परमात्मा मूल में एकरूप हैं ( वेसू. शांभा, २. ३. ४० ), -श्रीर इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य या इच्छा-स्वातंत्र्य की उक्र उपपत्ति बतलाई गई है। परन्तु जिन्हें यह श्रद्धेत मत मान्य नहीं है, श्रथवा जो भक्ति के 'लिये हैत का स्वीकार किया करते हैं, उनका कथन है कि जीवात्मा का यह सामर्थ्य स्वयं उसका नहीं है, बिक यह उसे परमेश्वर से प्राप्त होता है। तथापि " न ऋते श्रांतस्य सख्याय देवाः " (ऋ. ४. ३३. ११)—थकने तक प्रयत्न करनेवाले मनुष्य के श्रतिरिक्त श्रन्यों को देवता लोग मदत नहीं करते-ऋग्वेद के इस तत्त्वानु-सार यह कहा जाता है, कि जीवारमा को यह सामर्थ्य प्राप्त करा देने के लिये पहले स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिये. अर्थात आत्म-प्रयत्न का और पर्याय से श्रात्मस्वातंत्र्य का तत्त्व क्रिर भी स्थिर बना ही रहता है (वेसू. २. ३. ४१, ४२; नी. १०. ४ और १० )। अधिक क्या कहें, बौद्धधर्मी लोग आत्मा का या परब्रह्म का श्रस्तित्व नहीं मानते; श्रीर यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तथा श्रात्मज्ञान मान्य नहीं है, तथापि उनके धर्मप्रन्थों में यही उपदेश किया गया है कि " अत्तना ( श्रात्मना ) चोदयऽत्तानं "-श्रपने श्राप को स्वयं श्रपने ही प्रयत्न से राह पर जाना चाहिये। इस उपदेश का समर्थन करने के लिये कहा गया है कि:--

श्रता ( श्रात्मा ) हि श्रत्तनो नाथो श्रत्ता हि श्रतनो गति। तस्मा सञ्जमयऽत्ताणं श्रस्सं ( श्रश्वं ) भदं व वाणिजो॥

" हम ही खुद अपने स्वामी या मालिक है, और अपने आत्मा के लिवा हमें तारने-वाला दूसरा कोई नहीं है; इसिलये जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने उत्तम घोडे का संयमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना संयमन आप ही मली माँति करना चाहिये" ( धम्मपद. ३८०); और गीता की माँति आत्म-स्वातन्त्र्य के अस्तित्व तथा उसकी आवश्यकता का भी वर्णन किया गया है ( देखो महापरिनिब्बाण-सुत्त २. ३३–३१)। आधिभौतिक फ्रेंच पण्डित कोंट की भी गणना इसी वर्ग में करनी चाहिये; क्योंकि यद्यपि वह किसी भी अध्यात्म-वाद को नहीं मानता, तथापि वह बिना किसी उपपत्ति के केवल प्रत्यन्त सिद्ध कह कर इस बात को श्रवश्य मानता है, प्रयत्न से मनुष्य श्रपने श्राचरण श्रीर परिस्थिति को सुधार सकता है।

यद्यपि यह सिद्ध हो चुका, कि कर्मपाश से मुक्र हो कर सर्वभूतान्तर्गत एक श्रात्मा को पहचान लेने की जो श्राध्यात्मिक पूर्णावस्था है उसे प्राप्त करने के लिये ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, श्रीर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना हमारे श्रधिकार की वात है, तथापि सारण रहे कि यह स्वतंत्र श्रात्मा भी श्रपनी छाती पर लढे हुए प्रकृति के वोक्त को एकदम अर्थात् एक ही चए में अलग नहीं कर सकता। जैसे कोई कारीगर कितना ही कुराल क्यों न हो, परन्तु वह हथियारों के विना कुछ काम नहीं कर सकता, श्रौर यदि हथियार खराव हों तो उन्हें ठीक करने में उसका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है, बैसा ही जीवारमा का भी हाल है। ज्ञान-प्राप्ति की प्रेरणा करने के लिये जीवात्मा स्वतंत्र तो श्रवश्य है; परन्तु वह तात्विक दृष्टि से मूल में निर्मुण और केवल है, अथवा सातवें प्रकरण मे बतलाये श्रनुसार नेत्रयुक्त परन्तु लंगडा है (मैत्र्यु. ३. २, ३; गी. १३. २०), इसलिये उक्त प्रेरणा के अनुसार कर्म करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती है (जैसे कुम्हार को चाक की आवश्यकता होती है ) वे इस आत्मा के पास स्वयं अपने नहीं होते--जो साधन उपलब्ध हैं, जैसे देह ग्रौर बुद्धि ग्रादि इंदियाँ, वे सव मायात्मक प्रकृति के विकार हैं। अतएव जीवात्मा को अपनी मुक्ति के लिये भी प्रारव्ध-कर्मानुसार प्राप्त देहेन्द्रिय ग्रादि सामग्री (साधन या उपाधि) के द्वारा ही सव काम करना पड़ता है। इन साधनों में बुद्धि मुख्य है, इसलिये कुछ काम करने के लिये जीवातमा पहले बुद्धि को ही प्रेरणा करता है। परन्तु पूर्वकर्मानुसार श्रीर प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोई नियम नहीं, कि यह बुद्धि हमेशा शुद्ध तथा सास्विक ही हो। इसिलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रपंच से मुक्र हो कर वह बुद्धि श्रंतर्मुख, शुद्ध, सान्विक या श्रात्मनिष्ठ होनी चाहिये; श्रर्थात् यह बुद्धि ऐसी होनी चाहिये कि जीवारमा की प्रेरणा को माने, उसकी ग्राज्ञा का पालन करे श्रीर उन्हीं कर्मी को करने का निश्चय करे कि जिनसे श्रात्मा का कल्याण हो । ऐसा होने के लिये टीर्घकाल तक वैराग्य का श्रभ्यास करना पडता है। इतना होने पर भी भूख-प्यास ग्राटि देह-धर्म ग्रीर संचित कर्मी के वे फल, जिनका भीगना श्रारम्भ हो गया है, मृत्यु-समय तक छुटते ही नहीं। ताल्पर्य यह है, कि यद्यपि उपाधि-वद्ध जीवात्मा देहेद्रियों को मोचानुकूल कर्म करने की प्रेरणा करने के लिये स्वतंत्र है, तथापि प्रकृति ही के द्वारा चूंकि उसे सब काम कराने पड़ते हैं, इसलिये उतने भर के लिये ( वर्ड्स, कुम्हार आदि कारीगरों के समान ) वह परावलम्बी हो जाता है श्रीर उसे टेहेंद्रिय श्रादि हथियारों को पहले शुद्ध करके श्रपने श्रधिकार में कर लेना पडता है (वेसू. २.३ ४०)। यह काम एकदम नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे करना चाहिये; नहीं तो चमकने श्रीर भडकनेवाले घोड़े के समान इंद्रिया बलवा करने लंगगी श्रीर मनुप्य को धर दवावेगी । इसी लिये भगवान् ने कहा है, कि इंदिय-

नियह करने के लिये बुद्धि को धित या धैर्य की सहायता मिलनी चाहिये (गी. ६. २४); श्रीर श्रागे श्रठारहवें श्रध्याय (१८.३३-३४) में बुद्धि की मॉति एति के भी-सात्त्वक, राजस श्रीर तामस-तीन नैसर्गिक भेद बतलाये गये हैं। इनमें से तामस श्रीर राजस को छोड़ कर बुद्धि को सास्त्रिक बनाने के लिये इन्द्रिय-नियह करना पड़ता है और इसी से छठवें अध्याय में इसका भी संचिप्त वर्णन किया है, कि ऐसे इन्द्रिय-निप्रहाभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, आसन और आहार कीन कीन से हैं। इस प्रकार गीता (६. २४) मे वतलाया गया है कि " शनैः शनैः " श्रभ्यास करने पर चित्त स्थिर हो जाता है, इन्द्रियाँ वश में हो जाती है, श्रीर श्रागे कुछ समय के बाद (एकदम नहीं) ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान होता है, एवं फ़िर " श्रात्मवन्तं न कर्माणि निवधनित धनंजय "-उस ज्ञान से कर्म-वन्धन छट जाता है (गी. ४. ३ = - ४१)। परनतु भगवान् एकान्त में योगाभ्यास करने का उपटेश देते हैं (गी. ६. १०), इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं ससम लेना चाहिये, कि संसार के सव व्यवहारों को छोड कर योगाभ्यास मे ही सारी श्रायु विता दी जावे। जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने पास की पूजी से ही-चाहे वह बहुत थोडी ही क्यों न हो-पहले धीरे धीरे ज्यापार करने लगता है और उसके द्वारा भ्रन्त से अपार संपत्ति कमा लेता है, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल है। श्रपने से जितना हो सकता है उतना ही इन्द्रिय-निग्रह करके पहले कर्मयोग को शुद्ध करना चाहिये, श्रीर इसी से अन्त में श्रधिकाधिक इन्द्रियनिग्रह-सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है; तथापि चौराहे मे बैठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि इससे बुद्धि को एकाग्रता की जो श्रादत हुई होगी उसके घट जाने का भय होता है। इसिलये कर्मयोग का भ्राचरण करते हुए कुछ समय तक नित्य या कभी कभी एकान्त का सेवन करना भी त्रावश्यक है (गी. १३. १०)। इसके लिये संसार के समस्त व्यवहारों को छोड देने का उपदेश भगवान ने कहीं भी नहीं दिया है; प्रत्युत सांसारिक व्यवहारों को निष्काम-बुद्धि से करने के लिये ही इन्द्रियनिग्रह का श्रभ्यास बतलाया गया है, श्रीर गीता का यही कथन है, कि इस इन्द्रिय -निग्रह के साथ साथ यथाशकि निष्काम कर्मयोग का भी त्राचरण प्रत्येक मनुष्य को हमेशा करते रहना चाहिये; पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह के सिद्ध होने तक राह देखते बैठे नहीं रहना चाहिये। मैन्युपनिपद मे श्रौर महाभारत मे कहा गया है, कि यदि कोई मनुष्य बुद्धिमान् और नियही हो, तो वह इस प्रकार के योगाभ्यास से छः महीने में साम्यबुद्धि प्राप्त कर सकता है ( सै. ६. २८; मभा. शां २३१. ३२, श्रथ. श्रनुगीता १६. ६६)। परन्तु भगवान् ने जिस सात्त्रिक, सम या श्रात्मनिष्ठ बुद्धि का वर्णन किया है, वह बहतेरे लोगों को छः महिने में क्या, छः वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो सकती, और इस अभ्यास के अपूर्ण रह जाने के कारण इस जनम में तो पूरी सिद्धि होगी ही नहीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फ़िर भी शुरू से वही अभ्यास करना पहेगा, और उस जन्म का श्रम्यास भी पूर्वजन्म के अभ्यास की भाति ही अधूरा रह

जायगा, इसलिये यह शङ्का उत्पन्न होती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कभी मिल ही नहीं सकती; फलतः ऐसा भी मालूम होने लगता है, कि कर्मयोग का त्राचरण करने के पूर्व पातञ्जल योग की सहायता से पूर्ण निर्विकलप समाधि लगाना पहले सीख लेना चाहिये। अर्जुन के मन में यही शङ्का उत्पन्न हुई थी, श्रीर उसने गीता के छठवे अध्याय ( ६. ३७-३१ ) में श्रीकृष्ण से पूछा है, कि ऐसी दशा में मनुष्य को क्या करना चाहिये । उत्तर में भगवान् ने कहा है, कि श्रात्मा श्रमर होने के कारण उस पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म में जो थोडे बहुत संस्कार होते हैं, वे श्रागे भी ज्यों के त्यों वने रहते हैं, तथा यह 'योगश्रष्ट' पुरुप, श्रर्थात् कर्मयोग को पूरा न साध सकने के कारण उससे अट होनेवाला प्ररूप, श्रगले जन्म मे श्रपना -अयत्न वहीं से शुरू करता है, कि जहाँ से उसका श्रभ्यास छट गया था, श्रीर ऐसा होते होते कम से "अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्" (गी ६. ४४)— अनेक जनमों में पूर्ण सिद्धि हो जाती है एवं अनत में उसे मोर्च प्राप्त हो जाता है। इसी सिद्धान्त को लच्य करके दूसरे अध्याय में कहा गया है कि ' खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् " (गी. २. ४०) — इस धर्म का यर्थात् कर्मयोग का स्वरूप त्राचरण भी वड़े वड़े संकटों से वचा देता है। सारांश मनुष्य का त्रात्मा मूल में यद्यीप स्वतन्त्र है तथापि मनुष्य एक ही जन्म मे पूर्ण सिद्धि नहीं पा सकता, क्योंकि पूर्व-कमों के अनुसार उसे मिली हुई देह का प्राकृतिक स्वभाव अग्रुद्ध होता है। परन्तु इससे " नात्मानसवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभः " ( मनु. ४. १३७ )-किसी को निराश नहीं होना चाहिये: और एक ही जन्म में परम सिद्धि पा जाने के द्वराग्रह में पड़ कर पातञ्जल योगाभ्याम में, ग्रयीत् इंद्रियों का जबर्रस्ती उमन करने में ही सब ब्रायु बृथा खो नहीं देनी चाहिये। ब्रात्मा को कोई जल्दी नहीं पड़ी है; जितना भाज हो सके उतने ही योगवल को प्राप्त करके कर्मयोग का भ्राचरण शुरू कर देना चाहिये, इससे धीरे धीरे बुद्धि श्रधिकाधिक साचिक तथा शुद्ध होती जायगी श्रीर कर्मयोग का यह स्वल्पाचरण ही-नहीं,जिज्ञासा तक-रहॅट में वेठे हुए मनुप्य की तरह, श्रागे ढकेलते ढकेलते श्रंत मे श्राज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो श्रगले जन्म में, उसके ग्रात्मा को पूर्णव्रह्म-प्राप्ति करा देगा। इसी लिये भगवान् ने गीता में साफ़ कहा है, कि कर्मयोग में एक विशेष गुण यह है, कि उमका स्वल्प से भी स्वल्प च्याचरण कभी व्यर्थ नहीं जाने पाता (गी. ६. ११ पर हमारी टीका देखों)। मनुष्य को उचित है, कि वह केवल इसी जन्म पर ध्यान न दे और धीरज को न छोडे, किन्तु निष्काम कर्म करने के अपने उद्योग को स्वतंत्रता से और धीरे धीरे यथाशिक जारी रखे । प्राक्तन-संस्कार के कारण ऐसा मालूम होता है, कि प्रकृति की गाँठ हम से इस जनम में ग्राज नहीं छूट सकती; परन्तु वही वन्धन कम कम से वहनेवाले कर्मयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में आप ही आप ढीला हो जाता है, श्रीर ऐसा होते होते " बहुनां जनमनामन्ते ज्ञानवानमां प्रपद्यते " (गी. ७. १६) कभी न कभी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने से प्रकृति का वन्धन या पराधीनता छूट जाती

है, एवं ग्रात्मा ग्रपने मूल की पूर्ण निर्गुण मुक्तावस्था को ग्रथीत् मोच-दशा को पहुँच जाता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? जो यह कहावत प्रचलित है कि " नर करनी करे तो नर से नारायण होय " वह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही श्रनुवाद है; श्रीर इसी लिये योगवासिष्ठकार ने मुमुच प्रकरण में उद्योग की खूब प्रशंसा की है तथा श्रसान्दिग्ध रीति से कहा है, कि श्रन्त में सब कुछ उद्योग से ही सिलता है (यो. २. ४. १०-१६)।

यह सिद्ध हो चुका कि ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा मूल मे स्वतंत्र है श्रीर स्वावलम्बनपूर्वक दीर्घोद्योग से कभी न कभी प्राक्षन कमें के पंजे. से छटकारा मिल जाता है। श्रव थोडा सा इस बात का स्पष्टीकरण श्रीर हो जाना चाहिये, कि कर्म-चय किसे कहते हैं श्रीर वह कब होता है। कर्म-चय का अर्थ है-सब कर्मों के बन्धनों से पूर्ण अर्थात् निःशेष सक्षि होना। परन्त पहले कह आये हैं, कि कोई पुरुष ज्ञानी भी हो जाय तथापि जब तक शरीर है तब तक सोना, बैठना, भूख, प्यास इत्यादि कर्म छट नहीं सकते, श्रीर प्रारब्ध-कर्म का भी बिना भोगे चय नहीं होता, इसिलये वह आग्रह से देह का त्याग नहीं कर सकता। इसमें सन्देह नहीं, कि ज्ञान होने के पूर्व किये गये सब कर्मी का नाश ज्ञान होने पर हो जाता है; परन्तु जब कि ज्ञानी पुरुष को यावजीवन. ज्ञानोत्तर-काल में भी कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है, तब ऐसे कर्मों से उसका छुटकारा कैसे होगा ? श्रीर, यदि छुटकारा न हो तो यह शङ्का उत्पन्न. होती है, फ़िर पूर्व-कर्म-चय या आगे मोच भी न होगा। इस पर वेदान्तशास्त्र का उत्तर यह हैं, कि ज्ञानी मनुष्य की नाम-रूपात्मक देह को नाम-रूपात्मक कर्मी से यद्यीप कभी छुटकारा नहीं मिल सकता, तथापि इन कमीं के फलों को अपने ऊपर लाद लेने या न लेने में आतमा पूर्ण रीति से स्वतन्त्र है; इसलिय यदि इंन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके, कर्म के विषय में प्राणिमात्र की जो श्रासक्रि होती है केवल उसका ही चय किया जाय, तो ज्ञानी मनुष्य कर्म करके भी उसके. फल का भागी नहीं होता। कमें स्वभावतः अन्वा, अचेतन या सृत होता है; वह न तो किसी को स्वयँ पकड़ता है और न किसी को छोड़ता ही है; वह स्वयं न श्रच्छा है, न बुरा। मनुष्य अपनी जीव को इन कर्मीं में फॅसा कर इन्हें अपनी आसिक्त से अच्छा या बुरा, और शुभ या अशुभ बना लेता है। इसलिये कहा जा सकता है, कि इस ममत्वयुक्त आसिक्त के क्रूटने पर कर्म के बन्धन आप ही टूट जाते है; फ़िर चाहे वे कर्म बने रहे या चले जायँ। गीता में भी स्थान स्थान पर यही उपदेश दिया गया है कि:-सचा नैष्कर्म्य इसी में है, कर्म का त्याग करने में नहीं (गी. ३. ४.); तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का मिलना न मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं है (गी. २. ४७); " कमें द्रिये: कर्मधोग-ससकः " (गी. ३. ७)--फल की त्रांशा न रख कर्में दियों को कर्म करने दे; " त्रक्त्वा कर्भफलासंगम्" (गी. ४. २०)-कर्म-फल का त्याग कर; "सर्वभूतात्म-

भूतात्मा कुर्वेन्निप न लिप्यते " (गी. ४. ७)—जिन पुरुषों की समस्त प्राणियों में समबुद्धि हो जाती है उनके किये हुए कम उनके बन्धन का कारण नहीं हो सकते, " सर्वकर्मफलत्यागं कुरु " (गी. १२. ११) - सब कर्मफलों का त्यागं कर, "कार्यसित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते" (गी. १८. ६)-केवल कर्तव्य समभ कर जो प्राप्त कर्म किया जाता है वही साचिक है, " चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य " ে( गी. १८. ২৬ ) सब कर्सों को मुक्ते अर्पण करके बर्ताव कर। इन सब उपदेशों का रहस्य वही है जिसका उन्लेख ऊपर किया गया है। श्रव यह एक स्वतंत्र प्रश्न है, कि ज्ञानी मनुष्यों को सब व्यावहारिक कम करने चाहिये या नहीं। इसके सम्बन्ध में गीताशास्त्र का जो सिद्धान्त है उसका विचार अगले प्रकरण में किया जायगा। अभी तो केवल यही देखना है कि ज्ञान से सब कर्मी के भस्म हो जाने का अर्थ क्या है; श्रीर ऊपर दिये गये वचनों से, इस विषय मे गीता का जो श्रीभप्राय है वह भली भाति प्रगट हो जाता है। व्यवहार में भी इसी न्याय का उपयोग किया जाता ैहै। उदाहरणार्थ यदि एक मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य को घोखे से धका दे दिया तो हम उसे उजाड नहीं कहते। इसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसी की हत्या हो जाती है तो उसे फ़ीजदारी कानून के अनुसार खून नहीं समऋते। अभि से घर जल जाता है अथवा पानी से सैकडों खेत वह जाते हैं, तो क्या अग्नि श्रीर पानी को कोई दोषी समकता है ? केवल कर्मी की ग्रीर देखे तो मनुष्य की दृष्टि से प्रत्येक कर्म मे कुछ न कुछ दोष या अवगुण अवश्य ही मिलगा-"सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनामिरिवावृताः "(गी. १८. ४८)। परन्तु यह वह दोष नहीं है कि जिसे छोड़ने के लिये गीता कहती है। मनुष्य के किसी कर्म को जब हम अच्छा या बरा कहते हैं तब यह अच्छापन या बुरापन यथार्थ में उस कम में नहीं रहता, किन्तु कर्म करनेवाले मनुष्य की बुद्धि मे रहता है। इसी बात पर ध्यान दे कर गीता ( २. ४६-४१ ) में कहा है, कि इन कमीं के बुरेपन को दूर करने के लिये कर्ती को चाहिये कि वह अपने मन और बुद्धि को शुद्ध रखे; और उपनिषदों में कर्ता की बुद्धि को ही प्रधानता दी गई है, जैसे:--

> मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोत्तयोः। बन्धाय विषयासंगि मोत्ते निर्विषयं स्मृतम्॥

"मनुष्य के (कर्म से) बंधन या मोच का मन ही (एव) कारण है; मन के विषयासक होने से बंधन, श्रीर निष्काम या निर्विषय श्रयांत् निःसंग होने से मोच होता है " (मैत्र्यु. ६. ३४; श्रमृतिबन्दु. २)।गीता में यही बात प्रधानता से बत-लाई गई है, कि ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था कैसे प्राप्त कर लेनी चाहिये। इस श्रवस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी पूरा कर्म-चय हो जाया करता है। निरिष्त होने से श्रयांत् संन्यास ले कर श्रितहोत्र श्रादि कर्मों को छोड़ देने से, श्रथवा श्रक्तिय रहने से श्रयांत् किसी भी कर्म को न कर चुपचाप बैठे रहने से कर्म का चय नहीं होता (गी. ६. १)। चाहे मनुष्य की इच्छा रहे या न रहे,

परन्तु प्रकृति का चक्र हमेशा घूमता ही रहता है, जिसके कारण मनुष्य को भी उसके साथ अवश्य ही चलना पड़ेगा (गी. ३. ३३; १८. ६०)। परन्तु अज्ञानी जन ऐसी स्थिति में प्रकृति की पराधीनता में रह कर जैसे नाचा करते हैं, वैसा न करके जो मनुष्य अपनी बुद्धि को इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा स्थिर एवं शुद्ध रखता है, श्रीर सृष्टिकम के अनुसार अपने हिस्से के (प्राप्त ) कर्मों को केवल कर्तव्य समभ कर अनासक बुद्धि से एवं शांतिपूर्वक किया करता है, वही सचा विरक्ष है, वही सचा स्थितप्रज्ञ है, और उसी को ब्रह्मपद पर पहुँचा हुआ कहना चाहिये (गी. ३. ७; ४. २१; ४. ७-६; १८. ११)। यदि कोई ज्ञानी पुरुष किसी भी ज्यावहा-रिक कर्म को न करके संन्यास ले कर जंगल में जा वैठे, तो इस प्रकार कमीं को छोड़ देने से यह सममता वड़ी भारी भूल है, कि उसके कर्मों का चय हो गया (गी. ३. थ )। इस तत्त्व पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कर्म करे या न करे, परन्तु उसके कर्मों का चय उसकी बुद्धि की साम्यावस्था के कारण होता है, न कि कर्मा को चोड़ने से या न करने से। कर्म-चय का सचा खरूप दिखलाने के लिये यह उदाहरण दिया जाता है, कि जिस तरह श्रश्नि से लकड़ी जल जाती है उसी तरह ज्ञान से सव कर्म भस्म हो जाते हैं: परनत इसके बदले उपनिपद में और गीता में दिया गया यह दृष्टान्त अधिक समर्पक है. कि जिस तरह कमलपत्र पानी मे रह कर भी पानी से अलिस रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुप को-अर्थात् ब्रह्मार्पण करके अथवा आसिक छोड़ कर कर्म करनेवाले को--कर्मों का लेप नहीं होता ( छां. ४. १४. ३; गी. ४ १०)। कर्म स्वरूपतः कभी जलते ही नहीं; ग्रौर न उन्हे जलाने की कोई त्रावश्यकता है। जब यह वात सिद्ध है कि कर्म नाम-रूप हैं त्रोर नाम-रूप दृश्य सृष्टि है तव यह समस्त दृश्य सृष्टि जलेगी कैसे ? श्रीर कदाचित् जल भी जाय, तो सत्कार्य-बाद के अनुसार सिंफ यही होगा कि उसका नाम-रूप बदल जायगा । नाम-रूपारमक कर्म या माया हमेशा वदलती रहती है, इसलिये मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार नाम-रूपों मे भले ही परिवर्तन कर ले; परन्तु इस वात को नहीं भूलना चाहिये कि वह चाहे कितना ही ज्ञानी हो, परन्तु इस नाम-रूपात्मक कर्म या माया का समूल नाश कदापि नहीं कर सकता । यह काम केवल परमेश्वर से ही हो सकता है (वेस्. ४. ४. १७)। हाँ, मूल में इन जड़ कर्मी में भलाई बुराई का जो वीज है ही नहीं, श्रौर जिसे मनुष्य उनमें श्रपनी ममत्व बुद्धि से उत्पन्न किया करता है, उसका नाश करना मनुष्य के हाथ में है; श्रीर उसे जो कुछ जलाना है वह यही वस्तु है। सब प्राणियों के विषय में समबुद्धि रख कर अपने सब व्यापारों की इस ममत्वबुद्धि को जिसने जला (नष्ट कर ) दिया है, वही धन्य है; वही कृत-कृत्य और मुझ है; सब कुछ करते रहने पर भी, उसके सब कर्म ज्ञानामि से दरध सममें जाते हैं (गी. ४. १६; १८, ४६)। इस प्रकार कर्मों का दग्ध होना मन की निविषयता पर और बहात्मेक्य के अनुभव पर ही सर्वथा अवलम्बित है; अतएव अगट है कि जिस तरह आग कभी भी उत्पन्न हो परन्तु वह दहन करने का अपना

धर्म नहीं छोड़ती, उसी तरह ब्रह्मास्मैक्य-ज्ञान के होते ही कर्मचय-रूप परिणाम के होने में कालाविध की प्रतीचा नहीं करनी पड़ती--ज्योंही ज्ञान हुआ कि उसी च्चण कर्म-चय हो जाता है। परन्तु श्रन्य सब कालों से मरण-काल इस सम्बन्ध मे श्रिधक महत्त्व का माना जाता है, क्योंकि यह आयु के बिलकुल अन्त का काल है, श्रीर इसके पूर्व किसी एक काल मे ब्रह्मज्ञान से श्रनारब्ध-संचित का यदि चय हो गया हो, तो भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। इसिलये यदि वह ब्रह्मज्ञान अन्त तक एक समान स्थिर न रहे तो प्रारब्ध-कर्मानुसार मृत्यु के पहले जो जो श्रच्छे या बुरे कर्म होंगे वे सब सकाम हो जावेंगे, और उनका फल भोगने के लिये फ़िर भी जन्म लेना ही पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं, कि जो पूरा जीवन्मुक हो जाता है उसे यह भय कदापि नहीं रहता, परंतु जब इस विषय का शास्त्रदृष्टि से विचार करना हो, तब इस बात का भी विचार अवश्य कर लेना पडता है, कि मृत्यु के पहले जो ब्रह्मज्ञान हो गया था वह कदाचित् मरण-काल तक स्थिर न रह सके । इसी लिये शास्त्रकार मृत्यू से पहले के काल की अपेला मरण-काल ही को विशेष महत्त्वपूर्ण मानते हैं. श्रीर यह कहते हैं कि इस समय, यानी मृत्यु के समय, ब्रह्मास्मैक्य-ज्ञान का अनुभव अवश्य होना चाहिये, नहीं तो मोच्च नहीं होगा। इसी अभिप्राय से उपनिषदों के श्राधार पर गीता मे कहा गया है कि " अन्तकाल में मेरा अनन्य भाव से स्मरण करने पर मनुष्य मुक्त होता है "(गी. ८.४)। इस सिद्धान्त के श्रनुसार कहना पड़ता है कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य अपनी सारी आयु दुराचरण में व्यतीत करें श्रीर केवल श्रन्त समय में उसे ब्रह्मज्ञान हो जावें, तो वह भी मुक्क हो जाता है। इस पर कितने ही लोगों का कहना है, कि यह बात युक्तिसंगत नहीं। परंतु थोड़ा सा विचार करने पर मालूम होगा कि यह बात अनुचित नहीं कही जा सकती--यह बिलकुल सत्य और स्युक्तिक है। वस्तुतः यह संभव नहीं, कि जिसका सारा जन्म दुराचार में बीता हो, उसे केवल मृत्यु-समय मे ही ब्रह्मज्ञान हो जावें। ग्रन्य सब बातों के समान ही ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को आदत डालनी पडती है, श्रीर जिसे इस जन्म में एक बार भी ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, उसे केवल मरण-काल में ही उसका एकदम हो जाना परम दुर्घट या श्रसम्भव ही है। इसी लिये गीता का दूसरा महत्त्वपूर्ण कथन यह है, कि मन को विषय-वासना-रहित बनाने के लिये प्रत्येक मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिये, जिसका फल यह होगा कि अन्तकाल में भी यही स्थिति बनी रहेगी और मुक्कि भी अवश्य हो जायगी (गी, प्त. ६, ७ तथा २. ७२)। परन्तु शास्त्र की छान बीन करने के लिये मान लीजिये कि पूर्व संस्कार त्रादि कारणों से किसी मनुष्य को केवल मृत्यु-समय में ही ब्रह्मज्ञान हो गया। निस्संदेह ऐसा उदाहरण लाखों श्रीर करोड़ों मनुष्यों में एक-श्राध ही मिल संकेगा। परन्तु, चाहे ऐसा उदाहरण मिले या न भिले विचार को एक श्रोर रख कर हमें यही देखना है, कि यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जायँ तो क्या होगा ? ज्ञान चाहे मरण-काल मे ही क्यों न हो, परन्तु इससे मनुष्य के अनारव्ध-संचित का चय होता ही है,

श्रीर इस जन्म के भोग से श्रारब्ध संचित का चय मृत्युं के समय हो जाता है। इसिंबिये उसे कुछ भी कर्म भोगना बाकी नहीं रह जाता है; और सिद्ध होता है, कि वह सब कर्मों से अर्थात् संचार-चक्र से मुक्र हो जाता है। यही सिद्धान्त गीता के इस वाक्य में कहा गया है, कि " अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् " (गी. १. २०)--यदि कोई बड़ा दुराचारी मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से स्मरण करेगा तो वह भी मुक्त हो जायगा; श्रीर यह सिद्धान्त संसार के श्रन्य सब धर्मों में भी ग्राह्म साना गया है। ' अनन्य भाव ' का यही अर्थ है, कि परमेश्वर में मनुष्य की चित्तवृत्ति पूर्ण रीति से लीन हो जावें। स्मरण रहे कि मुँह से तो ' राम राम ' बड़बड़ाते रहें और चित्तवृत्ति दूसरी ही ओर रहे, तो इसे अनन्य भाव नहीं कहेंगे। सारांश, परमेश्वर-ज्ञान की महिमा ही ऐसी है, कि ज्योंही ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्योंही सब अनारब्ध-संचित का एकदम त्तय हो जाता है। यह अवस्था कभी भी प्राप्त हो, सदैव इष्ट ही है। परन्तु इसके साथ एक त्रावश्यक बात यह है कि मृत्यु के समय यह स्थिर बनी रहे, श्रीर यदि पहले प्राप्त न हुई हो तो कम से कम मृत्यु के समय यह प्राप्त होवें। नहीं तो हमारे शास्त्रकारों के कथनानुसार, मृत्यु के समय कुछ न कुछ वासना अवश्य ही बाक़ी रह जायगी, जिससे पुनः जनम लेना पड़ेगा और मोच भी नहीं मिलेगा।

इसका विचार हो चुका कि कर्म-बन्धन क्या है, कर्म-चय किसे कहते हैं, वह कैसे और कब होता है; अब प्रसंगानुसार इस बात का भी कुछ विचार किया जायगा कि, जिनके कर्मफल नष्ट हो गये हैं उनको, श्रीर जिनके कर्म-बंधन नहीं छूटे हैं उनको मृत्यु के अनन्तर वैदिक धर्म के अनुसार कीन सी गति मिलती है। इसके संबंध में उपनिषदों में बहुत चर्चा की गई है ( छां.४.१४;४.१०; खू.६.२.२-१६;की.१.२-३) जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चैथि श्रघ्याय के तीसरें पाद में की गई है। परन्तु इस सब चर्चा को यहाँ बतलाने की कोई भ्रावश्यकता नहीं है: हमें केवल उन्हीं दो मार्गों का विचार करना है, जो भगवद्गीता ( ८. २३-२७. ) में कहे गये हैं। वैदिक धर्म के ज्ञानकाएड़ श्रौर कर्मकाएड़, दो प्रसिद्ध भेद हैं। कर्मकाएड का मूल उद्देश यह है कि सूर्य, श्रद्धि, इंद्र वरुण, रुद्र, इत्यादि वैदिक देवताश्रों का यज्ञद्वारा पूजन किया जावें, उनके प्रसाद से इस लोक में पुत्र-पात्र आदि सन्तति तथा गौ, अश्व, धन, धान्य अदि संपत्ति प्राप्त कर ली जांवे, और अन्त में मरने पर सद-गति प्राप्त होवें । वर्तमान काल में यह यज्ञ-याग ऋदि श्रीतधर्म प्रायः लुप्त हो गया है, इससे उक्त उद्देश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-भक्ति तथा दान-धर्म ग्रादि शास्त्रोक्ष पुरुय-कर्म किया करते हैं। ऋग्वेद से स्पष्टतथा मालूम होता है, कि प्राचीन काल में, लोग--- केवल स्वार्थ के लिये बलिक सब समाज के कल्याण के लिये भी---यज्ञद्वारा ही देवतात्रों की त्राराधना किया करते थे। इस काम के लिये जिन इन्द्र त्रादि देवतात्रों की श्रनुकूलता का सम्पादन करना श्रावश्यक है, उनकी स्तुति से ऋग्वेद के सूक्र भरे पड़े हैं त्रौर स्थल-स्थल पर ऐसी प्रार्थना की गई है, कि " हे देव

हमें संतित श्रीर समृद्धिदो, " " हमें शतायु करो, " " हमें, हमारे लडकों-बच्चें को श्रीर हमारे वीर पुरुषों को तथा हमारे जानवरों को न मारो "क्षा ये याग-यज्ञ तीनों वेदों में विहित हैं इसलिये इस मार्ग का प्राना नाम 'त्रयी धर्म 'है: श्रीर ब्राह्मणप्रंथों में इन यज्ञों की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। परन्तु भिन्न भिन्न ब्राह्मण्डंथों में यज्ञ करने की भिन्न भिन्न विधियाँ हैं. इससे आगे शंका होने न्त्रगी कि कौन सी विधि ग्राह्म है; तब इन परस्पर विरुद्ध वाक्यों की एकवाक्यता करने के लिये जैमिनि ने अर्थ-निर्णायक नियमों का संग्रह किया। जैमिनि के इन नियमों को ही मीमांसासूत्र या पूर्व-मीमांसा कहते है, श्रौर इसी कारण से प्राचीन कर्मकाएड को मीमांसक मार्ग नाम मिला: तथा हमने भी इसी नाम का इस यंथ में कई बार उपयोग किया है, क्योंकि ऋाज कल यही प्रचलित हो गया है। परन्त स्मरण रहे कि यद्यदि " मीमांसा " शब्द ही आगे चल कर प्रचलित हो गया है, तथापि यज्ञ याग का यह मार्ग बहुत प्राचीन काल से चलता आया है। यही कारण है कि गीता में ' मीमांसा 'शब्द कहीं भी नहीं श्राया है, किन्तु इसके बदले ' त्रयी धर्म ' (गी. ६. २०,२१) या " त्रयी विद्या " नाम आये हैं। यज्ञ-याग आदि श्रीतकर्म-अतिपादक ब्राह्मण अथों के बाद आरण्यक और उपनिषद वने । इनमे यह प्रति-पादन किया गया कि यज्ञ-याग आदि कर्म गौण हैं और ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिये इनके धर्म को ' ज्ञानकारड ' कहते हैं। परन्तु भिन्न भिन्न उपनिपदों में भिन्न भिन्न विचार हैं, इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की आवश्यकता हुई; श्रीर इस कार्य को बादरायणाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र में किया। इस अंथ को बहासूत्र, शारीरसूत्र या उत्तरमीमांसा कहते हैं। इस प्रकार पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा, ऋम से. कर्मकाएड तथा ज्ञानकाएड-संबंधी प्रधान प्रंथ है। वस्तुतः ये दोनों प्रन्थ मूल में मीमांसा ही के हैं. श्रर्थात वैदिक वचनों के श्रर्थ की चर्चा करने के लिये ही बनाये गये हैं। तथापि आज कल कर्मकायड-प्रतिपादकों को केवल ' मीमांसक ' श्रीर ज्ञान-काएड प्रतिपादकों को 'वेद'न्ती 'कहते हैं। कर्मकाएडवालों का अर्थात् मीमांसकों का कहना है कि श्रीतधर्म में चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम प्रसृति यज्ञ-याग श्रादि कर्म ही प्रधान हैं; श्रीर जो इन्हें करेगा उसे ही वेदों के श्राज्ञानुसार मोच प्राप्त होगा। इन यज्ञ-याग श्रादि कर्मों को कोई भी छोड़ नहीं सकता। यदि छोड़ देगा तो सम-माना चाहिये कि वह श्रोत-धर्म से विच्चित हो गया; क्योंकि वैदिक यज्ञ की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही हुई है; श्रीर यह चक्र श्रनादि काल से चलता श्राया है कि मनुष्य यज्ञ करके देवतात्रों को तृप्त करें, तथा मनुष्य की पर्जन्य ग्रादि सब ग्रावश्य-

<sup>&</sup>amp; ये मन्त्र अनेक स्थलों पर पाये जाते हैं, परन्तु उन सब को न दे कर यहाँ वे.वल एक ही मन्त्र वतलाना वस होगा, कि जो बहुत प्रचलित है। वह यह है "मा नस्तोंके तनये मा न आयो मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष । वीरान्मा ने। रुद्रभामितों वधीईविष्मन्तः सदीमत्वा हवामहे " (ऋ. १. ११४. ८)।

कतात्रों को देवगण पूरा करें। त्राज कल हमें इन विचारों का कुछ महत्त्व मालूम नहीं होता. क्योंकि यज्ञ-याग रूपी श्रीत-धर्म श्रव प्रचित्तत नहीं है। परन्तु गीता काल की स्थिति भिन्न थी, इसलिये मगवद्गीता (३.१६-२१) में भी यज्ञचक का महत्त्व ऊपर कहे अनुसार बतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम होता है, कि उस समय भी उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोच-दृष्टि से इन कर्मीं को गौणता त्रा चुकी थी (गी.२.४१-४६)। यही गौणता ऋहिंसा-धर्म का गचार होने पर आगे अधिकाधिक बढती गई। मागवतधर्म में स्पष्टतया प्रति-पादन किया गया है, कि यज्ञ-याग वेदविहित हैं तो भी उनके लिये पशुवध नहीं ्रारना चाहिये; धान्य से ही यज्ञ करना चाहिये ( देखो मभा. शां. २३६. १० श्रीर ३३७)। इस कारण ( तथा कुछ ग्रंशों मे ग्रांगे जैनियों के भी ऐसे ही प्रयत्न करने के कारण) श्रीत यज्ञमार्ग की आज कल यह दशा हो गई है, कि काशी सरीखे बड़े बड़े धमेंचेत्रों में भी श्रीताग्निहोत्र पालन करनेवाले श्रश्निहोत्री बहुत ही थोड़े देख पडते हैं, और ज्योतिष्टोम आदि पशु-यज्ञों का होना तो दस बीस वर्षी में कभी कभी सुन पड़ता है। तथापि श्रोतधर्भ ही सब वैदिक धर्मों का मूल है, श्रीर इसी लिए उसके विषय में इस समय भी कुछ श्रादरबुद्धि पाई जाती है, श्रीर जैमिनि के सूत्र श्रर्थ-निर्णायकशास्त्र के तौर पर प्रमाण माने जाते हैं। यद्यपि श्रौत-यज्ञ-याग-मादि धर्म इस प्रकार शिथिल हो गया, तो भी मन्वादि स्मृतियों में वर्णित दूसरे यज्ञ-जिन्हें पञ्चमहायज्ञ कहते हैं-ग्रब तक प्रचलित हैं श्रीर इनके सम्बन्ध में भी श्रीतयज्ञ-याग-चक्र स्रादि के ही उक्र न्याय का उपयोग होता है। उदाहरखार्थ, मन श्रादि स्मृतिकारों ने पाँच श्रीहंसात्मक तथा नित्य गृहयज्ञ बतलाये हैं; जैसे वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ है, होम देवयज्ञ है, बिल भूतयज्ञ है श्रीर श्रतिथि-संतर्पण मनुष्ययज्ञ है, तथा गाईस्थ्य-धर्म में यह कहा है, कि इन पाँच यज्ञों के द्वारा क्रमानुसार ऋषियों, पितरों, देवताग्रीं, प्रार्शियों तथा मनुष्यों को पहले तृप्त करके फ़िर किसी गृहस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिये (मनु. ३. ६८-१२३)। इन यज्ञों के कर लेने पर जो अन्न बच जाता है उसको " श्रमृत " कहते हैं; श्रीर पहले सब मनुष्यों के मोजन कर लेने पर जो श्रन्न बचे उसे ' विघस ' कहते हैं ( म. ३. २८४ )। यह ' श्रमृत ' श्रीर ' विघस ' श्रन्न ही गृहस्थ के लिये विहित एवं श्रेयस्कर है। ऐसा न करके जो कोई सिर्फ़ अपने पेट के . ि विये ही भोजन पका कर खावे, तो वह अब अर्थात् पाप का भच्चण करता है, श्रीर उसे क्या मनुस्मृति, क्या ऋग्वेद श्रीर गीता, सभी ग्रन्थों में ' श्रवाशी 'कहा गया है (ऋ. १०. ११७. ६, मनु ३. ११८, गी. ३. १३)। इन स्मार्त पञ्चमहा-यज्ञों के सिवा दान, सत्य, दया, श्रीहंसा श्रीद सर्वभूतिहतप्रद श्रन्य धर्म भी उप-निषदों तथा स्मृतिग्रनथों मे गृहस्य के लिये विहित माने गये हैं (तै. १. ११); श्रीर -उन्हीं में स्पष्ट उन्लेख किया गया है, कि कुदुम्ब की वृद्धि करके वंश को स्थिर रखो-" प्रजातंतं मा व्यवच्छेत्सी: "। ये सब कर्भ एक प्रकार के यज्ञ ही माने जाते हैं श्रीर इन्हें करने का कारण तैत्तिरीय संहिता में यह वतलाया गया है, कि जन्म से ही बाह्मण श्रपने जपर तीन प्रकार के ऋण ले श्राता है—एक ऋषियों का, दूसरा देवताश्रों का श्रीर तीसरा पितरों का । इनमें से ऋषियों का ऋण वेदाम्यास से, देवताश्रों का यज्ञ से श्रीर पितरों का प्रत्रोत्पत्ति से चुकाना चाहिये; नहीं तो उसकी श्रच्छी गित न होगी (ते. सं. ६, ३, १०. १) अ। महा-मारत (श्रा. १३) में एक कथा है, कि जरत्कार ऐसा न करते हुए, विवाह करने के पहले ही उप्र तपश्चर्या करने लगा, तव संतान-चय के कारण उसके यायावर नामक पितर श्राकाश में लटकते हुए उसे देख पड़े, श्रीर किर उनकी श्राज्ञा से उसने श्रपना विवाह किया। यह भी कुछ वात नहीं है, कि इन सव कर्मों या यज्ञों को केवल ब्राह्मण ही करें। वैदिक यज्ञों को छोड़ श्रन्य सव कर्म यथाधि-कार खियों श्रीर श्रद्धों के लिये भी विहित हैं, इसलिये स्मृतियों में कही गई चातुवर्ण्य व्यवस्था के श्रनुसार जो कर्म किये जाय वे सव यज्ञ ही हैं; उदाहरणार्थ; चित्रयों का युद्ध करना भी एक यज्ञ है, श्रीर इस प्रकरण में यज्ञ का यही ज्यापक श्रथ विवत्तित है। मनु ने कहा है कि जो जिसके लिये विहित है, वही उसके लिये तप है (११. २३६;), श्रीर महाभारत में भी कहा है कि:—

श्रारंभयज्ञाः त्तत्राश्च हिवर्यज्ञा विशः स्मृताः। परिचारयज्ञाः शुद्राश्च जपयज्ञा द्विजातयः॥

" श्रारम्भ (उद्योग) हिन, सेवा श्रीर जप ये चार यज्ञ चित्रय, वैश्य, शूद्र श्रीर श्राह्मण इन चार वर्णों के लिये यथानुक्रम विहित हैं (मभा. शां, २३७. १२.)। सारांश, इस सृष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ ही के लिये बहादेव ने उत्पन्न किया है (मभा. श्रनु. ४८.३; श्रीर गीता ३. १०; ४.३२)। फलतः चातुर्वपर्य श्रादि सब शास्त्रोक्न कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही है, श्रीर यदि प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्रपने श्रिषकार के श्रनुसार इन शास्त्रोक्न कर्मों या यज्ञों को—धंधे, व्यवसाय या कर्त्तव्यव्यवहार को—न करे तो समूचे समाज की हानि होगी, श्रीर सम्भव है कि श्रन्त में उसका नाश भी हो जावे। इसलिये ऐसे व्यापक श्रध से सिद्ध होता है, कि लोकसंग्रह के लिये यज्ञ की सदैव श्रावरयकता होती है।

अव यह प्रश्न उठता है, कि यदि वेद और चातुर्वर्ण्य आदि स्मार्त-व्यवस्था कें अनुसार गृहस्थों के लिये वही यज्ञप्रधान-वृत्ति विहित मानी गई है कि जो केवल कर्ममय है, तो क्या इन सांसारिक कर्मों को धर्मशास्त्र के अनुसार यथाविधि (अर्थात् नीति से और धर्म के आज्ञानुसार) करते रहने से ही कोई मनुष्य

ॐ तैतिरीय संहिता का वचन है —" जायमाना नै ब्राह्मणिक्षिभिक्र्णना जायते ब्रह्मचेंयणिष्म्या योज्ञन देवेम्य. प्रजया पितृम्य एप ना अन्त्रणा य पुत्री यज्ना ब्रह्मचारिवासीति"।

जन्म-मरण के चकर से मुक्त हो जायगा? श्रीर यदि कहा जाय कि वह मुक्त हो जाता है, तो फिर ज्ञान की बढाई श्रीर योग्यता ही क्या रही? ज्ञानकाएड श्रर्थात् उपनि- पदों का साफ़ यही कहना है, कि जब तक ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान हो कर कर्म के विषय में विरक्ति न हो जाय, तब तक नाम-रूपात्मक माया से या जन्म-मरण के चकर से छुट- कारा नहीं मिल सकता; श्रीर श्रीतस्मार्त-धर्म को देखो तो यही मालूम पड़ता है, कि प्रत्येक मनुष्य का गार्हस्थ्य धर्म कर्मप्रधान या व्यापक श्रर्थ में यज्ञमय है। इसके श्रतिरिक्त वेदों का भी कथन है, कि यज्ञार्थ किये गये कर्म बन्धक नहीं होते, श्रीर यज्ञ से ही स्वर्गप्राप्ति होती है। स्वर्ग की चर्चा छोड दी जाय तो भी हम देखते हैं, कि ब्रह्मदेव ही ने यह नियम बना दिया है, कि इन्द्र श्रादि देव-ताओं के सन्तुष्ट हुए बिना वर्षा नहीं होती श्रीर यज्ञ के बिना देवतागण भी सन्तुष्ट नहीं होते! ऐसी श्रवस्था मे यज्ञ श्रर्थात् कर्म किये बिना मनुष्य की भलाई कैसे होगी? इस लोक के कम के विषय में मनुस्मृति, महाभारत, उप-निषद् तथा गीता में भी कहा है कि:—

श्रग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । श्रादित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरत्रं ततः प्रजाः॥

''यज्ञ में हवन किये गये सब द्रव्य श्रप्ति द्वारा सूर्य को पहुँचते हैं, श्रीर सूर्य से पर्जन्य श्रीर पर्जन्य से श्रन्न तथा श्रन्न से प्रजा उत्पन्न होती है " (मनु. ३. ७६; मभा. शां. २६२. ११; मैत्र्यु. ६. ३७, गी. ३. १४)। श्रीर, जब कि ये यज्ञ कर्म के द्वारा ही होते है, तब कर्म को छोड़ देने से काम कैसे चलेगा ? यज्ञ मय कर्मी को छोड़ देने से संसार का चक्र बन्द हो जायगा श्रीर किसी को खाने को भी नहीं मिलेगा। इस पर भागवतधर्म तथा गीताशास्त्र का उत्तर यह है, कि यज्ञ-याग श्चादि वैदिक कर्में। को या श्रन्य किसी भी स्मार्त तथा ब्यावहारिक यज्ञमय कर्म को छोड़ देने का उपदेश हम नहीं करते; हम तो तुम्हारे ही समान यह भी कहने को तैयार हैं कि जो यज्ञ-चक्र पूर्वकाल से बराबर चलता श्राया है. उसके बंद हो जाने से संसार का नाश हो जायगा; इसिवये हमारा यही सिद्धान्त है, कि इस कर्ममय यज्ञ को कभी नहीं छोडना चाहिये (मभा. शां. ३४०; गी. ३. १६)। परन्तु ज्ञानकारड में अर्थात् उपनिषदों ही में स्पष्टस्तप से कहा गया है, कि ज्ञान श्रौर वैराग्य से कर्मचय हुए बिना मोच नहीं मिल सकता, इसिलिये इन दोनों सिद्धान्तों का मेल करके हमारा अवितम कथन यह है, कि सब कर्मी को ज्ञान से त्रर्थात् फलाशा छोड़ कर निष्काम या विरक्ष बुद्धि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १७. ११)। यदि तुम स्वर्ग-फल की काम्य बुद्धि मन में रख कर ज्योतिष्टोम श्रादि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद में कहे श्रनुसार, स्वर्ग-फल तुम्हें निस्सन्देह मिलेगा; क्योंकि वेदाज्ञा कभी भी भूठ नहीं हो सकती। परन्त स्वर्ग-फल नित्य श्रर्थात् हमेशा टिकनेवाला नहीं है, इसी लिये कहा गया है ( बृ. ४. थ. ६; वेसू. ३. १. ८, मभा. वन. २६०. ३६)

### प्राप्यान्तं कर्मण्स्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्। तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे॥ %

इस लोक में जो यज्ञ-याग आदि पुराय कर्म किये जाते हैं उनका फल स्वर्गीय उप-भोग्र से समाप्त हो जाता है, और तब यज्ञ करनेवाले कर्मकारही मनुष्य को स्वर्ग-लोक से इस कर्मलोक अर्थात् भूलोक मे फिर भी आना पडता है। छान्दोग्योपनि-षद् (४. १०. ३-६) में तो स्वर्ग से नीचे आने का मार्ग भी बतलाया गया है। भगवद्गीता मे "कामात्मानः स्वर्गपराः" तथा "त्रैगुण्यविषया वेदाः" (गी. २. ४३, ४४) इस प्रकार कुछ गौगात्व-सूचक जो वर्णन किया गया है, वह इन्हीं कर्मकाएडी लोगों को लच्य करके कहा गया है, और नवें श्रध्याय में फिर भी स्पष्ट-तया कहा गया है कि " गतागतं कामकामा लभन्ते " (गी ६. २१)—उन्हें स्वर्गलोक श्रीर इस लोक में बार बार श्राना जाना पड़ता है । यह श्रावागमन ज्ञान-प्राप्ति के बिना रूक नहीं सकता। जब तक यह रुक नहीं सकता तव तक श्रात्मा को सचा समाधान, पूर्णावस्था तथा मोच भी नहीं मिल सकता । इस लिये गीता के समस्त उपदेश का सार यही है, कि यज्ञ-याग आदि की कौन कहे, चातुर्वर्ण्य के सब कमीं को भी तुम ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से तथा साम्यवृद्धि से श्रासिक छोड़ कर करते रहो--वस, इस प्रकार कर्म-चक्र को जारी रख कर भी तुम मुक्र ही बने रहोगे (गी. १८. ४, ६)। किसी देवता के नाम से तिल, चावल या किसी पशु को " इदं असुक देवताये न मम " कह कर अश्नि में हवन कर देने से ही कुछ यज्ञ नहीं हो जाता। प्रत्यच पशु को मारने की अपेचा, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में काम-क्रोध आदि जो अनेक पशुवृत्तियाँ है उनका साम्यबुद्धिरूप संय-माप्ति मे होम करना ही अधिक श्रेयस्कर यज्ञ है (गी. ४. ३३)। इसी अभिप्राय से गीता मे तथा नारायणीय धर्म में भगवान् ने कहा है, कि"में यज्ञों मे जपयज्ञ" श्रर्थात् श्रेष्ठ हूँ (गी. १०. २४; मभा. शां. ३. ३७)। मनुस्मृति (२. ८७) मे भी कहा गया है कि ब्राह्मण श्रीर कुछ करे या न करे, परन्तु वह केवल जप से ही सिद्धि पा सकता है। अग्नि मे आहुति डालते समय 'न मम ' (यह वस्तु मेरी नहीं है) कह कर उस वस्तु से अपनी ममत्वद्वद्धि का त्याग दिखलाया जाता है-यही यज्ञ का मुख्य तत्त्व है, श्रीर दान श्रादिक कर्मों का भी यही वीज है, इसलिये इन कर्मों की योग्यता भी यज्ञ के बरावर है, अधिक क्या कहा जाय, जिनमे अपना तनिक भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे कमों को शुद्ध बुद्धि से करने पर यज्ञ ही कहे जा सकते हैं। यज्ञ की इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुछ कर्म निष्काम बुद्धि से किये जाय वे सव एक महायज्ञ ही होंगे, और द्रव्यमय यज्ञ को लागू होने-

<sup>\*</sup> इस मंत्र के दूसरे चरण को पढ़ते समय 'पुनरित ' और 'अस्मै ' ऐसा पढ़-च्छेद करके पढना चाहिये, तब इस चरण में अक्षरों की कमी नहीं मालूम होगी; वैदिक प्रन्थों को पढ़ते समय ऐसा बहुवा करना पड़ता है।

वाला मीमांसकों का यह न्याय कि 'यथार्थ किये गये कोई भी कर्म बंधक नहीं होते 'उन सब निष्काम कर्मों के लिये भी उपयोगी हो जाता है। इन कर्मों को करते समय फलाशा भी छोड़ दी जाती है, जिसके कारण स्वर्ग का आना-जाना भी छूट जाता है, और इन कर्मों को करने पर भी अन्त में मोचरूपी सद्गति मिल जाती है (गी. ३. ६)। सारांश यह है कि संसार यज्ञमय या कर्ममय है सही, परन्तु कर्म करनेवालों के दो वर्ग होते हैं। पहले वे जो शास्त्रोक्ष रीति से, पर फलाशा रख कर कर्म किया करते हैं (कर्मकाण्डी लोग); और दूसरे वे जो निष्काम खुद्धि से, केवल कर्च ब्य समस्व कर, कर्म किया करते हैं (ज्ञानी लोग)। इस सम्बन्ध मे गीता का यह सिद्धान्त है, कि कर्मकाण्डियों को स्वर्ग प्राप्तिरूप अनिस्य फल मिलता है, और ज्ञान से अर्थात् निष्कामखुद्धि से कर्म करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को मोचरूपी नित्य फल मिलता है। मोच के लिये कर्मों का छोड़ना गीता में भी नहीं बतलाया गया है। इसके विपरीत अठारहवें अध्याय के आरम्भ में स्पष्ट-तया बतला दिया है कि " त्याग=छोड़ना " शब्द से गीता में कर्मत्याग कभी भी नहीं समस्कना चाहिये, किन्तु उसका अर्थ 'फलत्याग ' ही सर्वत्र विवित्तत है।

इस प्रकार कर्मकारिडयों और कर्मयोगियों को भिन्न भिन्न फल भिलते हैं, इस कारण प्रत्येक को मृत्यु के बाद भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न मार्गों से जान। पड़ता है। इन्हीं मार्गों को कम से 'पितृयाख ' श्रीर 'देवयान ' कहते हैं (शां. १७. १४, १६), श्रौर उपनिषदों के आधार से गीता के शाठवें अध्याय में इन्हीं दोनों मार्गी का वर्णन किया गया है। वह मनुष्य, जिसकी ज्ञान हो गया है--- और यह ज्ञान कम से कम अन्तकाल मे तो अवस्य ही हो गया हो (गी. २. ७२)--देहपात होने के अनन्तर और चिता में शरीर जल जाने पर, उस अप्ति से ज्योति (ज्याला), दिवस, शुक्रपत्त और उत्तरायण के छः मही ने में प्रयाण करता हुआ ब्रह्मपद को जा पहुँचता है तथा वहाँ उसे मोच प्राप्त होता है, उसके कारण वह पुनः जन्म ले कर मृत्युलोक मे फिर नहीं लौटता; परन्तु जो केवल कर्मकाण्डी है अर्थात् जिसे ज्ञान नहीं है, वह उसी अप्ति से धुत्रा, रात्रि, कृष्णपत्र और दिल्लायन के छः महीने, इस कम से प्रयाख करता हुन्ना चन्द्रलोक को पहुँचता है, त्रीर अपने किये हुए सब पुरुष-कर्मों को भोग करके फ़िर इस लोक में जन्म लेता है; इन दोनों मार्गी में यही भेद है (गी. म. २३-२७)। 'ज्योति' (ज्याला) शब्द के बदले उपनिषदों में 'श्रिचिं ' ( ज्वाला ) शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे पहले मार्फ को 'अचिरादि ' और दूसरे को 'धूम्रादि ' मार्ग भी कहते है। हमारा उत्तरायण उत्तर ध्रवस्थल में रहनेवाले देवताश्रों का दिन है, श्रीर हमारा दिल्लायन उनकी रात्रि है। इस परिभाषा पर ध्यान देने से मालूम हो जाता है कि इन दोनों मार्गों में से पहला अचिरादि (ज्योतिरादि ) मार्ग आरम्भ से अन्त तक प्रकाशमय है श्रीर दूसरा धूम्रादि मार्ग श्रन्धकारमय है। ज्ञान प्रकाशमय है श्रीर परब्रह्म " ज्योतिषां ज्योतिः" (गी. १३. ७.)—तेजों का तेज—है, इस कारण देहपात

होने के अनन्तर ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का अकाशमय होना उचित ही है; श्रोर गीता में उन दोनों मार्गों को 'शुक्र' श्रोर 'कृप्ण' इसी लिये कहा है, कि उनका भी अर्थ अकाशमय श्रोर अन्धकारमय है। गीता में उत्तरायण के वाद के सोपानों का वर्णन नहीं है। परन्तु यास्क के निरुक्त में उद्गायन के वाद देवलोक, सूर्य, वैद्यान ग्रोर मानस पुरुप का वर्णन है। (निरुक्त. १४.१), श्रोर उपनिपदों में देवयान के विपय में जो वर्णन हैं, उनकी एकवाक्यता करके वेदानतसूत्र में यह कम दिया है कि उत्तरायण के वाद संवत्सर, वायुलोक, सूर्य, चन्द्र, विद्युत, वरुणलोक; इन्द्रलोक, प्रजापित श्रोर अन्त में बहालोक है ( कृ. १ १०; इ. २. १२; छां १. १०; क्रेपी. १. ३; वेसू. ४. ३. १-६)।

देवयान श्रोर पिनृयाण मार्गी के सोपानों या मुकामों का वर्णन हो चुका। परन्तु इनमें जो दिवस, शुक्रपत्त, उत्तरायण इत्यादि के वर्णन हैं उनका सामान्य अर्थ कालवाचक होता है, इस लिए स्वाभाविक ही यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि क्या देवयान ग्रार पित्याण मागां का काल से कुछ सम्बन्ध है अथवा पहले कभी था या नहीं ? यद्यपि दिवस, रात्रि, शुक्लपच इत्यादि शब्दों का अर्थ कालवाचक हैं, तथापि ग्रिप्ति, ज्वाला, वायुलोक, विद्युत् ग्रादि जो ग्रम्य सोपान ई उनका ग्रर्थ कालवाचक नहीं हो सकता; श्रीर यदि यह कहा जाँय कि ज्ञानी पुरुप को दिन अथवा रात के समय मरने पर भिन्न भिन्न गति मिलती है, तव तो ज्ञान का कुछ महत्त्व ही नहीं रह जाता । इसलिये श्रप्ति, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शब्दों को कालवाचक न मान कर वेदानत-सूत्र में यह सिद्धान्त किया गया है, कि ये शब्द इनके श्रभिमानी देवताश्रों के लिये कल्पित किये गये हैं जो ज्ञानी श्रोर कर्मकाएडी पुरुषों के श्रात्मा को भिन्न भिन्न मार्गों से ब्रह्मलोक श्रीर चन्द्रलोक में ले जाते हैं (वेस्. २ १६-२१; ४. ३. ४.)। परन्तु इसमें सन्देह है, कि भगवद्गीता को यह मान्य है या नहीं; क्योंकि उत्तरायण के बाद के सोपानों का, कि जो काल-वाचक नहीं हैं, गीता में वर्णन नहीं है । इतना ही नहीं वर्लिक इन मार्गों को वत-लाने के पहले भगवान् ने काल का स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार किया है कि "में नुमे वह काल वतलाता हूँ; कि जिस काल में मरने पर कर्मयोगी लौट कर चाता है या नहीं श्राता है " (गी. म. २३); श्रीर महाभारत में भी यह वर्णन पाया जाता है, कि जव भीष्म पितामह शरशच्या में पड़े थे तव वे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरायण की, अर्थात् सूर्य के उत्तर की श्रोर मुड़ने की, प्रतिज्ञा कर रहे थे (भी. १२०; श्रनु. १६७)। इससे विदित होता है कि दिवस, शुक्लपज्ञ और उत्तरायणकाल ही मृत्यु होने के लिये कभी न कभी प्रशस्त माने जाते थे। ऋग्वेड (१०. ८८. ११ श्रीर बृ. इ.२ १४) में भी देवयान श्रीर पितृयाण मार्गी का जहाँ पर वर्णन है वहाँ काल-वाचक अर्थ ही विविचित है । इससे तथा अन्य अनेक प्रमाणों से हमने यह निश्चय किया है, कि उत्तर गोलार्घ के जिस स्थान में सर्थ जितिज पर छः महीने तक हमेशा देख पड़ता है, उस स्थान में अर्थाद् उत्तर ध्रुव के पास या मेरस्थान में

जब पहले वैदिक ऋषियों की वस्ती थी, तब ही से छः महीने का उत्तरायण-रूपी प्रकाशकाल मृत्यु होने के लिये प्रशस्त माना गया होगा। इस विषय का विस्तृत विवेचन हमने अपने दूसरे अन्थ में किया है। कारण चाहे कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह समभ बहुत प्राचीन काल से चली त्राती है; श्रीर यही समभ देव-यान तथा पितृयाण मार्गों मे--प्रगट न हो तो पर्याय से ही--श्रन्तर्भूत हो गई है; अधिक क्या कहें, हमे ऐसा मालूम होता है कि इन दोनों मार्गों का मूल इस प्राचीन समक्त में ही है। यदि ऐसा न मानें तो गीता में देवयान और पितृयाण को लच्य करके जो एक बार 'काल ' (गी. म.२३) और दूसरी बार 'गति 'या 'सृति ' अर्थात् मार्ग (गी. ८. २६, २७) कहा है, यानी इन दो भिन्न भिन्न अर्थों के शब्दों का जो उपयोग किया गया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती। वेदान्त-सूत्र के शाह्नरभाष्य मे देवयान और पितृयाग का कालवाचक अर्थ स्मार्त है जो कर्मयोग ही के लिये उपयुक्त होता है, श्रीर यह भेद करके, कि सचा ब्रह्मज्ञानी उपनिषदों मे वर्णित श्रोत मार्ग से, अर्थात् देवताप्रयुक्त प्रकाशमय मार्ग से, ब्रह्म-लोक को जाता है, 'कालवाचक ' तथा 'देवतावाचक ' अर्थों की ब्यवस्था की गई है (वे, सू. शां. भा. ४. २. १८-२१)। परन्तु मूल सूत्रों को देखने से ज्ञात होता है, कि काल की आवश्यकता न रख उत्तरायखादि शब्दों से देवताओं को किस्पत कर देवयान का जो देवतावाचक अर्थ बादरायणाचार्य ने निश्चित किया है, वही उनके मतानुसार सर्वत्र श्रिभित होगा; श्रीर यह मानना भी उचित नहीं है, कि गीता में वर्णित मार्ग उपनिषदों की इस देवयान गति को छोड़ कर स्वतन्त्र हो सकता है। परन्तु यहाँ इतने गहरे पानी मे पैठने की कोई स्रावश्यकता नहीं है: क्योंकि यद्यपि इस विषय में मतभेद हो कि देवयान और पितृयाण के दिवस. रात्रि, उत्तरायण त्रादि शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से मूलारम्भ में कालवाचक थे या नहीं, तथापि यह बात निर्विवाद है, कि आगे यह कालवाचक अर्थ छोड़ दिया -गया। अन्त मे इन दोनों पदों का यही अर्थ निश्चित तथा रूढ हो गया है कि--काल की अपेचा न रख चाहे कोई किसी समय मरें - यदि यह ज्ञानी हो तो अपने कर्मानुसार प्रकाशमय मार्ग से, श्रौर केवल कर्मकाएडी हो तो श्रन्धकारमय मार्ग से परलोक को जाता है। चाहे फिर दिवस और उत्तरायण आदि शब्दों से बादरा-यणाचार्य के कथनानुसार देवता समिभये; या उनके लच्च से प्रकाशमय मार्ग के ऋमशः बढते हुए सोपान समिकये परन्तु इससे इस सिद्धान्त में कुछ भेद नहीं होता, कि यहाँ देवयान और पितृयाण शब्दों का रूढ़ार्थ मार्गवाचक है।

परन्तु क्या देवयान श्रोर क्या पितृयाण, दोनों मार्ग शास्त्रोक श्रर्थात् पुण्यकर्म करनेवाले को ही प्राप्त हुश्रा करते हैं, क्योंकि पितृयाण यद्यपि देवयान से नीचे की श्रेणी का मार्ग है, तथापि यह भी चन्द्रलोक को श्रर्थात् एक प्रकार के स्वर्गलोक ही को पहुँचानेवाला मार्ग है। इसलिये प्रगट है, कि वहाँ सुख भोगने की पात्रता होने के लिये इस लोक में कुछ न कुछ शास्त्रोक्ष पुण्यकर्म श्रवश्य ही करना पड़ता

है (गी. ६.२०,२१)। जो लोग थोड़ा भी शास्त्रोक्ष पुण्यकर्म न करके संसार में अपना समस्त जीवन पापाचरण में विता देते हैं, वे इन दोनों में से किसी भी मार्ग से नहीं जा सकते। इनके विषय में उपनिषदों में कहा गया है, कि ये लोग मरने पर एकदम पशु-पत्ती आदि तिर्थक्-योनि में जन्म लेते हैं, और वारंबार यमलोक अर्थात् नरक में जाते हैं। इसी को 'तीसरा' मार्ग कहते हैं (छां. १. १७. ८; कट. २. ६. ७.); और भगवद्गीता में भी कहा गया है, कि निषट पापी अर्थात् आसुरी पुरुषों को यही नित्य-गति प्राप्ति होती है (गी. १६. १६-२१, ६. १२; वेसू. ३. १. १२, १३; निरुक्त १४. ६)।

उपर इस वात का विवेचन किया गया है, कि मरने पर सनुष्य को उसके कर्मानुरूप वैदिक धर्म के प्राचीन परम्पराज्यार तीन प्रकार की गति किस कम से प्राप्त होती है। उनमें से केवल देवयान मार्ग ही मोज्-दायक हैं; परन्तु यह मोज्ञ क्रम क्रम से श्रर्थात् श्रचिरादि ( एक के वाद एक, ऐसे कई सोपानों ) से जाते जाते श्रन्त मे मिलता है; इसलिये इस मार्ग को ' कम-मुिक ' कहने हैं, श्रीर देहपात होने के श्रनन्तर अर्थात् मृत्यु के श्रनन्तर बहालोक मे जाने से वहाँ श्रन्त में मुक्कि मिलती है, इसी लिये इसे ' विदेह-सुक्ति ' भी कहते हैं। परन्तु इन सव वातों के अतिरिक्त शुद्ध अध्यात्मशास्त्र का यह भी कथन है, कि जिसके मन मे ब्रह्म और आतमा के एकत्व का पूर्ण सच्चात्कार नित्य जागृत है, उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये कहीं दूसरी जगह क्यों जाना पहेगा ? श्रयवा उसे मृत्युकाल की भी वाट क्यों जोहनी पहेगी ? यह बात सच है, कि उपासना के लिये स्वीकृत किये गये सूर्याद प्रतीकों की अर्थात् सगुण ब्रह्म की उपासना से जो ब्रह्मज्ञान होता है, वह पहले पहल कुछ श्रपूर्ण रहता हैं; क्योंकि इससे मन में सूर्यलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि की कल्पनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं; श्रीर वे ही मरण-समय मे भी मन मे न्यूनाधिक परिमाण से वनी रहती हैं। अतएव इस अपूर्णता को दृर करके मोच की प्राप्ति के लिथे ऐने लोगों को देवयान मार्ग से ही जाना पडता है (वेसू ४.३.११)। क्योंकि अध्यात्मशास्त्र का यह श्रटल सिद्धान्त है, कि मरण-समय में जिमकी जैसी भावना या ऋतु हो उसे वैसी ही 'गति' मिलती है (छां. ३ १४. १)। परन्तु सगुण उपासना या अन्य किसी कारण से जिसके मन में अपने आत्मा और ब्रह्म के वीच कुछ भी परदा या द्वैतभाव (तै. २. ७) शेप नहीं रह जाता, वह सदेव ब्रह्म-रूप ही है; श्रतएव प्रगट है, कि ऐसे पुरुप को ब्रह्म-प्राप्ति के लिये दूसरे स्थान में जाने की कोई ग्रावरयकता नहीं। इसी लिये बृहदारएयक मे याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा है, कि जो पुरुष शुद्ध ब्रह्मज्ञान से पूर्ण निष्काम हो गया हो—" न तस्य प्राण उत्कामन्ति ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येति "-उसके प्राग दूसरे किसी स्थान में नहीं जाते, किन्तु वह नित्य ब्रह्मभूत है और ब्रह्म में ही लय पाता है (वृ. ४ ४. ६); श्रीर बृहदारएयक तथा कठ, दोनों उपनिपदों में कहा गया है कि ऐसा पुरुप " अत्र ब्रह्म समस्तुते " ( कठ ६ १४ )--- यहीं का यहीं ब्रह्म का अनुभव करता

हैं। इन्हीं श्रुतियों के आधार पर शिवगीता में भी कहा गया है, कि मोच के लिये स्थानान्तर करने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो अमुक स्थान में हो और अमुक स्थान में न हो (छां. ७. २४; मुं. २. २. ११)। तो फिर पूर्ण ज्ञानी पुरुष को पूर्ण ब्रह्म-प्राप्ति के लिये उत्तरायगा, सूर्यलोक आदि मार्ग से जाने की श्रावश्यकता ही क्यों होनी चाहिये ? " ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति " (मं. ३. २. १)--जिसने ब्रह्मस्वरूप को पहचान लिया, वह स्वयं यहीं का यहीं. इस लोक में ही ब्रह्म हो गया। किसी एक का दूसरे के पास जाना तभी हो सकता है जब ' एक ' श्रीर ' दूसरा ' ऐसा स्थलकृत या कालकृत भेद शेष हो; श्रीर यह भेद तो श्रन्तिम स्थिति में श्रर्थात् श्रद्धेत तथा श्रेष्ठ ब्रह्मानुभन मे रह ही नहीं सकता। इस लिये जिसके मन की ऐसी नित्य स्थिति हो चुकी है कि "यस्य सर्वमात्मैवाऽभूत् (बृ. २. ४. १४), या "सर्वं खिलवदं ब्रह्म" (छां. ३-१४. १), अथवा में ही ब्रह्म हूं-" ब्रहं ब्रह्माऽस्मि " (बृ. १. ४. १०), उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये और किस जगह जाना पड़ेगा? वह तो नित्य ब्रह्मभूत ही रहता है। पिछले प्रकरण के अन्त मे जैसा हमने कहा है, वैसा ही गीता मे परम ज्ञानी पुरुषें। का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि "अभिता ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदि-तात्मनाम् " ( नी. १. २६ )--जिसने द्वैत भाव को छोड़ कर आत्मस्वरूप को जान लिया है उसे चाहे प्रारब्ध-कर्म-चय के लिये देहपात होने की राह देखनी पड़े, तो भी उसे मोच-प्राप्ति के लिये कहीं भी नहीं जाना पड़ता; क्योंकि ब्रह्म-निर्वाग्ररूप मोच तो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है; अथवा "इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः " (गी. १. १६)—जिसके मन में सर्व-भूतान्तर्गत ब्रह्मात्मैक्यरूपी साम्य प्रतिबिम्बित हो गया है, वह ( देवयानमार्ग की अपेचा न रख) यहीं का यहीं जन्म-मरण को जीत लेता है, अथवा " भूतपृथ-रभावमेकस्थमनप्रयति "-जिसकी ज्ञानदृष्टि में समस्त प्राणियों की भिन्नता का नाश हो चुका, श्रौर जिसे वे सब एकस्थ श्रर्थात् परमेश्वर-स्वरूप दिखने लगते है, वह " ब्रह्म सम्पद्यते "-ब्रह्म में मिल जाता है (गी. १३. ३०)। गीता का जो वचन अपर दिया गया है कि " देवयान और पितृयाण मार्गों को तत्त्वतः जाननेवाला कर्मथोगी मोह को प्राप्त नहीं होता " (गी. प. २१), उसमे भी "तत्त्वतः जाननेवाला" पद का अर्थ "परमाविध के ब्रह्मस्वरूप को पहचाननेवाला " ही विविचति है (देखो भागवत. ७. १४. ४६)। यही पूर्ण ब्रह्मभूत या परमावधि की ब्राह्मी स्थिती है; श्रीर श्रीमच्छ्रङ्कराचार्य ने श्रपने शारीरक भाष्य (वेसू. ३. १४) में प्रतिपादन किया है, कि यही अध्यात्म-ज्ञान की अत्यन्त पूर्णावस्था या पराकाष्टा है। यदि कहा जाय कि ऐसी स्थिति प्राप्त होने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही हो जाना पड़ता है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। फिर कहने की आवश्यकता नहीं, इस रीति से जो पुरुष ब्रह्मभूत हो जाते हैं. वे कर्म-सृष्टि के सब विधि-निषेधों की अवस्था से भी

पर रहते हैं, क्योंकि उनका ब्रह्म-ज्ञान सदैव जागृत रहता है; इसलिये जो कुछ ये किया करते हैं, वह हमेशा शुद्ध और निष्काम बुद्धि से प्रेरित हो कर पाप-पुराय से अलिस रहता है। इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्म-प्राप्ति के लिये किसी अन्य स्थान में जाने की अथवा देह-पात होने की अर्थात् मरने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसलिये ऐसे स्थित-प्रज्ञ ब्रह्मनिष्ट पुरुष को " जीवन्मुक " कहते हैं (यो. ३. ६.)। यद्यपि वौद्ध-धर्म के लोग ब्रह्म या ब्राह्मा को नहीं मानते, तथापि उन्हें यह बात पूर्णतया मान्य है, कि मनुष्य का परम साध्य जीवनमुक्त की यह निष्काम श्रवस्था ही है; श्रीर इसी तत्त्वका संग्रह उन्होंने कुछ शब्द-भेद से श्रपने धर्म में किया है (परिशिष्ट प्रकरण देखों)। कुछ लोगों का कथन है, कि पराकाष्टा के निष्कामत्व की इस अवस्था में और सांसारिक कर्मों में स्वाभाविक परस्पर-विरोध है, इसिलये जिसे यह अवस्था प्राप्त होती है उसके सब कर्म आप ही आप छुट जाते हैं और वह संन्यासी हो जाता है। परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं हैं, उसका यही सिद्धान्त है कि स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कमें करता है उसी प्रकार जीवन्मुक्त के लिये भी निष्काम बुद्धि से, लोकसंग्रह के निमित्त, मृत्यु पर्यंत सव व्यवहारों को करते रहना ही अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि निष्कामत्व श्रीर कर्म में कोई विरोध नहीं है। यह वात अगले प्रकरण के निरूपण से स्पष्ट हो जायगी। बीता का यह तस्व योगवासिष्ठ (६. उ. १६६) में भी स्वीकृत किया गया है।

# ग्यारहवाँ प्रकरण।

TO WATER

# संन्यास और कर्मयोग ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभा तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगां विशिण्यते ॥

र्गाता. ५. २।

विद्युले प्रकरण में इस बात का विस्तृत विचार किया गया है, कि श्रनादि कर्म के चढर से छटने के लिये प्राणिमात्र से एक्टव से रहनेवाल परब्रह्म का श्चनुभवात्मक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय है; श्रीर यह विचार भी किया गया है, कि इस श्रमृत ब्रह्म का ज्ञान सम्पादन करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र है या नहीं एवं इस ज्ञान की प्राप्ति के लिये माया-सृष्टि के श्रनित्य व्यवहार श्रयवा कर्म यह किय प्रकार करें। अन्त में यह सिद्ध किया है, कि बन्धन कुछ कर्म का धर्म या गुए नहीं है, किन्तु मन का है, इसलिय ज्यावहारिक कमीं के फल के बार में जो अपनी आसिक होती है उसे इन्डिय-निग्रह से धीरे धीरे घटा कर, शुद्ध श्रर्थात् निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहने पर कुछ समय के बाद साम्यबुद्धिरूप श्रात्मज्ञान देहीन्द्रियों में समा जाता है, श्रीर श्चन्त में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जानी है। इस प्रकार इस बात का निर्णय हो गया, कि मोज्ञरूपी परम साध्य श्रथवा श्राध्यात्मिक पूर्णावस्था की प्राप्ति के लिये किस साधन या उपाय का श्रवलम्यन करना चाहिये। जब इस प्रकार के बतीव से, श्रयीत् यथा-शक्ति श्रीर यथाधिकार निष्काम कर्म करते रहने से कर्म का बन्धन छट जाय, तथा चित्तशुद्धिहारा शन्त में पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाय, तय यह महत्त्र का प्रश्न उप-स्थित होता है, कि श्रव श्रागे श्रर्थात् मिद्धावस्था में ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्म ही करता रहे, श्रथवा प्राप्य वस्तु को पा कर कृतकृत्य हो माया-सृष्टि के सब ब्यव-हारों को निरर्थक श्रीर ज्ञानविरुद समभ कर, एकडम उन का त्याग कर दें ? क्योंकि सब कर्मों को विलकुल छोड देना (कर्मसंन्यास), या उन्हें निष्काम बुद्धि मे मृत्यु पर्यन्त करते जाना (कर्मयोग), ये दोनो पत्त तर्कदृष्टि से इस स्थान पर सम्भव होने हैं। श्रीर इन में से जो पच श्रेष्ठ ठहरे उसी की श्रीर ध्यान दे कर पहले से ( श्रर्थात्

<sup>् &</sup>quot;संन्यास और कर्मयोग दोनों नि श्रेयस्तर अर्थात् मोक्षद यक है: परन्तु इन दोनों में कर्मसंन्यास की अपेक्ष। कर्मयोग अधिक श्रेष्ट है।" दूसरे चरण के 'कर्मसंन्यास , पद से प्रगट होता हैं, कि पहले चरण में 'संन्यास' जब्द का क्या अर्थ करना चाहिये। गणेशागीता के चौथे अव्यायके आरंभ में गीता के यही प्रश्लोत्तर लिये गये है। वहाँ यह श्लोके थोडे जब्दभेद से इस प्रकार आया है—" कियायोगी वियोगश्वाप्युभी मोक्षस्य साधने। तयोर्भध्ये कियायोगस्यागात्तस्य विशिष्यते।"

साधनावस्था से ही ) बर्ताव करना सुविधाजनक होगा, इसलिये उक्क दोनों पत्तों के तारतम्य का विचार किये बिना कर्म श्रीर श्रकर्म का कोई भी श्राध्यात्मिक विवेचन पूरा नहीं हो सकता। श्रर्जुन से सिर्फ़ यह कह देने से काम नहीं चल सकता था, कि पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर कर्मों का करना और न करना एक सा है (गी. ३. १८); क्योंकि समस्त व्यवहारों मे कर्म की अपेचा बुद्धि ही की श्रेष्टता होने के कारण ज्ञान से जिसकी बुद्धि समस्त सूतों में सम हो गई है, उसे किसी भी कर्म के शुभाशुभत्व का लेप नहीं लगता (गी. ४.२०.२१.)। भगवान का तो उसे यही निश्चित उपदेश था कि-युद्ध ही कर-युद्ध चस्व ! (गी. २.१८); श्रीर इस खरे तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन में 'लढाई करो तो अच्छा, न करो तो अच्छा ' ऐसे संदिग्ध उत्तर की अपेचा और दूसरे कुछ सबल करणों का बलताना आवश्यक था। और तो क्या. गीताशास्त्र की प्रवृत्ति यह बतलाने के लिये ही हुई है, कि किसी कर्म का मयङ्कर परिखाम दृष्टि के सामने दिखते रहने पर भी बुद्धिमान् पुरुप उसे ही क्यों करें। गीता की यही तो विशेषता है। यदि यह सत्य है, कि कर्म से जन्तु बंधता और ज्ञान से मुक्त होता है, तो ज्ञानी पुरुष को कर्म करना ही क्यों चाहिये? कर्म-चय का अर्थ कर्मों का छोडना नहीं है, केवल फलाशा छोड देने से ही कर्म का च्य हो जाता है, सव कमों को छोड़ देना शक्य नहीं हैं, हत्यादि सिद्धान्त यद्यपि सत्य हों तथापि इससे भली भाँति यह सिद्ध नहीं होता, कि जितने कर्म छूट सकें उतने भी न छोड़े जॉय । श्रीर न्याय से देखने पर भी, यही अर्थ निप्पन होता है; क्योंकि गीता में कहा है कि चारों श्रोर पानी ही पानी हो जाने पर जिस प्रकार फिर उसके लिये कोई कुएँ की खोज नहीं करता, उसी प्रकार कर्मी से सिद्ध होनेवाली ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुष को कर्म की कुछ भी अपेचा नहीं रहती (गी. २. ४६)। इसी लिये तीसरे अध्याय के आरम्भ मे अर्जुन से श्रीकृष्ण से प्रथम यही पूछा है, कि श्रापकी सम्मति में यदि कर्म की श्रपेचा निष्काम त्राथवा साम्यबुद्धि श्रेष्ठ हो, तो स्थितप्रज्ञ के समान में भी अपनी बुद्धि को शुद्ध किये लेता हॅ-वस, मेरा मतलब पूरा हो गया; श्रब फ़िर भी लढाई के इस घोर कर्म में मुक्ते क्यों फॅसाते हो (गी. ३. १) ? इसका उत्तर देते हुए भगवान् ने 'कर्म किसी से भी छूट नहीं सकते' इत्यादि कारण बतला कर चौथे ग्रध्याय मे कर्म का समर्थन किया है। परन्तु सांख्य ( संन्यास ) श्रीर कर्मयोग दोनों ही मार्ग यदि शास्त्रों मे वतलाये गये है, तो यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर इनमें से जिसे जो मार्ग श्रच्छा लगें, उसे वह स्वीकार कर ले । ऐसी दशा मे पाँचवे ऋध्याय के श्रारम्भ में अर्जुन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मार्ग गोलमाल कर के मुक्ते न बतलाइये; निश्चयपूर्वक मुक्ते एक ही बात बतलाइये कि उन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है (गी. १.१)। यदि ज्ञानोत्तर कर्म करना श्रीर न करना एक ही सा है, तो फिर मै अपनी मर्ज़ी के अनुसार जी चाहेगा तो कर्म क्रूंगा, नहीं तो न क्रूंगा। यदि कर्म करना ही उत्तम पत्त हो, तो सुके

उसका कारण समसाइये; तभी मैं आपके कथनानुसार आचरण करूँगा। अर्जुन का यह प्रश्न कुछ श्रपूर्व नहीं है। योगवासिष्ठ ( १. १६. ६ ) में श्रीरामचन्द्र ने चिसष्ठ से और गणेशगीता ( ४. १ ) में वरेण्य राजा ने गणेशजी से यही प्रश्न किया है। केवल हमारे ही यहाँ नहीं, वरन् यूरोप में जहाँ तत्त्वज्ञान के विचार पहले पहल शुरू हुए थे उस श्रीस देश में भी, प्राचीन काल में यह प्रश्न उपस्थित हम्रा था। यह बात भरिस्टाटल के अन्थ से अगट होती है। इस प्रसिद्ध यूनानी ज्ञानी पुरुष ने अपनी नीतिशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थ के अन्त (१०.७ और ८) में यही प्रश्न उपस्थित किया है, और प्रथम अपनी यह सम्मति दी है, कि संसार या राजनीति के मामलों में जिन्दगी बिताने की अपेचा ज्ञानी पुरुष को शान्ति से तस्व-विचार में जीवन बिताना ही सचा और पूर्ण श्रानन्ददायक है। तो भी उसके श्रनन्तर लिखे गये श्रपने राजधर्म-सम्बन्धी प्रनथ (७. २ श्रीर ३) में श्रीरस्टाटल ही लिखता है, कि " कुछ ज्ञानी पुरुष तत्त्व-विचार में, तो कुछ राजनैतिक कार्यों मे निमम देख पडते हैं; श्रीर यदि पूछा जाय कि इन दोनों मार्गो में कौन सा बहुत श्रव्छा है. तो यही कहना पड़ेगा कि प्रत्येक मार्ग ग्रंशतः सचा है । तथापि, कर्म की श्रपेचा अकर्म को अच्छा कहना भूल है \*। क्योंकि, यह कहने से कोई हानि नहीं कि आनन्द भी तो एक कमें ही है और सची श्रेय प्राप्ति भी अनेक अंशों में ज्ञानयुक्त तथा नीतियुक्त कर्में। से ही है। दो स्थानों पर अरिस्टाटल के भिन्न भिन्न मतों को देखकर गीता के इस स्पष्ट कथन का सहस्व पाठ हों के ध्यान में आ जावेगा, कि " कमै ज्यायो द्यकर्मणः " (गी. ३.८)—श्रकर्म की श्रपेत्ता कर्म श्रेष्ठ है। गत शताब्दी का प्रसिद्ध फ्रेंच पण्डित आगस्टस कोंट अपने आधिभौतिक तत्त्वज्ञान में कहता है-" यह कहना आनितमूलक है, कि तत्त्वविचार ही में निमम रह कर जिन्दगी बिताना श्रेयस्कर है। जो तत्त्वज्ञ पुरुष इस ढङ्ग के आयुष्यक्रम को श्रङ्गीकार करता है, श्रीर श्रपने हाथ से होने योग्य लोगों का कल्याण करना छोड देता है, उसके विषय से यही करना चाहिये कि वह अपने प्राप्त साधनों का दुरुपयोग करता है।" विपत्त में जर्मन तत्त्ववेत्ता शोपेनहर ने कहा है, कि संसार के समस्त व्यवहार-यहाँ तक कि जीवित रहना भी—दुःखमय है, इरालिये तत्त्वज्ञान प्राप्त कर इन सब कर्में। का. जितनी जल्दी हो सके, नाश करना ही इस संसार में मनुष्य का सचा कर्त्तव्य है। कोंट सन् १८१७ ई० में, श्रीर शोपेनहर सन् १८६० ई० मे संसार से बिदा हुए। शोपेनहर का पन्थ जर्मनी में हार्टमेन ने जारी रखा है। कहना नहीं होगा कि स्पेन्सर न्त्रीर सिल प्रसृति श्रंश्रेज तत्त्रशास्त्रज्ञों के मत कोंट के जैसे है। परन्त इन सब के त्रागे बड़ कर हाल ही ज़माने के आधिमौतिक जर्मन परिड़त निट्शे ने

<sup>\* &</sup>quot;And it is equally a mistake to place inactivity above action, for happiness is activity, and the actions of the just and wise are the realization of the much that is noble" (Aristotle's Politics, trans by Jowell Vol. I, p. 212. The italics are ours).

श्रपने प्रन्थों में, कर्म छोडनेवालों पर ऐसे तीव कटाच किये हैं, कि यह कर्म-संन्यास पचवालों के लिये ' मूर्ष-शिरोमिण ' शब्द से श्रधिक सौम्य शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकता है \*।

यूरोप में अरिस्टाटल से ले कर श्रव तक जिस प्रकार इस सम्बन्ध में दो पत्त हैं. उसी प्रकार भारतीय वैदिक धर्म में भी प्राचीन काल से ले कर श्रव तक इस सम्बन्ध के दो सम्प्रदाय एक से चले आ रहे हैं (मभा.शां.३४६.७)। इनमें से एक को संन्यास-मार्ग, सांख्य-निष्ठ। या केवल सांख्य ( अथवा ज्ञान में ही नित्य निमम रहने के कारण ज्ञान-निष्टा भी) कहते हैं; श्रौर दूसरे को कर्मयोग, श्रथवा संचेप में केवल योग या कर्मनिष्ठा कहते हैं। हम तीसरे प्रकरण में ही कह श्राये हैं, कि यहाँ 'सांख्य' श्रीर 'योग' शब्दों से तात्पर्य क्रमश कापिल-सांख्य और पातञ्चल योग से नहीं है। परनत 'संन्यास' शब्द भी कुछ सन्दिग्ध है, इसलिये उसके अर्थ का कुछ अधिक विवरण करना यहाँ भ्रावश्यक है। 'संन्यास' शब्द से सिर्फ 'विवाह न करना ' श्रीर यदि किया हो तो 'बाल-बचों को छोड़ भगवे कपडे रॅग लेना ' अथवा ' केवल चौथे श्राश्रम का ग्रहण करना 'इतना ही अर्थ यहाँ विवक्ति नहीं है। क्योंकि विवाह न करने पर भी भीष्म पितामह मरते दम तक राज्यकार्यों के उद्योग में जुगे रहे. श्रीर श्रीमच्छक्कराद्यार्थ ने ब्रह्मचर्य से एकदम चै। था श्राश्रत प्रहण कर, या महाराष्ट्र देश मे श्रीसमर्थ रामदास ने मृत्युपर्यन्त ब्रह्मचारी गोस्नाप्ती रह कर ज्ञान पैदा करके संसार के उद्धारार्थ कर्म किये हैं। यहाँ पर मुख्य प्रश्न यही है. कि ज्ञानोत्तर संसार के व्यवहार केवल कर्तव्य समक्त कर लोक-कल्याण के लिये किये जावें. श्रथवा मिथ्या समक्त कर एकदम छोड़ दिये जावें ? इन ब्यवहारों या कर्मी का करनेवाला कर्मयोगी कहलाता है; फिर चाहे वह न्याहा हो या कॉरा, भगवे कपडे, पहने या सफ़ेद। हाँ, यह भी कहा जा सकता है, कि ऐसे काम करने के लिये विवाह न करना, भगवे कपडे पहनना श्रथवा बस्ती से बाहर विरक्त है। कर रहना ही कभी कभी विशेष सुभीते का होता है। क्योंकि फिर कुटुम्ब के भरण-पोषण की भंभट श्रपने पीछे न रहने के कारण, श्रपना सारा समय श्रीर परिश्रम लोक-कार्यी

\*कर्मयोग और कर्मत्याग (साख्य या संन्यास ) इन्हीं दो मार्गी को सली ने अपने Pessimism नामक प्रन्थ में कम से Optimism और Pessimism नाम दिये है, पर हमारी राय में ये नाम ठीक नहीं। Pessimism शब्द का अर्थ " उदास, निराशावादी या रोती सूरत" होता है। परंतु संसार को अनित्य समझ कर उसे छोड़ देनेवाल संन्यासी आनन्दी रहते हैं और वे लोग संसार को आनन्द से ही छोड़ते हैं, इसलिये हमारी राय में, उनको Pessimist कहना ठीक नहीं। इस के बदल कर्मयोग को Energism और साख्य या संन्यास मार्ग को Quietism कहना अधिक प्रशस्त होगा। वैदिक धर्म के अनुसार दोनों मार्गी में ब्रह्मज्ञान एक ही सा है, इसलिये दोनों का आनन्द और शान्ति भी एक ही सी है। हम ऐसा भेद नहीं करते कि एक मार्ग आनन्दमय है और दूसरा दु खमय है, अथवा एक आशान्वादी है और दूसरा निराशावादी।

मे लगा देने के लिये कुछ भी अड़चन नहीं रहती। यदि ऐसे पुरुष भेष से संन्यासी हों तो भी वे तत्त्व-दृष्टि से कर्मयोगी ही है। परन्तु विपरीत पच में, अर्थात् जो लोग इस संसार के समस्त व्यवहारों को निःसार समस्त उनका त्याग करके चुपचाप बैठ रहते हैं, उन्हीं को संन्यासी कहना चाहिये; फिर चाहे उन्हों ने प्रत्यच्च चौथां आश्रम प्रहण किया हो या न किया हो। सारांश, गीता का कटाच्च भगवे अथवा सफ़ेद कपड़ों पर और विवाह या ब्रह्मचर्य पर नहीं है; प्रत्युत इसी एक बात पर नज़र रख कर गीता में संन्यास और कर्मयोग, दोनों मार्गों का विभेद किया गया है कि ज्ञानी पुरुष जगत् के व्यवहार करता है या नहीं। शेष बात गीताधर्म में महत्त्व की नहीं हैं। संन्यास या चतुर्याश्रम शब्दों की अपेचा कर्मसंन्यास अथवा कर्मत्याग शब्द यहाँ अधिक अन्वर्थक और निःसंदिग्ध है। परन्तु इन दोनों की अपेचा सिर्फ़ संन्यास शब्द के व्यवहार की ही अधिक रीति होने के कारण उसके पारिभाषिक अर्थ का यहाँ विवरण किया गया है। जिन्हें इस संसार के व्यवहार निःसार प्रतीत होते है, वे उससे निवृत्त हो अरख्य में जा कर स्मृति-धर्मानुसार चतुर्याश्रम में प्रवेश करते हैं, इससे कर्मत्याग के इस मार्ग को संन्यास कहते है। परंतु इसमें प्रधान भाग कर्मत्याग ही है, गेरुवे कपड़े नहीं।

यद्यपि इस प्रकार इन दोनों पत्तों का प्रचार हो, कि पूर्ण ज्ञान होने पर आगे कर्म करो (कर्मयोग ) या कर्म छोड़ दो (कर्मसंन्यास ), तथापि गीता के साम्प्र-दायिक टीकाकारों ने अब यहाँ यह प्रश्न छेडा है, कि क्या अन्त में मोच-प्राप्ति कर देने के लिये दोनों मार्ग स्वतंत्र अर्थात् एक से समर्थ हैं, अथवा कर्मयोग केवल पूर्वाङ्क यानी पहली सीढी है श्रीर श्रन्तिम मोत्त की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ कर संन्यास लेना ही चाहिये ? गीता के दूसरे और तीसरे अध्यायों में जो वर्णन है, उससे जान पडता है कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र है। परन्तु जिन टीकाकारों का मत है, कि कभी न कभी संन्यास आश्रम को श्रंगीकार कर समस्त सांसारिक कमीं को छोड़े बिना मोच नहीं मिल सकता—ग्रौर जो लोग इसी बुद्धि से गीता की टीका करने में प्रवृत्त हुए हैं, कि यही बात गीता मे प्रतिपादित की गई है-ने गीता का यह ताल्पर्य निकालते हैं कि " कर्मयोग स्वतन्त्र रीति से मोच-प्राप्ति का सार्ग नहीं है; पहले चित्त की शुद्धता के लिये कमें कर अन्त में संन्यास ही लेना चाहिये; संन्यास ही अन्तिम मुख्य निष्ठा है।" परन्तु इस अर्थ को स्वीकार कर लेने से भगवान् ने जो यह कहा है कि 'सांख्य (संन्यास ) श्रीर योग (कर्मयोग ) द्विविध अर्थात् दो प्रकार की निष्ठाएँ इस् संसार में हैं ' (गी. ३. ३), उस द्विविध पद का स्वारस्य बिलकुल नष्ट हो जाता है। कर्मयोग शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं:--( १ ) पहला अर्थ यह है कि ज्ञान हो या न हो, चातुर्वर्ण्य के यज्ञ-याग आदि कर्म अथवा श्रुति-स्मृति-वर्णित कर्म करने से ही मोच मिलता है। परन्तु मीमांसकों का यह पत्त गीता को मान्य नहीं है (गी. २. ४४)। (२) दूसरा अर्थ यह है, कि चित्तशुद्धि के लिये कर्म करने ( कर्मयोग ) की स्त्रावश्यकता है, इसलिये

केवल चित्तशुद्धि के निभित्त ही कर्म करना चाहिये। इस अर्थ के अनुसार कर्म-योग संन्यासमार्ग का पूर्वाङ्ग हो जाता है; परन्तु यह गीता में वर्णित कर्मयोग नहीं है। (३) जो जानता है कि मेरे श्रात्मा का कल्याण किस मे है, वह ज्ञानी पुरुप स्वधमोंक युद्धादि सांसारिक कर्म मृत्यु पर्यंत करें या न करें, यही गीता में मुख्य प्रश्न है; और इसका उत्तर यही है, कि ज्ञानी पुरुप को भी चातुर्वर्ण्य के सब कर्म निष्काम बुद्धि से करना ही चाहिये (गी. ३. २४) - यही 'कर्मयोग 'शब्द का तीसरा अर्थ है, और गीता में यही कर्मयोग प्रतिपाटित किया गया है। यह कर्म-योग संन्यासमार्ग का पूर्वाङ्ग कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इस मार्ग मे कर्म कमी छूटते ही नहीं। श्रव प्रश्न है केवल मोच-प्राप्ति के विषय मे। इस पर गीता में स्पष्ट कहा है, कि ज्ञान-प्राप्ति हो जाने से निष्काम-कर्भ बन्धक नहीं हो सकते, प्रत्युत संन्यास से जो मोच मिलता है वही इस कर्मयोग से भी प्राप्त होता है (गी र. ४)। इसलिये गीता का कर्मयोग संन्यासमार्ग का पूर्वाङ्ग नहीं है, किन्तु ज्ञानोत्तर ये ढोनों मार्ग मोत्त्रदृष्टि से स्वतन्त्र अर्थात् तुल्यवल के हैं (गी. ४. २); गीता के "लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा " (गी. ३. ३ ) का यही अर्थ करना चाहिये । भ्रीर इसी हेतु से, भगवान् ने अगले चरण में-" ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् "--इन टोनों मार्गों का पृथक् पृथक् स्पष्टीकरण किया है। आगे चल कर तेरहवे अध्याय में कहा है " अन्ये सांख्येन योगेन कर्भयोगेन चापरे " ( गी. १३.२४) इस स्रोक के—' अन्ये '(एक) और 'अपरे '(तूसरे)—ये पद उक्त दोनों मार्गों को स्वतन्त्र माने विना अन्वर्थक नहीं हो सकते। इसके सिवा जिस नारा-यणीय धर्म का प्रवृत्तिमार्ग (योग) गीता में प्रतिपादित है, उसका इतिहास महाभारत में देखने से यही सिद्धान्त इह होता है। सृष्टि के श्रारम्भ में भगवान् ने हिरएयगर्भ अर्थात् ब्रह्माको सृष्टि रचने की आज्ञा दी,उनसे मरीचि आदि प्रमुख सात मानस पुत्र हुए । सृष्टि-क्रम का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होंने योग श्रर्थात् कर्ममय प्रवृत्तिमार्गं का श्रवलम्बन किया। ब्रह्मा के सनत्कुमार श्रीर किपल प्रमृति दूसरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न होते ही, निवृत्तिमार्ग ग्रर्थात् सांख्य का श्रवलम्बन किया। इस प्रकार दोनों मार्गी की उत्पत्ति वतला कर आगे स्पष्ट कहा है, कि ये दोनों मार्ग मोत्त-दृष्टि से तुल्यवल अर्थात् वासुदेव-स्वरूपी एक ही परमेश्वर की प्राप्ति कर देनेवाले, भिन्न भिन्न श्रीर स्वतन्त्र हैं ( मभा. शां. ३४८ ७४; ३४६. ६३-७३ )। इसी प्रकार यह भी भेद किया गया है, कि योग अर्थात् प्रवृत्तिमार्ग के प्रवर्तक हिर एयगर्भ हैं श्रीर सांख्यमार्ग के मूल प्रवर्तक किपल हैं; परन्तु यह कहीं नहीं कहा है कि आगे हिरण्यगर्भ ने कर्मों का त्याग कर दिया। इसके विपरीत ऐसा वर्णन है, कि भगवान् ने सृष्टि का व्यवहार ग्रन्छी तरह से चलता रखने के लिये यज्ञ-चक्र को उत्पन्न किया, श्रीर हिरण्यगर्भ से तथा श्रन्य देवतात्रों से कहा कि इसे निरन्तर जारी रखो ( सभा. शा. ३४०. ४४-७४ ग्रौर ३३६. ६६, ६७ देखों )। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि साख्य श्रीर योग दोनों मार्ग श्रारम्भ से ही स्वतंत्र हैं। इससे यह भी देख पड़ता है, कि गीता के साम्प्र-दायिक टीकाकारों ने कर्ममार्ग को जो गोण्यत्व देने का प्रयत्न किया है, वह केवल साम्प्रदायिक श्राग्रह का परिणाम है, श्रीर इन टीकाकारों में जो स्थान-स्थान पर यह तुर्रा लगा रहता है, कि कर्मयोग ज्ञानप्राप्ति श्रथवा संन्यास का केवल साधन-मात्र है, वह इनकी मनगढन्त है—वास्तव में गीता का सच्चा मावार्थ वैसा नहीं है! गीता पर जो संन्यासमार्गीय टीकाएँ हैं उनमें, हमारी समम से, यही मुख्य दोष है। श्रीर, टीकाकारों के इस साम्प्रदायिक श्राग्रह से छूटे बिना कभी सम्भव नहीं, कि गीता के वास्तविक रहस्य का बोध हो जावे।

यदि यह निश्चय करे, कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग दोनों स्वतन्त्र रीति से मोचदायक है-एक दूसरे का पूर्वांक्न नहीं-तो भी पूरा निर्वाह नहीं होता । क्योंकि, यदि दोनों मार्ग एक ही से मोच्चदायक हैं तो कहना पड़ेगा. कि जो मार्ग हमें पसंद होगा उसे हम स्वीकार करेगे। श्रीर फ़िर यह सिद्ध न हो कर, कि श्रर्जुन को युद्ध ही करना चाहिये, ये दोनों पत्त सम्भव होते हैं कि भगवान के उपदेश से परमेश्वर का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अथवा ज्जबना-मरना छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर ले। इसीजिय श्रर्जुन ने स्वाभाविक रीति से वह सरत प्रश्न किया है, कि " इन दोनों मार्गों में जो अधिक प्रशस्त हो, वह एक ही निश्रय से मुक्ते बतलाश्रो " (गी. ४.१) जिस के श्राचरण करने में कोई गडबड़ न हो। गीता के पाँचवे अध्याय के आरम्भ में इस प्रकार श्रर्जुन के प्रश्न कर चुकने पर श्रगले श्लोकों में भगवान् ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि " संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग निःश्रेयस ग्रर्थात् मोच्चायक हैं, अथवा मोच्च-दृष्टि से एक ही योग्यता के है; तो भी दोनों में कर्मयोग की श्रेष्ट्रता या योग्यता विशेष है (विशिष्यते) "(गी. १. २); श्रौर यही श्लोक हमने इस प्रकरण के श्रारम्भ मे लिखा है। कर्मयोग की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में यही एक वचन गीता में नहीं है, किन्तु अनेक वचन हैं; जैसे "तसाद्योगाय युज्यस्व "(गी. २. ४० )-इसिंविये तू कर्मयोग को ही स्वीकार कर; " मा ते संगोऽस्त्वकर्मिण " ( गी. २. ४७ ) - कर्भ न करने का आग्रह मत कर;

# यस्तिवद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेंद्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥

कर्मीं को छोडने के सगड़े में न पड़ कर " इन्द्रियों को मन से रोक कर अनासक बुद्धि के द्वारा कर्मेन्द्रियों से कर्म करनेवाले की योग्यता 'विशिष्यते' अर्थात् विशेष है" (गी.३.७); क्योंकि, कभी क्यों न हो, " कर्म ज्यायो छकर्मणः " अकर्म की अपेचा कर्म श्रेष्ठ है (गी.३.८); "इसलिये तू कर्म ही कर" (गी.४.१४) अथवा " योग-मातिष्ठोत्तिष्ठ " (गी. ४.४२) -कर्मयोग को अङ्गीकार कर युद्ध के लिये खड़ा हो; " (योगी) ज्ञानिभ्योऽिय मतोऽिधकः"--ज्ञानमार्गवाले (संन्यासी) की

श्रपेचा कर्मयोगी की योग्यता श्रिष्ठ है; "तस्माद्योगी भवार्जुन " (गी.६.४६)—इसिलये, हे अर्जुन ! तू (कर्म-) योगी हो; श्रथवा "मामनुस्मर युद्धय च " (गी. द.७)—मन में मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; इत्यादि श्रनेक वचनों से गीता में श्रजुन को जो उपदेश स्थान स्थान पर दिया गया है, उसमें भी संन्यास या श्रकमंं की श्रपेचा कर्मयोग की श्रिष्ठ योग्यता दिखलाने के लिये, 'ज्यायः,' 'श्राधिकः,' श्रोर 'विशिष्यते ' इत्यादि पद स्पष्ट है। अठारहवें श्रध्याय के उपसंहार में भी भगवान ने फिर कहा है कि " नियत कर्मों का संन्यास करना उचित नहीं है, श्रासिक्ष-विरहित सब काम सदा करना चाहिये, यही मेरा निश्चित श्रोर उत्तम मत है " (गी. १८.६,७)। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि गीता में संन्यास-मार्ग की श्रपेचा कर्मयोग को ही श्रेष्ठता दी गई है।

परंतु जिनका साम्प्रदायिक मत है, कि संन्यास या भक्ति ही श्रन्तिम श्रीर श्रेष्ठ कर्तव्य है, कर्भ तो निरा वित्तशुद्धि का साधन है-वह मुख्य साध्य या कर्तव्य नहीं हो सकता-उन्हें गीता का यह सिद्धान्त कैसे पसंद होगा ? यह नहीं कहा जा सकता कि उनके ध्यान में यह बात आई ही न होगी, कि गीता में संन्यास-मार्ग की श्रपेचा कभयोग को स्पष्ट रीति से श्रधिक महत्त्व दिया गया है। परन्तु, यदि यह बात मान ही जाती, तो यह प्रगट ही है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो जाती। इसी से पाँचवें अध्याय के आरम्भ में, अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर सरल, संयुक्तिक और स्पष्टार्थंक रहने पर भी, साम्प्रदायिक टीकाकार इस चक्कर में पड गये हैं, कि इनका कैसा क्या अर्थ किया जाय । पहली अद्चन यह थी, कि ' संन्यास और कर्मयोग इन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन है ? ' यह प्रश्न ही दोनों मार्गी को स्वतंत्र माने विना उपस्थित हो नहीं सकता । नयोंकि, टीकाकारों के कथनानुसार, कर्मयोग यदि ज्ञान का सिर्फ़ पूर्वाङ्ग हो, तो यह वात स्वयंसिद्ध है कि पूर्वां गौं गौं है और ज्ञान अथवा संन्यास ही श्रेष्ठ है। फिर प्रश्न करने के लिये गुंजाइश ही कहाँ रही? अच्छा, यदि प्रश्न को उचित मान ही लें तो यह स्वीकार करना पड़ता है, कि ये दोनों मार्ग स्वतंत्र हैं; श्रीर तव तो यह स्वीकृति इस कथन का विरोध करेगी, कि केवल हमारा सम्प्रदाय ही मोच का मार्ग है ! इस अङ्चन को दूर करने के लिये इन टीकाकारों ने पहले तो यह तुरी लगा दिया है, कि प्रार्जन का प्रश्न ही ठीक नहीं है; श्रोर फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है, कि भगवान् के उत्तर का तात्पर्य भी वैसा ही है ! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी भगवान् के इस स्पष्ट उत्तर-'कभैयोग की योग्यता अथवा श्रेष्ठता विशेष है ' (गी. १.२)-का अर्थ ठीक ठीक फिर भी लगा ही नहीं ! तब अनत मे अपने मन का, पूर्वापर संदर्भ के विरुद्ध, दूसरा यह तुरी लगा कर इन टीकाकारों को किसी प्रकार अपना समाधान कर लेना पड़ा, कि "कर्मयोगी विशिष्यते "—कर्भयोग की योग्यता विशेष है--यह वचन कर्भयोग की पोली प्रशंसा करने के लिये यानी अर्थवाटात्मक है, वास्तव में भगवान् के मत में भी संन्यासमार्ग ही श्रेष्ठ है (गी. शांभा. १. २; ६. १, २;

१८. ११ देखों )। शाङ्करभाष्य में ही क्यों, रामानुजभाष्य में भी यह श्लोक कर्में-योग की केवल प्रशंसा करनेवाला-अर्थवादात्मक-ही माना गया है (गी. राभा ४. १)। रामानुजाचार्य यद्यपि अद्वैती न थे, तो भी उनके मत में भिक्त ही मुख्य साध्य वस्तु है; इसलिये कर्मयोग ज्ञानयुक्त मिक्त का साधन ही हो जाता है (गी. राभा. ३. १ देखों )। मूल अन्य से टीकाकारों का सम्प्रदाय भिन्न है; परन्तु टीकाकार इस दृढ समक्त से उस प्रन्थ की टीका करने लगे. कि हमारा मार्ग या सम्प्रदाय ही मूल प्रनथ में वर्णित है। पाठक देखें, कि इससे मूल प्रनथ की कैसी खींचातानी हुई है। भगवान श्रीकृष्ण या ज्यास को, संस्कृत साषा में स्पष्ट शब्दों के द्वारा, क्या यह कहना न श्राता था. कि ' अर्जुन ! तेरा प्रश्न ठीक नहीं है ' ? परन्तु ऐसा न करके जब अनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यही कहा है. कि " कमैयोग ही विशेष योग्यता का है '' तब कहना पड़ता है, कि साम्प्रदायिक टीकाकारों का उल्लिखित श्रर्थ सरल नहीं है; श्रौर, पूर्वापर संदर्भ देखने से भी यही श्रनुमान दृढ होता है। क्योंकि गीता में ही अनेक स्थानों में ऐसा वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म का संन्यास न कर ज्ञान-प्राप्ति के श्रनन्तर भी श्रनासक बुद्धि से श्रपने सब व्यवहार किया करता है (गी. २. ६४, ३. १६; ३. २४; १८. ६ देखो)। इस स्थान पर श्री-शहुराचार्य ने अपने भाष्य में पहले यह प्रश्न किया है, कि मोच ज्ञान से मिलता है या ज्ञान और कर्म के समुचय से ? श्रीर फ़िर यह गीतार्थ निश्चित किया है, कि केवल ज्ञान से ही सब कर्म दग्ध हो कर मोच-प्राप्ति होती है, मोच-प्राप्ति के लिये कर्म की श्रावश्यकता नहीं। इससे श्रागे यह श्रनुमान निकाला है, कि ' जब गीता की दृष्टि से भी मोच के लिये कर्म की आवश्यकता नहीं है, तब चित्त-शुद्धि हो जाने पर सब कर्म निरर्थक हैं ही: श्रीर वे स्वभाव से ही बन्धक श्रर्थात ज्ञानविरुद्ध हैं, इस-लिये ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ देना चाहिये '--यही मत भगवान को भी गीता में ब्राह्म है। 'ज्ञान के अनन्तर ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिये ' इस मत को ' ज्ञानकर्मसमुचय-पच ' कहते है; और श्रीशङ्कराचार्य की उपर्युक्त दलील ही उस पत्त के विरुद्ध मुख्य आत्तेप है। ऐसा ही युक्तिवाद मध्वाचार्य ने भी स्वीकृत किया है (गी. मामा. ३. ३१ देखो )। हमारी राय में यह युक्तिवाद समाधानकारक अथवा निरुत्तर नहीं है। क्योंकि, (१) यद्यपि काम्य कर्म बन्धक हो कर ज्ञान के विरुद्ध हैं, तथापि यह न्याय निष्काम कर्म को लागू नहीं; श्रौर (२) ज्ञान-प्राप्ति के श्रनन्तर मोत्त के लिये कर्म अनावश्यक भले हुत्रा करें, परन्तु उससे यह सिद्ध करने के लिये कोई बाधा नहीं पहुँचती कि ' श्रन्य सबल कारणों से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के साथ ही कम करना श्राव-श्यक है '। मुमुन्न का सिर्फ़ चित्त शुद्ध करने के लिये ही संसार में कर्म का उपयोग नहीं है, श्रीर न इसी लिये कर्म उत्पन्न ही हुए हैं। इस लिये कहा जा सकता है, कि मोच के अतिरिक्ष अन्य कारणों के लिये स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कर्मसृष्टि के समस्त व्यवहार निष्काम बुद्धि से करते ही रहने की ज्ञानी पुरुष को

भी ज़रूरत है। इस प्रकरण में विस्तार सहित विचार किया गया है, कि ये श्रन्य कारण कौन से हैं। यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि जो अर्जुन संन्यास लेने के लिये तैयार हो गया था उसको ये कारण बतलाने के निमित्त ही गीताशास्त्र की प्रवृत्ति हुई है; श्रीर ऐसा श्रनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के पश्चात् मोच के लिये कर्में। की श्रनावश्यकता बतला कर गीता में संन्यासमार्ग ही का प्रतिपादन किया गया है। शाङ्करसम्प्रदाय का यह मत है सही, कि ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर संन्यासाश्रम ले कर कर्मों को छोड़ ही देना चाहिये: परन्त उससे यह नहीं सिद्ध होता कि गीता का तात्पर्य भी वही होना चाहिये; श्रोर न यही बात सिद्ध होती है, कि अकेले शांकरसम्प्रदाय को या अन्य किसी सम्प्रदाय को ' धर्म ' मान कर उसी के श्रनुकूल गीता का किसी प्रकार श्रर्थ लगा लेना चाहिये। गीता का तो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पश्चात् भी संन्यासमार्ग प्रहण करने की श्रपेचा कर्मयोग को स्वीकार करना ही उत्तम पच है। फिर उसे चाहे निराला सम्प्र-दाय कहो या त्रीर कुछ उसका नाम रखो। परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि यद्यपि गीता को कर्मयोग ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, तथापि अन्य परमत-श्रसहिष्णु सम्प्रदायों की भाँति उसका यह श्राग्रह नहीं, कि संन्यास-मार्ग को सर्वथा त्याज्य मानना चाहिये। गीता में संन्यासमार्ग के सम्बन्ध में कहीं भी श्रनादर भाव नहीं दिखलाया गया है। इसके विरुद्ध, भगवान ने स्पष्ट कहा है, कि संन्यास श्रीर कर्मयोग दोनों मार्ग एक ही से निःश्रेयस्कर-मोचदायक-श्रथवा मोचदष्ट से समान मूल्यवान् हैं। श्रीर श्रागे इस प्रकार की युक्तियों से इन दो भिन्न भिन्न मार्गी की एकरूपता भी कर दिखलाई है कि "एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति " (गी. १. १)—जिसे यह मालूम हो गया कि ये दोनों मार्ग एक ही हैं, अर्थात् समान बलवाले हैं, उसे ही सचा तत्त्वज्ञान हुत्रा; या ' कर्मयोग ' हो, तो उसमें भी फलाशा का संन्यास करना ही पडता है-"न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन " (गी. ६.२)। यद्यपि ज्ञान-प्राप्ति के श्रनन्तर (पहले ही नहीं ) कमें का संन्यास करना, या कर्मयोग स्वीकार करना, दोनों मार्ग मोचदष्ट से एक सी ही योग्यता के हैं, तथापि लोकन्यवहार की दृष्टि से विचारने पर यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, कि बुद्धि में संन्यास रख कर अर्थात् निष्काम बुद्धि से देहे-निद्वयों के द्वारा जीवनपर्यंत लोकसंग्रह-कारक सब कार्य किये जाय । क्योंकि भगवान् का निश्चित उपदेश है, कि इस उपाय से संन्यास श्रीर कर्म दोनों स्थिर रहते हैं, एवं तदनुसार ही फिर श्रर्जुन युद्ध के लिये प्रवृत्त हुआ है। ज्ञानी श्रीर श्रज्ञानी में यही तो इतना भेद है। केवल शरीर श्रर्थात् देहेन्द्रियों के कर्म देखें तो दोनों के एक से होंगे ही; परन्तु अज्ञानी मनुष्य उन्हें आसक्र बुद्धि से और ज्ञानी मनुष्य अनासक्त बुद्धि से किया करता है (गी. ३. २४)। भास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त का वर्णन अपने नाटक में इस प्रकार किया है--

प्राज्ञस्य मूखस्य च कार्ययोगे। समत्वमभ्येति तनुर्ने वुद्धिः॥

" ज्ञानी त्रीर मूर्ख मनव्यों के कर्म करने में शरीर तो एक सा रहता है, परनतु बुद्धि में भिन्नता रहती है " ( त्रविमार. १. १ )।

कुछ फ़टकल संन्यास-मार्गवालों का उस पर यह श्रीर कथन है कि " गीता में त्रर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो दिया गया है, परन्तु भगवान् ने यह उपदेश इस बात पर ध्यान दे कर किया है, कि अज्ञानी अर्जुन को, चित्त-शुद्धि के लिये कर्म करने का ही अधिकार था। सिद्धावस्था में भगवान के मत से भी कर्मत्याग ही श्रेष्ठ है। "इस युक्किवाद का सरल भावार्थ यही देख पड़ता है, कि यदि भगवान् यह कह देते कि " अर्जुन! तूं अज्ञानी है, " तो वह उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिये आग्रह करता, जिस प्रकार कि कठोपनिषद में निचकेता ने किया था; श्रीर फ़िर तो उसे पूर्ण ज्ञान बतलाना ही पड़ता; एवं यदि वैसा पूर्ण ज्ञान उसे बतलाया जाता तो वह युद्ध छोड़ कर संन्यास ले लेता, श्रीर तब तो भगवान् का भारतीय-युद्ध-संबंधी सारा उद्देश ही विफल हो जाता-इसी भय से अपने अत्यन्त प्रिय भक्त को घोखा देने के लिये भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है! इस प्रकार जो लोग सिर्फ़ अपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये भगवान के मत्थे भी अत्यन्त प्रिय भक्त को घोखा देने का निन्छ कर्म मढने के लिये प्रवृत्त हो गये, उनके साथ किसी भी प्रकार का वाद न करना ही श्रच्छा है। परनतु सामान्य लोग इन आमक युक्तियों में कहीं फॅस न जावें, इसलिये इतना ही कह देते हैं कि श्रीकृष्ण को श्रर्जुन से स्पष्ट शब्दों में यह कह देने के लिये दरने का कोई कारण न था, कि " तू अज्ञानी है, इसलिये कम कर "; और इतने पर भी यदि अर्जुन कुछ गड़वड़ करता, तो उसे अज्ञानी रख कर ही उससे प्रकृति-धर्म के अनुसार युद्ध कराने का सामर्थ्य श्रीकृष्ण में था ही (गी. १८. ४६ श्रीर ६१ देखों)। परन्तु ऐसा न कर, बारबार 'ज्ञान' श्रीर 'विज्ञान' बतला कर ही (गी. ७. २; ६. १; १०. १. १३. २; १४. १), पनद्रहवें ऋध्याय के अन्त में भगवान ने ऋर्जुन से कहा है कि " इस शास्त्र को समम लेने से मनुष्य ज्ञानी और कृतार्थ हो जाता है " (गी. १४. २० )। इस प्रकार भगवान् ने उसे पूर्ण ज्ञानी बना कर, उसकी इच्छा से ही उस से युद्ध करवाया है (गी. १८.६३)। इससे भगवान का यह अभिप्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता है कि ज्ञाता पुरुष को. ज्ञान के पश्चात भी, निष्काम कर्म करते ही रहना चाहिये और यही सर्वोत्तम पत्त है। इसके अतिरिक्त, यदि एक बार मान भी लिया जायँ कि अर्जुन अज्ञानी था, तथापि उसको किये हुए उपदेश के समर्थन में जिन जनक प्रसृति प्राचीन कर्मयोगियों का और आगे भगवान ने स्वयं अपना भी उदाहरण दिया है, उन सभी को अज्ञानी नहीं कह सकते । इसी से कहना पड़ता है, कि साम्प्रदायिक ग्राग्रह की यह कोरी दलील सर्वथा त्याज्य ग्रीर ग्रनुचित है, तथा गीता में ज्ञान युक्त कर्मयोग का ही उपदेश किया गया है।

अब तक यह बतलाया गया, कि सिद्धावस्था के ब्यवहार के विषय में भी कर्मत्याग (सांख्य) और कर्मयोग (योग) ये दोनों मार्ग न केवल हमारे ही देश

में; वरन् अन्य देशों मे भी प्राचीन समय से प्रचलित पाये जाते हैं। अनन्तर, इस विषय में गीताशास्त्र के दो मुख्य सिद्धान्त वतलाये गयेः—(१) ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र अर्थात् मोच की दृष्टि से परस्पर निरपेच और तुल्य वलवाले हैं, एक दूसरे का खड़ नहीं; और (२) उनमें कर्मयोग ही अधिक प्रशस्त है। और, इन टोनों सिद्धान्तों के अत्यन्त स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपर्यास किस प्रकार त्रोर क्यो किया, इसी वात को दिखलाने के लिये यह सारी प्रस्तावना लिखनी पड़ी। श्रव, गीता में दिये हुए उन कारणों का निरूपण किया जायगा, जो प्रस्तुत प्रकरण की इस मुख्य वात को सिद्ध करते हैं, कि सिद्धावस्था में भी कर्मत्याग की अपेचा श्रामरणान्त कर्म करते रहने का मार्ग श्रर्थात् कर्मयोग ही श्रधिक श्रेयस्कर है। इनमें से कुछ वातों का खुलासा तो सुख-दु:ख-विवेक नामक प्रकरण में पहले ही हो चुका है। परन्तु वह विवेचन था सिर्फ़ सुख-दुःख का, इसलिथे वहाँ इस विपय की पूरी चर्चा नहीं की जा सकी। श्रतएव, इस विपय की चर्चा के लिये हीं यह स्वतन्त्र प्रकरण लिखा गया है। वैदिक धर्म के दो भाग हैं--कर्मकाण्ड श्रीरं ज्ञानकाएड । पिछले प्रकरण में उनके सेट वतला दिये गये हैं । कर्मकाएड में अर्थात् बाह्मण ब्राद् श्रीत अंथों मे और ब्रांशतः उपनिण्दों में भी ऐसे स्पष्ट वचन हैं, कि प्रत्येक गृहस्य-फ़िर चाहे वह ब्राह्मण हो या चत्रिय-श्रक्षिहोत्र करके यथाधिकार ज्योतिष्टोम आदिक यज्ञ-याग करे और विहार करके वंश वढावे। उटाहरणार्थ, " एतद्दे जरामर्थ सत्रं यटमिहोलम् "-इस अमिहोत्ररूप सत्र को मरण पर्यंत जारी रखना चाहिये (श ब्रा. १२. ४. १. १); " ब्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः "-वंश के धागे को टूटने न दो (तै. उ. १. ११. १), अथवा " इंशाचास्यिमदं सर्वम् "-संसार में जो कुछ है, उसे परमेश्वर से अविष्ठित कर, अर्थात् ऐसा समके कि मेरा कुछ नहीं, उसी का है, और इस निष्काम बुद्धि से-

#### कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥

"कर्म करते रह कर ही सो वर्ष अर्थात् त्रायुष्य की मर्यादा के अन्त तक, जीनेकी इच्छा रखें, एवं ऐसी ईशावास्य बुद्धि से कर्म करेगा तो उन कर्मों का तुमें (पुरुष को ) लेप (वन्धन) नहीं लगेगा; इसके अतिरिक्त (लेप अथवा वन्धन से वचने के लियं) दूसरा मार्ग नहीं है (ईश. १ और २)" इत्यादि वचनों को देखो। परन्तु जब हम कर्मकाण्ड से ज्ञानकाण्ड मे जाते हैं, तब हमारे वैदिक अन्यों मे ही अनेक विरुद्ध-पन्नीय वचन भी मिलते हैं, जैसे 'ब्रह्मविद्यामोति परम् ' (ते. २. १. १)-त्रह्मज्ञान से मोन्न प्राप्त होता है; "नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय " (थे. ३. ६)-(विना ज्ञान के मोन्न-प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, " पूर्व विद्वांसः प्रजां न काम-यन्ते। कि प्रज्या करिष्यामो येपां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रेपणायाश्च वित्तेपणायाश्च लोकेपणायाश्च न्युत्थायाय मिन्नाचर्य चरति " ( वृ. ४. २२ च्रोर ३. ५. १)—प्राचीन ज्ञानी पुरुषों को पुत्र आदि की इच्छा न थी, और यह समक्ष

कर कि जब समस्त लोक ही हमारा श्रात्मा हो गया है, तब हमें ( दूसरी ) संतान किस लिये चाहिये, वे लोग सन्तति, संपत्ति, और स्वर्ग श्रादि में से किसी की भी 'एषणा' अर्थात् चाह नहीं करते थे, किन्तु उससे निवृत्त हो कर वे ज्ञानी पुरुप भिचाटन करते हुए घूमा करते थे; अथवा "इस रीति से जो लोक विरक्त हो जाते हैं उन्हीं को मोर्च मिलता है " (मुं. १.२.११); या श्रन्त मे " यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रवजेत् " ( जाबा. ४ )-जिस दिन बुद्धि विरक्ष हो, उसी दिन संन्यास ले लें। इस प्रकार वेद की ग्राज्ञा दिविध ग्रर्थात् दो प्रकार की होने से (मभा. शां. २४०.६) प्रवृत्ति और निवृत्ति, या कर्मयोग और सांख्य, इनमे से जो श्रेष्ठ मार्ग हो, उसका निर्णय करने के लिये यह देखना श्रावश्यक है, कि कोई दुसरा उपाय है या नहीं। श्राचार अर्थात् शिष्ट लोगों के व्यवहार या रीति-भाँति को देख कर इस प्रश्न का निर्णय हो सकता, परन्तु इस सम्बन्ध मे शिष्टाचार भी उभयविध अर्थात् दो प्रकार का है। इतिहास से प्रगट होता है, कि शुक और याज्ञवल्य प्रस्ति ने तो संन्यासमार्ग का, एवं जनक, श्रीकृष्ण श्रीर जैगीपन्य प्रमुख ज्ञानी पुरुषों ने कर्मयोग का ही. श्रवलम्बन किया था। इसी श्रभिप्राय से सिद्धान्त पत्त की दलील में बादराय गांचार्य ने कहा है " तुल्यं तु दर्शनम् " (वेस्.३.४.६)— अर्थात आचार की दृष्टि से ये दोनों पंथ समान बलवान है। स्मृतिवचन% भी ऐसा है-

### विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता। श्रेलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्णुजनकौ यथा॥

अर्थात् "पूर्ण ब्रह्मज्ञानी पुरुप सब कर्म करके भी श्रीकृष्ण और जनक के समान अकर्ता, श्रालप्त एवं सर्वदा मुक्त ही रहता है।" ऐसा ही भगवद्गीता में भी कर्म-योग की परम्परा बतलाते हुए मनु, इच्चाकु श्रादि के नाम बतला कर कहा है कि "एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरिप मुमुच्चिभः" (गी. ४. १४)—ऐसा जान कर प्राचीन जनक श्रादि ज्ञानी पुरुपों ने कर्म किया। योगवासिष्ठ और भागवत में जनक के सिवा इसी प्रकार के दूसरे बहुत से उदाहरण दिये गये हैं (यो.४.७४; भाग.२. म. ४३-४४.)। यदि किसी को शङ्का हो, कि जनक श्रादि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी न थे, तो योगवासिष्ठ मे स्पष्ट लिखा है, कि ये सब 'जीवन्मुक्त' थे। योगवासिष्ठ मे ही क्यों, महाभारत मे भी कथा है, कि व्यासजी ने अपने पुत्र शुक्र को मोचधर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिये अन्त मे जनक के यहाँ मेजा था (मभा. शां. ३२४ श्रीर यो. २. १ देखों)। इसी प्रकार उपनिषदों में भी कथा है कि अध्यपित कैकेय राजा ने उदालक ऋषि को (४. ११-२४) और काशिराज अजातशत्रु ने गार्ग्य बालाकी को (बृ. २.१) ब्रह्मज्ञान सिखाया था। परन्तु यह वर्णन कहीँ नहीं मिलता, कि अश्वपित या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मत्यागरूप संन्यास ले

<sup>\*</sup> इसे स्मृतिवचन मान कर आनन्दिगरी ने कठोपनिपद् ( >. १९. ) के शाकर आध्य की टीका में ऊद्धृत किया है। नहीं मालूम यह कहां का वचन है।

किया। इसके विपरीत, जनक-सुलभा-संवाद में जनक ने स्वयं श्रपने विषय में कहा है कि "हम मुक्रसङ्ग हो कर—श्रासिक्क छोड कर—राज्य करते हैं। यदि हमारे एक हाथ को चन्दन लगाओ और दूसरे को छील डालो, तो भी उसका सुल और दुःल हमें एक सा ही है।" श्रपनी स्थिति का उस प्रकार वर्णन कर (मभा. शां. ३२०. ३६) जनक ने श्रागे सुलभा से कहा है—

मोने हि त्रिविधा निष्ठा दष्टा उन्यैमीनिवत्तमैः। ज्ञानं लोकोत्तरं यच सर्वत्यागश्च कर्मणाम् ॥ ज्ञानिष्ठां वदंत्येके मोन्नशास्त्रविदो जनाः॥ कर्मनिष्ठां तथैवान्ये यतयः सून्नमदर्शिनः॥ प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कर्म च केवलम्। दृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना॥

अर्थात् मोचशास्त्र के ज्ञाता मोच-प्राप्ति के लिय तीन प्रकार की निष्ठाएँ बतलाते हैं:—(१) ज्ञाग प्राप्त कर सब कर्मों का त्याग कर देना—इसी को कुछ मोच-शास्त्रज्ञ ज्ञाननिष्ठा कहते हैं; (२) इसी प्रकार दूसरे सूच्मदर्शी लोग कर्मनिष्ठा बतलाते हैं; परन्तु केवल ज्ञान और केवल कर्म—इन दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर, (३) यह तीसरी (अर्थात् ज्ञान से आसिक्त का चय कर कर्म करने की) निष्ठा (मुक्ते) उस महात्मा (पञ्चशिख) ने बतलाई है " (ममा. शां. ३२०. ३८. ४०)। निष्ठा शब्द का सामान्य अर्थ अन्तिम स्थिति, आधार या अवस्था है। परन्तु इस स्थान पर और गीता में भी निष्ठा शब्द का अर्थ "मनुष्य के जीवन का वह मार्ग, ढंग, रीति या उपाय है, जिससे आयु बिताने पर अन्त में मोच की प्राप्ति होती है।" गीता पर जो शाह्तरभाष्य है, उसमें भी निष्ठा अनुष्ठेयतात्पर्य— अर्थात् आयुष्य या जीवन में जो कुछ अनुष्टेय (आचरण करने योग्य) हो उसमें तत्परता (निमन्न रहना)—यही अर्थ किया है। आयुष्य-क्रम या जीवन-क्रम के इन मार्गों में से जैमिनी प्रमुख मीमांसकों ने ज्ञान को महत्त्व नहीं दिया है, किन्तु यह कहा है कि यज्ञ-याग आदि कर्म करने से ही मोच की प्राप्ति होती है—

ईजाना बहुभिः यज्ञैः ब्राह्मणा वेदपारगाः ! शास्त्राणि चेत्प्रमाणं स्युः प्राप्तास्ते परमां गतिम्॥

क्योंकि, ऐसा न मानने से, शास्त्र की अर्थात् वेद की आज्ञा व्यर्थ हो जावेगी (जै.सू. १.२.२३ पर शाबरभाष्य देखों)। और, उपनिषत्कार तथा बादरायणाचार्य ने यह निश्चय कर, कि यज्ञ-याग आदि सभी कर्म गौण हैं, सिद्धान्त किया है कि मोच की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, ज्ञान के सिवा और किसी से भी मोच का मिलना शक्य नहीं (वेसू. ३.४.३,२)। परन्तु जनक कहते हैं, कि इन दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर आसि किदित कर्म करने की एक तीसरी ही निष्ठा पञ्चशिख ने (स्वय सांख्यमार्गी हो कर भी)। हमें बतलाई है। "दोनों निष्ठाओं को छोड़

कर " इन शब्दों से प्रगट होता है कि यह तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठा श्रों में से किसी भी निष्ठा का श्रङ्ग नहीं-प्रत्युत खतन्त्र रीति से वार्णित है। वेदान्तसूत्र (३. ४. ३२-३४) मे भी जनक की इस तीसरी निष्ठा का उल्लेख किया गया है, श्रीर भगवद्गीता में जनक की इसी तीसरी निष्ठा का-इसी में भक्ति का नया योग करके-वर्णन किया गया है। परन्तु गीता का तो यह सिद्धान्त है. कि मीमांसकों का केवल कर्मयोग अर्थात् ज्ञान-विरहित कर्ममार्ग मोचदायक नहीं है, वह केवल स्वर्गप्रद है (गी. २. ४२-४४; ६. २१); इसिबये जो मार्ग मोचप्रद नहीं, उसे ' निष्ठा ' नाम ही नहीं दिया जा सकता। क्योंकि, यह व्याख्या सभी को स्वीकृत है, कि जिससे अन्त में मोच मिले उसी मार्ग को 'निष्ठा' कहना चाहिये। श्रत एव. सब मतों का सामान्य विवेचन करते समय, यद्यपि जनक ने तीन निष्ठाएँ बतलाई हैं, तथापि मीमांसकों का केवल ( अर्थात् ज्ञानविरहित ) कर्म ' निष्ठा ' में से पृथक कर सिद्धान्त पत्त मे स्थिर होनेवाली दो निष्ठाएँ ही गीता के तीसरे श्रध्याय के श्रारम्भ में कही गई हैं (गी. ३.३.)। केवल ज्ञान (सांख्य) श्रीर ज्ञानयुक्क निष्काम कर्म ( योग ) यही दो निष्ठाएँ हैं; श्रीर सिद्धान्तपचीय इन दोनों निष्ठाश्रों में से दूसरी (श्रर्थात्, जनक के कथनानुसार तीसरी ) निष्ठा के समर्थनार्थ यह प्राचीन उदाहरण दिया है कि " कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः "--जनक प्रमृति ने इस प्रकार कर्म करके ही सिद्धि पाई है। जनक श्रादिक चत्रियों की बात छोड़ दें, तो यह सर्वश्रुत है ही कि ज्यास ने विचित्रवीर्य के वंश की रक्ता के लिये धतराष्ट्र और पागड़, दो चेत्रज पुत्र निर्माण किये थे; और तीन वर्ष तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमित्त उन्होंने महाभारत भी जिखा है; एवं कजियुग में सार्त अर्थात् संन्यासमार्ग के प्रवर्तक श्रीशङ्कराचार्य ने भी अपने अलौकिक ज्ञान तथा उद्योग से धर्म-संस्थापना का कार्य किया था। कहाँ तक कहें, जब स्वयं ब्रह्मदेव कर्म करने के लिये प्रवृत्त हुए, तभी सृष्टि का आरम्भ हुआ है; ब्रह्मदेव से ही मरीचि प्रभृति सात मानस पुत्रों ने उत्पन्न हो कर संन्यास न तो सृष्टिकम को जारी रखने के लिये मरणपर्यंत प्रवृत्तिमार्ग को ही श्रङ्गीकार किया; श्रौर सनत्कुमार प्रमृति दूसरे सात मानस पुत्र जन्म से ही विरक्ष श्रर्थात् निवृत्तिपनथी हुए-इस कथा का उन्नेख महाभारत में वर्शित नारायणीधर्म निरूपण में है ( मभा. शां. ३३६ श्रीर ३४० )। ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने श्रीर ब्रह्मदेव ने भी, कर्म करते रहने के ही इस प्रवृत्तिमार्ग को क्यों श्रंगीकार किया? इसकी उपपत्ति वेदान्त-सूत्र में इस प्रकार दी है "यावदिश्वकारमवस्थितिराधिकारिसाम्" (वेस. ३. ३. ३२ )--जिसका जो ईश्वरनिर्मित अधिकार है, उसके पूरे न होने तक कार्यों से छुट्टी नहीं मिलती । इस उपपत्ति की जॉच आगे की जावेगी । उपपत्ति कुछ ही क्यों न हो, पर यह बात निर्विवाद है, कि प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति दोनों पन्थ, ब्रह्मज्ञानी पुरुषों में, संसार के आरम्म से प्रचलित हैं। इससे यह भी प्रगट है, कि इनमें से किसी की श्रेष्टता का निर्णय सिर्फ़ श्राचार की श्रोर ध्यान दे कर किया नहीं जा सकता 16

इस प्रकार प्रवाचार द्विविध होने के कारण केवल ग्राचार से ही यद्यपि यह निर्णय नहीं हो सकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ है या प्रवृत्ति, तथापि संन्यासमार्ग के लोगों की यह दूसरी दलील है, कि—यदि यह निर्विवाद है कि विना कर्म-वन्ध से छूटे मोच नहीं होता, तो ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर तृष्णामूलक कर्मों का मगड़ा, जितनी जल्ड़ी हो सके, तोड़ने में ही श्रेय है। महाभारत के शुकानुशासन मे—इसी को 'शुकानुश्रस ' भी कहते हैं—संन्यासमार्ग का ही प्रतिपादन है; वहाँ शुक ने व्यासजी से पुछा हैं—

यदिदं वेदवचनं कुरु कमें त्यजेति च। कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा॥

" वेद कर्म करने के लिये भी कहता है और छोड़ने के लिये भी, तो अब मुक्ते वत-लाइये, कि विद्या से अर्थात् कर्मरहित ज्ञान से और केवल कर्म से कौन सी गति सिलती है ?" (शां. २४०. १)—उसके उत्तर में व्यासजी ने कहा है—

कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । तस्मात्कर्म न कुर्वति यतयः पारदर्शिनः॥

"कर्म से प्राणी वॅघ जाता है और विद्या से सुद्ध हो जाता है; इसी से पारवशी यित अथवा संन्यासी कर्म नहीं करते " (शां २४०. ७)। इस श्लोक के पहले चरण का विवेचन हम पिछले में कर आये हैं। "कर्मणा वध्यते जन्तुविद्यया तु प्रसुच्यते" इस सिद्धान्त पर कुछ वाद नहीं है। परन्तु स्मरण रहे, कि वहाँ यह दिखलाया है, कि "कर्मणा वध्यते" का विचार करने से सिद्ध होता है, कि जड़ अथवा अचेतन कर्म किसी को न तो बॉध सकता है और न छोड़ सकता है, सनुप्य फलाशा से अथवा अपनी आसिद्ध से कर्मों में वँघ जाता है; इस आसिद्ध से अलग हो कर वह यिंड केवल बाह्य इन्द्रियों से कर्म करे, तब भी वह सुद्ध ही है। रामचन्द्रजी, इसी अर्थ को मन में ला कर, अध्यात्म रामायण (२.४.४२.) में लच्मण से कहते हैं, कि—

प्रवाहपतितः कार्यं कुर्वन्निप न लिप्यते । याह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्निप रायव ॥

"कर्ममय संसार के जवाह में पड़ा हुआ मनुष्य वाहरी सब प्रकार के कर्तव्य-कर्म करके भी अलिस रहता है।" अध्यात्मशास्त्र के इस सिद्धान्त एर ध्यान देने से देख पड़ता है, कि कमों को दु.खमय मान कर उनके त्यागने की आवश्यकता ही नहीं रहती; मन को शुद्ध और सम करके फलाशा छोड़ देने से ही सब काम हो जाता है। तात्पर्य यह कि, यद्यपि ज्ञान और काम्य कर्म का विरोध हो, तथापि निष्काम-कर्म और ज्ञान के बीच कोई भी विरोध हो नहीं सकता। इस से अनुगीता में "तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति"—अत्यव्य कर्म नहीं करते—इस वाक्य के बदले,

तसात्कर्मसु निःस्नेहा ये केचित्पारदर्शिनः।

'इससे पारदर्शी पुरुष कर्म मे श्रासक्ति नहीं रखते" (श्रश्व. ४१. ३३), यह वाक्य श्राया है। इससे पहले, कमयोग का प्रतिपादन किया गया है, जैसे—

### कुर्वते ये तु कर्माणि श्रद्दधाना विपश्चितः। श्रनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदर्शिनः॥

अर्थात् "जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, (कर्म-) योगमार्ग का अवलम्ब करके कर्म करते है, वे ही साधुदृशीं हैं" (अश्व. ४०.६,७)। इसी प्रकार

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च । इस पूर्वार्ध में जुड़ा हुआ ही , वनपर्व मे युधिष्ठिर को शौनक का यह उपदेश है-

## तस्माद्धर्मानिमान् सर्वान्नाभिमानात् समाचरेत्।

श्रर्थात् ''वेद में कर्म करने और छोड़ने की भी आज्ञा है; इसिलये ( कर्तृत्व का ) श्रिभमान छोड़ कर हमे अपने सब कर्म करना चाहिये'' (वन.२.७३)। श्रुकानुप्रक्षा में भी ब्यासजी ने श्रुक से दो बार स्पष्ट कहा है कि;—

## एपा पूर्वतरा वृत्तिर्वाह्मणस्य विधीयते । ज्ञानवानेव कर्माणि कुवेन् सर्वत्र सिध्यति ॥

"ब्राह्मण की पूर्व की, पुरानी (पूर्वतर) वृत्ति यही है कि ज्ञानवान् हो कर सबका काम करके ही सिद्धि प्राप्त करे (मभा. शां. २३७.१;२३४.२६)। यह भी प्रगट है कि यहां "ज्ञानवानेव" पद से ज्ञानोत्तर और ज्ञानयुक्त कर्म ही विविद्यत है। अब यदि दोनों पत्तों के उक्त सब वचनों का निराग्रह बुद्धि से विचार किया जाय तो मालूम होगा, कि "कर्मणा बध्यते जंतुः" इस दलील से सिर्फ्त कर्मत्याग-विषययक यह एक ही अनुमान निष्पन्त नहीं होता कि "तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति" (इससे काम नहीं करते); किन्तु उसी दलील से यह निष्काम कर्मयोग-विषयक दूसरा अनुमान भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता है, कि "तस्मात्कर्मसु नि.स्तेहाः" —इससे कर्म में आसिक्त नहीं रखते। सिर्फ् हम ही इस प्रकार के दो अनुमान नहीं करते, बल्कि व्यासजी ने भी यही अर्थ शुकानुप्रक्ष के निम्न श्लोक मे स्पष्ट-तया बतलाया है—

## द्वाविमावथ पन्थानौ यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रवृत्तिलत्तरोो धर्मः निवृत्तिश्च विभाषितः ॥

"इन दोनों मार्गों को वेदों का (एक सा) आधार है-एक मार्ग प्रवृत्तिविषयक धर्म का और दूसरा निवृत्ति अर्थात् संन्यास लेने का है" (मभा. शां. २४०. ६)।

<sup>\*</sup>इस अन्तिम चरण के 'निवृत्तिश्चं सुभाषित ' और 'निवृत्तिश्च विभाषित. ' ऐसे पाठमेद भी है। पाठमेद कुछ भी हो, पर प्रथम 'द्वाविमों' यह पद अवश्य है, जिससे इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि दोनों पन्थ स्वतन्त्र है।

पहले लिख ही चुके हैं, कि इसी प्रकार नारायणीय धर्म में भी इन दोनों पन्थों का प्रथक् प्रथक् स्वतन्त्र रीति से, एवं स्षिष्ट के आरम्भ से प्रचलित होने का वर्णन किया गया है। परन्तु स्मरण रहे, कि महाभारत में प्रसङ्गानुसार इन दोनों पन्थों का वर्णन पाया जाता है, इसिलये प्रवृत्तिमार्ग के साथ ही निवृत्तिमार्ग के समर्थक वचन भी उसी महाभारत में ही पाये जाते हैं। गीता की संन्यासमार्गीय टीकाओं में निवृत्तिमार्ग के उन वचनों को ही मुख्य समक्त कर ऐसा प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया गया है, मानो इसके सिवा और दूसरा पन्थ ही नहीं है, और यदि हो भी तो वह गौण है, अर्थात् संन्यासमार्ग का केवल अङ्ग है। परन्तु यह प्रतिपादन साम्प्रदायिक आग्रह का है और इसी से गीता का अर्थ सरल एवं स्पष्ट रहने पर भी, आजकल वह बहुतों को दुर्बोध हो गया है। " लोकेऽस्मिन् दिविधा निष्टा" (गी. ३. ३) इस श्लोक की वरावरी का ही " द्वाविमावय पन्यानों " यह श्लोक है; इससे प्रगट होता है, कि इस स्थान पर दो समान बलवाले मार्ग वतलाने का हेतु है, परन्तु, इस स्पष्ट अर्थ की ओर अथवा पूर्वापर सन्दर्भ की श्रोर घ्यान न दे कर, ऊल लोग इसी श्लोक में यह दिखलाने का यल किया करते है, कि दोनों मार्गों के वदले एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है।

इस प्रकार यह प्रगट हो गया, कि कर्मसंन्यास (सांख्य) श्रौर निष्काम कर्भ (योग) दोनों वैदिक धर्म के स्वतन्त्र मार्ग हैं श्रीर उनके विषय में गीता का यह निश्चित सिद्धान्त है, कि वे वैकलिपक नहीं है, किन्तु " संन्यास की अपेचा कर्मयोग की योग्यता विशेष है। " अब कर्मयोग के सम्बन्ध में गीता मे आगे कहा है, कि जिस संसार में हम रहते हैं वह संसार श्रीर उसमे हमारा चण भर जीवित रहना भी जब कर्म ही है, तब कर्म छोड़ कर जावें कहाँ ? ग्रीर, यदि इस संसार में श्रर्थात् कर्मभूभि में ही रहना हो, तो कर्भ छटेंगे ही कैसे ? हम यह प्रत्यच देखते हैं, कि जब तक देह है, तब तक भूख और प्यास जैसे विकार नहीं छूटते हैं (गी. ४. ८, ६) श्रीर उनके निवारणार्थ भिद्या मागना जैसा लिजत कर्म करने के लिये भी संन्यासमार्ग के अनुसार यदि स्वतन्त्रता है, तो अनासक्रबुद्धि से अन्य व्यावहारिक शास्त्रोक्त कर्म करने के लिये ही प्रत्यवाय कौन सा है ? यदि कोई इस डरसे अन्य कर्मी का त्याग करता हो, कि कर्म करने से कर्मपाश में फॅस कर ब्रह्मानन्द् से विद्यत रहेगे अथवा ब्रह्मात्मैक्य-रूप ब्रह्मैतवुद्धि विचलित हो जायगी, तो कहना चाहिये कि अब तक उसका मनोनियह कचा है; और मनोनियह के कचे रहते हुए किया हुआ कर्मलाग गीता के अनुसार मोह का अर्थात् तामस अथवा मिथ्याचरण है (गी. १८. ७; ३, ६)। ऐसी अवस्था में यह अर्थ आप ही श्राप प्रगट होता है, कि ऐसे कचे मनोनियह को चित्तशुद्धि के द्वारा पूर्ण करने के लिये, निष्काम बुद्धि वढानेवाले यज्ञ, दान प्रमृति गृहस्थाश्रम के श्रीत या स्मार्त कर्म ही उस मनुष्य को करना चाहिये। सारांश, ऐसा कर्मत्याग कभी श्रेयस्कर नहीं होता । यदि कहे, कि मन निर्विपय है श्रीर वह उसके श्रधीन है, तो फ़िर

उसे कमें का डर ही किस लिये है अथवा, कमों के न करने का व्यर्थ आग्रह ही वह क्यों करे ? बरसाती छुत्ते की परीचा जिस प्रकार पानी में ही होती है उसी प्रकार या-

विकारहेतौ सति विकियन्ते, येषां न चेतांसि त एव धीराः। " जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारण अथवा विषय दृष्टि के आगे रहने पर भी, जिनका भ्रान्तः करण मोह के पंजे में नहीं फँसता, वे ही पुरुष धैर्थ-शाली कहे जाते हैं " (कुमार. १. ४६) - कालिदास के इस ब्यापक न्याय से. कर्मों के द्वारा ही मनोनियह की जॉच हुआ करती है, और स्वयं कार्यकर्ता को तथा श्रीर लोगों को भी ज्ञात हो जाता है, कि मनोनियह पूर्ण हुआ या नहीं। इस दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है, कि शास्त्र से प्राप्त ( अर्थात् प्रवाह-पतित ) कर्म करना ही चाहिये (गी. १८. ६)। अच्छा, यदि कही, कि " मन वश में है श्रीर यह डर भी नहीं, कि जो चित्तशुद्धि प्राप्त हो चुकी है, वह कम करने से बिगड जावेगी, परन्तु ऐसे व्यर्थ कर्भ करके शरीर को कप्ट देना नहीं चाहते कि जो मोच-प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं, " तो यह कर्मत्याग ' राजस ' कहलावेगा; क्योंकि यह काय-क्रेश का भय कर केवल इस चुद्र बुद्धि से किया गया है, कि देह को कष्ट होगा, श्रीर त्याग से जो फल मिलना चाहिये वह ऐसे 'राजस ' कर्मत्यागी को नहीं मिलता (गी. १८ ८)। फिर यही तो प्रश्न है कि कर्म छोडे ही क्यों ? यदि कोई कहे कि ' सब कर्म माया-सृष्टि के है, श्रतएव श्रनित्य हैं, इससे इन कर्मी की भंभट में पड जाना ब्रह्म-सृष्टि के नित्य ब्रात्मा को उचित नहीं ' तो यह भी ठीक नहीं है. क्योंकि जब स्वयं परब्रह्म ही माया से श्राच्छादित है, तब यदि मनुष्य भी उसी के श्रनसार माया में व्यवहार करे तो क्या हानि है ? मायासृष्टि और ब्रह्मसृष्टि के भेद से जिस प्रकार इस जगत् के दो भाग किये गये है, उसी प्रकार श्रात्मा श्रीर देहेन्द्रियों के भेद से मनुष्य के भी दो भाग हैं। इनमे से, श्रात्मा श्रीर ब्रह्म का संयोग करके ब्रह्म ने आत्मा का लय कर दो, और इस ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से ब्रह्मि को निःसङ्ग रख कर केवल मायिक देहेन्द्रियों द्वारा माया-सृष्टि के ज्यवहार किया करो । बस: इस प्रकार बर्ताव करने से मोच में कोई प्रतिबन्ध न आवेगा, और उक्क दोनों भागों का जोड़ा आपस भे निल जाने से सृष्टि के किसी भाग की उपेचा या विच्छेद करने का दोष भी न लगेगाः तथा ब्रह्म-सृष्टि एवं माया-सृष्टि--परलोक -श्रौर इहलोक-दोनों के कर्तव्य-पालन का श्रेय भी मिल जायगा । ईशोपनिषद में इसी तत्त्व का प्रतिपादन है। (ईश. ११)। इन श्रुतिवचनों का आगे विस्तार-सहित विचार किया जावेगा । यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि गीता मे जो कहा है कि " ब्रह्मारमैक्य के अनुभवी ज्ञानी पुरुष माया-सृष्टि के व्यवहार केवल शरीर अथवा केवल इन्द्रियों से ही किया करते हैं " (गी. ४. २१, ४. १२ उसका ताल्पर्थ भी वहीं हैं; और, इसी उद्देश से अठारहवें अध्याय में यह सिद्धान्त किया है, कि " निस्सङ्ग बुद्धि से , फलाशा छोड़ कर, केवल कर्तव्य समस कर, कर्म करना ही सचा 'सारिवक' कर्मत्याग है "-कर्म छोड्ना सचा कर्मत्याग नहीं है

(गी. १८. ६)। कर्म मायसृष्टि के ही क्यों न हों, परनतु किसी अगस्य उद्देश से परमेश्वर ने ही तो उन्हें बनाया है; उनको वन्द करना मनुष्य के श्रीधकार की बात नहीं, वह परमेश्वर के अधीन है; अतएव यह बात निर्विवाद है, कि बुद्धि नि.सङ्ग रख कर केवल शारीर कर्म करने से वे मोच के वाधक नहीं होते। तब चित्त को विरक्ष कर केवल इन्द्रियों से शाख-सिद्ध कर्म करने मे हानि ही क्या है ? गीता में कहा ही है कि-"न हि कश्चित् च्यामि जातु तिष्टत्यकर्मकृत्" (गी.३. ४; १८ ११)-इस जगत् मे कोई एक चए भर भी बिना कर्म के रह नहीं सकता; श्रीर श्रनुगीता में कहा है "नैष्कर्यं न च लोकेऽस्मिन् मुहूर्तमिप लभ्यते " (श्रश्व. २०. ७)-इस लोक में (किसी से भी) घड़ी भर के लिये भी कर्म नहीं छूटते। मनुष्यों की तो विसात ही क्या, सूर्य-चन्द्र प्रमृति भी निरन्तर कर्म ही करते रहते है! श्रधिक क्या कहे, यह निश्चित सिद्धान्त है कि कर्म ही सृष्टि श्रीर सृष्टि ही कर्म हैं; इसी लिये हम प्रत्यच्च देखते है, कि सृष्टि की घटनाओं को ( अथवा कर्म को ) च्चा भर के लिये भी विश्राम नहीं मिलता । देखिये, एक श्रीर भगवान गीता में कहते हैं, " कर्म छोड़ने से खाने को भी न मिलेगा" (गी. ३. ८), दूसरी श्रीर वनपर्व में द्रौपदी युधिष्टिर से कहती है, " श्रकर्भणां वे भूतानां वृत्ति. खान्न हि काचन " (वन. ३२. ८) श्रर्थात् कर्म के विना प्राणिमात्र का निर्वाह नहीं, श्रीर इसी प्रकार टासवोध मे, पहले ब्रह्मज्ञान वतला कर, श्रीसमर्थ रामदास स्वामी भी कहते है " यदि प्रपच्च छोड कर परमार्थ करोगे, तो खाने के लिये श्रन्न भी न मिलेगा " (दा. १२. १. ३)। अच्छा, भगवान् का ही चरित्र देखो, मालूम होगा कि आप प्रत्येक युग मे भिन्न भिन्न त्रवतार ले कर इस मायिक जगत् मे साधुयों की रत्ता श्रौर दुष्टों का विनाशरूप कर्म करते त्रा रहे हैं (गी. ४. = और मभा. शां ३३६. १०३ देखों )। उन्हों ने गीता में कहा है, कि यदि मैं ये कर्म न करूँ तो संसार उजड़ कर नष्ट हो जावेगा (गी. ३. २४)। इससे सिद्ध होता है, कि जब स्त्रयं भगवान् जगत् के धारणार्थ कर्म करते हैं, तब इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि ज्ञानोत्तर कर्म निरर्थक है ? अतएव '' यः क्रियावान् स पिएडतः '' ( मभा वन ३१२ १०८ ) - जो क्रियाचान् है, वही पिएडत है-इस न्याय के अनुसार अर्जुन को निमित्त कर भगवान् सव को उपदेश करते हैं कि इस जगत् में कम किसी से छूट नहीं सकते। कर्मों की बाधा से वचने के लिये मनुष्य अपने धर्मानुसार प्राप्त कर्तन्य को फलाशा त्याग कर अर्थात् निष्काम बुद्धि से सदा करता रहे—यही एक मार्ग (योग) मनुष्य के अधिकार में है और यही उत्तम भी है। प्रकृति तो अपने व्यवहार सदैव ही करती रहेगी; परन्तु उसमें कर्तृत्व के श्रभिमान की बुद्धि छोड देने से मनुष्य सुक्त ही है (गी. ३. २७; १३. २६; १४. १६; १८ १६)। सुक्ति के लिये कर्म छोडने की, या सांख्यों के कथनानुसार कर्म-संन्यास-रूप वैराग्य की ज़रूरत नहीं; क्योंकि इस कर्मभूमि मे कर्म पूर्णतया त्याग कर डालना शक्य ही नहीं है।

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं - हॉ, माना कि कर्मवन्य तोड़ने के लिये कर्म

छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ़ कर्म-फलाशा छोड़ने से ही सब निर्वाह हो जाता है; परन्तु जब ज्ञान-प्राप्ति से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है, तब सब वासनाओं का त्त्रय हो जाता है और कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये कोई भी कारण नहीं रह जाता; तब ऐसी अवस्था मे अर्थात् वासना के त्त्रय से—कायनलेश-भय से नहीं—सब कर्म आप ही आप छूट जाने हैं। इस संसार मे मनुष्य का परम पुरुपार्थ मोत्त ही है। जिसे ज्ञान से वह मोत्त प्राप्त हो जाता है उसे प्रजा, सम्पत्ति अथवा स्वर्गादि लोकों के सुख मे से किसी की भी " एपणा " ( इच्छा ) नहीं रहती ( तृ. ३. ४. १ और ४. ४. २२ ); इसिलये कर्मों को न छोडने पर भी अन्त में उस ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम यही हुआ करता है, कि कर्म आप ही छूट जाते हैं। इसी अभिप्राय से उत्तरगीता मे कहा है—

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। न चास्ति किंचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्॥

" ज्ञानामृत पी कर कृतकृत्य हो जानेवाले पुरुप का फिर आगे कोई कर्तव्य नहीं रहता; श्रोर, यदि रह जाय, तो वह तत्त्ववित् श्रर्थात् ज्ञानी नहीं है ''(१.२३)+। यदि किसी को शंका हो, कि यह ज्ञानी पुरुप का दोप है, तो ठीक नहीं; क्योंकि श्रीशङ्कराचार्य ने कहा है " श्रलंकारो हायमस्माकं यद्वह्मारमावगती सत्यां सर्व-कर्तव्यताहानिः " ( वेस्. शां. भा. १. १. ४ )-श्रर्थात् यह तो ब्रह्मज्ञानी पुरुप का एक श्रलङ्कार ही है। उसी प्रकार गीता में भी ऐसे वचन है, जैसे '' तस्य कार्यं न विद्यते "(गी. ३ १७)-ज्ञानी को त्रागे करने के लिये कुछ नहीं रहता; उसे समस्त वैदिक कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं (गी. २. ४६). श्रथवा " योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते " (गी. ६. ३.)-जो योगारूढ हो गया, उसे शम ही कारण है। इन वचनों के ऋतिरिक्ष " सर्वारम्भपरित्यागी " (गी.१२.१६) श्रर्थात् समस्त उद्योग छोड्नेवाला श्रीर " श्रिनिकेतः " ( गी. १२. १६ ) श्रर्थात् बिना घरद्वार का, इत्यादि विशेषण भी ज्ञानी पुरुष के लिये गीता में प्रयुक्त हुए है। इन सब वातों से कुछ लोगों की यह राय है-भगवद्गीता को यह मान्य है कि ज्ञान के पश्चात् कर्म तो श्राप ही श्राप छूट जाते है। परन्तु, हमारी समक में गीता के वाक्यों के ये अर्थ और उपर्युक्त युक्तिवाद भी ठीक नहीं। इसी से इसके विरुद्ध हमें जो कुछ कहना है उसे श्रव संचेप मे कहते है।

सुख-दु:खिववेक प्रकरण में हमने दिखलाया है, कि गीता इस बात को नहीं मानती कि 'ज्ञानी होने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँ या वासनाएँ छूट ही जानी चाहिये।'सिर्फ़ इच्छा या वासना रहने में कोई दु:ख नहीं, दु.ख की सच्ची जड

<sup>+</sup> यह समझ ठीक नहीं, कि यह श्लोक श्रुति का है। वेदान्तसूत्र के शाकर भाष्य में यह श्लोक नहीं है। परंतु सनत्सुजातीय के भाष्य में आचार्य ने इसे लिया है; और वहाँ कहा है, कि यह लिंगपुराण का श्लोक है। इसमें संदेह नहीं, कि यह श्लोक संन्यासमार्गवालों का है, कर्मयोगियों का नहीं। वौद्ध धर्मप्रयों में भी ऐसे ही वचन है (देखो परिशिष्ट प्रकरण)।

है उसकी त्रासिक । इससे गीता का सिद्धान्त है, कि सब प्रकार की वासनात्रों को नष्ट करने के बदले ज्ञाता को उचित है कि केवल आसिक को छोड कर कर्म करें। यह नहीं, कि इस श्रासिक के छूटने से उसके साथ ही कम भी छूट जावे। श्रीर तो क्या, वासना के छूट जाने पर भी सब कर्मी का छूटना शक्य नहीं । वासना हो या न हो, हम देखते हैं, कि श्वासोक्कास प्रमृति कर्म नित्य एक से हुआं करते हैं। श्रीर श्राखिर च्रायभर जीवित रहना भी तो कर्म ही है, एवं वह पूर्ण ज्ञान होने पर भी अपनी वासना से अथवा वासना के चय से छूट नहीं सकता। यह वात प्रत्यच सिद्ध है, कि वासना के छूट जाने से कोई ज्ञानी पुरुष अपना प्राण नहीं खो बैठता, श्रीर, इसी से गीता में यह वचन कहा है '' न हि कश्चित्क्णमि जातु तिष्ठत्यकर्म-कृत्"(गी.३.१)-कोई क्यों न हो, बिना कर्म किये रह नहीं सकता । गीताशास्त्र के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस कर्मभूमि में कर्म तो निसर्ग से ही प्राप्त, प्रवाह-पतित श्रोर श्रपरिहार्य है, वे मनुष्य की वासना पर श्रवलम्बित नहीं हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर, कि कर्म श्रौर वासना का परस्पर नित्य सम्बन्ध नहीं है, वासना के चय के साथ ही कर्म का भी चय मानना निराधार हो जाता है। फ़िर यह प्रश्न सहज ही होता है, कि वासना का ज्य हो जाने पर भी ज्ञानी पुरुष को प्राप्त कर्म किस रीति से करना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर गीता के तीसरे श्रध्याय में दिया गया है (गी.३.१७-१६ श्रोर उस पर हमारी टीका देखों)। गीता को यह मान्य है, कि ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात स्वयं श्रपना कोई कर्तव्य नहीं रह जाता । परंतु इसके आगे बढ कर गीताका यह भी कथन है, कि कोई भी क्यों न हो, वह कर्म से छुट्टी नहीं पा सकता। कई लोगों को ये दोनों सिद्धान्त परस्पर-विरोधी जान पहते हैं, कि ज्ञानी पुरुष को कर्तव्य नहीं रहता और कर्म नहीं छूट सकते; परन्तु गीता की बात ऐसी नहीं है। गीता ने उनका यों मेल भिलाया है:-जब कि कर्म अपरिहार्य है, तब ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी ज्ञानी पुरुप को कर्म करना ही चाहिये। चूंकि उसको स्वयं श्रपने लिये कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, इसलिये श्रव उसे श्रपने सब कर्म निष्काम बुद्धि से करना ही उचित है। सारांश, तीसरे भ्राच्याय के १७ वें स्होक के ''तस्य कार्यं न विद्यते'' वाक्य में, 'कार्यं न विद्यते' इन शब्दों की अपेना, 'तस्य ' ( श्रर्थात् उस ज्ञानी पुरुष के लिये ) शब्द श्रिधक महत्त्व का है: श्रीर उसका भावार्थ यह है कि 'स्वयं उसकी अपने लिये कुछ प्राप्त नहीं करना होता, इसी लिये श्रव (ज्ञान हो जाने पर ) उसको श्रपना कर्तव्य निर-पेत्त बुद्धि से करना चाहिये। श्रागे १६ वें श्लोक में, कारण-बोधक ' तस्मात्' पद का प्रयोग कर, अर्जुन को इसी अर्थ का उपदेश दिया है " तस्मादसक्र. सततं कार्य कर्म समाचर " (गी. ३. १६)-इसी से त् शास्त्र से प्राप्त श्रपने कर्तव्य को श्रासिक न रख कर करता जा; कमें का त्याग मत कर । तीसरे श्रध्याय के १७ से १६ तक, तीन श्लोकों से जो कार्य-कारण-भाव व्यक्त होता है उस पर श्रीर श्रध्याय के समूचे प्रकरण के सन्दर्भ पर, ठीक ठीक ध्यान देने से देख पहेगा, कि संन्यास-

मागियों के कथनानुसार 'तस्य कार्यं न विद्यते ' इसे स्वतन्त्र सिद्धान्त मान लेना उचित नहीं। इसके लिये उत्तम प्रमाण, श्रागे दिये हुए उदाहरण हैं। 'ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् कोई कर्तव्य न रहने पर भी शास्त्र से प्राप्त समस्त व्यवहार करने पड़ते हैं '—इस सिद्धान्त की पुष्टि मे भगवान् कहते हैं—

न मे पार्था अस्त कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्माणि॥

" हे पार्थ ! ' सेरा ' इस त्रिभुवन में कुछ भी कर्तव्य ( बाकी ) नहीं है, श्रथवा कोई श्रप्राप्त वस्तु पाने की (वासना) रही नहीं है; तथापि मैं कर्म करता ही हूं" (गी. ३. २२)। "न मे कर्तव्यमित" (मुक्ते कर्तव्य नहीं रहा है) ये शब्द पूर्वीक श्लोक के "तस्य कार्यं न विद्यते" (उसको कुछ कर्तव्य नहीं रहता) इन्हीं शब्दों को लच्य करके कहे गये हैं। इससे सिद्ध होता है, कि इन चार पाँच श्लोकों का भावार्थ यही है:--" ज्ञान से कर्तव्य के शेष न रहने पर भी किंबहना इसी कारण से शास्त्रतः प्राप्त समस्त व्यवहार श्रनासक्न बुद्धि से करना ही चाहिय।" यदि ऐसा न हो, तो 'तस्य कार्यं न विद्यते' इत्यादि श्लोकों मे बतलाये हुए सिद्धान्त को दृढ करने के लिये भगवान ने जो श्रपना उदाहरण दिया है वह (श्रलग) श्रसंबद्ध सा हो जायना श्रीर यह श्रनवस्था प्राप्त हो जायनी कि. सिद्धान्त तो कुछ श्रीर है, श्रीर उदाहरण ठीक उसके विरुद्ध कुछ श्रीर ही है। उस श्रनवस्था को टालने के लिये संन्यासमार्गीय टीकाकार " तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर " के 'तस्मात' शब्द का ऋर्य भी निराली रीति से किया करते हैं । उनका कथन है कि गीता का मुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ दे; परन्तु श्रर्जन ऐसा ज्ञानी था नहीं इसलिये—' तस्मात् '—भगवान् ने उसे कर्म करने के लिये कहा है। हम उत्तर कह श्राये हैं कि ' गीता के उपदेश के पश्चात् भी श्रर्जुन श्रज्ञानी ही था ' यह युक्ति ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि ' तस्मात् ' शब्द का अर्थ इस प्रकार खींच तान कर लगा भी लिया, तो "न मे पार्थां अस्ति कर्तव्यम् "प्रभृति श्लोकों में भगवान ने-" श्रपने किसी कर्तव्य के न रहने पर भी मैं कर्म करता हूँ" यह जो अपना उदाहरण मुख्य दिद्धान्त के समर्थन मे दिया है, उसका मेल भी इस पत्त में अच्छा नहीं जमता। इसिलये " तस्य कार्य न विद्यते " वाक्य में ' कार्यं न विद्यते ' शब्दों को सुख्य न मान कर 'तस्य' शब्द को ही प्रधान मानना चाहिये: और ऐसा करने से "तस्मादसकः सततं कार्यं कर्म समाचर" का अर्थ यही करना पड़ता है कि " तू ज्ञानी है. इसिल्ये यह सच है, कि तुसे अपने स्वार्थ के लिये कर्भ अनावश्यक है; परन्तु स्वयं तेरे लिये कर्म अनावश्यक हैं, इसी लिये श्रव तू उन कर्मी को, जो शास्त्र से प्राप्त हुए हैं, ' मुक्ते श्रावश्यक नहीं ' इस बुद्धि से श्रर्थात् निष्काम बुद्धि से कर । " योड् में यह अनुमान निकलता है, कि कर्म छोड़ने का यह कारण नहीं हो सकता कि 'वह हमें अनावश्यक है।' किन्तु कमें श्रपरिहार्य हैं इस कारण, शास्त्र से प्राप्त अपरिहार्य कर्मी को. स्वार्थलाग बुद्धि से

करते ही रहना चाहिये यही गीता का कथन है, श्रीर यदि प्रकरण की समताकी दृष्टि से देखें, तो भी यही अर्थ लेना पढता है। कर्म-संन्यास और कर्म-योग इन दोनों में जो बडा अन्तर है, वह यही है। संन्यास-पत्तवाले कहते हैं कि " तुके कुछ कर्तव्य शेष नहीं बचा है, इससे तू कुछ भी न कर "; श्रीर गीता ( श्रर्थात् कमयोग ) का कथन है कि " तुभे कुछ कर्तव्य शेष नहीं बचा है. इसलिये श्रव तुमें जो कुछ करना है वह स्वार्थ-सम्बन्धी वासना छोड कर अनासक बुद्धि से कर । " अब प्रश्न यह है कि एक ही हेतु-वाक्य से इस प्रकार भिन्न भिन्न दो अनु-मान क्यों निकले ? इसका उत्तर इतना ही है, कि गीता कर्मी को श्रपरिहार्थ मानती है, इसिलये गीता के तत्त्वविचार के श्रनुसार यह श्रनुमान निकल ही नहीं सकता, कि ' कर्म छोड दो '। श्रतएव ' तुभे श्रनावश्यक है ' इस हेतु-वाक्य से हीं गीता में यह अनुमान किया गया है, कि स्वार्थ-बुद्धि छोड़ कर कर्म कर। वसिष्ठजी ने योगवासिष्ठ में श्रीरामचन्द्र को सब ब्रह्मज्ञान बतला कर निष्काम कर्म की श्रोर प्रवृत्त करने के लिये जो युक्तियाँ बतलाई है, वे भी इसी प्रकार की हैं। योगवासिष्ठके श्रन्त में भगवद्गीता का उपर्युक्त सिद्धान्त ही श्रचरशः हूबहू श्रा गया है ( यो. ६. उ. १६६ और २१६. १४; तथा गी. ३. १६ के अनुवाद पर हमारी टिप्पणी देखों )। योगवासिष्ठ के समान ही बौद्धधर्म के महायान पन्थ के प्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में गीता का अनुवाद किया गया है। परन्तु विषया-न्तर होने के कारण, उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती, हमने इसका विचार श्रागे परिशिष्ट प्रकरण में कर दिया है।

श्रात्मज्ञान होने से 'मै 'श्रोर 'मेरा 'यह श्रहंकार की भाषा ही नहीं रहती ( गी. १८. १६ श्रीर २६ ), एवं इसी से ज्ञानी पुरुष को 'निर्-मम ' कहते हैं। निर्मम का अर्थ 'मेरा-मेरा ( मम ) न कहनेवाला है, ' परन्तु भूल न जाना चाहिये. कि यद्यपि ब्रह्मज्ञान से 'में 'श्रीर 'मेरा' यह श्रहंकार-दर्शक भाव छूट जाता है, तथापि उन दो शब्दों के बदले 'जगत्' श्रीर 'जगत् का'--श्रथवा भक्ति पत्त में ' परमेश्वर ' श्रीर ' परमेश्वर का '-ये शब्द श्रा जाते हैं। संसार का प्रत्येक सामान्य मनुष्य त्रपने समस्त व्यवहार 'मेरा 'या 'मेरे लिये ' ही समक्त कर किया करता है। परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना छूट जाने के कारण, वह इस बुद्धि से (निर्मम बुद्धि से) उन व्यवहारों को करने लगता है, कि ईश्वर-निमित्त संसार के समस्त व्यवहार परमेश्वर के हैं, श्रीर उनको करने के लिये ही ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो भेद है (गी ३.२७,२८)। गीता के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से ज्ञात हो जाता है, कि "योगारूढ पुरुष के लिये शम ही कारण होता है " (गी. ६. ३ श्रीर उस पर हमारी टिप्पणी देखों), इस श्लोक का सरल श्रर्थ क्या होगा। गीता के टीकाकार कहते हैं--इस श्लोक में कहा गया है, कि योगारूढ पुरुष आगे (ज्ञान हो जाने पर) शम अर्थात् शान्ति को स्वीकार करे, और कुछ न करे। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। शम मन की शान्ति है; उसे अन्तिम 'कार्य 'न कह कर इस श्लोक में यह कहा है, कि शम अथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण है-शमः कारणसुच्यते। अब शम को 'कारण' मान कर देखना चाहिये, कि श्रागे उसका 'कार्य 'क्या है। पूर्वापर सन्दर्भ पर विचार करने से यही निष्पन्न होता है, कि वह कार्य 'कर्म ' ही है। श्रीर तब इस श्लोक का ऋर्थ ऐसा होता है, कि योगारूढ पुरुष ऋपने चित्त को शान्त करे तथा उस शान्ति या शम से ही अपने सब अगले व्यवहार करे-टिकाकारों के कथानानुसार यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि 'योगारूढ पुरुष कर्म छोड दें '। इसी प्रकार 'सर्वारम्भ-परित्यागी ' श्रोर , श्रनिकेतः ' प्रभृति पदों का श्रर्थ भी कर्मत्यागविषयक नहीं, फ़लाशात्याग-विषयक ही करना चाहिये; गीता के श्रनुवाद में, उन स्थलों पर जहाँ ये पद श्राये है, हमने टिप्पणी मे यह बात खोल दी है । भगवान ने यह सिद्ध करने के लिये. कि ज्ञानी पुरुषों को भी फलाशा त्याग कर चातुर्वेग्य श्रादि सब कर्भ यथाशास्त्र करते रहना चाहिये, अपने अतिरिक्ष दूसरा उदाहरण जनक का दिया है। जनक एक बड़े कर्मयोगी थे। उनकी स्वार्थ-बुद्धि के छूटने का परिचय उन्हीं के मुख से यों है-- 'मिथिलायां प्रदीसायां न मे दहाति किञ्चन ' (शां. २७४. ४ श्रीर २१६. ४०) - मेरी राजधानी भिथिला के जल जाने पर भी मेरी कुछ हानि नहीं! इस प्रकार श्रपना स्वार्थ श्रथवा लाभालाभ न रहने पर भी, राज्य के समस्त व्यवहार करने का कारण बतलाते हुए, जनक स्वयं कहते हैं-

#### देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूतेभ्योऽतिथिभिः सह । इत्यर्थं सर्व एवैते समारंभा भवन्ति वै॥

"'देव, पितर, सर्वभूत (प्राणी) श्रीर श्रितिथयों के लिये समस्त व्यवहार जारी हैं, मेरे लिये नहीं" (मभा श्रश्व. ३२. २४)। श्रपना कोई कर्तव्य न रहने पर, श्रथवा स्वयं वस्तु को पाने की वासना न रहने पर भी यदि जनक-श्रीकृष्ण जैसे महास्मा इस जगत् का कल्याण करने के लिये प्रवृत्त न होंगे तो यह संसार उत्सन्न (उजड) हो जायगा—उत्सीदेयुरिमे लोकाः (गी. ३. २४)।

कुछ लोगों का कहना है, कि गीता के इस सिद्धान्त में 'कि फलाशा छोडनी चाहिये; सब प्रकार की इच्छाओं को छोडने की आवश्यकता नहीं, ' और वासनाच्य के सिद्धान्त में, कुछ बहुत भेद नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे वासना छूटे, चाहे फलाशा छूटे; दोनों ओर कर्म करने की प्रवृति होने के लिये भी कुछ कारण नहीं देख पड़ता; इससे चाहे जिस पत्त को स्वीकार करें, अन्तिम परिणाम—कर्म का छूटना—दोनों ओर बराबर है। परन्तु यह आचेप अज्ञानमूलक है; क्योंकि, 'फलाशा' शब्द का ठीक ठीक अर्थ न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुआ है। फलाशा छोड़ने का अर्थ यह नहीं, कि सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिये, अथवा यह बुद्धि या भाव होना चाहिये, कि मेरे कर्मों का फल किसी को कभी न मिले, और यदि मिले तो उसे कोई भी न ले; प्रत्युत पाँचवें प्रकरण में पहले ही हम कह आये हैं, कि 'अमुक फल पाने के लिये ही में यह कर्म करता हूं'—इस

प्रकार की फलविपयक ममतायुक्त आसिक्ति को या बुद्धि के आग्रह को 'फलाशा,' 'सङ्ग 'या 'काम 'नाम गीता में दिये गये हैं। यदि कोई मनुष्य फल पाने की इच्छा, श्राग्रह या वृथा श्रासिक्क न रखे, तो उससे यह मतलब नहीं पाया जाता. कि वह श्रपने प्राप्त-कर्म को, केवल कर्तव्य समक्त कर, करने की बुद्धि श्रीर उत्साह को भी, इस आग्रह के साथ ही साथ, नष्ट कर डाले। अपने फायदे के सिवा इस संसार में जिन्हें दूसरा कुछ नहीं देख पड़ता, श्रोर जो पुरुप केवल फल की इच्छा से ही कर्म करने मे मस्त रहते हैं, उन्हें सचमुच फलाशा छोड़ कर कर्म करना शक्य न जॅचेगा; परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम श्रौर विरक्ष हो गई है, उनके लिये कुछ कठिन नहीं है। पहले तो यह समभ ही गलत है, कि हमें किसी काम का जो फल भिला करता है, वह केवल हमारे ही कर्म का फल है। यदि पानी की द्ववता श्रीर श्रीप्त की उप्णता की सहायता न मिले तो मनुष्य कितना ही सिर क्यों न खपावे, उसके प्रयत से पाक-सिद्धि कभी हो नहीं सकेगी-भोजन पकेगा ही नहीं, श्रीर श्रप्ति श्रादि में इन गुण-धर्मों को मौजूद रखना या न रखना कुछ मनुष्य के बस या उपाय की बात नहीं है। इसी से कर्म-सृष्टि के इन स्वयंसिद्ध विविध व्यापारों श्रथवा धर्मों का पहले यथाशक्षि ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी हैंग से श्रपने व्यवहार करने पड़ते हैं, जिससे कि वे ब्यापार अपने प्रयत्न के अनुकृत हों। इससे कहना चाहिये, कि प्रयत्नों से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह केवल उसके ही प्रयत्नों का फल नहीं है, वरन् उसके कार्य श्रीर कर्म-सृष्टि के तटनुकूल श्रनेक स्वयंसिद्ध धर्म-इन दोनों-के संयोग का फल है। परन्तु प्रयत्नों की सफलता के लिये इस प्रकार जिन नानाविध सृष्टि-व्यापारों की श्रनुकृतता श्रावश्यक है, कई वार उन सब का मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और कुछ स्थानों पर तो होना शक्य भी नहीं है, इसे ही 'दैव कहते हैं। यदि फलसिद्धि के लिये ऐसे सृष्टि-ज्यापारों की सहायता अत्यन्त आवश्यक है जो हमारे अधिकार मे नहीं, और जिन्हे हम जानते हैं, तो आगे कहना नहीं होगा, कि ऐसा अभिमान करना मूर्खता है कि " केवल श्रपने प्रयत्न से ही मैं श्रमुक बात कर लूँगा" (गी.१८. १४-१६ देखो)। क्योंकि, कर्म-सृष्टि के ज्ञात श्रीर श्रज्ञात व्यापारों का मानवी प्रयत्नों से संयोग होने पर जो फल होता है, वह केवल कर्म के नियमों से ही हुआ करता है; इसलिये हम फल की श्रभिलाषा करें या न करे, फल-सिद्धि मे इससे कोई फ़र्क नहीं पडता, हमारी फलाशा अलवत हमें दु: खकारक हो जाती है। परन्तु खरण रहे, कि मनुष्य के लिये त्रावश्यक वात त्रकेले सृष्टि-व्यापार स्वयं त्रपनी श्रोर से संघटित हो कर नहीं कर देते । चनेकी रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिये जिस प्रकार आदे मे थोडा सा नमक भी मिलाना पड़ता है, इसी प्रकार कर्म-सृष्टि के इन स्वयंसिद्ध ज्यापारों को मनुष्यों के उपयोगी होने के लिये उनमें मानवी प्रयत्न की थोड़ी सो मात्रा मिलानी पड़ती है। इसी से ज्ञानी और विवेकी पुरुष, सामान्य लोगों के समान, फल की श्रासिक श्रथवा श्रभिलाषा तो नही रखते; किन्तु वे लोग जगत् के व्यवहार की

सिद्धि के लिये, प्रवाह-पतित कर्म का (अर्थात् कर्म के अनादि प्रवाह में शास्त्र से मास यथाधिकार कर्म का ) जो छोटा वड़ा भाग मिले उसे ही, शान्तिपूर्वक कर्तव्य समक्त कर किया करते हैं। श्रीर, फल पाने के लिये, कर्मसंयोग पर ( अथवा भिक्त हो से परमेश्वर की इच्छा पर ) निर्भर हो कर निश्चिन्त रहते हैं। ''तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल होना तेरे अधिकार की वात नहीं " (गी. २. ४७) इत्यादि उपदेश जो अर्जुन को किया है, उसका रहस्य भी यही है। इस प्रकार फलाशा को त्याग कर कर्म करते रहने पर, श्रागे कुछ कारणों से कदाचित् कर्म निष्फल हो जाय, तो निष्फलता का दुःख मानने के लिये हमें कोई कारण ही नहीं रहता, क्योंकि हम तो अपने अधिकार का काम कर चुके। उदाहरण लीजिये; वैद्यकशास्त्र का मत है, कि आयु की डोर ( शरीर की पोपण करनेवाली नैसर्गिक धातुओं की शक्ति ) सबल रहे विना निरी श्रीपिधयों से कभी फायदा नहीं होता; श्रीर इस डोर की सबलता श्रनेक प्राक्षन श्रथवा पुरतेनी संस्कारों का फल है। यह वात वैद्य के हाथ से होने योग्य नहीं, श्रोर उसे इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता। ऐसा होते हुए भी, हम प्रत्यच देखते हैं, कि रोगी लोगों को श्रौषधि देना अपना कर्तच्य समभ कर केवल परोपकार की बुद्धि से, वैद्य अपनी बुद्धि के अनुसार हज़ारों रोगियों को दवाई दिया करते हैं। इस प्रकार निष्काम-बुद्धि से काम करने पर, यदि कोई रोगी चंगा न हो, तो उससे वह वैद्य उद्दिप्त नहीं होता; विक बढ़े शान्त चित्त से यह शास्त्रीय नियम हुंढ निकालता है, कि श्रमुक रोग में श्रमुक श्रोपधि से भी सेंकड़ इतने रोगियों को आराम होता है। परन्तु इसी वैद्य का लड़का जब बीमार पड़ता है, तव उसे श्रापिध देते समय वह श्रायुष्य की डोर-वाली वात भूल जाता है, श्रीर उस ममतायुक्त फलाशा से उसका चित्त घवड़ा जाता है, कि "मेरा लड्का श्रच्छा हो जाय । " इसी से उसे या तो दूसरा वैद्य बुलाना पड़ता है, या दसरे वैद्य की सलाह की आवश्यकता होती है! इस छोटे से उदाहरण से ज्ञात होगा. कि कर्मफल में ममतारूप श्रासिक किसे कहना चाहिये, श्रीर फलाशा न रहने पर भी निरों कर्तव्य-ब्रद्धि से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सहायता से मन में वैराग्य का भाव अटल होना चाहिये, परन्तु किसी कपडे का रज़ (राग) दर करने के लिये जिस प्रकार कोई कपड़े को फाड़ना उचित नहीं समसता: उसी प्रकार यह करने से कि 'किसी कर्म मे आसिक, काम, सङ्ग, राग अथवा प्रीति न रखो, ' उस कर्म को ही छोड़ देना ठीक नहीं। वैराग्य से कर्म करना ही यदि अशक्य हो, तो बात निराली है। परन्तु हम प्रत्यत्त देखते हैं, कि वैराग्य से भली भाति कर्म किये जा सकते हैं: इतना ही क्यों, यह भी प्रगट है कि कर्म किसी से छूटते ही नहीं। इसी लिये प्रज्ञानी लोग जिन कर्मों को फलाशा से किया करते है, उन्हें ही ज्ञानी पुरुष ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी लाभ-श्रलाभ तथा सुख-दुःख को एक सा मान कर (गी.२. ३८) धैर्य एवं उत्साह से, किन्तु शुद्ध-बुद्धि से, फल के विषय में विरक्ष या उदासीन रह कर

(गी १८.२६) केवल कर्तव्य मान कर, अपने अपने अधिकारानुसार शान्त चित्त से करते रहें (गी.६.३)। नीति श्रौर मोच की दृष्टि से उत्तम जीवन-क्रम का यही सचा तत्त्व है। श्रनेक स्थितप्रज्ञ, महाभगवद्धक्ष श्रीर परम ज्ञानी पुरुषों ने-एवं खयं भगवान ने भी-इसी मार्ग का स्वीकार किया है । भगवद्गीता प्रकार कर कहती है, कि इस कर्मयोग-मार्ग में ही पराकाष्टा का प्रकार्थ या परमार्थ है. इसी 'योग' से परमेश्वर का भजन-पूजन होता है और अन्त में सिद्धि भी मिलती है (गी.१८.४६)। इतने पर भी यदि कोई स्वयं जान वूस कर गैर-समस कर ले तो उसे दुदेवी कहना चाहिये। स्पेन्सर साहब को यद्यपि अध्यात्म-दृष्टि सम्मत न थी, तथापि, उन्होंने भी श्रपने 'समाजशास्त्र का श्रभ्यास ' नामक प्रन्थ के श्रन्त मे, गीता के समान ही, यह सिद्धान्त किया है:-यह वात श्राधिभौतिक रीति से भी सिद्ध है, कि इस जगत् में किसी भी काम को एकटम कर गुजरना शक्य नहीं, उस के लिये कारणीभूत और आवश्यक दूसरी हजारों वार्ते पहले जिस प्रकार हुँई होंगी उसी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सफल हुआ करते हैं, इस कारण यद्यपि साधारण मनुष्य किसी भी काम के करने में फलाशा से ही प्रवृत्त होते हैं, तथापि बुद्धिमान पुरुष को शान्ति श्रीर उत्साह से, फल-सम्बन्धी त्राप्रह छोड़ कर, त्रपना कर्तव्य करते रहना चाहिये ।

यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुप इस संसार में अपने प्राप्त कर्मी को फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से आमरणान्त अवश्य करता रहे, तथापि यह बतलाये बिना कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं होता, कि ये कर्म किससे और किस लिये प्राप्त होते हैं श्रातएव भगवान् ने कर्मयोग के समर्थनार्थ अर्जुन को अन्तिम और महत्त्व का उपदेश दिया है, कि " लोकसंग्रहमेवाऽपि संपरयन् कर्जुमहिस "

<sup>&</sup>quot;" Thus admitting that for the fanatic, some wild anticipation is needful as a stimulus, and recognizing the usefulness of his delusion as adapted to his particular nature and his particular function, the man of higher type must be content with greatly moderated expectations, while he perseveres with undiminished efforts. He has to see how comparatively little can be done, and yet to find it worth while to do that little so uniting philanthropic enegry with philosophic calm "—(Spencer's Study of Sociology 8th Edp. 403 The italics are ours) इस वाक्य में fanatics के स्थान में 'प्रकृति के गुणों से विमृद्ध '(गी. ३ २९) या' अहंकारविमृद्ध '(गी. ३ २९) आथवा मास किव का 'मूर्ख ' शब्द और man of higher type के स्थान में 'विद्वान '(गी. ३. २५) एवं greatly moderated expectations के स्थान में 'फलोदासीन्य 'अथवा 'फलाशात्याग 'इन समानार्थी राज्दों की योजना करने से ऐसा देख पढ़ेगा, कि स्पेन्सरसाहेब ने मानो गीता के ही सिद्धान्त का अनुवाद कर दिया है।

(गी. ३. २०) — लोकसंग्रह की त्रोर दृष्टि दे कर भी तुमे करना ही उचित है। लोकसंग्रह का यह अर्थ नहीं, कि कोई ज्ञानी पुरुष मनुष्यों का केवल जमघट करे ' अथवा यह अर्थ नहीं, कि ' स्वय कर्मत्याग का अधिकारी होने पर भी इस लिये कर्म करने का ढोंग करे, कि अज्ञानी मनुष्य कहीं कर्म न छोड वैठें और उन्हें श्रपनी (ज्ञानी पुरुप की ) कर्म-तत्परता श्रच्छी लगे। ' क्योंकि, गीता का यह सिखलाने का हेत नहीं, कि लोग अज्ञानी या मुर्ख बने रहे, अथवा उन्हे ऐसे ही वनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुप कर्म करने का ढोग किया करे। ढोंग तो दूर ही रहा; परन्तु ' लोग तेरी अपकीर्ति गावेगे ' (गी २. ३४) इत्यादि सामान्य लोगों को जचनेवाली युक्तियों से भी जब अर्जुन का समाधान न हुआ, तब भगवान् उन युक्तियों से भी अधिक ज़ोरदार और तत्त्वज्ञान की दृष्टि से अधिक वलवान, कारण श्रव कह रहे है। इसलिये कोश में जो 'संग्रह 'शब्द के जमा करना, इकट्टा करना, रखना, पालना, नियमन करना प्रभृति अर्थ है, उन सब को यथासंभव अहुण करना पडता है: श्रोर ऐसा करने से ' लोगों का संग्रह करना ' यानी यह अर्थ होता है कि "उन्हें एकत्र सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोपण और नियमन करे, कि उनकी परस्पर श्रनुकृतता से उत्पन्न होनेवाला सामर्थ्य उनमे श्रा जावे, एवं उसके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हें श्रेयः प्राप्ति के मार्ग में लगा है। "' राष्ट्र का संग्रह 'शब्द इसी ग्रर्थ में मनुस्मृति (७. ११४) में श्राया है, श्रीर शाह्नरभाष्य में इस शब्द की ब्याख्या यो है-'' लोकसंग्रह.-लोकस्यो-न्मार्गप्रवृत्तिनिवारणम् । " इससे देख पड़ेगा, कि संग्रह शब्द का जो हम ऐसा अर्थ करते है-अज्ञान से मनमाना वर्ताव करनेवाले लोगों को ज्ञानवान वना कर सुस्थिति मे एकत्र रखना श्रीर श्रात्मोन्नति के मार्ग मे लगाना-वह श्रपूर्व या निराधार नहीं है। यह मंत्रह शब्द का अर्थ हुआ; परन्तु यहाँ यह भी वतलाना चाहिये, कि ' लोकसंग्रह ' में ' लोक ' शब्द केंद्रल मनुष्यवाची नहीं है । यद्यपि यह सच है, कि जगत् के अन्य प्राणियों की अपेचा मनुष्य श्रेष्ठ है, और इसी से मानव जाति के ही कल्याण का प्रधानता से ' लोकसंग्रह ' शब्द में समावेश होता है; तथापि, भगवान की ही ऐसी इच्छा है, कि भूलोक, सत्यलोक, पितृलोक श्रौर देवलोक प्रभृति जो श्रनेक लोक श्रर्थात् जगत् भगवान् ने वनाये हैं उनका भी भली मॉति धारण-पोपण हो और वे सभी अर्छा शीत से चलते रहे: इसिलये कहना पड़ता है, कि इतना सब ब्यापक अर्थ ' लोकसंग्रह ' पट से यहाँ विवित्तित है, कि मनुष्यलोक के साथ ही इन सव लोकों का व्यवहार भी सुस्थिति से चले ( लोकानां संग्रह: )। जनक के किये हुए श्रपने कर्तव्य के वर्णन मे, जो ऊपर लिखा जा चुका है, देव थ्रौर पितरो का भी उल्लेख है, एवं भगद्गीता के तीसरे अध्याय में तथा महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में जिस यज्ञचक का वर्णन है उसमे भी कहा है, कि देवलोक श्रौर मनुप्यलोक दोनों ही के धारण-पोपण के लिये ब्रह्मदेव ने यज्ञ उत्पन्न किया (गी. ३. १०-१२)। इससे स्पष्ट होता है, कि भगवद्गीता

में 'लोकसंग्रह' पद से इतना श्रर्थ विविचित है कि-श्रकेले मनुष्यलोक का ही नहीं, किन्तु देवलोक श्रादि सब लोकों का भी उचित धारण-पोषण होवे श्रीर वे परस्पर एक दूसरे का श्रेय सम्पादन करें। सारी सृष्टि का पालन-पोषण करके लोकसंग्रह करने का जो यह श्रिधकार भगवान का है, वहीं ज्ञानी पुरुष को श्रपने ज्ञान के कारण प्राप्त हुश्रा करता है। ज्ञानी पुरुष को जो बात प्रामाणिक जँचती है, श्रन्य लोक भी उसे प्रमाण मान कर तद्वुकूल व्यवहार किया करते हैं (गी. ३. २१)। क्योंकि, साधारण लोगों की समभ है, कि शान्त चित्त श्रीर समबुद्धि से यह विचारने का काम ज्ञानी ही का है, कि संसार का धारण श्रीर पोपण कैसे होगा, एवं तद्वुसार धर्म-प्रबन्ध की मर्यादा बना देना भी उसी का काम है। इस समभ में कुछ भूल भी नहीं है। श्रीर, यह भी कह सकते हैं, कि सामान्य लोगों की समभ में ये बातें भली भाति नहीं श्रा सकतीं, इसी लिये तो वे ज्ञानी पुरुषों के भरोसे रहते हैं। इसी श्रीभप्राय को मन मे ला कर शान्तिपर्व में श्रिधिष्ठर से भीवम ने कहा है—

## लोकसंत्रहसंयुक्तं विधात्रा विहितं पुरा। सूदमधर्मार्थनियतं सतां चरितमुत्तमम्॥

श्रर्थात् " लोकसंग्रहकारक श्रौर सूचम प्रसङ्गों पर धर्मार्थं का निर्णय कर देनेवाला साधु पुरुपों का उत्तम चरित्र स्वयं ब्रह्मदेव ने ही बनाया है" ( मभा. शां. २४८. २४)। ' लोकसंग्रह ' कुछ ठाले बैठे की बेगार, ढकोसला या लोगों को अज्ञान में डाले रखने की तरकीब नहीं है; किन्तु ज्ञानयुक्त कर्म संसार में न रहने से जगत् के नष्ट हो जाने की सम्भावना है; इसिलये यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्मदेव निर्मित साधु पुरुषो के कर्तव्यों मे से 'लोकसंग्रह' एक प्रधान कर्तव्य है। श्रीर, इस भगवद्वचन का भावार्थ भी यही है, कि "मैं यह काम न करूँ तो ये समस्त लोक अर्थात् जगत् नष्ट हो जावेंगे "(गी. ३.२४)। ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेत्र हैं; यदि वे श्रपना काम छोड देंगे, तो सारी दुनिया श्रन्धी हो जायगी श्रीर इस संसार का सर्वतोपरि नाश हए बिना न रहेगा। ज्ञानी पुरुषों को ही उचित है, कि लोगों को ज्ञानवान कर उन्नत बनावे। परन्तु यह काम सिर्फ जीभ हिला देने से, श्रर्थात कोरे उपदेश से. ही कभी सिद्ध नहीं होता। क्योंकि. जिन्हे सदाचरण की श्रादत नहीं श्रौर जिनकी बुद्धि भी पूर्ण श्रद्ध नहीं रहती. उन्हें यदि कोरा बहाज्ञान सुनाया जाय तो वे लोग उस ज्ञान का दुरुपयोग इस प्रकार करते देखे गये हैं-" तेरा सो मेरा, और मेरा तो मेरा है ही। '- इसके सिवा, किसी के उपदेश की सत्यता की जॉच भी तो लोग उसके श्राचरण से ही किया करते है। इसलिये, यदि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म न करेगा, तो वह सामान्य लोगों को आलसी बनाने का एक बहुत बड़ा कारण हो जायगा। इसे ही 'बुद्धि-भेद' कहते हैं; श्रोर यह बुद्धि-भेद न होने पावे तथा सब लोग, सचमुच निष्काम हो कर श्रपना कर्तव्य करने के लिये जागृत हो जावे इस लिये, संसार में ही रह कर श्रपने कर्मों से सब लोगों को सदाचरण की-

निष्काम बुद्धि से कर्मयोग करने की-प्रत्यच्च शिचा देना ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य ( ढोंग नहीं ) हो जाता है। अतएव गीता का कथन है कि उसे ( ज्ञानी पुरुप को ) कर्म छोड़ने का श्रधिकार कभी प्राप्त नहीं होता; श्रपने लिये न सही, परन्तु लोकसंत्र-हार्थ चातुर्वर्ण्य के सब कर्म अधिकाराजुसार उसे करना ही चाहिये। किन्तु संन्यास-मार्गवालों का मत है, कि ज्ञानी पुरुष को चातुर्वर्ण्य के कर्म निष्कामबुद्धि से करने की भी कुछ जरूरत नहीं-यही क्यों, करना भी नहीं चाहिये: इसलिये इस सम्प्रदाय के टीकाकार गीता के "ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रहार्थ कर्म करना चाहिये" इस सिद्धान्त का कुछ गडबड़ श्रर्थ कर, प्रत्यत्त नहीं तो पर्याय से, यह कहने के लिये तैयार से हो गये हैं, कि स्वयं भगवान् डोंग का उपदेश करते है। पूर्वापर सन्दर्भ से प्रगट है, कि गीता के लोकसंग्रह शब्द का यह ढिलमिल या पोचा श्रर्थ सच्चा नहीं। गीता को यह सत ही मंजूर नहीं, कि ज्ञानी पुरुष को कर्म छोडने का श्रधिकार प्राप्त है; श्रौर, इसके सबूत मे गीता में जो कारण दिये गये है, उनमे लोकसंग्रह एक मुख्य कारण है। इसलिये, यह मान कर, कि ज्ञानी पुरुष के कर्म छुट जाते हैं, लोकसंग्रह पद का ढोंगी अर्थ करना सर्वथा अन्याख्य है, इस जगत् में मनुष्य केवल अपने ही लिये नहीं उत्पन्न हुआ है। यह सच है, कि सामान्य लोग नासमकी से स्वार्थ में ही फॅसे रहते हैं; परन्तु "सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि" (गी. ६.२६)-मै सब भूतों में हूं श्रीर सब भूत मुक्त मे हैं-इस रीति से जिसको समस्त संसार ही ब्रात्मभूत हो गया है, उसका अपने मुख से यह कहना ज्ञान में बट्टा लगाना है, कि " मुक्ते तो मोच मिल गया, श्रव यदि लोग दुःखी हों, तो मुक्ते इसकी क्या परवा,? " ज्ञानी पुरुष का श्रात्मा क्या कोई स्वन्तत्र व्यक्ति है ? उसके श्रातमा पर जब तक श्रज्ञान का पर्दो पडा था, तब तक 'श्रपना ' श्रीर 'पराया यह भेद कायम था; परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के वाद सब लोगों का श्रात्मा ही उसका श्रात्मा है। इसी से योगवासिष्ठ में राम से वसिष्ठ ने कहा है--

> यावल्लोकपरामर्शो निरूढो नास्ति योगिनः। तावद्रुढसमाधित्वं न भवत्येव निर्मलम्॥

"जब तक लोगों के परामर्श लेन का (अर्थात् लोकसंग्रह का) काम थोड़ा भी बाक़ी है—समाप्त नहीं हुआ है—तब तक यह कभी नहीं कह सकते, कि योगारूढ पुरुप की स्थिति निर्दोष है "(यो. ६.पू. १२८.६७)। केवल अपने ही समाधि-सुख में डूब जाना मानो एक प्रकार से अपना ही स्वार्थ साधना है। संन्यासमागवाले इस बात की ओर दुर्लच करते हैं, यही उनकी युक्ति-प्रयुक्तियों का मुख्य दोष है। भगवान् की अपेचा किसी का भी अधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या अधिक योगारूढ होना शक्य नहीं। परन्तु जब स्वयं भगवान् भी "साधुओं का संरच्या, दुष्टों का नाश और धर्म-संस्थापना " ऐसे लोकसंग्रह के काम करने के लिय ही समय समय पर अवतार लेते हैं (गी. ४. ८), तब लोकसंग्रह के कर्तव्य को छोड़ देनेवाले ज्ञानी पुरुष का यह कहना सर्वथा अनुचित है कि "जिस परमेश्वर ने इन

सब लोगों को उत्पन्न किया है, वह उनका जैसा चाहेगा वैसा धारण-पोषण करेगा, उधर देखना मेरा काम नहीं है। ,' क्योंकि, ज्ञान-प्राप्ति के बाद, 'परमेश्वर,' 'मैं ' और ' लोग '-यह भेद ही नहीं रहता, श्रीर यदि रहे, तो उसे ढोंगी कहना चाहिये, ज्ञानी नहीं । यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता है, तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान श्रर्थात् निस्सङ्ग बुद्धि से करने की आवश्यकता ज्ञानी पुरुष को कैसे छोडेगी (गी. ३. २२ और ४. १४ एवं १४) ? इसके श्रतिरिक्ष परमेश्वर को जो कुछ करना है, वह भी ज्ञानी पुरुष के रूप चा द्वारा से ही करेगा। श्रतएव जिसे परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा श्रपरोत्त ज्ञान हो गया है, कि " सब प्राणियों में एक आत्मा है, " उसके मन में सर्वभूतानुकम्पा श्रादि उदात्त वृत्तियाँ पूर्णता से जागृत रह कर स्वभाव से ही उसके भन की प्रवृत्ति लोककल्याण की श्रोर हो जानी चाहिये। इसी श्रभिप्राय से तुकाराम महाराज साधुपुरुष के लक्त्य इस प्रकार बतलाते हैं-" जो दीन दुखियों को अपनाता है वहीं साधु है-ईश्वर भी उसी के पास है:" श्रथवा "जिसने परोपकार में श्रपनी शक्ति का व्यय किया है उसी ने आत्मस्थिति को जाना है; " क्ष श्रीर श्रन्त मे, सन्तजनों के ( अर्थात् भिक से परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान पानेवाले महात्मात्रों के ) कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है " संतों की विभूतियाँ जगत् के कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं, वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते है। " भर्तृहरि ने वर्णन किया है कि परार्थ ही जिसका स्वार्थ हो गया है, वही पुरुष साधुन्नों मे श्रेष्ठ है,-" स्वाथों यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणीः"। क्या मनु त्रादि शास्त्रप्रेणता ज्ञानी न थे ? परन्तु उन्होंने तृष्णा-दु.ख को बडा भारी होैवा मानकर तृष्णा के साथ ही साथ परोपकार-बुद्धि ग्रादि सभी उदात्त-वृत्तियों को नष्ट नहीं कर दिया-उन्होंने लोकसंग्रहकारक चातुर्वेषये प्रभृति शास्त्रीय मर्यादा बना देने का उपयोगी काम किया है। ब्राह्मण को ज्ञान, चित्रय को युद्ध, वैश्य को खेती गोरचा श्रीर न्यापार अथवा शुद्ध को सेवा-ये जो गुण, कर्म श्रीर स्वभाव के श्रजु-रूप भिन्न भिन्न धर्म शास्त्रों में वर्णित हैं, वे केवल प्रत्येक व्यक्ति के हित के ही लिये नहीं हैं, प्रत्युत मनुस्मृति (१. ८७) में कहा है, कि चातुर्वर्ण्य के व्यापारी का विभाग लोकसंग्रह के लिये ही इन प्रकार प्रवृत्त हुआ है, सारे समाज के बचाव के लिये कुछ पुरुषों को प्रतिदिन युद्धकला का अभ्यास करके सदा तैयार रहना चाहिये और कुछ लोगों को खेती, ज्यापार एवं ज्ञानार्जन प्रभृति उद्योगों से समाज की ग्रन्यान्य श्रावश्यकताएँ पूर्ण करनी चाहिये। गीता (४. १३, १८ ४१) का

<sup>\*</sup> इसी भाव को किवर बाबू मैथिलीशरण ग्रप्त ने यों व्यक्त किया है — वास उसी में है विभुवर का है बस सचा साधु वही— जिसने दुखियों को अपनाया, बढ़ कर उनकी वाह गही। आत्मस्थिति जानी उसने ही परिहत जिसने व्यथा सही, परिहतार्थ जिनका वैभव है, है उनसे ही धन्य मही॥

श्रभिप्राय भी ऐसा ही है। यह पहले कहा ही जा चुका है, कि इस चातुर्वर्ण्यधर्म में से यदि कोई एक भी धर्म इब जाय, तो समाज इतना ही पंगु हो जायगा श्रोर श्रन्त मे उसके नाश हो जाने की भी सम्भावना रहती है। स्मरण रहे कि उद्योग के विभाग की यह व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती । प्राचीन युनानी तत्त्वज्ञ प्लेटो ने एतद्विषयक अपने अन्य मे और अर्वाचीन फेख शास्त्रज्ञ कोंट न श्रपने " श्राधिभौतिक तत्त्वज्ञान " में, समाज की स्थिति के लिये जो व्यवस्था सूचित की है, वह यद्यपि चातुर्वर्ण्य के सदश है, तथापि उन प्रन्थों को पढने से कोई भी जान सकेगा, कि उस व्यवस्था मे वैदिक धर्म की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से कुछ न कुछ भिन्नता है। इनमें से कौन सी समाजन्यवस्था अच्छी है, अथवा यह श्रच्छापन सापेच है श्रीर युगमान से इसमें कुछ फेरफार हो सकता है या नहीं, इत्यादि श्रनेक प्रश्न यहाँ उठते हैं; श्रीर श्राज कल तो पश्चिमी देशों में ' लोकसंग्रह ' एक महत्त्व का शास्त्र बन गया है। परन्तु गीता का तात्पर्य-निर्णय ही हमारा प्रस्तुत विषय है. इसिलये कोई श्रावरयकता नहीं कि यहाँ उन प्रश्नों पर भी विचार करे। यह बात निर्विवाद है, कि गीता के समय में चातुर्वरर्थ की व्यवस्था जारी थी, श्रीर 'लोक--संग्रह ' करने के हेत्र से ही वह प्रवृत्त की गई थी । इसिलये गीता के ' लोक-संग्रह 'पद का श्रर्थ यही होता है, कि लोगों को प्रत्यच्च दिखला दिया जावे. कि चातुर्वेर्ण्य की व्यवस्था के श्रनुसार श्रपने श्रपने प्राप्त कर्म निष्काम बुद्धि से किस प्रकार करना चाहिये। यही बात मुख्यतः से यहाँ बतलानी है । ज्ञानी पुरुष समाज के न सिर्फ़ नेत्र हैं, वरन गुरु भी हैं। इससे श्राप ही श्राप सिद्ध हो जाता है; कि उपर्युक्त प्रकार का लोकसंग्रह करने के लिये, उन्हे अपने समय की समाजव्यवस्था में यदि कोई न्यूनता जॅचे, तो वे उसे श्वेतकेतु के समान देश-कालानुरूप परिमार्जित करें श्रोर समाज की स्थिति तथा पोषणशक्ति की रचा करते हुए उसको उन्नतावस्था में ले जाने का प्रयत्न करते रहें। इसी प्रकार का लोक-संग्रह करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवनपर्यन्त राज्य करते रहे. श्रीर मन ने पहला राजा बनना स्वीकार किया; एवं इसी कारण से " स्वधर्ममिप चावेच्य न विकिपतुमहीस " (गी. २. ३१.)—स्वधर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त हैं, उनके लिये रोना तुमे उचित नहीं-,श्रथवा " स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम " ( गी. १८. ४७ )--स्वभाव और गुणों के अनुरूप निश्चित चातुर्वर्ज्यवस्था के श्रनसार नियमित कर्म करने से तुमे कोई पाप नहीं लगेगा-,इलादि प्रकार से चातुर्वर्ण्य-कर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को करने के लिये गीता में बारबार अर्जन को उपदेश किया गया है। यह कोई भी न कहता, कि परमेश्वर का यथाशिक ज्ञान प्राप्त न करो। गीता का भी सिद्धान्त है, कि इस ज्ञान को सम्पादन करना ही मनुष्य का इस जगत् में इतिकर्तव्य हैं। परन्तु इसके आगे बढ कर गीता का विशेष कथन यह है, कि अपने आत्मा के कल्याण में ही समष्टिरूप आत्मा के कल्याणार्थ यथाशक्ति प्रयत्न करने का भी समावेश होता है, इसिबय लोकसंग्रह करना ही ब्रह्मात्मेक्य--

ज्ञान का सचा पर्यवसान है। इस पर भी यह नहीं, कि कोई पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने से ही सब प्रकार के ज्यावहारिक ज्यापार ऋपने ही हाथ से डालने योग्य हो जाता हो । भीष्म और ज्यास दोनों महाज्ञानी और परम भगवद्गक थे: परन्त यह कोई नहीं कहता. कि भीष्म के समान ज्यास ने भी लड़ाई का काम किया होता। देवताश्रों की श्रोर देखें, तो वहाँ भी संसारके संहार करने का काम शङ्कर के बदले विष्णु को सौंपा हुआ नहीं देख पड़ता। मन की निर्विषयता की, सम और शुद्ध बुद्धि की. तथा श्राघ्यात्मिक उन्नति की श्रन्तिम सीढी जीवन्स्कावस्था है: वह कुछ श्राधि-भौतिक उद्योगों की दत्तता की परीचा नहीं है। गीता के इसी प्रकरण से यह विशेष उपदेश दुबारा किया गया है, कि स्वभाव और गुणों के अनुरूप प्रचलित चातुर्वे एँर्य श्रादि व्यवस्थात्रों के श्रनुसार जिस कर्म को हम सदा से करते चले श्रा रहे हैं. स्वभाव के श्रतुसार उसी कर्म श्रथवा न्यवस्था को ज्ञानीत्तर भी ज्ञानी पुरुष लोक-संग्रह के निमित्त करता रहे; क्योंकि उसी में उसके निपुण होने की सम्भावना है. बह यदि कोई श्रीर ही व्यापार करने लगेगा, तो इससे समाज की हानि होगी (गी. ३. ३४; १८.४७.)। प्रत्येक मनुष्य मे ईश्वरनिर्मित प्रकृति, स्वभाव श्रीर गुणों के श्रतकप जो भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे ही अधिकार कहते हैं, श्रीर वेदान्तसूत्र में कहा है कि "इस श्रधिकार के श्रनुसार प्राप्त कर्मी को पुरुष ब्रह्मज्ञानी हो करके भी लोकसंब्रहार्थं मरणपर्यन्त करता जावे, छोड़ न दे-" याव-द्धिकारमवस्थितिरधिकारिणाम् " (वेस् ३.३. ३२)। कुछ लोगों का कथन है, कि वेदान्तसूत्रकर्ता का यह नियम केवल बड़े अधिकारी पुरुषों को ही उपयोगी है, श्रीर इस सुत्र के भाष्य में जो समर्थनार्थ उदाहरण दिये गये हैं उनसे जान पढेगा. कि वे सभी उदाहरण व्यास प्रसृति बडे बडे अधिकारी प्रतृपों के ही हैं। परन्त मूल सूत्र में त्रिधकार की छुटाई-बडाई के संबंध में कुछ भी उन्नेख नहीं है, इससे " श्रिधिकार" शब्द का मतलब छोटे-बड़े सभी श्रिधिकारों से है: श्रीर, यदि इस बात का सुदम तथा स्वतन्त्र विचार करें, कि ये श्रधिकार किस को किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात होगा कि मनुष्य के साथ ही समाज और समाज के साथ ही मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, इसलिये जिसे जितना बुद्धिबल, सत्तावल, इन्यबल या शरीरबल स्वभाव ही से हो श्रथवा स्वधर्म से प्राप्त कर लिया जा सके, उसी हिसाब से यथाशिक संसार के घारण श्रीर पोषण करने का थोड़ा बहुत श्रधिकार ( चातुर्वे पर्य श्रादि श्रथवा श्रन्य गुण श्रीर कर्म-विभागरूप सामाजिक डयवस्था से ) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहता है। किसी कल को, अच्छी रीति से चलाने के लिये बढ़े चक्के समान जिस प्रकार छोटे से पहिये की भी श्रावश्यकता रहती है, उसी प्रकार समस्त संसार की श्रपार घटनाओं श्रथवा कार्यों के सिलसिले को ब्यवस्थित रखने के लिये ब्यास ग्रादिकों के वहे ग्रधिकार के समान ही इस बात की भी श्रावश्यकता है, कि श्रन्य मनुष्यों के छोटे श्रधिकार भी पूर्ण श्रीर योग्य रीति से श्रमल में लाये जावें । यदि कुम्हार घड़े श्रीर जुलाहा कपडे तैयार न करेगा,

तो राजा के द्वारा योग्य रच्च होने पर भी लोकसंग्रह का काम पूरा न हो सकेगा; अथवा यदि रेल का कोई अदवा भएडीवाला या पाइंटसमेन अपना कर्तव्य न करें, तो जो रेलगाडी ग्राज कल वायु की चाल से रात दिन वेखटके टौडा करती है, वह फ़िर ऐसा कर न सकेगी। अतः वेदान्तसूत्रकर्ता की ही उहि खित युक्ति-प्रयुक्तियों से ग्रव यह निप्पन्न हुग्रा, कि न्यास प्रभृति वड़े बढ़े ग्रधिकारियों को ही नहीं, प्रत्युत श्रन्य पुरुपों को भी-फ़िर चाहे वह राजा हो या रङ्क-लोकसंग्रह करने के लिये जो छोटे वड़े श्रधिकार यथान्याय प्राप्त हुए हैं, उनको ज्ञान के पश्चात् भी छोड नहीं देना चाहिये, किन्तु उन्ही घधिकारों को निष्काम बुद्धि से श्रपना कर्तव्य समभ यथाशक्ति, यथामति ग्रोर यथासम्भव जीवनपर्यत करते जाना चाहिये। यह कहना ठीक नहीं, कि भे न सही तो कोई दूसरा उस काम को करेगा। क्योंकि ऐसा करने से समूचे काम में जितने पुरुपों की ग्रावश्यकता है उनमें से एक घट जाता है, श्रीर संघशक्ति कम ही नहीं हो जाती, बिलक ज्ञानी पुरुष उसे जितनी अच्छी रीति से करेगा. उतनी अच्छी शिति से श्रोर के द्वारा उसका होना शक्य नहीं, फलत :. इस • हिसाव से, लोकसंग्रह भी अधूरा ही रह जाता है। इसके अतिरिक्न, कह आये हैं. कि ज्ञानी प्ररूप के कर्मत्यागरूपी उटाहरण से लोगों की बृद्धि भी विगडती है। कभी कभी संन्यासमार्गवाले कहा करते है, कि कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात त्र्यपने त्रातमा की मोच-प्राप्ति से ही संतुष्ट रहना चाहिये, संलार का नाश भले ही हो जावे पर उसकी कुछ परवा नहीं करना चाहिये--'' लोकसंग्रहधर्मीच नैव कुर्धान्न कारयेत् " ग्रर्थात् न तो लोकसंग्र करे ग्रीर न करावे (मभा. ग्रश्व. श्रनुगीता. ४६. ३१)। परन्तु ये लोग न्यास प्रमुख महात्मात्रों के न्यवहार की जो उपपत्ति वतलाते हैं उससे श्रोर विवष्ट एवं पञ्चशिख प्रभृति ने राम तथा जनक श्रादि को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के धारण-पोपण इत्यादि के काम ही मनगा पर्यंत करने के लिये जो कहा है उससे, यही प्रगट होना है, कि कर्म छोड देने का संन्यासमार्गवालों का उपदेश एकदेशीय है-सर्वथा सिद्ध होनेवाला शास्त्रीय सत्य नहीं, श्रतष्व करना नाहिये, कि ऐसे एकपत्तीय उपदेश की श्रोर ध्यान न दे कर स्वयं अगवान् के ही उदाहरण के श्रनुसार ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात भी अपने अधिकार को परख कर, तटनुसार लोकसंग्रह-कारक कर्म जीवन भर करते जाना ही शास्त्रोक्न श्रोर उत्तम मार्ग है; तथापि, इस लोकसंग्रह को फलाशा रख कर न करे। क्योंकि, लोकसंग्रह की ही क्यों न हो, पर फलाशा रखने से, कर्म यदि निष्फल हो जाय, तो दुःख हुए विना न रहेगा । इसी से भें ' लोकसंत्रह करूँगा ' इस श्रभिमान या फलाशा की बुद्धि को मन मे न रख कर लोकसंग्रह भी केवल कर्त्तव्य-बुद्धि से ही करना पडता है । इसिलये गीता में यह नहीं कहा कि 'लोकसंग्रहार्थ 'त्रपात लोकसंग्रहरूप फल पाने के लिय कर्म करना चाहिये, किन्तु यह कहा है, कि लोकसंग्रह की ग्रोर इष्टि दे कर (संपरयन्) तुभे कमें करना चाहिये—' लोकसंग्रहमेवाि

संपरयन् ' (गी. ३. २०)। इस प्रकार गीता में जो जरा लंबी चौडी शब्द-योजना की गई हैं, उसका रहस्य भी वही हैं, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। लोकसंग्रह सचमुच महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हैं; पर यह न भूलना चाहिये, कि इसके पहले स्रोक (गी. ३. १६) में अनामक बुद्धि से कमें करने का भगवान् ने अर्जन को जो उपदेश दिया हैं, वह लोकसंग्रह के लिये भी उपयुक्त है। ज्ञान श्रोर कमें का जो विरोध हैं, वह ज्ञान श्रोर काम्य कमों का हैं; ज्ञान

श्रोर निष्काम कर्म में श्राच्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ विरोध नहीं है । कर्म श्रपरि-हार्य हैं श्रोर लोकसंत्रह की दृष्टि से उनकी श्रावश्यकता भी बहुत है, इसलिये ज्ञानी पुरुष को जीवनपर्यंत निस्सङ्ग बुद्धि से यथाधिकार चातुर्वर्ण्य के कर्म करते ही रहना चाहिये। यदि यही वात शास्त्रीय युक्ति-प्रयुक्तियों से सिट है श्रार गीता का भी यही इत्यर्थ है, तो मन में यह शङ्का सहज ही होती है, कि वैदिक धर्म के स्मृति-प्रनथों में वर्णित चार बाब्रमों में से संन्यास बाब्रम की क्या दशा होगी ? मन् श्रादि सव स्मृतियों में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रार संन्यासी-ये चार श्राश्रम वतला कर कहा है, कि अध्ययन, यज्ञ-याग, दान, या चातुर्वर्ण्य धर्म के अनुसार . प्राप्त श्रन्य कर्मों के शास्त्रोक्त श्राचरणद्वारा पहले तीन श्राश्रमों में धीरे-धीरे चित्त की शुद्धि हो जानी चाहिये, श्रार श्रन्त में समस्य कर्मी को स्वरूपतः छोड़ देना चाहिये तया संन्यास ले कर मोच प्राप्त करना चाहिये (मनु. ६. १ श्रोंर ३३-३७ देखों )। इससे सब स्मृतिकारों का यह श्रभिप्राय प्रगट होता है, कि यज्ञ-याग और रान प्रभृति कर्म गृहस्याश्रम में यद्यपि विहित हैं, तथापि वे सव चित्त की शुद्धि के लिये हैं, श्रयांत् उनका यही उहेश है, कि विषयासिक या स्वार्थपरायण-बुद्धि छूट कर परोपकार-बुद्धि इतनी वड जावे, कि प्राणियों में एक ही श्रात्मा को पहुँचानने की शक्ति प्राप्त हो जायँ; श्रीर, यह स्थिति प्राप्त होने पर, मोज् की प्राप्ति के लिये अन्त में सब कमों का स्वरूपतः त्याग कर सन्यासाश्रम ही लेना चाहिये । श्रीशङ्कराचार्य ने कलियुग में जिस संन्यास-धर्म की स्यापना की, वह मार्ग यही हैं; श्रार सार्तमार्गवाले कालिदास ने भी रघुवंश के श्रारम्भम्-

शेशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विपयैपिणाम् । वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

" वालपन में अभ्यास (ब्रह्मचर्य) करनेवाले, तरुणावस्था में विषयोपभोगरूपी संसार (गृहस्याश्रम) करनेवाले, उतरती अवस्था में मुनिवृत्ति से या वानप्रस्थ धर्म से रहनेवाले, श्रोर अन्त में (पात अल) योग से संन्यास धर्म के अनुसार ब्रह्माण्ड में आत्मा को ला कर प्राण छोड़नेवाले "-ऐसा सूर्यवंश के पराक्रमी राजाश्रों का वर्णन किया है (रबु.१. =) । ऐसे ही महामारत के शुकानुप्रक्ष में यह कह कर, कि-

चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मएयेषा प्रतिष्ठिता । एतामारुद्य निःश्रेणीं ब्रह्मलोके महीयते ॥ " चार श्राश्रमरूपी चार सीढियों का यह ज़ीना अन्त में ब्रह्मपद को जा पहुँचा है; इस ज़ीने से अर्थात् एक आश्रम से ऊपर के दूसरे आश्रम में—इस प्रकार चढते जाने पर, श्रन्त में मनुष्य ब्रह्मलोक में बड़प्पन पाता है" (शां. २४१. ११), आगो उस कम का वर्णन किया है—

#### कषायं पाचियत्वाशु श्रेणिस्थानेषु च त्रिपु । प्रवजेच परं स्थानं पारिवाज्यमनुत्तमम् ॥

" इस ज़ीने की तीन सीढियों में मनुष्य अपने किल्बिष (पाप) का अर्थाद् स्वार्थपरायण आत्मबुद्धि का अथवा विपयासिक रूप दोप का शीघ्र ही ज्ञय करके फिर संन्यास ले; पारिवाज्य अर्थात् संन्यास ही सब में श्रेष्ठ स्थान है" (शां. २४४. ३)। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने का यह सिलसिला मनुस्मृति में भी है (मनु. ६. ३४)। परन्तु यह बात मनु के ध्यान में अच्छी तरह आ गई थी, कि इनमें से अन्तिम अर्थात् संन्यास आश्रम की ओर लोगों की फिजूल प्रवृत्ति होने से संसार का कर्नृत्व नष्ट हो जायगा और समाज भी पंगु हो जावेगा। इसी से मनु ने स्पष्ट मर्यादा बना दी है, कि मनुष्य पूर्वाश्रम में गृहधर्म के अनुसार पराक्रम और लोकसंग्रह के सब कर्म अवश्य करें; इसके पश्चात्—

#### गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः। त्रपत्यस्येव चापत्यं तदारएयं समाश्रयेत्॥

" जब शरीर में कुरियाँ पड़ने लगे श्रीर नाती का सुँह देख पडें, तब गृहस्थ वानप्रस्थ हो कर संन्यास ले ले ( मनु. ६. २ )। इस मर्यादा का पालन करना चाहिये, क्योंकि मनुस्मृति में ही लिखा है, कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ ही श्रपनी पीठ पर ऋषियों, पितरों और देवताओं के (तीन) ऋण (कर्तव्य) ले कर उत्पन्न हुआ है। इस लिये वेदाध्ययन से ऋपियों का, प्रत्रीत्पादन से पितरों का श्रीर यज्ञकर्मीं से देवता त्रादिकों का, इस प्रकार, पहले इन तीनों ऋगों को चुकाये बिना मनुष्य संसार छोद कर संन्यास नहीं ले सकता। यदि वह ऐसा करेगा ( अर्थात् संन्यास लेगा ), तो जन्म से ही पाये हुए कर्जे को बेबाक न करने के कारण वह श्रधोगति को पहुँ-चेगा ( मनु. ६. ३४-३७ श्रीर पिछले प्रकरण का तै. सं. मंत्र देखो )। प्राचीन हिन्दुधर्मशास्त्र के अनुसार बाप का कर्ज़, मियाद गुज़र जाने का सबब न बतला कर, बंटे या नाती को भी चुकाना पड़ता था और किसी का कर्ज़ चुकाने से पहले ही मर जाने में बडी दुर्गति मानी जाती थी; इस बात पर ध्यान देने से पाठक सहज ही जान जायंगे, कि जन्म से ही प्राप्त और उन्निखित महत्त्व के सामाजिक कर्तव्य को 'ऋण ' कहने में हमारे शास्त्रकारों का क्या हेतु था। कालिदास ने रघुवंश में कहा है, कि स्मृतिकारों की बतलाई हुई इस मर्यादा के अनुसार सूर्यवंशी राजा लोग चलते थे, श्रीर जब बेटा राज करने योग्य हो जाता तब उसे गद्दी पर बिठला कर ( पहले से ही नहीं ) स्वयं गृहस्थाश्रम से निवृत्त होते थे ( रघु. ७. ६८ ) ।

भागवत मे लिखा है, कि पहले दस प्रजापित के हर्यश्वसंज्ञक पुत्रों को श्रीर फ़िर शवलाश्वसंज्ञक दूसरे पुत्रों को भी, उनके विवाह से पहले ही, नारद ने निवृत्ति-मार्ग का उपदेश दे कर भिद्ध बना ढाला; इससे इस श्रशास्त्र श्रीर गर्छ व्यवहार के कारण नारद की निमर्त्सना करके दस प्रजापित ने उसे शाप दिया ( भाग. ६. ४. ३४-४२)। इससे ज्ञात होता है, कि इस श्राश्रम-व्यवस्था का मूल-हेतु यह था, कि श्रपना गाईस्थ्य जीवन यथाशास्त्र पूरा कर गृहस्थी चलाने योग्य लड़कों के सयाने हो जाने पर, बुढापे की निरर्थक श्राशाश्रों से उतकी उमझ के श्राहे न श्रा निरा मोस्परायण हो मनुष्य स्वयं श्रानन्दपूर्वक संसार से निवृत्त हो जानें। इसी हेतु से विदुरनीति मे धतराष्ट्र से विदुर ने कहा है—

उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च कृत्वा वृत्ति च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्। स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा श्चरणयसंस्थोऽथ मुनिर्वुभूपेत्॥

" गृहस्थाश्रम मे पुत्र उत्पन्न कर, उन्हें कोई ऋण न छोड श्रीर उनकी जीविका के लिये छुछ थोड़ा सा प्रवन्ध कर तथा सव लड़िकयों को योग्य स्थानों में दे चुकने पर, वानप्रस्थ हो संन्यास लेने की इच्छा करें " (ममा. उ. ३६ ३६)। श्राज कल हमारे यहाँ साधारण लोगों की संसार-सम्बन्धी समम भी प्राय. विदुर के कथना- जुसार ही है। तो कभी न कभी संसार को छोड़ देना ही मनुष्य मात्र का परम साध्य मानने के कारण, संसार के व्यवहारों की सिद्धि के लिये स्मृतिप्रणेताश्रों ने जो पहले तीन श्राश्रमों की श्रेयस्कर मर्यादा नियत कर दी थी, वह धीरे घीरे छ्टने लगी; श्रीर यहाँ तक स्थिति श्रा पहुँची, कि यदि किसी को पैदा होते ही श्रथवा श्रव्य श्रवस्था में ही ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, तो उसे इन तीन सीढियों पर चढ़ने की श्रावरयकता नहीं है, वह एकदम संन्यास ले लें तो कोई हानि नहीं— वहासचर्यादेव प्रवजेद्गृहाद्वा वनाद्वा '(जाबा. ४)। इसी श्रीभग्राय से महाभारत के गोकापिलीय संवाद में कपिल ने स्यूमरिम से कहा है—

शरीरपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः। कषाये कर्मभिः पक्वे रसज्ञाने च तिष्ठति॥

" सारे कर्म शरीर के (विषयासिक्तरूप) रोग निकाल फेंकने के लिये हैं, ज्ञान ही सब में उत्तम और अन्त की गित है; जब कर्म से शरीर का कपाय अथवा अज्ञान-रूपी रोग नष्ट हो जाता है, तब रस-ज्ञान की चाह उपजती है " (शां. २६६.३८)। इसी अकार मोज्ञधर्म में, पिङ्गलगीता में भी कहा है, कि " नैराश्यं परमं सुखं " अथवा "योऽसी प्राखान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् "—तृष्णारूप प्राखान्तक

<sup>\*</sup> वेदान्तस्त्रीं पर जो शाकरभाष्य है, (३.४.२६) उसमें यह श्लोक लिया गया है। वहाँ इसका पाठ इस प्रकार है — "कषायपिक कर्माण ज्ञानं तु परमा गितः। कषाय कर्मीम पक्ते ततो ज्ञानं प्रवर्तते॥ " महाभारत में हमें यह श्लोक जैसा मिला है हमने यहाँ वैसा ही ले लिया है।

रोग छूटे बिना सुख नहीं है (शां. १७४. ११ श्रोर १८)। जाबाल श्रीर बृह-दारण्यक उपनिषदों के वचनों के श्रतिरिक्ष कैवल्य श्रीर नारायणोपनिषद् में वर्णन है, कि "न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके श्रमृतत्वमानश्यः"—कर्म से, प्रजा से श्रथवा धन से नहीं, किन्तु त्याग से (या न्यास से) कुछ पुरुष मोच प्राप्त करते हैं (कै.१.२; नारा. उ. १२.३. श्रीर ७८ देखों)। यदि गीता का यह सिद्धान्त है, कि ज्ञानी पुरुष को भी श्रन्त तक कर्म ही करते रहना चाहिये, तो श्रव बतलाना चाहिये कि इन वचनों की व्यवस्था कैसी क्या लगाई जावे। इस शङ्का के होने से ही श्रर्जन ने श्रठारहवे श्रध्याय के श्रारम्भ मे भगवान् से पूछा है कि "तो श्रव मुक्ते श्रलग श्रलग बतलाश्रो, कि संन्यास के मानी क्या है; श्रीर त्याग से क्या समर्स्" (१८० १)। यह देखने के पहले, कि भगवान् ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, स्मृति प्रन्थों मे प्रतिपादित इस श्राश्रममार्ग के श्रतिरिक्ष एक दूसरे तुल्यवल के वैदिक मार्ग का भी यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना श्रावरयक है।

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रीर श्रन्त मे संन्यासी, इस प्रकार श्राश्रमों की इन चार चढती हुई सीढियों के ज़ीने को ही 'स्मार्त ' श्रर्थात् 'स्मृतिकारों का प्रतिपादन किया हुश्रा मार्ग ' कहते है। 'कम कर ' श्रीर 'कम छोड '—वेद की ऐसी जो दो प्रकार की श्राज्ञाएँ हैं, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये श्रायु के भेद के श्रनुसार श्राश्रमों की व्यवस्था स्मृतिकर्ताश्रों ने की है; श्रीर कमों के स्वरूप्तः संन्यास ही को यदि श्रन्तिम ध्येय मान ले, तो उस ध्येय की सिद्धि के लिये स्मृतिकारों के निर्देष्ट किये हुए श्रायु बिताने के चार सीढियोंवाले इस श्राश्रममार्ग को साधनरूप समक्त कर श्रनुचित नहीं कह सकते। श्रायुष्य बिताने के लिये इस प्रकार चढती हुई सीढियों की व्यवस्था से संसार के व्यवहार का लोप न हो कर यद्यपि वैदिक कर्म श्रीर श्रीपनिषदिक ज्ञान का मेल हो जाता है, तथापि श्रन्य तिनों श्राश्रमों का श्रवदाता गृहस्थाश्रम ही होने के कारण, मनुस्मृति श्रीर महाभारत मे भी, श्रन्त मे उसका ही महत्त्व स्पष्टतया स्वीकृत हुश्रा है—

#### यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवंति जन्तवः। एवं गार्हस्थ्यमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमाः॥

"माता के (पृथ्वी के) आश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम के आसरे अन्य आश्रम हैं (शां. २६८. ६; और मनु. ३. ७७. देखो)। मनु ने तो अन्यान्य आश्रमों को नदी और गृहस्थाश्रम को सागर कहा है (मनु ६. ६०; ममा शां. २६४ ३६)। जब गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार निर्विवाद है, तब उसे छोड़ कर 'कर्म-संन्यास' करने का उपदेश देने से लाभ ही क्या है वया ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृहस्थाश्रम के कर्म करना अशक्य है? नहीं तो फिर इसका क्या अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार से निवृत्त हो ? थोड़ी वहुत स्वार्थवृद्धि से बर्ताव करनेवाले साधारण लोगों की अपना पूर्ण निष्काम जुद्धि से व्यवहार करनेवाले ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह करने मे अधिक समर्थ और पात्र

रहते हैं। श्रतः ज्ञान से जब उनका यह सामर्थ्य पूर्णावस्था को पहुँचता है, तभी समाज को छोड़ जाने की स्वतन्त्रता ज्ञानी पुरुष को रहने देने से, सब समाज की ही श्रत्यन्त हानि हत्रा करती है, जिसकी भलाई के लिये चातुर्वर्ण व्यवस्था की गई है। शरीर-सामर्थ्य न रहने पर यदि श्रशक्त मनुष्य समाज को छोड़ कर बन में चला जावे तो बात निराली है-उससे समाज की कोई विशेष हानि नहीं होगी । जान पड़ता है, कि संन्यास-श्राश्रम को बुढापे की मर्यादा से ज्येटने में मन का हेत भी यही रहा होगा। परन्तु ऊपर कह चुके हैं, कि यह श्रेयस्कर मर्यादा व्यवहार से जाती रही।इसलिये 'कर्म कर' श्रीर 'कर्म छोड़ 'ऐसे द्विविध वेद-वचनों का मेल करने के लिये ही यदि स्मृतिकर्तात्रों ने श्राश्रमों की चढ़ती हुई श्रेणी बॉधी हो तो भी इन भिन्न भिन्न वेदवाक्यों की एकवाक्यता करने का स्मृतिकारों की बराबरी का ही-अौर तो क्या उनसे भी अधिक-निर्विवाद अधिकार जिन भगवान् श्रीकृष्ण को है, उन्हीं ने जनक प्रमृति के प्राचीन ज्ञान-कर्म-समुचया-त्मक-मार्ग का भागवत-धर्म के नाम से पुनरूजीवन श्रीर पूर्ण समर्थन किया है। भागवतधर्म में केवल ऋध्यात्म विचारों पर ही निर्भर न रह कर, वासुदेव-भक्ति-रूपी सलभ साधन को भी उसमें मिला दिया है। इस विषय पर आगे तेरहवे प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जावेगा। भागवत-धर्म भिक्रप्रधान भले ही हो, पर उसमें भी जनक के मार्ग का यह महत्त्व-पूर्ण तत्त्व विद्यमान है, कि परमेश्वर का ज्ञान पा जुकने पर कर्म-त्यागरूप संन्यास न ले, केवल फलाशा छोड़ कर ज्ञानी पुरुष को भी लोकसंग्रह के निमित्त समस्त ब्यवहार यावजीवन निष्काम बुद्धि से करते रहना चाहिये; श्रतः कर्मदृष्टि से ये दोनों मार्ग एक एकसे श्रर्थात् ज्ञान-कर्म-समुचयात्मक या प्रवृत्ति-प्रधान होते हैं। साचात् परब्रह्म के ही अवतार, नर श्रीर नारायण ऋषि, इस प्रवृत्तिप्रधान धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं, श्रौर इसी से इस धर्म का प्राचीन नाम 'नारायणीय धर्म 'है। ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे, श्रीर लोगों को निष्काम कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे, ( मभा. उ. ४८. २१.); श्रीर इसी से महाभारत में इस धर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है:-- ''प्रवृत्तिलचण्यैव धर्मों नारायणात्मकः'' (मभा. शां. ३४७. ८१ ), श्रथवा "प्रवृत्तिलत्त्रणं धर्मं ऋषिर्नारायणोऽब्रवीत्"—नारायण ऋषि का श्रारमम किया हुआ धर्म आमरणान्त प्रवृत्तिप्रधान है ( मभा. शां २१७. २ )। भागवत में स्पष्ट कहा है, कि यही सात्वत या भागवतधर्म है और इस सात्वत या मूल भागवतधर्भ का स्वरूप 'नेष्कर्म्यलच्चा ' त्रर्थात् निष्काम प्रवृत्तिप्रधान था (भाग. १.३. म त्रौर ११.४.६ देखो)। त्रानुगीता के इस श्लोक से "प्रवृत्तिलचणों योगः ज्ञानं संन्यासलच्याम्" प्रगट होता है, कि इस प्रवृत्ति-मार्ग का ही एक श्रीर नाम ' योग ' था ( मभा. श्रश्व. ४३. २४ )। श्रीर इसी से नारायण के श्रव-तार श्रीकृष्ण ने, नर के श्रवतार श्रर्जुन को गीता में जिस धर्म का उपदेश दिया है, उसको गीता में ही ' योग ' कहा है । त्राज कल कुछ लोगों की समक है, कि

भागवत श्रोर सार्त, दोनों पन्थ उपास्य-भेद के कारण पहले उत्पन्न हुए थे; पर हमारे मत में यह समक्त ठीक नहीं। क्योंकि, इन दोनों मार्गों के उपास्य भिन्न भले ही हों, किन्तु उनका अध्यात्मज्ञान एक ही है। और, अध्यात्म-ज्ञान की नींव 'एक ही होने से यह सम्भव नहीं, कि उदात्त ज्ञान में पारद्गत प्राचीन ज्ञानी पुरुष केवल उपास्य के भेद को ले कर मगड़ते रहे। इसी कारण से भगवद्गीता ( ६. १४) एवं शिवगीता (१२.४) दोनों प्रन्थों में कहा है, कि भक्ति किसी की करो, 'पहुँचेगी वह एक ही परमेश्वर को। महाभारत के नारायणीय धर्म मे तो इन दोनों देवताओं का अभेद यों बतलाया गया है, कि नारायण और रुद्र एक ही है; जो रुद्र के भक्त हैं वे नारायण के भक्त हैं; श्रीर जो रुद्र के द्वेषी हैं वे नारायण के भी द्वेषी हैं (मभा. शां. ३४१. २०-२६ त्रौर ३४२. १२६ देखो)। हमारा यह कहना नहीं है, कि प्राचीन काल में शैव श्रीर वैप्लवों का भेद ही न था; पर हमारे कथन का ताल्पर्य यह है, कि ये दोनों —सार्त और भागवत—पन्थ शिव और विष्णु के उपास्य भेदभाव के कारण भिन्न भिन्न नहीं हुए हैं; ज्ञानोत्तर निवृत्ति या प्रवृति-कर्म छोड़े या नहीं, केवल इसी महत्त्व के विपय में मतभेद होने से ये दोनों पन्थ अथम उत्पन्न हुए हैं;। त्रागे कुछ समय के वाद जब मूल भागवतधर्म का प्रवृत्ति-मार्ग या कर्मयोग लुप्त हो गया और उसे भी केवल विष्णु-भक्तिप्रधान अर्थात अनेक श्रंशों में निवृत्तिप्रधान आधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया, एवं इसी के कारण जब वृथाभिमान से ऐसे कगड़े होने लगे, कि तेरा देवता 'शिव 'है और मेरा देवता 'विष्णु;' तब 'सार्त' श्रीर 'भागवत' शब्द क्रमशः 'शैव' श्रीर 'वैप्णव ' शब्दों के समानार्थक हो गये श्रीर श्रन्त मे श्राधुनिक भागवतधर्मियों का वेदान्त (द्वैत या विशिष्टाद्वैत ) भिन्न हो गया, तथा वेदान्त के समान ही ज्योतिष अर्थात् एकावशी एवं चन्दन लगाने की रीति तक सार्तमार्ग से निराली हो नाई। किन्तु 'सार्त' शब्द से ही ब्यक्त होता है, कि यह भेद सचा और मूल का (पुराना) नहीं है। भागवतधर्म भगवान् का ही प्रवृत्त किया हुआ है, इसिलये इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्ण या विष्णु है, परन्तु 'स्मार्त ' शब्द का धात्वर्थ 'स्मृत्युक्त '-केवल इतना ही-होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता, कि स्मार्त-धर्म का उपास्य शिव ही होना चाहिये। क्योंकि, मनु त्रादि प्राचीन धर्मप्रन्थों मे यह नियम कहीं नहीं है, कि एक शिव की ही उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत, विष्णु का ही वर्णन अधिक पाया जाता है, त्रीर कुछ स्थलों पर तो गणपित प्रभृति को भी उपास्य बतलाया है। इस के सिवा शिव और विष्णु दोनों देवता वैदिक हैं, अर्थात् वेद में ही इनका वर्णन किया गया है, इसलिये इनमें से एक को ही स्मार्त कहना ठीक नहीं है। श्रीशङ्करा-चार्य स्मार्त मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं; पर शाङ्कर मठ में उपास्य देवता शारदा है, श्रीर शाङ्करभाष्य में जहाँ जहाँ प्रतिमा-पूजन का प्रसंग छिड़ा है, वहाँ वहाँ आचार्य ने शिवलिंग का निर्देश न कर शालग्राम अर्थात् विष्णु-प्रतिमा

का ही उन्नेख किया है (वेस्. शांभा. १. २. ७; १. ३. १४ श्रीर ४. १. ३; छां. शांभा. ८. १. १)। इसी प्रकार कहा जाता है, कि पञ्चदेव-पूजा का प्रकार भी पहले शङ्कराचार्य ने ही किया था। इन सब बातों का विचार करने से यही सिद्ध होता है, कि पहले पहल स्मार्त और भागवत पन्थों में 'शिवभिक ' या ' विप्णुभिक्त ' जैसे उपास्य में दोनों के कोई मगढ़े नहीं थे; किन्तु, जिनकी दृष्टि से स्मृति-प्रन्थों में स्पष्ट रीति से विश्वित श्राश्रम-व्यवस्था के श्रनुसार तरुख श्रवस्था में यथाशास्त्र संसार के सब कार्य करके बुढ़ापे में एकाएक कर्म छोड़ चतुर्थाश्रम या संन्यास लेना अन्तिम साध्य था वे ही स्मार्त कहलाते थे, और जो लोग भगवान् के उपदेशानुसार यह सममते थे, कि ज्ञान एवं उज्ज्वल भगवद्गक्ति के साथ ही साथ मरण पर्यन्त गृहस्थाश्रम के ही कार्य निष्काम बुद्धि से करते रहना चाहिये उन्हें भागवत कहते थे। इन दोनों शब्दों के मूल अर्थ यही हैं; और, इसीसे ये दोनों शब्द, सांख्य श्रौर योग श्रथवा संन्यास श्रौर कर्म-योग के कमशः समा-नार्थक होते हैं। भगवान् के अवतारकृत्य से कही, या ज्ञानयुक्त गाईस्थ्य-धर्म के महत्त्व पर ध्यान दे कर कहो; संन्यास-श्राश्रम लुप्त हो गया था; श्रीर कलिवर्ज्य प्रकरण में शामिल कर दिया गया था; अर्थात् कलियुग में जिन वातों को शास्त्र ने निपिद्ध माना है उनमें संन्यास की गिनती की गई थी रू। फ़िर जैन ग्रांर वौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने कापिल सांख्य के मत को स्वीकार कर, इस मत का विशेष प्रचार किया-कि, संसार का त्याग कर संन्यास लिये विना मोच नहीं मिलता। इतिहास में प्रसिद्ध है, कि बुद्ध ने स्वयं तरुण श्रवस्था में ही राज-पाट, स्त्री श्रीर वाल-वच्चों को छोड़ कर संन्यास दीचा ले ली थी। यद्यपि श्रीशङ्कराचार्थ ने जैन श्रीर बौद्धों का खरडन किया है, तथापि जैन ग्रीर वौद्धों ने जिस संन्यासधर्म का विशेष प्रचार किया था, उसे ही श्रीतसार्त संन्यास कह कर त्राचार्य ने क्रायम रखा, श्रीर उन्हों ने गीता का इत्यर्थ भी ऐसा निकाला कि, वही संन्यासधर्म गीता का प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु वास्तव में गीता स्मार्त-मार्ग का प्रन्य नहीं: यद्यपि सांख्य या संन्यास-मार्ग से ही गीता का श्रारंभ हुआ है, तो भी आगे सिद्धान्तपत्त में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म ही उसम अतिपादित है। यह स्वयं महाभारतकार का वचन है, जो हम पहले ही अकरण मे दे श्राये हैं। इन टोनों पन्थों के वैदिक ही होने के कारण, सब श्रंशों में न सही तो अनेक अंशों में, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है। परन्त ऐसी एकवाक्यता करना एक वात है, श्रीर यह कहना दूसरी वात है, कि गीता में संन्यास-मार्ग ही

<sup>्</sup>रनिर्णयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद में कलिवर्ज्य-प्रकरण देखो । इसमें "अग्निहोत्रं गवालम्मं संन्यासं पल्पेतृकम् । देवराच सुतोत्पत्तिः कलो पच विवर्जयेत्" और "संन्यासश्च न कर्तव्यो ब्राह्मणेन विजानता" इत्यादि स्मृतिवचन हें । अर्थ-अग्निहोंत्र, गोवव, संन्यास, श्राद्ध में मासमक्षण और नियोग, कलियुग में ये पॉचों निषिद्ध है। इनमें सें संन्यास का निषिद्धत्व भी शंकराचार्य ने पीछे से निकाल डाला।

प्रतिपाद्य है, यदि कहीं कर्ममार्ग को मोचप्रद कहा हो, तो वह सिर्फ़ ग्रर्थवाद या पोली स्तुति है। रुचिवैचिज्य के कारण किसी को भागवतधर्म की अपेत्ता स्मार्तधर्म ही बहुत प्यारा जॅचेगा, अथवा कर्मसंन्यास के लिये जो कारण सामान्यतः बतलाये जाते है ने ही उसे अधिक बलवान् प्रतीत होंगे; नहीं कौन कहे । उदाहरणार्थ, इसमें किसी को शंका नहीं, कि श्रीशंकराचार्य को स्मार्त या संन्यास धर्म ही मान्य था, अन्य सब मार्गों को वे अज्ञानमूलक मानते थे। परन्त यह नहीं कहा जा सकता, कि सिर्फ़ उसी कारण से गीता का भावार्थ भी वही होना चाहिये । यदि तुम्हें गीता का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे न मानो । परन्तु यह उचित नहीं, कि अपनी टेक रखने के लिये गीता के आरम्भ में जो यह कहा है कि "इस संसार में आयु बिताने के दो प्रकार के स्वतन्त्र मोत्तप्रद मार्ग अथवा निष्ठाएँ हैं " इसका ऐसा अर्थ किया जाय, कि " संन्यासनिष्ठा ही एक सचा और श्रेष्ठ मार्ग है।" गीता मे वर्णित ये दोनों मार्ग, वैदिक धर्म मे. जनक श्रीर याज्ञ-वल्क्य के पहले से ही, स्वतन्त्र रीति से चले आ रहे हैं । पता लगता है, कि जनक के समान समाज के धारण और पोषण करने के अधिकार जात्रधर्म के अनुसार वंशपरम्परा से या श्रपने सामर्थ्य से जिनको प्राप्त हो जाते थे, वे ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात भी निष्काम बुद्धि से अपने काम जारी रख जगत का कल्याया करने में ही अपनी सारी आयु लगा देते थे। समाज के इस अधिकार पर ध्यान दे कर ही महाभारत मे श्रिधकार-भेद से दुहरा वर्णन श्राया है, कि " सुखं जीवन्ति सुनयो भैच्यवृत्ति समाश्रिताः " (शां १७८. ११)--जंगलो में रहनेवाले सुनि श्रानन्द से भिचावृत्ति को स्वीकार करते हैं -- और "दण्ड एव हि राजेन्द्र चत्रधर्मी न मुण्डनम् " ( शां. २३. ४६ )-द्रिय से लोगों का धारगा-पोषण करना ही क्त्रिय का धर्म है, मुख्डन करा लेना नहीं। परन्तु इससे यह भी न समक्त लेना चाहिये, कि सिर्फ्न प्रजापालन के श्रिधकारी चत्रियों को ही, उनके श्रिधकार के कारण, कर्मयोग विहित था। कर्मयोग के उल्लिखित वचन का ठीक भावार्थ यह है. कि जो जिस कर्म के करने का श्रविकारी हो, वह ज्ञान के पश्चात् भी उस कम को करता रहे; श्रीर इसी कारण से महाभारत मे कहा है, कि "एषा पूर्वतरा वृत्तिज्ञीह्मण्स विधीयते " (शां.२३७) -- ज्ञान के पश्चात् ब्राह्मण् भी श्रपने श्रधिकारानुसार यज्ञ-याग श्रादि कर्म प्राचीन काल में जारी रखते थे। मनुस्मृति में भी संन्यास श्राश्रम के बदले सब वर्णों के लिये वैदिक कर्मयोग ही विकल्प से विहित माना गया है (मनु. ६. ८६-१६)। यह कहीं नहीं लिखा है, कि भागवतधर्म केवल चत्रियों के ही लिये है प्रत्युत उसकी महत्ता यह कह कर गाई है, कि स्त्री और शूद्र श्रादि सब लोगों को वह सुलभ है (गी. ३२)। महाभारत में ऐसी कथाएँ है, कि तुलाधार (वैश्य) श्रौर ब्याध (बहेलिया) इसी धर्म का त्राचरण करते थे, श्रीर उन्हों ने बाह्मणों को भी उसका उपदेश किया था (शां. २६१; वन. २१४) निष्काम कर्भ का आचरण करनेंवाले प्रमुख पुरुषों कें जो उदाहरण भागवत-धर्भप्रंथों में दियें जाते हैं. वे केवल

जनक-श्रीकृष्ण त्रादि चत्रियों के ही नहीं हैं; प्रत्युत उनमें विसष्ट, जैगीषव्य श्रीर व्यास ग्रभृति ज्ञानी ब्राह्मणों का भी समावेश रहता है।

यह न भूलना चाहिये, कि यद्यपि गीता में कर्ममार्ग ही प्रतिपाद्य है, तो भी निरे कर्म अर्थात ज्ञानरहित कर्म करने के मार्ग गीता मोचप्रद नहीं मानती। ज्ञानरहित कर्म करने के भी दो भेद हैं। एक तो दम्भ से या त्रासुरी बुद्धि से कर्म करना, श्रीर दूसरा श्रद्धा से । इनमें दुम्भ के मार्ग या श्रासुरी मार्ग को गीता ने ( १६. १६ और १७. २८) और मीमांसकों ने भी गह्यं तथा नरकप्रद माना है; 'एवं ऋग्वेद से भी, श्रनेक स्थलों पर श्रद्धा की महत्ता वर्णित है (ऋ. १०. १४१; ६. ११३. २ श्रौर २. १२. १)। परन्तु दूसरे मार्ग के विषय में, श्रर्थात् ज्ञान-व्यति -रिक्न किन्तु शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर कर्म करने मार्ग के विषय में, मीमांसकों का कहना है, कि परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न हो, तो भी शास्त्रों पर विश्वास रख कर केवल श्रद्धापूर्वक यज्ञ-याग श्रादि कर्म मरण पर्यंत करते जाने से अन्त में मोच ही मिलता है। पिछले प्रकरण में कह चुके हैं, कि कर्मकाण्ड रूप से भीमांसकों का यह मार्ग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है । वेद-संहिता श्रीर बाह्यणों मे सन्यास श्राश्रम श्रावश्यक कहीं नहीं कहा गया है: उत्तटा जीमिनी ने वेदों का यही स्पष्ट मत बतलाया है, कि गृहस्थाश्रम में रहने से ही मोच मिलता है (वेसू. ३. ४. १७-२० देखो), श्रीर उनका यह कथन कुछ निराधार भी नहीं है। क्योंकि, कर्मकाएड के इस प्राचीन मार्ग को गौए मानने का आरम्भ उप-निषदों में ही पहले पहल देखा जाता है। यद्यपि उपनिषद् वैदिक हैं, तथापि उनके विषय-प्रतिपादन से प्रगट होता है, कि वे संहिता और ब्राह्मणों के पीछे के हैं। इसके मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का ज्ञान हुन्ना ही न था। हा; उपनिषत्काल में ही यह मत पहले पहल ग्रमल में श्रवश्य ग्राने लगा, कि मोच पाने के जिये ज्ञान के पश्चात् वैराग्य से कर्मसंन्यास करना चाहिये; श्रौर इसके पश्चात् संहिता एवं ब्राह्मणों में वर्णित कर्मकाण्ड को गौणत्व श्रा गया। इसके पहले कर्म ही प्रधान माना जाता था। उपनिषत्काल में वैराग्य-युक्त ज्ञान अर्थात् संन्यास की इस प्रकार बढती होने लगने पर, यज्ञ-याग प्रभृति कर्मों की स्रोर या चातुर्वर्ण्य-धर्म की श्रोर भी ज्ञानी पुरुष यों ही दुर्लन्त करने लगे श्रोर तभी से यह समक मन्द होने लगी. कि लोकसंग्रह करना हमारा कर्तव्य है। स्मृतिप्रणेतात्रों ने श्रपने श्रपने प्रन्थों में यह कह कर, कि गृहस्थाश्रम में यज्ञ-याग श्रादि श्रीत या चातु-र्वर्ण्य के सार्त कर्म करना ही चाहिये, गृहस्थाश्रम की बढाई गाई है सही; परन्तु स्मृतिकारों के मत में भी, अन्त में वैराग्य या संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया है; इसलिये उपनिषदों के ज्ञान-प्रभाव से कर्मकाण्ड को जो गौणता प्राप्त हो गई थी, उसको हटाने का सामर्थ्य स्मृतिकारों की त्राश्रम-व्यवस्था में नहीं रह सकता था। ऐसी श्रवस्था में ज्ञानकाराड श्रीर कर्मकाराड में से किसी को गौरा न कह कर, भक्रि के साथ इन दोनों का मेल कर देंने के लिये, गीता की प्रवृत्ति हुई है। उपनिषत्- प्रणेतात्रों के ये सिद्धान्त गीता को मान्य है, कि ज्ञान के बिना मोच-प्राप्ति नहीं होती त्रोर यज्ञ-याग त्रादि कर्मों से यदि बहुत हुत्रा तो स्वगप्राप्ति हो जाती है, (मुंड. १. २. १०; गी. २. ४१-४४)। परन्तु गीता का यह भी सिद्धान्त है, कि सृष्टि-क्रम को जारी रखने के लिये यज्ञ अथवा कर्म के चक्र को भी क़ायम रखना चाहिये-कर्में को छोड़ देना निरा पागलपन या मुर्खता है । इसलिये गीता का उपदेश है, कि यज्ञ-याग -म्रादि श्रीत कर्म प्रथवा चातुर्वर्ण्य म्रादि व्यावहारिक कर्म अज्ञानपूर्वक श्रद्धा से न करके ज्ञान-वैराग्य-युक्क ब्रद्धी से निरा कर्तव्य समक्ष कर करो इससे यह चक्र भी नहीं बिगडने पायेगा श्रोर तुम्हारे किये हुए कर्म मोज्ञ के श्राडे भी नहीं श्रावेंगे। कहना नहीं होगा, कि ज्ञानकाएड श्रोर कर्मकाएड ( संन्यास श्रोर कर्म ) का मेल मिलाने की गीता की यह शेली स्मृतिकर्ताश्रों की श्रपेचा श्रधिक सरस है। क्योंकि व्यष्टिरूप ग्रात्मा का कल्यागा यत्किञ्चित भी न घटा कर उसके साथ सृष्टि के समष्टिक्तप श्रात्मा का कल्याण भी गीतामार्ग से साधा जाता है। मीमांसक कहते हैं, कि कर्म अनादि श्रोर वेद-प्रातिपादित है, इस लिये तुम्हे ज्ञान न हो तो भी उन्हें करना ही चाहिये। कितने ही ( सब नहीं ) उपनिपत्प्रणेता कर्मी को गौण मानते हैं श्रोर यह कहते हैं -या यह मानने में कोई चित नहीं की निदान उनका मुकाव ऐसा ही है-कि कर्मों को वैराग्य से छोड़ देना चाहिये। श्रोर, स्मृतिकार, त्रायु के भेद त्रर्थात् ग्राश्रम-व्यवस्था से उक्त दोनों मतों की इस प्रकार एकवाक्यता करते है, कि पूर्व आश्रमो में इन कमों को करते रहना चाहिये श्रोर चित्त-शुद्धि हो जाने पर बढापे मे वैराग्य से सब कर्मी की छोड़ कर संन्यास ले लेना चाहिये। 'परनत गीता का मार्ग इन तीनों पन्थों से भिन्न है । ज्ञान श्रोर काम्य कर्म के बीज इनमें यदि विरोध हो तो भी, ज्ञान श्रोर निष्काम-कर्म में कोई विरोध नहीं इसी लिये गीता का कथन है, कि निष्काम- बुद्धि से सब कर्म सर्वदा करते रही, उन्हें कभी मत छोडो। श्रव इन चारों मतों की दुलना करने सें देख पडेगा कि ज्ञान होनें के पहले कर्म की श्रावश्यकता सभी को मान्य है: परन्त उपनिपदों श्रोर गीता का कथन है, कि ऐसी स्थिति में श्रद्धा से किये हुए कर्म का फल स्वर्ग के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। इसके त्रागे, त्रर्थात् ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर ---कर्म किये जावें या नहीं-इस विषय में, उपनिपत्कर्तात्रों मे भी मतभेद है । कई एक उपनिषत्कर्तात्रों का मत है, कि ज्ञान से समस्त काम्य बुद्धि का व्हास हो चुकने पर जो मनुष्य मोच का श्रधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वर्ग की प्राप्ति करा देनेवाले काम्य कर्म करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु ईशावास्य त्रादि दूसरे कई एक उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है, कि मृत्यलोक के ज्यवहारों को जारी रखने के लिये कर्म करना ही चाहिये। यह प्रगट है, कि उपनिषदों मे वर्शित इन दो मार्गी में से दूसरा मार्ग ही गीता में प्रतिपादित है (गी. १. २) परन्तु यद्यपि यह कहें, कि मोच के श्रधिकारी ज्ञानी पुरुष को निष्काम बुद्धि से लोकसंग्रहार्थ सब ज्यवहार करना चाहिये, तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न श्राप ही होता है, कि जिन

यज्ञ-याग श्रादि कर्मी का फल स्वर्ग-प्राप्ति के सिवा दूसरा कुछ नहीं, उन्हें वह करें ही क्यो ? इसी से अठारहवे अध्याय के आरम्भ में इसी प्रश्न को उठा कर भगवान्ने स्पष्ट निर्णय कर दिया है, कि '' यज्ञ, दान, तप, श्रादि कर्म सदैव चित्तशुद्धिकारक हैं, श्रर्थात् निष्काम-बुद्धि उपजाने श्रीर बढानेवाले हैं, इस लिये ' इन्हें भी ' ( एतान्यि ) अन्य निष्काम कर्मों के समान लोकसंग्रहार्थ ज्ञानी पुरुष को फलाशा श्रीर सङ्ग छोड कर सदा करते रहना चाहिये (गी. १८. ६)। परमेश्वर को श्रर्पण कर इस प्रकार सब कर्म निष्काम-बुद्धि से करते रहने से, व्यापक श्रर्थ में, घही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; श्रीर फिर इस यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता है, वह बन्धक नहीं होता (गी. ४.२३), किन्तु सभी काम निष्काम-बुद्धि से करने के कारण यज्ञ से जो स्वर्ग-प्राप्तिरूप बन्धक फल मिलनेवाला था वह भी नहीं मिलता, श्रीर ये सब काम मोच के श्रांडे श्रा नहीं सकते। सारांश, मीमांसकों का कर्मकाण्ड यदि गीता में कायम रखा गया हो, तो वह इसी शित से रखा गया है, कि उससे स्वर्ग का श्राना-जाना छूट जाता है, श्रीर सभी कर्म निष्काम-बुद्धि से करने के कारण श्रन्त में मोच-प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। ध्यान रखना चाहिये, कि मीमांसकों के कर्म मार्ग श्रीर गीता के कर्मयोग में यही महत्त्व का भेद है — दोनों एक नहीं है।

यहाँ बतला दिया, कि भगवद्गीता में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म या कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है, श्रीर इस कर्मयोग में तथा मीमांसकों के कर्मकाएड में कौनसा भेद है। श्रव तारिवक दृष्टि से इस बात का थोडा सा विचार करते है, कि गीता के कर्म-योग मे श्रीर ज्ञानकारण्ड को ले कर स्मृतिकारों की वर्शन की हुई श्राश्रम-व्यवस्था में क्या भेद है। यह भेद बहुत ही सूचम है, श्रीर सच पूछी तो इसके विषय में वाद करने का कारण भी नहीं है। दोनो पत्त मानते हैं, कि ज्ञान-प्राप्ति होने तक चित्त की शुद्धि के लिये प्रथम दो ऋश्विमों ( ब्रह्मचारी श्रीर गृहस्थ ) के कृत्य सभी को करना चाहिये। मतभेद सिर्फ़ इतना ही है, कि पूर्ण ज्ञान हो चुकने पर कर्म करें या संन्यास ले लें। सम्भव है कुछ लोग यह समभें, कि सदा ऐसे ज्ञानी पुरुप किसी समाज में थोड़े ही रहेगे, इसलिय इन थोडे से ज्ञानी पुरुषों का कर्म करना या न करना एक ही सा है, इस विषय में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु यह समस ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञानी पुरुप के बर्ताव की और लोग प्रमाण मानते हैं और अपने अन्तिम साध्य के अनुसार ही मनुष्य पहले से आदत डालता है, इस लिये लैकिक दृष्टि से यह प्रश्न ग्रत्यन्त महत्त्व का हो जाता है कि " ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिये ? "स्मृतियन्यों में कहा तो है, कि ज्ञानी पुरुष अन्त में संन्यास ले ले; परनत जपर कह आये हैं, कि स्मार्तमार्ग के अनुसार ही इस नियम के कुछ श्रपवाद भी हैं। उदाहरणार्थ लीजिये; बृहदार एयको पनिषद् में याज्ञ वल्क्य ने जनक को ब्रह्मज्ञान का बहुत उपदेश किया है, पर उन्हों ने जनक से यह कही नहीं कहा, कि " अब तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास ले लो " । उलटा यह कहा है, कि जो ज्ञानी पुरुप ज्ञान के पश्चात् संसार को छोड देते हैं, वे इसलिये

उसे छोड देते हैं, कि संसार हमें रुचता नहीं है-न कामयन्ते ( बृ. ४.४.२२)। इससे बृहदारण्यकोपनिषद् का यह श्रमिप्राय व्यक्त होता है, कि ज्ञान के पश्चात् संन्यास का लेना और न लेना अपनी अपनी ख़शी की अर्थात वैकल्पिक बात है. ब्रह्मज्ञान श्रीर संन्यास का कुछ नित्य सम्बन्ध नहीं; श्रीर वेदान्तसूत्र मे बृहदारण्य-कोपनिषद् के इस वचन का अर्थ वैसा ही लगाया गया है (वेस. ३. ४. १४)। शंकराचार्य का निश्चित सिद्धान्त है. कि ज्ञानोत्तर कर्म-संन्यास किये बिना मोच मिल नहीं सकता, इसलिये श्रपने भाष्य में उन्हों ने इस मत की प्रष्टि में सब उपनिपदों की श्रनुकूलता दिखलाने का प्रयत्न किया है। तथापि, शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है, कि जनक श्रादि के समान ज्ञानोत्तर भी श्रधिकारानुसार जीवन भर कर्म करते रहने से कोई चति नहीं है (वेसू शांभा. ३. ३. ३२; श्रौर गी. शांभा. २. ११ एवं ३. २० देखों )। इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास या स्मार्त-मार्गवाले को भी ज्ञान के पश्चात कर्म बिलकुल ही त्याज्य नहीं जचते; कुछ ज्ञानी पुरुषों को अपवाद मान अधिकार के अनुसार कर्म करने की स्वतन्त्रता इस मार्ग में भी दी गई है। इसी अपवाद को और व्यापक बना कर गीता कहती है, कि चातुर्वर्ण्य के लिये विहित कर्म, ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी, लोकसंत्रह के निमित्त कर्तव्य समक्त कर, प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को निष्काम बुद्धि से करना चाहिये। इससे सिद्ध होता है, कि गीताधर्म ज्यापक हो तो भी उसका तत्त्व संन्यास-मार्गवालों की दृष्टि से भी निर्दोप है, श्रीर वेदान्त-सूत्रों को स्वतंत्र रीति से पढ़ने पर जान पढ़ेगा, कि उनमें भी ज्ञानयक कर्मयोग संन्यास का विकल्प समक्त कर ब्राह्म माना गया है ( वेसू. ३. ४. २६; ३. ४. ३२-३४ ) 🕾 । प्रव यह बतलाना त्रावश्यक है, कि निष्काम बुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब मरण पर्यन्त कर्म ही करना है, तब स्मृतिग्रन्थों में वर्शित कर्मत्यागरूपी चतुर्थ श्राश्रम या संन्यास त्राश्रम की क्या दशा होगी। अर्जुन अपने मन में यही सोच रहा था, कि भगवान कभी न कभी कहेंगे ही, कि कभैत्यागरूपी संन्यास लिये बिना मोच नहीं मिलता; श्रीर तब भगवान के मुख से ही युद्ध छोडने के लिये मुक्ते स्वतन्त्रता मिल जावेगी। परन्तु जब ऋर्जुन ने देखा, कि सन्नहवें ऋध्याय के श्रन्त तक भगवान ने कर्मत्यागरूप संन्यास-श्राष्ट्रम की बात भी नहीं की, बारंबार केवल यही उपदेश किया, कि फलाशा को छोड़ दे, तब अठारहवें अध्याय के श्रारम्भ में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है, कि " तो फ़िर मुक्ते बतलास्रो, संन्यास श्रीर त्याग में क्या भेद है ? " श्रर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हए भगवान कहते हैं, " अर्जुन ! यदि तुम ने समका हो, कि मैं ने इतने समय तक

क्षेवेदान्तसूत्र के इस अधिकरण का अर्थ शाह्वरमाष्य में कुछ निराला है। परन्तु 'विहि-तत्वाचाश्रमकर्माणि '( ३. ४. ३२ ) का अर्थ हमारे मत में ऐसा है, कि " ज्ञानी पुरुष आश्रमकर्म भी करे तो अच्छा है, क्योंकि वह विहित है। " सारांश, हमारी समझ से वेदान्तसूत्र में दोनों पक्ष स्वीकृत हैं, कि ज्ञानी पुरुष कर्म करें, चोहे न करें ।

जो कर्भयोग मार्ग बतलाया है उसमें संन्यास नहीं है, तो वह समभ ग़लत है। कर्मयोगी पुरुष सब कर्मों के दो भेद करते हैं - एक को कहते हैं 'काम्य ' श्रर्थात् श्रासक बुद्धि से किये गये कर्म, श्रीर दूसरे को कहते हैं 'निष्काम ' श्रर्थात् श्रासिक छोड़ कर किये गये कर्म। (मनुस्मृति १२. पर में इन्हीं कर्मों को कम से ' प्रवृत्त ' श्रोर ' निवृत्त ' नाम दिये हैं )। इनमें से ' काम्य ' वर्ग में जितने कर्म हैं उन सब को कर्मयोगी एकाएक छोड़ देता है, श्रर्थात् वह उनका 'संन्यास ' करता है। बाकी रह गये 'निष्काम ' या ' निवृत्त ' कर्म; सो कर्मथोगी निष्काम कर्म करता तो है, पर उन सब में फलाशा का ' त्याग ' सर्वथैव रहता है। सारांश, कर्मथोगमार्ग में भी 'संन्यास ' श्रोर ' त्याग ' छुटा कहाँ है ? स्मार्तमार्गवाले कर्म का स्वरूपतः संन्यास करते हैं, तो उसके स्थान में कर्ममार्ग के योगी कर्म-फलाशा का संन्यास करते हैं। संन्यास दोनों त्रोर क़ायम ही है " (गी. १८. १-६ पर हमारी टीका देखों )। भागवत धर्म का यह मुख्य तत्त्व है, कि जो पुरुष श्रपने सभी कर्म परमेश्वर को अर्पण कर निष्काम बुद्धि से करने लगे, वह गृहस्थाश्रमी हो तो भी उसे 'नित्य संन्यासी ' ही कहना चाहिये ( गी. १. ३ ); श्रीर भागवतपुराण में भी पहले सब ब्राश्रम-धर्म बतला कर ब्रन्त में नारद ने युधिष्ठिर को इसी तस्व का उपदेश किया है। वामन परिडत ने जो गीता पर यथार्थदीपिका टीका लिखी है, उसके ( १८.२ ) कथनानुसार '' शिखा बोडुनि तोडिखा दोरा, "–मूंडमूँडाय भये संन्यासी-या हाथ में द्रा ले कर भिन्ना माँगी, अथवा, सब कर्भ छोड़ कर जंगल में जा रहे, तो इसी से संन्यास नहीं हो जाता। संन्यास श्रीर वैराग्य, बुद्धि के धर्म हैं; दरह, चोटी या जनेऊ के नहीं। यदि कहो, कि ये दरह आदि के ही धर्म हैं, बुद्धि के त्रर्थात् ज्ञान के नहीं, तो राजछत्र त्रथवा छतरी की डांडी पकड-नेवाले को भी वह सोच मिलना चाहिये, जो संन्यासी को प्राप्त होता है; जनक-सुलभा संवाद में ऐसा ही कहा है-

> त्रिद्ण्डादिषु यद्यस्ति मोत्तो ज्ञाने न कस्यचित्। छत्रादिषु कथं न स्यानुल्यहेतौ परिग्रहे॥

· (शां. ३२०. ४२); क्योंकि हाथ में दण्ड धारण करने में यह मोच का हेतु दोनों स्थानों में एक ही है। ताल्पर्य, कायिक, वाचिक और मानिसक संयम ही सच्चा त्रिदण्ड है (मनु. १२. २०); और सच्चा संन्यास काम्य बुद्धि का संन्यास है (गी. १८. २०); एवं वह जिस प्रकार भागवतधर्म में नहीं छूटता (गी. ६. २०), उसी प्रकार बुद्धि को स्थिर रखने का कर्म या भोजन आदि कर्म भी सांख्यमार्ग में अन्त तक छूटता ही नहीं है। फिर ऐसी छुद्ध शंकाएँ करके भगवे या सफेद कपड़ों के लिये भगड़ने से क्या लाभ होगा, कि त्रिदण्डी या कर्मत्यागरूप संन्यास कर्मयोगमार्ग में नहीं है इसलिये वह मार्ग स्मृतिविरुद्ध या त्याज्य है। भगवान ने तो निरिभमानपूर्वक बुद्धि से यही कहा है:—

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।

अर्थात्, जिसने यह जान लिया कि सांख्य और कर्मयोग मोच्हिष्ट से दो नहीं, एक ही हैं, वही पियडत है (गी. १. १.)। और महाभारत में भी कहा है, कि एकान्तिक अर्थात् भागवतधर्म सांख्यधर्म की बराबरी का है—" सांख्ययोगेन तुल्यो हि धर्म एकान्तसेवितः" (शां. ३४८. ७४)। सारांश, सब स्वार्थ का परार्थ में लय कर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यवहार में प्राप्त सभी कर्म सब प्राण्यों के हितार्थ मरण पर्यन्त निष्काम बुद्धि से केवल कर्तव्य समक्त कर करते जाना ही सचा वैराग्य या 'नित्यसंन्यास' है (१,३); इसी कारण कर्मयोगमार्ग में स्वरूप से कर्म का संन्यास कर भिन्ना कभी भी नहीं मांगते। परन्तु बाहरी आचरण से देखने में यदि इस प्रकार भेद दिखे, तो संन्यास और त्याग के सचे तत्त्व कर्मयोगमार्ग में भी क्रायम ही रहते हैं। इसलिये गीता का अन्तिम सिद्धान्त है, कि स्मृतिग्रन्थों की आअम-व्यवस्था का और निष्काम कर्मयोग का विरोध नहीं।

सम्भव है, इस विवेचन से कुछ लोगों की कदाचित् ऐसी समम हो जाय, कि संन्यासधर्म के साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना बड़ा उद्योग गीता में किया गया है, उसका कारण यह है, कि स्मार्त या संन्यास धर्म प्राचीन होगा श्रोर कर्म-योग उसके बाद का होगा । परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई भी जान सकेगा, कि सची स्थिति ऐसी नहीं है। यह पहले ही कह आये हैं, कि वैदिक धर्म का ऋत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकाण्डात्मक ही था। श्रागे चल कर उपनिषदों के ज्ञान से कर्मकायड को गौखता प्राप्त होने लगी, श्रीर कर्मत्यागरूपी संन्यास धीरें धीरे प्रचार में आने लगा। यह वैदिक धर्म-वृत्त की वृद्धि की दूसरी सीढी है। परन्तु, ऐसे समय में भी, उपनिषदों के ज्ञान का कर्मकाएड से मेल मिला कर, जनक प्रसृत्ति ज्ञाता पुरुष अपने कर्म निष्काम बुद्धि से जीवन भर किया करते थे----श्रर्थात् कहना चाहिये, कि वैदिक धर्म-वृत्त की यह दूसरी सीढी दो प्रकार की थी-एक जनक आदि की, और दूसरी याज्ञवल्क्य प्रभृति की। स्मार्त आश्रम-व्यवस्था इससे श्रगली श्रर्थात् तीसरी सीढी है। दूसरी सीढी के समान तीसरी के भी दो भेद हैं। स्मृतिग्रनथों से कर्मत्यागरूप चौथे श्राश्रम की महत्ता गाई तो अवस्य गई है, पर उसके साथ ही जनक श्रादि के ज्ञानयुक्त कर्मयोग का भी-उसको संन्यास श्राश्रम का विकल्प समस कर-स्मृतिप्रणेतात्रों ने वर्णन किया है। उदाहरणार्थ, सब स्मृतिग्रन्थों में मूलभूत मनुस्मृति को ही लीजिये; इस स्मृति के छुठे अध्याय में कहा है, कि मनुष्य ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य श्रीर वानप्रस्थ श्राश्रमों से चढता चढता कर्मत्यागरूप चौथा त्राश्रम ले। परन्तु संन्यास त्राश्रम त्रर्थात् यतिधर्म का निरूपण समाप्त होने पर मनु ने पहले यह प्रस्तावना की, कि " यह यतियों का श्रर्थात् संन्यासियों का धर्म बतलाया, श्रब वेद-संन्यासिकों का कर्मयोग कहते हैं '' श्रीर फ़िर यह बतला कर, कि श्रन्य श्राश्रमों की श्रपेचा गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ कैसे है, उन्हों ने संन्यास श्राश्रम या यतिधर्म को वैकल्पिक मान निष्काम गाईस्थ्यवृत्ति के कर्मयोग का वर्णन किया है ( मनु. ६.८६-६६ ); त्रौर त्रागे बारहवें त्रध्याय

में उसे ही "वैदिक कर्मयोग" नाम दे कर कहा है, कि यह मार्ग भी चतुर्थ आश्रम के समान ही निःश्रेयस्कर अर्थात् मोत्तप्रद है (मनु १२. ८६-६०)। मनु का यह सिद्धान्त याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी श्राया है। इस स्मृति के तीसरे अध्याय में यतिधर्म का निरूपण हो चुकने पर 'अथवा' पर का अयोग करके लिखा है, कि आगे ज्ञाननिष्ट और सत्यवादी गृहस्थ भी (संन्यास न ले कर ) मुक्ति पाता है (याज्ञ. ३. २०४ और २०४)। इसी प्रकार यास्क ने भी श्रपने निरुक्त में लिखा है; कि कर्म छोड़नेवाले तपस्वियों श्रीर ज्ञानयुक्त कर्म करनेवाले कर्मयोगियों को एक ही देवयान गति प्राप्त होती है (नि. १४ ६)। इसके श्रतिरिक्त, इस विषय मे दूसरा प्रमाण धर्मसूत्रकारों का है। ये धर्मसूत्र गद्य मे है, श्रोर विद्वानों का मत है, कि श्लोकों में रची गई स्पृतियों से ये पुराने होंगे। इस समय हमें यह नहीं देखना है, कि यह मत सही है या ग़लत। चाहे वह सही हो या ग़लत, इस प्रसंग पर मुख्य वात यह है, कि ऊपर मनु श्रीर याज्ञवल्क्य-स्मृतियों के वचनों में गृहस्था-श्रम या कर्मयोग का जो महत्त्व दिखाया गया है, उससे भी श्रधिक महत्त्व धर्मसूत्रों में विश्वित है। मनु श्रीर याज्ञवल्क्य ने कर्मयोग को चतुर्थ श्राश्रम का विकल्प कहा है; पर वौधायन श्रोर श्रापस्तम्व ने ऐसा न कर स्पष्ट कह दिया है, कि गृह-स्थाश्रम ही मुख्य है श्रीर उसी से श्रागे श्रमृतत्व मिलता है। बौधायन धर्मसूत्र में " जायमानो वै बाह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते "—जन्म से ही प्रत्येक बाह्मण श्रपनी 'पीठ पर तीन ऋण ले त्राता है--इत्यादि तैत्तिरीय संहिता के वचन पहले दे कर कहा है, कि इन ऋणों को चुकाने के लिये यज्ञ-याग-म्राटि-पूर्वक गृहस्थाश्रम का श्राश्रम करनेवाला मुख्य ब्रह्मलोकको पहुँचता है, श्रोर ब्रह्मचर्य या संन्यास की प्रशंसा -करनेवाले अन्य लोग धूल में मिल जाते हैं ( वी. २. ६. ११. ३३ और ३४ ); एवं श्रापस्तम्बसूत्र में भी ऐसा ही कहा है (श्राप ६. २४. प्त.)। यह नहीं कि इन दोनों धर्मसूत्रों मे संन्यास-श्राश्रम का वर्णन ही नहीं है; किन्तु उसका भी वर्णन करके गृहस्थाश्रम का ही महत्त्व श्रधिक माना है। इससे श्रीर विशेपतः मनुस्मृति में कर्मयोग को 'वैदिक' विशेषण देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनुस्मृति के समय में भी कर्मत्याग-रूप संन्यास आश्रम की श्रपेत्ता निष्काम कर्मयोगरूपी गृह-स्थाश्रम प्राचीन समसा जाता था, श्रौर मोच की दृष्टि से उसकी योग्यता चतुर्थ - श्राश्रम के वरावर ही गिनी जाती थी। गीता के टीकाकारों का जोर संन्यास या कर्मत्यागयुक्त भक्ति पर ही होने के कारण, उपर्युक्त स्मृति-वचनों का उल्लेख उनकी टीका मे नहीं पाया जाता। परन्तु उन्हों ने इस स्त्रोर दुर्लंच भले ही किया हो, किन्त इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नहीं है। यह कहने से कोई हानि नहीं, कि इस प्रकार प्राचीन होने के कारण, स्मृतिकारों को यति-धर्म का विकल्प, कर्मयोग मानना पड़ा। यह हुई वैदिक कर्मयोग की वात। श्रीकृप्ण के पहले जनक श्रादि इसी का श्राचरण करते थे। परन्तु श्रागे इसमें भगवान् ने भिक्क को भी मिला दिया त्रीर उसका बहुत प्रसार किया, इस कारण उसे ही 'भागवतधर्म ' नाम प्राप्त

हो गया है। यद्यपि भगवद्गीता ने इस प्रकार संन्यास की श्रपेता कर्मयोग को ही श्रधिक श्रेष्ठता दी है, तथापि कर्मयोगमार्ग को श्रागे गौणता क्यों प्राप्त हुई श्रीर संन्यास-मार्ग का ही बोलवाला क्यों हो गया—इसका विचार ऐतिहासिक हि से श्रागे किया जावेगा। यहाँ इतना ही कहना है, कि कर्मयोग स्मार्त-मार्ग के पश्चात् का नहीं है, वह प्राचीन वैदिक काल से चला श्रा रहा है।

भगवद्गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त मे " इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे " यह जो संकल्प है, इसका मर्भ पाठकों के ध्यान में श्रव पूर्णतया श्रा जावेगा । यह जो संकल्प बतलाया है, कि भगवान के गाये हुए उप-निषद् मे अन्य उपनिषदों के समान ब्रह्मविद्या तो है ही, पर अकेली ब्रह्मविद्या ही नहीं: प्रत्युत ब्रह्मविद्या से 'सांख्य' और ' योग ' ( वेदान्ती संन्यासी और वेदान्ती क्मैयोगी ) ये जो दो पन्थ उपजते हैं, उनमें से योग का अर्थात् कर्मयोग का प्रति-पादन ही भगवद्गीता का मुख्य विषय है। यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि भगवद्गीतोपनिपद कर्भयोग का प्रधान अन्य है। क्योंकि, यद्यपि वैदिक काल से ही कर्भयोग चला चा रहा है, तथापि "कुर्वन्नेवेह कर्माणि" (ईश. २) या "चारम्य कर्मांशि गुणान्वितानि " (रवे. ६. ४) अथवा " विचा के साथ ही साथ स्वाच्याय त्रादि कर्म करना चाहिये " (तै. १. ६), इस प्रकार के कुछ थोड़े से उन्नेखीं के श्रतिरिक्क, उपनिषदों में इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया है। इस विषय पर भगवद्गीता ही मुख्य श्रीर प्रमाण-भूत ग्रन्थ है; श्रीर काव्य की दृष्टि से भी यही ठीक जॅचता है, कि भारत-भूमि के कर्ता पुरुपों के चरित्र जिस महा-भारत मे विश्वित है, उसी मे अध्यात्मशास्त्र को ले कर कर्मयोग की भी उपपत्ति बतलाई जावे। इस बात का भी श्रब श्रच्छी तरह से पता लग जाता है, कि प्रस्थानत्रयी में भगवद्गीता का समावेश क्यों किया गया है । यद्यपि उपनिषद मूलभूत है, तो भी उनके कहनेवाले ऋषि अनेक हैं; इस कारण उनके विचार संकीर्ण श्रीर कुछ स्थानों मे परस्पर-बिरुद्ध भी देख पड़ते है। इसिंबिये उपनिषदों के साथ ही साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तसूत्रों की भी, प्रस्थानत्रयी में गणना करना आवरयक था। परन्तु उपनिषद् और वेदान्तसूत्र, दोनों की श्रपेत्ता यदि गीता में कुछ अधिकता न होती. तो प्रस्थानत्रयी में गीता के संग्रह करने का कोई भी कारण न था। किन्तु उपनिषदों का सुकाव प्रायः संन्यास मार्ग की श्रोर है, एवं विशेषतः उनमे ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादन है; श्रोर भगवद्गीता में इस ज्ञान को ले कर भिक्षयुक्त कर्मयोग का समर्थन है-बस, इतना कह देने से गीता अन्य की अपूर्वता सिद्ध हो जाती है और साथ ही साथ प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों की सार्थकता भी न्यक्त हो जाती है। क्योंकि, वैदिक धर्म के प्रमाणभूत ग्रन्थ मे यदि ज्ञान और कर्म ( सांख्य और योग ) दोनों वैदिक मार्गों का विचार न हुआ होता, तो प्रस्थानत्रयी उतनी अपूर्ण ही रह जाती। कुछ लोगों की समक्त है. कि जब उपनिषद् सामान्यतः निवृत्तिविषयक है, तब गीता का प्रवृत्तिविषयक अर्थ लगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों में विरोध हो जायगा और उनकी प्रामाणिकता

में भी न्यूनता आ जावेगी। यदि सांख्य श्रर्थात् एक संन्यास ही सचा वैदिक मोचमार्ग हो, तो यह शङ्का ठीक होगी। परन्तु ऊपर दिखाया जा चुका है, कि कम से कम ईशावास्य ग्रादि कुछ उपनिषदों में कमैयोग का स्पष्ट उन्नेख है। इस-लिये वैदिक-धर्म-पुरुष को केवल एकहत्थी अर्थात् संन्यासप्रधान न समक्त कर यदि गीता के श्रनुसार ऐसा सिद्धान्त करें, कि उस वैदिक-धर्भ-पुरुष के ब्रह्मविद्यारूप एक ही मस्तक है श्रोर मोचदृष्टि से तुल्य बलवाले सांख्य श्रोर कर्मयोग उसके दाहिने-बाएँ दो हाथ हैं, तो गीता श्रीर उपनिषदों में कोई विरोघ नहीं रह जाता। उप-निषदों में एक मार्ग का समर्थन है, श्रीर गीता में दूसरे मार्ग का; इसिल्ये प्रस्थानत्रयी के ये दोनों भाग भी दो हाथों के समान परस्पर-विरुद्ध न हो, सहायकारी देख पड़ेंगे। ऐसे ही, गीता में केवल उपनिषदों का ही प्रतिपादन मानने से. पिष्टपेपण का जो वैक्यर्थ्य गीता को प्राप्त हो जाता, वह भी नहीं होता । गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारों ने इस विषय की उपेचा की है, इस कारण सांख्य श्रीर योग, दोनों मार्गों के पुरस्कर्ता श्रपने श्रपने पन्थ के समर्थन से जिन मुख्य कारणों को बतलाया करते हैं, उनकी समता श्रीर विषमता चटपट ध्यान में श्रा जाने के लिये नीचे लिखे गये नक्शे के दो खानों में व ही कारण परस्पर एक दूसरे के सामने संज्ञेप से दिये गये हैं। स्मृतिग्रन्थों में प्रतिपादित स्मार्त आश्रम-व्यवस्थाः श्रीर मूल भागवत-धर्म के मुख्य मुख्य भेद भी इससे ज्ञात हो जावेगे--

## ब्रह्मविद्या या आत्मज्ञान

प्राप्त होने पर

#### कर्मसंन्यासं (सांख्य)।

- (१) मोच श्रात्मज्ञान से ही मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञान-विरहित किन्तु श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञ-याग श्रादि कर्मों से मिलनेवाला स्वर्गसुख श्रनित्य है।
- (२) आत्मज्ञान होने के लिये इंद्रिय-नियह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्ष श्रीर समं करना पड़ता है।
- (३) इसलिये इन्द्रियों के विषयों का पाश तोड़ कर मुक (स्वतन्त्र) हो जाओ।

### कर्मयोगं (योग)।

- (१) मोच आत्मज्ञान से ही मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञान-विरहित किन्तु श्रद्धापूर्वक लिये गये यज्ञ-याग श्रादि कर्मों से मिलनेवाला स्वर्गसुख श्रनित्य है।
- (२) आत्मज्ञान होने के लिये इन्द्रिय--निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्ष श्रीर सम करना पडता है।
- (३) इसिलये इन्द्रियों के विपयों को न छोड़ कर उन्हीं मे वैराग्य से श्रर्थात् निष्काम बुद्धि से ज्यवहार कर इन्द्रिय-निश्रह की जॉच करो। निष्काम के मानी निष्क्रिय नहीं।

- (४) तृष्णामूलक कर्म दुःखमय श्रीर बंधक हैं।
- (४) यदि इसका खूब विचार करें कि दुःख और बन्धन किसमें हैं तो देख पड़ेगा, कि अचेतन कर्म किसी को भी बॉधते या छोड़ते नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में कर्ता के मन मे जो काम या फलाशा होती है, वही बन्धन और दुःख की जड़ है।
- (१) इसिलये चित्तशुद्धि होने तक यदि कोई कमें करे, तो भी अन्त में छोड़ देना चाहिये।
- (१) इसिलये चित्तशुद्धि हो चुकने पर भी फ़लाशा छोड़ कर, धेर्य श्रीर उत्साह के साथ सब कर्म करते रहो। यदि कहो कि कर्मों को छोड़ दें, तो वे छूट नहीं सकते। सृष्टि ही तो एक कर्म है, उसे विश्राम है ही नहीं।
- (६) यज्ञ के अर्थ किये गये कर्म बंधक न होने के कारण, गृहस्थाश्रम में उनके करने से हानि है।
- (६) निष्काम-बुद्धि से या ब्रह्मार्थण विधि से किया गया समस्त कर्म एक भारी 'यज्ञ' ही है। इसित्तिये स्वधर्म-विहित समस्त कर्म को निष्काम बुद्धि से केवल कर्तव्य समक्ष कर सदैव करते रहना चाहिये।
- (७) देह के धर्म कभी छूटते नहीं, इस कारण संन्यास लेने पर पेट के लिये भिचा साँगना बुरा नहीं।
- (७) पेट के लिये भी ल माँगना भी तो कर्म ही है; और जब ऐसा ' निर्त-जता' का कर्म करना ही हैं, तब अन्यान्य कर्म भी निष्काम बुद्धि से क्यों न किये जावें? गृहस्थाश्रमी के अतिरिक्त भिचा देगा ही कौन ?
- ( म ) ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर अपना निजी कर्त्तंच्य कुछ शेष नहीं रहता और लोकसंग्रह करने की कुछ आवश्यकता नहीं।
- (म) ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर अपने लिये मले कुछ प्राप्त करने को न रहे, परन्तु कर्म नहीं छुटते। इसलिये जो कुछ शास्त्र से प्राप्त हो, उसे 'मुफे नहीं चाहिये' ऐसी निर्मम बुद्धि से लोकसंग्रह की श्रोर दृष्टि रख कर करते जाश्रो। लोकसंग्रह किसी से भी नहीं छूटता; उदाहरणार्थ, भगवान् का चरित्र देखो।

(१) परन्तु यदि श्रपवाद-स्वरूप कोई श्रिषकारी पुरुष ज्ञान के पश्चात् भी श्रपने व्यावहारिक श्रिषकार जनक श्रादि के समान जीवन पर्यन्त जारी रखे, तो कोई हानि नहीं।

(१०) इतना होने पर भी-कर्म-त्याग-रूपी संन्यास ही श्रेष्ठ है। अन्य श्राश्रमों के कर्म चित्तशुद्धि के साधनमात्र हैं, ज्ञान और कर्म का तो स्वभाव से ही विरोध है; इसिलये पूर्व आश्रम में जितनी जलदी हो सके उतनी जलदी, चित्तशुद्धि करके अन्त में कर्म-त्यागरूपी संन्यास लेना चाहिये। चित्तशुद्धि जन्मते ही या पूर्व आयु मे हो जावे, तो गृहस्था-श्रम के कर्म करते रहने की भी श्राव-श्यकता नहीं है। कर्म का स्वरूपत त्याग करना ही सचा संन्यास-श्राश्रम है।

(११) कर्म-संन्यास ले चुकने पर भी शम-दम श्रादिक धर्म पालते जाना चाहिये।

- (१) गुण्विभाग रूप चातुर्वर्ष्यं ज्यवस्था के अनुसार छोटे बड़े अधिकार सभी को जन्म से ही प्राप्त होते हैं; स्वधर्मांनुसार प्राप्त होनेवाले इन अधिकारों को लोकसंप्रहार्थ निःसङ्ग बुद्धि से सभी को निरपवाद-रूप से जारी रखना चाहिये। क्योंकि यह चक्र जगत् को धारण करने के लिये परमेश्वर ने ही बनाया है।
- (१०) यह सच है, कि शास्त्रोक्त रीति से सांसारिक कर्म करने पर चित्तशुद्धि होती है। परन्तु केवल चित्त की शुद्धि ही कर्म का उपयोग नहीं है। जगत् का व्यवहार चलता रखने के लिये भी कर्म की त्रावश्यकता है। इसी प्रकार काम्य-कर्म और ज्ञान का विरोध भले ही हो, पर निष्कास कर्म श्रौर ज्ञान के बीच बिलकुल विरोध नहीं। इसलिये चित्त की शब्दी के पश्चात भी फलाशा का त्याग कर निष्काम बुद्धि से जगत् के संप्रहार्थ चातुर्वर्ण्य के सब कर्म श्रामरणान्त जारी रखो। यही सचा संन्यास है। कर्म का स्वरूपतः त्याग करना कभी भी उचित नहीं श्रौर शक्य भी नहीं है।
- (११) ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् फलाशा-त्याग-रूप संन्यास ले कर, शम-दम ग्रादिक धर्मों के सिवा ग्रात्मोपम्य दृष्टि से प्राप्त होनेवाले सभी धर्मों का पालन किया करें। श्रीर, इस शम ग्र्यात् शान्तवृत्ति से ही, शास्त्र से प्राप्त समस्त कर्म लोकसंग्रह के निमित्त मरण पर्यन्त करता जावे। निष्काम कर्म न छोड़े।

(१२) यह मार्ग अनादि और श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित है।

(१३) शुक-याज्ञवल्क्य त्रादि इस -मार्ग से गये हैं। (१२) यह मार्ग अनादि और श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित है।

(१३) ज्यास-विसष्ट-जैगीषच्य श्रादि श्रीर जनक-श्रीकृष्ण प्रभृति इस मार्ग से गये हैं।

। अन्त में मोच

ये दोनों मार्ग अथवा निष्ठाएँ ब्रह्मविद्यामूलक हैं; दोनों ओर मन की निष्काम अवस्था ज्यौर शान्ति एक ही प्रकार की है; इस कारण दोनों मार्गों से अन्त में एक ही मोच प्राप्त हुआ करता है (गी. ४. ४) ज्ञान के पश्चात् कर्म को छोड़ बैठना, और काम्य कर्म छोड़ कर नित्य निष्काम कर्म करते रहना, यही इन दोनों में मुख्य भेद है।

जपर बतलाये हुए कर्म छोड़ने श्रीर कर्म करने के दोनों मार्ग ज्ञानमूलक हैं अर्थात् ज्ञान के पश्चात् ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत श्रीर श्राचरित है। परन्तु कर्म छोड़ना और कर्म करना, दोनों बाते ज्ञान न होने पर भी हो सकती हैं।इसलिये अज्ञान-मुलक कमें का श्रोर कमें के त्याग का भी यहाँ थोड़ा सा विवेचन करना श्रावरयक है। गीता के अठारहवे अध्याय में त्याग के जो तीन भेद बतलाये गये हैं, उनका रहस्य यही है। ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे काय-क्लेश-भय से कर्म छोड़ दिया करते है। इसे गीता में 'राजस त्याग ' कहा है (गी. १८. ८)। इसी प्रकार ज्ञान न रहने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञ-याग प्रभृति कर्म किया करते हैं। परन्तु गीता का कथन है, कि कर्म करने का यह मार्ग मोचप्रद नहीं -केवल स्वर्गप्रद है (गी. १. २०)। कुछ लोगों की समक्त है, कि आज-कल यज्ञ-यात प्रभृति श्रोतधर्म का प्रचार न रहने के कारण मीमांसकों के इस निरे कर्ममार्ग के सम्बन्ध में गीता का सिद्धान्त इन दोनों में विशेष उपयोगी नहीं। परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि, श्रौत यज्ञ-याग भले ही डूब गये हों, पर स्मार्त यज्ञ श्रर्थात् चातुर्वर्ण्य के कर्म अब भी जारी है। इसलिये अज्ञान से, परन्तु श्रद्धापूर्वक, यज्ञ-याग आदि काम्य कर्म करनेवाले लोगों के विषय मे गीता का जो सिद्धान्त है, वह ज्ञान-विराहित किन्तु श्रद्धा-सहित चातुर्वर्ण्य श्रादि कर्म करनेवालों को भी वर्तमान स्थिति में पूर्ण-तया उपयुक्त है। जगत् के व्यवहार की श्रोर दृष्टि देने पर ज्ञात होगा, कि समाज में इसी प्रकार के लोगों की अर्थात् शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर नीति से अपने-अपने कर्म करनेवालों की ही विशेष अधिकता रहती है, परन्तु उन्हें परमेश्वर का स्वरूप पूर्णतया ज्ञात नहीं रहता इसलिये, गणितशास्त्र की पूरी उपपत्ति समसे विना ही केवल मुलाय गणित की रीति से हिसाव लगानेवाले लेगों के समान, इन श्रद्धाल

श्रोर कर्मठ मनुष्यों की श्रवस्था हुश्रा करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि सभी कर्म शास्त्रोक्ष विधि से श्रौर श्रद्धापूर्वक करने के कारण निर्श्नान्त (श्रद्ध) होते हैं, एवं इसी से वे पुरस्पद अर्थात् स्वर्ग के देनेवाले हैं। परन्तु शास्त्र का ही सिद्धान्त है, कि बिना ज्ञान के मोच नहीं मिलता, इसलिये स्वर्ग-प्राप्ति की श्रपेचा श्रधिक महत्त्व का कोई भी फल इन कर्मठ लोगों को मिल नहीं सकता। श्रंतएव जो श्रमृ-तत्व स्वर्ग-सुख से भी परे है, उसकी प्राप्ति जिसे कर लेनी हो-ग्रीर यही एक परम पुरुषार्थ है-उसे उचित है, कि वह पहले साधन समभ कर, श्रीर श्रागे सिद्धावस्था में लोकसंग्रह के लिये ऋर्थात् जीवनपर्यन्त ''समस्त प्राणिमात्र में एक ही श्रात्मा है" इस ज्ञानयुक बुद्धि से, निष्काम कर्म करने के मार्ग को ही स्वीकार करें। श्रायु विताने के सब मार्गी में यही मार्ग उत्तम है । गीता का श्रनुसरण कर जपर दिये गये नक्शे मे इस मार्ग को कर्मयोग कहा है, श्रीर इसे ही कुछ लोग कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग भी कहते हैं। परन्तु कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग दोनों शब्दों में एक दोष है-वह यह कि उनसे ज्ञानविरहित किन्तु श्रद्धा-सहित कर्म करने के स्वर्गप्रद मार्ग का भी सामान्य बोध हुत्रा करता है। इसलिये ज्ञान-विरहित किन्तु श्रद्धायुक्त कर्म, श्रीर ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म, इन दोनों का भेद दिखलाने के लिये: दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की श्रावश्यकता होती है। श्रीर, इसी कारण से मनुस्मृति तथा भागवत में भी पहले प्रकार के कर्म अर्थात् ज्ञानविरहित कर्म को 'प्रवृत्त कर्म ' श्रोर दूसरे प्रकार के अर्थात् ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म को ' निवृत्त-कर्म ' कहा है ( मनु. १२ ८६; भाग ७. १४. ४७ )। परन्तु हमारी राय मे ये शब्द भी, जितने होने चाहिये उतने, निस्सिन्दग्ध नहीं है, क्योंकि ' निवृत्ति ' शब्द का सामान्य अर्थ 'कर्म से परावृत्त होना 'है। इस शंका को दूर करने के लिये 'निवृत्त' शब्द के आगे 'कर्म ' विशेषण जोड़ते हैं; और ऐसा करने से ' निवृत्त ' विशेषण का अर्थ ' कर्म से परावृत्त ' नहीं होता, और निवृत्त कर्म=निष्काम कर्म, यह अर्थ निष्पन्न हो जाता है। कुछ भी हो, जब तक 'निवृत्त 'शब्द उसमें है, तब तक कर्मत्याग की कल्पना मन में आये बिना नहीं रहती। इसी लिये ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म करने के मार्ग को निवृत्ति या निवृत्त कर्म न कह कर 'कर्मथोग ' नाम देना हमारे मत मे उत्तम है। क्योंकि, कर्म के आगे योग शब्द जुड़ा रहने से स्वभावतः उसका अर्थ 'मोच में बाधा न दे कर कर्म करने की युक्ति 'होता है, श्रौर-श्रज्ञानयुक्त कर्म का तो श्राप ही से निरसन हो जाता है। फिर भी यह न भूल जाना चाहिये. कि गीता का कर्मयोग ज्ञानमूलक है और यदि इसे ही कर्मयोग या प्रवृत्ति-मार्ग कहना किसी को अभीष्ट जॅचता हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं। स्थल-विशेष में भाषावैचित्र्य के लिये गीता के कर्मयोग को लच्य कर हमने भी इन शब्दों की योजना की है। श्रस्तु; इस प्रकार कर्म करने या कर्म छोड़ने के ज्ञानमूलक श्रीर श्रज्ञानमूलक जो भेद है, उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में गीता-शास्त्र का श्रमिप्राय इस प्रकार है:--

| श्रायु विताने का मार्ग।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रेगी।             |                         | गति।                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| १. कामोपभोगको ही पुरुवार्थ मान कर<br>अहंकार से, आसुरी बुद्धि से, दम्भ से या<br>लोभ से केवल आत्मसुख के लिये कर्म करना                                                                                                                                                                                                                                | श्रधम               |                         | नुरव                                       | <del>क</del>         |
| (गी. १६.१६)-श्रासुर श्रथवा राचसी मार्ग है।  १. इस प्रकार परमेश्वर के स्वस्त्प का यथार्थ श्चान न होने पर भी, कि प्राण्मित्र में एक ही श्चात्मा है, वेदों की श्चाज्ञा या शाखों की श्चाज्ञा के श्रनुसार श्रद्धा श्चौर नीति से श्चपने-श्चपने काम्य-कर्म करना (गी.२.४१.४४ श्चौर ६-२०) केवल कर्म, त्रयी धर्म श्चथवा मीमांसक मार्ग है।                     | मध्यम<br>(मीमांसकों |                         | स्वर्ग<br>(मीमांसकों<br>के मत में<br>मोच ) |                      |
| १. शास्त्रोक्त निष्काम कर्मों से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर अन्त में वैराग्य से समस्त कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृप्त हो रहना (गी. ४. २)—केवल ज्ञान साख्य अथवा स्मार्त मार्ग है।  १. पहले चित्त की शुद्धि के निमित्त, और उससे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, फिर केवल लोकसंग्रहार्थ, मरण पर्यन्त मग-वान् के समान निष्काम-कर्म करते रहना | सर्वोत्तम           | जनक विणेत तीन निष्ठाएँ। | मोच<br>मोच                                 | गीता की दी निष्ठाएँ। |
| ( गी. १. २ )—ज्ञान-कर्म-समुचय, कर्मयोग<br>या भागवत मार्ग है।                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | •                       |                                            |                      |

सारांश, यही पच गीता में सर्वोत्तम ठहराया गया है, कि मोच-प्राप्ति के लिये यद्यपि कर्म की श्रावश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों के लिये—शर्थात, एक तो अपरिहार्य समक्त कर, श्रोर दूसरे जगत् के धारण-पोषणा के लिये श्रावश्यक मान कर—निष्काम बुद्धि से सदैव समस्त कर्मों को करते रहना चाहिये; श्रथवा गीता का श्रन्तिम मत ऐसा है, कि " कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः " (मनु. १. १७), मनु के इस बचन के श्रनुसार कर्तृत्व श्रोर ब्रह्मज्ञान का योग या मेल ही सब में उत्तम है, श्रीर निरा कर्तृत्व या कोरा ब्रह्मज्ञान प्रत्येक एकदेशीय है।

वास्तव में यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। परन्तु यह दिखलाने के लिये, कि गीता का सिद्धान्त श्रुति-स्मृति प्रतिपादित है, ऊपर भिन्न भिन्न स्थानों पर जो वचन उद्भृत क्रिये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। क्योंकि, उपनिपदों पर जो साम्प्रदायिक भाष्य हैं, उनसे बहुतेरों की यह समक्त हो गई है, कि समस्त टपनिषड् संन्यासप्रधान वा प्रवृत्तिप्रधान हैं। हमारा यह कथन नहीं, कि टप-निपदों में संन्यासमार्ग है ही नहीं। बृहदारण्यकोपनिपद् में कहा है,--यह अनुमव हो जाने पर, कि परब्रह्म के सिवा और कोई वस्तु सत्य नहीं है, " कुछ ज्ञानी पुरुष पुत्रेषणा, वित्तेषणा श्रीर लोकेषणा की परवा न कर, 'हमें सन्तति से क्या काम ? संसार ही हमारा आत्मा है 'यह कह कर आनन्द से मिन्ना माँगते हुए त्रुमते हें " ( ४. ४. २२ )। परन्तु बृहदारत्यक में यह नियम कहीं नहीं लिखा, कि समस्त ब्रह्मज्ञानियों को यही पत्र स्वीकार करना चाहिये। श्रोर क्या कहें; जिसे यह उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद् में वर्णन है, कि वह जनक राजा ब्रह्मज्ञान के शिखर पर पहुँच कर श्रमृत हो गया था। परन्तु यह कहीं नहीं वतलाया है, कि उसने याज्ञवल्क्य के समान जगत् को छोड़ कर संन्यास ले लिया। इससे स्पष्ट होता है, कि जनक का निष्काम कर्मयोग और याज्ञवल्स्य का कर्म-संन्यास-दोनों-बृहदारण्यकोपनिपद् को विकल्परूप से सम्मत हैं, श्रीर वेदान्तसूत्र-कर्ता ने भी यही अनुमान किया है (वेस्. ३. ४. ११)। कठोपनिषद् इससे भी श्रागे वढ़ गया है। पाँचवें प्रकरण में हम यह दिखला श्राये हैं, कि हमारे मत में कठोपनिषद् में निष्कास कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है। छान्द्रोग्योपनिषद् (प. ११. १) में यही अर्थ प्रतिपाद्य है, त्रौर अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि " गुरु से अध्ययन कर, फ़िर, क्टुस्व में रह कर धर्म से वर्तनेवाला ज्ञानी पुरुप बहालोक को जाता है; वहाँ से फ़िर नहीं लोटता। " तैत्तिरीय तथा श्वेताश्वतर उपनिपदों के इसी अर्थ के वाक्य उपर दिये गये हैं (ते. १. ६ श्रोर श्व. ६. ४)। इसके सिवा, यह भी ध्यान देने योग्य वात है, कि उपनिषदों में जिन जिन ने दूसरों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया है उनमें, या उनके बहाज़ानी शिष्यों में, याज्ञवल्क्य के समान एक श्राध दूसरे पुरुष के त्रतिरिक्ष, कोई ऐसा नहीं मिलता जिसने कर्मलागरूप संन्यास लिया हो । इसके विपरीत उनके वर्णनों से देख पड़ता है, कि वे गृहस्थाश्रमी ही थे । **अतएव कहना पड़ता है, कि समस्त उपनिषद् संन्यास-प्रधान नहीं हैं। इनमें से कुछ्** में तो संन्यास और कर्मयोग का विकल्य है और कुछ में सिर्फ ज्ञान-कर्म-समुचय ही प्रतिपादित है। परन्तु, उपनिपदों के साम्प्रदायिक भाष्यों में ये भेद नहीं दिख-लाये गये हैं; किन्तु यही कहा गया है, कि समस्त उपनिषद् केवल एक ही अर्थ-विशेषतः संन्यास-प्रतिपादन करते हैं। सारांश, साम्प्रदायिक टीकाकारों के हाथ से नीता की श्रोर उपनिषदों की भी एक ही दशा हो गई है; अर्थात् नीता के कुछ श्लोकों के समान उपनिषदों के छुछ मन्त्रों की भी इन भाष्यकारों को खींचातानी करनी पड़ी है । उदाहरणार्थ, ईशावास्य उपनिषद् को लीजिये। यद्यपि यह उपनिषद्

छोटा अर्थात् सिर्फ अठारह श्लोकों का है, तथापि इसकी योग्यता अन्य उपनिषदों की अपेत्रा अधिक समभी जाती है। क्योंकि यह उपनिषद स्वयं वाजसनेयी संहिता में ही कहा गया है, श्रौर श्रन्यान्य उपनिषद् श्रारएयक प्रन्थ में कहे गये हैं। यह बात सर्वमान्य है, कि संहिता की अपेचा ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की अपेचा आर-एयक ग्रन्थ, उत्तरोत्तर कर्म प्रमाण के हैं। यह समुचा ईशावास्योपनिषद्, श्रथ से ले कर इति पर्यन्त, ज्ञान-कर्म समुच्चयात्मक है। इसके पहले मन्त्र (श्लोक) में यह कह कर, कि " जगत् में जो कुछ है, उसे ईशावास्य अर्थात् परमेश्वराधिष्ठित सममना चाहिये, " दूसरे ही मन्त्र में स्पष्ट कह दिया है, कि " जीवन भर सा वर्ष निष्काम कर्म करते रह कर ही जीते रहने की इच्छा रखो।" वेदान्तसूत्र में कर्मयोग के विवेचन करने का जब समय श्राया तब, श्रीर श्रन्यान्य प्रन्थों में भी, ईशावास्य का यही वचन ज्ञान-कर्म-समुचय पत्त का समर्थक समक्त कर दिया हुआ मिलता है। परन्तु ईशावास्योपनिषद् इतने से ही पूरा नहीं हो जाता। दूसरे मन्त्र मे कही गई बात का समर्थन करने के लिये आगे ' अविद्या ' (कर्म) और 'विद्या ' (ज्ञान) के विवेचन का श्रारम्भ कर, नवे मन्त्र में कहा है कि " निरी श्रविद्या (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरुष श्रन्थकार में घूसते हैं, श्रीर कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान) मे मग्न रहनेवाले पुरुष श्रिधक श्रॅधेरे मे जा पड़ते हैं। " केवल श्रविद्या (कर्म) श्रौर केवल विद्या (ज्ञान) की-श्रलग श्रलग अत्येक की-इस अकार लघुता दिखला कर ग्यारहवें मनत्र में नीचे लिखे अनुसार ' विद्या ' श्रौर ' श्रविद्या ' दोनों के समुचय की श्रावश्यकता इस उप-निषद में वर्णन की गई है-

## विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वो विद्ययाऽमृतमश्जुते॥

अर्थात् "जिसने विद्या (ज्ञान) और अविद्या (कर्म) दोनों को एक दूसरी के साथ जान जिया, वह अविद्या (कर्मों) से मृत्यु को अर्थात् नाशवन्त माया-सृष्टि के प्रपञ्च को (मजी मॉति) पार कर, विद्या से (ब्रह्मज्ञान से) अमृतत्व को प्राप्त कर जेता है। "इस मन्त्र का यही स्पष्ट और सरज अर्थ है। और यही अर्थ, विद्या को 'संभूति' (जगत् का आदि कारण) एवं उससे भिन्न अविद्या को 'असंभूति' या 'विनाश 'ये दूसरे नाम दे कर, इसके आगे के तीन मन्त्रों में फिर से दुहराया गया है (ईश. १२-२४)। इससे व्यक्त होता है, कि सम्पूर्ण ईशवास्योपनिषद् विद्या और अविद्या का एककाजीन (उभयं सह) समुचय प्रतिपादन करता है। उद्घिखित मंत्र में 'विद्या 'और 'अविद्या 'शब्दों के समान ही मृत्यु और अमृत शब्द परस्पर प्रतियोगी हैं। इनमें अमृत शब्द से 'आविनाशी ब्रह्म ' अर्थ प्रगट है, और इसके विपरीत मृत्यु शब्द से 'नाशवन्त मृत्यु जोक संसार 'यह अर्थ निष्पन्न होता है। ये दोनों शब्द इसी अर्थ में अप्नेद के नासदीय स्क्र में भी आये हैं (ऋ. १०. १२६. २)। विद्या आदि

शब्दों के ये सरल अर्थ ले कर ( अर्थात् विद्या=ज्ञान, श्रविद्या=कर्म, असृत=ब्रह्म श्रीर मृत्यु=मृत्युलोक, ऐसा समम कर ) यदि ईशावास्य के उल्लिखित ग्यारहवें मंत्र का श्रर्थ करें, तो देख पडेगा कि इस मंत्र के पहले चरण में विद्या श्रीर श्रविद्या का एककालीन समुचय विशेत है, श्रीर इसी वात को दृढ करने के लिये दूसरे चरण में इन दोनों मे से प्रत्येक का जुदा जुदा फल वतलाया है। ईशावास्योपनिषद् को ये दोनों फल इप्ट हैं, और इसी लिये इस उपनिपद् में ज्ञान श्रीर कर्म दोनों का एक-कालीन समुचय प्रतिपादित हुआ है। मृत्युलोक के प्रपंच को अच्छी रीति से चलाने या उससे भली भाँति पार पड्ने को ही गीता में 'लोकसंग्रह' नाम दिया गया है। यह सच है, कि मोच प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है; परन्तु उसके साथ ही साथ उसे लोकसंग्रह करना भी श्रावश्यक है। इसी से गीता का सिद्धान्त है, कि ज्ञानी पुरुष स्रोक्संग्रहकारक कर्म न छोड़ें, श्रीर यही सिद्धान्त शब्द-भेद से '' श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते " इस उल्लिखित मंत्र में श्रा गया है। इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिषदों को पकड़े ही नहीं है, प्रत्युत ईशावास्योप-र्गनेपद् में स्पष्टतया वर्णित अर्थ ही गीता में विस्तार-सहित प्रतिपादित हुआ है। ईशावास्योपनिषद् जिस वाजसनेयी संहिता में है, उसी वाजसनेयी संहिता का भाग शतपथ ब्राह्मण् है। इस शतपथ ब्राह्मण् के त्रारण्यक में बृहदारण्यकोपनि-पद् श्राया है, जिसमें ईशावास्य का यह नवाँ मंत्र श्रचरशः ले लिया है, कि "कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान) में मम्र रहनेवाले पुरुष अधिक अधिरे में जा पड़ते हैं " ( वृ. ४. ४. १०. )। उस वृहदार व्यकोपनिपद् में ही जनक राजा की कथा है, श्रीर उसी जनक का दृष्टान्त कर्मयोग के समर्थन के लिये भगवान् ने गीता में लिया है (गी. ३. २०)। इससे ईशवास्य का, श्रीर भगवद्गीता के कर्मयोग का जो सम्बन्ध हमने ऊपर दिखलाया है, वही अधिक दृ और निःसंशय सिद्ध होता है।

परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिपदों में मोचप्राप्ति का एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है—श्रौर वह भी वैराग्य का या संन्यास का ही
है, उपनिषदों में दो-दो मार्गों का प्रतिपादित होना शक्य नहीं,—उन्हें ईशवास्योपनिषद् के स्पष्टार्थक मन्त्रों की भी खींचातानी कर किसी प्रकार निराला अर्थ लगाना
पड़ता है। ऐसा न करें, तो ये मन्त्र उनके सम्प्रदाय के प्रतिकृत होते हैं, और ऐसा
होने देना उन्हें इष्ट नहीं। इसी लिये ग्यारहवें मन्त्र पर व्याख्यान करते समय शांकरभाष्य में 'विद्या' शब्द का अर्थ 'ज्ञान' न कर 'उपासना 'किया है। कुछ यह
नहीं, कि 'विद्या' शब्द का अर्थ उपासना न होता हो। शाण्डिल्यविद्या प्रसृति
स्थानों में उसका अर्थ उपासना ही होता है, पर वह मुख्य अर्थ नहीं है। यह भी
नहीं, कि श्रीशंकराचार्य के ध्यान में वह वात आई न होगी या आई न थी; और
तो क्या, उसका ध्यान में न आना शक्य ही न था। दूसरे उपनिपदों में भी ऐसे
वचन हैं—''विद्या विन्दतेऽसृतम् '' (केन. २. १२), अथवा '' प्राण्स्याध्यात्मं विज्ञायामृतमश्चते,'' (प्रश्न. ३.१२)। मैत्र्युपनिषद् के सातवें प्रपाठक में ''विद्यां

चाविद्यां च " इ॰ ईशावास्य का उल्लिखित ग्यारहवाँ मन्त्र ही त्राचरशः ले लिया है; श्रीर उससे सट कर ही, उसके पूर्व में कठ. २. ४ श्रीर श्रागे कठ. २. ४ ये मंत्र दिये हैं, अर्थात् ये तीनों मंत्र एक ही स्थान पर एक के पश्चात् एक दिये गये हैं, और विचला नंत्र ईशावास्य का है। तीनों में ' विद्या ' शब्द वर्तमान है, इसलिये कठो-पनिषद् में विद्या शब्द का जो अर्थ है, वही (ज्ञान) अर्थ ईशावास्य मे भी लेना चाहिये-मैत्र्युपनिपट् का ऐसा ही श्रभिप्राय प्रगट होता है। परन्तु ईशावास्य के शाङ्करभाष्य मे कहा है, कि " यदि विद्या=त्रात्मज्ञान श्रीर श्रमृत≕मोत्त, ऐसे श्रर्थ ही ईशावास्य के ग्यारहवे मन्त्र में ले लें, तो कहना होगा कि ज्ञान (विद्या) श्रीर कर्म (श्रविद्या ) का समुचय इस उपनिपद् में वर्णित है; परन्तु जब कि यह समु-चय न्याय से युक्त नहीं है, तव विद्या=देवतोपासना श्रीर श्रमृत=देवलोक, वह नौं ख अर्थ ही इस स्थान पर लेना चाहिये। " सारांश, प्रगट है कि " ज्ञान होने पर संन्यास ले लेना चाहिये. कर्म नहीं करना चाहिये: क्योंकि ज्ञान श्रीर कर्म का समुचय कभी भी न्याय्य नहीं"-शांकर-सम्प्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध इशावास्य का मंत्र न होने पावे, इसिलये विद्या शब्द का गौण अर्थ स्वीकार कर, समस्त श्रुतिवचनों की अपने सम्प्रदाय के अनुरूप एकवाक्यता करने के लिये, शांकरभाष्य में ईशावास्य के ग्यारहवे मंत्र का ऊपर लिखे अनुसार अर्थ किया गया है। साम्प्रदा-थिक दृष्टि से देखे, तो ये अर्थ महत्त्व के ही नहीं, प्रत्युत आवश्यक भी हैं। परन्तु जिन्हे यह मूल सिद्धान्त ही मान्य नहीं, कि समस्त उपनिषदों मे एक ही अर्थ प्रतिपा-दित रहना चाहिये,-दो मार्गों का श्रुति-प्रतिपादित होना शक्य नहीं,-उन्हे उल्लि-खित मंत्र मे विद्या और अमृत शब्द के अर्थ बदलने के लिये कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। यह तत्त्व मान लेने से भी, कि परब्रह्म ' एकमेवाद्वितीयं ' है, यह सिद्ध नहीं होता, कि उसके ज्ञान होने का उपाय एक से अधिक न रहे । एक ही श्रदारी पर चढने के लिये दो ज़ीने, वा एक ही गाँव को जाने के लिये जिस प्रकार दो मार्ग हो सकते हैं, उसी प्रकार मोच्न-प्राप्ति के उपायों की या निष्ठा की बात है; श्रीर इसी श्रभिप्राय से भगवद्गीता में स्पष्ट कह दिया है-"लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा।" दो निष्ठात्रों का होना सम्मवनीय कहने पर, कुछ उपनिषदों में केवल ज्ञाननिष्ठा का, तो कुछ में ज्ञान-कर्म-समुचयनिष्टा का वर्णन श्राना कुछ श्रशस्य नहीं है। म्रर्थात्, ज्ञाननिष्ठा का विरोध होता है, इसी से ईशावास्योपनिषद् के शब्द का सरल, स्वाभाविक श्रीर स्पष्ट अर्थ छोड़ने के लिये कोई कारण नहीं रह जाता । यह कहने के लिये, कि श्रीमच्छंकराचार्य का ध्यान सरल अर्थ की अपेचा संन्यासनिष्ठाप्रधान पुकवाक्यता की त्रोर विशेष था, एक त्रीर दूसरा कारण भी है। तैत्तिरीय उपनिषद के शांकरभाष्य (तै. २. ११) में ईशावास्य-मंत्र का इतना ही भाग दिया है, कि " श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमरनुते ", श्रौर उसके साथ ही यह मनुवचन भी दे दिया है-"तपसा कल्मणं हन्ति विद्ययाऽसृतमरनुते " (मनु. १२. १०४) श्रीर इन दोनों वचनों में "विद्या" शब्द का एक ही मुख्यार्थ (श्रर्थात् ब्रह्मज्ञान)

श्राचार्य ने स्वीकार किया है। परन्तु यहाँ श्राचार्य का कथन है, कि " तीर्त्वा= तैर कर या पार कर " इस पद से पहले मृत्युलोक को तैर जाने की किया पूरी हो लेने पर, फिर ( एक साथ ही नहीं ) विद्या से अमृतत्व प्राप्त होने की किया संघटित होती है। किन्तु कहना नहीं होगा, कि यह अर्थ पूर्वार्घ के "उभयं सह" शव्दों के विरुद्ध होता है, और प्रायः इसी कारण से ईशावास्य के शाङ्करभाष्य में यह अर्थ छोड़ भी दिया गया हो । कुछ भी हो, ईशावास्य के ग्यारहवें मंत्र का शाङ्करभाष्य में निराला ज्याख्यान करने का जो कारण है, वह इससे ज्यक्त हो जाता है। यह कारण साम्प्रदायिक है: श्रीर भाष्यकर्ता की साम्प्रदायिक दृष्टि स्वीकार न करनेवालों को अस्तुत भाष्य का यह ज्याख्यान मान्य न होगा। यह बात हमें भी मंजूर है, कि श्रीमच्छंकराचार्य जैसे श्रतीकिक ज्ञानी पुरुप के प्रति-पादन किये हुए अर्थ को छोड़ देने का प्रसंग जहाँ तक टले, वहाँ तक अच्छा है। परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि त्यागने से ये प्रसंग तो अविंगे ही श्रीर इसी कारण हमसे पहले भी, ईशावास्य मन्त्र का अर्थ शांकरभाष्य से विमिन्न ( अर्थात् जैसा हम कहते हैं, वैसा ही ) अन्य भाष्यकारों ने लगाया है। उदाहरणार्थ, वाजसनेयी संहिता पर अर्थात् ईशावास्योपनिपद् पर भी उवटाचार्य का जो भाष्य है, उसमे " विद्यां चाविद्यां च " इस मन्त्र का ज्याख्यान करते हुए ऐसा ऋर्थ दिया है कि " विद्या=त्रात्मज्ञान श्रीर श्रविद्या=कर्म, इन दोनों के एकीकरण से ही श्रमृत अर्थात् मोत्त मिलता है। " अनन्ताचार्य ने इस उपनिपद् पर अपने भाष्य में इसी ज्ञानकर्म-समुचयात्मक अर्थ को स्वीकार कर अन्त में साफ़ लिख दिया है कि " इस मन्त्र का सिद्धान्त श्रीर ' यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते ' (गी. १. १) गीता के इस वचन का अर्थ एक ही है; एवं गीता के इस श्लोक में जो 'सांख्य 'श्रीर 'योग 'शब्द हैं वे ऋम से 'ज्ञान 'श्रीर 'कर्म के द्योतक हैं " 🕾 । इसी प्रकार अपरार्कदेव ने भी याज्ञवल्क्य-स्मृति ( ३. ४७ और २०४) की अपनी टीका में ईशावास्य का ग्यारहवाँ मन्त्र दे कर, अनन्ताचार्य के समान ही, उसका ज्ञान-कर्म-समुचयात्मक अर्थ किया है। इससे पाठकीं के ध्यान में श्रा जावेगा, कि श्राज हम ही नये सिर से ईशावास्योपनिषद् के मन्त्र का शांकरभाष्य से भिन्न श्रर्थ नहीं करते हैं।

यह तो हुआ स्वयं ईशावास्योपनिषद् के मंत्र के सम्बन्ध का विचार । श्रव

क्ष पूने के आनन्दाश्रम में ईशावास्योपनिषद् की जो पोथी छपी है, उसमें ये सभी भाष्य हैं; और याज्ञवल्क्यस्मृतिं पर अपरार्क की टीका भी आनन्दाश्रम में ही पृथक् छपी है। श्रो. मेक्समूलर ने उपनिषदों का जो अनुवाद किया है, उसमें ईशावास्य का भाषान्तर शांकरभाष्य के अनुसार नहीं है। उन्हों ने भाषान्तर के अन्त में इसके कारण वतलाये हैं (Sacred Books of the East Series. Vol. I. pp. 315-320)। अनन्ताचार्य का भाष्य मेक्समूलर साहव को उपलब्ध न हुआ था; और उनके ध्यान में यह वात आई हुई देख नहीं पड़ती, कि शांकरभाष्य में निराला अर्थ क्यों किया गया है।

शांकरभाष्य में जो " तपसा कल्मषं हिन्त विद्ययाऽमृतमरनुते " यह मनु का वचन दिया है, उसका भी थोड़ा सा विचार करते हैं। मनुस्मृति के बारहवें श्रध्याय में यह १०४ नम्बर का श्लोक है; श्रौर मनु. १२. ८६ से विदित होगा, कि वह प्रकरण वैदिक कर्मयोग का है। कर्मयोग के इस विवेचन से—

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्।
तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्जुते॥

पहले चरण में यह बतला कर, कि " तप और (च) विद्या (अर्थात दोनों) ब्राह्मण को उत्तम मोचदायक हैं, "फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे चरण में कहा है, कि " तप से दोष नष्ट हो जाते हैं और विद्या से अमृत अर्थात् मोच मिलता है।" इससे प्रगट होता है, कि इस स्थान पर ज्ञान-कर्म-समुचय ही मनु को अभिन्नेत है, और ईशाबास्य के ग्यारहों मंत्र का अर्थ ही मनु ने इस स्लोक में वर्णन कर दिया है। हारीतस्मृति के वचन से भी वही अर्थ अधिक दृढ होता है। यह हारीतस्मृति स्वतन्त्र तो उपलब्ध है ही, इसके सिवा यह नृतिहपुराण (अ. ४७-६१) में भी आई है। इस नृतिहपुराण (६१. ६-११ में और हारीतस्मृति ७. ६-११) में ज्ञान-कर्म-समुचय के सम्बन्ध में ये स्लोक हैं—

यथाश्वा रथहीनाश्च रथाश्चाश्वैविंना यथा।
एवं तपश्च विद्या च उभाविप तपस्विनः॥
यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम्।
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्॥
द्वाभ्यामेव हि पत्ताभ्यां यथा वै पत्तिणां गितः।
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्॥

अर्थात् " जिस प्रकार रथ बिना घोड़े और घोड़े के बिना रथ (नहीं चलते) उसी प्रकार तपस्त्री के तप और विद्या की भी स्थिति है। जिस प्रकार अब शहद से संयुक्त हो और शहद अब से संयुक्त हो, उसी प्रकार तप और विद्या के संयुक्त होने से एक महौषिध होती है। जैसे पिचयों की गति दोनों पंखों के योग से ही होती है, वैसे ही ज्ञान और कर्म (दोनों) से शाश्वत ब्रह्म प्राप्त होता है। "हारीतस्मृति के ये वचन बृद्धान्नेयस्मृति के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते हैं। इन वचनों से, और विशेष कर उनमें दिये गये दृष्टान्तों से, प्रगट हो जाता है, कि मनुस्मृति के वचन का क्या अर्थ लगाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि मनु तप शब्द में ही चातुर्वण्यं के कर्मों का समावेश करते हैं, (मनु. ११. २३६); और अब देख पड़ेगा, कि तैत्तिरीयोपनिषद् में "तप और स्वाध्याय-प्रवचन" इत्यादि का जो आचरण करने के लिये कहा गया है (तै. १. ६) वह भी ज्ञान-कर्म-समुच्चय पच को स्वीकार कर ही कहा गया है। समूचे योगवासिष्ठ प्रन्थ का तात्पर्य भी यही है, क्योंकि इस प्रन्थ के आरम्भ में सुतींच्या ने पूछा है, कि मुक्ते बतलाइये, कि मोच कैसे

मिलता है ? केवल ज्ञान से, केवल कर्म से, या दोनों के समुचय से ? श्रीर उसे उत्तर देते हुए हारीतस्मृति का, पत्ती के पंखोंबाला दृष्टान्त ले करं, पहले यह वत--लाया है कि "जिस प्रकार त्राकाश में पची की गति दोनों पंखों से ही होती है, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म इन्हीं दोनों से मोच मिलता है, केवल एक से ही यह सिद्धि मिल नहीं जाती। " श्रौर श्रागे इसी श्रर्थ को विस्तार-सहित दिखलाने के लिये समूचा योगवासिष्ठ प्रन्थ कहा गया है (यो. १. १. ६-६)। इसी प्रकार वसिष्ठ ने राम को मुख्य कथा में स्थान-स्थान पर वार बार यही उपदेश किया है, कि " जीवन्युक्त के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त ब्यवहार करो " ( यो. ४. १८. १७-२६), या " कर्मी का छोड़ना मरण पर्यन्त उचित न होने के कारण (यो-६.उ.२.४२), स्त्रधर्म के अनुसार प्राप्त हुए राज्य को पालने का काम करते रही " (यो.४.४.४४ और ६.उ.२१३.४०)। इस प्रन्थ का उपसंहार श्रीर श्रीरामचन्द्र के किये हुए काम भी इसी उपदेश के अनुसार हैं। परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकार थे संन्यासमार्गीय; इसलिये पत्ती के दो पंखोंवाली उपमा के स्पष्ट होनेपर भी, उन्हों ने श्रन्त में अपने पास से यह तुर्रा लगा ही दिया, कि ज्ञान श्रीर कर्म दोनों युगपत् श्रर्थात् एक ही समय में विहित नहीं हैं। बिना टीका मूल प्रन्थ पढ़ने से किसी के भी ध्यान में सहज ही आ जावेगा, कि टीकाकारों का यह अर्थ खींचातानी का है, एवं क्लिप्ट श्रीर साम्प्रदायिक है। मद्रास प्रान्त से योगवासिष्ठ सरीखा ही गुरू-ज्ञानवासिष्टतत्त्वसारायण नामक एक प्रन्थ प्रसिद्ध है। इसके ज्ञानकाण्ड, उपासना-कारड श्रीर कर्मकारड-ये तीन भाग हैं। हम पहले कह चुके हैं, कि यह अन्य जितना पुराना वतलाया जाता है, उतना वह दिखता नहीं है। यह प्राचीन भले ही न हो; पर जब कि ज्ञान-कर्मसमुचय पत्त ही इसमें प्रतिपाद्य है, तब इस स्थान पर उसका उन्नेख करना श्रावश्यक है। इसमें श्रद्देत वेदान्त है श्रोर निष्काम कर्म पर ही बहुत ज़ोर दिया गया है, इस लिये यह कहने में कोई हानि नहीं, कि इसका सम्प्रदाय शङ्कराचार्य के सम्प्रदाय से भिन्न और स्वतन्त्र है। महास की ग्रोर इस सम्प्रदाय का नाम ' अनुभवाद्वैत ' है; श्रीर वास्तविक देखने से ज्ञात होगा, कि गीता के कर्मयोग की यह एक नक़ल ही है। परन्तु केवल भगवद्गीता के ही आधार से इस सम्प्रदाय को सिद्ध न कर इन प्रन्थ में कहा है, कि कुल १०८ उपनिषदों से भी वही अर्थ सिद्ध होता है। इसमें रामगीता और सूर्यगीता, ये दोनों नई गीताएँ मी दी हुई हैं। कुछ लोगों की जो यह समम है, कि अद्वैत मत को अंगीकार करना मानो कर्मसंन्यासपत्त को स्वीकार करना ही है, वह इस प्रन्थ से दूर हो जायगी । उपर दिये गये प्रसाणों से श्रव स्पष्ट हो जायगा, कि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मनुयाज्ञवक्त्य-स्मृति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ श्रीर श्रन्त में तत्त्वसारायण प्रसृति ग्रन्थों में भी जो निष्काम कर्मयोग प्रतिपादित है, उसको श्रुति-स्मृति प्रतिपादित न मान केवल संन्यासमार्ग को ही श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित कहना सर्वथा निर्मृत है।

इस मृत्युलोक का ज्यवहार चलने के लिये या लोकसंग्रहार्थ यथाधिकार निष्काम कर्म, और मोच की प्राप्ति के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन समुचय ही, अथवा महाराष्ट्र कवि शिवदिन-केसरी के वर्णनानुसार—

प्रपंच साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्यानं केला। तो नर भला भला रे भला भला॥

यही अर्थ गीता में प्रतिपाद्य है। कर्मयोग का यह मार्ग प्राचीन काल से चला आ रहा है; जनक प्रमृति ने इसी का श्राचरण किया है और स्वयं भगवान् के द्वारा इसका प्रसार और पुनरुजीवन होने के कारण इसे ही भागवतधर्म कहते हैं। ये सब बातें श्रच्छी तरह सिद्ध हो चुकीं। श्रव लोकसंग्रह की दृष्टि से यह देखना भी श्रावश्यक है, कि इस मार्ग के ज्ञानी पुरुष परमार्थयुक्त श्रपना प्रवञ्च—जगत् का ज्यवहार—किस रीति से चलाते है। परन्तु यह प्रकरण बहुत बढ गया है, इस-िलिये इस विषय का स्पष्टीकरण श्रगले प्रकरण में करेंगे।

<sup>\* &</sup>quot;वही नर भला है जिसने प्रपंच साध कर (संसार के सब कर्तव्यों का यथोचित पालन कर) परमार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति भी कर ली हो।"

# बारहवाँ प्रकरण।

# क्ष्या और व्यवहार ।

सर्वेषां यः सुहन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले ॥ \* महाभारत, शांति २६१. ६।

पि सार्ग का यह मत है, कि ब्रह्मज्ञान हो जाने से जब बुद्धि श्रत्यन्त सम श्रीर निष्काम हो जावे तब फिर मनुष्य को कुछ भी कर्तव्य श्रागे के लिये रह नहीं जाता; श्रौर, इसी लिए, विरक्ष बुद्धि से, ज्ञानी पुरुष को इस ज्ञा-भंगर संसार के दु:खमय श्रोर शुष्क ब्यवहार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस मार्ग के पंडित इस बात को कदापि नहीं जान सकते, कि कर्मयोग अथवा गृहस्थाश्रम के बताव का कोई एक विचार करने योग्य शास्त्र है। संन्यास लेने से पहले चित्त की श्रस्ति हो कर ज्ञान-प्राप्ति हो जानी चाहिये, इसी लिये उन्हें मंजूर है, कि संसार-दुनिया-दारी-के काम उस धर्म से ही करना चाहिये कि जिससे चित्त-वृत्ति शुद्ध होवें श्रर्थात् वह सारिवक वनें । इसी लिये ये सममते हैं, कि संसार में ही सदैव बना रहना पागलपन है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य संन्यास ले ते, इस जगत् में उसका यही परम कर्तब्य है। ऐसा मान लेने से कर्मयोग का स्वतन्त्र महत्त्व कुछ भी नहीं रह जाता; श्रीर इसी लिये संन्यासमार्ग के परिडत सांसारिक कर्तव्यों के विषय में कुछ थोड़ा सा प्रासङ्गिक विचार करके गाईस्थ्यधर्म के कर्म , श्रकर्म के विवेचन का इसकी अपेचा और श्रधिक विचार कभी नहीं करते, कि मन श्रादि शास्त्रकारों के बतलाये हुए चार श्राश्रमरूपी ज़ीने से चढ कर संन्यास श्राश्रम की श्रन्तिम सीढी पर जल्दी पहुँच जाश्रो। इसी लिये कलियुग में संन्यास-मार्ग के प्रस्कर्ता श्री शङ्कराचार्य ने श्रपने गीताभाष्य में गीता के कर्भप्रधान वचनों की उपेत्ता की है; श्रथवा उन्हें केवल प्रशंसात्मक ( श्रथवाद-प्रधान ) किएत किया है; श्रीर श्रन्त में गीता का यह फिलतार्थ निकाला है, कि कर्म-संन्यास धर्म ही गीता भर मे प्रतिपाद्य है। श्रीर यही कारण है, कि दूसरे कितने ही टीकाकारों ने त्रपने श्रपने रसम्प्रदाय के श्रनुसार गीता का यह रहस्य वर्णन किया है, कि भगवान् ने रगाभूमि पर अर्जुन को निवृत्तिप्रधान अर्थात् निरी भक्ति, या पातञ्जल योग अथवा मोत्तमार्ग का ही उपदेश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संन्यासमार्ग का ·श्रध्यात्मज्ञान निर्दोष है। श्रीर उसके द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यबुद्धि श्रथवा

<sup>\*&</sup>quot; हे जाजले ! (कहना चाहिये कि ) उसी ने धर्म को जाना कि जो कर्म से, मन से - और वाणी से सब का हित करने में लगा हुआ है, और जो सभी का नित्य स्नेही है।"

निष्काम अवस्था भी गीता को मान्य है, तथापि गीता को संन्यासमार्ग का यह कर्म-सम्बन्धी मत ब्राह्म नहीं है. कि मोच-प्राप्ति के लिये अन्त में कर्मों को एकदम -छोड़ ही बैठना चाहिये। पिछले प्रकरण मे हमने विस्तार-सहित गीता का यह विशेष सिद्धान्त दिखलाया है, कि ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होनेवाली वैराग्य श्रथवा समता से ही ज्ञानी पुरुष को ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी सारे व्यवहार करते रहना चाहिये। जगत् से ज्ञानयुक्त कर्म को निकाल डालें तो दुनिया अन्धी हुई जाती है, श्रौर इससे 'उनका नाश हो जाता है; जब कि भगवान् की ही इच्छा है, कि इस रीति से उसका नाश न हो, वह भली भाँति चलती रहे, तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत् के सभी कर्म निष्काम बुद्धि से करते हुए सामान्य लोगों को श्रच्छे बर्ताव का प्रत्यच नमूना दिखला देना चाहिये। इसी मार्ग को ऋधिक श्रेयस्कर श्रीर श्राह्य कहें तो यह देखने की ज़रूरत पड़ती है, कि इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष जगत् के व्यवहार किस प्रकार करता है। क्योंकि, ऐसे ज्ञानी पुरुष का ज्यवहार ही लोगों के लिये श्रादर्श है; उसके कर्म करने की रीति को परख लेने से धर्म-श्रधम, कार्य-श्रकार्य श्रथवा कर्तव्य-श्रकर्तव्य का निर्णंय कर देनेवाला साधन या युक्ति-जिसे हम खोज रहे थे-- आप ही श्राप हमारे हाथ लग जाती है। संन्यासमार्ग की अपेचा कर्मयोगमार्ग में यही तो विशेषता है। इन्द्रियों का निम्रह करने से जिस पुरुप की व्यवसायात्मक बुद्धि स्थिर हो कर "सब भूतों में एक आत्मा" इस साम्य को परख खेने मे समर्थ हो जायँ, उसकी वासना भी शुद्ध ही होती है; श्रीर इस प्रकार वासनात्मक बुद्धि के -शुद्ध, सम, निर्मम श्रीर पवित्र हो जाने से फ़िर वह कोई भी पाप या मोच के लिये प्रतिबन्धक कर्म कर ही नहीं सकता । क्योंकि, पहले वासना है, किर तदनकल कमी; जब कि कम ऐसा है तब शुद्ध वासना से होनेवाला कमी शुद्ध ही होगा. श्रीर जो शब है वही मोत्त के लिये अनुकूल है। श्रर्थात हमारे आगे जो 'कर्म-श्रकर्म-विचिकित्सा ' या ' कार्य-श्रकार्य-व्यवस्थिति ' का बिकट प्रश्न था, कि पार-लौकिक कल्याण के मार्ग में आहे न आ कर इस संसार मे मनुष्यमात्र को कैसा बर्ताव करना चाहिये, उसका अपनी करनी से प्रत्यच उत्तर देनेवाला गुरु श्रब हमें मिल गया (तै. १. ११. ४; गी. ३. २१)। अर्जुन के आगे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण के रूप में प्रत्यच खड़ा था। जब अर्जुन को यह शंका हुई, कि ' क्या ज्ञानी पुरुष युद्ध श्रादि कर्मों को बन्धनकारक समक्त कर छोड़ दें?' तब उसको इस गुरु ने दूर बहा दिया और अध्यात्मशास्त्र के सहारे अर्जुन को भली भाति समका दिया कि, जगत के ज्यवहार किस युक्ति से करते रहने पर पाप नहीं लगता; अतः वह युद्ध के लिये अवृत्त हो गया। किन्तु ऐसा चोखा ज्ञान दिखा देनेवाले गुरु प्रत्येक मनुष्य को जब चाहें तंब नहीं मिल सकते; श्रीर तीसरे प्रकरण के श्रन्त में, "महाजनी येन गत: स पन्थाः " इस वचन का विचार करते हुए हम बतला श्राये हैं, कि ऐसे महापुरुषों के निरं जपरी वर्ताव पर विलक्कल अवलम्बित रह भी नहीं सकते । अतएव जगत को अपने आचरण से शिचा देनेवाले इन ज्ञानी पुरुषों के बर्ताव की बड़ी बारीकी

से जाँच कर विचार करना चाहिये, कि इनके वर्ताव का ययार्थ रहस्य या मूल तत्त्व क्या है। इसे ही कर्मयोगशास्त्र कहते हैं; श्रीर ऊपर जो ज्ञानी पुरुप वतलाये गये हैं, उनकी स्थिति श्रोर कृति ही इस शास्त्र का श्राधार है। इस जगत् के सभी पुरुप यदि इस प्रकार के श्रात्मज्ञानी श्रोर कर्मयोगी हों, तो कर्मयोगशास्त्र की ज़रूरत ही न पड़ेगी। नारायणीय धर्म में एक स्थान पर कहा है—

> एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्लभा वहवो नृष । यद्येकान्तिभिराकीर्णं जगत् स्यात्कुरुनन्दन ॥ श्रहिंसकैरात्मविद्धिः सर्वभूतहिते रतैः । भवेत् कृतयुगप्राप्तिः श्राशीःकर्मविवर्जिता ॥

" एकान्तिक अर्थात् प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का पूर्णतया आचरण करनेवाले पुरुपों का श्रधिक मिलना कठिन है। श्रात्मज्ञानी, श्रहिंसक, एकान्तधर्म के ज्ञानी. श्रोर प्राणिमात्र की भलाई करनेवाले पुरुपों से यदि यह जगत भर जावे तो श्राशी:-कर्म अर्थात् काम्य अथवा स्वार्थबुद्धि से किये हुए सारे कर्म इस जगत् से दूर हो कर फ़िर कृतयुग प्राप्त हो जावेगा " ( शां. ३४८. ६२, ६३. )। क्योंकि, ऐसी स्थिति में सभी पुरुषों के ज्ञानवान रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नहीं; प्रत्युत प्रत्येक मनुष्य सब के कल्याण पर ध्यान दे कर, तद्नुसार ही शुद्ध श्रन्त:-करण और निष्काम बुद्धि से अपना वर्ताव करेगा। हमारे शास्त्रकारों का मत है, कि वहुत पुराने समय में समाज की ऐसी ही स्थिति थी श्रीर वह फ़िर कभी न कभी प्राप्त हीगी ही ( मभा. शां. १६. १४. ); परन्तु पश्चिमी परिदत पहली वात को नहीं मानते—वे अर्वाचीन इतिहास के आधार से कहते हैं, पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं थी; किन्तु भविष्य में मानव जाति के सुधारों की वदौलत ऐसी स्थिति का मिल जाना कभी न कभी सम्भव हो जावेगा। जो हो; यहाँ इतिहास का विचार इस समय कर्तव्य नहीं है। हाँ, यह कहने में कोई हानि नहीं, कि समाज की इस श्रत्युत्कृष्ट स्थिति श्रथना पूर्णावस्था में प्रत्येक मनुष्य परम ज्ञानी रहेगा, श्रीर वह जो न्यवहार करेगा उसी को शुद्ध, पुरायकारक, धर्म्य श्रथवा कर्तन्य की पराकाष्टा मानना चाहिये। इस मत को दोनों ही मानते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज सृष्टिशास्त्र ज्ञाता स्पेन्सर ने इसी मत का अपने नीतिशास्त्र-विपयक अन्य के अन्त में अतिपादन किया है: और कहा है, कि प्राचीन काल में श्रीस देश के तत्त्वज्ञानी पुरुपों ने यही सिद्धान्त किया था 🕾 । उदाहरणार्थ, यूनानी तत्त्ववेत्ता प्लेटो अपने यन्थ में लिखता है--तत्त्व-ज्ञानी पुरुष को जो कर्म प्रशस्त जॅचे, वही शुभकारक श्रीर न्याय्य है; सर्व साधारण मनुष्यों को ये धर्म विदित नहीं होते, इसलिये उन्हें तत्त्वज्ञ पुरुष के ही निर्णय को प्रमाण मान लेना चाहिये। श्रारेस्टॉटल नामक दूसरा श्रीक तत्त्रज्ञ अपने नीतिशाख-

<sup>\*</sup>Spencer's Data of Ethics, Chap XV, pp, 275-278, स्पेन्सर ने इसे Absolute Ethics नाम दिया है।

विषयंक प्रनथ (३.४) में कहता है, कि ज्ञानी प्रक्षों का किया हुआ फ़ैसला सदैव इसलिये अचुक रहता है, कि वे सच्चे तत्त्व को जान रहते हैं, और ज्ञानी पुरुष का यह निर्णय या व्यवहार ही औरों को प्रमाणमृत है। एपिक्यूरस नाम के एक और श्रीक तत्त्वशास्त्रवेत्ता ने इस श्रकार के शामाणिक परम ज्ञानी प्ररूप के वर्णन में कहा है कि, वह ''शान्त, समबुद्धिवाला श्रीर परंमेश्वर के ही समान सदा श्रानन्दमय रहता है: तथा उसको लोगों से अथवा उससे लोगों को जरा सा भी कष्ट नहीं होता " \*। पाठकों के ध्यान में आ ही जावेगा की भगवदीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ. त्रिग्णा-तीत, अथवा परमभक्त या ब्रह्मभूत पुरुष के वर्णन से इस वर्णन की कितनी समता है। " यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः " (गी. १२. १४)— जिससे लोग उद्विस नहीं होते, और जो लोगों से उद्विस नहीं होता, ऐसे ही जो हर्ष-खेद, भय-विषाद, सुख-दु:ख श्रादि बन्धनों से मुक्त है, सदा अपने श्राप में ही संतुष्ट है ( ब्रात्मन्येवात्मना तुष्टः-गी. २. ४४), त्रिगुणों से जिसका ब्रन्तःकरण चञ्चल नहीं होता (गुणैयों न विचाल्यते १४. २३), स्तुति या निन्दा, और मान या अपमान जिसे एक से हैं. तथा प्राखिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता को परख कर (१८. ४४) साम्यबुद्धि से आसिक छोड़ कर, धेर्य और उत्साह से अपना कर्तव्य-कर्म करनेवाला अथवा सम-लोष्ट-श्ररम-कांचन (१४. २४)-इत्यादि प्रकार से भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञ के लच्चण तीन-चार बार विस्तारपूर्वक बतलाये गये हैं। इसी अवस्था को सिद्धावस्था या ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। श्रीर योगवासिष्ट श्रादि के प्रखेता इसी स्थिति को जीवन्स्कावस्था कहते हैं। इस स्थिति का प्राप्त हो जाना अत्यन्त दुर्घट हैं, अतएव जर्मन तस्ववेत्ता कान्ट का कथन है; कि श्रीक पिएड़तों ने इस स्थिति का जो वर्णन किया है वह किसी एक वास्तविक पुरुष का वर्णन नहीं है. बल्कि शब्द नीति के तस्वों को. लोगों के मन में भर देने के लिये समस्त नीति की जब ' शुद्ध वासना ' को ही सनुष्य का चोला दे कर उन्हों ने पहले सिरं के ज्ञानी और नीतिमान् पुरुष का चित्त अपनी कल्पना से तैयार किया है। लेकिन हमारे शास्त्रकारों का मत है. कि यह स्थिति खयाली नहीं, बिलकुल सची है. श्रीर मन का निग्रह तथा प्रयत्न करने से इसी लोक में प्राप्त हो जाती है; इस बात का प्रत्यत्त अनुभव भी हमारे देशवालों को प्राप्त है। तथापि यह बात साधारण नहीं है; गीता (७.३) में ही स्पष्ट कहा है, कि हज़ारों मनुष्यों में कोई एक श्राध मनुष्य इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, और इन हज़ारों करनेवालों में किसी विरत्ने को ही अनेक जन्मों के अनन्तर परमावधि की यह स्थिति अन्त में प्राप्त होती है।

<sup>\*</sup> Epicurus held the virtuous state to be "a tranquil, undisturbed, innocuous, non-competitive fruiton, which approached most nearly to the perfect happiness of the Gods" who neither suffered vexation in themselves, nor caused vexation to others." Spencer's Data of Ethics, p 278, Bains Ment l and Moral Science Ed. 1875.p. 530. still to Ideal Wise Man 27

गी. र. ४७-४८

स्थितप्रज्ञ-अवस्था या जीवन्मुक्त-अवस्था कितनी ही दुष्प्राप्य क्यों न हो, पर जिस पुरुष को यह परमावधि की सिंद्धि एक वार प्राप्त हो जाय उसे कार्य-श्रकार्य के श्रथवा नीतिशास्त्र के नियम बतलाने की भी श्रावश्यकता नहीं रहती। ऊपर इसके जो लच्च वतला आये हैं, उन्हीं से यह बात आप ही निष्पन्न हो जाती है। क्योंकि परमावधि की शुद्ध, सम श्रीर पवित्र बुद्धि ही नीति का सर्वस्व है, इस कारण ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुपों के लिये नीति-नियमो का उपयोग करना मानों स्वयंप्रकाश सूर्य के समीप अन्धकार होने की कल्पना करके उसे मशाल दिखलाने के समान, असमंजस में पढना है। किसी एक-ग्राध पुरुष के, इस पूर्ण श्रवस्था मे पहुँचने या न पहुँचने के सम्बन्ध में शङ्का हो सकेगी। परन्तु किसी भी रीति से जब एक बार निश्चय हो जाय, कि कोई पुरुप इस पूर्ण अवस्था में पहुँच गया है; तब उसके पाप-पुरुष के सम्बन्ध में, श्रध्यात्मशास्त्र के उल्लिखित सिद्धान्त को छोड श्रीर कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुछ पश्चिमी राजधर्मशास्त्रियों के मतानुसार जिस प्रकार एक स्वतन्त्र पुरुष मे या पुरुषसमूह में राजसत्ता श्रिधिष्ठत रहती है, श्रीर राजनियमों से प्रजा के बंधे रहने पर भी राजा उन नियमों से श्रब्धता रहता है, ठीक उसी प्रकार नीति के राज्य में स्थितप्रज्ञ पुरुषों का अधिकार रहता है। उनके मन में कोई भी कास्य बुद्धि नहीं रहती, श्रतः केवल शास्त्र से प्राप्त हुए कर्तव्यों को छोड़ श्रीर किसी भी हेतु से कर्म करने के लिये वे प्रवृत्त नहीं हुआ करते, अतएव अत्यन्त निर्मल श्रीर शुद्ध व।सनावाले इन पुरुषों के व्यवहार को पाप या पुरुष नीति या श्रनीति शब्द कदापि लागू नहीं होते; वे तो पाप और पुगय से बहुत दूर आगे, पहुँच जाते हैं। श्रीशङ्कराचार्य ने कहा है-

निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः।
"जो पुरुष त्रिगुण्यतित हो गये, उनको विधि-निषेधरूपी नियम बाँध नहीं सकते;"
ग्रोर वोद्ध प्रन्थकारों ने भी लिखा है, कि "जिस प्रकार उत्तम हीरे को घिसना नहीं पढता उसी प्रकार जो निर्वाण पद का अधिकारी हो गया, उसके कर्म को विधि-नियमों का श्रव्हणा लगाना नहीं पढता " (मिलिन्द्रप्रश्व. ४. ४.७)। कौपीतकी उपनिषद् (३.१) में, इन्द्र ने प्रतर्दन से जो यह कहा है, कि आत्मज्ञानी पुरुष को "मानृहत्या, पिनृहत्या ग्रथवा श्र्याहत्या ग्रादि पाप भी नहीं लगते" ग्रथवा गीता (१८.१७) में जो यह वर्णन है, कि श्रद्धकार-बुद्धि से सर्वथा विमुक्त पुरुप को लोगों को मार भी ढालें तो भी वह पाप-पुण्य से सर्वदा बेलाग ही रहता है, उसका तात्पर्य भी यही है (देखो पञ्चद्रशी. १४. १६.श्रीर १७)। 'धम्मपद' नामक वौद्ध ग्रन्थ में इसी तत्त्र का श्रनुवाद किया गया है (देखो धम्मपद, श्लोक २६४ श्रीर २६४) श्ल। नई बायबल में ईसा के शिष्य पाल ने जो यह कहा है कि " मुमे

<sup>\*</sup> कौषीतकी उपनिषद् का वाक्य यह है—"यो मा विजानीयान्नास्य केनिचत् कर्मणा लोको मीयते न मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया" धम्मपद का श्लोक इस प्रकार है —

सभी बातें ( एक ही सी ) धर्म्य हैं " ( १ कारिं. ६. १२; रोम. ८. २ ) उसका श्राशय जान के, या इस वाक्य का श्राशय भी कि ''जो भगवान के पुत्र ( पूर्ण भक्त ) हो गये, उनके हाथ से पाप कभी नहीं हो सकता" (जॉन. १. ३. ६) हमारे मत में ऐसा ही है। जो शुद्ध-बुद्धि को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कमीं से ही नीतिमत्ता का निर्णय करना सीखे हुए हैं, उन्हें यह सिद्धान्त अद्भुत सा मालूम होता है, श्रीर " विधि-नियम से परे का मनमाना भला बुरा करनेवाला "-ऐसा श्रपने ही मन का क़तर्कपूर्ण श्रर्थ करके कुछ लोग उल्लिखित सिद्धान्त का इस प्रकार विपर्यास करते हैं, कि "स्थितप्रज्ञ को सभी बरे कमें करने की स्वतन्त्रता है "। पर श्रन्धे को खम्भा न देख पड़े तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहीं है, उसी प्रकार पचाभिमान के अन्धे इन आचेप-कर्ताओं को उल्लिखित सिद्धान्त का ठीक ठीक श्रर्थ श्रवगत न हो तो इसका दोष भी इस सिद्धान्त के मत्थे नहीं थोपा जा सकता। इसे गीता भी मानती है, कि किसी की शुद्धबुद्धि की परीचा पहले पहल उसके ऊपरी श्राचरण से करनी पडती है, श्रीर जो इस कसीटी पर चौकस सिद्ध होने में श्रभी कुछ कम हैं, उन श्रपूर्ण श्रवस्था के लोगों को उक्त सिद्धान्त लागू करने की इच्छा श्रध्यात्मवादी भी नहीं करते । पर जब किसी की बुद्धि के पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ श्रीर निःसीम निष्काम होने में तिल भर भी संदेह न रहे, तब उस पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए सरपुरुष की बात निराली हो जाती है। उसका केई एक-म्राध काम यदि लैं। किक दृष्टि से विपरीत देख पड़े, तो तस्वतः यहा कहना पड़ता है, कि उसका बीज निर्देष ही होगा अथवा वह शास्त्र की दृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से ही हुआ होगा, या साधारण मनुष्यों के कर्मों के समान उसका लोभमूलक या श्रनीति का होना सस्भव नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि की पूर्णता, शुद्धता श्रौर समता पहले से ही निश्चित रहती है। बाइबल में लिखा है, कि अबाहाम अपने पुत्र का बिलदान देना चाहता था, तो भी उसे पुत्र इत्या कर डालने के प्रयत्न का पाप

> मातरं पितरं हन्त्वा राजानो हे च खतिये। रहं सातुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ मातरं पितरं हन्त्वा राजानो हे च सोत्थिये। वैध्यरघपत्रमं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणे।॥

प्रगट है, कि धम्मपद में यह कत्रना कौषीतकी उ गिनषद से ली गई है। किन्तु बौद्ध ग्रंथकार प्रत्यक्ष मातृवध या पितृवध अर्थ न करके 'माता 'का तृष्णा और 'पिता' का अभिमान अर्थ करते हैं। लेकिन हमारे मत में इस स्ठाक का नीतितत्त्व बौद्ध ग्रन्थकारों को मली माति ज्ञात नहीं हो पाया, इसी से उन्हों ने यह औपचारिक अर्थ लगाया है। कौषीतकी उपनिषद में ''मातृवधन पितृवधन'' मन्त्र के पहले इन्द्र ने कहा है कि ''यद्यपि मैंने वृत्र अर्थात् ब्राह्मण का वध किया है तो भी मुझे उसका पाप नहीं लगता,'' इस से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष वध ही विवक्षित है। धम्मपद के अङ्ग्रेजी अनुवाद में (S.B E. Vol. X p p.70.71) मिक्समूलर साहेब ने इन श्लोकों की जो टीका की है, हमारे मत में वह भी ठीक नहीं है।

नहीं लगा, या बुद्ध के शाप से उसका ससुर मर गया, तो भी उसे मनुष्यहत्या का पातक छ तक नहीं गया; अथवा माता को मार डालने पर भी परशुराम के हाथ से मानृहत्या नहीं हुई, उसका कारण भी वही तस्व है, जिसका उन्नेख ऊपर किया राया है। गीता में अर्जुन को जो यह उपदेश किया गया है, कि " तेरी बुद्धि यहि पवित्र श्रोर निर्मल हो तो फलाशा छोड़ कर केवल चात्र धर्म के अनुसार युद्ध में भीष्म श्रीर होए को मार इाडने से भी, न तो तुमे पितामह के वध का पातक लगेगा श्रीर न गुरुहत्या का दोप; क्योंकि ऐसे समय ईश्वरी सङ्केत की सिद्धि के लिये तू तो केवल निमित्त हो गया है "(गी. ११. ३३), इसमें भी यही तत्त्व भरा है। ज्यवहार में भी हम यही देखते हैं, कि यदि किसी लखपती ने, किसी भीखमङ्गे के दो पैसे छीन लिये हों तो उस लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उलटा यही समक लिया जाता है, कि भिखारी ने ही कुछ अपराध किया होगा कि जिसका लखपती ने उसको द्रा दिया है। यही न्याय इससे भी श्रिधिक समर्पक रीति से, या पूर्णता से, स्थितप्रज्ञ, ऋहेत श्रीर भगवद्गक्त के वर्ताव को उपयोगी होता है। क्योंकि, लज्ञाधीश की बुद्धि एक वार भले ही हिग जायँ, परन्तु यह जानी वृक्ती वात है, कि स्थितयज्ञ की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते। सृष्टि-कर्ता परमेश्वर सब कर्म करने पर भी जिस प्रकार पाप-पुण्य से श्रीलप्त रहता है. उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साधु पुरुषों की स्थिति सदेव पवित्र और निष्पाप रहती है। श्रीर तो क्या. समय-समय पर ऐसे पुरुष स्वेच्छा श्रर्थात् श्रपनी मजीं से दो व्यवहार करते हैं, उन्हीं से आगे चल कर विधि-नियमों के निर्वन्ध वन जाते हैं, श्रीर इसी से कहते हैं, कि ये सत्पुरुप इन विधि-नियमों के जनक (उपजानेवाले) हैं-वे इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते । न केवल वैदिक धर्म में प्रत्युत वौद्ध श्रीर किश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचीन श्रीक तत्त्व-ज्ञानियों को भी यह तत्त्व मान्य हो गया था; और अर्वाचीन काल में काएट ने †

<sup>† &</sup>quot;A perfectly good will would therefore be equally subject to objective laws (viz laws of good), but could not be conceived as o'liged thereby to act lawfully, because of itself from its subjective constitution it can only be determined by the conception of good. Therefore no imperatives hold for the Divine will, or, in general, for a holy will; ought is here out of place because the volition is already of itself necessarily in unison with the law. "Kant's Metaphysic of Morals p 31 (Abbott'strans. in Kant's Theory of Ethics, 6th Ed). निर्शे किसी मी अध्यात्म उपपन्ति की स्त्रीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने अन्य में उत्तम पुरुष का (Superman) जी वर्णन क्या है उसमें उसने कहा है, कि उद्धिखन पुरुष मले और बुरे से परे रहना है । उसके एक अन्य का नाम भी Beyond Good and Evul है।

श्रपने नीतिशास्त्र के प्रनथ में उपपत्ति-सहित यही सिद्ध कर दिखलाया है। इस प्रकार नीति-नियमों के कभी भी गँदले न होनेवाले मूल किरने या निर्दोष पाठ (सबक़) का इस प्रकार निश्चय हो चुकने पर श्राप ही सिद्ध हो जाता है, कि नीति-शास्त्र या कर्मयोगशास्त्र के तत्त्व देखने की जिसे श्रमिलाषा हो, उसे इन उदार श्रीर निष्कलङ्क सिद्ध पुरुषों के चरित्रों का ही सुचम अवलोकन करना चाहिये। इसी श्रभि-प्राय से भगवद्गीता में श्रर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है, कि "स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् (गी. २. ५४)-स्थितप्रज्ञ पुरुष का बोलना, बैठना श्रीर चलना कैसा होता है ? अथवा ''कैर्लिङ्गेस्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः " (गी. १४. २१) - पुरुष त्रिगुणातीत कैसे होता है, उसका श्राचार क्या है श्रीर उसको किस प्रकार पहचानना चाहिये? किसी सराफ़ के पास सोने का ज़ेवर जॅचवाने के लिये ले जाने पर वह अपनी द्कान में रखे हुए 100 टब्ब के सोने के टकड़े से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन बतलाता है, उसी प्रकार कार्य-ग्रकार्य का या धर्म-ग्रधर्म का निर्णय करने के लिये स्थितप्रज्ञ का बर्ताव ही कसौटी है, अतः गीता के उक्त प्रश्नों में यही अर्थ गर्भित है कि, सुके उस कसौटी का ज्ञान करा दीजिये। ऋर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान् ने स्थितप्रज्ञ श्रथवा त्रिगुणातीत की स्थित के जो वर्णन किये हैं, उन्हें कुछ लोग संन्यास-मार्गवाले ज्ञानी प्ररुपों के बतलाते हैं: उन्हें वे कर्मयोगियों के नहीं मानते। कारण यह बतलाया जाता है. कि संन्यासियों को उद्देश कर ही ' निराश्रयः ' (४. २०) विशेषण का गीता में प्रयोग हुआ है, श्रीर बारहवें अध्याय में स्थितप्रज्ञ भगव-क्रकों का वर्णन करते समय " सर्वारम्भपरित्यागी " ( १२. १६ ) एवं ' अनिकेतः ' (१२. १६) इन स्पष्ट पदों का प्रयोग किया गया है। परन्तु निराश्रय अथवा अनि-केत पदों का अर्थ 'घर दार छोड़ कर जङ्गलों में भटकनेवाला ' विवित्त नहीं है, किन्तु इसका श्रर्थ " श्रनाश्रितः कर्मफलं " (६.१)के समानार्थक ही करना चाहिये-तब इसका अर्थ. 'कर्मफल का आश्रय न करनेवाला' अथवा 'जिसके मन में उस फल के लिये ठौर नहीं ' इस ढॅग का हो जायगा। गीता के अनुवाद में इन श्लोकों के नीचे जो टिप्पिएयाँ दी हुई हैं, उनसे यह बात स्पष्ट देख पड़ेगी। इसके श्रति-रिक्न स्थितप्रज्ञ के वर्णन में ही कहा है, कि "इन्द्रियों को अपने काबू में रख कर ब्यवहार करनेवाला " श्रर्थात् वह निष्काम कर्म करनेवाला होता है (गी. २. ६४ ), श्रीर जिस श्लोक में यह 'निराश्रय' पद श्राया है, वहाँ यह वर्णन है कि " कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः " ग्रर्थात् समस्त कर्म करके भी वह त्राबिस रहता है। बारहर्वे अध्याय के अनिकेत आदि पदों के बिये इसी न्याय का उपयोग करना चाहिये। क्योंकि इस श्रध्याय में पहले कर्मफल के त्याग की (कर्म-त्याग की नहीं ) प्रशंसा कर चुकने पर ( १२. १२ ), फलाशा त्याग कर कर्म करने से मिलनेवाली शान्तिका दिग्दर्शन करने के लिये आगे भगवद्गक्त के लुक्स बतलाये हैं, श्रौर ऐसे ही अठारहवें अध्याय में भी यह दिखलाने के लिये, कि

श्रासिक्क-विरहित कर्म करने से शान्ति कैसे मिलती है, ब्रह्मभूत पुरुप का पुनः वर्णन श्राया है (गी. १८.१०)। श्रतएव यह मानना पड़ता है, कि ये सव वर्णन संन्यास-मार्गवालों के नहीं हैं, किन्तु कर्मयोगी पुरुषों के ही हैं। कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ श्रीर संन्यासी स्थितप्रज्ञ दोनों का ब्रह्मज्ञान, शान्ति, श्रात्मीपम्य श्रीर निष्काम बुद्धि श्रथवा नीतितत्त्र पृथक् पृथक् नहीं हैं। दोनों ही पूर्ण ब्रह्मज्ञानी रहते हैं, इस कारण दोनों की ही मानसिक स्थिति और शान्ति एक सी होती है; इन दोनों में कर्मदृष्टि से महत्त्व का भेद यह है, कि पहला निरी शान्ति में ही डूव रहता है और किसी की भी चिन्ता नहीं करता, तथा दूसरा अपनी शानित एवं श्रात्मौ-पम्य-बुद्धि का ब्यवहार में यथासम्भव नित्य उपयोग किया करता है। श्रतः यह न्याय से सिद्ध है, कि व्यावहारिक धर्म-श्रधर्म-विवेचन के काम में जिसके प्रत्यत्त व्यव-हार का प्रमाण मानना है, वह स्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहिये; यहाँ कर्म-त्यागी साध अथवा भिन्न का टिकना सम्भव नहीं है। गीता मे अर्जुन को किये गये समग्र उपदेश का सार यह है, कि कर्मी के छोड देने की न तो ज़रूरत है श्रीर न वे छूट ही सकते हैं, ब्रह्मात्मैक्य का ज्ञान प्राप्त कर कर्मयोगी के समान व्यवसायात्मक बुद्धि को साम्यावस्था में रखना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ ही साथ वास-नात्मक-बुद्धि भी सदैव शुद्ध, निर्मेल श्रीर पवित्र रहेगी, एवं कर्म का वन्धन न होगा। यही कारण है, कि इस प्रकरण के श्रारम्भ के श्लोक में, यह धर्मतस्व वतलाया गया है कि '' केवल वाणी त्रीर मन से ही नहीं, किन्तु जो प्रत्यत्त कर्म से सब का स्नेही श्रीर हितकर्ता हो गया हो उसे ही धर्मज्ञ कहना चाहिये।" जाजिल को उक्र धर्मतत्त्व वतलाते समय तुलाधार ने वाणी श्रीर मन के साथ ही, बल्कि इससे भी पहले, उसमें कमें का भी प्रधानता से निर्देश किया है।

कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की अथवा जीवन्सुक्त की बुद्धि के अनुसार सब प्राणियों में जिसकी साम्य बुद्धि हो गई श्रोर परार्थ में जिसके स्वार्थ का सर्वथा लय हो गया, उसको विस्तृत नीतिशास्त्र सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वह तो आप ही स्वयंप्रकाश अथवा 'बुद्ध ' हो गया । अर्जुन का अधिकार इसी प्रकार का था; उसे इससे अधिक उपदेश करने की ज़रूरत ही न थी, कि "त् अपनी बुद्धि को सम श्रोर स्थिर कर," तथा "कर्म को त्याग देने के व्यर्थ अम में न पड़ कर स्थितप्रज्ञ की सी बुद्धि रख श्रीर स्वधम के अनुसार प्राप्त हुए सभी सांसारिक कर्म किया कर।" तथापि यह साम्य-बुद्धि-रूप योग सभी को एक ही जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता, इसी से साधारण लोगों के लिये स्थितप्रज्ञ के वर्ताव का श्रोर थोडा सा विवेचन करना चाहिये। परन्तु, विवेचन करते समय खूब खरण रहे, कि हम जिस स्थितप्रज्ञ का विचार करेगे, वह कृतयुग के पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए समाज में रहनेवाला नहीं है, विल्क जिस समाज में बहुतेरे लोग स्वार्थ में ही दुवे रहते हैं उसी किल-युगी समाज में यह वर्ताव करना है। क्योंकि, मनुष्य का ज्ञान कितना ही पूर्ण क्यों न हो गया हो, श्रोर उसकी बुद्धि साम्यावस्था में कितनी ही क्यों न पहुँच गई

हो, तो भी उसे ऐसे ही लोगों के साथ बर्ताव करना है जो काम-क्रोध श्रादि के चक्कर में पड़े हए हैं और जिनकी बुद्धि अशुद्ध है। अतएव इन लोगों के साथ व्यवहार करते समय, यदि वह श्रहिंसा, दया, शान्ति, श्रीर चमा श्रादि नित्य एवं परमावधि के सद्गुर्णों को ही सब प्रकार से सर्वथा स्वीकार करें तो उसका निर्वाह न होगा \*। श्रर्थात् जहाँ सभी स्थितप्रज्ञ हैं, उस समाज की बढी-चढी हुई नीति श्रीर धर्म-श्रधमें से उस समाज के धर्म-श्रधमें कुछ कुछ भिन्न रहेंगे ही कि जिसमें लोभी पुरुषों का ही भारी जत्था होगा; वरना साधु पुरुष को यह जगत छोड़ देना पड़ेगा श्रीर सर्वत्र दुष्टों का ही बोलबाला हो जावेगा। इसका श्रर्थ यह नहीं है, कि साधु पुरुष को अपनी समता-बुद्धि छोड़ देनी चाहिये: फ़िर भी, समता-समता मे भी भेद है। गीता में कहा है कि " ब्राह्मणे गवि हस्तिनि " (गी. १. १८) - ब्राह्मण, गाय श्रीर हाथी में परिडतों की समबुद्धि होती है, इसिलये यदि कोई गाय के लिये लाया हुआ चारा बाह्मण को, और बाह्मण के लिये बनाई गई रसोई गाय को खिलाने लगे, तो क्या उसे परिडत कहेंगे ? संन्यास-प्रार्गवाले इस प्रश्न का महत्त्व भले न मानें, पर कर्मयोगशास्त्र की बात ऐसी नहीं है। दूसरे प्रकरण के विवेचन से पाठक जान गये होंगे कि कृतयुगी समाज के पूर्णावस्थादाले धर्म-त्रधर्म के स्वरूप पर ध्यान रख कर. स्वार्थ-परायण लोगों के समाज में स्थितप्रज्ञ यह निश्चय करके बर्तता है, कि देश-काल के अनुसार उसमें कीन कीन फ्रक कर देना चाहिये, श्रीर कर्मयोगशास्त्र का यही तो विकट प्रश्न है। साधु पुरुष स्वार्ध-परायण जोगों पर नाराज़ नहीं होते अथवा उनकी लोभ-बुद्धि देख करके वे अपने मन की समता को दिगने नहीं देते, किन्तु इन्हीं लोगों के कल्याण के लिये वे अपने उद्योग केवल कर्तव्य समक्त कर वैराग्य से जारी रखते है। इसी तत्त्व को मन में ला कर श्रीसमर्थ

is concerned with, is not possible for the ideal man in the midst of men otherwise costituted. An absolutely just or perfectly sympathetic person, could not live and act according to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are treacherous and utterly without scruple, entire truthfulness and openness must bring ruin "Spencer's Data of Ethics, Chap XV. p 280. (वेन्सर ने इसे Relative Ethics कहा है, और वह कहना है कि "On the evolution-hypothesis, the two (Absolute and Relative Ethics) presuppose one another, and only when they co-exist, can there exist that ideal conduct which Absolute Ethics has to formulate, and which Relative Ethics has to take as the standard by which to estimate divergencies from right, or degrees of wrong."

रामदास स्वामी ने दासबोध के पूर्वार्ध में पहले ब्रह्मज्ञान बतलाया है और फिर (दास. ११. १०; १२. ६—१०; १४. २) इसका वर्णन आरम्भ किया है, कि स्थितप्रज्ञ या उत्तम पुरुष सर्वसाधारण लोगों को चतुर बनाने के लिये वैराग्य से अर्थात् निःस्प्रहता से लोकसंग्रह के निमित्त ज्याप या उद्योग किस प्रकार किया करते हैं; और आगे अठारहवें दशक (दास. १६. २) में कहा है, कि सभी को ज्ञानी पुरुष अर्थात् जानकार के ये गुण-कथा, बातचीत, युक्ति, दाव-पेंच, प्रसङ्ग, प्रयत्न, सर्क, चतुराई, राजनीति, सहनशीलता, तीच्यता, उदारता, श्रद्यात्मज्ञान, भिक्ते, श्रत्विसता, वैराग्य, धर्य, उत्साह, दब्दा, निग्रह, समता और विवेक आदि—सीखना चाहिये। परन्तु इस निःस्प्रह साधु को लोमी मनुष्यों में ही बर्तना है, इस कारण अन्त में (दास. १६. ६. ३०) श्रीसमर्थ का यह उपदेश है, कि " लह का सामना लह ही से करा देना चाहिये, उजड्ड के लिये उजड्ड चाहिये और नटखट के सामने नटखट की ही आवश्यकता है।" तात्पर्य, यह निर्विवाद है, कि पूर्णावस्था से ज्यवहार में उतरने पर अत्युच श्रेणी के धर्म- अधर्म में थोड़ा बहुत अन्तर कर देना पडता है।

इस पर श्राधिमौतिक-वादियों की शङ्का है, कि पूर्णावस्था के समाज से नीचे उतरने पर श्रनेक बातों के सार-श्रसार का विचार करके परमावधि के नीति-धर्म में यदि थोडा बहत फ़र्क करना ही पड़ता है, तो नीति-धर्म की नित्यता कहाँ रह गई और भारत-सावित्री में ज्यास ने जो यह " धर्मो नित्यः " तत्त्व बतजाया है, उसकी क्या दशा होगी ? वे कहते हैं, कि अध्यात्मदृष्टि से सिद्ध होनेवाला धर्म का नित्यत्व कल्पनाप्रसत् है, श्रीर प्रत्येक समाज की स्थिति के श्रनुसार उस उस समय में " अधिकांश लोगों के अधिक सुख "-वाले तत्त्वं से जो नीतिधर्म प्राप्त होंगे, वेही चोखे नीति-नियम हैं। परन्तु यह दलील ठीक नहीं है। भूमितिशास्त्र के नियमानु-सार यदि कोई बिना चौड़ाई की सरत रेखा अथवा सर्वांश में निर्देश गोलाकार न खींच सके, तो जिस प्रकार इतने ही से सरल रेखा की अथवा शुद्ध गोलाकार की शास्त्रीय व्याख्या गुलत या निरर्थक नहीं हो जाती, उसी प्रकार सरल श्रीर शुद्ध नियमों की बात है। जब तक किसी बात के परमावधि के शुद्ध स्वरूप का निश्चय पहले न कर लिया जार्वे, तब तक व्यवहार में देख पड़नेवाली उस बात की अनेक सूरतों में सुधार करना श्रथवा सार-श्रसार का विचार करके श्रन्त में उसके तार-तम्य को पहुँचान लेना भी सम्भव नहीं है; श्रीर यही कारण है जो सराफ पहले ही निर्णय करता है कि १०० टब्ब का सोना कौनसा है। दिशा-प्रदर्शक ध्रुवमस्त्य यन्त्र ध्रथवा ध्रव नचत्र की श्रोर दुर्बच्य कर श्रपार महोद्धि की लहरों श्रीर वायु के ही तारतम्य को देख कर जहाज के खलासी बराबर अपने जहाज की पत-वार धुमाने लगें तो उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नीतिनियमों के परमा-वधि के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देश-काल के अनुसार बर्तनेवाले मनुष्यों की होनी चाहिये। त्रतएव यदि निरी श्राधिभौतिक-दृष्टि से ही विचार करें तो भी यह पहले अवश्य निश्चित कर लेना पड़ता है, कि ध्रुव जैसा अटल श्रौर नित्य नीति-तत्त्व कौन सा है: श्रौर इस श्रावश्यकता को एक बार मान लेने से ही समूचा श्राधिभौतिक पत्त लॅगडा हो जाता है। क्योंकि सुखःदुख श्रादि सभी विषयोप-भोग नाम-रूपात्मक हैं, श्रतएव ये श्रनित्य श्रीर विनाशवानु माया की ही सीमा में रह जाते हैं; इसलिये केवल इन्हीं बाह्य प्रमाणों के श्राधार से सिद्ध होनेवाला कोई भी नीति-ानीयम नित्य नहीं हो सकता। श्राधिभौतिक बाह्य सुख-दु:ख की कल्पना जैसी जैसी बदलती जावेगी, वैसे ही वैसे उसकी बुनियाद पर रचे हुए नीति-धर्मों को भी बदलते रहना चाहिये। श्रतः नित्य बदलती रहनेवाली नीति धर्म की इस स्थिति को टालने के लिये माया-सृष्टि के विषयोपभोग छोड कर, नीति-धर्म की इमारत इस "सब भूतों में एक श्रात्मा"-वाले श्रध्यात्मज्ञान के मज़बूत पाये पर ही खड़ी करनी पड़ती है। क्योंकि पीछे नवें प्रकरण में कह श्राये हैं, कि श्रात्मा को छोड़ जगत में दसरी कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। यही तात्पर्य ब्यासजी के इस वचन का है कि, " धर्मों नित्यः सुखदुः खे त्वनित्ये "-नीति श्रथवा सदाचरण का धर्म नित्य है श्रौर सुख-दु:ख श्रनित्य है। यह सच है कि, दुष्ट श्रौर लोभियों के समाज में त्राहिंसा एवं सत्य प्रभृति नित्य नीति-धर्म पूर्णता से पाले नहीं जा सकते पर इसका दोष इन नित्य नीति-धर्मीं को देना उचित नहीं है। सूर्य की किरणों से किसी पदार्थ की परछाई चौरस मैदान पर सपाट श्रौर ऊँचे नीचे स्थान पर ऊँची-नीची पढ़ती देख जैसे यह अनुमान नहीं किया जा सकता, कि वह परछाई मूल मे ही ऊँची-नीची होगी, उसी प्रकार जब कि दुष्टों के समाज में नीति-धर्म की पराकाष्टा का शुद्ध स्वरूप नहीं पाया जाता, तब यह नहीं कह सकते कि श्रपूर्ण श्रवस्था के समाज में पाया जानेवाला नीति-धर्म का श्रपुर्ण स्वरूप ही मुख्य श्रथवा मूल का है। यह दोष समाज का है, नीति का नहीं। इसी से चतुर पुरुष शुद्ध और नित्य नीति-धर्मी से भगड़ा न मचा कर ऐसे प्रयत्न किया करते हैं, कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुआ पूर्ण श्रवस्था में जा पहुँचे। लोभी मनुष्यों के समाज में इस प्रकार वर्तते समय ही नित्य नीति-धर्मों के कुछ अपवाद यद्यपि अपरिहार्य मान कर हमारे शास्त्रों मे बत-जाये गये हैं, तथापि इसके लिये शास्त्रों मे प्रायश्चित्त भी बतलाये गये हैं। परन्त पश्चिमी श्राधिभौतिक नीतिशास्त्रज्ञ इन्हीं श्रपवादों को मुखों पर ताव दे कर प्रति-पादन करते हैं, एवं इन श्रपवादों का निश्चय करते समय वे उपयोग में श्रानेवाले बाह्य फलों के तारतम्य के तत्त्व को ही अम से नीति का मूल तत्त्व मानते हैं। श्रव पाठक समभ जायंगे कि पिछले प्रकरणों में हमने ऐसा भेद क्यों दिखलाया है।

यह वतला दिया कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष की बुद्धि और उसका वर्ताव ही नीति-शास्त्र का श्राधार है, एवं यह भी बतला दिया कि उससे निकलनेवाले नीति के नियमों को—उनके नित्य होने पर भी—समाज की श्रपूर्ण श्रवस्था में थोड़ा बहुत बदलना पढता है,तथा इस रीतिसे बदले जानेपर भी नीति-नियमों की नित्यतामें उस परिवर्तन-से कोई बाधा नहीं श्राती। श्रब इस पहले प्रश्न का विचार करते हैं, कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष श्रपूर्ण श्रवस्था के समाज में जो बर्ताव करता है, उसका मूल श्रथवा वीज तत्त्व क्या है। चौथे प्रकरण में कह आये हैं, कि यह विचार दो प्रकार से किया जा सकता है; एक तो कर्ता की बुद्धि को प्रधान मान कर, श्रीर दूसरा उसके ऊपरी बतीव से। इनमें से, यदि केवल दूसरी ही दृष्टि से विचार करें, तो विदित होगा कि स्थितप्रज्ञ जो जो व्यवहार करता है, वे प्रायः सब लोगों के हितके ही होते हैं। गीता में दो बार कहा गया है, कि परम ज्ञानी सत्पुरुष ' सर्वभूतहिते रताः '---प्राणि-मात्र के कल्याण में निमग्न रहते हैं (गी. ४. २४; १२. ४.); त्रौर महाभारत में भी यही अर्थ अन्य कई स्थानों में आया है। हम ऊपर कह चुके हैं, कि स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुष ग्रहिंसा ग्रादि जिन नियमों का पालन करता है, वही धर्म ग्रथवा सदाचार का नमूना है। इन अहिंसा आदि नियमों का प्रयोजन, अथवा इस धर्म का जन्म बतलाते हुए महाभारत में धर्म का बाहरी उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन हैं,-- " श्रहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परम्" (वन. २०६. ७३)-- श्रहिंसा श्रीर सत्यभाषण की नीति प्राणिमात्र के हित के लिये है, "धारणाद्धर्ममित्याहु: " ( शां १०६. १२ ) - जगत् का धारण करने से धर्म है; " धर्मी हि श्रेय इत्याहु: " ( अतु. १०४. १४ )-कल्याण ही धर्म है; "प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् " ( शां. १०६. १० ) — लोगों के अभ्युद्य के लिये ही धर्म-स्रधर्मशास्त्र बना है; अथवा " लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः, उभयत्र सुस्रोदर्कः " ( शां. २४८. ४ )--धर्म-अधर्म के नियम इसलिये रचे गये हैं, कि लोकव्यवहार चले और दोनों लोकों मे कल्याण हो, इत्यादि । इसी प्रकार कहा है कि धर्म-श्रधर्म-संशय के समय ज्ञानी पुरुष को भी--

#### लोकयात्रा च द्रष्टव्या धर्मश्चात्महितानि च।

" लोकव्यवहार, नीतिधर्म श्रीर श्रपना कल्याण—हन बाहरी बातों का तारतम्य से विचार करके" (श्रनु. ३७. १६, वन. २०६.-६०) फिर जो कुछ करना हो, उसका निश्रय करना चाहिये; श्रीर वनपर्व में राजा शिबि ने धर्म-श्रधर्म के निर्णयार्थ इसी युक्ति का उपयोग किया है (देखो वन. १३१.११ श्रीर १२)। इन वचनों से प्रगट होता है, कि समाज का उत्कर्ष ही स्थितप्रज्ञ के व्यवहार की 'बाह्य नीति 'होती है; श्रीर यदि यह ठीक है तो श्रागे सहज ही प्रश्न होता है, कि श्राधिभौतिक-वादियों के इस श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुख श्रथवा (सुख शब्द को व्यापक करके) हित या कल्याण्वाले नीतितत्त्व को श्रध्यात्म-वादी भी नयों नहीं स्वीकार कर लेते? चौथे प्रकरण मे हमने दिखला दिया है, कि इस श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुख सूत्र में बुद्धि के श्रात्मप्रसाद से होनेवाले सुख का श्रथवा उन्नति का श्रीर पारलौकिक कल्याण् का श्रन्तर्भाव नहीं होता—इसमें यह बहा भारी दोष है। किन्तु 'सुख' शब्द का श्रर्थ श्रीर भी श्रधिक व्यापक करके यह दोष श्रनेक श्रंशों में निकाल डाला जा सकेगा; श्रीर नीति-धर्म की नित्यता के सम्बन्ध में ऊपर दी हुई श्राध्यात्मिक उपपत्ति भी कुछ लोगों को विशेष महत्त्व की न जेंचेगी। इललिये नीतिशास्त्र के

श्राध्यात्मिक श्रीर श्राधिमौतिक मार्ग में जो महत्त्व का मेद है, उसका यहाँ श्रीर थोड़ा सा खुलासा फ़िर कर देना श्रावश्यक है।

नीति की दृष्टि से किसी कर्म की योग्यता, अथवा अयोग्यता का विचार दो प्रकार से किया जाता है;--(१)उस कर्म का केवल बाह्य फल देख कर ग्रर्थात् यह देख करके कि उसका दृश्य परिणाम जगत् पर क्या हुआ है या होगा; और (२) यह देख कर कि उस कर्म के करनेवाले की बुद्धि अर्थात् वासना कैसी थी। पहले को आधि-भौतिक मार्ग कहते हैं। दूसरे में फ़िर दो पत्त होते हैं, और इन दोनों के पृथक् पृथक् नाम हैं। ये सिद्धान्त पिछले प्रकरणों मे बतलाये जा चुके हैं, कि शुद्ध कर्म होने के लिये वासनात्मक-बुद्धि शुद्ध रखनी पडती है, और वासनात्मक बुद्धि को शुद्ध रखने के लिये व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अकार्यं का निर्णय करनेवाली बुद्धि भी स्थिर, सम श्रीर शुद्ध रहनी चाहिये। इन सिद्धान्तों के श्रनुसार किसी के भी कमें की शुद्धता जॉचने के लिये देखना पड़ता है, कि उसकी वासनात्मक बुद्धि शुद्ध है या नहीं, श्रौर वासनात्मक-बुद्धि की शुद्धता जॉचने लगे तो श्रन्त में देखना ही पड़ता है कि व्यवसायात्मक बुद्धि शुद्ध है या ऋशुद्ध। सारांश, कर्ता की बुद्धि ऋथीत् वासना की शुद्धता का निर्णंथ, श्रन्त मे व्यवसायात्मक-बुद्धि की शुद्धता से ही करना पड़ता है (गी. २. ४१)। इसी व्यवसायात्मक-बुद्धि को सदसद्विवेचन-शक्ति के रूप में स्वतन्त्र देवता मान लेने से यह ऋाधिदैविक मार्ग हो जाता है। परन्तु यह बुद्धि स्वतन्त्र दैवत नहीं है, किन्तु आत्मा का एक अन्तिरिन्द्रिय है; अतः बुद्धि को प्रधानता न दे कर, श्रात्मा को प्रधान मान करके वासना की शुद्धता का विचार करने से यह नीति के निर्णय का आध्यात्मिक मार्ग हो जाता है। हमारे शास्त्रकारों का मत है, कि इन सब मार्गों मे श्राध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ट है; श्रीर प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट ने यद्यपि ब्रह्मात्मैक्य का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, तथापि उसने अपने नीतिशास्त्र के विवेचन का आरम्भ शुद्धबुद्धि से अर्थात् एक प्रकार से श्रध्यात्मदृष्टि से ही किया है, एवं उसने इसकी उपपत्ति भी दी है, कि ऐसा क्यों करना चाहिये \*। ग्रीन का श्रभिप्राय भी ऐसा ही है। परन्तु इस विषय की पूरी प्री छानबीन इस छोटे से प्रन्थ मे नहीं की जा सकती। हम चौथे प्रकरण मे दो एक उदाहरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैं, कि नीतिमत्ता का पूरा निर्णय करने के लिये कर्म के बाहरी फल की अपेचा कर्ता की शुद्ध बुद्धि पर विशेष लच देना पड़ता है, और इस सम्बन्ध का अधिक विचार आगे, पन्द्रहवें प्रकरण मे पाख्रात्य श्रीर पौरस्त्य नीति-मार्गों की तुलना करते समय, किया जावेगा । श्रभी इतना ही कहते हैं कि कोई भी कर्म तभी होता है, जब कि पहले उस कर्म के करने की बुद्धि उत्पन्न हो, इसिलये कर्म की योग्यता-श्रयोग्यता का विचार भी सभी श्रंशों में बुद्धि की शुद्धता-त्रशुद्धता के विचार पर ही अवलम्बित रहता है। बुद्धि बुरी

<sup>\*</sup> See Kant's Theory of Ethics, trans. by Abbott. 6th Ed. especially Metaphysics of Morals therein.

होगी, तो कर्म भी बुरा होगा; परन्तु केवल बाह्य कर्म के बुरे होने से ही यह श्रतुमान नहीं किया जा सकता, कि बुद्धि भी बुरी होनी ही चाहिये । क्योंकि भूल से, कुछ का कुछ समक्त लेने से, अथवा अज्ञान से भी वैसा कर्म हो सकता है, श्रौर फ़िर उसे नीतिशास्त्र की दृष्टि से बुरा नहीं कह सकते। 'श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुख '-वाला नीतितत्त्व केवल बाहरी परिणामों के लिये ही उपयोगी होता है; श्रौर जब कि इन सुख-दु:खात्मक बाहरी परिणामों को निश्चित रीति से मापने का बाहरी साधन श्रब तक नहीं मिला है, तब नीतिमत्ता की इस कसौदी से सदैव यथार्थ निर्णय होने का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य कितना ही सयाना क्यों न हो जायँ, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध न हो गई हो तो यह नहीं कह सकते, कि वह प्रत्येक अवसर पर धर्म से ही बर्तेगा । विशेषतः जहाँ उसका स्वार्थ ग्रा डटा, वहाँ तो फिर कहना ही क्या है-" स्वार्थे सर्वे विमुद्यन्ति येऽपि धर्मावेदो जनाः ( मभा. वि. ४१. ४. )। सारांश, मनुष्य कितना ही बडा ज्ञानी, धर्मवेत्ता श्रौर सयाना क्यों न हो किन्तु, यदि उसकी बुद्धि प्राणिमात्र में सम न हो गई हो, तो यह नहीं कह सकते कि उसका कर्म सदैव शुद्ध अथवा नीति की दृष्टि से निर्दोष ही रहेगा। अतएव हमारे शास्त्र-कारों ने निश्चित कर दिया है, कि नीति का विचार करने में कर्म के बाह्य फल की अपेचा, कर्ता की बुद्धि का ही प्रधानता से विचार करना चाहिये: साम्यबुद्धि ही अच्छे नर्ताव का चोखा बीज है। यही भावार्थ भगवद्गीता के इस उपदेश में भी है:--

## दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय । बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥

कुछ लोग इस (गी. २. ४६) श्लोक में बुद्धि का श्रर्थ ज्ञान समम्म कर कहते हैं, कि कर्म श्रीर ज्ञान दोनों में से यहाँ ज्ञान को ही श्रेष्ठता दी है। पर हमारे मत में यह श्रर्थ भूल से खाली नहीं है। इस स्थल पर शांकरभाष्य में बुद्धियोग का श्रर्थ 'समत्व बुद्धियोग 'दिया हुआ है, श्रीर यह श्लोक कर्मयोग के प्रकरण में श्राया है। श्रतएव वास्तव में इसका श्रर्थ कर्मप्रधान ही करना चाहिये; श्रीर वही सरल रीति से लगता भी है। कर्म करनेवाले लोग दो प्रकार के होते हैं; एक फल पर—उदाहरणार्थ, उससे कितने लोगों को कितना सुख होगा, इस पर—हिष्ट जमा कर कर्म करते हैं; श्रीर दूसरे बुद्धि को सम और निष्काम रख कर कर्म करते हैं, फ़िर कर्म-धर्म-संयोग से उससे जो परिणाम होना हो सो हुआ करे। इनमें से 'फलहेतवः' श्रर्थात् ''फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले " लोगों को नैतिक

<sup>\*</sup> इस श्लोक का सरल अर्थ यह है-" हे धनज्ञय! (सम)-बुद्धि के योग की अपेक्षा (कोरा) कर्म बिलकुल ही निकृष्ट है। अतएव (सम)-बुद्धि का ही आश्रय कर। फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले (पुरुष) कृपण अर्थात् ओछे दर्जे के हैं।"

दृष्टि से कृपण अर्थात् कनिष्ठ श्रेग्णी के बतला कर समबुद्धि से कर्म करनेवाले को इस श्लोक में श्रेष्ठता दी है। इस श्लोक के पहले दो चरणों में जो यह कहा है कि ' दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय'-हे धनञ्जय! समत्व बुद्धियोग की श्रपेत्ता कोरा कर्म अत्यन्त निकृष्ट है-इसका तात्पर्य यही है; श्रीर जब अर्जुन ने यह प्रश्न-किया कि "भीष्म-द्रोण को कैसे मारूँ ?" तब उसको उत्तर भी यही दिया गया। इसका मावार्थ यह है कि ' मरने या मारने की निरी किया की ही खोर ध्यान न दे-कर देखना चाहिये, कि ' मनुष्य किस बुद्धि से उस कर्म को करता है; ' श्रतएव इस श्लोक के तीसरे चरण में उपदेश है कि "त् बुद्धि अर्थात् समबुद्धि की शरण जा" श्रौर श्रागे उपसंहारात्मक श्रठारहवें श्रध्याय में भी भगवान् ने फिर कहा है कि " बुद्धियोग का श्राश्रय करके तु श्रपने कर्म कर ।" गीता के दूसरे श्रध्याय के एक श्रीर श्लोक से ज्यक्त होता है, कि गीता निरे कर्म के विचार को कनिष्ठ समक्त कर उस कमें की प्रेरक बुद्धि के ही विचार को श्रेष्ठ मानती है। अठारहवें अध्याय में कर्म के भले-बुरे अर्थात् सात्त्विक, राजस और तामस भेद बतलाये गये हैं।यदि निरे कर्मफल की स्रोर ही गीता का जच होता, तो भगवान ने यह कहा होता कि जो कर्म बहुतेरों को सुखदायक हो, वही सान्त्रिक है। परन्तु ऐसा न बतला कर, अठारहवें अध्याय में कहा है, कि "फलाशा छोड़ कर निःसङ्ग बुद्धि से किया हुआ कर्म सात्त्विक अथवा उत्तम है" (गी.१८.२३)। अर्थात् इससे प्रगट होता है कि कर्म के बाह्य फल की अपेचा कर्ता की निष्काम, सम और निस्सङ्ग बुद्धि को ही कम-अकर्म का विवेचन करने में गीता अधिक महत्त्व देती है। यही न्याय स्थित--प्रज्ञ के व्यवहार के लियेउपयुक्त करने से सिद्ध होता है, कि स्थितप्रज्ञ जिस साम्य बुद्धि से अपनी बराबरीवालों, छोटों और सर्व साधारण के साथ वर्तता है, वही साम्यबुद्धि उसके श्राचरण का मुख्य तस्व है, श्रीर इस श्राचरण से जो प्राणिमात्र का भंगल होता है, वह इस साम्यबुद्धि का निरा जपरी और आनुषंगिक परिणाम है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि पूर्ण अवस्था में पहुँच गई हो, वह लोगों को केवल आधिभौतिक सुख प्राप्त करा देने के लिये ही अपने सब व्यवहार न करेगा। यह ठीक है कि वह दूसरों का नुकसान न करेगा; पर यह उसका मुख्य ध्येय नहीं है। स्थितप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया करता है, जिनसे समाज के लोगों की बुद्धि अधिक अधिक शुद्ध होती जार्वे श्रीर वे लोग श्रपने समान ही श्रन्त में श्राध्यात्मिक पूर्ण श्रवस्था में जा पहुँचें । मनुष्य के कर्तव्यों में यही श्रेष्ठ श्रीर सात्त्विक कर्तव्य है । केवल श्राधिभौतिक सुख-वृद्धि के प्रयत्नों को हम गौण श्रथवा राजस समसते हैं।

गीता का सिद्धान्त है, कि कर्म-अकर्म के निर्णयार्थ कर्म के बाह्य फल पर ध्यान न दे कर कर्ता की शुद्धि-बुद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिये। इस पर कुछ लोगों का यह तर्क-पूर्ण मिथ्या त्राचिप है, कि यदि कर्म-फल को न देख कर केवल शुद्धबुद्धि का ही इस प्रकार विचार करें तो मानना होगा, कि शुद्ध-बुद्धिवाला मजुष्य कोई मी बुरा काम कर सकता है ! श्रीर तब तो वह सभी बुरे कर्म करने के लिये

ही कह सकते हैं, कि परोपकार बुद्धि एक नैसर्गिक गुण है और वह उत्कान्ति-वाद के अनुसार बढ़ रही है। किन्तु इतने से ही परोपकार की नित्यता सिद्ध नहीं हो जाती; यही नहीं, विक स्वार्थ और परार्थ के मगड़े में इन दोनों घोड़ों पर सवार होने के लालची चतुर स्वार्थियों को भी अपना मतलव गाँठने में इसके कारण श्रवसर मिल जाता है। यह वात हम चौथे प्रकरण में वतला चुके हैं। इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि परोपकार बुद्धि की नित्यता सिद्ध करने में लाभ ही क्या है ? प्राणिमात्र में एक ही आत्मा मान कर यदि प्रत्येक पुरुष सदा-सर्वदा प्राणिमात्र का ही हित करने लग जाय तो उसकी गुजर कैसे होगी ? और जब वह इस प्रकार श्रपना ही योग-हेम नहीं चला सका, तब वह श्रीर लोगों का कल्याण कर ही कैसे सकेगा ? लेकिन ये शङ्काएँ न तो नई ही हैं, श्रीर न ऐसी हैं कि जो टाली न जा सकें ।। भगवान् ने गीता में ही इस प्रश्न का यों उत्तर दिया है-" तेषां निलाभियुक्तानां योगचेमं वहाम्यहम् " (गी. १. २२); श्रौर श्रध्यात्मशास्त्र की युक्तियों से भी - यही अर्थ निष्पन्न होता है। जिसे लोक-कल्याण करने की ब्रद्धि हो गई, उसे कुछ खाना-पीना नहीं छोड़ना पड़ता; परन्तु उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिये, कि में लोको-पकार के लिये ही देह धारण भी करता हूँ। जनक ने कहा है (मभा. श्रश्व ३२) कि जब ऐसी बुद्धि रहेगी तभी इन्द्रियों काबू में रहेगीं और लोककल्याण होगा: श्रीर मीमांसकों के इस सिद्धान्त का तत्त्व भी यही है कि यज्ञ करने से शेप बचा हुआ श्रन प्रहण करनेवाले को ' श्रमृताशी ' कहना चाहिये (गी. ४. ३१)। क्योंकि, उनकी दृष्टि में जगत् को धारण-पोषण करनेवाला कर्म ही यज्ञ है, अतएव लोक--कल्याण-कारक कर्म करते समय उसी से अपना निर्वाह होता है श्रीर करना भी चाहिये; उनका निश्चय है कि अपने स्वार्थ के लिये यज्ञ-चक्र को डुवा देना अच्छा-नहीं है। दासवोध (१६. ४. १०) में श्रीसमर्थ ने भी वर्णन किया है, कि "वह परोपकार ही करता रहता है, उसकी सब को ज़रूरत बनी रहती है, ऐसी दशा में उसे भूमएडल में किस वात की कमी रह सकती है?" व्यवहार की दृष्टि से देखें तो भी काम करनेवाले को जान पड़ेगा, कि यह उपदेश विलकुल यथार्थ है। सारांश, जगत् मे देखा जाता है, कि लोककल्याण में जुटे रहनेवाले पुरुष का योग-होम कभी अटकता नहीं है। केवल परोपकार करने के लिये उसे निष्काम बुद्धिं से तैयार रहना चाहिये। एक वार इस भावना के दृढ हो जाने पर, कि 'सभी लोग मुक्त में हैं और में सब लोगों में हूं, 'फ़िर यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, कि परार्थ से स्वार्थ भिन्न है। 'में ' पृथक् और ' लोग ' पृथक् इस आधिमौ-तिक हैत ब्रद्धि से ' श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुख ' करने के लिये जो प्रवृत्त होता है, उसके मन में अपर लिखी हुई आमक शङ्का उत्पन्न हुआ करती है। परन्तु जो ' सर्व खिल्वदं ब्रह्म ' इस अद्वैत बुद्धि से परोपकार करने में प्रवृत्त हो जायँ उसके लिये यह शङ्का ही नहीं रहती । सर्वभूतात्मैक्यबुद्धि से निष्पन्न होने-वाले सर्वभूतहित के इस आध्यात्मिक तत्त्व में, और स्वार्थ एवं परार्थरूपी हैत के

कास की योग्यता-अयोग्यता का विचार करने में कर्म के वाह्य परिणाम की अपेचा कर्ता की बुद्धि पर ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये। गीता का संचेप में यह सिद्धान्त कहा जा सकता है, कि कोरे जड कर्म में ही नीतिमत्ता नहीं, किन्तु कर्ता की बुद्धि पर वह सर्वथा अवलम्वित रहती है। आगे गीता ( १८. २१ ) में ही कहा है कि इस श्राध्यारिमक तत्त्व के ठीक सिद्धान्त को न समभ कर, यदि कोई मनमानी करने लगे, तो उस पुरुप को राचस, या तामसी बुद्धिवाला कहना चाहिये। एक न्वार समब्रुद्धि हो जाने से फिर उस पुरुप को कर्तव्य-अकर्तव्य का श्रीर श्रिधिक उप-देश नहीं करना पड़ता ; इसी तत्त्व पर व्यान दे कर साधु तुकाराम ने शिवाजी महा-राज को जो यह उपदेश किया "इसका एक ही कल्या एकारक अर्थ यह है कि प्राणिमात्र में एक चारमा को देखो," इसमे भी भगवद्गीता के अनुसार कर्मचीग का एक ही तत्त्व वतलाया गया है। यहाँ फिर भी कह देना उचित है, कि यद्यपि साम्यवृद्धि ही सदाचार का बीज हो, तथापि इससे यह भी श्रनुमान न करना चाहिये, कि जब तक इस प्रकार की पूर्ण शुद्ध बुद्धि न हो जावे, तव तक कर्म करने-वाला चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। स्थितप्रज्ञ के समान बुद्धि कर लेना-तो परम ध्येय है; परन्तु गीता के आरम्भ (२.४०) में ही यह उपदेश किया गया है, कि इस परम ध्येय के पूर्णतया सिद्ध होने तक प्रतीचा न करके, जितना हो सके उतना ही, निष्कामबुद्धि से प्रत्येक मनुष्य अपना कर्म करता रहे; इसी से बुद्धि अधिक अधिक शुद्ध होती चली जायगी और अन्त में पूर्ण सिद्धि हो जायगी। ऐसा श्राबह करके समय को मुफत न गवा दे, कि जब तक पूर्ण सिद्धि पा न जाउँगा तव तक कर्म करूँगा ही नहीं।

'सर्वभूतिहत' श्रथवा 'श्रधिकांश लोगों के श्रधिक कल्याण '-त्राला नीतितत्त्व केवल वाह्य कर्म को उपयुक्त होने के कारण शाखाश्राही श्रौर कृपण है; परन्तु यह 'श्राणिमात्र मे एक श्रात्मा-' वाली स्थितप्रज्ञ की 'साम्य-बुद्धि' मूलग्राही है, श्रौर इसी को नीति-निर्णय के काम मे श्रेष्ठ मानना चाहिये। यद्यपि इस प्रकार यह बात सिद्ध हो चुकी, तथापि इसपर कई एकोंके श्राचेप है, कि इस सिद्धान्त से ब्याव-हारिक वर्ताव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती। ये श्राचेप प्रायः संन्यासमागीं स्थितप्रज्ञ के संसारी ब्यवहार को देख कर ही इन लोगों को सूमे हैं। किन्तु थोड़ा सा विचार करने से किसी को भी सहज ही देख पड़ेगा, कि ये श्राचेप स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी के वर्ताव को उपयुक्त नहीं होते। श्रौर तो क्या, यह भी कह सकते हैं, कि शाणिमात्र में एक श्रात्मा श्रथवा श्रात्मीपम्य-बुद्धि के तन्त्र से व्यावहारिक नीतिधर्म की जैसी श्रच्छी उपपत्ति लगती है, वैसी श्रौर किसी भी तन्त्र से नहीं लगती। उदाहरण के लिये उस परोपकार धर्म की ही लीजिये, कि जो सब देशों में श्रोर सब नीति-शास्त्रों में प्रधान माना गया है। 'दूसरे का श्रात्मा ही मेरा श्रात्मा है' इस श्रध्यात्म तन्त्र से परोपकार धर्म की जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी किसी भी श्राधिमौतिक-वाद से नहीं लगती। बहुत हुश्रा तो, श्राधिमौतिक शास्त्र इतना दृष्टि श्रयांत् समता से जो सब के साथ वर्तता है " वही उत्तम कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ है श्रोर फिर श्रर्जुन को इसी प्रकार के वर्ताव करने का उपदेश दिया है (गी. ६. ३०-३२)। श्रर्जुन श्रिधकारी था, इस कारण इस तन्त्व को खोल कर समक्ताने की गीता में कोई ज़रूरत न थी। किन्तु साधारण जन को नीति का श्रोर धर्म का वोध कराने के लिये रचे हुए महाभारत में श्रनेक स्थानों पर यह तन्त्व वतला कर ( मभा शां. २३८. २१; २६१. ३३.), ज्यासदेव ने इसका गम्भीर श्रोर ज्यापक श्रर्थ स्पष्ट कर दिखलाया है। उदाहरण लीजिये, गीता श्रोर उपनिषदों में संचेप से वतलाये हुए श्रात्मीपम्य के इसी तन्त्व को पहले इस प्रकार समकाया है—

श्रात्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरुषः। न्यस्तद्रखो जितकोधः स प्रत्य सुखमेधते॥

"जो पुरुष अपने ही समान दूसरे को मानता है और जिसने कोध को जीत लिया है वह परलोक में सुख पाता है" (मभा. अनु. ११३. ६.)। परस्पर एक दूसरे के साथ वर्ताव करने के वर्णन को यहीं समाप्त न करके आगे कहा है—

> न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः। एष संनेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते॥

"ऐसे वर्ताव श्रीरों के साथ न करे कि जो स्वयं अपने को प्रतिकृत श्रयांत् दुःख-कारक जॅचे। यही सब धर्म श्रीर नीतियों का सार है, श्रीर वाक़ी सभी व्यवहार लोभ-मूलक हैं" (मभा. श्रतु. ११३. ८.) श्रीर श्रन्त में बृहस्पति ने युधिष्ठिर से कहा है—

प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये।
श्रात्मीपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति॥
यथा परः प्रक्रमते परेपु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरस्मिन्।
तथैव तेषूपमा जीवलीके यथा धर्मी निपुणेनोपदिष्टः॥

"सुख या दुःख, त्रिय या श्रित्रिय, दान श्रथवा निषेध—इन सब वातों का श्रनु.
मान दूसरों के विषय में वैसा ही करे, जैसा कि श्रपने विषय में जान पड़े। दूसरों के
साथ मनुष्य जैसा वर्ताव करता है, दूसरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं;
श्रतएव यही उपमा ले कर इस जगत् में श्रात्मापम्य की दृष्टि से वर्ताव करने को
सयाने लोगों ने धर्म कहा है" (श्रनु. ११३. ६. १०)। यह "न तत्परस्य संदृध्यात्
प्रतिकूलं यदात्मनः " श्लोक विदुरनीति (उद्योग. ३८. ७२) में भी है; श्रीर श्रागे
शान्तिपर्व (१६७. ६) में विदुर ने फिर यही तत्त्व श्रुधिष्टर को वतलाया है। परन्तु
श्रात्मीपम्य नियम का यह एक भाग हुश्रा कि दूसरों को दुःख न दो, क्योंकि जो
तुम्हें दुःखदायी है वही श्रीर लोगों को भी दुःखदायी होता है। श्रव इस पर कदावित् किसी को यह दीर्घशङ्का हो कि, इससे यह निश्चायात्मक श्रनुमान कहाँ
निकालता है कि तुम्हें जो सुखदायक जैंचे, वही श्रीरों को भी सुखदायक है

श्रर्थात् श्रधिकांश लोगों के सुख के तारतम्य से निकलनेवाले लोककल्याण के श्राधि-भौतिक तत्त्व में इतना ही भेद है, जो ध्यान देने योग्य है। साधु पुरुष मन में लोककल्याण करने का हेतु रख कर, लोककल्याण नहीं किया करते। जिस प्रकार प्रकाश फैलाना सूर्य का स्वभाव है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से मन में सर्वभूतात्मैक्य का पूर्ण परिचय हो जाने पर लोककल्याण करना तो इन साधु पुरुषों का सहज स्वभाव हो जाता है; श्रीर ऐसा स्वभाव बन जाने पर सूर्य जैसे दूसरों को प्रकाश देता हुआ अपने आप को प्रकाशित कर लेता है, वैसे ही साधु पुरुष के परार्थ उद्योग से ही उसका योग-चेम भी श्राप ही श्राप सिद्ध होता जाता है। परीपकार करने के इस देह-स्वभाव और अनासक बुद्धि के एकन्न हो जाने पर ब्रह्मात्मैक्य बुद्धिवाले साध पुरुष श्रपना कार्य सदा जारी रखते हैं; कितने ही सङ्घट क्यों न चले श्रावे, वे उनकी विलक्कल परवा नहीं करते: श्रीर यही सोचते हैं, कि सङ्घटों का सहना भला है, या जिस लोककल्याण की बदौलत ये सङ्घट त्राते हैं, उसको छोड़ देना भला है; तथा यदि प्रसङ्ग आ जायँ तो आत्मबलि दे देने के लिये भी तैयार रहते हैं; उन्हें उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं होती! किन्तु जो लोग स्वार्थ और परार्थ को दो भिन्न वस्तुएँ समभा, उन्हें तराजू के दो पलड़ों में डाल, कॉटे का सुकाव देख कर धर्म-अधर्म का निर्णय करना सीखे हुए हैं, उनकी लोककल्याण करने की इच्छा का इतना तीत्र हो जाना कदापि सम्भव नहीं है। श्रतएव प्राणिमात्र के हित का तत्त्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत है, तथापि उसकी उपपत्ति अधिकांश लोगों के श्रधिक बाहरी सुखों के तारतम्य से नहीं लगाई है, किन्तु लोगों की संख्या श्रथवा उनके सुखों की न्यूनाधिकता के विचारों को श्रागन्तुक श्रतएव कृपण कहा है, तथा शुद्ध व्यवहार की मूलभूत साम्यबुद्धि की उपपत्ति अध्यात्मशास्त्र के नित्य बह्मज्ञान के आधार पर बतलाई है।

इससे देख पड़ेगा, कि प्राणिमात्र के हितार्थ उद्योग करने या लोककल्याण अथवा परोपकार करने की युक्तिसंगत उपपत्ति अध्यात्म-दृष्टि से क्योंकर लगती है। अब समाज में एक दूसरे के साथ बर्तने के सम्बन्ध में साम्य-बुद्धि की दृष्टि से हमारे शास्त्रों में जो मूल नियम बतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं। " यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्" (बृह. २. ४. १४.) — जिसे सर्व आत्ममय हो गया, वह साम्युबुद्धि से ही सब के साथ बर्तता है—यह तत्त्व बृहदारण्यक के सिवा ईशा, वास्य (६) और कैवल्य (१. १०.) उपनिषदों में, तथा मनुस्मृति (१२. ६१. और १२४) में भी है, एवं इसी तत्त्व का गीता के छुटे अध्याय (६. २६) में "सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन" के रूप में अचरशः उन्नेख है। सर्वभूता, तमेक्य अथवा साम्यबुद्धि के इसी तत्त्व का रूपान्तर आत्मीपम्यदृष्टि है। क्योंकि, इससे सहज ही यह अनुमान निकलता है कि जब में प्राणिमात्र में हूँ और मुक्त में सभी प्राणी हैं, तब में अपने साथ जैसा बर्तता हूँ बैसा ही अन्य प्राणियों के साथ भी मुक्ते बर्ताव करना चाहिये। अत्रण्व भगवान् ने कहा है कि इस " आत्मीपम्य-गी. र. ४९-५०

## सुखकामानि भूतानि यो दग्डेन विहिंसिति। अत्तनो सुखमेसानो (इच्छन्) पेच्य सो न लभते सुखम्॥

" अपने समान सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणियों की जो अपने (श्रत्तनो) सुख के लिये दगड से हिंसा करता है, उसे मरने पर ( पेच्य=पेत्य ) सुख नहीं मिलता " (धम्मपद १३१)। श्रात्मा के श्रस्तित्व को न मानने पर भी श्रात्मी-पम्य की यह भाषा जब कि बौद्ध अन्थों मे पाई जाती है, तब यह अगट ही है कि बौद्ध प्रनथकारों ने ये विचार वैदिक धर्मप्रनथों से लिये हैं। ऋस्तु, इसका श्रधिक विचार श्रागे चल कर करेगे। ऊपर के विवेचन से देख पड़ेगा, कि जिसकी " सर्वभूतस्थमात्मानं सर्व भूतानि चात्मनि " ऐसी स्थिति हो गई, वह श्रीरों से वर्तने मे श्रात्मीपम्य-बुद्धि से ही सदैव काम लिया करता है; श्रीर हम प्राचीन काल से समभते चले त्रा रहे है, कि ऐसे बर्ताव का यही एक मुख्य नीतितत्त्व है। इसे कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज मे मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार का निर्ण्य करने के लिये आत्मीपम्य-बुद्धि का यह सूत्र, "अधिकांश लोगों के अधिक हित-" वाले श्राधिभौतिक तस्व की श्रपेत्रा श्रधिक निर्देश, निस्सन्दिग्ध, व्यापक, स्वल्प, श्रीर बिलकुल श्रपटों की भी समभ मे जल्दी श्रा जाने योग्य है । धर्म-श्रधर्मशास्त्र के इस रहस्य ( एष संचेपतो धर्मः ) अथवा मूलतत्त्व की अध्यात्मदृष्ट्या जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी कर्म के बाहरी परिणाम पर नज़र देनेवाले आधिभौतिक-वाद से नहीं लगती। श्रीर इसी से धर्म-श्रधर्मशास्त्र के इस प्रधान नियम को, उन पश्चिमी परिडतों के अन्थों मे प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता, कि जो आधि-भौतिक दृष्टि से कर्मयोग का विचार करते हैं। श्रौर तो क्या, श्रात्मौपम्य दृष्टि के सूत्र को ताक में रख कर वे समाजबन्धन की उपपत्ति "अधिकांश लोगों के अधिक सुख" प्रमृति केवल दृश्य तत्त्व से ही लगाने का प्रयत्न किया करते हैं। परन्तु उपनिषदों मे, मनुस्मृति मे, गीता मे, महाभारत के अन्यान्य प्रकरणों मे और केवल बौद्ध धर्म में ही नहीं, प्रत्युत अन्यान्य देशों एवं धर्मी मे भी आत्मौपस्य के इस सरख नीतितत्त्व को ही सर्वत्र अग्रस्थान दिया हुआ पाया जाता है। यहूदी और किश्चियन धर्मपुस्तकों मे जो यह आज्ञा है कि "तू अपने पड़ोसियों पर अपने ही समान प्रीति कर " ( लेवि. १६. १४; मेथ्यू २२. ३६ ), वह इसी निमय का रूपान्तर है। ईसाई लोग इसे सोने का अर्थात् सोने सरीखा मूल्यवान् नियम कहते है; परन्तु आत्मैक्य की उपपत्ति उनके धर्म मे नहीं है। ईसा का यह उपदेश भी आत्मी-पन्य-सूत्र का एक भाग है कि '' लोगों से तुम अपने साथ जैसा बर्ताव करना पसन्द

<sup>\*</sup> सूत्र शन्द की व्याख्या इस प्रकार की जाती है—' अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारविद्विश्वतो-मुखम्। अस्तोममनवर्षं च सूत्रं सूत्रविदो विदु ॥" गाने के सुभीते के लिये किसी भी मनत्रः में जिन अनर्थक अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता है, उन्हें स्तोभाक्षर कहते हैं। सूत्र में ऐसे अनर्थक अक्षर नहीं होते, इसी से इस लक्षण में यह 'अस्तोभ 'पद आया है।

श्रीर इसिंबिये ऐसे ढँग का बर्ताव करो जो श्रीरों को भी सुखदायक हो। इस शङ्का के निरसनार्थ भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म के बच्चण बतलाते समय इससे भी श्रिधक खुलासा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट उन्नेख कर दिया है—

> यदन्यैर्विहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुषः । न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥ जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत् । यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥

श्रर्थात् "हम दूसरों से श्रपने साथ जैसे बर्ताव का किया जाना पसन्द नहीं करते-यानी श्रपनी पसन्दगी को समक्त कर—वैसा बर्ताव हमें भी दूसरों के साथ न करना चाहिये। जो स्वयँ जीवित रहने की इच्छा करता है, वह दूसरों को कैसे मारेगा ? ऐसी इच्छा रखे कि जो हम चाहते है, वही श्रीर लोग भी चाहते हैं।" (शां. २४८. १६, २१)। श्रीर दूसरे स्थान पर इसी नियम को बतलाने में इन 'श्रनुकूल 'श्रथवा 'प्रतिकूल ' विशेषणों का प्रयोग न करके, किसी भी प्रकार के श्राचरण के विषय में सामान्यतः विदुर ने कहा है—

### तस्माद्धर्मप्रधानेन भवितन्यं यतात्मना । तथा च सर्वभूतेषु वर्तितन्यं यथात्मनि ॥

" इन्द्रियनिग्रह करके धर्म से बर्तना चाहिये; श्रोर श्रपने समान ही सब प्राणियों से बर्ताव करे " ( शां. १६७. ६ )। क्योंकि शुकानुप्रश्न में व्यास कहते हैं—

यावानात्मिन वेदात्मा तावानात्मा परात्मिन । य एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

"जो सदैव यह जानता है, कि हमारे शरीर में जितना आत्मा है उतना ही दूसरे के शरीर में भी है, वही अमृतत्व अर्थात् मोच प्राप्त कर जेने में समर्थ होता है" (मभा. शां. २३ म. २२)। बुद्ध को आत्मा का आस्तित्व मान्य न था; कम से कम उसने यह तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि आत्मविचार की व्यर्थ उत्तमन में न पड़ना चाहिये; तथापि उसने, यह बतलाने में कि बौद्ध भिन्न लोग औरों के साथ कैसा बर्ताव करें, आत्मीपम्य-दृष्टि का यह उपदेश किया है—

यथा ऋहं तथा एते यथा एते तथा ऋहम्।

श्रत्तानं (श्रात्मानं) उपमं कत्वा (कृत्वा) न हनेय्यं न घातये॥ " जैसा में वैसे ये, जैसे ये वैसा में; (इस प्रकार) श्रपनी उपमा समक्त कर, न तो (किसी को भी) मारे श्रोर न मरवावे " (देखो सुत्तनिपात, नालकसुत्त २७)। घम्मपद नाम के दूसरे पाली बौद्धप्रन्थ (धम्मपद १२६ श्रोर १३०) में भी इसी श्लोक का दूसरा चरण दो बार ज्यों का त्यों श्राया है श्रोर तुरन्त ही मनुस्मृति (१. ४१) एवं महाभारत (श्रनु. ११३. १) इन दोनों प्रन्थों में पाये जानेवाले श्लोकों का पाली भाषा में इस प्रकार श्रनुवाद किया गया है—

प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मौपम्यवृद्धि अधिक अधिक ब्यापक वना कर पहचानना चाहिये, कि जो ग्रात्मा हम में है वही सब प्राणियों में है, श्रीर ग्रन्त में इसी के श्रनुसार वर्ताव भी करना चाहिये--यही ज्ञान की तथा श्राश्रम-न्यवस्था की पर-मावधि श्रथवा मनुष्यमात्र के सांघ्य की सीमा है। श्रात्मीपम्यवृद्धिरूप सूत्र का श्रन्तिम श्रीर ज्यापक श्रर्थ यही है। फ़िर यह श्राप ही सिद्ध हो जाता है, कि इस परमावधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-दान त्रादि कर्मी से वड़ती जाती है, वे सभी कर्म चित्त-शुद्धिकारक, घर्म्य श्रोर श्रतएव गृहस्थाश्रम में कर्त्तच्य हैं। यह पहले ही कह त्राये हैं, कि चित्त-शुद्धि का ठीक श्रर्थ स्वार्थवुद्धि का छूट जाना श्रीर ब्रह्मात्मेक्य को पहचानना है; एवं इसी लिये स्पृतिकारों ने गृह-स्याश्रम के कर्म विहित माने हैं। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को जो " श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः " श्रादि उपदेश किया है, उसका मर्म भी यही है। श्रव्यात्मज्ञान की नींव पर रचा हुआ कर्मयोग-शास्त्र सब से कहता है कि, " आत्मा वै पुत्रनामासि " में ही श्रात्मा की न्यापकता को संकुचित न करके उसकी इस स्वामाविक न्याप्ति को पहचानो कि " लोको व अयमात्मा "; और इस समम से वर्ताव किया करो कि " उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् "--यह सारी पृथ्वी ही वहे लोगों की घर-गृहस्थी है, प्राणिमात्र ही उनका परिवार है। हमारा विश्वास है कि, इस विषय में हमारा कर्मयोग-शास्त्र अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये किसी भी कर्मशास्त्र से हरनेवाला नहीं है; यही नहीं, उन सब को अपने पेट में रख कर परमेश्वर के समान ' दश अंगुल ' वचा रहेगा।

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं, कि आत्मौपम्य भाव से "वसुधेव कुटुम्वकम् ". रूपी वेदानती और न्यापक दृष्टि हो जाने पर हम सिर्फ़ उन सद्गुणों को ही न खो वैठेंगे, कि जिन देशाभिमान, कुलाभिमान और धर्माभिमान आदि सद्गुणों से कुछ वंश अथवा राष्ट्र आज कल उन्नत अवस्था में हैं; प्रत्युत यदि कोई हमें मारने या कष्ट देने द्यावेगा तो, " निवेरः सर्वभूतेषु " (गी. ११. ११) गीता के इस बाक्यानुसार, उनको दुप्रबुद्धि से लौंट कर न मारना हमारा धर्म हो जायगा (देखो धम्मपद ३३८) श्रतः दुष्टों का प्रतीकार न होगा श्रीर इस कारण उनके दुरे कामों में साधु पुरुषों की जान जोखिम में पड़ जावेगी। इस प्रकार दुष्टों का दव-द्वा हो जाने से, पूरे समाज अथवा समूचे राष्ट्र का इससे नाश भी हो जावेगा। महाभारत में स्पष्ट ही कहा है कि " न पाप प्रतिपापः स्थात्साधुरेव सदा भवेत् " ( वन. २०६. ४४ )--दुष्टों के साथ दुष्ट न हो जावें, साधुता से वर्तें; क्योंकि दुष्टता से अथवा वर भँजाने से, वर कभी नष्ट नहीं होता—'न चापि वरं वेरेण केशव ब्युपशाम्यति '। इसके विपरीत निसका हम पराजय करते हैं वह, स्वभाव से ही दुष्ट होने के कारण; पराजित होने पर श्रौर भी श्रिष्ठिक उपद्रव मचाता रहता है, तथा वह फिर वटला लेने का मौका खोजता रहता है--" जयो वैरं प्रस्जिति " अत-एव शान्ति से ही दुष्टों का निवारण कर देना चाहिये ( सभा. उद्यो. ७१. ४६ श्रीर

करते हो, उनके साथ तुम्हे स्वयं भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिये " ( मा. ७. १२, ल्यू. ६. ३१), श्रौर यूनानी तत्त्ववेत्ता श्ररिस्टॉटल के प्रन्थ मे मनुष्यों के परस्पर वर्ताव करने का यही तत्त्व अत्तरशः वतलाया गया है। अरिस्टॉटल ईसा से कोई दो-तीन सौ वर्ष पहले हो गया है; परन्तु इससे भी लगभग दो सौ वर्ष पहले चीनी तत्त्ववेत्ता खूँ-फू-त्से ( ग्रंग्रेज़ी ग्रपभ्रंश कानभ्यृशियस ) उत्पन्न हुम्रा था, इसने बात्मीपम्य का उल्लिखित नियम चीनी भाषा की प्रणाली के अनुसार एक ही शब्द मे वतला दिया है। परन्तु यह तत्त्व हमारे यहाँ कानफ्यूशियस से भी बहुत पहले से, उपनिपदों ( ईश. ६. केन. १३ ) में श्रोर फ़िर महाभारत में, गीता में, एवं '' पराये को भी श्रात्मवत् मानना चाहिये '' ( दास. १२. १०. २२ ) इस रीति से साध-सन्तों के ब्रन्थों में विद्यमान है, तथा इस लोकोक्ति का भी प्रचार है कि " श्राप वीती सो जग वीती "। यही नहीं, विक इसकी श्राच्यात्मिक उपपत्ति भी हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने दे दी है। जब हम इस वात पर ध्यान देते हैं, कि यद्यपि नीतिधर्म का यह सर्वमान्य सूत्र वैदिक धर्म से भिन्न इतर धर्मों मे दिया गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नहीं वतलाई गई है; श्रोर जब हम इस वात पर ध्यान देते है, कि इस सूत्र की उपपत्ति ब्रह्मात्मैक्यरूप अध्यात्म ज्ञान को छोड श्रोर दूसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती, तब गीता के श्राच्यात्मिक नीति-शास्त्र का अथवा कर्मयोग का महत्त्व पूरा पूरा व्यक्त हो जाता है।

समाज में मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार के विषय में ' ब्रात्मीपस्य ' ब्रिद्ध का नियम इतना सुलभ, ज्यापक, सुबोध श्रीर विश्वतोमुख है, कि जब एक बार यह बतला दिया कि प्राणिमात्र में रहनेवाले आत्मा की एकता को पहचान कर " आत्मवत् समबुद्धि से दूसरों के साथ बर्तते जास्रो," तब फ़िर ऐसे पृथक् पृथक् उपदेश करने की जरूरत ही नहीं रह जाती, कि लोगों पर दया करो, उनकी यथाशक्ति मदद करों, उनका कल्याण करो, उन्हे अभ्यदय के मार्ग में लगाओ, उन पर शिति रखो, उनसे ममता न छोड़ो, उनके साथ न्याय और समता का वर्ताव करो, किसी को धोखा मत हो, किसी का द्रव्यहरण अथवा हिंसा न करो, किसी से फूठ न वोलो, अधिकांश लोगों के श्रधिक कल्याण करने की बुद्धि मन में रखो; श्रथवा यह समभ कर भाई-चारे से वर्ताव करो कि हम सब ही एक पिता की सन्तान हैं। प्रत्येक मनुष्य को स्वभाव से यह सहज ही मालूम रहता है, कि मेरा सुख, दु:ख श्रीर कल्याण किस में है: श्रीर सांसारिक व्यवहार करने में गृहस्थी की व्यवस्था से इस बात का श्रनुभव भी उसको होता रहता है कि " श्रात्मा वै पुत्रनामासि " श्रथवा " श्रर्ध भार्या शरीरख " का भाव समक्ष कर अपने ही समान अपने खी-पुत्रों पर भी हमें प्रेम करना चाहिये। किन्तु घरवालों पर प्रेम करना आत्मौपम्यवृद्धि सीखने का पहला ही पाठ है; सदैव इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के बाद इष्ट-मित्रों, फ़िर श्राप्तों. गोत्रजों, ग्रामवासियों, जाति-भाइयों, धर्म-वन्धुत्रों त्रीर ग्रन्त में सब मनुष्यों त्रथवा प्राणिमात्र के विषय में त्रात्मीपम्य-बुद्धि का उपयोग करना चाहिये; इस प्रकार

युरोपखण्ड को नामर्द कर डाला है। परन्तु हमारे धर्मग्रनथीं को देखने से ज्ञात होगा कि, न केवल गीता को प्रत्युत मनु को भी यह वात पूर्णतया श्रवगत श्रीर सम्मत थी, कि संन्यास श्रीर कर्मयोग दोनों धर्ममार्गी में इस विषय में भेद करना चाहिये। क्योंकि मनु ने यह नियम " ऋध्यन्तं न प्रतिऋध्येत् "-क्रोधित होनेवाले पर फ्रिर क्रोध न करो (मनु. ६. ४८), न गृहस्थधर्म में वतलाया है ग्रीर न राजधर्म में; वतलाया है केवल यतिधर्म में ही। परन्तु आज कल के टीकाकार इस वात पर ध्यान नहीं देते कि. इनमें कौन वचन किस मार्ग का है अथवा उसका कहाँ उपयोग करना चाहिये; उन लोगों ने संन्यास श्रोर कर्ममार्ग दोनों के परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों को गड़ुमगड़ू कर डालने की जो प्रणाली डाल दी है, उस प्रणाली से प्राय: कर्म-योग के सचे सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कैसा अम पढ जाता है, इसका वर्णन हम पांचवें प्रकरण में कर आये हैं। गीता के टीकाकारों की इस आमक पद्धति को छोड़ देने से सहज ही जात हो जाता है, कि भागवतधर्मी कर्मयोगी 'निवेंर' शब्द का क्या अर्थ करते हैं। क्योंकि ऐसे अवसर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगी गृहस्य को जैसा वर्ताव करना चाहिये, उसके विषय में परम भगवद्भक्ष प्रल्हाद ने ही कहा है कि " तस्मान्नित्यं चमा तात । पिरडतैरपवादिता " ( मभा. वन. २८. ८ ) हे तात ! इसी हेतु से चतुर पुरुपों ने ज्ञा के लिये सदा श्रपवाद वतलाये हैं। जो कर्म हमें दु:खदायी हो वही कम करके दूसरों को दु:ख न देने का यह आत्मीपम्य दृष्टि का सामान्य धर्म है तो ठीक; परन्तु महाभारत में निर्णय किया है, कि जिस समाज में श्चात्मौपम्य-दृष्टिवाले सामान्य धर्म की जोड़ के इस दूसरे धर्म के-कि हमें भी दूसरे लोग दु:ख न दें-पालनेवाले न हों, उस समाज में केवल एक पुरुप ही यदि इस धर्म को पालेगा तो कोई लाभ न होगा। यह समता शब्द ही दो व्यक्तियों से संबद्ध श्रर्थात् सापेज् है। श्रतएव श्राततायी पुरुष को मार डालने से जैसे श्रहिंसा धर्म में वहा नहीं लगता, वैसे ही दुष्टों का उचित शासन कर देने से साधुत्रों की श्रात्मीपम्य-बुद्धि या निरशत्रुता में भी कुछ न्यूनता नहीं होती। विलक्ष दुष्टों के अन्याय का अतिकार कर दूसरों को वचा लेने का श्रेय अवस्य मिल जाता है। जिस परमेश्वर की श्रोपचा किसी की भी बुद्धि श्रधिक सम नहीं है, जब वह परमेश्वर भी साधुत्रों की रचा श्रीर दुष्टों का विनाश करने के लिये समय-समय पर श्रवतार ले कर लोकसंग्रह किया करता है (गी. ४. ७ श्रीर 🗅 ) तत्र श्रीर पुरुषों की बात ही क्या है ! यह कहना अमपूर्ण है कि " वसुधेव कुटुम्वकम् " रूपी बुद्धि हो जाने से प्रथवा फलाशा छोड़ देने से पात्रता-ग्रपात्रता का ग्रथवा योग्यता-ग्रयोग्यता का भेट भी मिट जाना चाहिये। गीता का सिद्धान्त यह है, कि फल की श्राशा में ममत्वब्रद्धि प्रधान होती है श्रीर उसे छोड़े विना पाप पुराय से छुटकारा नहीं मिलता । किन्छ यदि किसी सिद्ध पुरुप को अपना स्वार्थ साधने की श्रावश्यकता न हो, तथापि यदि बह किसी श्रयोग्य त्रादमी को कोई ऐसी वस्तु ले लेने दे कि जो उसके योग्य नहीं, तो उस सिद्ध पुरुष को श्रयोग्य श्राद्मियों की सहायता करने का, तथा योग्य साधुश्रों

६३)। भारत का यही श्लोक बौद्ध ग्रन्थों में है (देखो धम्मपद १ श्रीर २०१; महावगा १०. २ एवं ३ ), श्रीर ऐसे ही ईसा ने भी इसी तत्त्व का श्रनुकरण इस मकार किया है " तू अपने शत्रुओं पर प्रीति कर " ( मेध्यू.४.४४ ), श्रीर "कोई एक कनपटी में मारे तो तू दूसरी भी आगे कर दे " ( मेथ्यू.४.३६.ल्यू. ६. २६ ) । ईसामसीह से पहले के चीनी तत्त्वज्ञ ला-म्रो-रसे का भी ऐसा ही कथन है, श्रीर भारत की सन्त-मण्डली में तो ऐसे साधुत्रों के इस प्रकार त्राचरण करने की बहुतेरी क्याएँ भी हैं। चमा अथवा शान्ति की पराकाष्ठा का उत्कर्ष दिखलानेवाले इन उदाहरणों की पुनीत योग्यता को घटाने का हमारा विलकुल इरादा नहीं है। इस में कोई सन्देह नहीं, कि सत्य समान ही यह चमा-धर्म भी अन्त में अर्थात् समाज की पूर्ण अवस्था मे अपवाद-रहित और नित्य रूप से बना रहेगा। और बहुत क्या कहें, समाज की वर्तमान अपूर्ण अवस्था में भी अनेक अवसरों पर देखा जाता है, कि जो काम शान्ति से हो जाता है वह क्रोध से नहीं होता। जब अर्जुन देखने लगा, कि दुष्ट दुयोंधन की सहायता करने के लिये कौन कौन योद्धा श्राये हैं, तब उनमे पितामह श्रीर गुरु जैसे पूज्य मनुष्यों पर दृष्टि पड़ते ही उसके ध्यान में यह बात आ गई, कि दुर्योधन की दुष्टता का प्रतिकार करने के लिये उन गुरू-जनों को शस्त्रों से मारने का दुष्कर कर्म भी मुक्ते करना पड़ेगा, कि जो केवल कर्म में ही नहीं, प्रत्युत अर्थ में भी आसक्त हो गये हैं (गी. २. ४); श्रीर इसी से वह कहने लगा कि, यद्यपि दुर्योधन दुष्ट हो गया है, तथापि " न पापे प्रतिपापः स्यात्" वाले न्याय से मुमे भी उसके साथ दुष्ट न हो जाना चाहिये, " यदि वे मेरी जान भी ले लें तो भी (गी १. ४६ ) मेरा 'निर्देर' अन्तःकरण से चुपचाप बैठ रहना ही उचित है। " अर्जुन की इसी शङ्का को दूर बहा देने के लिये गीताशास्त्र की प्रवृत्ति हुई श्रीर यही कारण है, कि गीता में इस विषय का जैसा खुलासा किया गया है वैसा श्रीर किसी भी धर्मश्रन्थ में नहीं पाया जाता। उदाहरणार्थ, बौद्ध श्रीर क्रिश्रियन धर्म निवेंरत्व के तस्त्र को वैदिक धर्म के समान ही स्वीकार तो करते हैं, परन्तु इनके धर्मग्रन्थों में स्पष्टतया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई है कि ( लोकसंग्रह की श्रथवा श्रात्मसंरत्ता की भी परवा न करनेवाले ) सर्व कर्मयोगी संन्यासी पुरुष का व्यवहार, श्रीर (बुद्धि के श्रनासक एवं निवेर हो जाने पर भी उसी अनासक और निवेंर बुद्धि से सारे बर्ताव करनेवाले ) कर्मयोगी का व्यवहार-ये दोनों सर्वांश में एक नहीं हो सकते। इसके विपरीत पश्चिमी नीतिशास्रवेत्तात्रों के श्रागे वह बेढब पहेली खड़ी है, कि ईसा ने जो निर्वेरत्व का उपदेश किया है उसका जगत् की नीति से समुचित मेल कैसे मिलावे, + श्रीर निट्शे नामक श्राधनिक जर्मन परिडत ने अपने अन्थों में यह मत डॉट के साथ जिखा है, कि निर्देश्त का यह धर्मतत्त्व गुलामगिरी का श्रीर घातक है, एवँ इसी को श्रेष्ठ माननेवाले ईसाई धर्म ने

<sup>+</sup> See Paulsen's System of Ethics Book III. chap X-Eng. Trans.) and Nietzsche's Anti-Christ.

सृष्टि में उस नियम का यह रूपान्तर है कि ''जैसे को तैसा'' होना चाहिये । वे साधा-रण लोग, कि जिनकी बुद्धि साम्यावस्था में पहुँच नहीं गई है, इस कर्मविपाक के नियम के विषय में श्रपनी ममत्व बुद्धि उत्पन्न कर लेते हैं, श्रौर कोध से श्रथवा द्रेष से श्राघात की श्रपेत्ता श्रधिक प्रत्याघात करके श्राघात का बदला लिया करते है; प्रथवा प्रपने से दुवले मनुष्य के साधारण या काल्पनिक त्रपराध के लिये प्रतिकार-बुद्धि के निमित्त से उसकी लुट कर श्रपना फ्रायदा कर लेने के लिये सदा प्रवृत होते हैं । किन्तु साधारण मनुष्यों के समान बदला भँजाने की, वैर की, श्रमिमान की, क्रोध से, लोभ से, या हेष से दुर्बलों को लुटने की श्रथवा टेक से श्रपना श्रभिमान, शेखी, सत्ता श्रौर शक्ति की प्रदर्शिनी दिखलाने की बुद्धि जिसके मन में न रहे, उसकी शान्त, निवेंर श्रोर समबुद्धि वैसे ही नहीं बिगड़ती है, जैसे कि श्रपने ऊपर गिरी हुई गेंद को सिर्फ़ पीछे लौटा देने से बुद्धि में कोई भी विकार नहीं उप-जता; और लोकसंग्रह की दृष्टि से ऐसे प्रत्याघातस्वरूप कर्म करना उनका धर्म श्रर्थात. कर्तव्य हो जाता है, कि जिसमें दुष्टों का दबदवा बढकर कहीं ग़रीबों पर श्रताचार न होने पार्वे (गी. ३. २४)। गीता के सारे उपदेश का सार यही है, कि ऐसे प्रसङ्ग पर समबुद्धि से किया हुआ घोर युद्ध भी धर्म्य श्रीर श्रेयस्कर है। वैरभाव न रख कर सब से बर्तना, दुष्टों के साथ दुष्ट न बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर खुक्ता न होना श्रादि धर्मतत्त्व स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो हैं, परनतु संन्यासमार्ग का यह मत कर्मयोग नहीं मानता कि ' निवेर ' शब्द का ऋथे केवल निष्क्रिय ऋथवा प्रतिकार-सून्य है; किन्तु वह निर्वेर शब्द का सिर्फ़ इतना ही अर्थ मानता है, कि वैर अर्थात् मन की दुए बुद्धि छोड़ देनी चाहिये; श्रीर जब कि कर्म किसी के छटते हैं ही नहीं, तब उसका कथन है कि सिर्फ लोकसंग्रह के लिये अथवा मतिकारार्थ जितने कर्म श्रावश्यक श्रीर शक्य हों, उतने कर्म मन में दृष्टबुद्धि को स्थान न दे कर. केवल कर्तंच्य समक्त वैराग्य श्रीर निःसङ्ग बुद्धि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १६)। श्रतः इस श्लोक (गी. ११. ११) में सिर्फ 'निवैर' पद का प्रयोग न करते हुए-

## मत्कर्मकृत् मत्परमो मङ्गक्तः संगवर्जितः। निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाएडव॥

उसके पूर्व ही इस दूसरे महत्त्व के विशेषण का भी प्रयोग करके—िक ' मत्कर्मकृत ' अर्थात 'मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यर्थ परमेश्वरापेण बुद्धि से सारे कर्म करनेवाला '-भगवान् ने गीता में निर्वेरत्व और कर्म का, मिक्क की दृष्टि से, मेल
मिला दिया है। इसी से शाङ्करभाष्य तथा अन्य टीकाओं में भी कहा है, कि इस
श्लोक में पूरे गीता-शास्त्र का निचोड़ आ गया है। गीता में यह कहीं भी नहीं बतलाया कि बुद्धि को निर्वेर करने के लिये, या उसके निर्वेर हो चुकने पर भी सभी प्रकार
के कर्म छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार प्रतिकार का कर्म निर्वेरत्व और परमेश्वरापेण
बुद्धि से करने पर, कर्ता को उसका कोई भी पाप या दोप तो लगता ही नहीं,

'एवं समाज की भी हानि करने का पाप लगे बिना न रहेगा । कुबेर से टक्कर लेने-वाला करोड़पति साहकार यदि बाज़ार में तरकारी-माजी लेने जावे, तो जिस प्रकार वह हरी धनियाँ की गड़ी की कीमत लाख रुपये नहीं दे देता, उसी प्रकार पूर्ण साम्यावस्था में पहुँचा हुआ पुरुष किसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहीं जाता। उसकी बुद्धि सम तो रहती है, पर समता का यह ऋर्थ नहीं है, कि गाय का चारा मनुष्य को त्रीर मनुष्य का भोजन गाय को खिला दे; तथा भगवान ने गीता ( १७. २० ) में भी कहा है कि जो 'दातव्य ' समभ कर सात्विक दान करना हो, वह भी " देशे काले च पात्रे च " अर्थात् देश, काल और पात्रता का विचार कर देना चाहिये। साधु पुरुषों की साम्य-बुद्धि के वर्णन में ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें पृथ्वी की उपमा दी है। इसी पृथ्वी का दूसरा नाम ' सर्वसहा ' है, किन्तु यह ' सर्वंसहा ' भी यदि इसे कोई लात मारे, तो मारनेवाले के पैर के तलवे में उतने ही जोर का धका दे कर अपनी समताद्वद्धि व्यक्त कर देती है! इससे भली भाँति समका जा सकता है, कि मन मे वैर न रहने पर भी ( अर्थात् निवैंर )प्रति-कार कैसे किया जाता है। कर्मविपाक-प्रक्रिया में कह त्राये हैं, कि इसी कारण से भगवान भी " ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् " ( गी. ४. ११ )-जो मुभे जैसे भजते हैं, उन्हें मैं वैसे ही फल देता हूं-इस प्रकार व्यवहार तो करते हैं, परन्त फ़िर भी "वैषम्य-नैर्षृण्य" दोषों से अलिप्त रहते हैं। इसी प्रकार ज्यवहार अथवा कानून कायदे में भी खूनी आदमी को फॉसी की सज़ा देनेवाले न्यायाधीश को कोई उसका दुरमन नहीं कहता। अध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है, कि जब बुद्धि निष्काम हो कर साम्यावस्था में पहुँच जावे, तब वह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी का भी नकसान नहीं करता, उससे यदि किसी का नुकसान हो ही जाय तो सम-मना चाहिये, कि वह उसी के कमें का फल है, इसमें स्थितप्रज्ञ का कोई दोष नहीं; श्रथवा निष्काम बुद्धिवाला स्थितप्रज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता है-फिर देखने में वह मातृवध या गुरुवध सरीखा कितना ही भयद्वर क्यों न हो-उसके श्रम-श्रश्चभ फल का बन्धन श्रथवा लेप उसको नहीं लगता (देखो गी. ४. १४; ६. २८ श्रीर १८. १७)। फ्रीजदारी कानून में श्रात्मसंरत्ता के जो नियम हैं, वे इसी तत्त्व पर रचे गये हैं। कहते है कि जब लोगों ने मनु से राजा होने की प्रार्थना की, -तब उन्हों ने पहले यह उत्तर दिया कि " अनाचार से चलनेवालों का शासन करने के लिये, राज्य को स्वीकार करके मैं पाप मे नहीं पड़ना चाहता।" परन्तु जब लोगों ने यह वचन दिया कि, " तमज्ञवन् प्रजाः मा भीः कर्तृनेनो गमिष्यति " ( मभा. शां. ६७. २३ )-हरिये नहीं, जिसका पाप उसी को लगेगा, श्रापको तो रचा करने का पुण्य ही मिलेगा; श्रीर प्रतिज्ञा की कि " प्रजा की रचा करने में जो -खर्च लगेगा उसे लोग ' कर ' दे कर पूरा करेंगे, '' तब मनु ने प्रथम राजा होना स्वीकार किया। सारांश, जैसे श्रचेतन सृष्टि का कभी भी न बद्लनेवाला यह विनयम है कि ' आघात के बराबर ही प्रत्याघात ' हुआ करता है वैसे ही सचेतन में हो सकता हो तो पहले साधुता से ही करें क्योंकि, दूसरा यदि दुष्ट हो, तो उसी के साथ हमें भी दुष्ट न हो जाना चाहिये-यदि कोई एक नकटा हो जाय तो सारा गाँव का गाँव अपनी नाक नहीं कटा लेता! और क्या कहें, यह धर्म है भी नहीं। इस "न पापे प्रतिपापः स्यात्" सूत्र का ठीक भावार्थ यही है; और इसी कारण से विदुरनीति में धनुराष्ट्र को पहले यही नीतितस्व बतलाया गया है कि "न तत्प-रस्य संदध्यात् प्रतिकृतं यदातमनः"—जैसा व्यवहार स्वयं अपने लिये प्रतिकृत मालूम हो, वैसा वर्तांव दूसरों के साथ न करे। इसके पश्चात् ही विदुर ने कहा है-

श्रक्रोधेन जयेत्क्रोधं श्रसाधुं साधुना जयेत्। जयेत्कदर्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम्॥

"(दूसरे के) कोध को (अपनी) शान्ति से जीते, दुष्ट को साधुता से जीते, कृपण को दान से जीते और अनृत को सत्य से जीते" (मभा. उद्यो, ३८. ७३)। पाली भाषा में वौद्धों का जो धम्मपद नामक नीतिय्रन्थ है, उसमें (२३३) इसी श्लोक का हूयहू अनुवाद है—

श्रक्कोधेन जिने कोधं श्रसाधुं साधुना जिने। जिने कद्रियं दानेन सच्चेनालीकवादिनम्॥

शान्तिपर्व में युधिष्टिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीतितस्व के गौरव का वर्णन इस प्रकार किया है—

> कर्म चैतदसाधूनां श्रसाधुं साधुना जयेत्। धर्मेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा॥

"दुष्ट की श्रसाधुना श्रयांत् दुष्ट कर्म का साधुता से निवारण करना चाहिये, क्योंकि पापकर्म से जीत लेने की श्रपेचा धर्म से श्रयांत् नीति से मर जाना भी श्रेयस्कर है" (शां. ६५. १६)। किन्तु ऐसे साधुता से यदि दुष्ट के दुष्कर्मों का निवारण न होता हो, श्रयवा साम-उपचार श्रोर मेल-जोल की वात दुष्टों को नापसन्द हो तो, जो कांटा पुल्टिस से वाहर न निकलता हो, उसको "कण्टकेनेव कण्टकम्" के न्याय से साधारण कांटे से श्रयवा लोहे के कांटे—सुई—से ही वाहर निकाल डालना श्रावरयक है (दास. १६. ६. १२-६१।) क्योंकि, प्रत्येक समय, लोकसंग्रह के लिये दुष्टों का निग्रह करना, भगवान के समान, धर्म की दृष्ट से साधु पुरुपों का भी पहला कर्तव्य है। "साधुता से दृष्टता को जीते" इस वाक्य में ही पहले यही वात मानी गई है, कि दृष्टता को जीत लेना श्रयवा उसका निवारण करना साधु पुरुप का पहला कर्तव्य है, किर उसकी सिद्धि के लिये वतलाया है कि पहले किस उपाय की योजना करें। यदि साधुता से उसका निवारण न हो सकता हो,—सीधी श्रमुली से घी न निकले—तो "जैसे को तैसे" वन कर दुष्टता का निवारण करने से हम हमारे धर्मग्रन्थकार कभी भी नहीं रोकतं। वे यह कहीं भी प्रतिपादन नहीं करते, कि दुष्टता के श्रागे साधु पुरुप श्रपना विलदान खुशी से किया करें। सदा

उत्तटा, प्रतिकार का काम हो चुकने पर जिन दुष्टों का प्रतिकार किया गया है, उन्हीं का आत्मौपम्य-दृष्टि से कल्याण मानने की बुद्धि भी नष्ट नहीं होती। एक उदाहरण लीजिये, दुष्ट कर्म करने के कारण रावण को, निवेंर और निष्पाप रामचन्द्र ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने में जब बिभीषण हिचको लगा, तब रामचन्द्र ने उसको समकाया कि—

### मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम् । क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव॥

"(रावण के मन का) वैर मौत के साथ ही गया। हमारा (दुष्टों के नाश करने का) काम हो चुका। अब यह जैसा तेरा (भाई) है, वैसा ही मेरा भी है। इसिलिये इसका अग्नि-संकार कर "(वालमीकिरा. ६. १०६. २४)। रामायण का यह तत्त्व भागवत (म. १६. १३.) में भी एक स्थान पर बतलाया गया ही है, और अन्यान्य पुराणों में जो ये कथाएँ हैं, कि भगवान् ने जिन दुष्टों का संहार किया, उन्हीं को फिर दयालु हो कर सद्गति दे डाली, उनका रहस्य भी यही है। इन्हीं सब विचारों को मन में ला कर श्रीसमर्थ ने कहा है, कि "उद्धत के लिये उद्धत होना चाहिये;" और महाभारत में भीष्म ने परश्चराम से कहा है—

## यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेवं प्रवर्तयन् । नाधर्मे समवाप्तोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥

" अपने साथ जो जैसा बर्ताव करता है, उसके साथ वैसे ही बर्तने से न तो अधर्म (अनीति) होता है और न अकल्याण" (मभा. उद्यो. १७६. ३०)। फिर आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत-अध्याय में वही उपदेश युधिष्ठिर को किया है—

यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः। मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः॥

" अपने साथ जो जैसा बर्तता है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना धर्मनीति है; मायावी पुरुष के साथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार करना चाहिये" (ममा. शां. १०६. २६ और उद्यो. ३६. ७)। ऐसे ही ऋग्वेद में इन्द्र को उसके मायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति ही की गई है कि— " त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं...... वृत्रं अर्द्यः।" (ऋ. १०. १४७. २; १. ५०. ७)—हे निष्पाप इन्द्र! मायावी वृत्र को त् ने माया से हो मारा है। और भारिव ने अपने किरातार्जनीय काव्य में भी ऋग्वेद के तस्त्व का ही अनुवाद इस प्रकार किया है—

व्रजनित ते मूढिधयः पराभवं । भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥
"मायावियों के साथ जो मायावी नहीं बनते, वे नष्ट हो जाते हैं"(किरा.१.३०)। परन्तु
यहाँ एक बात पर और ध्यान देना चाहिये, कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता

में पहुँचे हुए कर्मयोगी प्राणिमात्र में श्रात्मा की एकता को पहँचान कर यद्यपि सभी के साथ निर्वेरता का व्यवहार किया करें, तथापि श्रनासक्र-बुद्धि से पात्रता-श्रपात्रता का सारा-ग्रसार-विचार करके स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्म करने में वे कभी नहीं चुकते, श्रीर कर्मयोग कहता है, कि इस रीति से किये हुए कर्म कर्ता की साम्य-बुद्धि में कुछ भी न्यूनता नहीं आने देते। गीताधर्म-प्रतिपादित कर्मथोग के इस तस्व को मान लेने पर कुलाभिमान श्रोर देशाभिमान श्रादि कर्तव्य-धर्मों की भी कर्मयोगशास्त्र के त्रतुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती है। यद्यपि यह त्रन्तिम सिद्धान्त है, कि समय मानव जाति का--प्राणिमात्र का-जिससे हित होता हो वहीं धर्म है, तथापि परमावधि की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये कुलाभिमान, धर्मामिमान श्रौर देशाभिमान श्रादि चढ़ती हुई सीढियों की श्रावश्यकता तो कभी भी नष्ट होने की नहीं। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिये जिस प्रकार सगुणोपासना आवश्यक है, उसी प्रकार 'वसुधैव क़ुद्रम्बकम् 'की ऐसी बुद्धि पाने के लिये कुला-भिमान, जात्यभिमान और देशाभिमान श्रादि की श्रावश्यकता है; एवं समाज की प्रत्येक पीढ़ी इसी ज़ीने से ऊपर चढती है, इस कारण इसी ज़ीने को सदैव ही स्थिर रखना पड़ता है। ऐसे ही जब अपने आसपास के लोग अथवा अन्य राष्ट्रनीचे की सीढ़ी पर हों तब यदि कोई एक-आध मनुष्य अथवा कोई राष्ट्र चाहे कि मैं अकेला ही ऊपर की सीढी पर बना रहूँ, तो यह कदापि हो नहीं सकता । क्योंकि ऊपर कहा ही जा चुका है, कि परस्पर व्यवहार में "जैसे को तैसा" न्याय से ऊपर ऊपर की श्रेगीवालों को नीचे-नीचे की श्रेगीवाले लोगों के अन्याय का प्रतिकार करना विशेष प्रसङ्ग पर श्रावश्यक रहता है। इसमें कोई शङ्का नहीं, कि सुधरते-सुधरते जगत के सभी मनुष्य की स्थिति एक दिन ऐसी ज़रूर हो जावेगी, कि वे प्राणिमात्र में त्रात्मा की एकता को पहँचानने लगें; अन्ततः मनुष्य मात्र को ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेने की आशा रखना कुछ अनुचित भी नहीं है। परन्तु आत्मोन्नति की परमा-वधि की यह स्थिति जब तक सब को प्राप्त हो नहीं गई है, तब तक अन्यान्य राष्ट श्रथवा समाजों की स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमानी श्रादि धर्मींका ही ऐसा उपदेश देते रहें, कि जो श्रपने-श्रपने समाजों को उन-उन समयों में श्रियस्कर हो। इसके श्रतिरिक्त, इस दूसरी बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि मिलल दर मिल तैयारी करके इमारत बन जाने पर जिस प्रकार नीचे के हिस्से निकाल डाले नहीं जा सकते, अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ में आ जाने से क़दाली की या सूर्य होने से श्राप्ति की, श्रावश्यकता बनी ही रहती है, उसी प्रकार सर्वभूतहित की श्रान्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशाभिमान की, वरन् कुलाभिमान की भी श्रावश्यकता बनी ही रहती है। क्योंकि समाज-सुधार की दृष्टि से देखें तो, कुलाभिमान जो विशेष काम करता है वह निरे देशाभिमान से नहीं होता; श्रौर देशाभिमान का कार्य निरी सर्वभूतात्मैक्य-दृष्टि से सिद्ध नहीं होता। अर्थात् समाज की पूर्ण श्रवस्था में भी साम्यबुद्धि के ही समान, देशाभिमान श्रीर कुलाभिमान श्रादि

ध्यान रहे, कि जो पुरुप अपने बुरे कामों से पराई गर्दने काटने पर उतारू हो गया, उसे यह कहने का कोई भी नैतिक हक नहीं रह जाता, कि श्रीर लोग मेरे साथ साधुता का बर्ताव करे। धर्मशास्त्र में स्पष्ट त्राज्ञा है (मनु. प्त. १६ और ३५१) कि इस प्रकार जब साधु पुरुपों को कोई श्रसाधु काम लाचारी से करना पडे, तो उसकी जिम्मेदारी शुद्ध-बुद्धिवाले साधु पुरुषों पर नहीं रहती, किन्तु इसका ज़िम्मे-दार वही दुष्ट पुरुष हो जाता है, कि जिसके दुष्ट कर्मी का यह नतीजा है। स्वयं बुद्ध ने देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति वौद्ध यन्थकारों ने भी इसी तत्त्व पर लगाई है (देखो मिलिन्द्रम. ४. १. ३०-३४)। जद सृष्टि से व्यवहार में ये श्राघात-प्रत्याघातरूपी कर्म नित्य श्रीर विलक्तल ठीक होते हैं। परन्तु मनुष्य के व्यवहार उसके इच्छाधीन है; श्रौर ऊपर जिस त्रैलोक्य-चिन्तामिण की मात्रा का उन्नेख किया है, उसके दुष्टों पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस धर्मज्ञान से होता है, वह धर्मज्ञान भी अत्यन्त सूचम है; इस कारण विशेष अवसर पर बड़े बढ़े लोग भी सचसुच इस दुविधा में पड जाते है, कि जो हम किया चाहते हैं यह योग्य है या श्रयोग्य, श्रयवा धर्म्य है या श्रधर्म्य - किं कर्म किसकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः (गी. ४. १६)। ऐसे श्रवसर पर कोरे विद्वानों की, श्रथवा सदैव थोड़े-बहुत स्वार्थ के पक्षे में फॅसे हुए पुरुषों की परिडताई पर, या केवल अपने सार-असार-विचार के भरोसे पर, कोई काम न कर बैठे, बल्कि पूर्ण अवस्था मे पहुँचे हुए परमावधि के साधु-पुरुष की शुद्धबुद्धि के ही शरण में जा कर उसी गुरु के निर्णंथ को प्रमाण माने । क्योंकि, निरा तार्किक पारिखत्य जितना अधिक होगा. दलीले भी उतनी ही अधिक निकलेंगी, इसी कारण विना शुद्धबुद्धि के कोरे पारिइत्य से ऐसे विकट प्रश्नों का कभी सचा श्रीर समाधानकारक निर्णय नहीं होने पाता; श्रतपुव उसको शुद्ध श्रीर निष्काम बुद्धिवाला गुरु ही करना चाहिय। जो शास्त्रकार ग्रत्यन्त सर्वमान्य हो चुके हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार की शुद्ध रहती है, श्रीर यही कारण है जो भगवान ने श्रर्जन से कहा है-"'तस्माच्छासं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ" (गी. १६. २४) -- कार्य-श्रकार्य का निर्णय करने में तुक्ते शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिये। तथापि यह न भूल जाना चाहिये. कि कालमान के अनुसार, श्वेतकेतु जैसे आगे के साधु पुरुषों को इन शास्त्रों में भी फ़र्क करने का अधिकार प्राप्त होता रहता है।

निवेंर और शान्त साधु पुरुषों के त्राचरण के सम्बन्ध में लोगों की त्राज कल जो निर-समक्त देखी जाती है, उसका कारण यह है कि कर्मयोगमार्ग प्रायः लुप्त हो निया है, और सारे संसार ही को त्याज्य माननेवाले संन्यासमार्ग का त्राज कल चारों त्रोर दौरदौरा हो गया है। गीता का यह उपदेश अथवा उद्देश भी नहीं है, कि निवेंर होने से निष्प्रतिकार भी होना ही चाहिये। जिसे लोकसंग्रह की परवा ही नहीं है उसे, जगत् में दुष्टों की प्रवलता फैले तो और न फैले तो, करना ही क्या है; उसकी जान रहे, चाहे चली जाय, सब एक ही सा है। किन्तु पूर्णावस्था-

सर्वमान्य महत्त्व के नैसर्गिक स्वत्व की श्रोर दुर्लंच्य कर, जगत् के किसी भी एक व्यक्ति की या समाज की हानि करने का अधिकार दूसरे किसी व्यक्ति या समाज को नीति की दृष्टि से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता--फिर चाहे वह समाज बल श्रीर संख्या में कितना ही चढा-बढा क्यों न हो, अथवा उसके पास छीना-ऋपटी करने के साधन दूसरों से अधिक क्यों न हों। यदि कोई इस युक्ति का अवलम्बन करें कि एक की श्रपेत्ता, श्रथवा थोंड़ों को श्रपेत्ता बहुतों का हित श्रधिक योग्यता का है, श्रीर इस युक्ति से संख्या में श्रधिक बढ़े हुए समाज के स्वार्थी बर्ताव का समर्थन करें, तो यह युक्ति-वाद केवल राज्ञसी समभा जावेगा। इस प्रकार दूसरे लोग यदि श्रन्याय से बर्तने लगें तो बहुतेरों के तो क्या, सारी पृथ्वी के हित की श्रपेचा भी, श्रात्मरचा श्रर्थात अपने बचाव का नैतिक हक श्रीर भी श्रधिक सबल हो जाता है. यही उक्र चौथे चरण का भावार्थ है; और पहले तीन चरणों में जिस अर्थ का वर्णन है, उसी के लिये महत्त्वपूर्ण अपवाद के नाते से उसे उनके साथ ही बतला दिया है। इसके सिवा यह भी देखना चाहिये, कि यदि हम स्वयं जीवित रहेंगे तो लोक-कल्याण भी कर सकेंगे। अतएव लोकहित की दृष्टि से विचार करें तो भी विश्वामित्र के समान यही कहना पड़ता है कि " जीवन् धर्ममवाप्नुयात् "--जियेंगे तो धर्म भी करेंगे; अथवा कालिदास के अनुसार यही कहना पडता है कि " शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् " ( कुमा. १. ३३ ) -- शरीर ही सब धर्मी का मूल साधन है: या मनु के कथनानुसार कहना पड़ता है कि " श्रात्मानं सततं रचेत्" स्वयं श्रपनी रचा सदा-सर्वदा करनी चाहिये। यद्यपि आत्मरचा का हक सारे जगत् के हित की श्रोपत्ता इस प्रकार श्रेष्ठ है; तथापि दूसरे प्रकरण में कह श्राये हैं कि कुछ श्रवसरों पर कुल के लिये, देश के लिये, धर्म के लिये, अथवा परोपकार के लिये स्वयं अपनी ही इच्छा से साधु लोग अपनी जान पर खेल जाते हैं। उक्त श्लोक के पहले तीन चरणों में यही तत्त्व वर्णित है। ऐसे प्रसङ्ग पर मनुष्य आत्मरचा के अपने श्रेष्ठ स्वत्व पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, अतः ऐसे काम की नैतिक योग्यता भी सब से श्रेष्ठ समकी जाती है। तथापि श्रचूक यह निश्चय कर देने के लिये, कि ऐसे श्रवसर कब उत्पन्न होते हैं, निरा पाण्डित्य या तर्कशक्ति पूर्ण समर्थ नहीं है; इसिलये, धतराष्ट्र के उन्निखित कथानक से यह बात प्रगट होती है, कि विचार करनेवाले मनुष्य का श्रन्तःकरण पहले से ही शुद्ध श्रीर सम रहना चाहिये। महाभारत में ही कहा है, कि धतराष्ट्र की बुद्धि इतनी मन्द न थी कि वे विद्वर के उपदेश को समस न सके, परन्तु पुत्रप्रेम उनकी बुद्धि को सम होने कहाँ देता था ? कुबेर को जिस गकार लाख रुपये की कभी भी कमी नहीं पड़ती, उसी प्रकार जिसकी बुद्धि एक बार सम हो चुकी उसे कुलात्मैक्य, देशात्मैक्य या धर्मा-रमैक्य आदि निस्न श्रेणी की एकताओं का कभी टोटा पड़ता ही नहीं है। ब्रह्मात्मेक्य में इन सब का अन्तर्भाव हो जाता है; फिर देशधर्म, कुलुर्धम आदि संक्रवित धर्मी का अथवा सर्वभूतहित के व्यापक धर्म का-अर्थात इनमें से जिस-तिसकी स्थिति के

धमों की भी सद्द ज़रूरत रहती ही है। किन्तु केवल अपने ही देश के अभिमान को परम साध्य नान लेने से जैसे एक राष्ट्र अपने लाभ के लिये दूसरे राष्ट्र का मननाना जुकसान करने के लिये तैयार रहता है, वसी वात सर्वभूतहित को परमसाध्य
मानने से नहीं होती। कुलाभिमान, देशाभिमान, श्रोर अन्त में पूरी मनुष्यजाति के
हित में यदि विरोध आने लगे तो साम्यबुद्धि से परिपूर्ण नीतिश्रम का यह महस्वपूर्ण
श्रोर विशेष कथन है, कि उच्च श्रेणी के धमों की सिद्धि के लिये निम्न श्रेणी के धमों
को झोड़ दे। विदुर ने धतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कहा है, कि युद्ध में कुल
का चय हो जावेगा, अतः दुर्योधन की टेक रखने के लिये पायदनों को राज्य का
भाग न देने की अपेचा, यदि दुर्योधन न सुने तो उसे—(लड़का भले ही हो)—
अकेले को झोई देना ही उचित है, और उसके समर्थन में यह श्लोक कहा है—

र्यजेद्कं कुलस्यार्थे प्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। प्रामं जनपदस्यार्थे म्रात्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्॥

" कुल के (बचाव के ) लिये एक व्यक्ति को, गाँव के लिये कुल को और पूरे खोक्समृह के लिये गाँव को, एवं श्रात्मा के लिये पृथ्वी को छोड़ दे " ( सभा. ञ्चादि. ११५. ३६; समा. ६१. ११)। इस स्होक के पहले और तीसरे चरण का तात्पर्य वही है कि जिसका उहेल कपर किया गया है, और चौथे चरण में म्रात्म-रचा का तत्त्व वतलाया गया है । ' आत्म ' शब्द सामान्य सर्वनाम है, इससे वह भारमरहा का तस्व धेंसे एक व्यक्ति को उपयुक्त होता है, वैसे ही एकत्रित लोक. समृह को, जाति को, देश को अथवा राष्ट्र को भी उपयुक्त होता है; और कुल के लिये एक पुरुष को, प्राम के लिये कुल को, एवं देश के लिये प्राम को छोड़ देने की क्रमशः चढ़ती हुई इस प्राचीन प्रणाली पर जब हम ध्यान देते हैं तब स्पष्ट देख पड़ता है, कि 'आतम' शब्द का अर्थ इन सब की अपेचा इस स्थल पर अधिक महत्त्व का है। किर भी कुछ मतलवी या शास्त्र न जाननेवाले लोग, इस चरण का क्सी क्सी विपरीत प्रयाद निरा स्वार्थप्रधान प्रयं किया करते हैं: श्रतएव यहाँ यह देना चाहिये, कि श्रात्मरचा का यह तत्त्व श्रापमतलवीपन का नहीं है। क्योंकि, जिन न्यास्त्रकारों ने निरे स्वार्थसाष्ट्र चार्वाक-पन्य को राससी बतलाया है ( देखो गी. अ-१६ ), सम्भव नहीं कि वे ही, स्वार्थ के लिये किसी से भी जगत् को हुवाने के तिये कहें। उपरे के श्लोक में 'अर्थे ' शब्द का अर्थ सिर्फ़ स्वार्थप्रधान नहीं है, किन्तु " सङ्घट स्राने पर दसके निवारणार्थ " ऐसा करना चाहिये; स्रोर कोशकारों ने ज़ी यही अर्थ किया है। आपमतलबीपन और आत्मरचा में वड़ा भारी अन्तर 🦄 कामोपनोग की इच्छा अथवा लोभ से अपना स्वार्थ साधने के लिये दुनिया का नुकसान करना आपमतलवीपन है। यह अमानुषी और निन्ध है। उक्त श्लोक के प्रथम तीन चरणों में कहा है, कि एक के हित की अपेचा अनेकों के हित पर सदैव च्यान देना चाहिये। तयापि प्राणिमात्र में एक ही स्रात्मा रहने के कारण, प्रत्येक -मजुष्य को इस जगत् में सुख से रहने का एक ही सा नैसर्गिक अधिकार है; और

्कर, सब को धीरे धीरे यथासम्भव शान्ति से किन्तु उत्साहपूर्वक उन्नति के मार्ग में लगावें: बस यही ज्ञानी पुरुष का सचा धर्म है। समय-समय पर अवतार लेकर -भगवान भी यही काम किया करते हैं; श्रीर ज्ञानी पुरुष को भी यही श्रादशे मान फल पर ध्यान न देते हुए जगत् का श्रपना कर्तव्य शुद्ध श्रर्थात् निष्काम बुद्धि से सदैव यथाशकि करते रहना चाहिये। गीताशास्त्र का सारांश यही है, कि इस प्रकार के कर्त्तब्य-पालन में यदि मृत्यु भी श्रा जावे तो बढ़े श्रानन्द से उसे स्वीकार कर लेना चाहिये (गी. ३. ३४) - अपने कर्त्तव्य अर्थात् धर्म को न छोड़ना चाहिये । इसे ही खोकसंग्रह ग्रथवा कर्मयोग कहते हैं। न केवल वेदान्त ही, वरन् उसके आधार पर साथ ही साथ कर्म-श्रकर्म का उपर लिखा हुत्रा ज्ञान भी जब तीता में बतलाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड़ कर भीख माँगने की तैयारी करनेवाला अर्जुन आगे चल कर स्वधर्म-अनुसार युद्ध करने के लिये-सिर्फ इसी लिये नहीं कि भगवान कहते हैं; वरन अपनी राजी से प्रवृत्त हो गया। स्थित-अज्ञ की साम्यबुद्धि का यही तत्त्व, कि जिसका अर्जुन को उपदेश हुआ है, कर्म-योगशास्त्र का मूल आधार है। अतः इसी को प्रमाण मान, इसके आधार से हमने बतलाया है, कि पराकाष्टा की नीतिमत्ता की उपपत्ति क्योंकर लगती है। हमने इस प्रकरण में कर्मयोगशास्त्र की इन मोटी-मोटी बातों का संनिप्त निरूपण किया है, कि भारमीपम्य-दृष्टि से समाज में परस्पर एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये; 'जैसे को तैसा '-वाले न्याय से अथवा पात्रता-अपात्रता के कारण सब से बढ़े-चढ़े हुए नीति-धर्म में कौन से भेद होते हैं, श्रथवा श्रपूर्ण श्रवस्था के समाज में वर्तनेवाले साधु पुरुष को भी श्रपवादात्मक नीति-धर्म कैसे स्वीकार करने पड़ते हैं। इन्हीं युक्तियों का न्याय, परोपकार, दान, श्रहिंसा, सत्य और श्रस्तेय श्रादि नित्यधर्मी के विषय में उपयोग किया जा सकता है। श्राज कल की श्रपूर्ण समाज-व्यवस्था में यह दिखलाने के लिये, कि प्रसंग के श्रनुसार इन नीति-धर्मों में कहाँ श्रीर कौन सा फ़र्क करना ठीक होगा, यदि इन धर्मों में से प्रत्येक पर पुक-एक स्वतन्त्र प्रनथ लिखा जायँ तो भी यह विषय समाप्त न होगा; श्रीर यह भगवद्गीता का मुख्य उद्देश भी नहीं है। इस प्रन्थके दूसरे ही प्रकरण में इसका दिग्दर्शन करा त्राये हैं कि ऋहिंसा और सत्य, सत्य और श्रात्मरत्ता, श्रात्मरत्ता श्रीर शान्ति श्रादि में परस्पर-विरोध हो कर विरोष प्रसंग पर कर्तव्य-श्रकर्तव्य का न्सन्देह उत्पन्न हो जाता है। यह निर्विवाद है कि ऐसे भ्रवसर पर साधुपुरुष ''नीति-्धर्म, लोकयात्रा-व्यवहार, स्वार्थ श्रीर सर्वभूतहित " श्रादि बातों का तारतम्य-विचार करके फ़िर कार्य-अकार्य का निर्णय किया करते हैं श्रीर महाभारत में रखेन -मे शिवि राजा को यह बात स्पष्ट ही बतला दी है। सिजियक नामक अंग्रेज ग्रन्थ-कार ने श्रपने नीतिशास-विषयक अन्य मे इसी श्रर्थ का विस्तार-सहित वर्शन श्रनेक उदाहरण ले कर किया है। किन्तु कुछ पश्चिमी परिडत इतने ही से यह अनु-मान करते हैं, कि स्वार्थ श्रोर परार्थ के सार-श्रसार का विचार करना ही नीति-

श्रनुसार, श्रथवा श्रात्मरचा के निमित्त जिस समय में जिसे जो धर्म श्रेयस्कर हो, उसको उसी धर्म का-उपदेश करके जगत के धारण-पोषण का काम साधु लोग करते रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में देशा-भिमान ही मुख्य सद्गुण हो रहा है, और सुधरे हुए राष्ट्र भी इन विचारों श्रीर तैयारियों में श्रपने ज्ञान का, कुशलता का श्रीर दृज्य का उपयोग किया करते हैं, कि पास-पड़ोस के शत्रु-देशीय बहुत से लोगों को प्रसङ्ग पड़ने पर थोड़े ही समय में हम क्यों कर जान से मार सकेंगे। किन्तु स्पेन्सर श्रीर कोन्ट प्रमृति पश्डितों ने श्रपने ग्रन्थों में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि केवल इसी एक कारण से देशाभिमान को ही नीतिदृष्ट्या मानव जाति का परम साध्य मान नहीं सकते; श्रीर जो श्राचेप इन लोगों के प्रतिपादित तत्त्व पर हो नहीं सकता, वही त्राचेप हम नहीं समऋते कि श्रध्यात्म-दृष्ट्या प्राप्त होनेवाले सर्वभूतात्मैक्य-रूप तत्त्व पर ही कैसे हो सकता है। छोटे बच्चे के कपड़े उसके शरीर के अनुसार-वहुत हुआ तो ज़रा कुशादह श्रर्थात् बाढ के लिये गुझायश रख कर-जैसे व्योताना पड़ते हैं, वैसे ही सर्वभूता-त्मैक्य-बुद्धि की भी बात है। समाज हो या व्यक्ति, सर्वभूतात्मैक्य बुद्धि से उसके श्रागे जो साध्य रखना है वह उसके श्रधिकार के श्रवुरूप, श्रथवा उसकी श्रपेत्रा ज़रा सा श्रीर श्रागे का, होगा तभी वह उसको श्रेयस्कर हो सकता है; उसके सामर्थ्य की अपेचा बहुत अच्छी बात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। परब्रह्म की कोई सीमा न होने पर भी उपनिषदों में उसकी उपासना की क्रम-क्रम से बढ़ती हुई सीढियाँ बतलाने का यही कारण है; श्रौर जिस समाज मे सभी स्थितप्रज्ञ हों, वहाँ चात्र-धर्म की ज़रूरत न हो तो भी जगत् के अन्यान्य समाजों की तत्कालीन स्थिति पर ध्यान दे करके "श्रात्मानं सततं रचेत्" के ढरें पर हमारे धर्मशास्त्र की चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था में चात्र-धर्म का संग्रह किया है। यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने अपने ग्रन्थ में जिस समाज-ब्यवस्था को श्रत्यन्त उत्तम बतलाया है, उसमे भी निरन्तर के श्रभ्यास से युद्धकला में प्रवीश वर्ग को समाजरत्तक के नाते प्रमुखता दी है। इससे स्पष्ट ही देख पड़ेगा, कि तत्त्वज्ञानी लोक परमावधि के शुद्ध श्रौर उच्च स्थिति के विचारों में ही हूबे क्यों न रहा करें, परन्तु वे तत्कालीन अपूर्ण समाज-व्यवस्था का विचार करने से भी नहीं चूकते।

अपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुष के सम्बन्ध में यह सिद्ध होता है, कि वह ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान अपनी बुद्धि को निर्विषय, शान्त श्रीर प्राणिमात्र में निर्वेर तथा सम रखे; इस स्थिति को पा जाने से सामान्य श्रज्ञानी लोगों के विषय में उकतावे नहीं; स्वयं सारे संसारी कामों का त्याग कर, यानी कर्म-संन्यास-आश्रम को स्वीकार करके इन लोगों की बुद्धि को न बिगाड़े; देश-काल श्रीर परिस्थिति के श्रनुसार जिन्हें जो योग्य हो; उसी का उन्हें उपदेश देवें; श्रपने निष्काम कर्त्व-श्राचरण से सद्व्यवहार का श्रिधकारानुसार प्रत्यन्त श्रादर्श दिखला

कठिण समस्या श्राने पर धर्म-श्रधर्म का निर्णय कराने के लिये ज्ञानी साधु पुरुषों की ही शरण में जाना चाहिये। कोई मयद्वर रोग होने पर जिस प्रकार बिना वैद्य की सहायता के उसके निदान और उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, उसी प्रकार धर्म-श्रधर्म-निर्णय के विकट प्रसङ्ग पर यदि कोई सत्प्रक्षों की मदद न लें, श्रीर यह श्रभिमान रखें कि मैं ' श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुल-'वाले एक ही साधन से धर्म-अधर्म का अचूक निर्णय आप ही कर लूँगा, तो उसका यह प्रयत्न व्यर्थ होगा / साम्यबुद्धि को बढाते रहने का श्रभ्यास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिये; श्रोर इस कम से संसार भर के मनुष्यों की बुद्धि जब पूर्ण साम्य श्रवस्था में पहुँच जावेगी, तभी सत्ययुग की प्राप्ति होगी तथा मनुष्य जाति का परम साध्य प्राप्त होगा अथवा पूर्ण अंवस्था सब को प्राप्त हो जावेगी। कार्यश्रकार्य-शास्त्र की वृत्ति भी इस लिये हुई है, और इसी कारण उसकी इमारत को भी साम्यबुद्धि की ही नींव पर खडा करना चाहिये। परन्तु इतना दूर न जा कर यदि नितिमत्ता की केवल लौकिक कसौटी की दृष्टि से ही विचार करें तो भी गीता का साम्यबुद्धिवाला पत्त ही पाश्चात्य त्राधिभौतिक या त्राधिदैवत पन्थ की अपेत्रा श्रधिक योग्यता का श्रौर मार्मिक सिद्ध होता है। यह बात श्रागे पन्द्रहवे प्रक-रण में की गई तुलनात्मक परीचा से स्पष्ट मालूम हो जायगी। परन्तु गीता के तात्पर्य के निरूपण का जो एक महत्त्व-पूर्ण भाग श्रभी शेष है, उसे ही पहले पूरा कर लेना चाहिये।

निर्णय का तत्त्व है, परन्तु इस तत्त्व को हमारे शास्त्रकारों ने कभी मान्य नहीं किया है। क्योंकि हमारे शास्त्रकारों का कथन है, कि यह सार-श्रसार का विचार श्रनेक बार इतना सूच्म श्रौर श्रनैकान्तिक, श्रर्थात् श्रनेक श्रनुमान निष्पन्न कर देनेवाला, होता है कि यदि यह साम्यबुद्धि " जैसा मैं, वैसा दूसरा " पहले से ही मन में सोलहों श्राने जमी हुई न हो तो कोरे तार्किक सार-श्रसार के विचार से कर्तव्य-अकर्तव्य का सदैव अचुक निर्णय होना सम्भव नहीं है; अरे फ्रिर ऐसी घटना हो जाने की भी सम्भावना रहती है, जैसे कि ' मोर नाचता है, इसिल्ये मोरनी भी नाचने लगती है '। श्रर्थात् " देखा-देखी साधै जोग, छीजै काया, बाढे रोग " इस लोकोक्ति के अनुसार ढोंग फैल सकेगा और समाज की हानि होगी। मिल प्रशृति उपयुक्तता-वादी पश्चिमी नीतिशास्त्रज्ञों के उपपादन में यही तो मुख्य अपूर्णता है। गरुड़ अपट कर अपने पक्षे से मेमने को श्राकाश मे उठा ले जाता है. इसलिये देखादेखी यदि कौवा भी ऐसा ही करने लगें तो घोखा खाये बिना न रहेगा। इसीं लिये गीता कहती है, कि साधु पुरुषों की निरी ऊपरी युक्कियों पर ही अवलम्बित मत रहो, अन्तःकरण में सदैव जागृत रहनेवाजी साम्यबुद्धि की ही अन्त में शरण लेनी चाहिये: क्योंकि कर्मयोग-शास्त्र की सची जब साम्यबद्धि ही है। अर्वाचीन अधिभौतिक परिडतों में से कोई स्वार्थ को तो कोई परार्थ अर्थात 'अधिकांश लोगों के अधिक सुख ' को नीति का मूल-तत्त्व बतलाते हैं। परन्तु हम चौथे प्रकरण में यह दिखला श्राये हैं, कि कर्म के केवल बाहरी परिणामों को उपयोगी होनेवाले इन तत्त्वों से सर्वत्र निर्वाह नहीं होता; इसका विचार भी अवश्य ही करना पड़ता है कि कर्त्ता की बुद्धि कहाँ तक श्रद्ध है। कर्म के बाह्य परिणामों के सार-श्रसार का विचार करना चतुराई का श्रौर दूरदर्शिता का लच्चण है सही; परन्तु दूरदर्शिता श्रोर नीति दोनों शब्द समानार्थक नहीं हैं। इसी से हमारे शास्त्रकार कहते हैं, कि निरे बाह्य कर्म के सार-श्रसार-विचार की इस कोरी व्यापारी किया में सद्वर्ताव का सचा बीज नहीं है, किन्तु साम्यबुद्धिरूप परमार्थ ही नीति का मृत श्राधार है। मनुष्य की श्रर्थात् जीवात्मा की पूर्ण श्रवस्था का योग्य विचार करें तो भी उक्त सिद्धान्त ही करना पड़ता है | लोभ से किसी को लूटने में बहुतेरे श्रादमी होशियार होते हैं; परन्त इस बात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मज्ञान को ही-कि यह होशियारी. श्रथवा श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख, काहे में है-इस जगत में प्रत्येक मनुष्य का परम साध्य कोई भी नहीं कहता। जिसका मन या अन्तःकरण शुद्ध है, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य है। श्रीर तो क्या, यह भी कह सकते है, कि जिसका 'अन्त:करण निर्मल, निवैंर श्रौर शुद्ध नहीं है वह यदि बाह्य कर्मों के दिखाऊ बर्ताव में पड़ कर तद्वसार वर्तें तो उस पुरुष के डोंगी बन जाने की भी सम्भावना है ( देखो गी. ३. ६ ) परन्तु कर्मयोगशास्त्र में साम्यबुद्धि को प्रमाण मान लेने से यह दोष नहीं रहता। साम्यबुद्धि को प्रमाण मान लेने से कहना पड़ता है, कि

' हे महाराज ? मुक्ते कृपा कर बतलाइये कि ब्रह्म किसे कहते हैं,' तब बाह्म कुछ भी नहीं बोले। बाष्क्रिल ने फ़िर वही प्रश्न किया, तो भी बाह्व चुप ही रहे! जब ऐसा ही चार पाँच बार हुआ, तब बाह्व ने बाष्क्रित से फ़िर कहा "अरे ! मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर तभी से दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समम में नहीं श्राया—में क्या करूँ? ब्रह्म-स्वरूप किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता; इसलिये शान्त होना अर्थात् चुप रहना ही सचा ब्रह्म-लच्चण है! समका ? " ( वेसू. शांभा. ३. २. १७ )। सारांश, जिस दृश्य-सृष्टि-विल ज्ञण, श्रनिर्वाच्य श्रीर श्रविन्त्य परब्रह्म का यह वर्णन है--कि वह मुँह बन्द कर बतलाया जा सकता है, श्राँखों से दिखाई न देने पर उसे देख सकते हैं, श्रीर समक्त में न श्राने पर वह मालूम होने लगता है ( केन. २. ११ )--उसको साधारण बुद्धि के मनुष्य कैसे पहचान सकेंगे, श्रौर उसके द्वारा साम्यावस्था प्राप्त हो कर उनको सद्गति कैसे मिलेगी? जब परमेश्वर-स्वरूप का श्रनुभवात्मक श्रीर यथार्थ ज्ञान ऐसा होवे, कि सब चराचर सृष्टि में एक ही श्रात्मा प्रतीत होने लगें, तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी; श्रौर ऐसी उन्नति कर लेने के लिये तीन बुद्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही न हो, तो संसार के लिये लाखों-करोडों मनुष्यों को ब्रह्म-प्राप्ति की श्राशा छोड़ चुपचाप बैठ रहना होगा ! क्योंकि, ब्रद्धिमान मनुष्यों की संख्या हमेशा कम रहती है। यदि यह कहें, कि बुद्धिमान् जोगों के कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल जायगा, तो उनमें भी कह मतभेद दिखाई देते हैं; श्रौर यदि यह कहें कि विश्वास रखने से काम चल जाता है, तो यह बात आप ही आप सिद्ध हो जाती है कि इस गहन ज्ञान, की प्राप्ति के लिये " विश्वास अथवा श्रद्धा रखना " भी बुद्धि के श्रतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग है। सच पूछो तो यही देख पड़ेगा, कि ज्ञान की पूर्ति श्रथवा फलद्रुपता श्रद्धा के बिना नहीं होती। यह कहना-- कि सब ज्ञान केवल बुद्धि ही से प्राप्त होता है, उसके ब्रिये किसी अन्य मनोवृत्ति की सहायता श्रावरयक नहीं—उन परिडतों का वृथाभिमान है जिनकी बुद्धि केवल तर्कप्रधान शास्त्रों का जन्म भर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है। उदाहरण के लिये यह सिद्धान्त जीजिये, कि कल संबेरे फिर सूर्योंदय होगा । हम लोग इस सिद्धान्त के ज्ञान को अत्यन्त निश्चित मानते हैं। क्यों ? उत्तर यही है, कि हमने और हमारे पूर्वजों ने इस क्रम को हमेशा श्रखंडित देखा है। परन्तु कुछ श्रधिक विचार करने से मालूम होगा, कि 'हमने अथवा हमारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन संबेरे सूर्य को निकलते देखा है,' यह बात कल संबरे सूर्योदय होने का कारण नहीं हो सकती; अथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से ही कुछ सूर्योदय नहीं होता; यथार्थ में सूर्योदय होने के कुछ और ही कारण हैं। अच्छा, अब यदि ' हमारा सूर्य को प्रतिदिन देखना ' कल सूर्योदय होने का कारण नहीं है, तो इसके लिये क्या प्रमाए है, कि कल सूर्योदय होगा ? दीर्घ काल तक किसी वस्तु का कम एक सा श्रवाधित देख पड़ने पर, यह मान लेना भी एक प्रकार विश्वास या

# तेरहवाँ प्रकरण ।



सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । श्रद्दं त्वा सर्वपापेभ्यो मोच्चिष्यामि मा श्रुचः ॥ क्ष गीता. १८. ६६ ।

व तक श्रध्यात्मदृष्टि से इन वातों का विचार किया गया है, कि सर्वभूतात्मे-क्यरूपी निष्काम-बुद्धि ही कर्मयोग की श्रोर मोच की भी जड है, यह शुद्ध-बुद्धि ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से प्राप्त होती है, श्रीर इसी शुद्ध-वृद्धि से प्रत्येक मनुष्य को श्रपने जन्म भर स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्तव्य-कर्मों का पालन करना चाहिये। परन्तु इतने ही से भगवद्गीता में प्रतिपाद्य विषय का विवेचन पूरा नही होता। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं, कि ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान ही केवल सत्य श्रीर श्रन्तिम साध्य है, तथा "उसके समान इस संसार में दूसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है" (गी. ४. ३८); तथापि श्रव तक उसके विषय में जो विचार किया गया, श्रीर उसकी सहा-यता से साम्यवृद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग वतलाया गया है, वह सब बुद्धिगम्य है । इसिलये सामान्य जनों की शक्का है, कि उस विषय को पूरी तरह से सममने के लिये प्रत्येक मनुष्य की वृद्धि इतनी तीव कैसे हो सकती है; श्रीर यटि किसी मनुष्य की बुद्धि तीव न हो, तो क्या उसको ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान से हात थी बैठना चाहिये? सच कहा जाय तो यह शङ्का भी कुछ श्रनुचित नहीं देख पडती। यदि कोई कहें-- " जब कि वढे वढ़े ज्ञानी पुरुष भी विनाशी नाम-रूपात्मक माया से श्राच्छाटित तुम्हारे उस श्रमृतस्वरूपी परब्रह्म का वर्णन करते समय ' नेति नेति ' कह कर चुप हो जाते हैं, तब हमारे समान साधारण जनों की समक्त में वह कैंसे श्रावे ? इस लिये हमें कोई ऐसा सरल उपाय या मार्ग वतलाश्रो जिससे तुम्हारा वह गहन ब्रह्मज्ञान हमारी श्रल्प ब्रहण-शक्ति से समक्त में श्रा जावें,—तो इसमें उसका क्या दोप हैं ? गीता श्रोर कठोपनिषट् (गी. २. २६; क. २. ७) में कहा है, कि श्राश्चर्य-चिकत हो कर श्रात्मा ( बहा ) का वर्णन करनेवाले तथा सुननेवाले बहुत हैं, तो भी किसी को उसका ज्ञान नहीं होता। श्रुति-ग्रन्यों में इस विषय पर एक वोधटायक कथा भी है। उसमें यह वर्णन है, कि जब बाष्किल ने बाह्न से कहा

<sup>&</sup>quot; सब प्रकार के धर्मों को यानी परमिश्वर-प्राप्ति के सावनों को छोड़ मेरी ही बारण में था। में नुझे सब पापों से मुक्त करूंगा, डर मत।" इस श्लोक के अर्थ का विवेचन इस प्रकरण के अन्त में किया है, सो देखिये।

कहते हो, उसी से यह बरगद का बहुत बड़ा वृत्त हुन्ना है ", श्रोर श्रन्त में यह उपदेश दिया कि 'श्रद्धस्व ' श्रर्थात् इस कल्पना को केवल बुद्धि में रख मुहँ से ही 'हाँ' मत कहो किन्तु उसके आगे भी चलो, यानी इस तत्त्व को अपने हृदय में भ्राच्छी तरह जमने दो श्रीर श्राचरण या कृति में दिखाई देने दो । सारांश, यदि यह निश्चयात्मक ज्ञान होने के लिये भी श्रद्धा की त्रावश्यकता है, कि सूर्य का उदय कल संबरे होगा; तो यह भी निर्विवाद सिद्ध है, कि इस बात को पूर्ण-त्तया जान खेने के लिये-कि सारी सृष्टि का मूलतत्त्व अनादि, अनन्त, सर्वकर्ष, सर्वज्ञ, स्वतन्त्र और चैतन्यरूप है-पहले हम लोगों को, जहाँ तक जा सकें, बुद्धि रूपी बटोही का अवलम्बन करना चाहिये, परन्तु आगो, उसके अनुरोध से, कुछ दूर सो भवश्य ही श्रद्धा तथा प्रेम की पगडंडी से ही जाना चाहिये। देखिये, मैं जिसे मा कह कर ईश्वर के समान वंद्य और पूज्य मानता हूँ, उसे ही अन्य लोग एक सामान्य स्त्री समभते हैं, या नैय्यायिकों के शास्त्रीय शब्दावर्डंबर के श्रनुसार 4'गर्भधारणप्रसवादिस्रीत्वसामान्यावच्छेदकावच्छिन्नव्यक्तिविशेषः'' समक्ते हैं। इस पुक छोटे से ज्यावहारिक उदाहरण से यह बात किसी के भी ध्यान में सहज श्रा सकती है, कि जब केवल तर्कशास्त्र के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा श्रोर प्रेम के साचे में ढाला जाता है तब उसमें कैसा अन्तर हो जाता है। इसी कारण से गीता (६. ४७) में कहा है, कि कर्मयोगियों में भी श्रद्धावानू श्रेष्ठ है; श्रीर ऐसा ही सिद्धान्त, जैसा पहले कह आये हैं, अध्यात्मशास्त्र में भी किया गया है, कि इन्द्रियातीत होने के कारण जिन पदार्थीं का चिंतन करते नहीं बनता, उनके स्वरूप का निर्णय केवल तर्क से नहीं करना चाहिये-" श्रचिन्त्याः खलु ये भावाः न तांस्तर्केण चिन्तयेत ।"

यदि यही एक श्रइचन हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये निर्मुण परब्रह्म का ज्ञान होना कठिन है, तो बुद्धिमान् पुरुषों में मतभेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वास से उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह है, कि इन पुरुषों में जो श्रिधक विश्वसनीय होंगे उन्हीं के वचनों पर विश्वास रखने से हमारा काम बन जावेगा (गी. १३. २४)। तर्कशास्त्र में इस उपाय को "श्राप्तवचनप्रमाण" कहते हैं। श्राप्त का श्र्य विश्वसनीय पुरुष है। जगत् के व्यवहार पर दृष्टि डाजने से यही दिखाई देगा, कि हज़ारों लोग श्राप्त-वाक्य पर विश्वास रख कर ही श्रपना व्यवहार चलाते हैं। दो पंचे दस के बदले सात क्यों नहीं होते, श्रयवा एक पर एक जिल्ले से दो नहीं होते, ग्यारह क्यों होते हैं; इस विषय की उपपत्ति या कारण कतलानेवाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी इन सिद्धान्तों को सत्य मान कर ही जगत् का व्यवहार चल रहा है। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेगें जिन्हें इस बात का प्रत्यच्च ज्ञान है, कि हिमालय की ऊँचाई १ मील है या दस मील। परन्तु जब कोई यह प्रश्न पूछता है कि हिमालय की ऊँचाई कितनी है, तब स्गोल की पुस्तक में पढ़ी हुई "तेईस हज़ार फीट" संख्या हम तुरन्त ही बतला

श्रद्धा ही तो है न, कि वह क्रम श्रागे भी वैसा ही नित्य चलता रहेगा। यद्यपि हम उसको एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम " अनुमान " दे दिया करते हैं, तो भी यह ज्यान में रखना चाहिये, कि यह अनुमान बुद्धिगम्य कार्यकारणात्मक नहीं है, किन्तु उसका मूलस्वरूप श्रद्धात्मक ही है। मन्नू को शकर मीठी लगती है, इसलिये छुन्नू को भी वह मोठी लगेगी-यह जो निश्चय हम लोग किया करते हैं वह भी वस्तुतः इसी नमूने का है; क्योंकि जब कोई कहता है, कि सुसे शकर मीठी लगती है, तब इस ज्ञान का अनुभव उसकी बुद्धि को प्रत्यच रूप से होता है. सही; परन्तु इससे भी श्रागे बढ़ कर जब हम कह सकते हैं, कि शक्कर सब मनुष्यों को मीठी लगती है, तब बुद्धि को श्रद्धा की सहायता दिये बिना काम नहीं चल सकता। रेखागणित या भूमितिशास्त्र का सिद्धान्त है, कि ऐसी दो रेखाएँ हो सकती हैं जो चाहे जितनी बढाई जावें तो भी श्रापस में नहीं मिलतीं, कहना नहीं होगा कि इस तत्त्व को अपने ध्यान में लाने के लिये हमको अपने प्रत्यच अनुभव के भी परे केवल श्रद्धा ही की सहायता से चलना पड़ता है। इसके सिवा यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि संसार के सब ब्यवहार श्रद्धा, प्रेम श्रादि नैसर्गिक मनोवृत्तियों से ही चलते हैं; इन वृत्तियों को रोकने के सिवा बुद्धि दूसरा कोई कार्य नहीं करती, श्रीर जब बुद्धि किसी बात की भलाई या बुराई का निश्चय कर लेती है, तब आगो उस निश्चय को अमल में लाने का काम मन के द्वारा अर्थात् मनोवृत्ति के द्वारा ही हुआ करता है। इस बात की चर्चा पहले चेत्र-चेत्रज्ञविचार में हो चुकी है। सारांश यह है, कि बुद्धिगम्य ज्ञान की पूर्ति होने के लिये और आगे आचरण तथा कृति में उसकी फलद्रपता होने के लिये इस ज्ञान को हमेशा श्रद्धा, दया, वात्सल्य, कर्तव्य-प्रेम इत्यादि नैसर्गिक मनोवृत्तियों की आवश्यकता होती है, श्रीर जो ज्ञान इन मनोवृत्तियों को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, श्रीर जिस ज्ञान को उनकी सहायता अपेचित नहीं होती उसे सुखा, कोरा, कर्कश, अधूरा, बांक या कचा समसना चाहिये। जैसे बिना बारुद के केवल गोली से बंदूक नहीं चलती, वैसे ही प्रेम, श्रद्धा श्रादि मनोवृत्तियों की सहायता के बिना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता । यह सिद्धान्त हमारे प्राचीन ऋषिये। को भली भाँति मालूम था। उदाहरण के लिये छान्दोग्योपनिषद् में विशेत यह' कथा बीजिये ( छां ६. १२ ):-एक दिन श्वेतकेतु के पिता ने यह सिद्ध कर दिखाने के लिये कि, अन्यक्त और सूचम परज्ञहा ही सब दृश्य जगत् का मूल कारणः है, श्वेतकेत से कहा कि बरगद का एक फल ले आवी और देखी कि उसके भीतर क्या है। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया, उस फल को तोड़ कर देखा, श्रीर कहा " इसके भीतर छोटे छोटे बहुत से बीज या दाने हैं।" उसके पिता ने फ़िर कहा कि उन बीजों में से एक बीज ले लो, उसे तोड़ कर देखो और बतलाओं उस के भीतर क्या है.? श्वेतकेतु ने एक बीज ले लिया, उसे तोड़ कर देखा और कहा कि इसके भीतर कुछ नहीं है। तब पिता ने कहा " अरे ! यह जो तुम ' कुछ नहीं "

अर्थ केवल निरित्शय ही नहीं है; किन्तु भागवतपुराण में कहा है, कि वह प्रेम मिहेंतुक, निष्काम और निरन्तर हो—" अहेंतुक्यव्यवहिता या भिक्तः पुरुपोत्तमे" (भाग. ३. २६. १२)। कारण यह है, कि जब मिक्र इस हेतु से की जाती कि "हे ईश्वर! मुक्ते कुछ दे" तब वैदिक यज्ञ-यागादि काम्य कर्मों के समान उसे भी कुछ न कुछ व्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ऐसी मिक्र राजस कहलाती है और उससे चित्त की शुद्धि पूरी पूरी नहीं होती। जब कि चित्त की शुद्धि ही पूरी नहीं हुई, तब कहना नहीं होगा कि आध्यात्मक उन्नति में और मीच की प्राप्ति में भी बाधा आजायगी। अध्यात्मकान्त्र-प्रतिपादित पूर्ण निष्कामता का तन्त्र इस प्रकार मिक्र-मागे में भी बना रहता है। और इसी लिये गीता में भगवद्वकों की चार श्रेणियाँ करके कहा है, कि जो ' अर्थार्थों ' है यानी जो कुछ पाने के हेतु परमेश्वर की भिक्त करता है, वह निकृष्ट श्रेणी का भक्त है; और परमेश्वर का ज्ञान होने के कारण जो स्वयं अपने लिये कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता (गी.३० १०), परन्तु नारद आदिकों के समान जो ' ज्ञानी ' पुरुप केवल कर्तव्य-वृद्धि से ही परमेश्वर की भिक्त करता है, वही सब भक्तों में श्रेष्ट हैं (गी. ७. १६-१८)। यह भिक्त भागवतपुगण (७. १० २३) के अनुमार ना प्रकार की है, जैसे—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् ॥

नारद के भक्तिसूत्र में इसी भक्ति के ग्यारह भेद किये गये हैं (ना. सू. पर)। परन्तु भिक्त के इन सब भेड़ों का निरूपण दासबोध ग्राद्धि अनेक भाषा-अन्यों में विस्तृत रीति से किया गया है, इसलिये इम यहाँ उनकी विशेष चर्चा नहीं करते। मिक किसी प्रकार की हो; यह प्रगट है कि परमेश्वर में निरतिशय श्रीर निहेतुक प्रेम रख कर अपनी वृत्ति को तदाकार करने का भिक्त का सामान्य काम प्रत्येक मनुष्य को अपने मन ही से करना पड़ता है। इठवें प्रकरण में कह चुके हैं, कि बुद्धि नामक जो अन्तरिन्द्रिय है वह केवल भले-ब्रेर, धर्म-अधर्म अयवा कार्य-अकार्य का निर्णय करने के सिवा श्रीर कुछ नहीं करती, शेष मानसिक कार्य मन ही को करने पड़ते हैं। अर्थात्, अब मन ही के दो मेड़ हो जाते हैं;-एक भक्ति करनेवाला मन श्रीर दूसरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता है वह वस्तु । उपनिषदी में जिस श्रेष्ट ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन किया गया है वह इन्द्रियातीत, श्रव्यक्त, श्रनन्त, निर्गुण श्रार 'एकमेवाद्वितीयं' हे, इसलिये उपासना का श्रारम्भ उस स्वरूप से नहीं हो सकता। कारण यह है, कि जब श्रेष्ट ब्रह्मस्वरूप का ब्रानुमव होता है, तब मन अलग नहीं रहता; किन्तु उपास्य श्रीर उपासक, श्रथवा ज्ञाता श्रीर ज्ञेय, दोनों एकरूप हो नाते हैं। निर्गुण ब्रह्म अन्तिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं; श्रीर तर्व तक किसी न किसी साधन से निर्गुण त्रहा के साथ एक-रूप होने की पात्रता मन में न त्रावें, तब तक इस श्रेष्ठ ब्रह्मस्वस्त्य का साचात्कार हो नहीं सकता। श्रतएव साघन की दृष्टि से की जानेवाली उपासना के लिये जिस ब्रह्म-स्वरूप का स्वीकार

देते हैं ! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि " ब्रह्म कैसा है ?" तो यह उत्तर देने में क्या हानि है कि वह " निर्गुण " है ? वह सचमुच ही निर्गुण है या नहीं, इस बात की पूरी जाँच कर उसके साधक-बाधक प्रमाखों की मीमांसा करने के लिये सामान्य लोगों में बुद्धि की तीव्रता भले ही न हो, परन्त श्रद्धा या विश्वास कुछ ऐसा मनोधर्म नहीं है जो महाबुद्धिमान पुरुषों में ही पाया जाय ! अज्ञ जनों में भी अद्धा की कुछ न्यूनता नहीं होती। श्रीर, जब कि श्रद्धा से ही वे लोग श्रपने सैकडों सांसा-रिक व्यवहार किया करते हैं, तो उसी श्रद्धा से यदि वे बह्य को निर्गुण मान लेविं तो कोई प्रत्यवाय नहीं देख पड़ता। मोत्त-धर्म का इतिहास पढने से मालूम होगा, कि जब ज्ञाता पुरुषों ने ब्रह्मस्वरूप की मीमांसा कर उसे निर्गुण बतलाया उसके पहले ही मनुष्य ने केवल अपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि के नाशवान और अनित्य पदार्थों से भिन्न या विलन्तण कोई एक तन्त्व है, जो अना-चन्त, श्रमृत, स्वतन्त्र, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र श्रीर सर्वव्यापी है; श्रीर, मनुष्य उसी समय से उस तस्व की उपासना किसी न किसी रूप में करता चला आया है। यह सच है, कि वह उस समय इस ज्ञान की उपपत्ति बतला नहीं सकता था; परन्तु आधिभौतिक शास्त्र में भी यही कम देख पड़ता है, कि पहले अनुभव होता है और पश्चात् उसकी उपपत्ति बतलाई जाती है। उदाहरणार्थ, भास्कराचार्य को पृथ्वी के ( अथवा अन्त में न्यूटन को सारे विश्व के ) गुरुत्वाकर्षण की करपना सूमने के पहले ही यह बात अनादि काल से सब लोगों को मालूम थी, कि पेड़ से गिरा हुआ फल नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अध्यात्मशास्त्र को भी यही नियम उपयुक्त है। श्रद्धा से प्राप्त हुए ज्ञान की जाँच करना श्रोर उसकी उपपत्ति की खोज करना बुद्धि का काम है सही: परन्त सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह नहीं कहा जा सकता, कि श्रद्धा से प्राप्त होनेवाला ज्ञान केवल श्रम है।

यदि सिर्फ इतना ही जान लेने से हमारा काम चल जाय कि ब्रह्म निर्गुण है, तो इसमें सन्देह नहीं, कि यह काम उपर्युक्त कथन के अनुसार श्रद्धा से चलाया जा सकता है (गी. १३. २४)। परन्तु नवें प्रकरण के अन्त में कह चुके हैं, कि ब्राह्मी स्थिति या सिद्धावस्था की प्राप्ति कर लेना ही इस संसार में मनुष्य का परम साध्य या अन्तिम ध्येय है, श्रीर उसके लिये केवल यह कोरा ज्ञान, कि ब्रह्म निर्गुण है, किसी काम का नहीं। दीर्घ समय के अभ्यास श्रीर नित्य की श्रादत से इस ज्ञान का प्रवेश हदय में तथा देहेन्द्रियों में अच्छी तरह हो जाना चाहिये; श्रीर श्राचरण के द्वारा ब्रह्मात्मेक्य बुद्धि ही हमारी देहस्वभाव हो जाना चाहिये; ऐसा होने के लिये परमेश्वर के स्वरूप का प्रेमपूर्वक चिन्तन करके मन को तदाकार करना ही एक सुलभ उपाय है। यह मार्ग श्रथवा साधन हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है श्रीर इसी को उपासना या भक्ति कहते हैं। भक्ति का लच्चण शायिडल्य-सूत्र (२) में इस प्रकार है कि "सा (भक्तिः) परानुरक्तिरीश्वरे "—ईश्वर के प्रति 'पर 'श्वर्ष निरतिशय जो प्रेम है उसे मिन्न कहते हैं। 'पर 'शब्द का

'रंग' की यह अध्यक्त कल्पना हो ही नहीं सकती। अब चाहे इसे कोई मनुष्य के मन का स्वभाव कहे या दोष; कुछ भी कहा जायँ, जब तक देहधारी मनुष्य अपने मन के इस स्वभाव को अलग नहीं कर सकता, तव तक उपासना के लिये यानी भिक्त के लिये निर्गुण से सगुण में—और उसमें भी अन्यक्त सगुण की अपेचा व्यक्त सगुण ही में—आना पड़ता है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। यही कारण है, कि व्यक्त-उपासना का मार्ग अनादि काल से प्रचलित है; रामतापनीय आदि उपनिषदों में मनुष्यरूपधारी व्यक्त ब्रह्म-स्वरूप की उपासना का वर्णन है, और भगवदीता में भी यह कहा गया है कि—

क्केशोऽधिकतरस्तेषां अन्यक्तासक्तचेतसाम्। अन्यक्का हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते॥

अर्थात् "अन्यक्त में चित्त की (मन की) एकाय्रता करनेवाले को बहुत कष्ट होते हैं, क्योंकि इस अब्यक्त गति को पाना देहेन्द्रियधारी मनुष्य के लिये स्वभावतः कष्ट-दायक है "--(१२. १)। इस 'प्रत्यच ' मार्ग ही को ' मिक्तमार्ग ' कहते हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं, कि कोई बुद्धिमान् पुरुष अपनी बुद्धि से परब्रह्म के स्वरूप का निश्चय कर उसके अन्यक स्वरूप में केवल अपने विचारों के बल से अपने मन को स्थिर कर सकता है। परन्तु इस रीति से अब्यक्त में 'मन 'को आसक्न करने का काम भी तो अन्त में श्रद्धा और प्रेम से ही सिद्ध करना होता है, इसिलये इस मार्ग में भी श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता छूट नहीं सकती। सच पृद्धो तो तास्विक दृष्टि से सिचदानन्द ब्रह्मोपासना का समावेश भी प्रेममूलक भक्ति-मार्ग मे ही किया जाना चाहिये। परन्तु इस मार्ग में ध्यान करने के लिये जिस ब्रह्मस्वरूप का स्वीकार किया जाता है, वह केवल श्रव्यक्त श्रौर बुद्धिगम्य श्रर्थात् ज्ञानगम्य होता है, श्रौर उसी को प्रधानता दी जाती है; इसलिये इस क्रिया को भक्तिमार्ग न कहकर अध्यात्मविचार, भ्रव्यक्नोपासना या केवल उपासना, अथवा ज्ञानमार्ग कहते हैं। श्रौर, उपास्य ब्रह्म के सगुण रहने पर भी जब उसका श्रव्यक्त के बदले व्यक्त-श्रौर विशेषतः मनुष्य-देहधारी--रूप स्वीकृत किया जाता है, तब वही भक्तिमार्ग कह-लाता है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो हैं, तथापि उन दोनों में एक ही परमेश्वर की आप्ति होती है, त्रौर त्रान्त में एक ही सी साम्यबुद्धि मन में उत्पन्न होती है; इस लिये स्पष्ट देख पड़ेगा, कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने के लिये दो ज़ीने होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की योग्यता के अनुसार ये दो ( ज्ञानमार्ग श्रीर भक्तिमार्ग) श्रनादि-सिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग हैं-इन मार्गों की भिन्नता से श्रन्तिम साध्य श्रथवा ध्येय में कुछ भिन्नता नहीं होती। इसमें से एक ज़ीने की पहली सीढ़ी बुद्धि है, तो दूसरे ज़ीने की पहली सीढी श्रद्धा श्रीर प्रेम है; श्रीर, किसी भी मार्ग से जाश्रो श्रन्त में एक ही परमेश्वर का एक ही प्रकार का ज्ञान होता है, एवं एक ही सी मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसिलये दोनों मार्गों में यही सिद्धान्त एक ही सा स्थिर रहता है कि ' श्रनुभवात्मक ज्ञान के बिना मोत्त नहीं मिलता '। फ़िर यह ज्यर्थ बखेड़ा

करना होता है, वह दूसरी श्रेणी का, श्रर्थात् उपास्य श्रीर उपासक के भेद से मन को गोचर होनेवाला, यानी सगुण ही होता है; इसी लिये उपनिषदों में जहाँ जहाँ ब्रह्म की उपासना कही गई है, वहाँ वहाँ उपास्य ब्रह्म के अध्यक्त होने पर भी संगुण रूप से ही इसका वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ, शापिडल्यविद्या में जिस ब्रह्म की उपासना कही गई है वह यद्यपि अब्यक्त अर्थात निराकार है, तथापि छान्दोग्योपनिषद् (३. १४) में कहा है, कि वह प्राण्-शरीर, सत्य-संकल्प, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वकर्म, श्रर्थात् मन को गोचर होनेवाले सव गुणों से युक्त हो । संमरण रहे, कि यहाँ उपास्य ब्रह्म यद्यपि सगुण है, तथापि वह अब्यक्त अर्थात् निराकार है। परन्तु मनुष्य के मन की स्वाभाविक रचना ऐसी है, कि सगुण वस्तुओं में से भी जो वस्तु अन्यक्त होती है, अर्थात् जिसका कोई विशेष रूप रङ्ग श्रादि नहीं श्रीर इसलिये जो नेत्रादि इन्द्रियों को श्रगोचर है, उस पर प्रेम रचना या हमेशा उसका चिन्तन कर मन को उसी में स्थिर करके वृत्ति को तदाकार करना मनुष्य के लिये बहुत कठिन और दुःसाध्य भी है। क्योंकि, मन स्वभाव ही से चंचल है; इसलिये जब तक मन के सामने आधार के लिये कोई इन्द्रिय-गोचर स्थिर वस्तु न हो, तब तक यह मन बारबार भूल जाया करता है कि स्थिर कहाँ होना है। चित्त की स्थिरता का यह मानसिक कार्य बड़े बड़े ज्ञानी पुरुपों को भी दुष्कर प्रतीत होता है, तो फ़िर साधारण मनुष्यों के जिये कहना ही क्या ? अतएव रेखागिएत के सिद्धान्तों की शिचा देते समय, जिस प्रकार ऐसी रेखा की करपना करने के लिये, कि जो अनादि, अननत और विना चौड़ाई की ( अब्यक्त ) है, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण होने से सगुण है, उस रेखा का एक छोटा सा नमुना स्लेट या तख्ते पर ब्यक्न करके दिखलाना पड़ता है; उसी प्रकार ऐसे परमेश्वर पर प्रेम करने श्रोर उसमें श्रपनी वृत्ति को लीन करने के लिये, कि जो सर्व-कर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ( अतएव सगुण् ) है, परन्तु निराकार अर्थात् अञ्चक है, मन के सामने 'प्रत्यच ' नाम-रूपात्मक किसी वस्तु के रहे बिना साधारण मनुष्यों का काम चल नहीं सकता &। यही क्यों; पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखे विना सनुष्य के मन में अन्यक्त की कल्पना ही जागृत हो नहीं सकती। उदाहरणार्थ जब हम जाल, हरे इत्यादि अनेक ब्यक्त रंगों के पदार्थ पहले ऑखों से देख लेते हैं तभी ' रक्न ' की सामन्य और अव्यक्त कल्पना जागृत होती है: यदि ऐसा न हो तो

<sup>\*</sup> इस विषय पर एक श्लोक है जो योगवासिष्ठ का कहा जाता है — अक्षरावगमलन्धये यथा स्थूलवर्तुलहपत्परिप्रहः। शुद्धबुद्धपरिलन्धये तथा दारुमृण्मग्रीशलामयार्चनम् ॥

<sup>&</sup>quot; अक्षरों का परिचय कराने के लिये लड़कों के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे कंकड रख कर अक्षरों का आकार दिखलाना पड़ता है उसी प्रकार (नित्य) ग्रुद्धबुद्ध परव्रह्म का ज्ञान होने के लिये लकड़ी, मिट्टी या पत्थर की मूर्ति का स्वीकार किया जाता है।" परन्तु यह श्लोक बृहत्योगवासिष्ठ में नहीं मिलता।

योग-निष्टा की सिद्धि के उपाय, साधन, विधि या मार्ग-का विचार करते समय (गी. ७.१), अन्यक्रोपासना (ज्ञानमार्ग) और व्यक्रोपासना (भिक्तमार्ग) का-अर्थात् तो दो साधन प्राचीन समय से एक साथ चले आ रहे हैं उनका—वर्णन करके, गीता में सिर्फ इतना ही कहा है, कि इन दोनों में से अव्यक्रोपासना बहुत क्रेशमय है और न्यक्रोपासना या मिक्क अधिक सुलभ है, यानी इम साधन का स्वीकार सब साधारणे लोग कर सकते हैं। प्राचीन उपनिपदों में ज्ञान-मार्ग ही का विचार किया गया है, और शाण्डिल्य आदि सुत्रों में तथा भागवत आदि अन्यों में भिक्तमार्ग ही की महिमा गाई गई है। परन्तु साधन-दृष्टि में ज्ञान-मार्ग और भिक्त-मार्ग में योग्यतानुसार भेद दिखला कर अन्त में दोनों का मेल निष्काम कमें के साथ जैसा गीता ने सम बुद्धि से किया है, वैसा अन्य किसी भी प्राचीन धर्मअन्य ने नहीं किया है।

ईश्वर के स्वरूप का यह यथार्थ और अनुमवारमक ज्ञान होने के लिये, कि 'सद प्राणियों में एक ही परमेश्वर है, 'देहेंदियवारी मनुष्य को क्या करना चाहिये? इस प्रश्न का विचार टपयुर्क रीति से करने पर लान पहुँगा, कि यद्यपि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अनादि, अनन्त, अनिवाच्य, अचिन्त्य और 'नेति नेति 'है, तथापि वह निर्गुण, अहेय और अस्यक्त भी है, और तब उसका अनुभव होता है नव डपास्य, उपासकरूपी द्वेत-भाव शेष नहीं रहता, इसलिये उपासना का आरम्म वहाँ से नहीं हो सकता। वह तो केवल अन्तिम साध्य है-साधन नहीं; श्रीर . तहप होने की जो बहुत स्थिति है उसकी प्राप्ति के लिये उपासना केवल एक साधन न्या देपाय है; श्रतपुर, उस देपासना में निस वस्तु की स्वीकार करना पड़ता है उसका सगुल होना अत्यन्त आवश्यक है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वध्यापी और निरा-कार बहासरूप वैसा अर्थात् सगुण्है । परन्तु वह केवल बुद्धिगस्य और अव्यक्त . अर्थात् इन्द्रियों को अगोचर होने के कारण उपासना के लिये अत्यन्त क्लेशमय है। अतएव प्रत्येक धर्म में यही देख पड़ता है, कि इन दोनों परमेश्वर-स्वरूपों की श्रपेना जो परमेश्वर अचिन्त्य, सर्वसाची, सर्वन्यापी और सर्वशक्तिमान् जगदातमा होकर भी हमारे समान हम से बोलेगा, हम पर प्रेम करेगा, हमकी सन्मार्ग दिखावेगा श्रोर हमें सद्गति देगा, निसे हम लोग 'श्रपना' कह संकेंगे, निसे हमारे सुख-दुःसी के साय सहानुभूति होगी किंत्रा जो हमारे अपराघों को क्मा करेगा, जिसके साथ इस लोगों का यह प्रत्यन सन्त्रन्य उत्पन्न हो कि 'हे परमेश्वर! में तेरा हूं, श्रीर तुं मरा है, ' जो पिता के समान मेरी रज़ा करेगा और माता के समान प्यार करेगा; श्रयवा तो "गतिर्भर्ता प्रभुः सान्तो निवासः शर्ए सुहत्" (गी. ६. १० श्रार-१८) है—अर्थात् जिसके विषय में में कह सकूंगा कि 'त् मेरी गींव है, त् मेरा पोपण कर्ता है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा साज़ी है, तू मेरा विश्रामस्यान है, तू मेरा अन्तिम आधार है, त् मेरा सला है, अौर ऐसा कह कर वची की नाई प्रेम-पूर्वक तथा लाड़ से निसकें स्वरूप का श्राक्लन में कर संकूगा-ऐसे संत्यसंकरंप,

करने से क्या लाभ है, कि ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है या भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है ? यद्यपि ये दोनों साधन प्रथमावस्था में श्रधिकार या योग्यता के अनुसार भिन्न हों, तथापि श्रन्त में अर्थात् परिणामरूप में दोनों की योग्यता समान है और गीता में इन दोनों को एकही ' अध्यातम ' नाम दिया गया है ( ११. १ )। अब यद्यपि साधन की दृष्टि से ज्ञान और भक्ति की योग्यता एक ही समान है, तथापि इन दोनों में यह महत्त्व का भेद है. कि मिक्त कदापि निष्ठा नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञान को निष्ठा ( यानी सिद्धावस्था की अन्तिम स्थिति ) कह सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि अध्यातम-विचार से या श्रव्यक्रोपासना से परमेश्वर का जो ज्ञान होता है, वही भिक्त से भी हो सकता है (गी. १८. ११); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर श्रागे। यदि कोई मनुष्य सांसारिक कार्यों को छोड़ दें और ज्ञान ही में सदा निमम रहने लगें. तो गीता के अनुसार वह 'ज्ञाननिष्ठ ' कहलावेगा, ' भिततिष्ठ ' नहीं। इसका कारण यह है, कि जब तक भक्ति की किया जारी रहती है, तब तक उपास्य श्रीर उपासकरूपी द्वेत-भाव भी बना रहता है; श्रीर श्रन्तिम ब्रह्मात्मैक्य स्थिति में तो. भक्ति की कौन कहे, अन्य किसी भी प्रकार की उपासना शेष नहीं रह सकती। भक्ति का पर्यवसान या फल ज्ञान है; भिक्त ज्ञान का साधन है--वह कुछ श्रन्तिम साध्य वस्त नहीं । सारांश, श्रव्यक्नोपासना की दृष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो सकता है, और दूसरी बार ब्रह्मात्मैक्य के अपरोचानुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा यानी सिद्धावस्था की अन्तिम स्थिति कह सकते हैं। जब इस भेद को प्रगट रूप से दिखलाने की आवश्यकता होती है, तब 'ज्ञानमार्ग 'और 'ज्ञाननिष्ठा म दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता, किन्तु अव्यक्तीपासना की साधनावस्थावाली स्थिति दिखलाने के लिये ' ज्ञानमार्ग ' शब्द का उपयोग किया जाता है, श्रीर ज्ञान-प्राप्ति के श्रनन्तर सब कर्मों की छोड़ ज्ञान ही में निमम हो जाने की जो सिद्धावस्था की स्थिति है उसके लिये 'ज्ञाननिष्ठा' शब्द काः उपयोग किया जाता है। अर्थात्, अन्यक्रोपासना या आत्मविचार के अर्थ में ज्ञान को एक बार साधन (ज्ञानमार्ग) कह सकते हैं, और दूसरी बार अपरोज्ञानुभव के अर्थ में उसी ज्ञान को निष्ठा यानी कर्मत्यागरूपी आन्तिम अवस्था कह सकते हैं। यही बात कर्म के विषय में भी कही जा सकती है। शास्त्रोक्त मर्यादाः के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता है, वह साधन कहलाता है। इस कम से चित्त की शुद्धि होती है और अन्त में ज्ञान तथा शान्ति. की प्राप्ति होती है; परन्तु यदि कोई मनुष्य इस ज्ञान में ही निमम् न रह कर शान्तिपूर्वक मृत्युपर्यंत निष्काम कर्म करता चला जावे, तो ज्ञान्युक्न निष्काम कर्म की दृष्टि से उसके इस कर्म को निष्ठा कह सकते हैं (गी. ३. ३)। यह बात भक्ति के विषय मे नहीं कह सकते; क्योंकि भक्ति सिर्फ़ एक मार्ग या उपाय अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति का साधन ही है-वह निष्टा नहीं है। इसलिये गीता के आरम्भ में ज्ञान (सांख्य) और योग (कर्म) यही दो निष्टाएँ कही गई हैं। उनमें के कर्म-

# राजविद्या राजगुद्धं पवित्रमिद्मुत्तमम्। प्रत्यज्ञावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम्॥

अर्थात्, यह भक्तिमार्ग " सब विद्याश्रों में श्रीर गुद्धों में श्रेष्ठ ( राजविद्या श्रीर राजगृह्य ) है; यह उत्तम, पवित्र, प्रत्यन्त देख पड्नेवाला, धर्मानुकूल, सुख से श्राचरण करने योग्य श्रीर श्रचय है " (गी. १. २)। इस श्लोक में राजविद्या श्रीर राजगुह्य, दोनों सामासिक शब्द हैं; इनका विग्रह यह है-'विद्यानां राजा ' श्रीर ' गुद्धानां राजा ' (अर्थात् विद्यात्रों का राजा और गुद्धों का राजा), श्रीर जब समास हुन्ना तब संस्कृत न्याकरण के नियमानुसार 'राज शब्द का उपयोग पहले किया गया। परन्तु इसके बदले कुछ लोग 'राज्ञां विद्या ' (राजाश्रों की विद्या) ऐसा विग्रह करते हैं श्रीर कहते हैं, कि योगवासिष्ठ (२. ११. १६-१८) में जो वर्णन है उसके श्रनसार जब प्राचीन समय में ऋषियों ने राजाओं को ब्रह्मविद्या का उपदेश किया तब से ब्रह्मविद्या या अध्यात्मज्ञान ही को राजविद्या और राजगृह्य कहने लगे हैं, इसिलये गीता में भी इन शब्दों से वही अर्थ यानी अध्यात्मज्ञान-भिक्त नहीं--लिया जाना चाहिये। गीता-प्रतिपादित मार्ग भी मनु, इच्वाकु प्रमृति राज-परम्परा ही से प्रवृत्त हुआ है (गी. ४. १); इसलिये नहीं कहा जा सकता, कि गीता में 'राजविद्या ' श्रीर 'राजगुह्य ' शब्द 'राजाश्रों की विद्या' श्रीर 'राजाश्रों का गुह्य '--यानी राजमान्य विद्या श्रीर गुह्य-के श्रर्थ में उपयुक्त न हुए हों। परन्तु इन अर्थीं को सान लेने पर भी यह ध्यान देने योग्य बात है, कि इस स्थान में ये शब्द ज्ञानमार्ग के लिये उपयुक्त नहीं हुए हैं। कारण यह है, कि गीता के जिस श्रध्याय में यह श्लोक श्राया है, उसमें भक्ति-मार्ग का ही विशेष प्रतिपादन किया गया है (गी. १. २२-३१ देखो ); श्रीर यद्यपि श्रन्तिम साध्य ब्रह्म एक ही है, तथापि गीता में ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक ज्ञानमार्ग केवल 'बुद्धिगम्य ' श्रतएव 'श्रव्यक्त ' श्रीर 'दु:खकारक ' कहा गया है (गी. १२. १) ऐसी श्रवस्था में यह श्रसम्भव जान पड़ता है, कि भगवान् श्रब उसी ज्ञानमार्ग को ' प्रत्यत्ता-वगमं ' यानी व्यक्त श्रौर 'कर्तुं सुसुखं ' यानी श्राचरण करने में सुखकारक कहेंगे। श्रतएव प्रकरण की साम्यता के कारण, श्रीर केवल भक्ति-मार्ग ही के लिये सर्वथा उपयुक्त होनेवाले ' प्रत्यचावगमं, ' ' कर्तुं सुसुखं ' पदों की स्वारस्य-सत्ता के कारण,-श्रर्थात इन दोनें। कारणें से-यही सिद्ध होता है कि इस श्लोक में 'राजविद्या' शब्द से मिक्रमार्ग ही विवित्त है। 'विद्या' शब्द केवल ब्रह्मज्ञान--सूचक नहीं है; किन्तु परव्रहा का ज्ञान प्राप्त कर लेने के जो साधन या मार्ग हैं उन्हें भी उपनिषदों में 'विद्या' ही कहा है। उदाहरणार्थ, शारिङ्ख्यविद्या, प्राण्विद्या, हार्दविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे श्रध्याय के तीसरे पाद में, उपनिषदों में वर्णित ऐसी श्रनेक प्रकार की विद्याश्रों का श्रर्थात साधनों का विचार किया गया है। उपनिषदों से यह भी विदित होता है, कि प्राचीन समय में ये सब

#### रहता है सर्वत्र ही व्यापक एक समान। पर निज भक्नों के लिये छोटा है भगवान्॥

ही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र में भी दिया गया है (१.२.७)। उपनिषदों में भी जहाँ हाँ ब्रह्म की उपासना का वर्णन है वहाँ वहाँ प्राण, मन इत्यादि सगुरा श्रीर वल अन्यक्त वस्तुत्रों ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य ( श्रादित्य ), ान इत्यादि सगुण श्रीर व्यक्त पदार्थों की उपासना भी कही गई है (ते. ३. २. ६; ji. ७)। श्वेताश्वतरोपनिषद् में तो ' ईश्वर ' का लच्च इस प्रकार बतला कर, कि ं मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् " (४. १०)—श्रर्थात् प्रकृति ही को ाया और इस माया के अधिपति को महश्वेर जानी--आगे गीता ही के समान ्गी. १०. ३) सगुण ईश्वर की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया है कि " ज्ञात्वा ्रवं मुच्यते सर्वपाशैः " श्रर्थात् इस देव को जान लेने से मनुष्य सब पाशों से मुक्क ो जाता है ( ४. १६ )। यह जो नाम-रूपारमक वस्तु उपास्य परब्रह्म के चिन्ह, ाहचान, श्रवतार, श्रंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के लिये श्रावश्यक है, उसी को वेदान्तशास्त्र में 'प्रतीक ' कहते हैं । प्रतीक (प्रति+इक) शब्द का ं शात्वर्थ यह है--प्रति=त्रपनी त्रोर, इक=मुका हुत्रा; जब किसी वस्तु का कोई ्राक भाग पहले गोचर हो श्रीर फ़िर श्रागे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग हो प्रतीक कहते हैं। इस नियम के अनुसार, सर्वच्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के लेये उसका कोई भी प्रत्यच चिन्ह, श्रंशक्तपी विभूति या भाग 'प्रतीक' हो ाकता है। उदाहरणार्थ, महाभारत में ब्राह्मण श्रीर ब्याध का जो संबाद है समें ज्याध ने ब्राह्मण को पहले बहुत सा अध्यात्मज्ञान बतलाया; फ़िर "हे हुजवर! मेरा जो प्रत्यच धर्म है उसे अब देखो "-" प्रत्यचं मम यो धर्मस्तं च श्य द्विजोत्तम " ( वन. २१३. ३. ) ऐसा कह कर उस बाह्मण को वह ज्याध रपने वृद्ध मातापिता के समीप ले गया और कहने लगा-यही मेरे 'प्रत्यच् ' वर्ता हैं और मनोभाव से ईश्वर के समान इन्हींकी सेवा करना मेरा 'प्रत्यच ' ार्म है। इसी अभिप्राय को मन में रख कर भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने ज्यक वरूप की उपासना बतलाने के पहले गीता में कहा है-

ऊपर किये गये विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह वात श्रा जायगी कि भक्ति मार्ग किसे कहते हैं, ज्ञानमार्ग श्रीर मिक्रमार्ग में समानता तथा विषमता क्या है, मिक्रमार्ग को राजमार्ग (राजविद्या) या सहज उपाय क्यों कहा है, श्रीर गीता में भिक्त को स्वतन्त्र निष्टा क्यों नहीं मानी है। परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के इस सुलभ म्मनादि श्रीर प्रत्यच् मार्ग में भी घोखा खा जाने की एक जगह है; उसका भी कुछ विचार किया जाना चाहिये, नहीं तो सम्भव है कि इस मार्ग से चलनेवाला पथिक ग्रसावधानता से गड्ढें में गिर पडे। भगवद्गीता में इस गड्ढे का स्पष्ट वर्णन किया गया है; श्रीर वैदिक भक्तिमार्ग में श्रन्य भक्तिमार्गों की श्रपेचा जो कुछ विशेषता है, वह यही है। यद्यपि इस वात को सब लोग मानते हैं, कि परब्रह्म में मन को श्रासक्ष करके चित्त-श्रुद्धि-हारा साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये साधारणतया मनुप्यों के सामने परब्रह्म के 'प्रतीक' के नाते से कुछ न कुछ सगुए श्रीर व्यक्त वस्तु श्रवश्य होनी चाहिये-नहीं तो चित्त की स्थिरता हो नहीं सकती; तथापि इतिहास से देख पड़ता है, कि, इस ' प्रतीक ' के स्वरूप के विषय में श्रनेक वार कताडे त्रौर वलेड़े हो जाया करते हैं। त्रध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से देखा जाय, तो इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ परमेश्वर न हो। भगवद्गीता में भी जब श्रर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से प्र्न्छा " तुम्हारी किन किन विभूतियों के रूप से, चिन्तन ( भजन ) किया जावे, सो मुक्ते वतलाइये " (गी. १०. १८); तव दस्व ब्राच्याय में भगवान् ने इस स्थावर और जङ्गम सृष्टि में ज्याप्त श्रपनी अनेक विभूतियों का वर्णन कर के कहा है, कि मैं इन्द्रियों में मन, स्यावरों में हिमा-लय, यज्ञों में जपयज्ञ, सर्पों में वासुकि, दैत्यों में प्रवहाद, पितरों में प्रर्थमा, गन्धवा में चित्राय, वृत्तों में श्रश्वत्य, पिचयों में गरुड़, सहिषयों में मृगु, श्रत्तरों में अकार और श्रादित्यों में विष्णु हूँ; श्रोर श्रन्त में यह कहा-

# यद्यद्विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्त्वदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवम् ॥

"हे श्रर्जुन! यह जानो कि जो कुछ वैभव, लक्सी और प्रभाव से युक्त हो वह मेरे ही तेन के श्रंश से उत्पन्न हुआ है" (१०. ४१) और अधिक क्या कहा जायँ? में श्रपने एक श्रंश मात्र से इसं सारे जगत् में न्याप्त हूं! इतना कह कर श्रगले श्रध्याय में विश्वस्तपदर्शन से अर्जुन को इसी सिद्धान्त की प्रत्यच प्रतीति भी करा दी है। यदि इस संसार में दिखलाई देनेवाले सब पदार्थ या गुण परमेश्वर ही के रूप यानी प्रतीक हें, तो यह कौन श्रीर कैसे कह सकता है, कि उनमें से किसी एक ही में परमेश्वर है श्रीर दूसरे में नहीं? न्यायतः यही कहना पढ़ता है कि वह दूर है श्रीर समीप भी है, सत् श्रीर श्रसत् होने पर भी वह उन दोनों से परे है, श्रयवा गरुड श्रीर सर्प, मृत्यु श्रीर मारनेवाला, विश्वकर्ता श्रीर विश्वहर्ता, भयकृत श्रीर भयनाशक, घोर श्रीर श्रघोर, शिव श्रीर श्रीवन, वृष्टिकरनेवाला श्रीर उसको

विद्याएँ गुप्त रखी जाती थीं श्रीर केवल शिष्यों के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी को भी उनका उपदेश नहीं किया जाता था। श्रतएव कोई भी विद्या हो, वह गुह्य श्रवश्य ही होगी। परन्तु ब्रह्मप्राप्ति के लिये साधनीभूत होनेवाली जो ये गुह्म विद्याएँ था मार्ग हैं वे यद्यपि अनेक हों. तथापि उन सब में गीताप्रतिपादित भक्तिमार्गरूपी विद्या अर्थात् साधन श्रेष्ठ (गुह्यानां विद्यानां च राजा) है। क्योंकि हमारे मतानु-सार उक्क श्लोक का भावार्थ यह है--कि वह ( भक्तिमार्गरूपी साधन ) ज्ञानमार्ग की विद्या के समान ' अव्यक्त ' नहीं है, किन्तु वह ' प्रत्यच्त ' आँखों से दिखाई देनेवाला है, श्रीर इसी लिये उसका श्राचरण भी सुख से किया जाता है। यदि गीता में केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता तो, वैदिक धर्म के सब सम्प्रदायों में आज सैकड़ों वर्ष से इस प्रन्थ की जैसी चाह होती चली श्रा रही है, वैसी हुई होती या नहीं इसमें सन्देह है। गीता में जो मधुरता, प्रेम या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित भक्तिमार्ग ही का परिणाम है । पहले तो स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने, जो परमेश्वर के प्रत्यच श्रवतार हैं, यह गीता कही है: श्रीर उसमें भी दूसरी बात यह है, कि भगवान ने श्रज्ञेय परब्रह्म का कोरा ज्ञान ही नहीं कहा है, किन्तु स्थान स्थान में प्रथम पुरुप का प्रयोग करके श्रपने सगरा श्रीर ब्यक्त स्वरूप को लच्य कर कहा है, कि " मुक्तमें यह सब गुंथा हुत्रा है" (७.७), " यह सब मेरी ही माया है "(७. १४), " मुझसे भिन्न श्रीर कुछ भी नहीं है " ( ७. ७ ), " मुझे शत्रु श्रीर मित्र दोनों बराबर है " ( ६. २६ , " मैंने इस जगत् को उत्पन्न किया है " ( १. ४ ), " मैंही ब्रह्म का श्रीर मोत्त का मूल हूँ " ( १४. २७ ) त्रथवा " मुक्ते ' पुरुषोत्तम ' कहते हैं " (१४.१८); श्रीर श्रन्त में श्रर्जुन को यह उपदेश किया है कि " सब धर्मी को छोड़ तू श्रकेले मेरी शरण त्रा, में तुके सब पापों से मुक्त करूंगा, डर मत " (१८. ६६)। इसमें श्रोता की यह भावना हो जाती है, कि मानो में साचात ऐसे पुरुषोत्तम के सामने खड़ा हूँ कि जो समदृष्टि, परमपूज्य और अत्यन्त दयालु है, और तब अात्मज्ञान के विषय में उसकी निष्ठा भी बहुत दृढ हो जाती है। इतना ही नहीं, किन्तु गीता के अध्यायों का इस प्रकार प्रथक् प्रथक् विभाग न कर, कि एक बार ज्ञान का तो दसरी बार भक्ति का प्रतिपादन हो, ज्ञान ही में भक्ति और भक्ति ही मे ज्ञान को गूथ दिया है; जिसका परिणाम यह होता है, कि ज्ञान श्रीर भक्ति में अथवा बुद्धि और प्रेम मे परस्पर विरोध न होकर, परमेश्वर के ज्ञान ही के साथ साथ प्रेमरस का भी अनुभव होता है, और सब प्राणियों के विषय में आत्मी-पम्य बुद्धि की जागृति होकर श्रम्त में चित्त को विलच्चण शान्ति, समाधान श्रीर सुख प्राप्त होता है। इसी में कर्मयोग भी आ मिला है, मानो दूध में शकर मिल गई हो ! फ़िर इसमें कोई आश्चर्य नहीं जो हमारे पिएडतजनों ने यह सिद्धान्त किया, कि गीता प्रतिपादित ज्ञान ईशावास्योपनिषद् के कथनानुसार मृत्यु श्रीर श्रमृत श्रर्थात् इहलोक श्रीर परलोक दोनों जगह श्रेयस्कर है।

भिक्त को ही परमेश्वर-प्राप्ति का मुख्य साधन माना है। परन्तु साधन की दृष्टि से यद्यपि वासुदेव-भिक्त को गीता में प्रधानता दी गई है, तथापि श्रध्यात्मदृष्टि से विचार करने पर, वेदान्तसूत्र की नाई (वे. सू. ४. ९. १) गीता में भी यही स्पष्ट रीति से कहा है, कि ' प्रतीक ' एक प्रकार का साधन है—वह सत्य, सर्वव्यापी श्रीर नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता। श्रधिक क्या कहें ? नामक्तपात्मक श्रीर व्यक्त श्रर्थात सगुण वस्तुश्रों में से किसी को भी लीजिये, वह माया ही है; जो सत्य परमेश्वर को देखना चाहता है उसे इस सगुण रूप के भी परे श्रपनी दृष्टि को ले जाना चाहिये। भगवान् की जो श्रनेक विभूतियाँ हैं उनमें, श्रर्जन को दिखलाये गये विश्वरूप से श्रिष्ठक व्यापक श्रीर कोई भी विभूति हो नहीं सकती। परन्तु जब यही विश्वरूप भगवान् ने नारद को दिखलाया तब उन्होंने कहा है, '' तू मेरे जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है, मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिये इसके भी श्रागे तुमे जाना चाहिये " (शां. ३३१. ४४); श्रीर गीता में भी भगवान् श्रीकृत्य ने श्रर्जन से स्पष्ट रीति से यही कहा है—

श्रव्यक्तं व्यक्तिमापत्रं मन्यन्ते मामवुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्॥

यद्यपि में श्रव्यक्त हूँ तथापि मूर्ख लोग मुक्ते व्यक्त (गी. ७. २४) श्रर्थात् मनुष्यदेहधारी मानते हैं (गी. ६. ११); परन्तु यह वात सच नहीं है; मेरा श्रव्यक्त स्वरूप ही सत्य है। इसी तरह उपनिपदों में भी यद्यपि उपासना के लिये मन, वाचा, सूर्य, श्राकाश इत्यादि श्रनेक व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त ब्रह्मप्रतीकों का वर्णन किया गया है, तथापि श्रन्त में यह कहा है कि जो वाचा, नेन्न या कान को गोचर हो वह ब्रह्म नहीं; जैसे—

#### यन्मनसा न मजुते येनाऽऽहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते॥

" मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किन्तु मन ही जिसकी मननशक्ति में श्रा जाता है उसे तू ब्रह्म सममः; जिसकी उपासना की (प्रतीक के तौर पर) जाती है वह (सत्य) ब्रह्म नहीं है "(केन. १. १-६)। "नेति नेति" सूत्र का भी यही श्रिय है। मन श्रीर श्राकाश को लीजिये; श्रथवा व्यक्त उपासना-मार्ग के श्रनुसार शालग्राम, शिवालिंग इत्यादि को लीजिये; या श्रीराम, कृष्ण श्रादि श्रव-तारी पुरुपों की श्रथवा साधुपुरुपों की व्यक्त मूर्ति का चिन्तन कीजिये, मन्टिरों में शिलामय श्रथवा धातुमय देव की मूर्ति को लेखिये; श्रथवा विना मूर्ति का मंदिर, या मसज़िद् लीजिये;—ये सव छोटे वच्चे की लॅगड़ी-गाडी के समान मन को स्थिर करने के लिये श्रर्थात् चित्त की वृत्ति को परमेश्वर की श्रोर सुकाने के साधन हैं। प्रत्येक मनुष्य श्रपनी श्रपनी इच्छा श्रीर श्रिधकार के श्रनुसार उपासना के लिये किसी प्रनोक को स्वीकार कर लेता है; यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा हो, परन्तु इस

रोकनेवाले भी (गी. ६. १६ श्रीर १०. ३२) वही है। श्रतएव भगवद्गक्त तुकाराम महाराज ने भी इसी भाव से कहा है—

> छोटा बड़ा कहें जो कुछ हम। फबता है सब तुभे महत्तम॥

इस प्रकार विचार करने पर मालूम होता है, कि प्रत्येक वस्तु श्रंशतः परमेश्वर ही का स्वरूप है; तो फ़िर जिन लोगों के ध्यान में परमेश्वर का यह सर्वेक्यापी स्वरूप एकाएक नहीं ग्रा सकता, वे यदि इस ग्रन्यक्र श्रीर शुद्ध रूप को पहचानने के लिये इन श्रनेक वस्तत्रों में से किसी एक को साधन या प्रतीत समक्त कर उसकी उपासना करें तो क्या हानि है ? कोई मन की उपासना करेंगे, तो कोई द्रव्य-यज्ञ या जपयज्ञ करेंगे। कोई गरुड की भक्ति करेंगे, तो कोई ऑपन्त्राचर ही का जप करेगा। कोई विष्णु का, कोई शिव का, कोई गण्पति का और कोई भवानी का भजन करेंगे। कोई अपने माता-पिता के चरणों में ईश्वर-भाव रख कर उनकी सेवा करेंगे श्रौर कोई इससे भी श्रिधक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट् पुरुप की उपासना पसन्द करेंगे । कोई कहेंगे सूर्य कों भजो और कोई कहेंगे कि राम या कृष्ण सूर्य से भी श्रेष्ठ हैं। परन्तु अज्ञान से या मोह से जब यह दृष्टि छूट जाती है कि " सब विभूतियों का मूज स्थान एक ही परब्रह्म है, " श्रथवा जव किसी धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही यह ज्यापक दृष्टि नहीं होती, तब श्रनेक प्रकार के उपास्यों के विषय में वृथाभिमान श्रीर दूराप्रह उत्पन्न हो जाता है श्रीर कभी कभी तो लड़ाइयाँ हो जाने तक नौबत श्रा पहुँचती है। वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई या मुहम्मदी धर्मी के परस्पर-विरोध की बात छोड़ दें त्रीर केवल ईसाई-धर्म को ही देखें, तो यूरोप के इतिहास से यही देख पड़ता है, कि एक ही सगुण श्रीर ज्यक इसामसीह के उपासकों में भी विधि-भेदों के कारण एक दूसरे की जान लेने तक की नौबत आ चुकी थी। इस देश के सगुण-उपासकों में भी श्रब तक यह भगड़ा देख पड़ता है, कि हमारा देव निराकार होने के कारण अन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ है ! भिक्तमार्ग में उत्पन्न होनेवाले इन भगडों का निर्णय करने के लिये कोई उपाय है या नहीं ? यदि है, तो वह कौनसा उपाय है ? जब तक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जायगा, तब तक भक्तिमार्ग बेखटके का या वगैर घोखे का नहीं कहा जा सकता । इसलिये श्रव यही विचार किया जायगा, कि गीता में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है। कहना नहीं होगा, कि हिंदुस्थान की वर्तमान दशा में इस विषय का यथोचित विचार करना विशेष महत्त्व की बात है।

साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये मन को स्थिर करके परमेश्वर की श्रमेक सगुण विभूतियों में से किसी एक विभूति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना श्रथवा उसको प्रतीक समक्तकर प्रत्यच नेत्रों के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वर्णन प्राचीन उपनिषदों में भी पाया जाता है; श्रीर रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन उप-रिषद् में या गीता में भी मानवरूपधारी सगुण परमेश्वर की निस्सीम श्रीर एकान्तिक ' मनुष्य श्रद्धामय है; प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह हो जाता है " (गी. १७. ३; मैत्र्यु. ४. ६); श्रथवा—

यांति देववता देवान् पितृन् यांति पितृवताः। भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्॥

" देवताश्रों की भिक्त करनेवाले देवलोक में, पितरों की भिक्त करनेवाले पितृ-लोक में, भूतों की भिक्त करनेवाले भूतों में जाते हैं श्रीर मेरी भिक्त करनेवाले मेरे पास श्राते हैं " (गी. ६. २६); या—

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम्॥

" जो जिस प्रकार मुक्ते भजते हैं, उसी प्रकार मैं उन्हें भजता हूं " (गी. ४. ११)। सब लोग जानते हैं, कि शालग्राम सिर्फ़ एक पत्थर है। उसमें यदि विष्णु का भाव रखा जाय तो विष्णु-लोक मिलेगा: श्रीर यदि उसी प्रतीक में यज्, राज्य त्रादि भूतों की भावना की जायँ तो यज्, राज्य त्रादि भूतों के ही लोक प्राप्त होंगे। यह सिद्धान्त हमारे सब शास्त्रकारों को मान्य है; कि फल हमारे भाव में है, प्रतीक में नहीं । लौकिक व्यवहार मे किसी मूर्ति की पूजा करने के पहले उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करने की जो रीति है उसका भी रहस्य यही है। जिस देवता की भावना से उस मृतिं की पूजा करनी हो उस देवता की प्रास-प्रतिष्ठा उस मूर्ति में की जाती है। किसी मूर्ति में परमेश्वर की भावना न रख कोई यह समझ कर उसकी पूजा या आराधना नहीं करते, कि यह मृति किसी विशिष्ट त्राकार की सिर्फ़ मिटी, पत्थर या धातु है। श्रीर, यदि कोई ऐसा करे भी, तो गीता के उक्त सिद्धान्त के श्रनुसार उसकी मिट्टी, पत्थर या धात ही की दशा निस्सन्देह प्राप्त होगी । जब प्रतीक में स्थापित या श्रारोपित किये गये हमारे श्रान्तरिक भाव में, इस प्रकार भेद कर लिया जाता है, तब केवल प्रतीक के विषय में भगडा करते रहने का कोई कारण नहीं रह जाता; क्योंकि श्रव तो यह भाव ही नहीं रहता कि प्रतीक ही देवता है। सब कमीं के फलदाता श्रीर सर्वसाची परमेश्वर की दृष्टि श्रपने भक्कजनों के भाव की श्रीर ही रहा करती है। इसलिये साधु तुकाराम कहते हैं कि " देव भाव का ही भूखा है "-प्रतीक का नहीं । भिक्त-मार्ग का यह तत्त्व जिसे भली भाति मालूम हो जाता है, उसके मत में यह दुराग्रह नहीं रहने पाता कि " मै जिस ईश्वरस्वृद्धप या प्रतीक की उपासना करता हूँ वही सचा है, श्रीर श्रन्य सब मिथ्या हैं: " किन्त उसके अन्तः करण में ऐसी उदार-बुद्धि जागृत हो जाती है कि " किसी का प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु जो लोक उसके द्वारा परमेश्वर का भजन-पूजन किया करते हैं, वे सब एक ही परमेश्वर में जा मिलते हैं।" श्रीर, तब उसे भगवान के इस कथन की प्रतीति होने लगती है, कि-

> येऽप्यन्यदेवताभक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजंत्यविधिपूर्वकम् ॥

बात को नहीं भूलना चाहिये कि सत्य परमेश्वर इस " प्रतीक में नहीं हैं"-" न अतीके न हि सः " ( वे. सू. ४. १. ४ )-उसके परे है। इसी हेतु से भगवद्गीता में भी सिद्धान्त किया गया है कि " जिन्हें मेरी माया मालूम नहीं होती वे मूढजन मुक्ते नहीं आनते " (गी. ७ १३-१४)। भक्तिमार्ग में मनुष्य का उद्धार करने की जो शक्ति है, वह कुछ सजीव अथवा निर्जीव मूर्ति में या पत्थरों की इमारतों में नहीं है, किन्तु उस प्रतीक में उपासक अपने सुभीते के लिये जो ईश्वर-भावना रखता है, वही यथार्थ में तारक होती है । चाहे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी का हो, धातु का हो या अन्य किसी पदार्थ का हो, उसकी योग्यता 'प्रतीक' से श्रिधिक कभी हो नहीं सकती। इस प्रतीक मे जैसा हमारा भाव होगा ठीक उसी के अनुसार हमारी भक्ति का फल परमेश्वर-प्रतीक नहीं-हमें दिया करता है। फिर ऐसा बखेडा मचाने से क्या लाभ कि हमारा प्रतीक श्रेष्ठ है श्रीर तुम्हारा निकृष्ट ? यदि भाव शुद्ध न हो, तो केवल प्रतीक की उत्तमता से ही क्या लाभ होगा ? दिन भर लोगों को घोखा देने और फॅसाने का धंघा करके सुबह-शाम या किसी स्योहार के दिन देवालय मे देव-दर्शन के लिये अथवा किसी निराकार देव के मंदिर में उपासना के लिये जाने से परमेश्वर की प्राप्ति असम्भव है । कथा सुनने के लिये देवालय में जानेवाले कुछ मनुष्यों का वर्णन रामदास स्वामी ने इस प्रकार किया है-" कोई कोई विषयी लोग कथा सुनते समय स्त्रियों ही की स्रोर घूरा करते हैं, चोर लोग पादत्राण (जूते ) चुरा ले जाते हैं " (दास.१८.१०.२६)। यदि केवल देवालय मे या देवता की मूर्ति ही मे तारक-शक्ति हो, तो ऐसे लोगोंको भी मुक्ति मिल जानी चाहिये। कुछ लोगों की समभ है, कि परमेश्वर की भक्ति केवल मोच ही के लिये की जाती है, परन्तु जिन्हें किसी व्यावहारिक या स्वार्थ की वस्तु चाहिये वे भिन्न भिन्न देवताओं की ग्राराधना करें। गीता में भी इस बात का उल्लेख किया गया है, कि ऐसी स्वार्थ-बुद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताश्रों की पूजा किया करते हैं (गी. ७. २०)। परन्तु इसके आगे गीता ही का कथन है, कि यह समभ तात्विक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती, कि इन देवतात्रों की आराधना करने से वे स्वय कुछ फल देते हैं (गी. ७. २१)। अध्यात्मशास्त्र का यह चिरस्थायी सिद्धान्त है (वे. सू ३. २. ३८-४१) श्रीर यही सिद्धान्त गीता को भी मान्य है, (गी. ७. २२) कि मन में किसी भी वासना या कामना को रखकर किसी भी देवता की श्राराधना की जावे, उसका फल सर्वव्यापी परमेश्वर ही दिया करता है, न कि देवता । यद्यपि फल-दाता परमेश्वर इस प्रकार एक ही हो, तथापि वह प्रत्येक के भले-बुरे भावों के अनुसार भिन्न भिन्न फल दिया करता है ( वे. सू. २. १. ३४-३७ ), इसलिये यह देख पड़ता है, कि भिन्न भिन्न देवतात्रों की या प्रतीकों की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी श्रभिप्राय को मन में रख कर भगवान् ने कहा है-

श्रद्धामयोऽयं षुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः।

यतीक में शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने का कौनसा उपाय है ? यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि ' भक्ति-मार्ग में ज्ञान का काम श्रद्धा से हो जाता है, इस लिये विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को जान कर प्रतीक में भी वही भाव रखो-वस, तुम्हारा भाव सफल हो जायगा '। कारण यह है, कि भाव रखना मन का श्रर्थात् श्रद्धा का धर्म है सही, परन्तु उसे बुद्धि की थोडी वहुत सहायता विना मिले कभी काम चल नहीं सकता। श्रन्य सव मनोधर्मों के श्रनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से श्रन्धे ही हैं; यह वात केवल श्रद्धा या प्रेम को कभी मालूम हो नहीं सकती, कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये श्रीर किस पर नहीं, अथवा किस से प्रेम करना चाहिये और किस से नहीं। यह काम मत्येक मनुष्य को अपनी बुद्धि से ही करना पडता है, क्योंकि निर्णय करने के लिये दुदि के सिवा कोई दूसरी इन्द्रिय नहीं है। सारांश यह है, कि चाहे किसी मनुष्य की बुद्धि श्रत्यन्त तीव न भी हो, तथापि उसमें यह जानने का सामर्थ्य तो श्रवश्य ही होना चाहिये, कि श्रदा, प्रेम या विश्वास कहाँ रखा जावे; नहीं तो श्रन्धश्रदा श्रीर उसी के साथ श्रन्धप्रेम भी धोखा खा जायगा श्रीर दोनों गढ्ढे मे जा गिरंगे। विपरीत पत्त में यह भी कहा जा सकता है, कि श्रद्धारहित केवल बुद्धि ही यदि कुछ काम करने लगें तो कोरे युक्तिवाद श्रीर तर्कज्ञान में फँस कर न जाने वह कहाँ कहाँ भटकती रहेगी; वह जितनी ही श्रधिक तीन होगी उननी ही श्रधिक भडकेगी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भ ही में कहा जा चुका है, कि श्रद्धा आदि मनोधर्मी की सहायता विना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान में कर्तृत्व-शक्ति भी उत्पन्न नहीं होती। त्रतएव श्रद्धा श्रीर ज्ञान, श्रथवा मन श्रीर बुद्धि का हमेशा साथ रहना श्रावश्यक है। परन्तु मन श्रीर बुद्धि दोनों त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विचार हैं. इसिल्ये उनमे से प्रत्येक के जन्मतः तीन भेट—सान्त्रिक, राजस श्रीर तामस— हो सकते है; श्रीर यद्यपि उनका साथ हमेशा वना रहे, तो भी भिन्न मनुष्यों में उनकी जितनी शुद्धता या श्रशुद्धता होगी उसी हिसाव से मनुष्य के स्वभाव, समम श्रोर व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जावंगे। यही बुद्धि केवल जन्मतः श्रशुद्ध राजस या तामस हो तो उसका किया हुत्रा भले-बुरे का निर्णय गलत होगा, जिसका परिणाम यह होगा कि अन्य-श्रद्धा के सास्त्रिक अर्थात् शुद्ध होने पर भी चह धोखा खा जायगा। श्रच्छा, यदि श्रद्धा ही जन्मतः श्रशुद्ध हो तो ब्रुद्धि के साचिक होने से भी कुछ लाम नहीं, क्योंकि ऐसी श्रवस्था में बुद्धि की श्राज्ञा को मानने के लिये श्रद्धा तैयार ही नहीं रहती। परन्तु साधारण अनुभव यह है, कि चुद्धि श्रीर मन टोनों श्रलग श्रलग श्रशुद्ध नहीं रहते; जिसकी वृद्धि जन्मतः श्रशुद्ध होती है उसका मन त्रर्थात् श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक त्रशुद्ध त्रवस्था ही में रहती है; श्रौर फ़िर यह श्रशुद्ध बुद्धि स्वभावतः श्रशुद्ध श्रवस्था में रहनेवाली श्रद्धा को श्रिधकाधिक अस में ढाल दिया करती है। ऐसी श्रवस्था में रहनेवाले किसी मनुष्य को परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाहे जैसा उपदेश किया जाय, परन्तु वह उसके मन में

श्रर्थात् ''चाहे विधि, श्रर्थात् ब्रह्मोपचार या साधन, शास्त्र के श्रनुसार न हो, तथापि श्रन्य देवताश्रों का श्रद्धापूर्वक (यानी उन में शुद्ध परमेश्वर का भाव रख कर) यजन करनेवाले लोग (पर्याय से ) मेरा ही यजन करते हैं (गी. १. २३ )। भागवत में भी इसी अर्थ का वर्णन कुछ शब्द-भेद के साथ किया गया है (भाग. १० पू. ४०. ८-१०); शिवगीता में तो उपर्युक श्लोक ज्यों का त्यों पाया जाता है (शिव. १२. ४); श्रौर " एकं सद्विमा बहुधा वदंति " (ऋ. १. १६४. ४६) इस वेद-वचन का ताल्पर्य भी वही है। इससे सिद्ध होता है, कि यह तत्त्व वैदिक धर्म में बहुत प्राचीन समय से चला था रहा है; श्रीर यह इसी तत्त्व का फल है, कि श्राधनिक काल में श्रीशिवाजी महाराज के समान वैदिकधर्मीय वीरपुरुष के स्वभाव में, उनके परम उत्कर्ष के समय में भी, परधम-श्रसहिष्णुता-रूपी दोष देख नहीं पड़ता था। यह मनुष्यों की श्रत्यन्त शोचनीय मुर्खता का जुज्य है, कि वे इस सत्य तत्त्व को तो नहीं पहचानते कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वसाची, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति-मानू श्रीर उसके भी परे श्रर्थात् श्रचिन्त्य है: किन्तु वे ऐसे नाम-रूपारमक व्यर्थ श्रभिमान के श्राधीन हो जाते हैं कि ईश्वर ने श्रमुक समय, श्रमुक वेंश में, श्रमुक माता के गर्भ से, अमक वर्ण का, नाम का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, वही केवल सत्य है--- और इस श्रीभमान में फँसकर एक दूसरे की जान बेन तक को उतारू हो जाते हैं। गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग को 'राजविद्या' कहा है सही, परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय, कि जिस प्रकार स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही ने " मेरा दृश्य स्वरूप भी केवल माया ही है, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिये इस माया से भी परे जास्रो " कह कर यथार्थ उपदेश किया है, उस प्रकार का उपदेश और किसने किया है, एवं "अविभक्तं विभक्तेषु" इस सात्त्विक ज्ञानदृष्टि से सब धर्मों की एकता को पहचान कर, भक्तिमार्ग के खोटे मगड़ों की जड़ ही को काट डालनेवाले धर्मगुरु पहले पहल कहाँ श्रवतीर्ण हुए, श्रथवा उनके मतानुयायी श्रधिक कहाँ हैं,-तो कहना पहेगा कि इस विषय में हमारी पवित्र भारतभूमि को ही श्रग्रस्थान दिया जाना चाहिये। हमारे देश-वासियों को राजविद्या का श्रीर राजगुद्ध का यह साचात् पारस श्रनायास ही प्राप्त हो गया है; परन्त जब हम देखते हैं कि हममें से ही कुछ लोग अपनी श्रॉखों पर श्रज्ञानरूपी चश्मा लगाकर उस पारस को चकमक पत्थर कहने के बिये तैयार हैं, तब इसे अपने दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहें !

प्रतीक कुछ भी हो, भिक्तमार्ग का फल प्रतोक में नहीं है, किन्तु उस प्रतीक में जो हमारा आन्तिरक भाव होता है उस भाव में है; इसिलये यह सच है, कि प्रतीक के बारे में मगड़ा मचाने से कुछ लाभ नहीं। परन्तु अब यह शङ्का है, कि वेदान्त की दृष्टि से जिस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की भावना प्रतीक में आरोपित करनी पड़ती है, उस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की कल्पना बहुतेरे लोग अपनी प्रकृतिस्वभाव या अज्ञान के कारण ठीक ठीक कर नहीं सकते; ऐसी अवस्था में इन लोगों के लिये

वान् ने अर्जुन को पहले यही उपदेश किया कि '' मय्येव मन आधत्त्व " (गी. १२.५) अर्थात् मेरे शुद्ध-स्वरूप में तू अपने मन को स्थिर कर; और इसके बाद परमेश्वर-स्वरूप को मन में स्थिर करने के लिये भिन्न भिन्न उपायों का इस प्रकार वर्णन किया है—'' यदि तू मेरे स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर न कर सकता हो, तो तू अभ्यास अर्थात् बारबार प्रयत्न कर; यदि तुम्म से अभ्यास भी न हो सके तो मेरे लिये चित्त-शुद्धिकारक कर्म कर; यदि यह भी न हो सके तो कर्म-फल का त्याग कर और उससे मेरी प्राप्ति कर ले " (गी.१२.६-११:भाग.१९.११.२१-२४)। यदि युल देहस्वभाव अथवा प्रकृति तामस हो, तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न एकदम या एकही जन्म में सफल नहीं होगा; परन्तु कर्मयोग के समान भिक्तमार्ग में भी कोई बात निष्फल नहीं होती। स्वयं भगवान् सब लोगों को इस प्रकार भरोसा देते हैं—

# बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥

जब कोई मनुष्य एक बार भक्तिमार्ग से चलने लगता है, तब इस जन्म मे नहीं तो श्रगले जन्म में, श्रगले जन्म में नहीं तो उसके श्रागे के जन्म में, कभी न कभी उसको परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि " यह सब वासुदे-वात्मक ही है" श्रीर इस ज्ञान से श्रन्त में उसे मुक्ति भी मिल जाती है (गी.७.१६)। छुटवें श्रव्याय में भी इसी प्रकार कर्मयोग का श्रभ्यास करनेवाले के विषय में कहा गया है कि " श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् " (६. ४४) श्रीर भक्ति-मार्ग के लिये भी यही नियम उपयुक्त होता है । भक्त को चाहिये कि वह जिस देवका भाव प्रतीक में रखना चाहे उसके स्वरूप को श्रपने देह-स्वभाव के श्रन-सार पहले ही यथाशिक शुद्ध मान ले। कुछ समय तक इसी भावना का फल परमेश्वर ( प्रतीक नहीं ) दिया करता है ( ७. २२ )। परन्तु इसके श्रागे चित्तशुद्धि के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, यदि परमेश्वर की वही भक्ति यथामति हमेशा जारी रहे. तो भक्त के अन्तःकरण की भावना आप ही श्राप उन्नत हो जाती है, परमेश्वर-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि भी होने लगती है, मन की ऐसी श्रवस्था हो जाती है कि " वासुदेव: सर्वम् " उपास्य श्रीर उपासक का भेद-भाव शेष नहीं रह जाता श्रीर श्रन्त में शुद्ध ब्रह्मानन्द में श्रारमा का लय हो जाता है। मनुष्य को चाहिये कि वह श्रपने प्रयत्न की मात्रा को कभी कम न करे । सारांश यह है, कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के मन में कर्मयोग की जिज्ञासा के उत्पन्न होते ही वह धीरे धीरे पूर्ण सिद्धि की स्रोर श्राप ही आप श्राकर्षित हो जाता है (गी. ६. ४४), उसी प्रकार गीता-धर्म का यह सिद्धान्त है, कि जब भक्ति-मार्ग में भी कोई भक्त एक बार अपने तई ईश्वर को सौंप देता है तो स्वयं भगवान ही उसकी निष्ठा को बढ़ाते चले जाते हैं, श्रीर श्रन्त मे श्रपने यथार्थ स्वरूप का पूर्ण-

जँचता ही नहीं; ग्रथवा यह भी देखा गया है कि कभी कभी-विशेषतः श्रद्धा न्त्रीर बुद्धि दोनों ही जन्मतः श्रपक्त श्रीर कमज़ोर हों तब-वह मनुष्य उसी उपदेश का विपरीत अर्थ किया करता है। इसका एक उदाहरण लीजिये। जब ईसाई धर्म के उपदेश माफिका-निवासी नीमो जाति के जंगली लोगों को मपने धर्म का उपदेश करने लगते हैं, तब उन्हें श्राकाश में रहनेवाले पिता की श्रथवा इसामसीह की भी यथार्थ कुछ भी कल्पना हो नहीं सकती। उन्हें जो कुछ बतलाया जाता है उसे वे अपनी अपक-बुद्धि के अनुसार अयथार्थ भाव से प्रहण किया करते है । इसीलिये एक श्रंग्रेज़ ग्रन्थकार ने लिखा है, कि उन लोगों में सुधरे हुए धर्म को समझने की पात्रता लाने के लिये सब से पहले उन्हें अर्वाचीन मनुष्यों की योग्यता को पहुंचा देना चाहिये \*। भवभूति के इस दृष्टान्त में भी वही श्रर्थ है-एक ही गुरु के पास पढ़े हुए शिष्यों में भिन्नता देख पडती है; यद्यपि सूर्य एक ही है तथापि उसके प्रकाश से कॉच के मिए से आग निकलती है और मिट्टी के ढेले पर कुछ भी परि-णाम नहीं होता ( उ. राम. २ ४ )। प्रतित होता है कि प्रायः इसी कारण से आचीन समय मे शद्ध आदि अज्ञजन वेद-अवर्ण के लिये अनिधकारी माने जाते होंगे 🕇 । गीता में भी इस विषय की चर्चा की गई है; जिस प्रकार बुद्धि के स्वभावतः सात्त्विक, राजस श्रीर तामस भेद हुश्रा करते हैं (१८.३०-३२) उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्वभावतः तीन भेद होते हैं (१७.२)। प्रत्येक च्यक्ति के देहस्वभाव के श्रनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुन्ना करती है (१७.३); इसलिये भगवान कहते हैं कि जिन लोगों की श्रद्धा सान्त्रिक है वे देवताश्रों में, जिनकी श्रद्धा राजस है वे यत्त-रात्तस श्रादि में श्रीर जिनकी श्रद्धा तामस है वे भूत-पिशाच श्रादि में विश्वास करते हैं (गी. १७. ४-६) यदि मनुष्य की श्रद्धा का श्रच्छापन या बुरापन इस प्रकार नैसार्गिक स्वभाव पर श्रवलम्बित है, तो श्रव यह प्रश्न होता है, कि यथाशक्ति भक्तिभाव से इस श्रद्धा में कुछ सुधार हो सकता है या नहीं, श्रीर वह किसी समय ग्रुद्ध अर्थात् साचिक श्रवस्था को पहुँच सकती है या नहीं ? भक्तिमार्ग के उक्त प्रश्न का स्वरूप कर्मविपाक-प्रक्रिया के ठीक इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है या नहीं ? कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। भग-

an order of development (e g an Australian savage or a Bushman) could be raised to a civilized level of feeling and thought would be by cultivation continued through several generations, they would have to undergo a gradual process of humanization before they could attain to the capacity of civilization." Dr. Maudsley's Bcdy and Mind, Ed. 1873 p 57.

<sup>†</sup> See Maxmuller's Three Lectures on the Vedanta Philc-sophy, p 73.

त्रारम्भ इस द्वेत-भाव से ही किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है श्रौर उपासक भी भिन्न है, तो अन्त में ब्रह्मात्मेक्यरूप ज्ञान कैसे होगा? परन्तु यह दलील केवल भ्रान्तिमूलक है। यदि ऐसे तार्किकों के कथन का सिर्फ इतना अर्थ हो, कि ब्रह्मा-त्मैक्यज्ञान के होने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता है, तो उसमें कुछ श्रापत्ति देख नहीं पड़ती। क्योंकि श्रध्यात्मशास्त्र का भी यही सिद्धान्त है, कि जब उपास्य, उपासक और उपासनास्त्रपी त्रिपुटी का लय हो जाता है, तब वह न्यापार वन्द हो जाता है जिसे व्यवहार में मिक्न कहते हैं। परन्तु यदि उक्न दलील का यह अर्थ हो, कि द्वैतमूलक भक्तिमार्ग से अन्त में अद्वैत ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो यह दलील न केवल तर्कशास्त्र की दृष्टि से किन्तु बढ़े बढ़े भगवद्भक्षों के अनुभव के श्राधार से भी मिथ्या सिद्ध हो सकती है। तर्कशाख की दृष्टि से इस वात में कुछ रकावट नहीं देख पड़ती, कि परमेश्वर-स्वरूप में किसी मक्न का चित्त ज्यों ज्यों श्रिधकाधिक स्थिर होता जावे, त्यों त्यों उस के मन से भेद-भाव भी छुटता चला जावे। ब्रह्म-सृष्टि में भी हम यही देखते हैं, कि यद्यपि श्रारम्भ में पारे की बूंदें भिन्न भिन्न होती हैं, तथापि वे श्रापस में मिल कर एकत्र हो जाती हैं; इसी प्रकार श्रन्य पदार्थों में भी एकी-करण की किया का श्रारम्भ प्राथमिक भिन्नता ही से हुआ करता है; और मृंगि-क्रीट का दृष्टान्त तो सब लोगों को बिदित ही है । इस विषय में तर्कशास्त्र की अपेचा साधुपुरुषों के प्रत्यच्च अनुभव को ही अधिक प्रामा-ि एक समक्ता चाहिये। भगवद्गक्र-शिरोमणि तुकाराम महाराज का अनुभव हमारे लिये विशेष महत्त्व का है। सब लोक मानते हैं, कि तुकाराम महाराज को कुछ उपनिषटादि प्रन्थों के श्रध्ययन से श्रध्यात्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनकी गाथा में लगभग चार सौ अभंग अद्वैत-स्थित के वर्णन में कहे गये हैं। इन सव अभंगों में ''वासुदेवः सर्वं " (गी. ७. ११) का भाव प्रतिपादित किया गया है, श्रथवा बृहदारण्यकोपनिषद् में जैसा याज्ञवल्क्य ने " सर्वमात्मै-वाभूत " कहा है, वैसे ही अर्थ का प्रतिपादन स्वानुभव से किया गया है। उदाहरण के लिये उनके एक अभंग का कुछ आशय देखिये-

गुड़ सा मीठा है भगवान्, वाहर-भीतर एक समान। किसका ध्यान करूं सविवेक ? जल-तरंग से हैं हम एक॥

इसके श्रारम्भ का उन्नेख हमने श्रध्यात्म-प्रकरण में किया है, श्रीर वहाँ यह दिख-लाया है कि उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से उनके श्रर्थ की किस तरह पूरी पूरी समता है। जब कि स्वयं तुकाराम महाराज श्रपने श्रनुभव से भक्तों की परमा-वस्था का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं, तब यदि कोई तार्किक यह कहने का साहस करे—िक "भक्तिमार्ग से श्रद्धैतज्ञान हो नहीं सकता," श्रथवा देवताश्रों पर केवल श्रन्ध-विश्वास करने से ही मोच मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोई श्राव-श्रयकता नहीं, "—तो इसे श्राश्चर्य ही समसना चाहिये।

भक्तिमार्ग श्रीर ज्ञानमार्ग का श्रन्तिम साध्य एक ही है, श्रीर " परमेश्वर

ज्ञान भी करा देते हैं (गी ७. २२; १०. १०)। इसी ज्ञान से—न कि केवल कोरी ज्ञौर अन्ध श्रद्धा से—भगवद्भक्त को अन्त में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। मिक्रिमार्ग से इस प्रकार उपर चढते चढ़ते अन्त में जो स्थिति प्राप्त होती है वह, श्रौर ज्ञानमार्ग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम स्थिति, दोनों एक ही समान हैं; इसिलये गीता को पढ़नेवालों के ध्यान में यह बात सहज ही आ जायगी, कि बारहवें अध्याय में भिक्तमान् पुरुष की अन्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, वह दूसरे अध्याय में किये गये स्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान है। इससे यह बात गगट होती है, कि यद्यिप आरम्भ में ज्ञानमार्ग श्रीर भिक्तमार्ग भिन्न हों, तथापि जब कोई अपने अधिकार-भेद के कारण ज्ञानमार्ग से या भिक्तमार्ग से चलने बगता है, तब अन्त में ये दोनों मार्ग एकत्र मिल जाते हैं और जो गति ज्ञानी को प्राप्त होती है वही गित भक्त को भी मिला करती है। इन दोनों मार्गों में भेद सिर्फ इतना ही है, कि ज्ञानमार्ग में आरम्भ ही से बुद्धि के द्वारा परमेश्वर-स्वरूप का आकलन करना पढ़ता है, और भिक्तमार्ग में यही स्वरूप श्रद्धा की सहायता से अहण कर लिया जाता है। परन्तु यह प्राथमिक भेद आगे नष्ट हो जाता है; और भगवान स्वयं कहते हैं, कि—

# श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं श्रचिरेणाधिगच्छति॥

त्रर्थात् " जब श्रद्धावान् मनुष्य इन्द्रिय-निग्रह द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने जागता है, तब उसे ब्रह्मात्मैक्यरूप-ज्ञान का अनुभव होता है श्रोर फिर उस ज्ञान से उसे शीघ्र ही पूर्ण शांति मिलती है " (गी. ४. ३१); श्रथवा—

#### भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम् ॥

अर्थात् "मेरे स्वरूप का तात्विक ज्ञान भिक्त से होता है, श्रोर जब यह ज्ञान हो जाता है तब (पहले नहीं) वह भक्त मुक्तमें श्रा मिलता है " (गी. १८. ११ श्रोर ११. १४ भी देखिये) परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये इन दो मार्गों के सिवा कोई तीसरा मार्ग नहीं है। इसिलये गीता में यह बात स्पष्ट रीति से कह दी गई है, कि जिसे न तो स्वयं श्रपनी बुद्धि है श्रोर न श्रद्धा, उसका सर्वथा नाश ही समिन्ये—" श्रज्ञश्चा- श्रद्धानश्च संशयातमा विनश्यति " (गी. १. ४०)।

जपर कहा गया है, कि श्रद्धा श्रीर भिक्त से श्रन्त में पूर्ण ब्रह्मात्मैक्यज्ञान प्राप्त होता है। इस पर कुछ तार्किकों की यह दलील है, कि यदि भिक्तमार्ग का

<sup>\*</sup> इस श्लोक के 'अभि ' उपसर्ग पर जोर देकर शाण्डिल्यसूत्र (सू. १५) में यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है, कि मिक्त ज्ञान का साधन नहीं है, किन्तु वह स्वतंत्र साध्य या निष्ठा है। परन्तु यह अर्थ अन्य सांप्रदायिक अर्थों के समान आग्रह का है—सरल नहीं है।

देवमय (७. १६); श्रथवा " सर्वभूतान्यशेषेण द्रक्तस्यात्मन्यथी मिय "—ज्ञान हो जाने पर तू सब प्राणियों को मुक्त में श्रीर स्वयं अपने में भी देखेगा (४.३१)। इसी कारण से भागवत पुराण में भी भगवद्मक्र का जक्तण इस प्रकार कहा गया है—

# सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवद्भावमात्मनः। भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः॥

" जो अपने मन में यह भेद-भाव नहीं रखता कि मैं श्रलग हूँ, भगवान् श्रलग है, त्रीर सब लोग भिन्न हैं; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यह भाव रखता है कि भगवान् श्रीर मैं दोनों एक हूँ, श्री जो यह समकता है कि सब प्राणी भगवान् में श्रीर मुक्तमें भी हैं, वही सब भागवतों में श्रेष्ठ है " ( भाग. ११. २. ४४ श्रीर ३, २४. ४६ )। इससे देख पड़ेगा कि अध्यात्मशास्त्र के ' अब्यक्त परमात्मा 'शब्दों के बदले ' व्यक्त परमेश्वर ' शब्दों का प्रयोग किया गया है — सब यही भेद है। श्रध्यात्मशास्त्र में यह बात युक्तिवाद से सिद्ध हो चुकी है, कि परमात्मा के श्रव्यक्त होने के कारण सारा जगत् श्रात्ममय है,। परन्तु मक्रिमार्ग प्रत्यच-श्रवगम्य है इस-लिये परमेश्वर की श्रनेक न्यक्त विभूतियों का वर्णन करके श्रौर श्रर्जुन को दिन्यदृष्टि देकर प्रत्यच विश्वरूप-दर्शन से इस बात की साचात्प्रतीति करा दी है, कि सारा जगत् परमेश्वर ( आत्ममय ) है ( गी. श्र. १० श्रीर ११ )। श्रध्यात्मशास्त्र में कहा गया है, कि कर्म का चय ज्ञान से होता है। परन्तु भक्ति-मार्ग का यह तत्त्व है, कि सगुण परमेश्वर के सिवा इस जगत् में श्रीर कुछ नहीं है-वही ज्ञान है, वही कर्म है, वही ज्ञाता है, वही करनेवाला, करवानेवाला और फल देनेवाला भी है; अत-प्व संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण इत्यादि कर्मभेदों के भंमद में न पड भक्रिमार्ग के न्त्रनुसार यह प्रतिपादन किया जाता है, कि कर्म करने की बुद्धि देनेवाला कर्म का फल देनेवाला, श्रोर कर्म का चय क्रनेवाला, एक परमेश्वर ही है। उदाहरणार्थ; तुका-राम महाराज एकान्त में ईश्वर की प्रार्थना करके स्पष्टता से श्रौर प्रेमपूर्वक कहते हैं-

# एक बात एकान्त में सुन लो, जगदाधार। तारे मेरे कर्म तो प्रमु का क्या उपकार?॥

यहीं भाव श्रन्य शब्दों से दूसरे स्थान पर इस प्रकार ब्यक्त किया गया है कि "प्रारब्ध, क्रियमाण श्रीर संचित का मगडा भक्तों के लिये नहीं है; देखो सब कुछ ईश्वर ही है जो भीतर-बाहर सर्वव्याप्त है। "भगवद्गीता में भगवान् ने यही कहा है कि "ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति " (१८.६१)—ईश्वर ही सब लोगों के हृद्य में निवास करके यंत्र के समान सब कम कराता है। कर्म-विपाक-प्रक्रिया मे सिद्ध किया गया है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये श्रात्मा की पूरी स्वतन्त्रता है। परन्तु उसके बदले भित्नमार्ग में यह कहा जाता है कि उस ख़िद्ध का देनेवाला परमेश्वर ही है—" तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धान्यहम्"

के अनुभवात्मक ज्ञान से ही अन्त में मोच मिलता है "-यह सिद्धान्त दोनों मार्गों में एकही सा बना रहता है; यही क्यों, बल्कि अध्यात्म-प्रकरण में और कर्मविपाकः प्रकरण में पहले जो और सिद्धान्त बतलाये गये हैं. वे भी सब गीता के भक्तिमार्ग में कायम रहते हैं। उदाहरणार्थ, भागवतधर्म में कुछ लोग इस प्रकार चतुन्यृहरूपी सृष्टि की उत्पत्ति बतलाया करते हैं, कि वासुदेवरूपी परमेश्वर से सङ्कर्षणरूपी जीव उत्पन्न हुआ और फ़िर सङ्कर्षण से प्रयुक्त अर्थात् मन तथा प्रयुक्त से अनिरुद्ध अर्थात् अहंकार हुआ; कुछ लोग तो इन चार ब्यूहों में से तीन, दो या एकही को मानते हैं। परन्तु जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नहीं हैं। उपनिषदों के आधार पर वेदान्तसूत्र ( ३. २. १७; और २. २. ४२-४४ देखो ) में निश्चय किया गया है, कि अध्यात्म-दृष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन श्रंश है। इसिलये भगवद्गीता में केवल भिक्तमार्ग की उक्त चतुर्व्यृह सम्बन्धी कल्पना छोड़ दी गई है और जीव के विषय में वेदान्तसूत्रकारों का ही उपर्युक्त सिद्धान्त दिया गया है (गी. २. २४, म. २०; १३. २२ और १४. ७ देखों) इससे यही सिद्ध होता है, कि वासुदेव-भक्ति और कर्मयोग ये दोनों तत्त्व गीता में यद्यपि भागवत-धर्म से ही लिये गये हैं, तथापि चेत्रज्ञरूपी जीव श्रीर परमेश्वर के स्वरूप के विषय में अध्यात्मज्ञान से भिन्न किसी अन्ध और ऊट-पटाँग कल्पनाओं को गीता में स्थान नहीं दिया गया है। अब यद्यपि गीता में भिक्त और अध्यात्म, अथवा अद्धा और ज्ञान का पूरा पूरा मेल रखने का प्रयत्न किया गया है, तथापि यह स्मरण रहे कि जब अध्यत्मशास्त्र के सिद्धान्त भक्तिमार्ग में लिये जाते हैं, तब उनमे कुछ न कुछ शब्द-भेद श्रवश्य करना पड़ता है-श्रौर गीता में ऐसा भेद किया भी गया है। ज्ञान-मार्ग के श्रीर मिक्रमार्ग के इस शब्द-भेद के कारण कुछ लोगों ने मूल से समस लिया है, कि गीता में जो सिद्धान्त कभी भक्ति की दृष्टि से श्रीर कभी ज्ञान की दृष्टिसे से कहे गये हैं उनमें परस्पर-विरोध है, अतएव उतने भर के लिये गीता असम्बद्ध है। परन्त हमारे मत से यह विरोध वस्ततः सच नहीं है, और हमारे शास्त्रकारों ने अध्यातम तथा भिक्त में जो मेल कर दिया है उसकी ओर ध्यान न हेने से ही ऐसे विरोध दिखाई दिया करते हैं। इसिबये यहाँ इस विषय का कुछ श्रधिक ख़ुलासा कर देना चाहिये। श्रघ्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है, कि पियड श्रीर ब्रह्माग्ड मे एकही आत्मा नाम-रूप से आच्छादित है इसलिये अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से हम लोग कहा करते हैं, कि " जो श्रात्मा सुक्रमें है, वही सब प्राणियों में भी है "-सर्व मृतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि (गी. ६. २६) अथवा " यह सब आत्मा ही है "-इदं सर्वमात्मैव। परन्तु भक्तिमार्ग में अब्यक्त परमेश्वर ही को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है; अतएव अब उक्त सिद्धान्त के बदले गीता में यह वर्णन पाया जाता है कि " यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय प्रयति "-मैं ( मगवान् ) सब प्राणियों में हूँ श्रीर सब प्राणी मुक्तमें हैं (६. २६); अथवा " वासुदेवःसर्विमिति"—जो कुछ है यह सब वासु--

छोडने की जो रीति है, उसका मूलतत्त्व भगवद्गीता के उक्त श्लोक में है। यह सच है, कि जिस प्रकार बालियों के न रहने पर कानों के छेद मात्र बाकी रह जाय, उसी प्रकार वर्तमान समय मे उक्त संकल्प की दशा हो गई है, क्योंकि पुरोहित उस संकल्प के सच्चे अर्थ को न सममकर सिर्फ़ तोते की नाई उसे पढ़ा करता है. श्रीर यजमान बहिरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता है! परन्त विचार करने से मालूम होता है, कि इसकी जद में कर्म-फलाशा को छोड कर कर्म करने का तस्व है; और इसकी हॅसी करने से शास्त्र मे तो कुछ दोष नहीं श्राता, किन्तु हॅसी करनेवाले की श्रज्ञानता ही प्रगट होती है। यदि सारी श्रायु के कर्म-यहां तक कि ज़िन्दा रहने का भी कर्म-इस प्रकार कृष्णापण बुद्धि से श्रथवा फलाशा का त्याग कर किये जावें, तो पापवासना कैसे रह सकती है श्रीर क़कर्म कैसे हो सकते हैं ? फ़िर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की भलाई के लिये श्रात्म-समर्पण करो, इत्यादि उपदेश करने की श्रावश्यकता ही कहाँ रह जाती है तब तो 'मैं' श्रीर 'लोग' दोनों का समावेश परमेश्वर में श्रीर परमेश्वर का समावेश उन दोनों मे हो जाता है, इसलिये स्वार्थ श्रीर परार्थ दोनों ही। कृष्णार्पणरूपी परमार्थ में डब जाते हैं; और महात्माओं की यह उक्ति ही चरितार्थ होती है कि " संतों की विभूतियाँ जगत् कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं; वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं।" पिछले प्रकरण में युक्तिवाद से यह सिद्ध कर दिया गया है, कि जो मनुष्य अपने सब काम कृष्णांपण बुद्धि से किया करता है, उसका 'योगच्चेम' किसी प्रकार रुक नहीं रहता; श्रीर भक्तिमार्ग वालो को तो स्वयं भगवान् ने गीता में आधासन दिया है कि "तेषां निलाभियु-क्रानां योगचेमं वहाम्यहम् " (गी. १.२२.)। यह कहने की त्रावश्यकता नहीं, कि जिस प्रकार उँचे दर्जे के ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है, कि वह सामान्य जनों मे बुद्धिभेद न करके उन्हें सन्मार्ग में लगावे (गी. ३. २६), उसी प्रकार परम-श्रेष्ठ भक्त का भी यही कर्तव्य है, कि वह निम्नश्रेणी के भक्तो की श्रद्धा को अष्ट न कर उनके अधिकार के अनुसार ही उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देवे। सारांश उक्क विवेचन से यह मालूम हो जायगा, कि श्रध्यात्मशास्त्र मे और कर्म-विपाक में जो सिद्धान्त कहे गये हैं, वे सब कुछ शब्द-मेद से भक्तिमार्ग में भी कायम रखे गये हैं, और ज्ञान तथा भिक्त में इस प्रकार मेख कर देने की पद्धति हमारे यहाँ बहत प्राचीन समय से प्रचलित है।

परन्तु जहाँ शब्द-भेद से अर्थ के अन्य हो जाने का भय रहता है, वहाँ इस प्रकार से शब्द-भेद भी नहीं किया जाता, क्योंकि अर्थ ही प्रधान बात है। उदा-हरणार्थ, कर्म-विपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त है, कि ज्ञान-प्राप्ति के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रयत्न करे और अपना उद्धार आप ही कर ले। यदि इसमें शब्दों का कुछ भेद करके यह कहा जाय, कि यह काम भी परमेश्वर ही करता है, तो मूद जन श्रालसी हो जावेगे। इसलिये "आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः"——

(गी. ७. २१), श्रथवा "ददािम बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते" (गी. १०. १०)। इसी प्रकार संसार में सब कम परमेश्वर की ही सत्ता से हुश्रा करते हैं, इस लिये भिक्त-मार्ग में यह वर्णन पाया जाता है, कि वायु भी उसी के भय से चलती है श्रोर सूर्य तथा चन्द्र भी उसी की भय से चलते हैं (कठ. ६. ३; बृ. ३. ८. ६); श्रधिक क्या कहा जायँ, उसकी इच्छा के विना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता। यहीं कारण है, कि भिक्तमार्ग में यह कहते हैं कि मनुष्य केवल निमित्तमात्र ही के लिये सामने रहता हैं (गी. ११. ३३) श्रीर उसके सब व्यवहार परमेश्वर ही उसके हृदय में निवास कर, उससे कराया करता है। साधु तुकाराम कहते हैं कि, "यह प्राणी केवल निमित्त ही के लिये स्वतन्त्र है 'मेरा मेरा , कह कर व्यर्थ ही यह श्रपना नाश कर लेता है।" इस जगत् के व्यवहार श्रीर सुस्थिति को स्थिर रखने के लिये सभी लोगों को कर्म करना चाहिय; परन्तु ईशावास्योपनिषद् का जो यह तत्त्व है—कि जिस प्रकार श्रज्ञानी लोग किसी कर्म को 'मेरा ' कह कर किया करते हैं, वैसा न कर ज्ञानी पुरुष को ब्रह्मार्पण बुद्धि से सब कर्म मृत्यु पर्यन्त करते रहना चाहिये—उसीका सारांश उक्त उपदेश में है। यही उपदेश भगवान् ने श्रर्जुन को इस श्लोक में किया है—

### यत्करोषि यदश्लासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥

श्रर्थात् ' जो कुछ त् करेगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा, या तप करेगा, वह सब मुक्ते श्रर्पण कर " (गी. ६. २७), इससे तुक्ते कर्म की बाधा नहीं होगी। भगवद्गीता का यही श्लोक शिवगीता (१४. ४४) में पाया जाता है; श्लौर भाग-वत के इस श्लोक में भी उसी श्लथं का वर्णन है—

### कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्धवात्मना वाऽनुसृतस्वभावात्। करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्॥

"काया, वाचा, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या आत्मा की प्रवृत्ति से अथवा स्वभाव के अनुसार जो कुछ हम किया करते हैं वह सब परात्पर नारायण को समर्पण कर दिया जावे" (भाग. ११. २. ३६)। सारांश यह है, कि अध्यात्मशास्त्र में जिसे ज्ञान-कर्म-समुच्चय पच, फलाशात्याग अथवा ब्रह्माप्णपूर्वक कर्म कहते हैं (गी. ४. २४; ४. १०; १२. १२) उसी को भिक्तमार्ग में "कृष्णाप्णपूर्वक कर्म" यह नया नाम मिल जाता है। भिक्तमार्गवाले भोजन के समय "गोविंद, गोविंद" कहा करते हैं; उसका रहस्य इस कृष्णाप्णबुद्धि में ही है। ज्ञानी जनक ने कहा है, कि हमारे सब व्यवहार लोगों के उपयोग के लिये निष्काम बुद्धि से हो रह हैं, और भगवद्गक्त भी खाना, पीना इत्यादि अपना सब व्यवहार कृष्णाप्णबुद्धि है ही किया करते हैं। उद्यापन, ब्राह्मण-भोजन अथवा अन्य इष्टापूर्त कर्म करने पर अन्त में "इदं कृष्णाप्णमस्तु "अथवा "हरिदाता हरिभोंक्का" कह कर पानी

ही देश के कुछ अनुकरणप्रेमी जन आज कल इसी गुण की निन्दा करते देखे जाते हैं! माघ काव्य का (१६. ४३) यह वचन इसी बात का एक अच्छा उदाहरण है कि, " अथवाऽभिर्निविष्टबुद्धिषु। जजित व्यर्थकतां सुभाषितम्!"— खोटी समक्त से जब एक बार मन अस्त हो जाता है, तब मनुष्य को अच्छी बातें भी ठीक नहीं जँचतीं।

सार्तमार्ग में चतुर्थाश्रम का जो महत्त्व है, वह मिक्रमार्ग में श्रथवा भागवत-धर्म में नहीं है। वर्णाश्रम-धर्म का वर्णन सागवतधर्म में भी किया जाता है: परन्तु उस धर्म का सारा दारमदार भक्ति पर ही होता है, इसिलये जिसकी भक्ति उत्कट हो वही सब में श्रेष्ठ माना जाता है-फिर चाहे वह गृहस्य हो, वानप्रस्थ या बैरागी हो; इसके विषय में भागवतधर्म में कुछ विधि-निषेध नहीं है ( भाग. ११. १८. १३, १४ देखों )। संन्यास-आश्रम स्मार्तधर्म का एक श्रावश्यक भाग है, भागवतधर्म का नहीं। परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं, कि भागवतधर्म के श्रन्यायी कभी विरक्ष न हों: गीता में ही कहा है, कि संन्यास श्रीर कर्मयोग दोनों मोच की दृष्टि से समान योग्यता के हैं। इसिंजये यद्यपि चतुर्थाश्रम का स्वीकार न किया जावे. तथापि सांसारिक कर्मों को छोड बैरागी हो जानेवाले पुरुष भक्तिमार्ग में भी पाये जा सकते हैं। यह बात पूर्व समय से ही कुछ कुछ चली आ रही है। परन्तु उस समय इन लोगों की प्रभुता न थी; श्रीर ग्यारहवें प्रकरण में यह बात स्पष्ट रीति से बतला दी गई है, कि भगवद्गीता में कर्मत्याग की अपेचा कर्मयोग ही को अधिक महत्त्व दिया गया है। कालान्तर से कर्मत्याग का यह महत्त्व लक्ष हो गया श्रौर वर्तमान समय में भागवत-धर्मीय लोगों की भी यही समस हो गई है, कि भगवद्भक्ष वही है कि जो सांसारिक कर्मी को छोड विरक्ष हो. केवल भक्ति में ही निमम हो जावे। इसलिये यहाँ भक्ति की दृष्टि से फिर भी कुछ थोड़ासा विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है, कि इस विषय में गीता का मुख्य सिद्धान्त श्रीर सन्ना उपदेश क्या है । भक्तिमार्ग का श्रथवा भागवतधर्म का ब्रह्म स्वयं सगुण भगवान् ही हैं। यदि यही भगवान् स्वयं सारे संसार के कर्ता-धर्ता हैं श्रीर साधुजनों की रचा करने तथा दुष्टजनों को दंड देने के लिये समय-समय पर श्रवतार लेकर इस जगत् का धारण पोषण किया करते हैं, तो यह कहने की श्रावश्यकता नहीं, कि भगवद्धकों को भी लोकसंग्रह के लिये उन्हीं भगवान का अनुकरण करना चाहिये। हनुमानुजी रामचन्द्र के बडे भक्त थे; परन्तु उन्हों ने रावण श्रादि दुष्टजनों के निर्देशन करने का काम कुछ छोड नहीं दिया था। भीष्मिपतामह की गणना भी परम भगवद्धक्रों में की जाती है: परन्त यद्यपि वे स्वयं मृत्युपर्यन्त बह्मचारी रहे तथापि उन्होंने स्वधर्मानुसार स्वकीयों की श्रीर राज्य की रचा करने का काम श्रपने जीवन भर जारी रखा था। यह बात सच है, कि जब भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब भक्त को स्वयं श्रपने हित के लिये कुछ प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। परन्त प्रेममुलक

श्राप ही श्रपना शत्रु श्रीर श्राप ही श्रपना मित्र है (गी. ६. ४. )-यह तत्त्व भक्तिमार्ग में भी प्रायः ज्यों का त्यों अर्थात् शब्द-भेद न करके बतलाया जाता है। साधु तुकाराम के इस भाव का उल्लेख पहले हो चुका है, कि "इससे किसी का क्या नुकसान हुआ ? अपनी बुराई अपने हाथों कर ली। "इससे भी अधिक स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि "ईश्वर के पास कुछ मोच की गठड़ी नहीं" धरी है, कि वह किसी के हाथ में दे दें। यहाँ तो इंद्रियों को जीतना और मन को निर्विषय करना ही मुख्य उपाय है। " क्या यह उपनिपदों के इस मन्त्र " मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोत्त्योः " के समान नहीं है ? यह सच है, कि परमेश्वर ही इस जगत् की सब घटनात्रों का करनेवाला है; परन्तु उस पर निर्दयता का श्रीर पच्चपात करने का दोप न लगाया जावे, इसलिये कर्म-विपाक-प्रक्रिया मे यह सिद्धान्त कहा गया है. कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मी के अनु-सार फल दिया करता है; इसी कारण से यह सिद्धान्त भी-विना किसी प्रकार का शब्द-भेद किये ही-भक्तिमार्ग में ले लिया जाता है । इसी प्रकार यद्यपि उपासना के लिये ईश्वर को व्यक्त मानना पड़ता है, तथापि अध्यात्मशास्त्र का यह सिद्धान्त भी हमारे यहाँ के भक्तिमार्ग में कभी छूट नहीं जाता, कि जो कुछ ज्यक्त है वह सब माया है और सत्य परमेश्वर उसके परे है। पहले कह चुके हैं, कि इसी कारण से गीता में वेदान्तसूत्र-प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर रखा गया है। मनुष्य के मन में प्रत्यत्त की श्रोर श्रथवा व्यक्त की श्रोर सुकने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हुम्रा करती है, उसमें श्रीर तत्त्वज्ञान के गहन सिद्धान्तों में मेल कर देने की, वैदिक धर्म की, यह रीति किसी भी अन्य देश के भक्तिमार्ग में देख नहीं पड़ती । अन्य देश-निवासियों का यह हाल देख पड़ता है, कि जब वे एक बार परमेश्वर की किसी सगुर्ण विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का सहारा खेते हैं, तब वे उसी में त्रासक़ होकर फॅस जाते हैं; उसके सिवा उन्हें श्रीर कुछ देख ही नहीं पड़ता और उनमें अपने अपने सगुरा प्रतीक के विषय में वृथाभिमान उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में वे लोग यह मिथ्या भेद करने का यत्न करने लगते हैं, कि तत्त्वज्ञान का मार्ग भिन्न है श्रीर श्रद्धा का भक्तिमार्ग जुदा है। परन्तु हमारे देश में तत्त्वज्ञान का उदय बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था, इसिलये गीता-धर्म में श्रद्धा श्रीर ज्ञान का कुछ भी विरोध नहीं है, बिलक वैदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धा से, श्रीर वैदिक भक्रिमार्ग ज्ञान से, पुनीत हो गया है: श्रतएव मनुष्य किसी भी मार्ग का स्वीकार क्यों न करे, श्रन्त में उसे एकही सी सद्गति प्राप्त होती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, कि श्रव्यक्त ज्ञान श्रीर व्यक्त भिक्त के मेल का यह महत्त्व केवल व्यक्त काइस्ट में ही लिपटे रहनेवाले धर्म के पंडितों के ध्यान में नहीं आ सकी, और इस लिये उनकी एकदेशी तथा तत्त्रज्ञान की दृष्टि से कोती नज़र से गीताधम में उन्हें विरोध देख पड़ने लगा। परनत श्राश्चर्य की बात तो यही है, कि वैदिक धर्म के इस गुण की प्रशंसा न कर हमारे एव परमेश्वर मे अपने सब स्वार्थी का लय करके स्वधर्मानुसार प्राप्त व्यवहार को परमार्थ-बुद्धि से श्रीर वैराग्य से लोकसंग्रह के लिये तुमे श्रवश्य करना ही चाहिये; मैं भी यही करता हूँ; मेरे उदाहरण को देख श्रीर उसके श्रनुसार बर्ताव कर।" जैसे ज्ञान का और निष्काम-कर्म का विरोध नहीं, वैसा ही भक्ति में और कृष्णार्पण-बुद्धि से किये गये कर्मों में भी विरोध उत्पन्न नहीं होता। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवद्गक तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के " श्रकोरक्षीयान महतो मही-यानू " ( कठ २. २०:गी. प्त. ६ )-परमाणु से भी छोटा श्रीर बढ़े से भी बढ़ा-ऐसे स्वरूप के साथ अपने तादात्म्य का वर्शन करके कहते हैं, कि " अब मै केवल परोपकार ही के लिये बचा हूँ।" उन्होंने संन्यासमार्ग के अनुयायियों के समान यह नहीं कहा, कि अब मेरा कुछ भी काम शेष नहीं है; बल्कि वे कहते है, कि "भिन्ना-पात्र का अवलम्बन करना लजास्पद जीवन है-वह नष्ट हो जावे: नारायण ऐसे मनुष्य की सर्वथा उपेचा ही करता है;" अथवा "सत्यवादी मनुष्य संसार के सब काम करता है श्रीर उनसे, जल में कमल-पत्र के समान, श्रलिप्त रहता है; जो उपकार करता है श्रीर प्राणियों पर दया करता है उसी में श्रात्म-स्थिति का निवास जानी।" इन वचनों से साध तुकाराम का इस विषय में स्पष्ट श्रमिप्राय व्यक्त हो जाता है। यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का मुकाव कुछ कुछ कर्मत्याग ही की श्रोर था । परन्तु प्रवृत्तिप्रधान भागवधर्म का लक्षण श्रथवा गीता का सिद्धान्त यह है, कि उत्कटभिक्त के साथ साथ मृत्यु पर्यन्त ईश्वरार्पण-पूर्वक निष्काम कर्म करते ही रहना चाहिये, श्रीर यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे, तो उसे श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के दासबोध प्रन्थ को ध्यानपूर्वक पढना चाहिये (स्मरण रहे कि साधु तुकाराम ने ही शिवाजीमहा-राज को जिन " सद्भुर की शरण " में जाने को कहा था, उन्हींका यह प्रासा-दिक प्रनथ है )। रामदास स्वामी ने अनेक बार कहा है, कि भक्ति के द्वारा श्रथवा ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के श्रद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धप्ररूप कृत-कृत्य हो चुके हैं, वे " सब लोगों को सिखाने के लिये" (दास. १६. १०. १४) निःस्पृहता से श्रपना काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, उसे देखकर सर्वसाधारण लोग अपना अपना ब्यवहार करना सीखें; क्योंकि " विना किये कुछ भी नहीं होता " ( दास. १६. १०. २४; १२. ६. ६; १८. ७. ३); श्रीर श्रन्तिम दशक (२. ४. २६) में उन्होंने कर्म के सामर्थ्य का भक्ति की तारक-शक्ति के साथ पूरा पूरा मेल इस प्रकार कर दिया है-

> हलचल में सामर्थ्य है। जो करेगा वही पावेगा। परंतु उसमें भगवान का अधिष्ठान चाहिये॥

गीता के श्राठवें श्रध्याय में श्रर्जुन को जो यह उपदेश किया गया है कि "मामनुस्मर युद्ध्य च" (गी. प्र. ७)-नित्य मेरा स्मरण कर श्रीर युद्ध कर-उसका तात्पर्य, श्रीर छठवें श्रध्याय के श्रन्त में जो यह कहा है कि "कर्मयोगियों में भी भक्तिमान्

भिक्तमार्ग से दया, करुणा, कर्तव्यप्रीति इत्यादि श्रेष्ठ मनोवृत्तियों का नाश नहीं हो सकता; बिक वे श्रोर भी श्रधिक शुद्ध हो जाती है। ऐसी दशा में यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, कि कम करें, या न करें ? बरन् भगवद्भक्त तो वहीं है कि जिसके मन में ऐसा श्रभेद भाव उत्पन्न हो जाय—

जिसका कोई न हो हृद्य से उसे लगावे, प्राणिभात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे। सब में विभु को व्याप्त जान सब को श्रपनावे, है बस ऐसा वही भक्त की पदवी पावे॥

ऐसी अवस्था में स्वभावतः उन लोगों की वृत्ति लोकसंग्रह ही के अनुकूल हो जाती है, जैसा कि ग्यारहर्वे प्रकरण में कह आये है—" सन्तों की विभूतियाँ जगत् के कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं; वे लोग परोपकार के लिये श्रपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं। " जब यह मान लिया, कि परमेश्वर ही इस सृष्टि को उत्पन्न करता है श्रीर उसके सब व्यवहारों को भी किया करता है, तब यह श्रवश्य ही मानना पड़ेगा, कि उसी सृष्टि के व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिये चातु-र्वर्ण श्रादि जो न्यवस्थाएँ हैं वे उसी की इच्छा से निर्मित हुई हैं। गीता में भी भगवान ने स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि " चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म-विभा-गशः " ( गी. ४. १३ )। श्रर्थात् यह परमेश्वर ही की इच्छा है, कि प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्रपने श्रधिकार के श्रनुसार समाज के इन कामों को लोकसंग्रह के लिये करता रहे। इसी से आगे यह भी सिद्ध होता है, कि सृष्टि के जो ब्यवहार परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं. उनका एक-म्राध विशेष भाग किसी मनुष्य के द्वारा-पूरा कराने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है; श्रीर यदि परमेश्वर-द्वारा नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करें, तो परमेश्वर ही की अवज्ञा करने का पाप उसे लगेगा। यदि तुम्हारे मन में यह श्रहङ्कार-बुद्धि जागृत होगी, कि ये काम मेरे हैं श्रथवा में उन्हें श्रपने स्वार्थ के लिये करता हूं, तो उन कर्मों के भले-ब्रेर फल तुम्हें अवश्य भोगने पड़ेगे। परन्तु तुम इन्हीं कर्मीं को केवल स्वधर्म जान कर परमेश्वरार्पण पूर्वक इस भाव से करोगे, कि 'परमेश्वर के मन में जो कुछ करना है उसके लिये सुके निमित्त करके वह सुकसे काम कराता है ' (गी. ११. ३३ ), तो इसमें कुछ अनुचित या अयोग्य नहीं; बल्कि गीता का यह कथन है, कि इस स्वधर्माचरण से ही सर्वभूतान्तर्गत परमेश्वर की साचिक भक्ति हो जाती है। भगवान् ने श्रपने सब उपदेशों का तात्पर्य गीता के श्रन्तिम श्रध्याय मे उपसंहार-रूप से अर्जुन को इस प्रकार बतलाया है-" सब प्राणियों के हृदय में निवास करके पर-मेश्वर ही उन्हें यन्त्र के समान नचाता है; इसलिये ये दोनों भावनाएँ मिध्या हैं, कि में अमुक कर्म को छोडता हूं या अमुक कर्म को करता हूं; फलाशा को छोड़ सब कर्म कृष्णार्पण-बुद्धि से करते रहो; यदि तू ऐसा नियह करेगा कि मैं इन कर्मी को नहीं करता, तो भी प्रकृति-धर्म के अनुसार तुभे कमों को करना ही होगा, अत-

उपनिषद् या वेदान्तसूत्र को देखें तो मालूम होगा, कि उनमें श्रीत-यज्ञ-याग श्रादि की श्रथवा कर्म-संन्यास-पूर्वक 'नेति '-स्वरूपी परब्रह्म की ही चर्चा भरी पड़ी है: श्रीर श्रन्त में यही निर्णय किया है, कि स्वर्गप्राप्ति के लिये साधनीभूत होनेवाले श्रीत-यज्ञ-यागादि कर्म करने का श्रथवा मोत्त-प्राप्ति के लिये श्रावश्यक उपनिपदादि वेदाध्ययन करने का अधिकार भी पहले तीन ही वर्णों के प्रक्षों को हैं. ( वेस्. १. ३. ३४-३८ )। इन में इस वात का विचार नहीं किया गया है, कि उक्त तीन वर्णें को, खियों को अथवा चातुर्वर्ण्य के अनुसार सारे समाज के हित के लिये खेती या श्रन्य व्यवसाय करनेवाले साधारण स्वीप्ररुपों को मोच कैसे मिले । अच्छा; स्त्री-शूद्रादिकों के साथ वेदों की ऐसी अनवन होने से यदि यह कहा जाय, कि उन्हें मुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती, तो उपनिषदों श्रीर पुराणों मे ही ऐसे वर्णन पाये जाते हैं. कि गार्गी प्रसृति खियों को श्रीर विदुर प्रस्ति शूदों को ज्ञान की प्राप्ति होकर सिद्धि मिल गई थी (वेसू ३.४.३६-३६)। ऐसी दशा में यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ़ पहले तीन वर्णों के पुरुपों ही को मुक्ति मिलती है; श्रीर यदि यह मान लिया जावे कि स्नी-शूद्ध श्रादि सभी लोगों को मुक्ति मिल सकती है, तो श्रव वतलाना चाहिये कि उन्हें किस साधन से ज्ञान की प्राप्ति होगी। वादरायणाचार्य कहते हैं कि " विशेषानुप्रहश्च" ( वेसू. ३. ४. ३८ ) अर्थात् परमेश्वर का विशेष अनुग्रह ही उनके लिये एक साधन है; और भागवत (१.४.२४) में कहा है, कि कर्मप्रधान-भक्तिमार्ग के रूप में इसी विशेषातुंत्रहात्मक साधन का "महाभारत में और अतएव गीता मे भी निरूपण किया गया है; क्योंकि स्त्रियों, शूदों या (कलियुग के ) नामधारी ब्राह्मणों के कानों तक श्रुति की आवाज़ नहीं पहुँचती है।" इस मार्ग से प्राप्त होनेवाला ज्ञान श्रीर उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान-दोनों यद्यपि एकही से हों; तथापि श्रव स्त्री-पुरुप-सम्बन्धी या ब्राह्मण-चत्रिय-वैश्य-शूद्धसम्बन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता श्रीर इस मार्ग के विशेष गुण के वारे में गीता कहती है कि-

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

"हे पार्थ। छी, वैश्य और शूद्र, या अन्त्यज आदि जो नीच वंश में उत्पन्न हुए है वे भी सब उत्तम गित पा जाते हैं" (गी ६.३२)। यही श्लोक महाभारत के अनुगीतापर्व में भी आया है (मभा. अश्व.१६ ६१); और ऐसी कथाएँ भी है, कि वनपर्वान्तर्गत बाह्यण-व्याध-सम्बाद में मांस वेचनेवाले व्याध ने किसी बाह्यण को, तथा शान्तिपर्व में तुलाधार अर्थात् वनिये ने जाजिल नामक तपस्वी बाह्यण को यह निरूपण सुनाया है, कि स्वधम के अनुसार निष्कामवुद्धि से आचरण करने से ही मोज्ञ कैसे मिल जाता है (मभा. वन. २०६-१२४; शां. २६०-२६३)। इस से प्रगट होता है, कि जिसकी बुद्धि सम हो जावे वही श्रेष्ठ है; फिर चाहे वह सुनार हो, वहई हो, विनया हो या कसाई; किसी मनुष्य की योग्यता उसके

श्रेष्ठ है " ( गी. ६. ४७ ) उसका भी तात्पर्य, वही है कि जो रामदास स्वामी के उक्क वचन में है। गीता के अठारहवें अध्याय में भी भगवान् ने यही कहा है--

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं सिद्धिं विंदति मानवः॥

" जिसने इस सारे जगत् को उत्पन्न किया है उसकी, अपने स्वधर्मानुरूप निष्काम कर्माचरण से (न कि केवल वाचा से श्रथवा पुष्पों से ), पूजा करके मनुष्य सिद्धि पाता है " (गी. १८. ४६)। अधिक क्या कहें ! इस श्लोक का और समस्त गीता का भी भावार्थ यही है, कि स्वधर्मानुरूप निष्काम-कर्म करने से सर्वभूतान्त-र्गात विराट्रूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भक्ति, पूजा या उपासना ही हो जाती है। ऐसा कहने से कि " अपने धर्मानुरूप कर्मी से परमेश्वर की पूजा करो " यह नहीं समक्तना चाहिये, कि " श्रवणं कीर्तनं विष्णोः" इत्यादि नवविधा भक्ति गीता को मान्य नहीं। परन्तु गीता का कथन है, कि कर्मों को गौण समस्तकर उन्हें छोड़ देना श्रौर इस नवविधा भिक्त में ही बिलकुल निमम हो जाना उचित नहीं है; शास्त्रतः प्राप्त अपने सब कर्मों को यथोचित रीति से अवश्य करना ही चाहिये: उन्हें " स्वयं श्रपने " लिये समसकर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्रमण कर इस निर्मम बुद्धि से करना चाहिये, कि " ईश्वर-निर्मित सृष्टि के संप्रहार्थ उसी के ये सब कर्म है "; ऐसा करने से कर्म का लोप नहीं होगा, उलटा इन कर्मों से ही परमेश्वर की सेवा, भक्ति या उपासना हो ज़ायगी, इन कर्मों के पाप-पुण्य के भागी हम न होंगे और अन्त में सद्गति भी मिख जायगी। गीता के इस सिद्धान्त की श्रोर दुर्लच्य करके, गीता के भक्तिप्रधान टीकाकार श्रपने ग्रन्थों में यह भावार्थ बतलाया करते हैं, कि गीता में भक्ति ही को प्रधान माना है श्रीर कर्म को गीख। परन्तु संन्यासमार्गीय टीकाकारों के समान भक्तिप्रधान टीकाकारों का यह तात्प-र्यार्थ भी एकपचीय है। गीताप्रतिपादित भक्तिमार्ग कर्मप्रधान है श्रीर उसका मुख्य तत्त्व यह है, कि परमेश्वर की पूजा न केवल पुष्पों से या वाचा से ही होती हैं, किन्तु वह स्वधर्मीक निष्काम-कर्मी से भी होती है, श्रीर ऐसी पूजा प्रत्येक मनुष्य को श्रवश्य करनी चाहिये। जब कि कर्ममय भक्ति का यह तत्त्व गीता के श्रनुसार श्रन्य किसी भी स्थान मे प्रतिपादित नहीं हुश्रा है, तब इसी तत्त्व को गीतां-प्रतिपादित भक्तिमार्ग का विशेष लच्च कहना चाहिये।

इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से ज्ञान-मार्ग और मिक्त-मार्ग का पूरा पूरा मेल यद्यपि हो गया, तथापि ज्ञान-मार्ग से भिक्त-मार्ग में जो एक महत्त्व की विशेषता है उसका भी श्रव श्रन्त में स्पष्ट रीति से वर्णन हो जाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि ज्ञानमार्ग केवल बुद्धिगम्य होने के कारण श्रल्पबुद्धिवाले सामान्यजनों के लिये क्लेशमय है; श्रीर भिक्तमार्ग के श्रद्धा-मूलक, प्रेमगम्य तथा प्रत्यन्त होने के कारण उसका श्राचरण करना सब लोगों के लिये सुगम है। परन्तु क्रेश के सिवा ज्ञानमार्ग में एक और भी श्रद्धन्त है। जैमिनि की मीमांसा, या के श्रनुसार श्रपने सब व्यवहारों को परमेश्वरार्पण बुद्धि से करते रही, फ़िर चाहे तुम किसी भी जाति के रही तो भी तुम कर्मों को करते हुए ही मुक्त हो जाश्रोगे (गी. १. २६-२८ श्रीर ३०-३४ देखों)।

इस प्रकार उपनिपदों का ब्रह्मात्मैक्यज्ञान आवालबृद्ध सभी लोगों के लिये सुलम तो कर दिया गया है; परन्तु ऐसा करने में न तो व्यवहार का लोप होने रदेशा है, श्रोर न वर्ण, श्राश्रम, जाति-पाँति श्रयवा श्री-पुरुष श्रादि का कोई भेट रखा गया है। तब हम गीता-प्रतिपाटित मिक्कमार्ग की इस शक्कि प्रथवा समता की श्रोर ध्यान देते हैं, तब गीता के श्रन्तिम श्रध्याय में भगवान ने प्रतिज्ञापूर्वक गीताशास्त्र का जो उपसंहार किया है उसका मर्म प्रगट हो जाता है। वह ऐसा है:--'' सब धर्म छोड़ कर मेरे श्रकेले की शरण में श्रा जा; में तुमे सब पापों से सुक्र करूंगा, तू धवराना नहीं। " यहां पर धर्म शब्द का उपयोग इसी न्यापक अर्थ में किया गया है, कि सब ब्यवहारों को करते हुए भी पाप-पुराय से अलिस रहकर परमेश्वरप्राप्तिरूपी श्रात्मश्रेय जिस मार्ग के द्वारा सम्पादन किया जा सकता है वही धर्म है। अनुगीना के गुरुशिष्यसम्बाद में ऋषियों ने ब्रह्मा से वह प्रश्न किया ( श्राभ्य. ४६), कि श्रीहंनाधर्म, सत्यधर्म, वत तथा उपवास, ज्ञान, यज्ञ-याग, दान, कर्म, संन्यास आदि जो अनेक प्रकार के सुक्ति के साधन अनेक लोग वतलाते हें, उनमें से सचा साधन कौन है ? श्रीर शान्तिपर्व के (३१४) उंच्छवृत्ति-टपाल्यान में भी यह प्रश्न है, कि गाईस्थ्य धर्म, वानप्रस्थ-धर्म, राजधर्म, मात्रियन-सेवाधर्म, चत्रियों का रणांगण में मरण, ब्राह्मणों का स्वाध्याय, इत्यादि जो अनेक घर्म या स्वर्गप्राप्ति के साधन शाखों ने वतलाये हैं, उनमें से प्राह्म धर्म कौन है ? ये भिन्न भिन्न धर्ममार्ग या धर्म दिखने में तो परस्पर-विरुद्ध मालूम होते हें, परन्तु शास्त्रकार इन सब प्रत्यच मार्गी की योग्यता को एकही समस्रते हैं; क्योंकि समस्त प्राणियों में साम्यबुद्धि रखने का जो अन्तिम साध्य हैं, वह इनमें से किसी भी वर्म पर प्रीति घोर श्रद्धा के साथ मन को एकाप्र किये विना प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि, इन अनेक मार्गों की श्रथवा प्रतीक-उपासना की कंकट में फॅसने से मन घवरा जा सकता है; इसलिये अकेले अर्जुन को ही नहीं, किन्तु उसे निमित्त करके सव लोगों को, भगवान् इस प्रकार निश्चित आश्वासन देते हैं कि इन अनेक धर्म-मार्गों को छोड़ कर "तू केवल मेरी शरण में आ, में तुके समस्त पापों से सुक्र कर दूँगा; डर मत। "साधु तुकाराम भी सब धर्मी का निरसन करके श्रन्त में भगवान से यही माँगते हैं कि:—

चतुराई चेतना सभी चुल्हे में जावे, वस मेरा मन एक ईश-चरणाश्रय पावे। श्राग लगे श्राचार-विचारों के उपचय में, उस विभु का विश्वास सदा दृढ रहे हृद्य में॥ गिश्रयपूर्वक उपदेश की या प्रार्थना की यह श्रन्तिम सीमा हो चुकी।

श्रीमङ्गवद्गीतारूपी सोने की थाली का यह मक्रिरूपी श्रन्तिम कीन है— यही प्रेमग्रास है। इसे पा चुके, श्रव श्रागे चित्रये। धंदे पर, व्यवसाय पर, या जाती पर अवलिम्बत नहीं, किन्तु सर्वथा उसके अन्तःकरण की शुद्धता पर अवलिम्बत होती है—और यही भगवान का अभिप्राय भी है। इस प्रकार किसी समाज के सब लोगों के लिये मोच के दरवाज़े खोल देने से उस समाज में जो एक प्रकार की विलच्चण जागृति उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप महाराष्ट्र में भागवत-धर्म के इतिहास से भली भाँति देख पड़ता है। परमेश्वर को क्या स्त्री, क्या चांडाल, क्या बाह्यण सभी समान हैं; "देव भाव का भूखा है"—न प्रतीक का, न काले-गोरे वर्ण का, और न स्त्री-पुरुष आदि या बाह्यण चायडाल आदि भेदों का ही। साधु तुकाराम का इस विषय का अभिप्राय, इस हिन्दी पद से प्रगट हो जायगा—

क्या द्विजाति क्या शद्ध ईश को वेश्या भी भज सकती है, श्वपचों को भी भिक्तभाव में श्वचिता कब तज सकती है? श्रमुभव से कहता हूँ, मैंने उसे कर लिया है वस में। जो चाहे सो पिये प्रेम से श्रमृत भरा है इस रस में।

श्रधिक क्या कहें ! गीताशास्त्र का भी यह सिद्धान्त है "कि मनुष्य कैसा ही दुरा-चारी क्यों न हो. परन्त यदि अन्त काल में भी वह अनन्य भाव से भगवान की शरण में जावे तो परमेश्वर उसे नहीं भूलता "( गी. ६.३०; श्रौर प.४-प देखो )। डक्न पद्य में 'वेश्या' शब्द (जो साधु तुकाराम के मूलवचन के आधार से रखा गया है ) को देखकर पवित्रता का ढोंग करनेवाले वहंतरे विद्वानों को कदाचित बुरा लगे । परन्त सच बात तो यह है, कि ऐसे लोगों को सचा धर्मतस्व मालूम ही नहीं। न केवल हिन्द्-धर्म में किन्तु बुद्ध-धर्म में भी यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है ( मिलिन्दप्रश्न. ३. ७. २ )। उनके धर्म-प्रनथों में ऐसी कथाएँ हैं, कि बुद्ध ने श्राम्रपाली नामक किसी वेश्या को श्रीर श्रगुलीमाल नाम के चोर को दीचा दी थी। ईसाइयों के धर्म-ग्रन्थ में भी यह वर्णन है, कि ऋाइस्ट के साथ जो दो चोर सुली पर चढाये गये थे उनमें से एक चोर मृत्यु के समय काइस्ट की शरण में गया श्रीर काइस्ट ने उसे सद्गति दी ( ल्यूक. २३. ४२ श्रीर ४३ )। स्वयं क्राइस्ट ने भी एक स्थान में कहा है, कि हमारे धर्म में श्रद्धा रखनेवाली वेश्याएँ भी मुक्त हो जाती हैं ( मेथ्यू. २१. ३१; ल्यूक, ७. ४० ) । यह बात दसवें प्रकरण में हम बतला चुके हैं, कि अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से भी यही सिद्धान्त निष्पन्न होता है। परन्तु यह धर्मतत्त्व शास्त्रतः यद्यपि निर्विवाद है, तथापि जिसका सारा जनम दुराचरण में ही ज्यतीत हुआ है, उसके अन्तःकरण में केवल मृत्यु के समय ही त्रनन्य भाव से भगवान का स्मरण करने की बुद्धि कैसे जागृत रह सकती है ? ऐसी अवस्था में अन्ततः काल की वेदनाओं को सहते हुए, केवल यन्त्र के समान एक बार 'रा' कहकर और कुछ देर से 'म' कहर मुंह खोलने श्रीर बंद करने के परिश्रम के सिवा कुछ अधिक लाभ नहीं होता। इसलिये भगवान् ने सब लोगों को निश्चित रीति से यही कहा है, कि 'न केवल मृत्यू के समय ही, किन्तु सारे जीवन भर सदैव मेरा स्सरण मन में रहने दो श्रीर स्वधर्म

गीता-निरूपण के स्वरूप के द्योतक " श्रीकृष्णार्जनसम्बादे " इन शब्दों का उपयोग किया गया है। इस निरूपण में श्रोर 'शास्त्रीय ' निरूपण में जो भेद है. उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये हमने सम्वादात्मक निरूपण को ही ' पैरािशिक " नाम दिया है। सात सौ श्लोकों के इस सम्वादात्मक अथवा पौराणिक निरूपण में ' धर्म ' जैसे व्यापक शब्द में शामिल होनेवाले सभी विषयों का विस्तारपूर्वक विवेचन कभी हो ही नहीं सकता। परन्तु श्राश्चर्य की बात है, कि गीता में जो श्रनेक विषय उपलब्ध होते हैं, उनका ही संग्रह ( संचेप में ही क्यों न हो ) श्रविरोध से कैसे किया जा सका! इस बात से गीताकार की श्रबौकिक शक्ति व्यक्त होती है; श्रीर श्रनुगीता के श्रारम्भ में जो यह कहा गया है, कि गीता का उपदेश 'श्रत्यन्त योगयुक्त चित्त से बतलाया गया है, ' इसकी सत्यता की प्रतीति भी हो जाती है। अर्जुन को जो जो विषक पहले से ही मालूम थे, उन्हें फिर से विस्तारपूर्वक कहने की कोई भावश्यकता नहीं थी। उसका मुख्य प्रश्न तो यही था, कि मै लड़ाई का घोर कृत्य करूं. या न करूं. श्रीर करूं भी तो किस प्रकार करूं ? जब श्रीकृष्ण श्रपने उत्तर में एक-ग्राध युक्ति बतलाते थे तब श्रर्जुन उसपर कुछ न कुछ त्राचेप किया करता था। इस प्रकार के प्रश्नोत्तररूपी सम्वाद में गीता का विवेचन स्वभाव ही से कहीं संनिप्त और कहीं दिरुक्त हो गया है। उदाहरणार्थ, त्रिगुणात्मक प्रकृति के फैलाव का वर्णन कुछ थोडे भेद से दो जगह है (गी. श्र. ७ श्रीर १४): श्रीर स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्ष, त्रिगुणातीत, तथा ब्रह्मभूत इत्यादि की स्थिति का वर्ण एकसा होने पर भी, भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्रत्येक प्रसद्ग पर वार बार किया गया है। इसके विपरीत 'यदि अर्थ और काम धर्म से विभन्न न हों तो वे प्राह्म हैं'-इस तत्त्व का दिग्दर्शन गीतामें केवल "धर्माविरुद्धः कामोऽस्मि (७. ११) इसी एक वाक्य में कर दिया गया है। इसका परिणाम यह होता है. कि यद्यपि गीता में सब विषयोंका समावेश किया गया है, तथापि गीता पढते समय उन लोगों के मन में कुछ गडबड सी होती जाती है, जो श्रीतधर्म, स्मार्तधर्म, भागवतधर्म, सांख्यशास्त्र, पूर्वमीमांसा, वेदान्त, कर्म-विपाक इत्यादि के उन प्राचीन सिद्धान्तों की परम्परा से परिचित नहीं हैं. कि जिनके श्राधारपर गीता के ज्ञान का निरूपण किया गया है। श्रीर जब गीता के प्रतिपादन की पद्धति ठीक ठीक ध्यान में नहीं श्राती, तब वे लोग कहने लगते हैं कि गीता मानो बाजीगर की सोली है. श्रथवा शास्त्रीय पद्धति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुई होगी, इसलिये उसमें ठौर ठौर पर श्रधूरापन श्रौर विरोध देख पड़ता है; श्रथवा गीता का ज्ञान ही हमारी बुद्धि के लिये श्रगम्य है ! संशय को हटाने के लिये यदि टीकाश्रों का श्रव-लोकन किया जायॅ, तो उनसे भी कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि वे बहुधा भिन्न भिन्न सम्प्रदायानुसार बनी हैं! इसिबये टीकाकारों के मतों के परस्पर विरोधों की एक-वाक्यता करना श्रसम्भव सा हो जाता है श्रीर पढ़नेवाले का मन श्रधिकाधिक घवराने लगता है। इस प्रकार के अम में पड़े हुए कई सुप्रबुद्ध पाठकों को हमने

# चौदहवाँ प्रकरण।

#### THE PARTY

# गीताध्याय-सङ्गाति ।

# प्रवृत्तिलत्त्रणं धर्मं ऋपिर्नारायणोऽव्रवीत्। 🕾

महाभारत, शान्ति. २१७. २।

्राव तक किये गये विवेचन से देख पहेगा, कि भगवद्गीता में--भगवान् के द्वारा गाये गये उपानिषद में--यह प्रदिपादन किया गया है, कि कमों को करते हुए हीं ग्रध्यात्म-विचार से या भक्रि से सर्वात्मेक्यरूप साम्यवृद्धि को पूर्णतया प्राप्त कर लेना, श्रीर उसे प्राप्त कर लेने पर भी संन्यास लेने की मंमट में न पड संसार में शास्त्रतः प्राप्त सब कमा को केवल श्रपना क्तंब्य समम कर करते रहना ही, इस संसार में मनुष्य का परमपुरुपार्थ श्रथवा जीवन ब्यतीत करने का उत्तम मार्ग है। परन्तु जिस कम से हमने इस प्रनथ में उक्र श्रर्थ का वर्णन किया है, उसकी श्रपेका गीता-प्रनथ का कम भिन्न है, इसलिये श्रव यह भी देखना चाहिये कि भगवद्गीता में इस विपय का वर्णन किय प्रकार किया गया है, । किसी भी विपय का निरूपण टो शितियों से किया जाता है, एक शास्त्रीय श्रोर दूसरी पाराणिक। -शास्त्रीय पद्गति वह है, कि जिसके द्वारा तर्कशास्त्रानुसार साधक-वाधक प्रमाणों को कमसहित उपस्थित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सव लोगों की समक में सहज ही ग्रा सकनेवाली वातों से किसी प्रतिपाद्य विषय के मूलतस्व किस प्रकार निष्पन्न होते हैं। भूमितिशास्त्र इस पद्धति का एक श्रच्छा उटाहरण है; श्रीर न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी इसी वर्ग का है। इसी र्लिये भग-वदीता में जहाँ ब्रह्मसूत्र यानी वेटान्तसूत्र का उल्लेख किया गया है, वहाँ यह भी वर्णन है, कि उसका विषय हेतुयुक्र श्रीर निश्चयात्मक प्रमाणों से सिद्ध, किया गया है-- "ब्रह्मसूत्रपदेश्रीव हेतुमद्भिविनिश्चितैः " ( गी. १३. ४ )। परन्तुः भगवद्गीता का निरूपण संशास्त्र भले हो, तथापि वह इस शास्त्रीय पद्धति से नहीं किया गया है। भगवद्गीता में जो विषय है उसका वर्णन, श्रर्जुन श्रौर श्रीकृष्ण के सम्वादरूप म, श्रत्यन्त मनोरंजक श्रौर सुलभ रीति से किया गया है। इसी लिये अत्येक श्रध्याय के श्रन्त में "भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्माविद्यायां योगशास्त्रे "कहकर,

<sup>\*&</sup>quot; नारायण ऋषि ने धर्म को प्रवृत्तिप्रधान वतलाया है।" नर और नारायण नामक ऋषियों में से ही ये नारायण ऋषि हैं। पहले वतला चुके हैं, कि इन्हीं दोनों के अवतार श्रीकृष्ण और अर्जुन थे। इसी प्रकार महाभारत का वह वचन भी पहले उष्दृत किया गया है। जिससे यह माल्स होता है कि गीता में नारायणीय धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है।

' शत्रु ही चाहे मुक्ते जान से मार डाले, इसकी मुक्ते परवा नहीं; परन्तु त्रैलोक्य के राज्य के लिये भी मैं पितृहत्या गुरुहत्या, बन्धुहत्या या कुलत्त्य के समान घोर पातक करना नहीं चाहता।" उसकी सारी देह थर-थर कॉपने लगी; हाथ-पैर शिथिल हो गये; मुहं सुख गया श्रौर खिन्नवदन हो श्रपने हाथ का धनुपवाण फेंककर वह वेचारा रथ में चुपचाप वैठ गया। इतनी कथा पहले ऋध्याय में है। इस अध्याय को '' अर्जुन-विपाद-योग '' कहते हैं; क्योंकि यद्यपि पुरी गीता में ब्रह्माविद्यान्तर्गत (कर्म ) योगशास्त्र नामक एकही विषय प्रतिपादित हुत्रा है, तो भी प्रत्येक अध्याय में जिस विषय का वर्णन प्रधानता से किया जाता है, उस विषय को इस कर्म-योग-शास्त्र का ही एक भाग सममना चाहिये श्रीर ऐसा समम-कर ही प्रत्येक अध्याय को उसके विषयानुसार अर्जुन-विषाद-योग, सांख्ययोग, कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं। इन सब ' योगों ' को एकत्र करने से " बहाविद्या का कर्म-योग-शास्त्र" हो जाता है। पहले अध्याय की कथा का महत्त्व हम इस प्रन्थ के आरम्भ में कह चुके हैं। इसका कारण यह है, कि जब तक हम उपस्थित प्रश्न के स्वरूप को ठीक तौर से जान न जें, तब तक उस प्रश्न का उत्तर भी भली भाति हमारे ध्यान में नहीं आता। यदि कहा जाय, कि गीता का यही तात्पर्य है कि " सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर भगवद्वजन करो, या संन्यास ले लो. " तो फ़िर अर्जुन को उपदेश करने को कुछ आवश्यकता ही न थी, क्योंकि वह तो लुढाई का घोर कर्म छोड़ कर भिन्ना माँगने के लिये आप ही आप तैयार हो गया था। पहले ही अध्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के मुख से ऐसे अर्थ का एक-म्राध श्लोक कहलाकर गीता की समाप्ति कर देनी चाहिये थी, कि "वाह ! क्या ही अच्छा कहा ! तेरी इस उपरित को देख सुके आनन्द मालूम होता है ? चलो. हम दोनों इस कर्ममय संसार को छोड संन्यासाश्रम के द्वारा या भक्ति के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर लें ! " फिर इधर लड़ाई हो जाने पर. च्यासजी उसका वर्णंन करने में तीन वर्ष तक (मभा. आ. ६२. १२) अपनी वाणी का भले ही दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दोप वेचारे श्रर्जुन श्रीर श्रीकृष्ण पर तो त्रारोपित न हुत्रा होता। हाँ, यह सच है, कि कुरुचेत्र में जो सैकडों महारथी एकत्र हुए थे, वे श्रवश्य ही श्रर्जुन श्रीर श्रीकृप्ण का उपहास करते। परन्तु जिस मनुप्य को अपने आत्मा का कल्याण कर लेना है वह ऐसे उप-हास की परवा ही क्यों करता ? संसार कुछ भी कहे; उपनिपदों में तो यही कहा है, कि " यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रवजेत् " (जा. ४) श्रर्थात् जिस च्ए उप-रति हो उसी च्या संन्यास धारण करो; विलम्ब न करो। यदि यह कहा जाय, कि अर्जुन की उपरित ज्ञानपूर्वक न थी, वह केवल मोह की थी; तो भी वह थी उपरित ही; वस, उपरित होने से श्राधा काम हो चुका; श्रव मोह को हटा कर उसी उपरित को पूर्णज्ञानमूलक कर देना भगवान् के लिये कुछ ग्रसम्मव बात न थी। अक्रि-मार्ग में या संन्यास-मार्ग में भी ऐसे श्रनेक उदाहरण हैं, कि जब कोई किसी

देखा है। इस अड़चन को हटाने के लिये हमने अपनी बुद्धि के अनुसार गीता के प्रतिपाद्य विषयों का शास्त्रीय कम बॉध कर अब तक विवेचन किया है। अब यहाँ इतना और बतला देना चाहिये, कि ये ही विषय श्रीकृष्ण और अर्जुन के सम्भाषण में अर्जुन के प्रश्नों या शङ्काओं के अनुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर कैसे उपस्थित हुए हैं। इससे यह विवेचन पूरा हो जायगा और अगले प्रकरण में सुगमता से सब विषयों का उपसंहार कर दिया जायगा।

पाठकों को प्रथम इस श्रोर ध्यान देना चाहिये, कि जब हमारा देश हिन्दुस्थान ज्ञान, वैभव, यश श्रीर पूर्ण स्वराज्य के सुख का श्रनुभव ले रहा था, उस समय एक सर्वज्ञ, महापराक्रमी, यशस्वी श्रीर परमपूज्य चत्रिय ने दूसरे चत्रियों को-जो महान् धनुर्धारी था-चात्रधर्म के स्वकार्य मे प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया है। जैन श्रीर बौद्ध धर्मी के प्रवर्तक महावीर श्रीर गौतम बुद्ध भी चत्रिय ही थे: परन्तु इन दोनों ने वैदिक धर्म के केवल संन्यासमार्ग को श्रङ्गीकार कर चत्रिय श्रादि सब वर्णों के लिये संन्यास-धर्म का दरवाज़ा खोल दिया था। भगवान् श्रीकृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भागवत-धर्म का यह उपदेश है कि न केवल चत्रियों को, किन्तु ब्राह्मणों को भी, निवृत्ति-मार्ग की शांति के साथसाथ निष्काम-खुद्धि से सब कर्म त्रामरणान्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी भी उपदेश को लीजिये, श्राप देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ कारण श्रवश्य रहता ही है; श्रीर उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के मन में उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छा भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाहिये। श्रतएव इन दोनों बातों का खुलासा करने के लिये ही, ज्यासजी ने गीता के पहले अध्याय में इस बात का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया है, कि श्रीकृष्ण ने श्रर्जन को यह उपदेश क्यों दिया है। कौरव और पायडवों की सेनाएँ युद्ध के लिये तैयार होकर कुरुचेत्र पर खड़ी हैं; श्रव थोडी ही देर मे लडाई का श्रारम्भ होगा; इतने मे श्रर्जुन के कहने से श्रीकृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाश्रों के वीच में ले जाकर खडा कर दिया श्रीर श्रर्जुन से कहा, कि " तुमे जिनसे युद्ध करना है, उन भीष्म-द्रोग श्रादि को देख।" तब श्रर्जुन ने दोनों सेनाश्रों की श्रोर दृष्टि पहुँ चाई श्रीर देखा कि श्रपने ही बाप, दादे, काका, श्राजा, मामा, वन्यु, पुत्र, नाती, स्नेही, श्राप्त, गुरु, गुरुबुन्धु श्रादि दोनों सेनात्रों में खढे हैं त्रीर इस युद्ध में सब लोगों का नाश होनेवाला है! लड़ाई कुछ एकाएक उपस्थित नहीं हुई थी। लडाई करने का निश्चय पहले ही हो चुका था श्रीर बहुत दिनों से दोनों श्रोर की सेनाश्रों का प्रबन्ध हो रहा था। परन्तु इस श्रापस की लड़ाई से होनेवाले कुलचय का प्रत्यत्त स्वरूप जब पहले पहल श्रर्जुन की नज़र में श्राया, तब उसके समान महायोद्धा के भी मन मे विषाद उत्पन्न हुआ और उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े, " श्रोह ! श्राज हम लोग श्रपना ही कुल का भयद्वर चय इसी लिये करनेवाले हैं न, कि राज्य हमों को मिले; इसकी अपेना भिन्ना माँगना क्या ब्रुरा है ?" श्रीर इसके बाद उसने श्रीकृष्ण से कहा.

नहना योग अथवा कर्मयोग है। अर्जुन से भगवान् प्रथम यह कहते है, कि सांख्य-मार्ग के श्रध्यात्मज्ञानानुसार श्रात्मा श्रविनाशी श्रीर श्रमर है, इसलिये तेरी यह समक गुलत है कि " मैं भीष्म, द्रोण श्रादि को मारूँगा; " क्योंकि न तो श्रात्मा मरता है श्रीर न मारता ही है। जिस प्रकार मनुष्य श्रपने वस्र बदलता है, इसी प्रकार भारमा एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है; परन्तु इसलिये उसे -मृत मानकर शोक करना उचित नहीं। अच्छा, मान लिया कि " मैं मारूँगा " यह श्रम है, तब तू कहेगा कि युद्ध ही क्यों करना चाहिये ? तो इसका उत्तर यह है कि शास्त्रतः प्राप्त हुए युद्ध से परावृत्त न होना ही चत्रियों का धर्म है, श्रीर जब कि इस सांख्यमार्ग मे प्रथमतः वर्णाश्रम-विहित कर्म करना ही श्रेयस्कर माना जाता है. तव यदि तु वैसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करेंगे-अधिक क्या कहे, युद्ध में मरना ही चत्रियों का धर्म है। फ़िर व्यर्थ शोक क्यों करता है? 'मैं मारूंगा श्रीर वह मरेगा ' यह केवल कर्म-इष्टि है-इसे छोड़ दे; तू अपना प्रवाह-पतित कार्य ऐसी बुद्धि से करता चला जा, कि मैं केवल अपना स्वधर्म कर रहा हूँ; इससे तुमे कुछ भी पाप नहीं लगेगा। यह उपदेश सांख्यमार्गानुसार हुन्ना। परन्तु चित्त की शुद्धता के लिये प्रथमतः कर्म करके चित्त-शुद्धि हो जाने पर अन्त मे सब कर्मी को छोड़ संन्यास लेना ही यदि इस मार्ग के अनुसार श्रेष्ठ माना जाता है, तो यह शङ्का रह ही जाती है, कि उपरित होते ही युद्ध को छोड़ (यिद हो सके तो) संन्यास तो लोना क्या अच्छा नहीं है? केवल इतना कह देने से काम नहीं चलता, कि मनु अदि स्मृतिकारों की आज्ञा है, कि गृहस्थाश्रम के वाद किर कहीं ब्रढापे में संन्यास लेना चाहिये, युवावस्था में तो गृहस्थाश्रमी ही होना चाहिये। क्योंकि किसी भी समय यदि संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है, तो ज्यों ही संसार से जी हटा त्यों ही तनिक भी देर न कर, संन्यास लेना उचित है; श्रीर इसी हेत से उपनिषदों में भी ऐसे वचन पाये जाते है कि " ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् गृहाहा वनाद्वा " ( जा. ४ )। संन्यास लेने से जो गति प्राप्त होगी, वही युद्ध-चेत्र भं मरने से चत्रिय को प्राप्त होती है। महाभारत मे कहा है:--

> द्वाविमौ पुरुषव्याघ्र सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिवाद् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः॥

श्चर्यात्—" हे पुरुपन्याघ्र ! सूर्यमंडल को पार कर ब्रह्मलोक को जानेवाले केवल दो ही पुरुष हैं; एक तो योगयुक्त संन्यासी और दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जाने-वाला वीर " (उद्यो. ३२. ६४)। इसी अर्थ का एक श्लोक कौटिल्य के, यानी चाणक्य के, अर्थशास्त्र में भी है:—

यान् यज्ञसंघैस्तपसा च विष्राः स्वर्गेषिणः पात्रचयेश्च यान्ति । च्राणेन तानप्यतियान्ति श्राः प्राणान् सुयुद्धेषु परित्यज्ञन्तः ॥ " स्वर्ग की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण अनेक यज्ञों से, यज्ञपात्रों से श्रीर तपों सें जिस लोक में जाते हैं, उस लोक के भी आगे के लोक में युद्ध में प्राण अर्पण कारण से संसार से उकता गये तो वे दुःखित हो इस संसार को छोड़ जंगल में चले गये, और उन लोगों ने पूरी सिद्धि भी प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार अर्जुन की भी दशा हुई होती। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, कि संन्यास लेने के समय वस्तों को गेरुआ रंग देने के लिये मुठी भर लाल मिटी, या भगवन्नाम-संकीर्तन के लिये मांक, मुदंग आदि सामग्री सारे कुरुनेत्र में भी न मिलती।

परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया; उत्तटा दूसरे श्रध्याय के श्रारम्भ में ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कि " अरे! तुभे यह दुईदि ( करमल ) कहाँ से सूभ पड़ी ? यह नामदीं (क्नैब्य) तुसे शोभा नहीं देती ! यह तेरी की तिं को धूलि मे मिला देगी! इसलिये इस दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिये खड़ा हो जा!" परन्त अर्जुन ने किसी अबला की तरह अपना वह रोना जारी ही रखा। वह अत्यन्त दीन-हीन वाणी से बोला-"में भीष्म, द्रोण श्रादि महात्मात्रों को कैसे मारू ? मेरा मन इसी संशय में चक्कर खा रहा है कि मरना भला है, या मारना? इसलिये मुक्ते यह वतलाइये कि इन दोनों मे कौनसा धर्म श्रेयस्कर है; मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। " अर्जुन की इन बातों को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये, कि अब यह माया के चंगुल में फॅस गया है। इसिलये ज़रा हॅसकर उन्होंने उसे " श्रशोच्यान--न्वशोचस्त्वं " इत्यादि ज्ञान बतलाना श्रारम्भ किया । श्रर्जुन ज्ञानी पुरुष के सदश वर्ताव करना चाहता था, श्रीर वह कर्म-संन्यास की बातें भी करने लग गया था। इसलिये, संसार में ज्ञानी पुरुष के श्राचरण के जो दो पन्थ देख पड़ते हैं - अर्थात्, ' कर्म करना ' श्रीर ' कर्म छोड़ना '-वहीं से भगवान् ने उपदेश का आरम्भ किया है; और अर्जुन को पहली वात यही बतलाई है, कि इन दो पन्थों या निष्टाओं में से तू किसी को भी ले, परन्तु तू भूल कर रहा है। इसके वाद, जिस ज्ञान या सांख्यिनिष्ठा के आधार पर, अर्जुन कर्म-संन्यास की बात करने लगा था, उसी सांख्यनिष्ठा के आधार पर, श्रीकृष्ण ने प्रथम ' एषा तेऽभिहिता बुद्धिः ' (गी. २. ११-३१) तक उपदेश किया है; श्रौर फ़िर श्रध्याय के श्रन्त तक कर्मयोग-मार्ग के अनुसार अर्जुन को यही बतलाया है, कि युद्ध ही तेरा सचा कर्तव्य है। यदि 'एपा तेऽभिहिता सांख्ये' सरीखा श्लोक ''अशोच्यानन्वशोचस्त्वं" श्लोक के पहले त्राता, तो यही अर्थ और भी अधिक व्यक्त हो गया होता। परन्तु. सम्भाषण के प्रवाह में, सांख्य-मार्ग का प्रतिपादन हो जाने पर, वह इस रूप में ग्राया है--' यह तो सांख्य-मार्ग के श्रनुसार प्रतिपादन हुआ; श्रव योगमार्ग के अनुसार प्रतिपादन करता हूँ।" कुछ भी हो, परन्तु अर्थ एकही है । हमने ग्यारहवें प्रकरण में सांख्य (या संन्यास) श्रीर योग (या कर्मयोग) का भेद पहले ही स्पष्ट करके वतला दिया है। इसिलये उसकी पुनरावृत्ति न कर केवल इतना ही कह देते हैं, कि चित्त की शुद्धता के लिये स्वधमानुसार वर्णाश्रमविहित कर्म करके ज्ञान-शाप्ति होने पर मोत्त के बिये अन्त में सब कर्मी को छोड़ संन्यास लेना सांख्य--मार्ग है; श्रोर कर्मी का कभी त्याग न कर अन्त तक उन्हें निष्काम-बुद्धि से करते

है-केवल स्वकर्तव्य समभ कर ही कुछ काम किया जाता है, तब उस कर्म के पाप-पुरुष का लेप कर्ता को नहीं होता; इसलिये तू इस समबुद्धि का आश्रय कर; इस समबुद्धि को ही योग-प्रशीत् पाप के भागी न होते हुए कर्म करने की युक्ति-कहते हैं: यदि तुसे यह योग सिद्ध हो जाय, तो कर्म करने पर भी तुसे मोच की प्राप्ति हो जायगी: मोच के लिये कुछ कमैं-संन्यास की आवश्यकता नहीं है ( २. ४७-४३)। जब भगवान् ने श्रर्शुन से कहा, कि जिस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं (२. ४३), तब प्रर्जुन ने पूछा कि " महाराज! कृपा कर बतलाइये कि स्थितप्रज्ञ का बर्ताव कैसा होता है?" इस लिये दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ का वर्शन किया गया है, श्रीर अन्त में कहा गया है, कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ही ब्राह्मी-स्थिति कहते हैं। सारांश यह है, कि श्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया है, उसका प्रारम्भ उन दो निष्ठाओं से ही किया गया है कि जिन्हें इस संसार के ज्ञानी. मनुष्यों ने प्राह्म माना है, श्रीर जिन्हें 'कर्म छोड़ना ' (सांख्य) श्रीर 'कर्मा करना ' ( योग ) कहते हैं, तथा युद्ध करने की आवश्यकता की उपपत्ति पहले सांख्यनिष्ठा के अनुसार बतलाई गई है। परनतु जब यह देखा गया, कि इस उपपत्ति से काम नहीं चलता-यह अधूरी है-तब फिर तुरंत ही योग या कर्मयोगमार्ग के अनुसार ज्ञान बतलाना आरम्भ किया है; श्रीर यह बतलाने के पश्चात्, कि इस कर्मयोग का अल्प आचरण भी कितना श्रेयस्कर है, दूसरे अध्याय में भगवान् ने श्रपने उपदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया है-कि जब कर्मयोगमार्ग मे कर्म की अपेचा वह बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिससे कर्म करने की प्रेरणा हुआ करती है, तो अब स्थितप्रज्ञ की नाईं तू अपनी बुद्धि को सम करके अपना कर्म कर, जिससे तू कदापि पाप का भागी न होगा। श्रब देखना है, कि श्राग श्रीर कीन कीन से प्रश्न उपस्थित होते हैं । गीता के सार उपपादन की जड दूसरे श्रव्याय में ही है, इसिलये इसके विषय का विवेचन यहाँ कुछ विस्तार सें किया गया है।

तीसरे श्रध्याय के श्रारम्भ में श्रर्जुन ने प्रश्न किया है, कि "यदि कर्मयोग-मार्ग में भी कर्म की श्रपेचा बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, तो में श्रमी स्थितप्रज्ञ की नाई श्रपनी बुद्धि को सम किये जेता हूँ; फिर श्राप मुक्तसे इस युद्ध के समान घोर कर्म करने के जिये क्यो कहते हैं?" इसका कारण यह है, कि कर्म की श्रपेचा बुद्धि को श्रेष्ठ कह देने से ही इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता कि—"युद्ध क्यों करें? बुद्धि को सम रख कर उदासीन क्यों न बैठे रहें?" बुद्धि को सम रखने पर भी कर्म-संन्यास किया जा सकता है। फिर जिस मनुष्य की बुद्धि सम हो गई है उसे सांख्यमार्ग के श्रनुसार कर्मों का त्याग करने में क्या हुई है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान इस प्रकार देते है, कि पहले तुक्ते सांख्य श्रोर योग नामक दो निष्ठाएँ बतलाई हैं सही; परन्तु यह भी स्मरण रहे, कि किसी मनुष्य के कर्मों का

करनेवाले शूर पुरुष एक चर्ण में जा पहुँचते हैं-श्रर्थात् न केवल तपस्वियों को या संन्यासियों को बरन यज्ञ-याग आदि करनेवाले दीचितों को भी जो गति प्राप्त होती है, वही युद्ध में मरनेवाले चत्रिय को भी मिलती है (कौटि. १०. ३. १४०-१४२; श्रीर मभा. शां. ६८-१०० )। " चत्रिय को स्वर्ग में जाने के लिये युद्ध के समान दूसरा दरवाजा कचित् ही खुला मिलता है; युद्ध मे मरने से स्वर्ग, श्रीर जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा " ( २. ३२, ३७ )--गीता के इस उपदेश का तात्पर्य भी वही है । इसलिये सांख्यमार्ग के त्रानुसार यह भी प्रतिपादन किया जा सकता है, कि क्या संन्यास लेना श्रीर क्या युद्ध करना, दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है। इस मार्ग के -युक्तिवाद से यह निश्चितार्थ पूर्ण रीति से सिद्ध नहीं होता, कि 'कुछ भी हो, युद्ध करना ही चाहिये। ' सांख्यमार्ग में जो यह न्यूनता या दोष है, र उसे ध्यान में रख आगे भगवान ने कर्म-योग-मार्ग का प्रतिपादन आरम्भ किया है; श्रीर गीता के श्रन्तिम श्रध्याय के श्रन्त तक इसी कर्मयोग का-श्रर्थात कर्मो को करना ही चाहिये श्रीर मोच में इनसे कोई बाधा नहीं होती, किन्तु इन्हे करते रहने से ही मोच प्राप्त होता है, इसका--भिन्न भिन्न प्रमाण देकर शहा-निवृत्ति-पूर्वक समर्थन किया है। इस कर्मयोग का मुख्य तत्त्व यह है, कि किसी भी कर्म को भला या बरा कहने के लिये उस कर्म के बाह्य परिणामों की श्रपेत्ता पहले यह देख लेना चाहिये, कि कर्ता की वासनात्मक बुद्धि शुद्ध है अथवा अशुद्ध (गी. २- ४१)। परन्तु वासना की शुद्धता या श्रशुद्धता का निर्णंय भी तो श्राखिर व्यवसायात्मक बुद्धि ही करती है; इसिलये जब तक निर्णय करनेवाली बुद्धीन्द्रिय स्थिर श्रीर शान्त न होगी, तब तक वासना भी शुद्ध या सम नहीं हो सकती। इसी लिये उसके साथ यह भी कहा है, कि वासनात्मक बुद्धि को शुद्ध करने के लिये समाधि के योग से व्यवसायात्मक बुद्धीनिद्वय को भी स्थिर कर लेना चाहिये (गी. २. ४१)। संसार के सामान्य व्यवहारों की श्रोर देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे मनुष्य स्वर्गीद भिन्न भिन्न काम्य सुखों की प्राप्ति के लिये ही यज्ञ-यागादिक वैदिक काम्य कर्मों की संभट मे पड़े रहते हैं: इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल की प्राप्ति में, कभी दूसरे ही फल की शाप्ति में, अर्थात् स्वार्थ ही में, निमम रहती है और सदा बदलनेवाली यानी चञ्चल हो जाती है। ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग-सुखादिक अनित्य-फल की अपेसा श्रधिक महत्त्व का अर्थात् मोच-रूपी नित्य सुख कभी आप्त नहीं हो सकता। इसी लिये अर्जुन को कर्म-योग-मार्ग का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया है कि, वैदिक कर्मीं के काम्य भगड़ों को छोड़ दे श्रीर निष्काम-बुद्धि से कर्म करना सीख, तेरा अधिकार केवल कर्म करने भर का ही है-कर्म के फल की प्राप्ति अथवा श्रापित तेरे श्रधिकार की बात नहीं है ( २. ४७ ); ईश्वर को ही फ़ल-दाता मान कर जब इस समबुद्धि से-कि कर्म का फल मिले अथवा न मिले, दोनों समीन

परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय मे पूरा नहीं हुआ, इसलिये चौथा अध्याय भी उसी विवेचन के लिये आरम्भ किया गया है। किसी के मन में यह शंका न त्राने पाये, कि श्रव तक किया गया प्रतिपादन केवल श्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही नृतन रचा गया होगा; इसलिये अध्याय के आरम्भ में इस कर्मयोग की श्रर्थात् भागवत या नारायणीय धर्म की त्रेतायुगवाली परम्परा बतलाई गई है। जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, कि श्रादी यानी युग के श्रारम्भ में मैंने ही यह कर्म-योग-मार्ग विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को श्रीर मनु ने इच्वाकु को बतलाया था, परन्त इस बीच में यह नष्ट हो गया था, इसलिये मैंने यही योग (कर्मयोगमार्ग) तुक्ते फिर से बतलाया है, तब अर्जुन ने पूछा, कि आप विवस्वान् के पहले कैसे होंगे १ इसका उत्तर देते हुए भगवान् ने बतलाया है, कि साधुत्रों की रत्ता, दुष्टों का नाश श्रीर धर्म की संस्थापना करना ही मेरे श्रनेक श्रवतारों का प्रयोजन है, एवं इस प्रकार लोक-संग्रहकारक कर्मों को करते हुए उसमें मेरी कुछ श्रासिक नहीं है, इसलिये में उनके पाप-पुख्यादि फलों का भागी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोग का समर्थन करके और यह उदाहरण देकर, कि प्राचीन समय में जनक श्रादि ने भी इसी तत्त्व को च्यान में लाकर कमें। का श्राचरण किया है, मगवान् ने श्रर्जुन को फ़िर यही उपदेश दिया है. कि 'तू भी वैसे ही कर्म कर '। तीसरे अध्याय में मीमांसकों का जो यह सिद्धान्त बतलाया गया था, कि " यज्ञ के लिये किये गये कर्म बन्धक नहीं होते" उसीको अब फिर से बतला कर 'यज्ञ' की विस्तृत और ब्यापक ब्याख्या इस प्रकार की है-केवल तिल श्रीर चावल को जलाना श्रथवा पशुश्रों को मारना एक प्रकार का यज्ञ है सही, परन्तु यह द्रव्यमय यज्ञ हलके दर्जे का है, श्रीर संयमाग्नि में काम-क्रोधादि इन्द्रियवृत्तियों को जलाना श्रथवा 'न मम ' कहकर सब कर्मी का ब्रह्म में स्वाहा कर देना ऊंचे दुजें का यज्ञ है। इसिलये श्रव श्रर्जुन को ऐसा उपदेश किया है, कि तू इस ऊंचे दर्जें के यज्ञ के लिये फलाशा का त्याग करके कर्म कर। सीमांसकों के न्याय के अनुसार यज्ञार्थ किये गये कर्म यदि स्वतंत्र रीति से बन्धक हों, तो भी यज्ञ का कुछ न कुछ फल बिना प्राप्त हुए नहीं रहता। इसलिये यज्ञ भी यदि निष्काम-बुद्धि से ही किया जावें, तो उसके लिये किया गया कर्म और स्वयं यज्ञ दोनों बन्धक न होंगे। अन्त मे कहा है, कि साम्य बुद्धि उसे कहते है जिससे यह ज्ञान हो जावे, कि सब प्राग्धी अपने मे या भगवान् में हैं। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी सब कर्म भस्म हो जाते हैं श्रीर कर्ता को उनकी कुछ बाधा नहीं होती। " सर्व कर्मीखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते "--सब कर्मी का लय ज्ञान मे हो जाता है; कर्म स्वयं बन्धक नहीं होते, बन्ध केवल श्रज्ञान से उत्पन्न होता है। इसलिये अर्जुन को यह उपदेश दिया गया है, कि अज्ञान को छोड कर्म-योग का श्राश्रय कर श्रीर लढ़ाई के लिये खड़ा हो जा। सारांश, इस श्रध्याय में ज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावना की गई है, कि कर्म-योग-मार्ग की सिद्धि के लिये भी साम्यबुद्धि-रूप ज्ञान की श्रावश्यकता है।

सर्वथा छूट जाना श्रसम्भव है। जब तक वह देहधारी है, तब तक प्रकृति स्वभा-वतः उससे कर्म करावेगी ही; श्रौर जब कि प्रकृति के ये कर्म छूटते ही नहीं हैं, तब तो इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा बुद्धि को स्थिर श्रीर सम करके केवल कमेंन्द्रियों से ही अपने सब कर्तव्य-कर्मों को करते रहना अधिक श्रियस्कर है। इसलिये तू कर्म कर यदि कर्म नहीं करेगा तो तुमे खाने तक को न मिलेगा ( ३. ३-८ )। ईश्वर ने ही कर्म को उत्पन्न किया है, मन्त्य ने नहीं। जिस समय बहादेव ने सृष्टि श्रीर प्रजा को उत्पन्न किया, उसी समय उसने 'यज्ञ ' को भी उत्पन्न किया था श्रीर उसने प्रजा से यह कह दिया था, कि यज्ञ के द्वारा तुम अपनी समृद्धि कर लो। जब कि यह यज्ञ बिना कर्म किये सिद्ध नहीं होता, तो श्रव यज्ञ को कर्म ही कहना चाहिये। इसिलये यह सिद्ध होता है, कि मनुष्य श्रीर कर्म साथ ही साथ उत्पन्न हुए है। परन्त ये कर्म केवल यज्ञ के लिये ही है और यज्ञ करना मनुष्य का कर्तव्य है, इस-लिये इन कर्मों के फल मनुष्य को बन्धन में डालनेवाले नहीं होते। अब यह सच है, कि जो मनुष्य पूर्ण ज्ञानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता; श्रीर, न लोगों से ही उसका कुछ श्रटका रहता है। परन्तु इतने ही से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि कर्म मत करो; क्योंकि कर्म करने से किसीको भी छुटकारा न मिलने के कारण यही अनुमान करना पढ़ता है, कि यदि स्वार्थ के लिये न हो तो भी अब उसी कर्म को निष्काम-बुद्धि से लोक-संग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये (३. १७. १६)। इन्हीं बातों पर ध्यान देकर प्राचीन काल में जनक श्रादि ज्ञानी पुरुषों ने कर्म किये हैं और मैं भी कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रहे, कि ज्ञानी पुरुषों के कर्तव्यों में 'लोक-संग्रह करना' एक मुख्य कर्तव्य है; श्रर्थात् अपने बर्ताव से लोगों को सन्मार्ग की शिचा देना श्रीर उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देना, ज्ञानी पुरुष ही का कर्तव्य है। मनुष्य कितना ही ज्ञानवान् क्यों न हो जावे, परन्तु प्रकृति के डयवहारों से उसका छुटकारा नहीं है; इसिबयें कर्मों को छोडना तो दूर ही रहा, परन्तु कर्तव्य समक कर स्वधर्मानुसार कर्म करते रहना श्रीर-श्रावश्यकता होने पर-उसीमें मर जाना भी श्रेयस्कर है (३. ३०. ३४);-इस प्रकार तीसरे श्रव्याय में भगवान् ने उपदेश दिया है। भगवान् ने इस प्रकार प्रकृति को सब कामों का कर्तृत्व दे दिया यह देख अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनुष्य, इच्छा न रहनें पर भी, पाप क्यों करता है ? तब भगवान् ने यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर दिया है, कि काम क्रोध त्रादि विकार बलात्कार से मन को अष्ट कर देते हैं; अत-एव अपनी इन्द्रियों का निप्रह करके प्रलेक मनुष्य को अपना मन अपने अधीन रखना चाहिये। सारांश, स्थित-प्रज्ञ की नाई बुद्धि की समता हो जाने पर भी कर्म से किसी का छुटकारा नहीं, श्रतएव यदि स्वार्थ के लिये न हो तो भी लोक-संग्रह के लिये निष्काम बुद्धि से कम करते ही रहना चाहिये-इस प्रकार कर्म-योग की त्रावश्यकता सिद्ध की गई है; और भिक्तमार्ग के परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करने के इस तस्य का भी, 'कि मुक्ते सब कर्म अर्पण कर' (३. ३०, ३१), इसी श्रध्याय से प्रथम उल्लेख हो गया है।

रख केवल कर्तव्य समझकर संसार के प्राप्त कर्म करता रहता है, वही सचा योगी। श्रीर सचा संन्यासी है, जो मनुष्य श्रिप्तहोत्र श्रादि कर्मी का त्याग कर चुपचाप बैठा रहे वह सचा संन्यासी नहीं है। इसके बाद भगवान ने श्रात्म-स्वतन्त्रता का इस प्रकार वर्णन किया है, कि कर्मयोग-मार्ग में बुद्धि को स्थिर करने के लिये इन्द्रिय-ानिग्रह-रूपी जो कर्म करना पडता है उसे स्वयं श्राप ही करें; यदि कोई ऐसा न करें तो किसी दूसरे पर उसका, दोषारोपण नहीं किया जा सकता। इसके आगे इस-श्रध्याय में इन्द्रिय-निग्रहरूपी योग की साधना का पातञ्जलयोग की दृष्टि से मुख्यतः वर्णन किया गया है। परन्त यम-नियम-ग्रासन-प्राणायाम श्रादि साधनों के द्वारा यद्यपि इन्द्रियों का निग्रह किया जावें, तो भी उतने से ही काम नहीं चलता, इस लिये आत्मैक्यज्ञान की भी आवश्यकता के विषय में इसी अध्याय में कहा गया है, कि श्रागे उस पुरुष की वृत्ति 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि' श्रथवा 'यो मां परयति सर्वत्र सर्वं च मिय परयति ' (६.२१,३०) इस प्रकार सब प्राणियों में सम हो जानी चाहिये। इतने में श्रर्जुन ने यह शह्वा उपस्थित की, किं यदि यह साम्यबुद्धिरूपी योग एक जन्म में सिद्ध न हो तो फ़िर दूसरे जन्म में भी श्रारम्भ ही से उसका श्रभ्यास करना होगा-श्रीर फ़िर भी वही दशा होगी--श्रीर इस प्रकार यदि यह चक्र हमेशा चलता ही रहे, तो मनुष्य को इस मार्ग के द्वारा सद्गति-प्राप्त होना श्रसम्भव है। इस शह्वा का निवारण करने के लिये भगवान ने पहले यह कहा है, कि योगमार्ग में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, पहले जन्म के संस्कार शेष रह जाते हैं श्रीर उनकी सहायता से दूसरे जन्म में श्रधिक श्रभ्यास होता है; तथा क्रम क्रम से अन्त में सिद्धि मिल जाती है। इतना कहकर भगवान ने इस श्रध्याय के अन्त में अर्जुन को पुन. यह निश्चित और स्पष्ट उपदेश किया है, कि कर्भ-योग-मार्ग ही श्रेष्ठ श्रीर कमश. सुसाध्य है, इसलिये केवल ( अर्थात् फलाशा को न छोडते हुए ) कर्म करना, तपश्चर्या करना, ज्ञान के द्वारा कर्म-संन्यास करना इत्यादि सब मार्गी को छोड दे श्रीर त योगी हो जा-श्रर्थात निष्काम कर्मयोगमार्ग का श्राचरण करने लग।

कुछ लोगों का मत है, कि यहाँ, अर्थात् पहले छः अध्यायों में कर्मयोग का विवेचन पूरा हो गया; इसके आगे ज्ञान और भिक्त को 'स्वतन्त्र' निष्ठा मान कर भगवान् ने उनका वर्णन किया है—अर्थात् ये दोनों निष्ठाएँ परस्पर निरपेत्त या कर्मयोग की ही बराबरी की, परन्तु उससे पृथक् और उसके बदले विकल्प के नाते से आचरणीय हैं; सातवे अध्याय से बारहवें अध्याय तक भिक्त का और आगे शेष छः अध्यायों में ज्ञान का वर्णन किया गया है; और इस प्रकार अठारह अध्यायों के विभाग करने से कर्म, भिक्त और ज्ञान मे से प्रत्येक के हिस्से में छः छः अध्याय आते हैं। तथा गीता के समान भाग हो जाते है। परन्तु यह मत ठीक नहीं है। पांचवें अध्याय के श्लोकों से स्पष्ट मालूम हो जाता है, कि जब अर्जुन की मुख्य शक्का यही थी कि "में सांख्यनिष्ठा के अनुसार युद्ध करना छोड़ दूँ, या

कर्मयोग की प्रावश्यकता क्या है, या कर्म क्यों किये जावें-इसके कारणों का विचार तीसरे और चौथे अध्याय में किया गया है सही, परन्तु दूसरे अध्याय में सांख्य-ज्ञान का वर्णन करके कर्मयोग के विवेचन में भी बारबार कर्म की श्रपेत्ता बुद्धि ही श्रेष्ठ वतलाई गयी है, इसलिये यह वतलाना अब अत्यन्त आवश्यक है, कि इन दो मार्गी मे कौनसा मार्ग श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि दोनों मार्ग एकसी योग्यता के कहे जायं, तो परिएाम यह होगा, कि जिसे जो मार्ग अच्छा लगेगा वह उसी को अड़ी-कार कर लेगा-केवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं रहेगी। अर्जुन के मन मे यही शङ्का उत्पन्न हुई, इसलिये उसने पाँचवें अध्याय के श्रारम्भ में भगवान से पूछा है, कि " सांख्य श्रीर योग दोनों निप्टाश्रों को एकत्र करके मुक्ते उपदेश न कीजिये, मुक्ते केवल इतना ही निश्चयात्मक बतला दीजिये कि इन दोनों से श्रेष्ठ मार्ग कौनला है, जिल ले कि मैं सहज ही उसके अनुसार वर्ताव कर सकूं। " इस पर भगवान् ने स्पष्ट रीति से यह कह कर श्रर्जुन का सन्देह दुर कर दिया है, कि यद्यपि दोनों मार्ग निःश्रेयस्कर हैं श्रर्थात एकसे ही मोजप्रद है, तथापि उनमें कर्म-योग की योग्यता अधिक है—''कर्मयोगो विशिप्यते '' (४-२)। इसी सिद्धान्त को दढ करने के लिये मगवान और भी कहते हैं, कि संन्यास या सांख्यनिष्टा से जो मोच मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता है. इतना ही नहीं, परन्तु कर्भयोग में जो निष्काम बुद्धि वतलाई गई है उसे विना प्राप्त किये संन्यास सिद्ध नहीं होता, श्रीर जब वह प्राप्त हो जाती है, तब योग-मार्ग से कर्म करते रहने पर भी बह्मप्राप्ति श्रवश्य हो जाती है। फ़िर यह भगवा करने से क्या लाभ है, कि सांख्य श्रीर योग भिन्न भिन्न हैं ? यदि हम चलना, बोलना, देखना, सुनना, बास लेना इत्यादि सैकडों कर्में। को छोड़ना चाहे तो भी वे नहीं छुटतें, इस दशा में कमें। को छोडने का हठ न कर उन्हे ब्रह्मार्पणबुद्धि से करते रहना ही बुद्धि-मत्ता का मार्ग है। इसलिये तत्त्वज्ञानी पुरुष निष्कास-बुद्धि से कर्म करते रहते है, श्रीर श्चन्त मे उन्हीं के द्वारा मोच की प्राप्ति कर लिया करते हैं। ईश्वर तुमसे न यह कहता है कि कर्म करो, श्रीर न यह कहता है कि उनका त्याग कर दो, यह तो सब प्रकृति की कीडा है: श्रीर वन्यन मन का धर्म है, इसिलये जो मनुष्य समबुद्धि से श्रथवा ' सर्व-भूतात्मभूतात्मा ' होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती। श्रधिक क्या कहे, इस श्रध्याय के अन्त में यह भी कहा है, कि जिसकी वृद्धि कुत्ता, चाएडाल, ब्राह्मण, गी, हाथी इत्यादि के प्रति सम हो जाती है और जो सर्व भूतान्तर्गत श्रात्मा की एकता को पहचान कर श्रपने व्यवहार करने लगता है, उसे बैठ विठाये ब्रह्मनिर्वाण्रूपी मोत्त प्राप्त हो जाता है--मोत्तप्राप्ति के लिये उसे कहीं भटकना नही 'पडता, वह सदा मुक्त ही है।

छुटे ग्राच्याय में वही विषय श्रागे चल रहा है। श्रीर उसमें कर्मयोग की सिद्धि के लिये श्रावरयक समबुद्धि की प्राप्ति के उपायों का वर्णन है। पहले ही श्लोक मे भगवान ने श्रपना मत स्पष्ट बतला दिया है, कि जो मनुष्य कर्म-फल की श्राशा न

के सिवा और किसी भी अन्य उपाय से मोत्त की प्राप्ति नहीं होती, और इस ज्ञाना की प्राप्ति के लिये भक्ति एक सुगम मार्ग है। परन्तु इसी मार्ग के विषय में आग्रह न कर गीता यह भी कहती है, कि मोच्याप्ति के लिये जिसे ज्ञान की आवश्यकता है उसकी प्राप्ति, जिसे जो मार्ग सुगम हो वह उसी मार्ग से कर ले । गीता का तो मुख्य विषय यही है. कि अन्त में अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर मनुष्य कर्म करें अथवा न करें। इसिलये संसार में जीवनमूक्त पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो दो मार्ग देख पड़ते हैं--- अर्थात् कर्म करना और कर्म छोडना---वहीं से गीता के उपदेश का आरम्भ किया गया है। इनमें से पहले मार्ग को गीता ने भागवतकार की नाई ' भक्तियोग ' यह नया नाम नहीं दिया है, किन्तु नारायणीय धर्म में प्रचलित प्राचीन नाम ही- अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धि से कर्म करने को 'कर्मयोग ' या 'कर्म-निष्टा' और ज्ञानोत्तर कर्मी का त्याग करने को ' सांख्य ' या ज्ञाननिष्टा ' यही नाम--गीता में स्थिर रखे गये हैं। गीता की इस परिभाषा को स्वीकार कर यदि विचार किया जाय, तो देख पड़ेगा कि ज्ञान श्रीर कर्म की बराबरी की, भक्रि नामक कोई तीसरी स्वतंत्र निष्ठा कदापि नहीं हो सकती। इसका कारण यह है, कि 'कमै करना' श्रीर 'न करना अर्थात् छोडना ' ( योग श्रीरं सांख्य ) ऐसे श्रस्तिनास्ति-रूप दो पत्तों के श्रतिरिक्ष कर्म के विषय में तीसरा पत्त ही अब वाकी नहीं रहता। इस लिये यदि गीता के अनुसार किसी भक्तिमान पुरुष की निष्ठा के विषय में निश्चय करना हो. तो यह निर्णय केवल इसी बात से नहीं किया जा सकता, कि वह भक्ति-भाव में लगा हुआ है; परन्तु इस वात का विचार किया जाना चाहिये, कि वह कभ करता है या नहीं। भक्ति परमेश्वर-प्राप्ति का एक सुगम साधन है; श्रीर साधन के नाते से यदि भक्ति ही को 'योग' कहें (गी. १४ २६), तो वह अन्तिम ' निष्ठा ' नहीं हो सकती । भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य कमें करेगा उसे 'कर्म-निष्ट 'श्रीर जो न करेगा उसे 'सांख्यनिष्ठ ' कहना चाहिये। पाँचवें अध्याय मे भगवान् ने अपना यह अभिप्राय स्पष्ट बतला दिया है, कि उक्त दोनों निष्ठाश्रों मे कर्म करने की निष्ठा श्रधिक श्रेयस्कर है। परन्तु कर्म पर संन्यास-मार्गवालों का यह महत्त्वपूर्ण त्राचेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कर्भ से प्रतिबन्ध होता है; श्रीर परमेश्वर के ज्ञान बिना तो मोत्त की प्राप्ति ही नहीं हो सकती; इसलिये कर्मों का त्याग ही करना चाहिये। पाँचवें अध्याय में सामान्यतः यह बतलाया गया है, कि उपर्युक्त त्राचेप त्रसत्य है त्रीर संन्यास-मार्ग से जो मोच मिलता है वही कर्मयोग-मार्ग से भी मिलता है (गी ४. ४)। परन्तु वहाँ इस सामान्य सिद्धान्त का कुछ भी खुलासा नहीं किया गया था। इसलिये अब भग-वान् इस बचे हुए तथा महत्त्वपूर्ण विषय का विस्तृत निरूपण कर रहे हैं, कि कर्म करते रहने ही से परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो कर मोच किस प्रकार मिलता है। इसी हेतु से सातवें ऋध्याय के ऋारम्भ में ऋर्जुन से यह न कहकर, कि मैं तुभे भक्ति नामक एक स्वतन्त्र तीसरी निष्ठा बतलाता हूँ, भगवान यह कहते हैं कि-

न्युद्ध के भयद्भर परिणाम को प्रत्यत्त दृष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध ही करूँ ! चौर, यदि युद्ध ही करना पड़े तो उसके पाप से कैसे बच्चू ?"—तब उसका समाधान -ऐसे अधूरे और अनिश्चित उत्तर से कभी हो ही नहीं सकता था, कि " ज्ञान से मोच मिलता है श्रीर वह कर्म से भी प्राप्त हो जाता है; श्रीर, यदि तेरी इच्छा हो, तो भक्ति नाम की एक और तीसरी निष्ठा भी है। " इसके श्रतिरिक्त, यह मानना भी ठीक न होगा, कि जब अर्जुन किसी एक ही निश्चयात्मक मार्ग को जानना चाहता है, तब सर्वज्ञ और चतुर श्रीकृष्ण उसके प्रश्न के मूल स्वरूप को छोडकर उसे तीन स्वतन्त्र श्रीर विकल्पात्मक मार्ग वतला दे। सच बात तो यह है कि, गीता मे 'कर्मयोग ' श्रौर ' संन्यास ' इन्हीं दो निष्ठाश्रो का विचार है (गी. १.१); श्रीर यह भी साफ़ साफ़ बतला दिया है, कि इनमें से 'कर्मयोग' ही अधिक श्रेयस्कर है (गी. १.२)। भक्ति की तीसरी निष्ठा तो कहीं बतलाई भी नहीं गई है। प्रर्थात् यह कल्पना साम्प्रदायिक टीकाकारों की मन-गढनत है कि ज्ञान, कर्म श्रीर भिक्त तीन स्वतंत्र निष्ठाएँ है; श्रीर उनकी यह समभ होने के -कारण, कि गीता में केवल मोच्न के उपायों का ही वर्णन किया गया है, उन्हे ये तीन निष्ठाएँ कदाचित् भागवत से सूभी हों (भाग. ११. २०. ६)। परन्तु टीका-कारों के ध्यान में यह बात नहीं आहं, कि भागवत पुराण और भगवद्गीता का तात्पर्य एक नहीं है। यह सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य है, कि केवल कमें। से मोच की प्राप्ति नहीं होती, मोच के लिये ज्ञान की त्रावरयकता रहती है। परन्तु इसके श्रतिरिक्त, भागवत पुराण का यह भी कथन है, कि यद्यपि ज्ञान - और नैप्कर्म्य मोचदायक हों, तथापि ये दोनों ( अर्थात् गीताप्रतिपादित निष्काम कर्मयोग ) भक्ति के बिना शोभा नहीं देते- 'नैप्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् ' (भाग. १२. १२. १२ और. १. २. १२)। इस अकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट होता है, कि भागवतकार केवल भक्ति को ही सची निष्ठा त्रर्थात् अन्तिम मोचप्रद स्थिति मानते हैं। भागवत का न तो यह कहना है, कि भगवद्मक़ों को ईश्वरापंश-बुद्धि से कर्म करना ही नहीं चाहिये श्रीर न यह कहना है, कि करना ही चाहिये। भागवत पुराण का सिर्फ यह कहना है, कि निष्काम-कर्म करो श्रथवा न करो—ये सब भक्तियोग के ही भिन्न भिन्न प्रकार हैं ( भाग. ३. २६. ७-१६ ); भिन्न के श्रभाव से सब कर्मयोग पुनः संसार में श्रर्थात जनम-मृत्यु के चक्कर में डालनेवाले हो जाते है ( भाग. १. ४. ३४, ३१)। सारांश यह है, कि भागवतकार का सारा दारमदार भिक्त पर ही होने के कारण उन्होंने निष्काम-कर्मयोग को भी भक्तियोग में ही ढकेल दिया है श्रीर यह प्रतिपादन किया है, कि अकेली भिक्त ही सची निष्ठा है। परन्तु भिक्त ही कुछ नीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। इसिलये भागवत के उपर्युक्त सिद्धान्त या परिभाषा को गीता में घुसेड़ देना वैसा ही अयोग्य है, जैसा कि आम में शरीफे की कलम लगाना। गीता इस बात को पूरी तरह मानती है, कि परमेश्वर के ज्ञान

के दूसरे श्रध्याय में कही गई है (गी. २. ४६)। इसिबये, कर्मयोग का श्राचरण करते हुए ही जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान प्राप्त होता है, उसी विधि का श्रब भगवान सातवें श्रध्याय से वर्णन करते हैं। ' कर्मयोग का श्राच-रण करते हुए '-इस पद से यह भी सिद्ध होता है, कि कर्मयोग के जारी रहते ही इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है; इसके लिये कर्मों को छोड़ नहीं बैठना है; त्रौर इसीसे यह कहना भी निर्मूल हो जाता है, कि भक्ति श्रौर ज्ञान को कर्मयोग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतन्त्र मार्गों का वर्णन सातवें श्रध्याय से श्रागे किया गया है। गीता का कर्मयोग भागवतधम से ही जिया गया है; इस-लिये कर्मयोग में ज्ञान-प्राप्ति की विधि का जो वर्णन है वह भागवतधर्म श्रथवा नारायणीय धर्म में कही गई विधि का ही वर्णन है; श्रीर इसी श्रभिप्राय से शान्ति-पर्व के छन्त में वैशंपायन ने जनमेजय से कहा है, कि " भगवद्गीता में प्रवृत्ति-प्रधान नारायणीय-धर्म श्रीर उसकी विधियों का वर्णन किया गया है।" वैशंपायन ये कथ-नातुसार इसीमें संन्यास-मार्ग की विधियों का भी अन्तर्भाव होता है। क्योंकि. यद्यपि इन दोनों मार्गों में कमें करना अथवा कमीं को छोड़ना ' यही भेद है. तथापि दोनों को एक ही ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता है: इसलिये दोनों मार्गी में ज्ञान-प्राप्ति की विधियाँ एक ही सी हो ती हैं। परन्त जब कि उपर्युक्त श्लोक में 'कर्मयोग का त्राचरण करते हुए,-ऐसे प्रत्यच पद रखे गये हैं, तब स्पष्ट रीति से यही सिद्ध होता है, कि गीता के सातवे और उसके अगले अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की ही पूर्ति के लिये किया गया है, उसकी व्यापकता के कारण उसमे संन्यास-मार्ग की भी विधियों का समावेश हो जाता है, कर्मयोग को छोड़कर केवल सांख्यनिष्ठा के समर्थन के लिए यह ज्ञान-विज्ञान नहीं बतलाया गया है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है, कि सांख्यमार्गवाले यद्यपि ज्ञान को महत्त्व दिया करते हैं, तथापि वे कर्म को या भक्ति को कुछ भी महत्त्व नहीं देते; श्रीर गीता में तो भक्ति सुगम तथा प्रधान मानी गई है-इतना ही क्यों, वरन अध्यात्मज्ञान और भक्ति का वर्णन करते समय श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को जगह जगह पर यही उपदेश दिया है, कि 'तू कर्म श्रर्थात् युद्ध कर' (गी. म. ७; ११. ३३; १६. २४; १म. ६)। इसलिये यही सिद्धान्त करना पडता है, कि गीता के सातवे और अगले अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान का जो निरूपण है, वह पिछले छः अध्यायों में कहे गये कर्म-योग की पति श्रीर समर्थन के लिये ही बतलाया गया है, यहाँ केवल सांख्यनिष्ठा का या भक्ति का स्वतन्त्र समर्थन विवित्तित नहीं है। ऐसा सिद्धान्त करने पर कर्म, सिक्क श्रीर ज्ञान गीता के तीन परस्पर-स्वतन्त्र विभाग नहीं हो सकते। इतना ही नहीं; परन्तु अब यह विदित हो जायगा, कि यह मत भी ( जिसे कुछ लोग प्रगट किया करते हैं ) केवल काल्पनिक श्रतएव मिध्या है। वे कहते है, कि 'तत्त्वमित 'महावाक्य में तीन ही पद हैं श्रीर गीता के श्रध्याय भी श्रठारह है,

### मय्यासक्कमनाः पार्थ योगं युंजन् मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छगु ॥

" हे पार्थ ! सुक्तमें चित्त को स्थिर करके और मेरा आश्रय लेकर योग यानी कर्म-योग का श्राचरण करते समय, 'यथा' श्रर्थात् जिस रीति से मुक्ते सन्देह-रहित पूर्ण-तया जान सकेंगा, वह (रीति तुमें बतलाता हूँ) सुन "(गी. ७.१); श्रीर इसी को आगे के श्लोक में 'ज्ञान-विज्ञान 'कहा है (गी. ७. २)। इनमे से पहले श्रर्थात् अपर दिये गये '' मय्यासक्लमनाः '' श्लोक मे 'योगं युंजन् ' श्रर्थात् 'कर्मयोग का प्राचरण करते हुए '-ये पद ग्रत्यन्त सहस्व-पूर्ण है। परन्तु किसी भी टीकाकार ने इनकी ग्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया है। ' योगं ' अर्थात् वही कर्मयोग है, कि जिसका वर्णन पहले छः अध्यायों में किया जा चुका है: श्रौर इस कर्मयोग का श्राचरण करते हुए जिस प्रकार, विधि, या रीति से भगवान् का पूरा ज्ञान हो जायगा, उस रीति या विधि का वर्णन श्रव यानी सातवे श्रध्याय से श्रारम्भ करता हॅ-यही इस श्लोक का श्रर्थ है। श्रर्थात्, पहले छः श्रध्यायों का श्रगले श्रध्यायों से सम्बन्ध बतलाने के लिये यह श्लोक जानव्मकर सातवें अध्याय के आरम्भ में रखा गया है। इसलिये, इस श्लोक के अर्थ की ओर ध्यान न देकर, यह कहना विलक्कल अनुचित है, कि 'पहले छ. अध्यायों के बाद भक्ति-निष्ठा का स्वतन्त्र शिति से वर्णन किया गया है। 'केवल इतना ही नहीं वरन् यह भी कहा जा सकता है, कि इस श्लोक में 'योगं युंजन्' पद जानबूमकर इसी लिये रखे गये हैं. कि जिसमें कोई ऐसा विपरीत अर्थ न करने पावे। गीता के पन्ले पांच अध्यायों मे कर्म की आवश्यकता बतलाकर सांख्यमार्ग की अपेचा कर्मयोग श्रेष्ठ कहा गया है: श्रीर इसके बाद छठे श्रध्याय मे पातक्षलयोग के साधनों का वर्णन किया गया है- जो कर्मयोग से इन्द्रिय-निम्रह के लिये आवश्यक है। परन्तु इतने ही से कर्मयोग का वर्णन पूरा नहीं हो जाता। इन्द्रिय-निग्रह मानो कर्मेंद्रियों से एक प्रकार की कसरत कराना है। यह सच है, कि इस अध्याय के द्वारा इन्द्रियों को हम अपने अधीन रख सकते हैं, परन्तु यदि मनुष्य की वासना ही बुरी होगी तो इन्द्रियों को काबू मे रखने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखा जाता है, कि दुष्ट वासनात्रों के कारण कुछ लोग इसी इन्द्रिय-निग्रहरूप सिद्धि का जारण मारण श्रादि दुष्कर्म में उपयोग किया करते हैं। इसलिये छठे अध्याय ही में कहा है, कि इन्द्रिय-निग्रह के साथ ही वासना भी 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्व-भूतानि चात्मनि ' की नाई शुद्ध हो जानी चाहिये (गी. ६ २६); श्रीर ब्रह्मात्मेक्य-रूप परसेश्वर के शुद्ध स्वरूप की पहचान हुए बिना वासना की इस प्रकार शुद्धता होना श्रसम्भव है । ताल्प्य यह है, कि जो इन्द्रिय-निग्रह कर्मयोग के श्रावश्यक है वह भले ही प्राप्त हो जाय, परन्तु 'रस ' अर्थात् विषयों की चाह मन में ज्यों की त्यों की बनी ही रहती है। इस रस अथवा विषयवासना का नाश करने के लिये परसेश्वर-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता है। यह बात गीता

सातवें अध्याय में चराचर-सृष्टि के अर्थात् ब्रह्माग्ड के विचार को आरम्भ करके भगवान ने प्रथम अन्यक्त और अत्तर परब्रह्म के ज्ञान के विषय से यह कहा है, कि जो इस सारी सृष्टि को-पुरुष और प्रकृति को-मेरे ही पर और श्रपर स्वरूप जानते हैं, श्रीर जो इस माया के परे के श्रव्यक्त रूप की पहचान कर मुक्ते भजते हैं, उनकी बुद्धि सम हो जाती है, तथा उन्हें में सद्गति देता हूं; श्रीर फ़िर उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है, कि सब देवता, सब प्राणी, सव यज्ञ, सब कर्म श्रीर सब श्रध्यात्म में ही हूं, मेरे सिवा इस संसार में श्रन्य कुछ भी नहीं है। इसके बाद आठवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने अध्यातम, श्रिधयज्ञ, अधिदैव श्रीर श्रिधभूत शब्दों का शर्थ पूछा है । इन शब्दों का श्रर्थ बतला कर भगवान ने कहा है, कि इस प्रकार जिसने मेरा स्वरूप पहचान लिया उसे में कभी नहीं भूलता। इसके बाद इन विषयों का संचेप में विवेचन है कि सारे जगत मे अविनाशी या अत्तर तत्त्व कौनसा है; सब संसार का संहार कैसे श्रीर कब होता है; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसको कौनसी गति प्राप्त होती है; और ज्ञान के बिना केवल काम्य कर्म करनेवाले को कौनसी गति मिलती है। नवें श्रध्याय में भी यही विषय है। इसमे भगवान ने उपदेश किया है. कि जो अब्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों और ब्यास है उसके व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्वारा पहचान करके अनन्य भाव से उसकी शरण मे जाना ही ब्रह्मप्राप्ति का प्रत्यचावगम्य और सुगम मार्ग अथवा राजमार्ग है और इसीको राजविद्या या राजगुह्य कहते हैं। तथापि इन तीनों अध्यायों में बीच वीच में भगवान, कर्म-मार्ग का यह प्रधान तस्व बतलाना नहीं भूले हैं, कि ज्ञानवान् या भक्तिमान पुरुषों को कर्म करते ही रहना चाहिये । उदाहरणार्थ, श्राठवें श्रध्याय मे कहा है--'' तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध्य च "--इसलिये सदा अपने मन में मेरा स्मरण रख और युद्ध कर ( द. ७ ), और नवें श्रध्याय में कहा है कि " सब कर्मी को मुक्ते अर्पण कर देने से उनके शुभाशुभ फलों से तू मुक्त हो जायगा" (१. २७, २८) । उपर भगवान् ने जो यह कहा है, कि सारा संसार सुमासे उत्पन्न हुआ है और वह मेरा ही रूप है, वही बात दसर्वे अध्याय मे ऐसे अनेक उदाहरण देकर अर्जुन को भली भाति समका दी है कि ' संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु मेरी ही विभूति है '। अर्जुन के प्रार्थना करने पर ग्यारहवें ऋध्याय मे भगवान् ने उसे ऋपना विश्वरूप प्रत्यत्त दिखलाया है, श्रीर उसकी दृष्टि के सन्मुख इस बात की सत्यता का श्रनुभव करा दिया है, कि मैं ( परमेश्वर ) ही सारे संसार में चारों श्रीर व्याप्त हूं । परनतु इस प्रकार विश्व-रूप दिखला कर श्रीर श्रर्जुन के मन में यह विश्वास करा के, कि 'सब कमीं का करा-नेवाला में ही हूं ' भगवान ने तुरन्त ही कहा है कि "सचा कर्ता तो में ही हूं, तू निमित्तमात्र है, इसलिये नि.शङ्क होकर युद्ध कर "(गी ११. ३३)। यद्यपि इस प्रकार यह प्रिद्ध हो गया, कि संसार में एक ही परमेश्वर है, तो भी अनेक स्थानों

इसिलये ' छः त्रिक श्रठारह 'के हिसाब से गीता के छः छः श्रध्यायों के तीन समान विभाग करके पहले छः श्रध्यायों में 'त्वम्' पद का, दूसरे छः श्रध्यायों में 'तत्' पद का श्रीर तीसरे छः श्रध्यायों में 'श्रिस ' पद का विवेचन किया गया है। इस मत का काल्पनिक या मिथ्या कहने का कारण यही है, कि श्रब तो यह एक-देशीय पच ही विशेष नहीं रहने पाता, जो यह कहे कि सारी गीता में केवल अहाज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया है तथा ' तत्त्वमिस 'महावाक्य के विवरण के सिवा गीता में श्रीर कुछ श्रधिक नहीं है।

इस प्रकार जब मालूम हो गया, कि भगवद्गीता में भक्ति श्रीर ज्ञान का विवेचन क्यों किया गया है, तब सातवें से सन्नहवें श्रध्याय के श्रन्त तक ग्यारहों श्रध्यायों की सङ्गति सहज ही ध्यान में श्रा जाती है । पीछे, छठे प्रकरण में बतला दिया गया है, कि जिस परमेश्वरस्वरूप के ज्ञान से बुद्धि रसवर्ज और सम होती है, इस परमेश्वर-स्वरूप का विचार एक बार चराचर-दृष्टि से श्रीर फिर चेत्र-चेत्रज्ञ-दृष्टि से -करना पड़ता है, श्रीर उससे श्रन्त में यह सिद्धान्त किया जाता है, कि जो तन्त्र पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इन्हीं विषयों का श्रव गीता में वर्णन है। परन्तु जब इस अकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हैं तब देख पड़ता है, कि परमेश्वर -का स्वरूप कभी तो ब्यक्त ( इन्द्रियगोचर ) होता है और कभी अब्यक्त । किर ऐसे -प्रश्नों का भी विचार इस निरूपण में करना पड़ता है, कि इन दोनों स्वरूपों में श्रेष्ठ कौनसा है, श्रीर इस श्रेष्ठ स्वरूप से किनष्ठ स्वरूप कैसे उत्पन्न होता है ? इसी अकार श्रव इस बात का भी निर्णय करता पड़ता है, कि परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान से ञ्चिद्धि को स्थिर, सम श्रीर श्रात्मनिष्ठ करने के लिये परमेश्वर की जो उपानसा करनी पड़ती है, वह कैसी हो-अब्यक्त की उपासना करना अच्छा है अथवा व्यक्त की ? न्श्रीर, इसीके साथ साथ इस विषय की भी उपपत्ति बतलानी पड़ती है, कि परमेश्वर यदि एक है, तो व्यक्त-सृष्टि में यह अनेकता क्यों देख पड़ती है, इन सब विषयों को व्यवस्थित रीति से बतलाने के लिये यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कुछ न्त्राश्चर्य नहीं । हम यह नहीं कहते, कि गीता में भक्ति श्रीर ज्ञान का विलक्कल विवेचन ही नहीं है। हमारा केवल इतना ही कहना है, कि कर्म, भक्ति श्रौर -ज्ञान को तीन विषय या निष्ठाएँ स्वतन्त्र, श्रर्थात् तुल्यवल की समभ कर, इन -तीनों में गीता के श्रठारह श्रध्यायों के जो श्रलग श्रलग श्रीर बराबर बराबर हिस्से -कर दिये जाते हैं, वैसा करना उचित नहीं है; किन्तु गीता में एकही निष्ठा का अर्थात् ज्ञानसूलक और भक्तिप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है; और सांख्य-निष्ठा, ज्ञान-विज्ञान या भक्ति का जो निरूपण भगवद्गीता में पाया जाता है, वह सिर्फ़ कर्मयोग निष्ठा की पूर्ति श्रीर समर्थन के लिये श्रानुषंगिक है-किसी -स्वतन्त्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं। श्रव यह देखना है, कि हमारे इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पृति आर समर्थन के लिये वतलाये गये ज्ञान-विज्ञान का विभाग गीता के अध्यायों के कमानुसार किस प्रकार किया गया है।

होता है, कि गीता में भक्ति का समावेश ज्ञान ही में किया गया है। दसवें श्रध्याय में भगवान् ने श्रपनी विभूतियों का वर्णन किया है; परन्तु ग्यारहवें अध्याय के त्रारम्भ में त्रर्जुन ने उसे ही 'त्रध्यात्म' कहा है ( ११.१ ); श्रीर ऊपर यह बतला ही दिया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्त खरूप का वर्णन करते समय बीच बीच में -व्यक्त स्वरूप की अपेचा अव्यक्त स्वरूप की श्रेष्ठता की भी बाते आ गई हैं। इन्हीं सब बातों से बारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, कि उपासना -व्यक्त परमेश्वर की की जावें या अव्यक्त की ? तब यह उत्तर देकर. कि अव्यक्त की अपेचा व्यक्त की उपासना अर्थात् भिक्त सुगम है, भगवान् ने तेरहवें अध्याय में चेत्र-चेत्रज्ञ का ' ज्ञान ' बतलाना श्रारम्म कर दिया श्रीर सातवें श्रध्याय के श्रारम्म के समान चौदहवें अध्याय के आरम्भ में भी कहा है, कि "परं भूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् "-- फ़िर से मैं तुभे वही ' ज्ञान-विज्ञान ' पूरी तरह से बतलाता हूँ (१४.१)। इस ज्ञान का वर्णन करते समय भक्ति का सूत्र या सम्बन्ध भी टूटने नहीं पाया है। इससे यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है, कि भगवान् का उद्देश भक्ति और ज्ञान दोनों को पृथक् पृथक् रीति से बतलाने का नहीं था, किन्तु सातवें श्रध्याय के श्रारम्भ में जिस ज्ञान-विज्ञान का श्रारम्भ किया गया है उसीमें दोनों एकत्र गृथ दिये गये हैं। भक्ति भिन्न है और ज्ञान भिन्न है-यह कहना उस उस सम्प्रदाय के श्रिभमानियों की नासमभी है; वास्तव में गीता का श्रभिप्राय ऐसा नहीं है। श्रव्यक्षोपासना में (ज्ञान-मार्ग में ) श्रध्यात्म-विचार से परमेश्वर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पड़ता है, वहीं भिक्त-मार्ग से भी श्रावश्यक है, परन्तु व्यक्नोपासना में ( भक्तिमार्ग में ) श्रारम्भ में वह ज्ञान दूसरों से श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है (१३. २१), इसलिये भक्तिमार्ग प्रत्यचावगम्य श्रीर सामान्यतः सभी लोगों के लिये सुखकारक है (१. २), श्रीर ज्ञान-मार्ग (या अव्यक्तोपासना ) क्रेशमय (१२. ४) है-बस, इसके अतिरिक्त इन दो साधनों में गीता की दृष्टि से और कुछ भी भेद नहीं है। परमेश्वर-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर के बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उद्देश या साध्य है, वह इन दोनों साधनों के द्वारा एकसा ही प्राप्त होता है। इसलिये चाहे व्यक्तो-पासना कीजिये या श्रव्यक्षीपासना, भगवान को दोनों एकही समान श्राह्य है। तथापि ज्ञानी पुरुष को भी उपासना की थोडी बहुत आवश्यकता होती ही है, इसिलये चतुर्विध भक्तों मे भक्तिमान् ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर ( ७. १७ ) भगवान् ने ज्ञान श्रौर भक्ति के विरोध को हटा दिया है। कुछ भी हो, परन्तु जब कि ज्ञान-विज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तब प्रसङ्गानुसार एक-श्राध श्रध्याय में व्यक्नो-पासना का और किसी दूसरे ऋध्याय मे अब्यक्नोपासना का निर्शय हो जाना अपिरहार्य है। परन्तु इतने ही से यह सन्देह न हो जावें, कि ये दोनों पृथक् पृथक् हैं, इसलिये परमेश्वर के ब्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय ब्यक्न स्वरूप की श्रपेत्ता ्यञ्चक की श्रेष्ठता, श्रोर श्रव्यक्ष स्वरूप का वर्णन करते समय भक्ति की श्रावश्यकता

में परमेश्वर के अव्यक्त स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्णन किया गया है, कि "में अव्यक्त हूँ, परन्तु मुम्ने मूर्ख लोग व्यक्त समम्मते हैं " (७. २४); "यद- चरं वेदिवदो वदिन " (८. ११)—ि जिसे वेदिवत्तागण अचर कहते हैं; "अव्यक्त को ही अचर कहते हैं " (८. २१); "मेरे यथार्थ स्वरूप को न पहचान कर मूर्ख लोग मुम्ने देहधारी मानते हैं " (६. ११); "विद्याओं में अध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ " (१०. ३२), और अर्जुन के कथनानुसार "व्यक्तरों में अध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ " (१९. ३०)। इसी लिये बारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने पूछा है, कि किस परमेश्वर की—व्यक्त की या अव्यक्त की—उपासना करनी चाहिये तब भगवान ने अपना यह मत प्रदर्शित किया है, कि जिस व्यक्त स्वरूप की उपासना का वर्णन नवें अध्याय में हो चुका है वही सुगम है; और दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का जैसा वर्णन है वैसा ही परम भगवद्गक्तों की स्थित का वर्णन करके यह अध्याय पूरा कर दिया है।

कुछ लोगों की राय है, कि यद्यपि गीता के कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीन स्वतन्त्र भाग न भी किये जा सकें, तथापि सातवे श्रध्याय से ज्ञान-विज्ञान का जो विषय ग्रारम्भ हुन्ना है उसके भक्ति श्रीर ज्ञान ये दो पृथक् भाग सहज ही हो जाते हैं। श्रीर, वे लोग कहते हैं कि द्वितीय षडध्यायी भक्तिप्रधान है । परन्त कुछ विचार करने के उपरान्त किसी को भी ज्ञात हो जावेगा, कि यह मत भी ठीक नहीं है। कारण यह है, कि सातवें अध्याय का आरम्भ चराचर-सृष्टि के ज्ञान-विज्ञान से किया गया है, न कि भक्ति से। श्रीर, यदि कहा जाय, कि बारहवे अध्याय में भक्ति का वर्णन पूरा हो गया है, तो हम देखते हैं कि, अगले अध्यायों में ठौर ठौर पर भक्ति के विषय में बारम्बार यह उपदेश किया गया है, कि जो बुद्धि के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह श्रद्धापूर्वक " दूसरों के वचनों पर विश्वास रख कर मेरा ध्यान करें " (गी. १३. २४), " जो मेरी भ्रव्यभिचारिगी भक्ति करता है वही ब्रह्म-भूत होता है " (१४. २६), " जो मुक्ते ही पुरुषो-त्तम जानता है वह मेरी ही भक्ति करता है " (गी. १४. १६), और अन्त में अठारहवें अध्याय मे पुनः भक्ति का ही इस प्रकार उपदेश किया है, कि " सब धर्मों को छोड़ कर तू मुझको भज " ( १८. ६६ ); इसिलिये हम यह नहीं कह सकते. कि केवल दसरी षडध्यायी ही में भिक्त का उपदेश है। इसी प्रकार, यदि भगवान का यह अभिप्राय होता, कि ज्ञान से भक्ति भिन्न है, तो चौथे अध्याय में ज्ञान की प्रस्तावना करके ( ४. ३४-३७ ), सातवें अध्याय के अर्थात् उपर्युक्त श्राचिपकों के मतानुसार भक्तिप्रधान पडध्यायी के श्रारम्भ में, भगवान ने यह न कहा होता, कि अब मैं तुभे वही ' ज्ञान और विज्ञान ' बतलाता हूं ( ७. २ )। यह सच है, कि इससे आगे के नवें अध्याय मे राजविद्या और राजगुद्ध अर्थात् प्रत्यचावगम्य भक्तिमार्ग बतलाया है; परन्तु अध्याय के आरम्भ में ही कह दिया है कि 'तुफे विज्ञानसहित ज्ञान बतलाता हूँ ' ( ६. १ ) । इससे स्पष्ट प्रगट:

यह अश्वत्थ वृत्त है, और अन्त मे भगवान् ने अर्धन को यह उपदेश दिया है, कि चर श्रीर श्रचर दोनों के परे जो पुरुषोत्तम है उसे पहचान कर उसकी ' मिक्क ' करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है-तू भी ऐसा ही कर । सोलहर्वे अध्याय मे कहा गया है, कि प्रकृति-भेद के कारण संसार में जैसा वैचित्र्य उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनुष्यों मे भी दो भेद श्रर्थात् दैवी सम्पत्तिवाले श्रीर श्रासुरी संपत्तिवाले होते हैं; इसके बाद उनके कर्मीं का वर्णन किया गया है और यह बतलाया गया है, कि उन्हें कौनसी गति प्राप्त होती है। अर्जुन के पूज़ने पर सत्रहवें अध्याय में इस बात का विवेचन किया गया है, कि त्रिगुर्णात्मक प्रकृति के गुणों की विषमता के कारण उत्पन्न होनेवाला वैचिन्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी देख पडता है। इसके बाद यह बतलाया गया है कि 'ॐ तत्सत् ' इस ब्रह्म-निर्देश के 'तत् ' पद का अर्थ 'निष्काम-बुद्धि से किया गया कर्म ' और 'सत् ' पद का अर्थ "' श्रच्छा परन्तु काम्य-बुद्धि से किया गया कर्म 'होता है, श्रीर इस श्रर्थ के श्रनुसार वह सामान्य ब्रह्मनिर्देश भी कर्म-योग-मार्ग के ही अनुकूल है। सारांश-रूप से, सातवे श्रद्याय से लेकर सत्रहवे श्रध्याय तक ग्यारह श्रध्यायों का तात्पर्य यही है, कि संसार मे चारों श्रोर एकही परमेश्वर ज्यात है-फिर तुम चाहे उसे विश्वरूप-दर्शन के द्वारा पहचानो, चाहे ज्ञानचन्नु के द्वारा; शरीर में चेत्रज्ञ भी वही है श्रीर चर-सृष्टि मे अचर भी वही है; वही दृश्य-सृष्टि में व्यास है और उसके बाहर अथवा परे भी है: यद्यपि वह एक है तो भी प्रकृति के गुण-मेद के कारण व्यक्त सृष्टि मे नानात्व या वैचित्र्य देख पडता है, श्रीर इस माया से अथवा प्रकृति के गुण-भेद के कारण ही दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, धति, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यों में भी श्रनेक भेद हो जाते हैं, परन्तु इन सब भेदों मे जो एकता है उसे पहचान कर, उस एक श्रीर तित्यतत्त्व की उपासना के द्वारा-फ़िर वह उपासना चाहे व्यक्त की हो श्रथवा श्रव्यक्त की-प्रत्येक मनुष्य श्रपनी बुद्धि को स्थिर श्रीर सम करें तथा उस निष्काम, सारिवक अथवा साम्यबुद्धि से ही संसार मे स्वधर्मानुसार प्राप्त सब व्यवहार केवल कर्तव्य समभ कर किया करें। इस ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन इस प्रन्थ के श्रर्थात् गीतारहस्य के पिछले प्रकरणों में विस्तृत रीति से किया गया है; इसलिये हमने सातवें अध्याय से लगाकर सत्रहवें अध्याय तक का सारांश ही इस प्रकरण में दे दिया है--श्रीधक विस्तार नहीं किया । हमारा प्रस्तुत उद्देश केवल गीता के श्रध्यायों की संगति देखन। ही है, अतएव उस काम के लिये जितना भाग आव-श्यक है उतने का ही हमने यहाँ उन्लेख किया है।

कर्म-योग-मार्ग में कर्म की अपेत्ता बुद्धि ही श्रेष्ठ है, इसिलये इस बुद्धि को शुद्ध श्रोर सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वव्यापकता श्रयांत् सर्वभूतान्तर्गत श्रात्मेक्य का जो ' ज्ञान-विज्ञान ' श्रावश्यक होता है, उसका वर्णन श्रारम्भ करके श्रव तक इस बात का निरूपण किया गया, कि मिन्न भिन्न श्रिधकार के श्रनुसार व्यक्त या श्रव्यक्त की उपासना के द्वारा जब यह ज्ञान हृदय में भिद्द जाता है, तब बुद्धि वतला देना भी भगवान नहीं भूले हैं। अव विश्वरूप के, और विभूतीयों के वर्णन में ही तीन चार अध्याय लग गये हैं; इसिलये यदि इन तीन चार अध्यायों को (पडध्यायी को नहीं) स्थूल मान से 'मिक्रमार्ग 'नाम देना ही किसी को पसन्द हो, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। परन्तु, कुछ भी किहये; यह तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा, कि गीता में भिक्न और ज्ञान को न तो पृथक् किया है और न इन दोनों मार्गों को स्वतन्त्र कहा है। संचेप में उक्त निरूपण का यही भावार्थ ध्यान में रहे, कि कर्मयोग में जिस साम्य-बुद्धि को प्रधानता दी जाती है उसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये; फिर, यह ज्ञान चाहे व्यक्त की उपासना से हो और चाहे अव्यक्त की—सुगमता के अतिरिक्त इनमें अन्य कोई भेद नहीं है; और गीता में सातवें से लगाकर सत्रहवे अध्याय तक सब विषयों को 'ज्ञान-विज्ञान 'या 'अध्यात्म रें यही नाम दिया गया है।

जब भगवान ने अर्जुन के 'कर्मचजुत्रों' को विश्वरूप-दर्शन के द्वारा यह प्रत्यज्ञ श्रनुभव करा दिया, कि परमेश्वर ही सारे ब्रह्मायड मे या चराचर-सृष्टि मे समाया हुआ है; तव तेरहवें ऋध्याय मे ऐसा चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार वतलाया है, कि यही परमेश्वर पिराड मे अर्थात् मनुष्य के शरीर में या चेत्र मे आतमा के रूप से निवास करता है और इस आतमा का अर्थात् चेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही परमेश्वर का (पर-सारमा का) भी ज्ञान है। प्रथम परमारमा का अर्थात् परब्रह्म का ''श्रनादि मन्परं ब्रह्म" इत्यादि प्रकार से, उपनिपदों के आधार से, वर्णन करके आगे बतलाया गया है, कि यही चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार 'प्रकृति ' श्रीर ' पुरुष ' नामक सांख्यविचेचन मे अन्तर्भूत हो गया है; श्रीर अन्त मे यह वर्णन किया गया है, कि जो ' प्रकृति ' श्रीर 'पुरुप 'के भेद को पहचान कर श्रपने 'ज्ञान-चज्जुश्रों ' के द्वारा सर्वगत निर्गुण परमात्मा को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है। परन्तु उसमें भी कर्म-योग का यह सूत्र स्थिर रखा गया है, कि ' सब काम प्रकृति करती है, आत्मा करता नहीं है-यह जानने से कर्म बन्धक नहीं होते ' ( १३. २६ ); श्रीर भक्ति का "ध्यानेनात्मनि परयन्ति" (१३. २४) यह सूत्र भी कायम है। चौदहवें त्राध्याय में इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए सांख्यशास्त्र के अनुसार वतलाया गया है, कि सर्वत्र एक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्त्व, रज और तम गुणों के भेदों के कारण संसार में वैचिन्य उत्पन्न होता है। त्रागे कहा गया है, कि जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल को जानकर और अपने को कर्ता न समक भक्ति-योग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सचा त्रिगुणातीत या मुक्त है। अन्त में श्रर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित-प्रज्ञ श्रीर भक्रिमान् पुरुप की स्थिति के समान ही त्रिग्--गातीत की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्रुति-प्रन्थों में परमेश्वर का कहीं कहीं वृत्त्रक्ष से जो वर्णन पाया जाता है, उसीका पंद्रहवें अध्याय के आरम्भ में वर्णन करके भगवान् ने बतलाया है, कि जिसे सांख्य-वादी ' प्रकृति का पसारा'कहते हैं वही

लोक और परलोक दोनों का विचार करके ज्ञानवान एवं शिष्ट जनों ने 'सांख्य ' ग्रीर-'कर्मयोग' नामक जिन दो निष्टात्रों को प्रचलित किया है, उन्हींसे गीता के उपदेश का त्रारम्भ हुत्रा है; इन दोनों में से पाँचवें श्रष्याय के निर्ण्यानुसार जिस कर्मयोग की योग्यता अधिक है, जिस कर्मयोग की सिद्धि के लिये छटे अध्याय मे पातझलयोग का वर्णन किया है, जिस कर्मयोग के श्राचरण की विधि का वर्णन श्रगले ग्यारह श्रध्यायों में ( ७ से १७ तक ) पिएड-ब्रह्माएड-ज्ञानपूर्वक विस्तार से किया गया है श्रीर यह कहा गया है, कि उस विधि से श्राचरण करने पर परमेश्वर का पूरा ज्ञान हो जाता है एवं अन्त में मोच की प्राप्ति होती है, उसी कर्मयोग का समर्थन अठारहवें अध्याय में अथात अन्त में भी है; और मोचरूपी आत्म-कल्याण के श्राडे न त्राकर परमेश्वरापंखपूर्वक केवल कर्तव्यवृद्धि से स्वधर्मानुसार लोकसंग्रह के लिये सब कमों को करते रहने का जो यह योग या युक्ति है, उसकी श्रेष्टता का यह भगवत्वर्णात उपपादन जब श्रर्जुन ने सुना, तथी उसने संन्यास लेकर भिचा माँगने का अपना पहला विचार छोड़ दिया और अव-केवल भगवान के कहने ही से नहीं, किन्तु-कर्माकर्म-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो जाने के कारण, वह स्वयं श्रपनी इच्छा से युद्ध करने लिये प्रपृत्त हो गया। श्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही गीता का आरम्भ हुआ है और उसका अन्त भी वैसा ही हुआ है (गी. १८. ७३)।

गीता के श्रठारह श्रध्यायों की जो संगति उपर वतलाई गई है, उससे यह प्रगट हो जायगा कि गीता कुछ कर्म, भिक्ष श्रीर ज्ञान इन तीन स्वतन्त्र निष्टाश्रों की खिचडी नहीं है; प्रथवा वह सूत, रेशम और ज़री के चियडों की सिली हुई गुद्डी नहीं है; वरन् देख पड़ेगा कि सूत रेशम और ज़री के तानेवाने की यथास्थान मे योग्य रीति से एकत्र करके कर्मयोग नामक मूल्यवान् और मनोहर गीतारूपी वस्र ब्रादि से ब्रन्त तक 'ब्रत्यन्त योगयुक्त चित्त से 'एकसा बना गया है। यह सच है, कि निरूपण की पद्धति सम्वादात्मक होने के कारण शास्त्रीय पद्धति की श्रपेत्ता वह ज़रा ढीली है परन्तु यदि इस वात पर ध्यान दिया जावें, कि सम्वादात्मक निरूपण से शास्त्रीय पद्धति की रुत्तता हट गई है, श्रीर उसके वदले गीता में सुलभता श्रीर प्रेमरस भर गया है, तो शास्त्रीय पद्धति के हेतु-श्रनुमानों की केवल बुद्धि-ग्राह्य तथा नीरस कटकट कृट जाने का किसीको भी तिलमात्र बुरा न लगेगा । इसी प्रकार यद्यपि गीता-निरूपण की पद्धति पौराणिक या सम्बादात्मक है, तो भी अन्य-परीचण की मीमांसकों की सब कसैटियों के अनुसार गीता का तात्पर्य निश्चित करने में कुछ भी वाघा नहीं होती। यह वात इस अन्य के कुल विवेचन से मालूम हो जायगी। गीता का आरम्भ देखा जायँ तो मालूम होगा, कि ग्रर्जुत चात्र-धर्म के ग्रनुसार लढाई करने के लिये चला था; जब धर्मा-धर्म की विचिकित्सा के चक्कर में पड गया, तब उसे वेदान्तशास्त्र के आधार पर प्रवित्रधान कर्मयोग-धर्म का उपदेश करने के लिये गीता प्रवृत्त हुई है, श्रीर

को स्थिरता और समता प्राप्त हो जाती है, और कर्मी का त्याग न करने पर भी अन्त में मोच की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ चराचर का और चेत्र-चेत्रज्ञ का भी विचार किया गया है। परन्तु भगवान ने निश्चित रूप से कह दिया है, कि इस प्रकार बुद्धि के सम हो जाने पर भी कर्मी का त्याग करने की अपेचा फलाशा को छोड़ देना और लोक-संग्रह के लिये आमरणान्त कर्म है। करते रहना अधिक श्रेयस्कर है (गी. १. २.)। श्रतएव स्मृति-प्रन्थों में वर्णित 'संन्यासाश्रम ' इस कर्मयोग में नहीं होता और इससे मन्वादि स्मृति-यन्थों का तथा इस कर्मयोग का विरोध हो जाना संभव है। इसी शंका को मन में लाकर अठारहवें अध्याय के श्रारम्म मे श्रर्जुन ने 'संन्यास' श्रोर 'त्याग' का रहस्य पूछा है। भगवान इस विषय में यह उत्तर देते हैं, कि संन्यास का मूल अर्थ 'छोड़ना 'है इसलिये, और कर्मयोग-मार्ग में यद्यपि कर्मों को नहीं छोड़ते तथापि फलाशा को छोड़ते हैं इस-'लिये, कर्मयोग तत्त्वतः संन्यास ही होता है, क्योंकि यद्यपि संन्यासी का भेष धारण करके भिचा न मांगी जाने, तथापि नैराग्य का श्रीर संन्यास का जो तस्व स्मृतियों में कहा गया है--अर्थात् बुद्धि का निष्काम होना-वह कर्मयोग में भी रहता है। परन्तु फलाशा के छूटने से स्वर्ग-प्राप्ति की भी आशा नहीं रहती; इसलिये यहाँ एक श्रीर शङ्का उपस्थित होती है, कि ऐसी दशा में यज्ञ-यागादिक श्रीत कर्म करने की क्या आवश्यकता है ? इस पर भगवान् ने अपना यह निश्चित सत बत-लाया है, कि उपर्युक्त कर्म चित्त-शुद्धिकारक हुआ करते है, इसलिये उन्हें भी अन्य कर्मों के साथ ही निष्काम-बुद्धि से करते रहना चाहिये, श्रीर इस प्रकार लोक-संग्रह के लिये यज्ञचक को हमेशा जारी रखना चाहिये। अर्जुन के प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने पर प्रकृति-स्वभावानुरूप ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि श्रीर सुख के जो सास्विक तामस श्रीर राजस भेद हुआ करते है उनका निरूपण करके गुण-वैचित्र्य का विषय पूरा किया गया है। इसके बाद निश्चय किया गया है कि निष्काम-कर्भ निष्काम-कर्ता, श्रासिक्तरहित बुद्धि, श्रनासिक से होनेवाला सुख, श्रौर ' श्रविभक्तं विभक्ते ' इस नियम के श्रनुसार होनेवाला श्रात्मैक्यज्ञान ही सात्विक या श्रेष्ट है। इसी तत्त्व के अनुसार चातुर्वंगर्य की भी उपपत्ति बतलाई गई है श्रोर कहा गया है, कि चातुर्वर्ण्य-धर्म से प्राप्त हुए कर्मी को सात्त्विक अर्थात् निष्काम-बुद्धि से केवल कर्तव्य मानकर करते रहने से ही मनुष्य इस संसार में कृतकृत्य जो जाता है, श्रीर श्रन्त में उसे शान्ति तथा मोच की प्राप्ति हो जाती है। श्रन्त में भगवान ने श्रर्जन को भक्तिमार्ग का यह निश्चित उपदेश किया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म है. इसिलये यदि त उसे छोड़ना चाहे तो भी वह न छुटेगा; अतएव यह समक्ष कर कि सब करानेवाला श्रीर करनेवाला परमेश्वर ही है, तू उसकी शरण में जा श्रीर सब काम निष्काम-बुद्धि से करता जा; मैं ही वह परमेश्वर हूँ, मुक्त पर विश्वास रख, मुक्ते भज, में तुक्ते सब पापों से मुक्त करूंगा । ऐसा उपदेश करके भगवान् ने गीता के प्रवृत्तिप्रधान कर्म का निरूपण पूरा किया है। सारांश यह है कि इस

निर्गाय करना शेष रह गया। इनमें से धर्म के विषय में तो यह सिद्धान्त सभी यत्तों को मान्य है. कि धर्म के द्वारा चित्ता को शुद्ध किये बिना मोत्त की बात ही करना ज्यर्थ है। परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने के लिये बहुत समय लगता है; इसिलये मोच की दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है, कि तत्पूर्व काल में पहले पहल संसार के सब कर्तव्यों को 'धर्म से 'पूरा कर लेना चाहिये ( सनु. ६. ३४-३७ )। संन्यास का अर्थ है 'छोडना'; और जिसने धर्म के द्वारा इस संसार में कुछ प्राप्त या सिद्ध नहीं किया है, वह त्याग ही क्या करेगा ? श्रथवा जो 'प्रपञ्च ' ( सांसारिक कर्म ) ही ठीक ठीक साध नहीं सकता, उस ' श्रभागी ' से परमार्थ भी कैसे ठीक सधेगा (दास. १२. १. १-१० श्रौर १२.८. २१-३१) १ किसी का अन्तिम उद्देश या साध्य चाहे सांसारिक हो अथवा पारमा-र्वर्धिक, परन्तु यह बात प्रगट है, कि उनकी सिद्धि के लिये दीर्घ प्रयत्न, मनोनिग्रह -श्रीर सामर्थ्य इत्यादि गुणों की एक ही सी श्रावश्यकता होती है; श्रीर जिसमें ये गुण विद्यमान नहीं होते, उसे, किसी भी उद्देश या साध्य की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को मान लेने पर भी कुछ लोग इससे आगे बढ कर कहते हैं. कि जब दीर्घ प्रयक्ष श्रीर मनोनिश्रह के द्वारा श्रात्म-ज्ञान हो जाता है, तब श्रन्त में संसार के विषयोपभोग-रूपी सब व्यवहार निस्सार प्रतीत होने लगते हैं: श्रीर जिस प्रकार सॉप श्रपनी निरुपयोगी केंचुली को छोड देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सब सांसारिक विषयों को छोड़ केवल परमेश्वर-स्वरूप मे ही लीन हो जाया करते है ( बृ ४. ४. ७)। जीवन-क्रमण करने के इस मार्ग में चूंकि सब व्यवहारों का त्याग कर अन्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, अतएव इसे ज्ञाननिष्ठा, सांख्य-निष्ठा अथवा सब ज्यवहारों का त्याग करने से संन्यास भी कहते हैं । परन्त इसके विपरीत गीताशास्त्र में कहा है। कि श्रारम्भ मे चित्त की शुद्धता के लिये पर्म ' की आवश्यकता तो है ही, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि होने पर भी--स्वयं श्रपने लिये विषयोपभोग-रूपी व्यवहार चाहे तुच्छ हो जावें, तो भी--उन्हीं इयवहारों को केवल स्वधम श्रीर कर्तन्य समक्त कर, लोक-संग्रह के लिये निष्काम ब्रुद्धि से करते रहना श्रावश्यक है। यदि ज्ञानी मनुष्य ऐसा न करेंगे तो लोगों को श्रादर्श बतलानेवाला कोई भी न रहेगा, श्रीर फिर इस संसार का नाश हो जायगा। इस कर्म-भूमि में किसी से भीन कर्म छूट नहीं सकते; श्रौरय दि बुद्धि निष्काम हो जावे तो कोई भी कर्म मोच के आड़े नहीं आ सकते। इसलिये संसार के कर्मी का त्याग न कर सब व्यवहारों को विरक्ष बुद्धि से श्रन्य जनों की नाई मृत्य पर्यन्त करते रहना ही ज्ञानी पुरुष का भी कर्तंच्य हो जाता है। गीता-प्रतिपादित जीवन व्यतीत करने के उस मार्ग को ही कर्मनिष्ठा या कर्मयोग कहते हैं। परन्तु यद्यपि कर्मयोग इस प्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया गया है, तथापि उसके लिये गीता मे संन्यासमार्ग की कहीं भी निन्दा नहीं की गई। उत्तटा, यह कहा गया है, कि वह भी मोच का देनेवाला है। स्पष्ट ही है, कि सृष्टि के त्रारम्भ मे सनत्कुमार अश्वित ने, श्रीर श्रागे चल कर शुक-याज्ञवल्क्य श्रादि ऋषियों ने, जिस मार्गका स्वीकार

हमने पहले ही प्रकरण में यह बतला दिया है, कि गीता के उपसंहार श्रीर फल दोनों इसी प्रकार के अर्थात् प्रवृत्ति-प्रधान ही हैं। इसके बाद हमने बतलाया है, कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया है उसमें 'तू युद्ध अर्थात् कर्म ही कर ? ऐसा दस-बारह बार स्पष्ट रीति से और पर्याय से तो अनेक बार (अभ्यास) बतलाया है, श्रीर हमने यह भी बतलाया है, कि संस्कृत-साहित्य में कर्मयोग की उपपत्ति वतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा ग्रन्थ नहीं है, इसलिये स्रभ्यास और ऋपूर्वता इन दो प्रमाणों से गीता में कर्मयोग की प्रधानता ही अधिक दयक होती है। मीमांसकों ने प्रनथ-तात्पर्य का निर्णय करने के लिये जो कसौटियां बतलाई हैं. उन में से अर्थवाद और उपपत्ति ये दोनों शेष रह गई थीं। इनके विषय में पहले पृथक पृथक प्रकरखों में श्रीर श्रव गीता के श्रध्यायों के कमानुसार इस प्रकरख में जो विवेचन किया गया है उससे यही निष्पन्न हुत्रा है, कि गीता में अकेला 'कर्मयोग' ही प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार प्रन्थ-तात्पर्य निर्णय के मीमांसकों के सब नियमों का उपयोग करने पर यही बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि गीता-ग्रन्थ में ज्ञान-मुलक श्रीर भक्ति-प्रधान कर्म योग ही का प्रतिपादन किया गया है। श्रब इसमें सन्देह नहीं. कि इसके श्रतिरिक्त शेष सब गीता-ताल्पर्य केवल साम्प्रदायिक हैं। यद्यपि ये सब ताल्पर्य साम्प्रदायिक हों. तथापि यह प्रश्न किया जा सकता है, कि कुछ लोगों को गीता में साम्प्रदायिक श्रर्थ-विशेषतः संन्यास-प्रधान अर्थ-इँढ्ने का मौका कैसे मिल गया ? जब तक इस प्रश्न का भी विचार न हो जायगा, तब तक यह नहीं कहा जा सकता. कि साम्प्रदायिक अर्थीं की चर्चा पूरी हो चुकी। इसिलये अब संचेप में इसी बात का विचार किया जायगा, कि ये साम्प्रदियक टीकाकार गीता का संन्यास-प्रधान ऋथे कैसे कर सके, श्रीर फिर यह प्रकरण पूरा किया जायगा।

हमारे शास्त्रकारों का यह सिद्धान्त है, कि चूँ कि मनुष्य बुद्धिमान् प्राणी है, इसलिये पिण्ड-ब्रह्माण्ड के तस्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुषार्थ है;
श्रोर इसीको धर्मशास्त्र में 'मोच 'कहते हैं। परन्तु दृश्य सृष्टि के व्यवहारों की
श्रोर ध्यान देकर शास्त्रों में ही यह प्रतिपादन किया गया है, कि पुरुषार्थ चार
प्रकार के हैं—जैसे धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मोच। यह पहले ही बतला दिया गया
है, कि इस स्थान पर 'धर्म' शब्द का श्रर्थ व्यावहारिक, सामाजिक श्रीर नैतिक धर्म
समस्ता चाहिये। श्रव पुरुषार्थ को इस प्रकार चतुर्विध मानने पर, यह प्रश्न सहज
ही उत्पन्न हो जाता है, कि पुरुषार्थ के चारों श्रद्ध या माग परस्पर पोषक हैं या
नहीं ? इसलिये स्मरण् रहे, कि पिण्ड में श्रीर ब्रह्माण्ड में जो तस्व है, उसका ज्ञान
हुण बिना मोच नहीं मिलता, फिर वह ज्ञान किसी भी मार्ग से प्राप्त हो। इस
सिद्धान्त के विषय में शाब्दिक मत-भेद मले ही हो, परन्तु तत्वतः कुछ मत-भेद
नहीं है। निदान गीताशास्त्र का तो यह सिद्धान्त सर्वथेव श्राह्म है। इसी प्रकार
गीता को यह तस्व भी पूर्णतया मान्य है, कि यदि श्रर्थ श्रीर काम, इन दो पुरुषार्थीं को प्राप्त करना हो तो वे भी नीति-धर्म से ही प्राप्त किये जावें। श्रव केवल
धर्म (श्रर्थात् व्यावहारिक चातुर्वण्य-धर्म) श्रीर मोच के पारस्परिक सम्बन्ध का

पादन किया है। परन्तु इस रीति से गीता का जो श्रर्थ किया गया है, वह गीता के उपक्रमोपसहार के श्रत्यन्त विरुद्ध है: श्रीर, इस अन्य में हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट रीति से दिखला दिया है, कि गीता में कर्मयोग को गौर तथा संन्यास को प्रधान मानना वैसा ही भ्रजुचित है, जैसे घर के मालिक को कोई तो उसीके घर में पहुना कह दे श्रीर पाहुने को घर का मालिक ठहरादे । जिन लोगों का मत है कि गीता में केवल वेदान्त. केवल भक्ति या सिर्फ़ पातक्षलयोग ही का प्रतिपादन किया गया है, उनके इन मतों का खरडन हम कर ही चुके हैं। गीता में कौनसी बात नहीं ? वैदिक धर्म में मोच-प्राप्ति के जितने साधन या मार्ग हैं, उनमें से प्रत्येक मार्ग का कुछ न कुछ भाग गीता में है: श्रीर इतना होने पर भी, 'भूतमृत्र च भूतस्थी' (गी.६.४) के न्याय से गीता का सचा रहस्य इन मागा की श्रपेत्ता भिन्न ही है। संन्यास-मार्ग श्रर्थात् उपनिषदीं का यह तस्व गीता को आहा है, कि ज्ञान के बिना मोच नहीं: परन्त उसे निष्काम कर्म के साथ जोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित मागवतधर्म में ही यति-धर्म का भी सहज ही समावेश हो गया है। तथापि गीता में संन्यास और वैराग्य का अर्थ यह नहीं किया है, कि कमें को छोड देना चाहिये; किन्तु यह कहा है, कि केवल फलाशा का ही त्याग करने में सच्चा वैराग्य या संन्यास है; और अन्त में सिद्धान्त किया है, कि उपनिषकारों के कर्म-संन्यास की अपेचा निष्कास कर्मयोग श्रधिक श्रेयस्कर है। कर्मकाराडी सीमांसकों का यह मत भी गीता को मान्य है.. कि यदि यज्ञ के लिये ही वेदविहित यज्ञयागादि कर्मी का आचरस किया जावें... तो वे बन्धक नहीं होते । परनतु ' यज्ञ ' शब्द का अर्थ विस्तृत करके गीता ने उक्त मत में यह सिद्धान्त श्रीर जोड दिया है, कि यदि फलाश का त्याग कर सब कर्म किये जावे तो यही एक वड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; इसिलये मनुष्य का यही कर्तव्य है, कि वह वर्णाश्रम-विहित सब कमों को केवल निष्काम-बुद्धि से सदैव करता रहे। सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के विषय में उपनिषत्कार के मत की अपेना सांख्यों का मत गीता में प्रधान माना गया है; तो भी प्रकृति और पुरुष तक ही-न ठहर कर, सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम की परम्परा उपनिषदों में वर्शित नित्य परमात्मा पर्यन्त ले जाकर भिडा दी गई है। केवल बुद्धि के द्वारा अध्यात्मज्ञान का प्राप्त कर लेना क्षेत्रादायक है, इसलिये भागवत या नारायणीय धर्म में यह कहा है, कि उसे भक्ति श्रीर श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिये। इस वासुदेव-भक्ति की विधि का वर्णन गीता में भी किया गया है। परन्तु इस विषय में भी भागवत-धर्म की सव श्रंशों में कुछ नक़ल नहीं की गई है; वरन भागवतधर्म में भी वर्णित जीव के उत्पत्ति-विषयक इस मत को वेदान्तसूत्रों की नाईं गीता ने भी त्याज्य माना है, कि वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ है। श्रीर भागवतधर्म में वर्णित भक्ति का तथा उपनिपदों के चेत्रचेत्रज्ञ-सम्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है । इसके सिवा मोच-प्राप्ति का दूसरा साधन पातञ्जलयोग है। यद्यपि गीता का कहना यह नहीं, कि पातक्षलयोग ही जीवन का मुख्य कर्तव्य है, तथापि गीता यह कहती है. कि बुद्धि को सम करने के लिये इन्द्रिय-निग्रह करने की श्रावश्यकता है, इसलियें,

र्केंकेया है, उसे भगवान् भी किस प्रकार सर्वथैव त्याज्य कहेंगे ? संसार के व्यवहार किसी मनुष्य को श्रंशतः उसके प्रारव्ध-कर्मानुसार प्राप्तहुए जन्म-स्वभाव से नीरस या मधुर मालूम होते हैं। श्रीर, पहले कह चुके हैं, कि ज्ञान हो जाने पर भी प्रारव्धकर्म को भोगे विना छूटकारा नहीं। इसलिये इस प्रारव्ध-कर्मानुसार प्राप्त हुए जन्म-न्वभाव के कारण यदि किसी ज्ञानी प्ररूप का जी सांसारिक व्यवहारों से ऊब जावे -श्रीर यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभ नहीं! अात्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की बुद्धि निःसंग और पवित्र हो गई है. वह इस संसार से चाहे और कुछ करे; परन्तु इस बात को नहीं मूलना चाहिये, कि वह मानवी बुद्धि की शुद्धता की परम सीमा, श्रीर विषयों में स्वभावतः लुव्ध होनेवाली हठीली मनोवृत्तियों को तावे में रखने के सामर्थ्य की पराकाष्टा सब लोगों को प्रत्यच रीनि से दिखला देता है। उसका यह कार्य लोकसंग्रह की दृष्टि से भी कुछ छोटा नहीं है। लोगों के मन से संन्यास-धर्म के विषय में जो श्रादर-ब्रद्धि विद्यमान है. -उसका सचा कारण यही है: श्रीर मोच की दृष्टि से यही गीता को भी सम्मत है। परन्तु केवल जन्म-स्वभाव की ग्रोर, त्रर्थात् प्रारव्ध-कर्म की ही श्रोर, ध्यान न दे कर यदि शास्त्र की रीति के अनुसार इस बात का विचार किया जांव, कि जिसने प्री आत्म-स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है उस ज्ञानी पुरुष को इस कर्म-भूमि में किस अकार वर्ताव करना चाहिये, तो गीता के अनुसार यह सिद्धान्त करना पड़ता है. कि कर्मत्याग-पन्न गौण है, और सृष्टि के आरम्भ में मरीचि प्रमृति ने तथा आगे चल कर जनक आदिकों ने जिस कर्मयोग का आचरण किया हैं, उसीको ज्ञानी पुरुप लोक-संग्रह के लिये स्वीकार करे। क्योंकि, श्रव न्यायतः यही कहना पड़ता है, कि परमेश्वर की निर्माण हुई सृष्टि की चलाने का काम भी ज्ञानी मनुष्यों को ही करना चाहिये: श्रीर, इस मार्ग में ज्ञान-सामर्थ्य के साथ ही कर्म-सामर्थ्य का भी विरोध-रहित मेल होने के कारण, यह कर्मयोग केवल सांख्य-मार्ग की श्रपेका कहीं अधिक योग्यता का निश्चित होता है।

सांख्य श्रीर कर्मयोग दोनों निष्ठाश्रों में जो मुख्य भेद है उसका उक्त रीति से विचार करने पर सांख्य+निष्कामकर्म=कर्मयोग यह समीकरण निष्पन्न होता है; श्रीर वैशंपायन के कथनानुसार गीता-प्रतिपादन प्रवृत्ति-प्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन में ही सांख्यनिष्ठा के निरूपण का भी सरखता से समावेश हो जाता है (मभा. शां ३४८. १३)। श्रीर, इसी कारण से गीता संन्यासमार्गीय टीकाकारों को यह बतलाने के लिये श्रच्छा श्रवसर मिल गया है, कि गीता में उनका सांख्य या संन्यासमार्ग ही प्रतिपादित है। गीता के जिन श्रोकों में कर्म को श्रेयस्कर निश्चित कर कर्म करने को कहा है उन श्रोकों की श्रोर दुलच्य करने से, श्रथवा यह मन-गढन्त कह देने से, कि वे सब श्लोक श्रथवादात्मक श्रर्थात् श्रानुषंगिक एवं प्रशंसात्मक हैं, या किसी श्रन्य युक्ति से उपर्युक्त समीकरण के 'निष्काम-कर्म ' को उड़ा देने से, शि समीकरण का सांख्य=कर्मयोग यह रूपान्तर हो जाता है; श्रीर फिर यह के लिये स्थान मिल जाता है, कि गीता में सांख्य-मार्ग का ही प्रति-

# पन्द्रहवाँ प्रकरण ।

## उपसंहार ।

---+D+----

# तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च । + गीता. प. ७.।

चाहे आप गीता के अध्यायों की संगति या मेल देखिये, या उन अध्यायों के विषयों का मीमांसकों की पद्धति से प्रथक् प्रथक् विवेचन कीजिये; किसी भी दृष्टि से विचार कीजिये, अन्त में गीता का सचा ताल्पर्य यही मालूम होगा कि "ज्ञान-भक्तियुक्त कर्मयोग" ही गीता का सार है; अर्थात् साम्प्रदायिक टीकाकारों ने कर्मधोग को गौण ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बत~ लाये हैं वे यथार्थ नहीं हैं:: किन्तु उपनिषदों में वार्णित ऋहैत वेदान्त का भक्ति के साथ मेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े कर्मवीरों के चिरत्रों का रहस्य-या उनके जीवन क्रम की उपपत्ति—बतलाना ही गीता का सचा तात्पर्य है। मीमांसकों के कथना-नुसार केवल श्रीतस्मार्त कर्मों को सदैव करते रहना भले ही शास्त्रोक्र हो. तो भी ज्ञान-रहित केवल तान्त्रिक किया से बुद्धिमान मनुष्य का समाधान नहीं होता:. श्रौर, यदि उपनिषदों में नर्णित धर्म को देखें तो वह केवल ज्ञानमय होने के कारण श्रलपबुद्धिवाले मनुष्यों के लिये श्रत्यन्त कष्टसाध्य है। इसके सिवा एक श्रीर बात है, कि उपनिषदों का संन्यास-मार्ग लोकसंग्रह का बाधक भी है। इसलिये भगवान् ने ऐसे ज्ञानमूलक, भक्ति-प्रधान और निष्काम कर्मविषयक धर्म का उपदेश गीता. में किया है, कि जिसका पालन श्रामरणान्त किया जावे, जिससे बुद्धि ( ज्ञान ), प्रेम ( भक्ति ) श्रीर कर्तव्य का ठीक ठीक मेल हो जावे, मोच की प्राप्ति में कुछ अन्तर न पडने पाने, श्रीर लोक-ज्यवहार भी सरलता से होता रहे। इसीमें कर्म-श्रकर्स के शास्त्र का सब सार भरा हुआ है। अधिक क्या कहें; गीता के उपक्रम-उप--संहार से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि अर्जुन को इस धर्म का उप-देश करने में कर्म-श्रकर्म का विवेचन ही मूलकारण है। इस बात का विचार दो तरह से किया जाता है, कि किस कर्म को धर्म्य, पुरुषप्रद, न्याच्य या श्रेयस्कर कहना चाहिये और किस कर्म को इसके विरुद्ध अर्थात् अधर्म्य, पापप्रद अन्याख्य या गर्छ कहना चाहिये। पहली रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या मर्भ न बतला-

<sup>\* &</sup>quot;इसिलिय सदैव मेरा स्मरण कर और लड़ाई कर।" लड़ाई कर-शब्द की योजना यहाँ पर प्रसंगानुसार की गई है; परन्तु उसका अर्थ केवल लड़ाई कर ही नहीं है-यह अर्थ भी समझा जाना चाहिये कि 'यथाधिकार कर्भ कर '।

उतने भर के लिये पातञ्जलयोग के यम-नियम-श्रासन श्रादि साधनों का उपयोग कर लेना चाहिये। सारांश, वैदिक धर्म में मोच-प्राप्ति के जो जो साधन बतलाये नाये हैं, उन सभी का कुछ न कुछ वर्णन, कर्मयोग का सांगोपांग विवेचन करने के समय, गीता में प्रसंगानुसार करना पड़ा है। यदि इन सब वर्णनों को स्वतन्त्र कहा जाय, तो विसंगति उत्पन्न होकर ऐसा भास होता है. कि गीता के सिद्धान्त परस्पर-जिरोधी हैं; श्रौर, यह भास भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाश्रों से तो श्रौर भी श्रधिक -इंद हो जाता है। परन्तु जैसा हमने ऊपर कहा है उसके श्रनुसार यदि यह सिद्धान्त किया जायँ, कि ब्रह्मज्ञान श्रीर भिक्त का मेल करके श्रन्त में उसके द्वारा कर्मयोग का समर्थन करना ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, तो ये सब विरोध ब्लुस हो जाते हैं; श्रीर गीता में जिस श्रुलीकिक चातुर्य से पूर्ण व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर तत्त्वज्ञान के साथ भक्ति तथा कर्मयोग का यथोचित मेल कर विया गया है, उसको देख दाँतों तले अगुली दबाकर रह जाना पड़ता है । गंगा में जिकतनी ही नदिया क्यों न आ मिलें, परन्तु इससे उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता: बस. ठीक यही हाल गीता का भी है। उसमें सब कुछ भले ही हो: परन्त उसका -मुख्य प्रतिपाच विषय तो कर्मयोग ही है। यद्यपि इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य विषय है, तथापि कर्म के साथ ही साथ मोच-धर्म के मर्म का भी इसमें मली-भाति निरूपण किया गया है; इसलिये कार्य-अकार्य का निर्णय करने के हेतु बतलाया -गया यह गीताधर्म ही-- 'स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पद्वेदने ' (मभा. श्रश्व. १६ १२)-ब्रह्म की प्राप्ति करा देने के लिये भी पूर्ण समर्थ है; श्रौर, भगवान ने श्रर्जन से अनुगीता के श्रारम्भ में स्पष्ट रीति से कह दिया है. कि इस मार्ग से चलनेवाले को मोच-प्राप्ति के लिये किसी भी अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं. कि संन्यास-मार्ग के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत न .होगा जो यह प्रतिपादन किया करते हैं: कि बिना सब ब्यावहारिक कर्मों का त्याग किये मोच की प्राप्ति हो नहीं सकती; परन्त इसके लिये कोई इलाज नहीं है। गीता अन्य न तो संन्यास-मार्ग का है श्रीर न निवृत्ति-प्रधान किसी दसरे ही पन्थ का। गीतायास्त्र की प्रवृत्ति तो इसी लिये, है, कि वह ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से ठीक ठीक युक्ति सहित इस प्रश्न का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी कमें। का संन्यास करना अनुचित क्यों है ? इसिवये संन्यास मार्ग के अनुयायियों को चाहिये, कि वे -गीता को भी 'संन्यास देने ' की फंकट में न पड़ 'संन्यासमार्ग-प्रतिपादक' जो अन्य -वैदिक प्रन्य हैं उन्हीं से सन्तुष्ट रहें। श्रथवा, गीता में सन्यास-मार्ग को भी भगवान ने जिस निरभिमानबुद्धि से निःश्रेयस्कर कहा है, उसी सम-बुद्धि से सांख्य-मार्गवालों को भी यह कहना चाहिय, कि "परमेश्वर का हेतु यह है कि संसार चलता रहे; श्रौर जब कि इसी लिये वह बार-बार श्रवतार धारण करता है, तब ज्ञान-प्राप्ति के -ग्रनन्तर निष्काम-बुद्धि से ब्यावहारिक कर्मों को करते रहने के जिस मार्ग का उपदेश भगवान् ने गीता में दिया है वही मार्ग कलिकाल में उपयुक्त है"-श्रीर ्येसा कहना ही उनके लिये सर्वोत्तम पच है।

यद्यपि एक छोटासा प्रनथ है, तो भी उससे सांप्रदायिक टीकाकारों के मतानुसार केवल मोन्नप्राप्ति ही का ज्ञान बतलाया गया है। परन्त किसीने इस बात को नहीं जॉचा, कि संन्यास श्रीर कर्मयोग, दोनों मार्ग हमारे यहाँ वैदिक क्राल से ही प्रचलित हैं: किसी भी समय समाज में संन्यासमार्गियों की श्रोपता कर्मयोग ही के अनुयायियों की संख्या हज़ारों गुना श्राधिक हुआ करती है-श्रीर, पुराण-इतिहास श्रादि में जिस कर्मशील महापुरुषों का श्रर्थात् कर्मवीरों का वर्णन है, वे सब कर्मयोग-मार्ग का ही अवलम्ब करनेवाले थे। यदि ये सब बातें सच हैं. तो क्या इन कर्मवीरों से किसी को भी यह नहीं सुमा होगा, कि अपने कर्मयोगमार्ग का समर्थन किया जाना चाहिये ? अच्छा; यदि कहा जायॅ, कि उस समय जितना ज्ञान था वह सब ब्राह्मण-जाति में ही था. श्रीर वेदान्ती ब्राह्मण कर्म करने के विषय में उदासीन रहा करते थे इस लिये कर्मयोग-विषयक प्रन्थ नहीं लिखे गये होंगे, तो यह त्राक्षेप भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि, उपनिषत्काल में श्रीर उसके बाद चत्रियों में भी जनक श्रीर श्रीकृष्ण सरीखे ज्ञानी पुरुष हो गये हैं. श्रीर ज्याससदश बुद्धिमान् बाह्मणों ने बढ़े बड़े चत्रियों का इतिहास भी लिखा है। इस इतिहास को लिखते समय क्या उनके मन में यह विचार न श्राया होगा, कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास हम लिख रहे हैं. उनके चरित्र के मर्म या रहस्य को भी प्रगट कर देना चाहिये? इस मर्भ या रहस्य को ही कर्भयोग अथवा व्यवहारशास्त्र कहते हैं; श्रीर, इसे बतलाने के लिये ही महाभारत में स्थान स्थान पर सूचम धर्म-श्रधमें का विवेचन करके. अन्त में संसार के धारण एवं पोषण के लिये कारणीभत होनेवाले सदाचरण अर्थात् धर्म के मूलतस्वों का विवेचन मोन्त-दृष्टि को न छोड़ ते हुए गीता में किया गया है। श्रन्यान्य पुराखों में भी ऐसे बहुत से प्रसङ्ग पाये जाते हैं। परनतु गीता के तेजके सामने अन्य सब विवेचन फिके पह जाते हैं; इसी कारण से भगवद्गीता कर्मयोग-शास्त्र का प्रधान प्रनथ हो गया है। हमने इस बात का पिछले प्रकरखों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सच्चा स्वरूप क्या है। तथापि जब तक इस बात की तुलना न की जावे, कि गीता मे वर्णन किये गये कर्म-श्रकर्म के श्राध्यात्मिक मूल-तत्त्वों से पश्चिमी पण्डितों द्वारा प्रतिपादित नीति के मूलतत्त्व कहाँ तक मिलते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता धर्म का निरूपण पुरा हो गया। इस प्रकार तुलना करते समय दोनों श्रोर के श्रध्यात्मज्ञान की भी तुलना करनी चाहिये। परन्तु यह बात सर्वमान्य है, कि श्रव तक पश्चिमी श्राध्या श्मिक ज्ञान की पहुँच हमारे वेदान्त से अधिक दूर तक नहीं होने पाई है; इसी कारण से पूर्वी श्रीर पश्चिमी अध्यात्मशाखों की तुलना करने की कोई विशेष श्रावश्य-कता नहीं रह जाती :। ऐसी अवस्था में अब केवल उस नीतिशास्त्र की अथवा कर्म-

क्ष वेदान्त और पश्चिमी तत्त्वज्ञान की तुलना प्रोफेसर डायसन के The Elements of Melaphysics नामक प्रन्थ में कई स्थानों में की गई है। इस प्रन्थ के दूसरे संस्करण के अन्त में "On the Philosophy of Vedants" इस विषय पर एक व्याख्यान

कर केवल यह कह दे, किसी काम को श्रमुक रीति से करो तो वह शुद्ध होगा श्रीर श्रन्य रीति से करो तो श्रशुद्ध हो जायगा। उदाहरणार्थ-हिंसा मत करो, चोरी मत करो, सच बोलो, धर्माचरण करो इत्यादि वातें इसी प्रकार की हैं। मनुस्मृति श्रादि स्मृति-यन्थों में तथा उपनिषदों मे ये विधियाँ, श्राज्ञाएँ, श्रथवा श्राचार स्पष्ट रीति से बतलाये गये है। परन्तु मनुष्य ज्ञानवान् प्राणी है, इस लिये उसका समा-धान केवल ऐसी विधियों या श्राज्ञाश्रों से नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य की यही स्वाभाविक इच्छा होती है, कि वह उन नियमों के बनाये जाने का कारण भी जान ले; श्रोर इसी लिये वह विचार करके इन नियमों के नित्य तथा मूल तत्त्व की खोज किया करता है-बस, यही दूसरी रीति है, कि जिससे कर्म-श्रकर्म, धर्म-श्रधर्म, पुरय-पाप श्रादि का विचार किया जाता है। ज्यावहारिक धर्म के श्रन्त को इस रीति से देख कर उसके मूलतत्त्वों को हूँढ निकालना शास्त्र का काम है, तथा उस विपय के केवल नियमों को एकत्र करके वतलाना श्राचारसंग्रह कहलाता है। कर्म-मार्गका त्राचार संग्रह स्मृतिग्रन्थों मे है; श्रीर उसके श्राचार के मूलतत्त्वों का शास्त्रीय प्रर्थात तास्त्रिक विवेचन भगवद्गीता में संवाद-पद्धति से या पौराणिक रीति से किया गया है। अतएव भगवद्गीता के प्रतिपाद्य विषय को केवल कर्मयोग न कहकर कर्मयोगशास्त्र कहना ही अधिक उचित तथा प्रशस्त होगा, यही और योग-शास्त्र शब्द भगवद्गीता के ग्रध्याय-समाप्ति-सूचक संकल्प मे ग्राया है। जिन पश्चिमी पिंडनों ने पारलोकिक दृष्टि को त्याग दिया है, या जो लोग उसे गौरा मानते है, वे गीता मे प्रतिपादित कर्मयोगशास्त्र को ही भिन्न भिन्न लैं। किक नाम दिया करते हैं-जैसे सदुव्यवहारशास्त्र, सदाचारशास्त्र, नीतिशास्त्र, नीतिसीमांसा, नीतिशास्त्र के मूलतत्त्व, कर्तव्यशास्त्र, कार्य-श्रकार्य-व्यवस्थिति, समाजधारणशास्त्र इत्यादि । इन लोगों की नीतिमीमांसा की पद्धति भी लौकिक ही रहती है; इसी कारण से ऐसे पाश्चात्य परिदतों के अन्थों का जिन्होंने अवलोकन किया है, उनमें से बहुतों की यह समम हो जाती है, कि संस्कृत-साहित्य मे सदाचरण या नीति के मूलतत्त्रों की चर्चा किसी ने नहीं की है। वे कहने जगते हैं कि "हमारे यहाँ जो कुछ गहन तत्त्वज्ञान है, वह सिर्फ़ हमारा वेदान्त ही है। श्रच्छा; वर्तमान वेदान्त-अन्थों को देखो, तो मालूम होगा कि वे सांसारिक कर्मों के विषय में प्रायः उदा-सीन हैं। ऐसी अवस्था में कर्मयोग-शास्त्र का अथवा नीति का विचार कहाँ मिलेगा? यह विचार व्याकरण अथवा न्याय के अन्थों में तो मिलनेवाला है ही नहीं; श्रीर स्मृति-प्रनथों में धर्मशास्त्र के संग्रह के सिवा श्रीर कुछ भी नहीं है। इस लिये हमारे प्राचीन शास्त्रकार, मोच ही के गूढ विचारों मे निमन्न हो जाने के कारण, सदाचरण के या नीतिधर्म के मूल-तत्त्वों का विवेचन करना भूल गये! " परन्तु महाभारत श्रीर गीता को ध्यानपूर्वक पढने से यह अमपूर्ण समक दूर हो जा सकती है। इतने पर कुछ लोग कहते हैं, कि महाभारत एक अत्यन्त विस्तीर्श प्रनथ है, इसलिये उसको पढ कर पूर्णतया मनन करना बहुत कठिन है; श्रौर गीता

देखना पडेगा, कि उस धनवान् मनुष्य की बुद्धि सचसुच श्रद्धायुक्त है या नहीं । श्रीर, इसका निर्णय करने के लिये, यदि स्वाभाविक रीति से किये गये इस दान के सिवा श्रीर कुछ सुवृत न हो, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूर्वक किये गये दान की योग्यता के बराबर नहीं समभी जाती--श्रीर कुछ नहीं, तो सन्देह करने के लिये उचित कारण अवश्य रह जाता है। सब धर्म-अधर्म का विवेचन हो जाने पर महाभारत में यही बात एक व्याख्यान के स्वरूप मे उत्तम रीति से समकाई गई है। जब युधिष्ठिर राजगद्दी पा चुके तब उन्होंने एक बृहत् श्रश्वमेय यज्ञ किया। उसमे श्रन्न श्रीर द्रव्य श्रादि के श्रपूर्व दान करने से श्रीर लाखों मनुष्यों के सन्तुष्ट होने से उनकी वहत प्रशंसा होने लगी । उस समय वहाँ एक दिव्य नकुल (नेवला) म्राया भौर युधिष्ठिर से कहने लगा--''तुम्हारी व्यर्थ ही प्रशंसा की जाती है। पूर्वकाल में इसी कुरुचेत्र में एक दरिद्री ब्राह्मण रहता था जो उञ्च्छ-वृत्ति से, अर्थात् खेतों मे गिरे हुए अनाज के दानों को जुनकर, श्रपना जीवन-निर्वाह किया करता था । एक दिन भोजन करने के समय उसके यहाँ एक अपरिचित आदमी चुधा से पीडित अतिथि वन कर आ गया। वह दरिद्री बाह्यण और उसके कुटुम्बी-जन भी कई दिनों के भूखे थे; तो भी उसने अपने, अपनी स्त्री के श्रीर श्रपने लडकों के सामने परोसा हुआ सब सत्त् उस श्रतिथि को समर्पण कर दिया। इस प्रकार उसने जो श्रतिथि-यज्ञ किया था, उसके महत्त्व की बरावरी तुम्हारा यज्ञ-चाहे यह कितना ही बड़ा क्यों न हो--कभी नहीं कर सकता " (मभा. श्रश्व. १०)। उस नेवले का मुंह श्रीर श्राघा शरीर सोने का था। उसने जो यह कहा, कि युधिष्टिर के श्रश्वमेध यज्ञ की योग्यता उस गरीब बाह्मणहारा अतिथि को दिये गये सेर भर सत्त के वरावर भी नहीं है, इसका कारण उसने यह वतलाया है कि.--''उस ब्राह्मण के घर में श्रतिथि की जुठन पर लोटने से मेरा मुंह श्रीर श्राधा शरीर सोने का हो गया: परन्तु युधिष्ठिर के यज्ञ-मण्डल की जूठन पर लोटने से मेरा बचा हुआ आधा शरीर सोने का नहीं हो सका ! " यहाँ पर कर्म के बाह्य परिणाम को ही देख कर यदि इसी बात का विचार करें, कि श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख किसमें है, तो विया करना पडेगा, कि एक श्रतिथि को तृप्त करने की अपेचा लाखों आद-मियों को तुस करने की योग्यता लाखगुना अधिक है। परन्तु प्रश्न यह है, कि केवल धर्म-दृष्टि से ही नहीं, किन्तु नीति-दृष्टि से भी, क्या यह निर्णय ठीक होगा? किसी को अधिक धन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक अच्छे काम करने का मौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर ही श्रवलियत नहीं रहता है। यदि वह गरीव ब्राह्मण द्रव्य के श्रमाव से बड़ा भारी यज्ञ नहीं कर सकता था, श्रीर इसलिये यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसार कुछ श्रल्प श्रीर तुच्छ काम ही किया, तो क्या उसकी नैतिक या धार्मिक योग्यता कम समसी जायगी ? कभी नहीं। यदि कम समसी जार्वे तो यही कहना पड़ेगा, कि गरीवों को धनवानों के

न्योग की तुलना का ही विषय बाकी रह जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगों की समक्त है, कि इसकी उपपत्ति हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने नहीं बतलाई है। परन्तु प्रक इसी विषय का विचार भी इतना विस्तृत है, कि उसका पूर्णतया प्रतिपादन करने के लिये एक स्वतन्त्र प्रन्थ ही लिखना पढ़ेगा। तथापि इस विषय पर इस अन्थ में थोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवल दिग्दर्शन करने के लिये इसकी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का विवेचन इस उपसंहार में श्रब किया जायगा।

थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान में श्रा सकता है, कि सदा-चार श्रीर दुराचार, तथा धर्म श्रीर श्रधर्म शब्दों का उपयोग यथार्थ में ज्ञान-वान मनुष्य के कर्म के ही लिये होता है; श्रीर यही कारण है, कि नीतिमत्ता केवल जड़ कर्मीं में नहीं, किन्तु बुद्धि में रहती है। "धर्मों हि तेषामधिको विशेषः"--धर्म-अधर्म का ज्ञान मनुष्य का अर्थात् बुद्धिमान् प्राणियों का ही विशिष्ट गुण है-इस वचन का तात्पर्य भ्रोर भावार्थ भी वही है। किसी गधे या बैल के कर्मी को देख कर हम उसे उपद्वी तो बेशक कहा करते हैं, परन्तु जब वह धक्का देता है तब उस पर कोई नालिश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी नदी को, उसके परिखाम की -श्रोर ध्यान देकर, हम भयंकर श्रवश्य कहते हैं, परन्तु जब उसमे बाद श्रा जाने से फसल वह जाती है तो " अधिकांश लोगों की अधिक हानि " होने के कारण कोई उसे दुराचारिगी, लुटेरी या अनीतिमान् नहीं कहता। इस पर कोई प्रश्न कर सकते हैं, कि यदि धर्म-स्रधर्म के नियम मनुष्य के व्यवहारों ही के लिये उपयुक्त हुस्रा करते हैं, तो मनुष्य के कमीं के भले-बुरे-पन का विचार भी केवल उसके कमें से ही करने मे क्या हानि है ? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं। अचेतन वस्तुओं और पशु-पत्ती त्रादि मूढ योनि के प्राणियों का दृष्टान्त छोड़ दे और यदि मनुष्य के ही कृत्यों का विचार करें, तो भी देख पड़ेगा कि जब कोई आदमी अपने पागलपन ेंसे अथवा अनजाने में कोई अपराध कर डालता है, तब वह संसार में और कानून-द्वारा चम्य माना जाता है। इससे यही बात सिद्ध होती है, कि मनुष्य के भी कर्म-त्रकर्म की भलाई-बुराई ठहराने के लिये, सब से पहले उसकी बुद्धि का ही विचार करना पडता है-ग्रर्थात् यह विचार करना पड़ता है, कि उसने उस कर्म को किस उद्देश, भाव या हेतु से किया और उसको उस कर्म के परिणाम का ज्ञान था या नहीं। किसी धनवान मनुष्य के लिये, यह कोई कठिन काम नहीं, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना दान दे दें। यह दान-विषयक काम ' अच्छा ' भले ही हो, परन्तु उसकी सची नैतिक योग्यता उस दान की स्वाभाविक किया से ही नहीं ठहराई जा सकती। इसके लिये, यह भी

भी छापा गया है। जब प्रो॰ डायसन सन १८९३ में हिन्दुस्थान में आये थे, तव उन्होंने बम्बई की रायल एशियाटिक सोसायटी में यह व्याख्यान दिया था। इसके अतिरिक्त The Religion and Philosophy of the Upanishads ज्ञामक डायसन सहिब का प्रन्थ भी इस विषय पर पढने योग्य है।

न्इस गीता-वाक्य का तात्पर्य भी यही है। हमारे धर्म में ही क्या, ईसाई धर्म में भी इस तस्व का संग्रह है। ईसामसीह ने एक जगह कहा है-" जिसके पास ग्रविक है उससे श्रधिक पाने की श्राशा की जाती है " ( ल्यूक १२. ४८ )। एक दिन जब ईसा मन्दिर ( गिरजाधर ) गया था, तब वहाँ धर्मार्थ दृब्य इकट्टा करने का काम शुरु होने पर अत्यन्त गरीब विधवा स्त्री ने अपने पास की कुछ पूँजी --- दो पैसे निकाल कर--उस धर्म-कार्य के लिये दे दी । यह देख कर ईसा के मुंह से यह उद्गार निकल पड़ा, कि " इस स्त्री ने अन्य सव लोगों की अपेचा अधिक दान दिया है "। इसका वर्णन वाइवल (मार्क. १२. ४३. श्रीर ४४.) में है। इससे चह स्पष्ट है, कि यह वात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म की योग्यता कर्ता की बुद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये; श्रीर, यदि कर्ता की बुद्धि शुद्ध हो तो बहुधा चोटे छोटे कमों की नैतिक योग्यता भी वहे वहे कमा की योग्यता के बरावर ही हो जाती है। इसके विपरीत, अर्थात् जव वृद्धि शुद्ध न हो तव, किसी कर्म की नैतिक योग्यता का विचार करने पर यह मालूम होगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एक ही कर्म है, तथापि अपनी जान बचाने के लिये दूसरे की हत्या करने में, श्रीर किसी राह चलते धनवान् मुसाफ़िर को दृष्य के लिये मार डालने में, नैतिक दृष्टि से बहुत अन्तर है। जर्मन कवि शिलुर ने इसी आशय के एक प्रसङ्घ का वर्णन अपने ' विलियम् टेल '' नामक नाटक के अन्त में किया है; और वहाँ वाह्यतः एक ही से देख पढ़नेवाले दो इत्यों मे बुद्धि की शुद्धता-श्रश्चद्धता के कारण जो भेद दिख--लाया गया है, वहीं भेद स्वार्थ-त्याग श्रीर स्वार्थ के लिये की गई हत्या में भी है। इससे मालूम होता है, कि कर्म छोटे-बड़े हों या वरावर हों, उनमें नैतिक दृष्टि से जो भेद हो जाता है वह कर्ता के हेतु के कारण ही हुआ करता है। इस हेतु को ही उदेश, वासना या बुद्धि कहते हैं। इसका कारण यह है कि ' बुद्धि ' शब्द का शास्त्रीय ऋर्थ यद्यपि 'व्यवसायात्मक इन्द्रिय 'है, तो भी ज्ञान, वासना, उद्देश और हेतु सब बुद्धीन्द्रिय के ब्यापार के ही फल हैं; श्रतएव इनके लिये भी बुद्धि शब्द ही का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है; श्रीर, पहले यह भी वतलाया जा चुका है, कि स्थितप्रज्ञ की साम्य-बुद्धि में व्यवसायात्मक बुद्धि की रिथरता श्रीर वासना-रमक बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश होता है। भगवान् ने ऋर्जुन से कुछ यह सोचने को नहीं कहा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होगा श्रौर कितने लोगों की कितनी हानि होगी; विक श्रर्जन से भगवान् यही कहते हैं:--इस समय यह विचार गौण है, कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मरेंगे कि द्रोण; मुख्य प्रश्न यही है, कि तुम किस बुद्धि (हेतु या उद्देश) से युद्ध करने को तैयार हुए हो । यदि तुम्हारी बुद्धि स्थितप्रज्ञों के समान शुद्ध होगी, श्रोर यदि तुम उस पवित्र वृद्धि से श्रपना कर्तव्य करने लगोगे, तो फ़िर चाहे भीष्म मरें या द्रोण, तुस्ह उसका पाप नहीं लगेगा। तुम कुछ इस फल की श्राशा से तो युद्ध कर ही नहीं नहे हो कि भीष्म मारे जायं। जिस राज्य में तुम्हारा जन्म-सिद्ध हक् है, उसका

सदश नीतिमान् श्रार धार्मिक होने की कमी इच्छा श्रीर श्राशा नहीं रखनी चाहिये। आत्मस्वातन्त्रय के अनुसार अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना उस ब्राह्मण के अधिकार में था; श्रौर यदि उसके स्वल्पाचरण से इस बात में कुछ सन्देह नहीं रह जाता, कि उसकी परोपकार बुद्धि युधिष्ठिर के ही समान शुद्ध थी, तो इस ब्राह्मण की श्रीर उसके स्वल्प कृत्य की नैतिक योग्यता युधिष्ठिर के श्रीर उसके बहुन्यय-साध्य यज्ञ के बराबर की ही मानी जानी चाहिये। बल्कि यह भी कहा जा सकता है, कि कई दिनों तक चुधा से पीड़ित होने पर भी उस गरीब ब्राह्मण ने श्रवदान करके श्रतिथि के प्राण बचाने में जो स्वार्थ-त्याग किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि श्रीर भी अधिक व्यक्त होती है। यह तो सभी जानते हैं, कि धैर्य श्रादि गुणों के समान शुद्ध बुद्धि की सची परीचा सङ्कट-काल में ही हुत्रा करती है; श्रौर कान्ट ने भी त्रपने नीति प्रनथ के आरम्भ में यही प्रतिपादन किया है. कि सङ्घट के समय भी जिसकी शुद्ध बुद्धि (नैतिक तत्त्व ) अष्ट नहीं होती, वही सचा नीतिमान् है। उक्र नेवले का अभिप्राय भी यही था। परन्तु युधिष्टिर की शुद्ध बुद्धि की परीचा कुछ राज्यारूढ होने पर संपत्ति-काल में किये गये एक ग्रश्वमेध यज्ञ से ही होने की न थी; उसके पहले ही अर्थात आपित्तकाल की अनेक अडचनों के मौकों पर उसकी प्री परीचा हो चुकी थी; इसी लिये महाभारतकार का यह सिद्धान्त है, कि धर्म-श्रधर्म के निर्णय के सुचम न्याय से भी युधिष्ठिर को धार्मिक ही कहना चाहिये। कहना नहीं होगा, कि वह नेवला निन्दक ठहराया गया है। यहाँ एक और बात ध्यान में लेने योख है, कि महाभारत में यह वर्णन है, कि अश्वमेध करनेवाले को जो गति मिलती है वही उस ब्राह्मण को भी मिली। इससे यही सिद्ध होता है, कि उस बाह्मण के कमें की योग्यता युधिष्टिर के यज्ञ की अपेचा अधिक भले ही न हो, तथापि इसमें सन्देह नहीं, कि महाभारतकार उन दोनों की नैतिक श्रौर धार्मिक योग्यता एक बराबर मानते हैं। व्यावहारिक कार्यों में भी देखते से मालुम हो सकता है, कि जब किसी धर्मकृत्य के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिये कोई जलपती मनुष्य हज़ार रुपये चंदा देता है, श्रीर कोई गरीब मनुष्य एक रुपया चंदा देता है, तब हम लोग उन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान ही समभते है। 'चन्दा ' शब्द को देख कर यह दृष्टान्त कुछ लोगों को कदाचित नया मालूम हो, परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है; क्योंकि उक्त नेवले की कथा का निरूपण करते समय ही धर्म-श्रधर्म के विवेचन में कहा गया है कि:-

> सहस्रशिक्षश्च शतं शतशिक्षदेशापि च। दद्यादपश्च यः शक्त्या सर्वे तुल्यफलाः स्मृताः॥

अर्थात् "हज़ारवाले ने सौ, सौवाले ने दस, और किसी ने यथाशिक थोडासा-पानी ही दिया, तो भी ये सब तुल्यफल हैं, अर्थात् इन सब की योग्यता एक बरा-बर है " ( मभा. अश्व. १०. १७. ); और " पत्रं पुष्पं फलं " ( गी. १. २६ )— मी, संकट-समय का श्राचरण्—ही प्रधान साधन है, तथापि केवल इस बाह्य श्राचरण-द्वारा ही नीतिमत्ता की श्रमूक परीचा हमेश नहीं हो सकती । क्योंकि उक्त नकुलोपाल्यान से यह सिद्ध हो चुका है, कि यदि बाह्य कमें छोटा भी हो तथापि विशेष श्रवसर पर उसकी नैतिक योग्यता बढ़े कमों के ही बराबर हो जाती है। इसी लिये हमारे शास्त्रकारों ने यह सिद्धान्त किया है, कि बाह्य कमें चाहे छोटा हो या बड़ा, श्रीर वह एक ही को सुख देनेवाला हो या श्रधिकांश लोगों को, उसको केवल बुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाण मानना चाहिये—इससे श्रधिक महत्त्व उसे नहीं देना चाहिये; किन्तु उस बाह्य कमें के श्राधार पर पहले यह देख लेना चाहिये, कि कम करनेवाले की बुद्धि कितनी शुद्ध है; श्रीर, श्रन्त में इस रीति से व्यक्त होनेवाली शुद्ध बुद्धि के श्राधार पर ही उक्त कमें की नीतिमत्ता का निर्णय करना चाहिये—यह निर्णय केवल बाह्य कमों को देखने से ठीक ठीक नहीं हो सकता। यही कारण है कि 'कम की श्रपेचा बुद्धि श्रेष्ठ हें '(गी. २, ४६) ऐसा कहकर गीता के कमेयोग में सम श्रीर शुद्ध बुद्धि को श्रथांत् वासना को ही प्रधानता दी गई है। नारद-पञ्चरात्र नामक भागवतधर्म का गीता से श्रवीचीन एक प्रन्थ है; उसमें मार्कण्डेय नारद से कहते हैं:—

#### मानसं प्राणिनामेव सर्वकर्मैककारणम् । मनोजुरूपं वाक्यं च वाक्येन प्रस्फुटं मनः ॥

श्रशीत् "मन ही लोगों के सब कमीं का एक (मूल) कारण है। जैसा मन रहता है वैसी ही बात निकलती है, श्रोर बातचीत से मन प्रगट होता है" (ना. एं. १. ७. १८)। सारांश यह है, कि मन (श्रशीत् मन का निश्चय) सब से प्रथम है उसके श्रनन्तर सब कम हुश्रा करते हैं। इसीलिये कम-श्रकमें का निर्ण्य करने के लिये गीता के शुद्ध-बुद्धि के सिद्धान्त को ही बौद्ध प्रनथकारों ने स्वीकृत किया है। उदाहरणार्थ, धम्मपद नामक बौद्धधर्मीय प्रसिद्ध नीति-प्रनथ के श्रारम्भ में ही कहा है कि—

मनोपुञ्बंगमा धम्मा मनोसेट्टा (श्रेष्ठा) मनोमया। मनसा चे पदुट्टेन भासति वा करोति वा। ततो न दुक्खमन्वेति चक्कं जु वहतो पदं॥

अर्थात् " मन यानी मन का न्यापार प्रथम है, उसके अनन्तर धर्म-अधर्म का आचरण होता है; ऐसा कम होने के कारण इस काम में मन ही मुख्य और अेष्ठ है, इसिलये इन सब कमों को मनोमय ही समकता चाहिये, अर्थात् कर्ता का मन जिस प्रकार शुद्ध या दुष्ट रहता है, उसी प्रकार उसके भाषण और कर्म भी भले बुरे हुआ करते हैं तथा उसी प्रकार आगे उसे सुखदु:ख मिलता है।"\* इसी

अपाली भाषा के इस श्लोक का भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। परन्तु जहाँ तक हम समझते हैं, इस श्लोक की रचना इसी तत्त्व पर की गई है, कि कर्म-अकर्मक

हिस्सा तुमने माँगा, श्रोर युद्ध टालने के लिये यथाशक्ति गम खाकर बीच-बचाव करने का भी तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से श्रीर साधु--पन के मार्ग से निर्वाह नहीं हो सका, तब लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय किया है। इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है; क्योंकि दुष्ट मनुष्य से, किसी ब्राह्मण की नाई, अपने धर्मानुसार प्राप्त इक की भिन्ना न मागते - हुए, मौक़ा आ पड़ने पर चत्रियधर्म के अनुसार लोक-संग्रहार्थ उसकी ग्राप्ति के लिये युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है ( ममा. उ. २८ और ७२; वनपर्व ३३. ४८ श्रौर ४० देखो )। भगवान् के उक्त युक्तिवाद को व्यासजी ने भी स्त्रीकार किया है और उन्हों ने इसी के द्वारा आगे चलकर शान्तिपर्व में युधिष्ठिर का समाधान किया है (शां. श्र. ३२ श्रीर ३३)। परन्त कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये बुद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ मान-लें, तो अब यह भी अवश्य जान लेना चाहिये, कि शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं। क्योंकि, मन श्रीर बुद्धि दोनों प्रकृति के विकार हैं; इसलिये वे स्वभावतः तीन प्रकार के श्रर्थात् सारिवक, राजस और तामस हो सकते हैं। इसलिये गीता में कहा है, कि शुद्ध या सारिवक बुद्धि वह है, कि जो बुद्धि से भी परे रहनेनाले निस्य ब्रात्मा के स्वरूप को पहचाने; श्रीर यह पहचान कर, कि सब प्राणियों में एक ही श्रात्मा है, उसी के अनुसार कार्य-अकार्य का निर्णय करें। इस सात्त्विक बुद्धि का ही दूसरा नाम साम्य-बुद्धि है, श्रोर इसमें 'साम्य 'शब्द का अर्थ '' सर्वभूतान्तर्गत श्रात्मा की एकता या समानता को पहचाननेवाली "है। जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती वह न तो शुद्ध है श्रीर न सान्त्रिक। इस प्रकार जब यह मान लिया गया, कि नीति का निर्याय करने में साम्य-बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तब यह प्रश्न उठता है, कि बुद्धि की इस समता अथवा साम्य को कैसे पहचानना चाहिये ? क्योंकि बुद्धि तो अन्त-रिन्द्रिय है; इसिवये उसका भवा-बुरापन हमारी ऑखों से देख नहीं पड़ता। श्रत-एव बुद्धि की समता तथा शुद्धता की परीचा करने के लिये पहले मनुष्य के बाह्य श्राचरण को देखना चाहिये; नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कह कर, कि मेरी बुद्धि शुद्ध है, मनमाना बर्ताव करने लगेगा। इसी से शास्त्रों का सिद्धान्त है, कि सचे बह्मज्ञानी पुरुष की पहचान उसके स्वभाव से ही हुआ करती है: जो केवल मंह से कोरी बातें करता है वह सचा साधु नहीं। भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञों तथा भगवद्भकों का लच्या बतलाते समय खास करके इसी बात का वर्णन किया गया है, कि वे संसार के अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं; और, तेरहवें अध्याय में ज्ञान की व्याख्या भी इसी प्रकार-श्रर्थात् यह बतला कर, कि स्वभाव पर ज्ञान का क्या परिगाम होता है - की गई है । इससे यह साफ मालूम होता है, कि गीता यह कभी नहीं कहती कि बाह्य कमीं की श्रोर कुछ भी ध्यान न दो । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये. कि किसी मनुष्य की-विशेष करके अनजाने मनुष्य की-शुद्धि की समता की परीज्ञा करने के लिये यद्यपि केवल उसका बाह्य कर्म या आचरण--श्रोर, उसमे-

का होना भी सम्भव है; क्योंकि बाह्य सुख की प्राप्ति के लिये जो बाह्य साधन श्रावश्यक हैं, वे प्रायः दूसरों के सुख को कम किये बिना श्रपने को नहीं मिल सकते। परन्तु साम्यबुद्धि के विषय में ऐसा नहीं कह सकते। यह श्रान्तरिक सुख चात्मवश है, चर्यात् यह किसी दूसरे मनुष्य के सुख में बाधा न डालकर प्रत्येक को मिल संकता है। इतना ही नहीं; किन्तु जो आत्मैक्य को पाहचान कर सब प्राणियो से समता का ज्यवहार करता है; वह गुप्त या प्रगट किसी रीति से भी कोई दुष्कृत्य कर ही नहीं सकता; और फ़िर उसे यह बतलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती कि "हमेशा यह देखते रही कि अधिकांश लोगो का अधिक सुख किसमें है "। कारण यह है कि कोई भी मनुष्य हो, वह सार-श्रसार-विचार के बाद ही किसी कत्य को किया करता है। यह बात नहीं, कि केवल नैतिक कमें। का निर्णय करने के लिये ही सार-श्रसार-विचार की श्रावश्यकता होती है। सार-श्रसार-विचार करते समय यही महत्त्व का प्रश्न होता है, कि अन्तः करण कैसा होना चाहिये ? क्योंकि सब लोगोका अन्तकरण एकसमान नहीं होता। श्रतएव, जब कि यह कह दिया कि"अन्तःकरण में सदा साम्य-बुद्धि जागृत रहनी चाहिये", तब फ्रिर यह बत-लाने की कोई स्रावश्यकता नहीं, कि अधिकांश लोगों के या सब प्राणियों के हित का सार-ग्रसार-विचार करो। पश्चिमी पण्डित भी श्रव यह कहने लगे हैं, कि मानव-जाति के प्राणियों के सम्बन्ध मे जो कुछ कर्तव्य हैं वे तो हैं ही, परन्तु मूक जानवरें। के सम्बन्ध में भी मनुष्य के कुछ कर्तव्य हैं, जिनका समावेश कार्य-ग्रकार्य-ग्रास्त में किया जाना चाहिये। यदि इसी व्यापक-दृष्टि से देखें तो मालूम होगा, कि "श्रध-कांश लोगोंका अधिक हित "की अपेचा " सर्व-भूतहित " शब्द ही अधिक व्यापक श्रीर उपयुक्त है, तथा "साम्यबुद्धि" में इन सभी का समावेश हो जाता है। इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें, कि किसी एक मनुष्य की बुद्धि शुद्ध श्रीर सम नहीं है, तो वह इस बात का ठीक ठीक हिसाब भने ही करने, कि " श्रिधिकांश लोगों का श्रिधक सुख " किसमें है, परन्तु नीति-धर्म में उसकी प्रवृत्ति होना सम्भव नहीं है। क्योंकि, किसी सत्कार्य की श्रोर प्रवृत्ति होना तो शुद्ध मन का गुरा या धर्म है-यह काम कुछ हिसाबी मन का नहीं है । यदि कोई कहे, कि '' हिसाब करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन को देखने की तुमें कोई आवश्य-कता नहीं है, तुम्हें केवल यही देखना चाहिये कि उसका किया हुआ हिसाब सही है या नहीं, अर्थात् उस हिसाब से सिर्फ़ यह देख लेना चाहिये, कि कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय हो कर तुम्हारा काम चल जाता है या नहीं "-तो यह भी सच नहीं हो सकता। कारण यह है, कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैं कि सुख-दुःख किसे कहते हैं; तो भी सब प्रकार के सुख-दु:खों के तारतम्य का हिसाब करते समय पहले यह निश्चय कर लेना पड़ता है, कि किस प्रकार के सुख-दु:खों को कितना महत्त्व देना चाहिये; परन्तु सुख-दुःख की इस प्रकार माप करने के लिये, उज्खतामापक यन्त्र के समान, कोई निश्चित बाह्य साधन न तो वर्तमान समय में हैं, श्रीर न

न्तरह उपनिषदों श्रीर गीता का यह श्रनुमान भी (कोषी. ३. १ श्रीर गीता. १८.१७) बौद्ध धर्म में मान्य हो गया है, कि जिसका मन एक बार शुद्ध श्रीर निष्काम हो जाता है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष से फिर कभी पाप होना सम्भव नहीं, श्रर्थात् सब कुछ करके भी वह पाप-पुण्य से श्रिलिस रहता है। इसिलिये बौद्ध धर्म-प्रनथों म श्रिनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है, कि 'श्रईत्' श्रर्थात् पूर्णावस्था में पहुँचा हुश्रा मनुष्य हमेशा ही शुद्ध श्रीर निष्पाप रहता है (धम्मपद २६४ श्रीर २६४, भिलिंदप्र. ४.४.७.)।

पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिये दो पन्थ हैं:-पहला श्राधि-दैवत पन्थ, जिसमें सदसद्विवेक-देवता की शरण मे जाना पड़ता है; श्रौर दूसरा न्त्राधिभौतिक पन्थ है, कि जो इस बाह्य कसौटी के द्वारा नीति का निर्णय करने के लिये कहता है कि " अधिकांश लोगों का अधिक हित किसमें है"। परन्तु जपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पन्थ शास्त्र-दृष्टि से अपूर्ण तथा एक-पत्तीय हैं। कारण यह है, कि सदसद्विवेक-शक्ति कोई स्वतन्त्र व्वस्तु या देवता नहीं है, किन्तु वह व्यवसायात्मक बुद्धि में ही शामिल है, इसिलये ध्यत्येक मन्ष्य की प्रकृति श्रीर स्वभाव के श्रनुसार उसकी सदसद्विवेक-बुद्धि भी सारिवक, राजस या तासस हुत्रा करती है। ऐसी अवस्था में उसका कार्य-अकार्य-निर्णंय दोषरहित नहीं हो सकता; श्रीर यदि केवल " श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख " किस में है, इस बाह्य श्राधिभौतिक कसैटी पर ही ध्यान देकर नीतिमत्ता का .निर्माय करें, तो कम करनेवाले पुरुष की बुद्धी का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा। तब, यदि कोई मनुष्य चोरी या व्यभिचार करें और उसके बाह्य अनिष्टकारक परि-गामों को कम करने के लिय या छिपाने के लिये पहले ही से सावधान होकर कुछ कुटिल प्रबन्ध कर लें, तो यही कहना पड़ेगा, कि उसका दुष्कृत्य, श्राधिभौतिक नीति-दृष्टि से, उतना निन्दनीय नहीं है। श्रतएव यह बात नहीं, कि केवल वैदिक धर्म मे ही कायिक, वाचिक श्रीर मानासिक शुद्धता की श्रावश्यकता का वर्णन किया गया हो (मनु. १२. ३-८; १. २१); किन्तु बाइबल में भी व्यभिचार को केवल कायिक पाप न मानकर, परस्री की त्रीर दूसरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की त्रीर दूसरी क्षियों का देखना भी व्यभिचार माना गया है (मेथ्यू. १.२८); श्रीर बौद्ध-धर्म मे कायिक अर्थात् बाह्य शुद्धता के साथ साथ वाचिक और मानसिक शुद्धता की भी त्रावश्यकता बतलाई गई है ( धम्म. १६ ग्रौर ३११ ) । इसके सिवा ग्रीन साहेब का यह भी कहना है, कि बाह्य सुख को ही परम साध्य मानने से मनुष्य-मनुष्य में श्रीर राष्ट्र-राष्ट्र में उसे पाने के लिये प्रतिद्वनिद्वता उत्पन्न हो जाती है श्रीर कलह

<sup>्</sup>निर्णय करने के लिये मानसिक स्थिति का विचार अवश्य करना पड़ता है। घम्म-पद का मैक्समूलर साहव ने अंग्रेज़ी में भाषान्तर किया है। उसमें इस श्लोक की टीका देखिये। 'S. B. E Vol. X. pp. 3.4.

की दृष्टि से देखें, तो भी कमों के केवल बाह्य परिणामों पर विचार करनेवाला मार्ग कृपण तथा अपूर्ण प्रतीत होता है। अतः हमारे निश्चय के अनुसार गीता का यहीं सिद्धान्त पश्चिमी आधिदैविक और आधिमौतिक पत्तों के मतों की अपेचा अधिक मार्मिक, ज्यापक, युक्ति-संगत और निर्दोष है, कि बाह्य कमों से ज्यक्त होनेवाली और संकट के समय में, भी दृढ रहनेवाली साम्यबुद्धि का ही सहारा इस काम में, अर्थात् कमेयोग में लेना चाहिये, तथा, ज्ञानयुक्त निस्सीम शुद्ध बुद्धि या शील ही सदाचरण की सच्ची कसीटी है।

नीतिशास्त्र-सम्बन्धी श्राधिभौतिक श्रौर श्राधिदैविक अन्थों को छोड़कर नीति का विचार आध्यात्मिक दृष्टिस करनेवाले पश्चिमी पण्डितों के अन्थों को यदि देखें. तो मालुम होगा, कि उनमें भी नीतिमत्ता का निख्य करने के विषय में गीता के ही सदश कर्म की अपेचा शुद्ध बुद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई है। उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट के " नीति के श्राध्यात्मिक मूलतत्व" तथा नीति शास्त्रसंबंधी दूसरे अन्थों को लीजिये। यद्यपि कान्ट×ने सर्वभूतास्मैक्य का सिद्धान्त श्रपने प्रन्थों में नहीं दिया है, तथापि व्यवसायात्मक श्रीर वासनात्मक बुद्धि का ही सूचम विचार करके उसने यह निश्चित किया है-कि(१) किसी कर्म की नैतिक योग्यता इस बाह्य फल पर से नहीं ठहराई जानी चाहिये. कि उस कर्म द्वारा कितने मनुष्यों को सुख होगा; बल्कि उसकी योग्यता का निर्णय यही देख कर करना चाहिये, कि कम करनेवाले मज़ब्य की 'वासना' कहा तक शख है; (२) मनुष्य की इस वासना ( त्रर्थात् वासनात्मक बुद्धि ) कों तभी शुद्ध, पवित्र श्रीर स्वतन्त्र समक्तना चाहिये, जब कि वह इन्द्रियसुखों में लिप्त न रह कर सदैव शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि की श्राज्ञा के (श्रर्थात् इस बुद्धिद्वारा निश्चित कर्तव्य-अकर्तव्य के नियमों के ) अनुसार चलने लगे; (३) इस प्रकार इन्द्रिय-नियह हो जाने पर जिसकी वासना शुद्ध हो गई हो, उस पुरुष के लिये किसी नीतिनियमादि के बंधन की श्रावश्यकता नहीं रह जाती-ये नियम तो सामान्य मनुष्यों के ही लिये हैं। (४) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हो जाने पर जो कुछ कर्म करने को वह शुद्ध वासना या बुद्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कहा जाता है कि " हमारे समान यदि दूसरे भी करने लगें तो परिगाम क्या होगा;" श्रीर (१)वासना की इस स्वतन्त्रता और शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्मसृष्टि को छोड़ कर बहासृष्टि में प्रवेश किये बिना नहीं चल सकता ! परन्तु आत्मा और ब्रह्मसृष्टि सम्बन्धी कान्ट के विचार कुछ अपूर्ण हैं; श्रीर, श्रीन यद्यपि कान्ट का ही श्रत्यायी है, तथापि उसने अपने " नीतिशास्त्र के उपोद्घात " में पहले यह सिद्ध

<sup>\*</sup> Kant's Theory of Ethics, trans. by Abbott 6th Ed. इस पुस्तकमें ये सब सिद्धान्त दिये गये हैं। पहला सिद्धान्त १०, १२,१६ और १४ वें पृष्ठ में दूसरा ११२ और १९०वें पृष्ठ में; तीसरा १३,५८,१२१ और २९०वें पृष्ठ में; चौथा १८, ३८,५५ और ११९वें पृष्ठमें और पांचवां ७०-७३ तथा ८० वें पृष्ठ में पाठकों की मिलगा।

भविष्य में ही उसके मिल सकने की कुछ संभावना है, इसलिये सुखदु:ली की ठीक ठीक कीमत ठहराने का काम, यानी उनके महत्व या योग्यता का निर्णय करने का काम, प्रत्येक मनुष्य को अपते मन से ही करना पहेगा। परन्तु जिसके मन में ऐसी श्रात्मीपम्य बुद्धि पूर्ण रीति से जागृत नहीं हुई है, कि 'जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा भी है, ' उसे दूसरों के सुखदु: ख की तीवता का स्पष्ट ज्ञान कभी नहीं हो सकता; इसलिये वह इन सुखदु:खों की सची योग्यता कभी जान ही नहीं सकेगा; श्रीर, फिर तारतम्य का निर्णय करने के लिये उसने सुख-दु: खों की कुछ कीमत पहले ठहरा ली होगी उसमें भूल हो जायगी श्रीर श्रंत में उसका किया सब हिसाब भी गलत हो जायगा। इसीलिये कहना पड़ता है, कि "श्रिधकांश लोगों के श्रिधक सुख को देखना" इस वाक्य में "देखना" सिर्फ हिसाब करने की बाह्य किया है जिसे श्रधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये, किन्तु जिस आत्मौपम्य श्रौर निर्लोभ बुद्धि से ( श्रनेक ) दूसरों के सुख-दुःखों की यथार्थ कीमत पहले ठहराई जांती है, वही सब प्राणियों के विषय में साम्यावस्था को पहुँची हुई शुद्ध बुद्धि ही नीतिमत्ता की सची जह है। स्मरण रहे, कि नीतिमत्ता निर्मम, शुद्ध, प्रेमी, सम, या (संचेप में कहें तो) सत्त्वशील अन्तः करण का धर्म है; वह कुछ, केवल सार-ग्रसार-विचार का फल नहीं है। यह सिद्धान्त इस कथा से श्रीर भी स्पष्ट हो जायगा;--भारतीय युद्ध के बाद युधिष्टिर के राज्यासीन होने पर जब कुन्ती अपने पुत्रों के पराक्रम से कुतार्थ हो चुकी, तब वह धतराष्ट्र के साथ वानप्रस्थाश्रम का श्राचरण करने के लिये वन को जाने लगी। उस समय उसने युधिष्ठिर को कुछ उपदेश किया है; श्रीर, 'तू श्रधिकांश लोगों का कल्याण किया कर' इत्यादि बात का बतङ्गड़ न कर, उसने युधिष्ठिर से सिर्फ यही कहा है कि "मनस्ते महद्स्तु च " (मभा. ग्रश्व. १७. २१) ग्रर्थात् 'त् ग्रपने मन को हमेशा विशाल बनाये रख'। जिन पश्चिमी पिण्डितों ने यह प्रतिपादन किया है, कि केवल "अधि-कांश लोगों का अधिक सुख किसमें है" यही देखना नीतिमत्ता की सची, शास्त्रीय श्रीर सीधी कसोटी है, वे कदाचित् पहले ही से यह मान लेते हैं, कि उनके समान ही श्रन्य सब लोग शुद्ध मन के हैं, श्रीर ऐसा समक्त कर वे श्रन्य सब लोगों को यह बतलाते हैं, कि नीति का निर्णंय किस रीति से किया जावे परन्तु ये परिडत जिस बात को पहले ही से मान लेते हैं वह सच नहीं हो सकती, इसलिये नीति-निर्णय का उनका नियम अपूर्ण और एक-पत्तीय सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके लेखों से यह अमकारक विचार भी उत्पन्न हो जाता है कि मन, स्वभाव या शील को यथार्थ में अधिक-अधिक शुद्ध और पापभीरु बनाने का प्रयत्न करने के बदले, यदि कोई नीतिमान् बनने के लिये श्रपने कर्मी के बाह्य परिणामों का हिसाब करना सीख ले तो बस होगा; श्रोर, फिर जिनकी स्वार्थबुद्धि नहीं छूटी रहती है वे लोग धूर्त, मिथ्याचारी, ढोंगी (गी. ३.६) बनकर सारे समाज की हानि का कारण हो जाते हैं। इसलिये केवल नीतिमत्ता की कसौटी

मूलकारण वासना ही है, इसलिये इसका चय किये बिना दुःख की निवृत्ति होना त्रसम्भव है; श्रतएव वासना का चय करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तब्य है;" श्रीर इसी श्राध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने श्रपने उक्र ग्रन्थ के तीसरे भाग में स्पष्ट रीति से किया है। उसने पहले यह सिद्ध कर दिखलाया है, कि वासना का चय होने के लिये, या हो जाने पर भी, कमेंं को छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 'वासना का पूरा चय हुआ है किः नहीं ' यह बात परोपकारार्थ किये गये निष्काम-कर्म से जैसे प्रगट होती है, वैसे श्रन्य किसी भी प्रकार से ज्यक्त नहीं होती, श्रतएव निष्काम-कर्म वासनाचय का ही लच्च और फल है। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन किया है, कि वासना की निष्कामता ही सदाचरण और नीतिमत्ता का भी मूल है; और, इसके अन्त में गीता का " तस्मादसक्रः सततं कार्यं कर्म समाचर " (गी. ३. १६ ) यह श्लोक दिया है \*। इससे मालूम होता है, कि डायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीता से ही हुन्ना होगा। जो हो; यह बात कुछ कम गौरव की नहीं, कि डायसन श्रीन, शोपेनहर श्रोर कान्ट के पूर्व--श्रधिक क्या कहे, श्ररिस्टाटल के भी सैकडों वर्ष पूर्व-ही ये विचार हमारे देश मे प्रचितत हो चुके थे। श्राज कल बहुतेरे लोगों की यह समभ हो रही है, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा बखेड़ा है जो हमें इस संसार को छोड़ देने श्रौर मोच की प्राप्ति करने का उपदेश देता है; परन्तु यह समभ ठीक नहीं। संसार मे जो कुछ श्रांखों से दिख रहा है उसके श्रागे विचार करने पर. ये प्रश्न उठा करते हैं, कि " मै कौन हूं ? इस सृष्टि की जब में कौनसा तस्व है ? इस तस्व से मेरा क्या सम्बन्ध है ? इस सम्बन्ध पर ध्यान दे कर इस संसार में मेरा परमसाध्य या श्रन्तिम ध्येय क्या है ? इस साध्य या ध्येय को प्राप्त करने के लिये मुक्ते जीवनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिये, अथवा किस मार्ग से कौन सा ध्येय सिद्ध होगा ? " श्रीर इन गहन प्रश्नों का यथाशिक शास्त्रीय रीति से विचार करने के लिये ही वेदान्तशास्त्र प्रवृत्त हुआ है; बल्कि निष्पच्च दृष्टि से देखा जाय तो यह मालूम होगा, कि समस्त नीतिशास्त्र श्रर्थात् मनुष्यों के पारस्प-रिक व्यवहार का विचार, उस गहन शास्त्र का ही एक अङ्ग है। सारांश यह है. कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशास्त्र ही के आधार पर की जा सकती है: और त्रब संन्यामार्गीय लोग चाहे कुछ भी कहें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि गिरातशास्त्र के जैसे-शुद्ध गिरात और व्यावहारिक गिरात-दो भेद हैं, उसी प्रकार वेदान्तशास्त्र के भी दो भाग--श्रर्थात् शुद्ध वेदान्त श्रीर नैतिक श्रथवा व्याव-हारिक वेदान्त-होते हैं। कान्ट तो यहाँ तक कहता है, कि मनुष्य के मन में ' पर-मेश्वर' (परमात्मा), 'श्रमृतत्व ' श्रौर '(इच्छा-) स्वातंत्र्य' के सम्बन्ध के गूढ विचार इस नीतिप्रश्न का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हैं, कि " मैं संसार में किस

<sup>&#</sup>x27;See Deussen's Elements of Metaphysics, Eng. trans, 1909 p 304.

किया है, कि बाह्य सृष्टि का अर्थात् ब्रह्मागड का जो अगम्य तत्त्व है वह आत्म-स्वरूप से पिएड में अर्थात् मनुष्य-देह में अंशतः प्रादुर्भूत हुआ है। इसके अनन्तर उसने यह प्रतिपादन किया है, \* कि मनुष्य शरीर में एक नित्य श्रीर स्वन्तत्र तत्त्व है ( अर्थात् जिसे अत्मा कहते है ) जिसमें यह उत्कट इच्छा होती है, कि सर्व-भूतान्तर्गत अपने, सामाजिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहिये; श्रीर च्यही इच्छा मनुष्य को सदाचार की श्रोर प्रवृत्त किया करती है, इसी में मनुष्य का नित्य श्रीर चिरकालिक कल्याण है, तथा विषय-सुख श्रनित्य है। सारांश यही देख पडता है, कि यद्यपि कान्ट और ग्रीन दोनों ही की दृष्टि आध्यात्मिक है, न्तथापि ग्रीन व्यवसायात्मक बुद्धि के व्यापारों में ही लिपट नहीं रहा, किन्तु उसने कर्म-अकर्भ-विवेचन की तथा वासना-स्वातन्त्र्य की उपपत्ति को, पिगड और ब्रह्मागड दोनों मे एकता से व्यक्त होनेवाले शुद्ध श्रात्मस्वरूप तक, पहुँचा दिया है। कान्ट चौर श्रीन जैसे आध्यात्मिक पाश्चात्य नीतिशास्त्रज्ञों के उक्र सिद्धान्तों की और नीचे जिले गये गीता-प्रतिपादित कुछ सिद्धान्तों की तुलना करने से देख पहेगा, कि यद्यपि वे दोनों श्रक्रशः एक बराबर नहीं है, तथापि उनमें कुछ श्रद्धुत समता श्रवश्य है। देखिये, गीता के सिद्धान्त ये हैं:—(१) बाह्य कर्म की श्रपेचा कर्त्ता की ( वासनात्मक ) बुद्धि ही श्रेष्ठ है; ( २ ) व्यवसायात्मक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो कर जब -सन्देह-रहित तथा सम हो जाती है, तब फ्रिर वासनात्मक बुद्धि आप ही आप शुद्ध भौर पवित्र हो जाती है; (३) इस रीति से जिसकी बुद्धि सम श्रीर स्थिर हो जाती है, वह स्थितप्रज्ञ पुरुष हमेश विधि स्रोर नियमों से परे रहा करता है; ( ४ ) श्रीर उसके श्राचरण तथा उसकी श्रात्मैक्यबुद्धि से सिद्ध होनेवाले नीति-नियम सामान्य पुरुषों के लिये त्रादर्श के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो जाते हैं; श्रौर (१) पिएड अर्थात् देह में तथा ब्रह्माएड अर्थात् सृष्टि में एक ही श्रात्मस्वरूपी तत्त्व है, देहान्तर्गत श्रात्मा अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप (मोन्त)को प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता है, तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर सब प्राणियों के विषय में आत्मीपम्य-दृष्टि हो जाती है। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्म, श्रात्मा, माया, श्रात्म-स्वातंत्र्य, ब्रह्मात्मैक्य, कर्म-विपाक इत्यादि विषयों पर हमारे वेदान्तशास्त्र के जो सिद्धान्त हैं, वे कान्ट श्रीर ग्रीन े के सिद्धान्तों से भी बहुत आगे बढे हुए तथा अधिक निश्चित हैं; इसिलये उपनिष-दान्तर्गत वेदान्त के आधार पर किया हुआ गीता का कर्मयोग-विवेचन आध्यात्मिक -इष्टि से श्रसंदिग्ध, पूर्ण तथा दोषरहित हुआ है; और, आजकल के वेदान्ती जर्मन पिडत प्रोफेसर डायसन ने नीति-विवेचन की इसी पद्धति को अपने " अध्यात्म-शास्त्र के मूलतत्त्व " नामक प्रन्थ में, स्त्रीकार किया है। डायसन शोपेनहर का अनुयायी है; उसे शोपेनहर का यह सिद्धान्त पूर्णतया मान्य है, कि " संसार का

<sup>\*</sup> Green's Prolegomena to Ethics §§ 199,74-179 and, 223-232.

विषयक अन्थ-में इस प्रश्न का यह उत्तर देता है, कि "पिएड-ब्रह्माएड की रचना के सम्बन्ध में मनुष्य की जैसी समक्त (राय) होती है, उसी तरह नीतिशास्त्र के मूल तत्त्वों के सम्बन्ध में उसके विचारों का रङ्ग बदलता रहता है। सच पूछो तो, पिगड-ब्रह्माएड की रचना के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए विना नैतिक प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता। पिएड-ब्रह्माएड की रचना के सम्बन्ध में कुछ पक्का मत न रहने पर भी हम लोगों से-क़क नैतिक आचरण कदाचित् हो सकता है; परन्तु यह श्राचरण स्वमावस्था के व्यापार के समान होगा, इसलिये इसे नैतिक कहने के बदले देह-धर्मानुसार होनेवाले केवल एक कायिक किया ही कहना चाहिये।" उदाहर--गार्थ, वाधिन अपने बचों की रत्ता के लिये प्राग्य देने को तैयार हो जाती है, परन्तु इसे हम उसका नैतिक श्राचरण न कह कर उसका जन्म-सिद्ध स्वभाव ही कहते हैं। इस उत्तर से इस बात का अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो जाता है, कि नीतिशास्त्र के उपपादन में अनेक पन्थ क्यों हो गये हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं, कि ' मै कौन हूं, यह जगत् कैसे उत्पन्न हुन्ना, मेरा इस संसार में क्या उपयोग हो सकता है ? " इत्यादि गृढ प्रश्नों का निर्णय जिस तत्त्व से हो सकेगा, उसी तत्त्व के श्रनुसार प्रत्येक विचारवान् पुरुष इस बात का भी निर्णाय श्रवश्य करेगा, कि मुके श्रपने जीवनकाल में श्रन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये। परन्तु इनः गृढ प्रश्नों का उत्तर भिन्न भिन्न काल में तथा भिन्न भिन्न देशों में एक ही प्रकार का नहीं हो सकता। युरोपखरड में जो ईसाई धर्म प्रचलित है उसमे यह वर्षान पाया जाता है, कि मनुष्य श्रीर सृष्टि का कर्ता, बाइबल में वार्शित सगुण परमेश्वर है-श्रौर उसी ने पहले पहल संसार को उत्पन्न करके सदाचरण के नियमादि बनाकर मनुष्यों को शिचा दी है; तथा श्रारम्भ में ईसाई परिडतों का भी यही श्रभिप्राय था... कि बाइबल में वार्थित पिगड-ब्रह्मागड की इस करूपना के श्रनुसार बाइबल में कहे गये नीति-नियम ही नीतिशास्त्र के मूल तत्त्व है; फ़िर जब यह मालूम होने लगा, कि ये नियम व्यावहारिक दृष्टि से अपूर्ण हैं, तब इनकी पूर्ति करने के लिये अथवा स्पष्टी-करणार्थं यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही नें मनुष्य को सदसद्विवेक शक्ति दी है। परन्तु अनुमव से फिर यह अड्चन दिख पड़ने लगी, कि चोर और साह दोनों की सदसद्विवेक-शक्ति एक समान नहीं रहती; तब इस मत का प्रचार होने लगा, कि परमेश्वर की इच्छा नीतिशास्त्र की नींव मले ही हो, परन्तु इस ईश्वरी इच्छा के स्वरूप को जानने लिए केवल इसी एक बात का विचार करना चाहिये, कि श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख किसमें है-इसके सिवा परमेश्वर की इंच्छा को जानने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। पिएड-ब्रह्माएड की रचना के सम्बन्ध में ईसाई लोगों की जो यह समक्ष है-कि बाइबल में वर्णित सगुण परमेश्वर ही संसार का कर्ता है श्रीर यह उसकी ही इच्छा या श्राज्ञा है, कि मनुष्य नीति के वियमानुसार बतीव करें---उसी के आधार पर उक्त सब मत प्रचलित हुए हैं। परन्छ श्राधिभौतिक शास्त्रों की उन्नति तथा वृद्धि होने पर जब यह मालूम होने लगा, कि

सरह से बर्ताव करूँ या संसार में मेरा सच्चा कर्तव्य क्या है?" श्रीर ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देकर नीति की उपपत्ति केवल किसी बाह्य सुख की दृष्टि से ही बतलाना मानो मनुष्य के मन की उस पशुवृत्ति को, जो स्वभावतः विषयसुख में लिप्त रहा करती है, उत्तेजित करना एवं सची नीतिमत्ता की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारना है श्रा श्रव इस बात को श्रलग करके समकाने की कोई श्रावश्यकता नहीं, कि यद्यपि गीता का प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग ही है, तो भी उसमें शुद्ध वेदान्त क्यों श्रीर कैसे श्रागया। कान्ट ने इस विषय पर "शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि की मीमांसा" न्त्रीर "व्यावहारिक (वासनात्मक) बुद्धि की मीमांसा" नामक दो श्रलग श्रलग श्रन्थ लिखे हैं। परन्तु हमारे श्रीपनिषदिक तत्त्वज्ञान के श्रनुसार भगवन्द्रीता ही में इन दोनों विषयों का समावेश किया गया है; बिल्क श्रद्धामूलक भिक्तमार्ग का भी विवेचन उसी में होने के कारण गीता सब से श्रिधक शाह्य श्रीर श्रमाणभूत हो गई है।

मोचधर्म को चल्पभर के लिये एक श्रोर रख कर केवल कर्म-श्रकर्म की परीचा के नैतिक तत्त्व की दृष्टि से भी जब 'साम्यबुद्धि 'ही श्रेष्ठ सिद्ध होती है, तब यहाँ पर इस बात का भी थोड़ासा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के श्राध्याक्षिक पच को छोड़ कर नीतिशास्त्रों में श्रन्य दूसरे पन्य कैसे श्रोर क्यों निर्माण हुए? डाक्टर पाल कारस + नामक एक प्रसिद्ध श्रमेरिकन प्रन्थकार श्रपने नीतिशास्त्र-

<sup>\*</sup> Empiricism, on the contrary, cuts up at the roots the morality of intentions (in which, and not in actions only consists the high worth that men can and ought to give themselves). Empiricism, moreover, being on this account allied with all the inclinations which (no matter what fashion they put on) degrade humanity when they are raised to the dignity of a supreme practical principle, is for that reason much more dangerous. "Kant's Theory of Ethics, pp. 163, and 296-288 See also Kant's Critique of Pure Reason, (trans, by Max Muller) 2nd Ed pp 640-657.

<sup>†</sup> See The Ethical Problem, by Dr. Carus, 2nd Ed p 1 11.
'Our proposition is that the leading principle in ethics must be derived from the philosophical view backof it. The world-conception a man has, can alone give character to the principle in his ethics. Without any world-conception we can have no ethics (i. e. ethics in the highest sense of the word). We may act morally like dreamers or somnambulists, but our ethics would in that case be a mere moral instinct without any rational insight into its raison d'etre.

उपपत्ति को श्राधिभौतिक उपपत्ति से भी परे ले जाते हैं, श्रीर श्रात्मज्ञान तथा नीति या धर्म का मेल करके इस बात का निर्णय करते हैं, कि संसार में मनुष्य का सचा कर्तव्य क्या है। इस पन्य को हमने 'श्राध्यात्मिक' कहा है। इन तीनों पन्थों में श्राचार-नीति एक ही है. परन्तु पिएडकी रचना के सम्बन्ध में प्रत्येक पन्थ का मत भिन्न भिन्न है, इससे नीतिशास्त्र के मूलतत्त्वों का स्वरूप हर एक पन्थ में थोड़ा थोड़ा बदलता गया है। यह वात प्रगट हैं, कि व्याकरण-शास्त्र कोई नई भाषा नहीं बनाता, किन्तु जो भाषा व्यवहार में प्रचितत रहती है उसी के नियमों की वह खोज करता है और भाषा की उन्नति में सहायक होता है; ठीक यही हाल नीतिशास्त्र का भी है। मनुष्य इस संसार में जब से पैदा हुत्रा है उसी दिन से वह स्वयं श्रपनी ही बुद्धि से श्रपने श्राचरण को देशकालानुसार शुद्ध रखने का प्रयत्न भी करता चला त्राया है; श्रीर, समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुप या महात्मा हो गये है, उन्हों ने अपनी अपनी समक्त के अनुसार आचार-शुद्धि के लिये, 'चोदना' या प्रेरणारूपी अनेक नियम भी वना दिये हैं । नीतिशास्त्र की उत्पत्ति कुछ इस लिये नहीं हुई है, कि वह इन नियमों को तोड़ कर नये नियम बनाने लगे। हिंसा मत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन काल से ही चलते आये हैं। अब नीतिशास्त्र का सिर्फ यही देखने का काम है, कि नीति की यथोचित वृद्धि होने के लिये सब नीति-नियमों में मूलतस्व नया है। यही कारण है, कि जब हम नीतिशास्त्र के किसी भी पन्थ को देखते हैं. तब हम वर्तमान अचितत नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पन्थों में एक से पाते हैं, उनमें जो कुछ भेद दिखलाई पड़ता है, वह उपपत्ति के स्वरूपभेद के कारण हैं श्रीर इसलिये डा॰ पाल कारस का यह कथन सच मालूम होता है, कि इस भेद के होने का सुख्य कारण यही है, कि हरएक पन्थ में पिएड-ब्रह्माएड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं।

श्रव यह बात सिद्ध हो गई कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट श्रादि श्राधिभौतिक पन्थ के श्राधिनिक पाश्रात्य नीतिशास्त्र-विपयक प्रन्थकारों ने श्रात्मीपम्य दृष्टि के सुलभ तथा व्यापक तत्त्व को छोड़कर, "सर्वभूतिहत" या "श्रधिकांश लोगों का श्रधिक हित" जैसे श्राधिभौतिक श्रीर बाह्य तत्त्व पर ही नीतिमत्ता को स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है वह इसी लिये किया है, कि पिण्ड-ब्रह्माण्ड सम्बन्धी उनके मत प्राचीन मतों से भिन्न है। परन्तु जो लोग उक्र नूतन मतों को नहीं मानते, श्रीर जो इन प्रश्नों का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाहते हैं— कि "में कौन हूँ ! सृष्टि क्या है ! सुक्ते इस सृष्टि का ज्ञान कैसे होता है ! जो सृष्टि सुक्त से बाहर है वह स्वतन्त्र है या नहीं ! यदि है, तो उसका मूलतत्त्व क्या है ! इस तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध है ! एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिये श्रपनी जान क्यों देवें!" 'जो जन्म लेते हैं वे मरते भी है' इस नियम के श्रनुसार यदि यह बात निश्चित है, कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका श्रीर उसके साथ समस्त प्राणियों का

ईसोई धर्मपुस्तकों में पिएड-ब्रह्माएंड की रचना के विषय में कहेगयें सिद्धान्त ठोक नहीं है; तब यह विचार छोड़ दिया गया, कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ता है या नहीं, श्रीर यही विचार किया जाने लगा, कि नीतिशास्त्र की इमारत प्रत्यच दिखनेवाली बातों की नींव पर क्योंकर खड़ी की जा सकती है। तब से फ़िर यह माना जाने लगा, कि श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख या कल्याण, श्रथवा मनु-प्यत्व की वृद्धि, यही दृश्य तत्त्व नीतिशास्त्र के मूल कारण है।इस प्रतिपादन में इस वात की किसी उपपत्ति या कारण का कोई उन्नेख नहीं किया गया है, कि कोई मनुष्य श्रिधकांश लोगों का श्रिधक हित क्यों करें ? सिर्फ इतना ही कह दिया जाता है. कि यह मनुष्य की नित्य बढ़नेवाली एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परन्तु मनुष्य-स्वभाव मे स्वार्थ सरीखी श्रोर भी दूसरी वृत्तियाँ देख पडती है, इसलिये इस पन्थ में भी किर भेद होने लगे । नीतिमत्ता की ये सब उपपत्तियाँ कुछ सर्वथा निर्दोप नहीं है। क्योंकि, उक्क पन्थों के सभी पिएडतों में ''सृष्टि के दृश्य पदार्थों से परे सृष्टि की जड़ में कुछ न कुछ श्रव्यक्त तस्व श्रवश्य है," इस सिद्धान्त पर एक ही सा श्रविश्वास श्रीर श्रश्रद्धा है, इस कारण उनके विषय-प्रतिपादन में चाहे कुछ भी श्रह्चक क्यों न हो. वे लोग केवल वाह्य श्रीर दश्य तत्त्वों से ही किसी तरह निर्वाह कर लेने का हमेशा प्रयत्न किया करते हैं। नीति तो सभी को चाहिये, क्योंकि वह सब के लिये त्रावश्यक है; परन्तु उक्न कथन से यह मालूम हो जायगा, कि पिएड-ब्रह्माएड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत होने के कारण उन लोगों की नीतिशास्त्र-विपयक उपपत्तियों में हमेशा कैसे भेद हो जाया करते हैं। इसी कारण से पिएडब्रह्माएड की रचना के विषय मे आधिभौतिक, आधिदैविक, श्रीर श्राध्यात्मिक मतों के श्रनुसार हमने नीतिशास्त्र के प्रतिपादन के (तीसरे प्रकरण में ) तीन भेद किये हैं, श्रीर श्रागे फ़िर प्रत्येक पन्थ के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का भिन्न भिन्न विचार किया हैं। जिनका यह मत है, कि सगुण परमेश्वर ने सर्व दृश्य सृष्टि को बनाया है, वे नीतिशास्त्र का केवल यहीं तक विचार करते हैं, कि श्रपने धर्म-ग्रन्थों में परमेश्वर की जो श्राज्ञा है वह, तथा परमेश्वर की सत्ता से निर्मित सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता ही सब कुछ है-इसके बाद श्रीर कुछ नहीं है। इसको हमने ' श्राधिदैविक ' पन्थ कहा है; क्योंकि सगुण परमेश्वर भी तो एक देवता ही है न। श्रव, जिनका यह मत है, कि दृश्य सृष्टि का श्रादि-कारण कोई भी श्रदश्य मूल-तत्त्व नहीं है, श्रीर यदि हो भी तो वह मनुष्य की बुद्धि के लिये अगम्य है, वे लोग 'अधिकांश लोगों का अधिक कल्याण ' या 'मनुष्यत्व का परम उत्कर्ष ' जैसे केवल दृश्य तत्त्व द्वारा ही नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किया करते हैं, श्रोर यह मानते हैं कि इस बाह्य श्रोर दश्य तत्त्व के परे विचार करने की कोई त्रावश्यकता नहीं है। इस पन्थ को हमने 'त्राधिमौतिक ' नाम दिया है। जिनका यह सिद्धान्त है, कि नामरूपात्मक दृश्य सृष्टि की जब में श्रात्मा सरीखा कुछ न कुछ नित्य श्रीर श्रव्यक्त तत्त्व श्रवश्य है, वे लोग श्रपने नीतिशास्त्रं की

का ज्ञान प्राप्त किये विना, ज्ञान की पूर्ति तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार में हरएक मनुष्य का जो यह परम कर्तव्य है, किं शरीरस्थ श्रात्मा को पूर्णावस्थां में पहुँचा दे, वह भी इस ज्ञान के विना सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे नीति को लीजिये, व्यवहार कों लीजिये, धर्म को लीजिये श्रथवा किसी भी दूसरे शास्त्र को लीजिये, श्रध्यात्मज्ञान ही सब की श्रन्तिम गति है--जैसे कहा है " सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते "। हमारा भक्तिमार्ग भी इसी तत्त्वज्ञान का श्रनुसरण करता है इसालिये उसमें भी यही सिद्धान्त स्थिर रहता है, कि ज्ञानदृष्टि से निप्पन्न होनेवाला साम्यबुद्धिरूपी तत्त्वं ही भोच का तथा संदाचरण का मूलस्थान है। वेदान्तशास्त्र से सिद्ध होनेवाले इस तस्त्र पर एक ही महत्त्वपूर्ण आचेप किया जा सकता है; वह यह है कि कुछ वेदान्ती ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर, सब कर्मी का संन्यास कर देना डाचित मानते हैं। इसीलिये यह दिखला कर, कि ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं है, गीता में कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विस्तारसिंहत वर्णन किया गया है; कि वासना का चय होने पर भी ज्ञानी प्ररुष अपने सब कर्मी को परमेश्वरार्पणपूर्वक बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये केवल कर्तव्य समम्भ कर ही करता चला जावे। श्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये यह उपदेश अवश्य दिया गया है, कि तू परमेश्वर को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तत्कालीन प्रसङ्ग को देख कर ही किया गया है (गी. 🗕 ७)। उक्त उपदेश का भावार्थ यही मालूम होता है, कि अर्जुन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बर्व्ह, वनिया, ब्राह्मण, च्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकारानुरूप व्यवहारों को परमेश्वरार्पण-बुद्धि से करते हुए संसार का धारण-पोपण कर ते रहें; जिसे जो रोज़गार निसर्गतः प्राप्त हुआ है उसे यदि वह निष्काम-बुद्धि से करता रहे, तो उस कर्ता को कुछ भी पाप नहीं लगेगा; सब कर्म एक ही से है; दोप केवल कर्ता की बुद्धि में है, न कि उसके कर्मों में; श्रतएव बुद्धि को सम करके यदि सब कर्म किये जाय तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता और अन्त मे सिद्धी भी मिल जाती है। परन्तु जिन (विशोपतः अर्वाचीन काल के) लोगों का यह दढ सङ्कल्प सा हो गया है, कि चाहे कुछ भी हो जाय, इस नाशवान् दश्य सृष्टि के आगे वढ कर आतम-अनात्म विचार के गहरे पानी मे पैठना ठीक नहीं है, वे श्रपने नीतिशास्त्र का विवेचन, ब्रह्मात्मैक्यरूप परमसाध्य की उच्च श्रेग्री को छोडं कर, सानव-जाति का कल्याण या सर्वभूतहित जैसे निम्न कोटि के ब्राधिभौतिक दृश्य ( परन्तु श्रनित्य ) तत्त्व से ही शुरू किया करते हैं। स्मरण रहे, कि किसी पेड की चोटी को तोड देने से वह नया पेड नहीं कहलाता; उसी तरह श्राधिभौ-तिक परिडतों का निर्माण किया हुआ नीतिशास्त्र भोंडा या अपूर्ण भले ही हो, परन्त वह नया नहीं हो सकता । ब्रह्मात्मैक्य को न मानकर अत्येक प्ररूप को स्वतन्त्र माननेवाले हमारे यहाँ के सांख्यशास्त्रज्ञ परिवृतों ने भी, यही देख कर कि दृश्य जगत का धारण-पोपण श्रीर विनाश किन गुणों के द्वारा होता है, सन्त्व-रज-तम तिनों

न्तथा हमारा भी किसी दिन श्रवश्य नाश हो जायगा, तो नाशवान् भविष्य पीढ़ीयों के लिये हम अपने सुख का नाश क्यों करें ? "--- अथना, जिन लोगों का केवल इस उत्तर से पूरा समाधान नहीं होता, कि "परोपकार आदि मनोवृत्तियाँ इस कर्म-मय, श्रनित्य श्रीर दश्य सृष्टि की नैसर्गिक प्रवृत्ति ही हैं ", श्रीर जो यह जानना चाहते हैं, कि इस नैसर्गिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या है - उनके लिये अध्यात्म--शास्त्र के नित्य-तत्त्वज्ञान का सहारा लेने के सिवा श्रीर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। श्रीर, इसी कारण से ग्रीन ने श्रपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ का श्रारम्भ इसी तत्त्व के प्रतिपादन से किया है, कि जिस आत्मा को जड़सृष्टि का ज्ञान होता है, वह त्रात्मा जबसृष्टि से श्रवश्य ही भिन्न होगा: श्रीर कान्ट ने पहले व्यय-सायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक बुद्धि की तथा नीतिशास्त्र की मीमांसा की है। ' मनुष्य अपने सुख के लिये या अधिकांश लोगों को सुख देने के बिये पैदा हुआ है '-यह कथन ऊपर ऊपर से चाहे कितना ही मोहक तथा उत्तम दिखे परनतु वस्तुतः यह सच नहीं है। यदि हम चुणभर इस बात का विचार करें, कि जो महात्मा केवल सत्य के लिये प्राण-दान करने को तैयार रहते हैं. उनके मन में क्या यही हेतु रहता है कि भविष्य पीढी के लोगों को अधिकाधिक विषयसुख होवें; तो यही कहना पड़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगों के अनित्य अधि-भौतिक सुखों की अपेचा इस संसार में मनुष्य का और भी कुछ दूसरा अधिक महत्त्व का परमसाध्य या उद्देश अवश्य है। यह उद्देश क्या है ? जिन्हों ने पिग्ड-ब्रह्माग्ड के नामरूपारमक, (श्रतएव) नाशवान्, (परन्तु) दृश्य स्वरूप से श्राञ्चादित श्रारम-स्वरूपी नित्य तत्त्व को अपनी आत्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है, वे लोग उक्त प्रश्न का यह उत्तर देते हैं, कि अपने आत्मा के अमर, श्रेष्ठ, शुद्ध, नित्य तथा सर्ववंयापी स्वरूप की पहचान करके उसी में रम रहना ज्ञानवान् मनुष्य का इस नाश्वान् संसार में पहला कर्तव्य है। जिसे सर्वभूतान्तर्गत आत्मैक्य की इस तरह से पहचान हो जाती है, तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा इन्द्रियों में समा जाता है, वह पुरुष इस बात के सोच में पड़ा नहीं रहता, कि यह संसार भूठ है या सच, किन्त वह सर्वभूतहित के लिये उद्योग करने मे आप ही आप प्रवृत्त हो जाता है ं श्रीर सत्य मार्ग का अथेसर बन जाता है, क्योंकि उसे यह पूरी तौर से मालूम रहता है, कि श्रविनाशी तथा त्रिकाल-श्रवाधित सत्य कौनसा है। मनुष्य की यही श्राध्यात्मिक पूर्णावस्था सब नीति-नियमों का मूल उद्गम-स्थान है श्रीर इसे ही वेदान्त में ' मोच ' कहते हैं। किसी भी नीति को लीजिये, वह इस अन्तिम साध्य से ग्रलग नहीं हो सकती; इसलिये नीतिशास्त्र का या कर्मयोगशास्त्र का विवेचन करते समय त्राखिर इसी तत्त्र की शरण में जाना पड़ता है। सर्वात्मेक्यरूप अव्यक्त न्मूल तस्व का ही एक ब्यक्न स्वरूप सर्वभूतहितेच्छा है; श्रीर, सगुण परमेश्वर तथा दृश्य सृष्टि दोनों उस आत्मा के ही व्यक्तस्वरूप हैं जो सर्वभूतान्तर्गत, सर्वव्यापी -ग्रीर भ्रव्यक्त है। इस व्यक्त स्वरूप के ग्रागे गये बिना अर्थात् भ्रव्यक्त ग्रात्म

न्कभी संन्यास करने की श्रपेत्ता उन्हीं कमीं को निष्काम-बुद्धि से लोककल्याण के ालिये करते रहना श्रधिक श्रेयस्कर है (गी. ३. ८; ४. २) — उसके साधक तथा बाधक कारणों का विचार ग्यारहर्वे प्रकरण में किया जा चुका है। परन्तु गीता में कहे गये इस कमेंयोग की पश्चिमीय कमेंमार्ग से अथवा पूर्वी संन्यासमार्ग की पश्चिमी कर्मैत्याग-पन्न से. तुल्ना करते समय उक्क सिद्धान्त का कुछ श्रधिक स्पष्टी-करण करना त्रावश्यक मालम होता है। यह मत वैदिक धर्म में पहले पहल उप-निषत्कारों तथा सांख्यवादियों द्वारा प्रचलित किया गया है, कि दु:खमय तथा निस्सार संसार से बिना निवृत्त हुए मोत्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके पूर्व का वैदिकधर्म प्रवृत्ति-प्रधान प्रयात् कर्मकाण्डात्मक ही था। परन्तु, यदि वैदिक धर्म को छोड अन्य धर्मी का विचार किया जायँ तो यह मालूम होगा, कि उनमें से बहुतों ने श्रारम्भ से ही संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया था। उदाहरणार्थ, जैन चौर बौद्ध धर्म पहले ही से निवृत्तिप्रधान हैं, और ईसामसीह का भी वैसा ही उपदेश है। बुद्ध ने श्रपने शिष्यों को यही श्रन्तिम उपदेश दिया है, कि "संसार का त्याग करके यति-धर्मसे रहना चाहिये, स्त्रियों की श्रोर देखना नहीं चाहिये श्रीर उनसे बात-चीत भी नहीं करना चाहिये" (महापरिनिज्याण सुत्त १. २३); ठीक इसी तरह मूल ईसाईधर्म का भी कथन है। ईसा ने यह कहा है सही, कि "तू अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर" (मेथ्यू. १६. १६); श्रौर, पाल का भी कथन है सही, कि "तू जो कुछ खाता, पीता या करता है वह सब ईश्वर के लिये कर " ( १ कारिं. १०. ३१ ), श्रीर ये दोनों उपदेश ठीक उसी तरह के हैं, जैसा कि गीता भे श्रात्मीपम्य-बुद्धि से ईश्वरार्पण-पूर्वक कमें करने को कहा गया है (गी. ६. २६ श्रीर १. २७)। परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता, कि ईसाईधर्म गीताधर्म के समान प्रवृत्ति-प्रधान है। क्योंकि ईसाईधर्म में भी अनितम साध्य यही है, कि मनुष्य को श्रमृतत्व भिले तथा वह मुक्त हो जावें, श्रीर उसमें यह भी प्रतिपादन किया गया है, कि यह स्थिति घर-दार त्यांग बिना प्राप्त नहीं हो सकती, श्रतएव ईसामसीह के मूलधर्म को संन्यास-प्रधान ही कहना चाहिये। स्वयं ईसामसीह अन्त तक अविवाहित रहे। एक समय एक आदमी ने उनसे -प्रश्न किया कि " मा-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म का मैं भ्रव तक पालन करता चला श्राया हूँ, श्रव सुके यह बतलाश्री कि श्रमृतत्व मिलने में नया कसर है? "तब तो ईसा ने साफ़ उत्तर दिया है कि "तू अपने घरद्वार को बेच दे या किसी गरीब को दे डाल और मेरा भक्त बन" (मेथ्यू. १६. १६-३८ और मार्क १६. २१-३१); श्रीर वे तुरन्त अपने शिष्यों की श्रोर देख उससे कहने लगे कि " सुई के छेद से ऊँट भले ही निकल जाय, परन्तु ईश्वर के राज्य में किसी धनवान् का प्रवेश होना कठिन है।" यह कहने में कोई श्रतिशयोक्ति नहीं देख पड़ती, ्रिक यह उपदेश याज्ञवल्क्य के इस उपदेश की नकुल है, कि जो उन्हों ने मैत्रेयी -को किया था। वह उपदेश यह है-- " श्रम्तत्वस्य त नाशास्ति वित्तेन" ( वृ. २

गुणों के लच्च निश्चित किये हैं; श्रौर फ़िर प्रतिपादन कियां है, कि इनमें से सात्विक सद्धुर्यों का परम उत्कर्ष करना ही मनुष्य का कर्तव्य है तथा मनुष्य को इसी से अन्त में त्रिगुणातीत अवस्था मिल कर मोच की प्राप्ति होती है। भगवद्गीता के सत्रहवें तथा अठारहवें अध्याय में थोड़े भेद के साथ इसी अर्थ का वर्णन है &। सच देखा जायँ तो, क्या सार्त्विक सद्धार्णों का परम उत्कर्ष, श्रौर (श्राधिभौतिक--वाद के श्रनुसार ) क्या परोपकार-बुद्धि की तथा मनुष्यत्व की वृद्धि, दोनों का श्रर्थ एक ही है। महाभारत श्रीर गीता मे इन सब श्राधिभौतिक तत्त्वों का स्पष्ट उल्लेख-तो है ही; बल्कि महाभारत मे यह भी साफ़ साफ़ कहा गया है, कि धर्म-अधर्म-के नियमों के लौकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर यही जान पड़ता है, कि ये नीतिधर्म सर्वभूतहितार्थे त्रर्थात् लोककल्यागार्थं ही हैं। परन्तु पश्चिमी त्राधिमी-तिक परिडतों का किसी अब्यक्त तत्त्व पर विश्वास नहीं है; इसलिये यद्यपि वे जानते हैं: कि तात्त्विक दृष्टि से कार्य-श्रकार्य का निर्णयं करने के लियें श्राधि भौतिक तत्त्व पूरा काम नहीं देते, तो भी वे निरर्थक शब्दों का आडम्बर बढाकर ब्यक्त तस्व से ही अपना निर्वाह किसी तरह कर लिया करते हैं। गीता में ऐसा नहीं किया गया है: किन्तु इन तत्त्वों की परम्पराको पिएड-ब्रह्माएडके मूल श्रव्यक्ष तथा नित्य तत्त्व को ले जाकर मोत्त, नीतिधर्म और व्यवहार (इन तीनों) की भी पूरी एकवाक्यता तत्त्वज्ञान के आधार से गीता में भगवान ने सिद्ध कर दिखाई है; श्रीर, इसीलिये श्रनुगीता के श्रारंभ में स्पष्ट कहा गया है, कि कार्य-त्रकार्य-निर्णयार्थ जो धर्म बतलाया गया है वही मोच-प्राप्ति करा देने के लिये भी समर्थ है (मभा. श्रश्व. १६. १२)। जिनका यह मत होगा, कि मोत्तधर्भ श्रीर नीतिशास्त्र को श्रथवा अध्यात्मज्ञान श्रीर नीति को एक में मिला देने की श्रावश्यकता नहीं है, उन्हें उक्त उपपादन का महस्व ही मालूम नहीं हो सकता। परन्तु जो लोग इसके सम्बन्ध मे उदासीन नहीं हैं, उन्हें निस्सन्देह यह मालूम हो जायगा, कि गीता में किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन आधि-भौतिक विवेचन की श्रपेचा श्रधिक श्रेष्ठ तथा प्राह्य है। श्रध्यात्मज्ञान की वृद्धि प्रांचीन काल में हिन्दुस्थान में जैसी हो चुकी है वैसी श्रीर कहीं भी नहीं हुई; इसलिये पहले पहल किसी अन्य देश में, कमैयोग के ऐसे आध्यात्मिक उपपादन का पाया-जाना बिलकुल सम्भव नहीं — श्रौर, यह विदित ही है, कि ऐसा उपपादन कहीं-पाया भी नहीं जाता।

यह स्वीकार होने पर भी, कि इस संसार के अशाश्वत होने के कारण इस में सुख की अपेचा दु ख ही अधिक है (गी. ६. ३३), गीता में जो यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि "कम ज्यायो ह्यकर्मणः"—अर्थात्, सांसारिक कर्मों का कभी न

<sup>\*</sup> बाबू किशोरीलाल सरकार एम्. ए., बी. एल् ने The Hindu System of Moral Science नामक जो एक छोटासा प्रन्थ लिखा है वह इसी ढॅग का है, अर्थात् उसमें सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों के आधार पर विवेचन किया गया है।

" ईसा के भक्कों को द्रव्य-सञ्जय न करके रहना चाहिये" (मेथ्यू. १०. ६-१४)। ईसाई धर्मीपदेशकों में तथा ईसा के भक्नों में गृहस्थ-धर्म से संसार में रहने की जो रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के बाद होनेवाले सुधारों का फल है-वह न्मूल ईसाईधर्म का स्वरूप नहीं है। वर्तमान समय में भी शौपेनहर सरीखे विद्वान यही प्रतिपादन करते हैं, कि संसार दु:खमय होने के कारण त्याज्य है श्रीर, पहले यह वतलाया जा चुका है, कि ग्रीस देश में प्राचीन काल में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था, कि तत्त्रविचार में ही अपने जीवन को न्यतीत कर देना श्रेष्ठ है. या लोकहित के लिये राजकीय मामलों में प्रयत्न करते रहना श्रेष्ट है। सारांश यह है कि, पश्चिमी लोगों का यह कर्मत्याग-पन्न श्रीर हम लोगों का संन्यासमार्ग कई श्रंशों में एक ही है श्रीर इन मार्गी का समर्थन करने की पूर्वी श्रीर पश्चिमी पद्धति भी एक ही सी है। परन्तु आधुतिक पश्चिमी पण्डित कर्मत्याग की अपेचा कर्मयोग की श्रेष्ठता के जो कारण वतलाते हैं, वे गीता से दिये गये प्रवृत्तिमार्ग के प्रतिपादन से भिन्न हैं, इसिलये अब इन दोनों के भेद को भी यहाँ पर अवश्य बतलाना चाहिये। पश्चिमी -ग्राधिभौतिक कर्मयोगियों का कहना है, कि संसार के मनुष्यों का श्रथवा श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख-श्रर्थात् ऐहिक सुख-ही इस जगत् में परम-साध्य है; श्रतएव सब लोगों के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए उसी सुख मे स्वयं मझ हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है; श्रीर, इसकी पुष्टि के लिये उनमे से अधिकांश परिडत यह प्रतिपादन भी करते हैं, कि संसार में दु:ख की अपेचा सख ही अधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पड़ता है, कि पश्चिमी कर्ममार्गीय लोग '' सुख-प्राप्ति की श्राशा से सासारिक कमें करनेवाले '' होते हैं श्रीर पश्चिमी कर्मलागमार्गीय लोग " संसार से ऊबे हुए " होते हैं; तथा कदाचित् इसी कारण से उनको कमानुसार 'श्राशावादी' श्रीर ' निराशावादी ' कहते हैं \*। परन्तु भगव द्गीता में जिन दो निष्ठाओं का वर्णन है वे इनसे भिन्न हैं। चाहे स्वयं अपने लिये हो या परोपकार के लिये हो, कुछ भी हो, परन्तु जो मनुष्य ऐहिक विषय-सुख पाने की लालसा से संसार के कमों में प्रवृत्त होता है, उसकी साम्यबुद्धिरूप सास्विक वृत्ति में कुछ न कुछ बद्दा श्रवश्य लग जाता है। इसलिये गीता का यह उपदेश है, कि संसार दु:खमय हो या सुखमय, सांसारिक कर्म जब छूटते ही नहीं तब उनके सुखदु:ख का विचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं होगा । चाहे सुख हो

<sup>\*</sup> जम्स सली (James Sulli) ने अपने Pessimism नामक प्रन्थ में Optimist और Pessimist नामक दो पन्थों का वर्णन किया है। इनमें से Optimist का अर्थ 'उत्साही, आनिन्दत 'और Pessimist का अर्थ 'संसार से त्रस्त ' होता है, और पहले एक टिप्पणी में वतला दिया गया है, कि ये शब्द गीता के 'योग ' और 'सांख्य ' के समानार्थक नहीं हैं (देखो पृष्ठ ३०४)। "दु ख-निवारणेच्छुक " नामक जो एक तीसरा पन्थ है और जिसका वर्णन आगे किया गया है, उसका सली ने Meliorism नाम रखा है।

थ. २) अर्थात् इत्य से अनुतन्त मिलने की आशा नहीं है। गीता में कहा गया है, कि असतस्य प्राप्त करने के लिये सांसारिक कर्नों को छोड़ने की ब्रावरयकता नहीं हैं, बक्कि उन्हें निष्कान-बुद्धि से करते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश ईसा ने ऋहीं भी नहीं किया है। इसके विपरीत उन्होंने यही कहा है, कि सांसा--रिक संपत्ति क्रोर परनेकर के बीच चिरस्थायी विरोध है ( मेळ्यू. ६. २४), इस--लिये " ना-वाप, घर-दार, न्त्री-बच्चे श्रीर माई-बहिन एवं स्वयं अपने जीवन क भी द्वेष कर के जो नजुष्य मेरे साथ नहीं रहता, वह मेरा भक्त कभी हो नहीं सकता " (स्यूक. १४. २१-३३)। ईसा के शिष्य पाल का भी सप्ष उपदेश है कि " क्रियों का स्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पत्र है " ( १. कारि... ३.६) इसी प्रचार हम पहले ही कह आये हैं, कि ईसा के सुँह के निकले हुए— " इसारी जन्मदात्री 🥸 माता हमारी काँन होती है ? हमारे आसपास के ईश्वरमङ ही हमारे मा-बाप त्रोर बन्दा हैं " (मेथ्यू १२.४६-४० )-इस वान्य में, त्रोर " कि प्रजया करिष्यानो येषां नोऽयमास्माऽयं लोकः " इस वृहदार्ख्यकोपनिषद् के संन्यासविषयक वचन में (वृ. ४.४.२२) बहुत कुछ समानता है। स्वयं वाइवल के ही इन वान्यों से यह सिद्ध होता है, कि जैन श्रीर वोद्ध धर्मी के सहरा ईसाई वर्न भी ब्रारम्भ में संन्यास-प्रवान ब्रयीत् संसार को त्याग देने का उपदेश देने-वाला है और, ईसाई धर्म के इतिहास को देखने से भी यही मालून होता है -कि ईसा के इस उपदेशानुसार ही पहले ईसाई धर्मीपदेशक वैराग्य से रहा करते थे-

<sup>=</sup> यह तो संस्थान-मार्गिओं का हमेगा ही का उपदेश है। ग्रंकराचार्य का " का ते कान्ता करते पुत्रः " यह क्षेत्र प्रसिद्ध ही हैं। सौर, सखबेश के बुद्धचरित ( ६. ४५) में यह वर्षन पाया जाता है, कि बुद्ध के सुख में " क्याई मातुः का सम " ऐसा उहार निकल था।

<sup>-</sup>See Paulsen's System of Ethics (Eng. irans.) Book I. Chap. 2 and 3; esp pp. 89-97. "The new (Christian) converts seemed to renounce their family and country...their gloomy and custere aspect, their abhorrence of the common business and pleasures of life, and their frequent predictions of impending calamities inspired the pagans with the apprehension of some danger which would arise from the new sect. "Historians' History of the World, Vol. VI. p. 318 जर्मन करने कर ने काने Faust करेंद्र ) नमक काम में यह जिल है—"Thou shalt renounce That is the eternal song which rings in everyone's ears: which our whole life-long every hour is hoarsely singing to us. "Faust, Part I. II. 1195-1198), इन इंडाई बर्म के उत्पादना होने के बिच्च में किनेन

कि कवल सुखोपभोग के लिये । कुछ लोग गीता के नीति-धर्म को केवल चातुर्वर्ण्य-मूलक सममते हैं, लेकिन उनकी यह समम ठीक नहीं है । चाहे समाज हिन्दुचों का हो या म्लेच्छों का, चाहे वह प्राचीन हो या अवीचीन, चाहे वह पूर्वी हो या पश्चिमी; इसमें सन्देह नहीं, कि यदि उस समाज में चातुर्वेर्ण्य--व्यवस्था प्रचितत हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, या दूसरी समाजव्यवस्था जारी हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अथवा जिसे हम श्रपनी रुचि के श्रनुसार कर्तव्य समक्त कर एकवार स्वीकृत कर लें वही श्रपना स्व-धम हा जाता है। और, गीता यह कहती है कि किसी भी कारण से इस धर्म को ऐन मोके पर छोड़ देना और दूसरे कामों में लग जाना, धर्म की तथा सर्वभूतहित की दृष्टि से निन्द्नीय है। यही तालपर्य " स्वधर्में निधनं श्रेयः परधर्मों भयावहः " ( गी. ३. ३१ ) इस गीता-वचन का है--अर्थात् स्वधर्मपालन में यदि मृत्यु हो जाय तो वह भी श्रेयस्कर है, परन्तु दूसरों का धर्म भयावह होता है। इसी न्याय-के अनुसार माधवराव पेशवा को (जिन्होंने ब्राह्मण होकर भी तत्कालीन देश-कालानुरूप चात्रधर्म का स्वीकार किया था ) रामशास्त्री ने यह उपदेश किया था, कि " स्नान-सन्ध्या और पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न कर चात्रधर्म के अनुसार-प्रजा की रचा करने मे अपना सब समय लगा देने से ही तुम्हारा उभय लोक मे कल्याण होगा।" यह बात महाराष्ट्र-इतिहास में प्रसिद्ध है । गीता का मुख्य उपदेश यह वतलाने का नहीं है, कि समाजधारणा के लिये कैसी व्यवस्था होनी चाहिये। गीताशास्त्र का तात्पर्य यही है, कि समाज-व्यवस्था चाहे कैसी भी हो, उसमें जो यथाधिकार कर्म तुम्हारे हिस्से में पढ़ जाय, उन्हें उत्साहपूर्वक करके सर्वभूतहितरूपी श्रात्मश्रेय की सिद्धि करो । इस तरह से कर्तव्य मानकर गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ पुरुप जो कर्म किया करते हैं वे स्वभाव से ही लोककल्याण-कारक हुआ करते हैं। गीताप्रतिपादित इस कर्मयोग में और पाश्चात्य श्राधि-भौतिक कर्ममार्ग में यह एक बड़ा भारी भेद है, कि गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञों के मन में यह श्रीममानबुद्धि रहती ही नहीं, कि मैं लोककल्याण अपने कमीं के द्वारा करता हूं, बिलक उनके देह-स्वमाव ही मे साम्यवृद्धि थ्रा जाती है और इसी से वे लोग अपने समय की समाजन्यवस्था के अनुसार केवल कर्तन्य समक्र कर जो जो कर्म किया करते हैं वे स्वभावतः लोककल्याणकारक हुआ करते हैं और, श्राधिनिक एाश्रात्य नीतिशास्त्रज्ञ संसार को सुखमय मानकर कहा करते हैं कि इस संसारसुख की प्राप्ति के लिये सब लोगों को लोककल्याण का कार्य करना चाहिये।

कुछ सभी पाश्चात्य त्राधुनिक कर्मयोगी संसार को सुखमय नहीं मानते । शोपेनहर के समान संसार को दुःख-प्रधान माननेवाले पण्डित भी वहाँ हैं, ज़ो यह प्रतिपादन करते हैं, कि यथाशिक लोगों के दुःख का निवारण करना ज्ञानी पुरुपों का कर्तद्य है, इसलिये संसार को न छोडते हुए उनको ऐसा प्रयस्त न करते रहना

ऱ्या दु:ख, परन्तु मनुष्य का यही कर्तंच्य है, कि वह इस बात में श्रपना महद्भाग्य सममे, कि उसे नरदेह पास हुई है; श्रीर कर्म-सृष्टि के इस अपरिहार्य व्यवहार में जो कुछ प्रसङ्गानुसार प्राप्त हो उसे, श्रपने अन्तःकरण को निराश न करके, इस च्याय त्रर्थात् साम्यबुद्धि से सहता रहे कि " दु:खेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः " (गी. २. ४६); एवं अपने अधिकारानुसार जो कुछ कर्म शास्त्रतः अपने हिस्से मे च्या पड़े उसे जीवन पर्यन्त (किसी के लिये नहीं, किन्तु संसार के धारण-पोषण के लिये ) निष्काम-बुद्धि से करता रहे । गीता-काल मे चातुर्वर्ण्यवस्था जारी थी इसी लिये बतलाया गया है, कि ये सामाजिक कर्म चातुर्वण्यं के विभाग के चानुसार हरएक के हिस्से मे चा पडते है और अठारहवे अध्याय मे यह भी वतलाया गया है, कि ये भेद गुएकर्म-विभाग से निष्पन्न होते हैं (गी १८. ४१-४४)। परनत इससे किसी को यह न समक्त लेना चाहिये, कि गीता के नीति-न्तस्व चातुर्वर्ण्यस्त्रपी समाज-व्यवस्था पर ही अवलम्बित है। यह बात महाभारत-कार के भी ध्यान में पूर्णतया आ चुकी थी, कि अहिंसादि नीति-धर्मी की ज़्यासि केवल चातुर्वर्ण्य के लिये ही नहीं है, बिह्क ये धर्म मनुष्यमात्र के लिये एक-समान है। इसी लिये महाभारत में स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुर्वर्ण्य के बाहर जिन अनार्य लोगों में ये धर्म प्रचलित है, उन लोगों की भी रचा राजा को इन सामान्य कर्मों के अनुसार ही करनी चाहिये (शां. ६१. १२-२२)। अर्थात् गीता में कही गई नीति की उपपत्ति चातुर्वस्यं सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज-व्यवस्था पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु सर्वसामान्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही उसका प्रतिपादन किया गया है। गीता के नीति-धर्म का सुख्य ताल्पर्य यही है, कि जो कुछ कर्तव्य-कर्म शास्त्रतः प्राप्त हो, उसे निष्काम श्रीर श्रात्मीपम्य बुद्धि से करना चाहिये: श्रीर. सब देशों के लोगों के लिये यह एक ही समान उपयोगी है ! परन्त, यद्यपि आत्मापम्य दृष्टि का त्रीर निष्काम कर्माचरण का यह सामान्य नीति-तत्त्व सिद्ध हो गया, तथापि इस बात का भी स्पष्ट विचार कर लेना आवश्यक था. कि यह नीति-तत्त्व जिन कर्मों को उपयोगी होता है वे कर्म इस संसार मे अत्येक ब्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं। इसे बतलाने के लिये ही उस समय से उपयुक्त होनेवाले सहज उदाहरण के नाते से, गीता में चातुर्वर्ण्य का उन्नेख किया गया है त्रीर, साथ साथ गुण्कर्म-विभाग के श्रतुसार समाजव्यवस्था की संचेप मे उपपत्ति भी बतलाई है। परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि वह चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था ही कुछ गीता का मुख्य भाग नहीं है। गीताशास्त्र का व्यापक सिद्धान्त यही है, कि यदि कहीं चातुर्वे पर्यव्यवस्था प्रचलित न हो अथवा वह किसी गिरी दशा में हो, तो वहाँ भी तत्कालीन प्रचलित समाजन्यवस्था के श्रनुसार समाज के धारण पोषण के जो काम श्रपने हिस्से मे श्रा पडें. उन्हें लोकसंग्रह के लिये धेर्य श्रौर उत्साह से तथा निष्काम बुद्धिसे कर्तव्य समभ-कर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म उसी काम के लिये हुन्ना है, न

कहते हैं। "स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लगते नरः" (गी. १८.४१)— यही इस मार्ग का रहस्य है । महाभारत के वनपर्व में ब्राह्मण-ज्याध-कथा में ( वन.३०८ ) श्रोर शान्तिपर्व में तुलाधार-जाजली-संवाद मे ( शां.२६१ ) इसी धर्म का निरूपण किया गया है, और, मनुस्मृति ( ६.६६,६७ ) में भी यतिधर्म का निरूपण करने के अनन्तर इसी मार्ग को वेदसंन्यासियों का कर्मयोग कह कर विहित तया मोचदायक वतलाया है। 'वेद्संन्यासिक ' पद से धौर वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण अन्यों में जो वर्णन हैं उनसे यही सिद्ध होता है, कि यह मार्ग हमारे देश में अनादि काल से चला आ रहा है। यदि ऐसा न होता, तो यह देश इतना वेमवशालो कभी हुआ नहीं होता; क्योंकि यह वात प्रगट ही है, कि किसी भी देश के वैभवपूर्ण होने के लिये वहीं के कर्ता या वीर पुरुप कर्ममार्ग के ही अगुआ हुआ करते हैं। हमारे कर्मयोग का मुख्य तत्त्व यही है, कि कोई कर्ता या वीर पुरुष मले ही हों, परन्तु उन्हें भी ब्रह्मज्ञान को न छोड उसके साथ ही साय कतंन्य को स्थिर रखना चाहिये; श्रीर यह पहले ही वतलाया जा चुका है, कि इसी वीजरूप तत्त्व का व्यवस्थित विवेचन करके श्रीभगवान ने इस मार्ग का श्रिधिक दृढीकरण और प्रसार किया था, इसिल्ये इस प्राचीन मार्ग का ही श्रागे चल कर भागवतधर्म ' नाम पड़ा होगा। विपरीत पत्त में उपनिपदों से तो यही व्यक्त होता है, कि कभी न कभी कुछ ज्ञानी पुरुषों के मन का सुकाव पहले ही से स्वभावतः संन्यासमार्ग की श्रोर रहा करता था; श्रथवा कम से कम इतना भ्रवश्य होता था, कि पहले गृहस्थाश्रम में रह कर श्रन्त में संन्यास लेने की बृद्धि मन में जागृत हुआ करती थी-फिर चाहे वे लोग सचमुच संन्यास लें या न लें। इम लिये यह भी नहीं कहा जा सकता, कि संन्यासमार्ग नया है। परन्तु स्वभाव-विचित्र्यादि कारणों से ये दोनों मार्ग यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं. तथापि इस वात की मत्यता में कोई शङ्का नहीं, कि वैदिक काल में मीमांमकों के कर्ममार्ग की ही लोगों में विशेष प्रवलता थी, श्रीर केरव-पाएडवों के समय में तो कर्मयोग ने संन्यासमार्ग को पीछे हटा दिया था। कारण यह है, कि हमारे कर्मशास्त्रकारों ने साफ कह दिया है कि कौरव-पाएडवों के काल के अनन्तर अर्थात् कृतियुग में संन्यासधर्म निषिद्ध है; श्रौर जब कि धर्मशास्त्र " श्राचारप्रभवो धर्मः" (सभा. अतु. १४६ १३७; मतु. १. १०८) इस वचन के अनुसार प्रायः म्याचार ही का ग्रनुवाद हुग्रा करता है, तव यह सहज ही सिद्ध होता है, कि वर्मशास्त्रकारों के उक्त निपंघ करने के पहले ही लोकाचार में संन्यासमार्ग गौरा हो गया होगाः। परन्त इस प्रकार यदि कर्मयोग की पहले प्रवलता थी श्रीर श्राखिर कित्युग में संन्यानधर्म को निपिद्ध मानने तक नौवत पहुँच चुकी थी, तो श्रव यहाँ यही स्त्राभाविक शङ्का होती है, कि इस तेजी से बढते हुए ज्ञानयुक्त कर्म-योग के न्हास का तथा वर्तमान समय के भक्तिमार्ग में भी संन्यास-पत्त के ही

<sup>&</sup>lt;sup>#</sup> पृष्ठ ३४२ की टिप्पणी में दिये गये वचनों को देखो ।

चाहिये जिससे लोगों का दुःख कम होता जावे। श्रव तो पश्चिमी देशों में दुःख-निवारणेच्छुक कर्मयोगियों का एक श्रलग पन्थ ही हो गया है। इस पन्थ का गीता के कर्मयोगमार्ग से बहुत कुछ साम्य है। जिस स्थान पर महाभारत में कहा गया है, कि " सुखाद्वहुतरं दुःख जीविते नान्न संशयः" श्रर्थात् संसार में सुख की श्रपेत्ता दुःख ही श्रधिक है, वहीं पर मनु ने बृहस्पति से तथा नारद ने शुक से कहा है:—

### न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमर्हति। अशोचन्प्रतिकुर्वीत यदि पश्येदुपक्रमम्॥

" जी दुःख सार्वजनिक है उसके लिये शोक करते रहना उचित नहीं; उसका रोना न रोकर उसके प्रतिकारार्थ ( ज्ञानी पुरुषों को ) कुछ उपाय करना चाहिये" (शां. २०४, और ३३०. १४) इससे प्रगट होता है, कि यह तत्त्व महाभारतकार को भी मान्य है, कि संसार के दुःसमय होने पर भी, उसमे सब लोगों को होनेवाले दुःख को कम करने का उद्योग चतुर पुरुष करते रहें। परन्तु यह कुछ हमारा सिद्धान्त पत्त नहीं है। सांसारिक सुखों की अपेचा आत्मबुद्धि-प्रसाद से होनेवाले सुख को श्रिविक महत्त्व देकर, इस श्रात्म-बुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा श्रनुभव करते हुए केवल कर्तव्य समक्रकर ही (अर्थात् ऐसी राजस अभिमान बुद्धि मन में न रखकर कि मैं लोगों का दुःख कम करूँगा) सब न्यावहारिक कर्मी को करने का उपदेश देनेवाले गीता के कर्मयोग की बराबरी करने के लिये, दुःख-निवारगोच्छ पश्चिमी कर्मयोग में भी श्रभी बहुत कुछ सुधार होना चाहिये। प्रायः सभी पाश्रात्य पण्डितों के मन में यह बात समाई रहती है, कि स्वयं अपना या सब लोगों का सांसारिक सुख ही मनुष्य का इस संसार में परम साध्य है-चाहे वह सुख के साधनों को अधिक करने से मिलें या दु:खों को कम करने से। इसी कारण से उनके शास्त्रों में गीता के निष्काम-कर्मयोग का यह उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संसार दु:खमय है, तथापि उसे अपरिहार्य सममकर केवल लोकसंग्रह के लिये ही संसार में कर्म करते रहना चाहिये। दोनों कर्ममार्गी है तो सही, परन्तु शुद्ध नीति की दृष्टि से देखने पर उनमें यही भेद मालूम होता है, कि पाश्चात्य कर्मयोगी सुखेच्छु या दु:खनिवारखेच्छु होते हैं-कुछ भी कहा जायँ, परन्तु वे 'इच्छुक'श्रर्थात् 'सकाम' श्रवश्य ही हैं और, गीता के कर्मयोगी हमेशा फलाशा का त्याग करनेवाले अर्थात् निष्काम होते है। इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो यह कहा जा सकता है, कि गीता का कर्मयोग सात्विक है और पाश्चात्य कर्मयोग राजस है ( देखो गीता. १८.२३, २४ )।

केवल कर्तव्य समस कर परमेश्वरार्पण-बुद्धि से सब कर्मों को करते रहने श्रोर उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को मृत्युपर्यन्त जारी रखने का जो यह गीता-प्रतिपादित ज्ञानयुक्त प्रवृत्ति-मार्ग या कर्मयोग है, उसे ही ' भागवतधर्म '

प्रतिपाद्य विषय कर्मसंन्यास-पत्त भले ही हो; परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरित से ही यह बात सिद्ध होती है, कि ज्ञानी पुरुषों को तथा संन्यासियों को धर्मसंस्था-पना के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी श्रोर से कुछ मनाही नहीं थी (वेसू. शां. मा. ३ ३. ३२) । संन्यासमार्ग की प्रवलता का कारण यदि शहुराचार्य का स्मार्त सम्प्रदाय ही होता, तो श्राधनिक भागवत-सम्प्र-दाय के रामानुजाचार्य अपने गीताभाष्य में शङ्कराचार्य की ही नाई कर्मयोग को गौरा नहीं मानते । परन्तु जो कर्मयोग एकवार तेज़ी से जारी था वह, जब कि भागवत-सम्प्रदाय मे भी निवृत्ति-प्रधान भक्ति से पीछे हटा दिया गया है, तब तो यही कहना पडता है कि उसके पिछड जाने के लिये कुछ ऐसे कारण श्रवश्य उप-स्थित हुए होंगे, जो सभी सम्प्रदायों को अथवा सारे देश को एक ही समान लागू हो सकें। हमारे मतानुसार इनमे से पहला और प्रधान कारण जैन एवं बौद्ध धर्मी का उदय तथा प्रचार है; क्योंकि इन्ही दोनों धर्मी ने चारों वर्णी के लिये संन्यासमार्ग का दरवाजा खोल दिया था श्रीर इसी लिये चत्रियवर्थ में भी संन्यास-धर्म का विशेष उत्कर्ष होने लगा था। परन्त, यद्यपि श्रारम्भ में बुद्ध ने कर्म-रहित संन्यासमार्ग का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्मयोगानुसार बौद्धधर्म मे शीघ ही यह सुधार किया गया, कि बौद्ध यतियों को अकेले जङ्गल मे जा कर एक कोने में नहीं बैठे रहना चाहिये, बल्कि उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोप-कार के अन्य काम करने के लिये सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिये (देखो परिशिष्ट प्रकरण )। इतिहास-प्रनथों से यह वात प्रगट है, कि इसी सुधार के कारण उद्योगी वौद्धधर्मीय यति लोगों के सङ्घ उत्तर में तिव्वत, पूर्व में बह्मदेश, चीन श्रोर जापान. द्त्रिण में लंका श्रीर पश्चिम में तुर्किस्थान तथा उससे लगे हुए श्रीस इत्यादि यूरोप के प्रान्तों तक जा पहुँचे थे। शालिवाहन शक के लगभग छः सात सौ वर्ष पहले जैन श्रीर बौद्ध धर्मी के प्रवर्तकों का जन्म हुआ था श्रीर शङ्कराचार्य का जन्म शालिवाहन शक के छुः सौ वर्ष अनन्तर हुआ। इस बीच में बौद्ध यातियों के सङ्घों का अपूर्व वैभव सब लोग अपनी श्रॉखों के सामने देख रहे थे, इसलिये यति-धर्म के विषय में उन लोगों में एक प्रकार की चाह तथा आदरबुद्धि शह्वराचार्य के जन्म के पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी । शहुराचार्य ने यद्यपि जैन श्रीर बौद्ध-धर्मी का खरडन किया है तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों मे जो श्रादरबुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्होंने नाश नहीं किया, किन्तु उसी को वैदिक रूप दे दिया और बौद्धधर्म के बदले वैदिकधर्म की संस्थापना करने के लिये उन्हों ने बहुत से प्रयत्नशील वैदिक संन्यासी तैयार किये। ये संन्यासी ब्रह्म-चर्यवत से रहते थे श्रीर संन्यास का दंड तथा गेरुश्रा वस्त्र भी धारण करते थे; परन्तु श्रपने गुरु के समान इन लोगों ने भी वैदिकधर्म की स्थापना का काम श्रागे जारी रखा था। यति-संघ की इस नई जोडी (वैदिक संन्यासियों के संघ) को देख उस समय श्रनेक लोगों के मन में शङ्घा होने लगी थी. कि शाहरमत में श्रीर वौद्धमत

श्रेष्ठ माने जाने का कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं, कि यह परिवर्तन श्री मदाद्यशङ्कराचार्य के द्वारा हुआ। परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति में सत्यता नहीं देख पड़ती। पहले प्रकरण में हम कह त्राये हैं, कि श्रीशङ्कराचार्य के संप्रदाय के दो विभाग हैं--(१) माया-वादात्मक ब्रह्वैत ज्ञान, श्रीर (२) कभसंन्यासधर्म । अब यद्यपि अद्वैत-ब्रह्मज्ञान के साथ साथ संन्यासधर्म का भी प्रति-पादन उपनिषदों में किया गया है, तो भी इन दोनों का कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता, कि श्रद्वैत-वेदान्तमत को स्वीकार करने पर संन्यासमार्ग को भी श्रवश्य स्वीकार करना ही चाहिये। उदाहरणार्थ, याज्ञवल्क्य प्रमृति से श्रद्धेत वेदान्त की पूरी शिचा पाये हुए जनक श्रादिक स्वयं कर्मयोगी थे: यही क्यो, बल्कि उपनिपदों का अद्वैत-ब्रह्मज्ञान ही गीता का प्रतिपाद विषय होने पर भी, गीता में इसी ज्ञान के आधार से संन्यास के बदले कर्भयोग का ही समर्थन किया गया है। इसलिये पहले इस वात पर ध्यान देना चाहिये, कि शाङ्करसम्प्र-दाय पर संन्यासधर्भ को उत्तेजन देने का जो त्राह्मेप किया जाता है, वह इस सम्प्रदाय के श्रद्धेत ज्ञान को उपयुक्त न हो कर उसके श्रन्तर्गत केवल संन्यासधर्म को ही उपयोगी हो सकता है। तथापि श्रीशङ्कराचार्य ने इस संन्यासमार्ग को नये ंसिरे से नहीं चलाया है, तथापि कलियुग में निषिद्ध या वर्जित माने जाने के कारण उसमे जो गौणता त्रा गई थी, उसे उन्होंने श्रवश्य दूर किया है। परन्तु यदि इसके भी पहले अन्य कारणों से लोगों में संन्यासमार्ग की चाह हुई न होती, तो इसमें सन्देह है कि श्राचार्य का संन्यास-प्रधान मत इतना श्रधिक फैलाने पाता या नहीं। इसा ने कहा है सही कि 'यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मार दें तो दूसरे गाल को भी उसके सामने कर दो' (ल्यूक. ६. २६)। परन्तु यदि विचार किया जायँ कि इस मत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्रों में कितने हैं, तो यहा देख पड़ेगा, कि किसी बात के प्रचलित होने के लिये केवल इतना ही बस नहीं है कि कोई धर्मीपदेशक उसे अच्छी कह दे बल्कि ऐसा होने के लिये, अर्थात् लोगों के मन का सुकाव उधर होने के लिये, उस उपदेश के पहले ही कुछ सबल कारण उत्पन्न हो जाया करते हैं. श्रीर तब फ़िर खोकाचार में धीरे धीरे परिवर्तन होकर उसी के अनुसार धर्मनियमों में भी परिवर्तन होने लगता है। ' आचार धर्म का मूल है '--इस स्मृतिवचन का तात्पर्य भी यही है। गत शताब्दों में शोपेनहर ने जर्मनी में संन्यासमार्ग का समर्थन किया था; परन्तु उसका बोया हुआ बीज वहाँ -अब तक अच्छी तरह से जमने नहीं पाया श्रीर इस समय तो निट्शे के ही मते। की वहाँ धूम मची हुई है। हमारे यहाँ भी देखने से यही मालूम होगा कि संन्यासमार्ग श्रीशङ्कराचार्य के पहले अर्थात् वैदिक-काल मे ही यद्यपि जारी हो गया था, तो भी वह उस समय कभयोग से आगे अपना कदम नहीं बढा सका था। स्मृतिग्रन्थों में अन्त में संन्यास लोने को कहा गया है सही; परन्तु उसमें भी पूर्वीश्रमीं के कर्तव्य-पालन का उपदेश दिया ही गया है । श्रीशङ्कराचार्य के यन्थीं का

धर्म के 'समूलं च विनश्यति' होने का समय आ गया था। परन्तु बौद्ध धर्म के प्हास के बाद वेदान्त के साथ ही गीता के भागवतधर्म का जो पुनरुजीवन होने लगा था, उसके कारण हमारे यहाँ यह दुष्परिगाम नहीं हो सका। जब कि दौलता-वाद का हिन्दू राज्य ससलमानों से नष्ट अष्ट नहीं किया गया था. उसके कुछ वर्ष पूर्व ही श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे सौभाग्य से भगवद्गीता को मराठी भाषा में अलङ्कृत कर ब्रह्मविद्या को महाराष्ट्र प्रान्त में अति सुगम कर दिया था;-श्रीर हिन्दुस्थान के अन्य शान्तों मे भी इसी समय श्रनेक साधुसन्तों ने गीता के भक्ति-मार्ग का उपदेश जारी कर रखा था। यवन-ब्राह्मण-चारुडाल इत्यादिकीं को एक समान और ज्ञानमूलक गीताधर्म का जाज्जवल्य उपदेश ( चाहे वह वैराग्य--युक्त भिक्त के रूप में ही क्यों न हो ) एक ही समय चारों त्रोर लगातार जारी था, इसिलिये हिन्दूधर्म का पूरा वहास होने का कोई भय नहीं रहा । इतना ही नहीं, बल्कि उसका कुछ कुछ प्रभुत्व मुसलमानी धर्म पर भी जमने लगा। कबीर जैसे भक्त इस देश की सन्त-मण्डली में मान्य हो गये और औरंगज़ेब के बड़े भाई शहा-जादा दारा ने इसी समय श्रपनी देखरेख में उपनिषदों का फारसी में भाषान्तर कराया । यदि वैदिक भक्ति-धर्म अध्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तांत्रिक श्रद्धा के ही श्राधार पर स्थापित हुत्रा होता, तो इस बात का सन्देह है कि उसमें यह विलक्त सामर्थ्य रह सकता या नहीं। परन्त भागवतधर्म का यह आधुनिक पुनरुजीवन. मुसलमानों के ही ज़माने में हुआ है, अतएव यह भी अनेकांशों में केवल भक्ति-विषयक श्रर्थात् एक-देशीय हो गया है, श्रीर मुल भागवत-धर्म के कर्मधोग का जो स्वतन्त्र महत्त्व एक बार घट गया था वह उसे फ़िर प्राप्त नहीं हुन्ना। फलतः इस समय के भागवतधर्मीय सन्तजन, परिडत और आचार्य लोग भी यह कहने लगे. कि कमैयोग भक्तिमार्ग का श्रद्ध या साधन है, जैसा पहले संन्यासमार्गीय लोग कहा करते थे. कि कर्मयोग संन्यासमार्ग का अङ्ग या साधन है। उस समय में प्रचलित इस सर्वसाधारण मत या समक के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने श्रपने 'दासबोध' ग्रन्य में विवेचन किया है। कर्ममार्ग के सच्चे श्रोर वास्तविक महत्त्व का वर्णन, श्रद्ध तथा प्रासादिक मराठी भाषा में, जिसे देखना हो उसे समर्थ-कृत इस अन्य को. विशेषतः उत्तरार्ध को. अवस्य पढ लेना चाहिये 🕾। शिवाजी महाराज को श्रीसमर्थरामदासस्वामी का ही उपदेश मिला था; श्रीर, मरहठों के ज़मानें में जब कर्मयोग के तत्त्वों को सममाने तथा उनके प्रचार करने की अवश्यकता मालुम होने लगी, तब शारिडल्यसूत्रों तथा ब्रह्मसूत्रभाष्य के बदले महाभारत का गद्या-त्मक भाषान्तर होने लगा, एवं 'बखर 'नामक ऐतिहासिक लेखों के रूप में

<sup>\*</sup>हिन्दी प्रेमियों को यह जानकर हर्ष होगा, कि वे अव समर्थ रामदासस्वामीकृत इस ' दासवीध ' नामक मराठी प्रंथ के उपदेशासृत से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि इसका शुद्ध, सरल तथा हृदयप्राही अनुवाद हिन्दी में भी हो चुका है। यह हिन्दी प्रन्थ वित्रशाला प्रेस, पूना से मिल सकता है।

में यदि कुछ अन्तर है तो क्या है। श्रीर, प्रतीत होता है कि प्रायः इसी शङ्का को दूर करने के लिये छान्दोग्योपनिषद् के भाष्य मे आचार्य ने लिखा है, कि " बौद्ध-यतिधर्भ त्रीर सांख्य-यतिधर्भ दोनों वेदबाह्य तथा खोटे हैं, एवं हमारा संन्यासधर्भ वेद के आधार से प्रवृत्त किया गया है, इसिलये यही सचा है" ( छां. शां. भा. २.२३. १.)। जो हो; यह निर्विवाद सिद्ध है, कि कलियुन में पहले पहल जैन श्रीर, बौद्ध लोगों ने ही यति-धर्म का प्रचार किया था। परन्तु बौद्धयतियों ने भी धर्मप्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये श्रागे चलकर उपर्युक्त कर्म करना शुरू कर दिया था, श्रीर, इतिहास से मालूम होता है कि इनको हराने के लिये श्रीशङ्कराचार्य ने जो वैदिक यति-सङ्घ तैयार किये थे उन्हों ने भी कर्म को बिलकूल न त्याग कर अपने उद्योग से ही वैदिक धर्म की फ़िर से स्थापना की। अनन्तर शीघ्र ही इस देश पर मुसलमानों की चढाइयाँ होने लगीं; श्रीर, जब इस परचक से पराकमपूर्वक रका करनेवाले तथा देश के धारण-पोषण करनेवाले चत्रिय राजाकों की कर्तृत्वशक्ति का मुसलमानों के जमाने में न्हास होने लगा,तब संन्यास श्रीर कर्मयोग मे से संन्यास--मार्ग ही सांसारिक लोगों को अधिकाधिक ब्राह्य होने लगा होगा, क्योंकि "राम राम" जपते हुए चुप बैठे रहने का एकदेशीय मार्ग प्राचीन समय से ही कुछ लोगों की दृष्टि में श्रेष्ट समभा जाता था और अब तो तत्कालीन बाह्य परिस्थिति के लिये भी वही मार्ग विशेष सुभीते का हो गया था। इसके पहले यह स्थिति नहीं थी: क्योंकि, शूद्रकमलाकर में कहे गये विष्णुपुराख के निम्न श्लोक से भी यही मालूम होता है-

> श्रपहाय निजं कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः। ते हरेद्वेषिणः पापाः धर्मार्थं जन्म यद्धरेः॥

-श्रशीत् "श्रपने (स्वधमीक् ) कर्मी को छोड़ (केवल ) कृष्ण कृष्ण कहते रहनेवाले लोग हिर के द्वेषी श्रीर पापी हैं, क्योंकि स्वंयं हिर का जन्म भी तो धर्म की रचा करने लिये ही होता है।" सच पूछो तो ये लोग न तो संन्यासिन हैं श्रीर न कर्मयोगी; क्योंकि ये लोग संन्यासियों के समान ज्ञान श्रथवा तीव वैराग्य से सब सांसारिक कर्मों को नहीं छोड़ते हैं। श्रीर संसार में रह कर भी कर्मयोग के श्रनुसार श्रपने हिस्से के शास्त्रोक्ष कर्तव्यों का पालन निष्काम बुद्धि से नहीं करते। इसलिये इन वाचिक संन्यासियों की गणना एक निराली ही तृतीय निष्ठा में होनी चाहिये, जिसका वर्णन गीता में नहीं किया गया है। चाहे किसी भी कारण से हो, जब लोग इस तरह से तृतीय प्रकृति के बन जाते हैं, तब श्राखिर धर्म का भी नाश हुए बिना नहीं रह सकता। ईरान देश से पारसी धर्म के हटाये जाने के जिये भी ऐसी ही स्थिती कारण हुई थी; श्रीर इसी से हिन्दुस्थान में भी वैदिक

श्रवम्बई के छपे हुए विष्णुपुराण में यह श्लोक हमें नहीं मिला। परन्तु उसका उप-योग कमलाकर सरीखे प्रामाणिक प्रन्थकार ने किया है, इससे यह निराधार भी नहीं कहा जा सकता।

निश्चय ही जानना चाहिये कि व्यक्त ही कुछ श्रन्तिम श्रवस्था नहीं है, श्रीर विना अन्यक्ष का आश्रय लिये न तो हम एक कृदम आगे बढ़ा सकते हैं, और न एक वाक्य ही पूरा कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में, अध्यात्म-दृष्टि से सर्वभूतात्मैक्य-रूप परब्रह्म की अब्यक्न करूपना को नीतिशास्त्र का आधार यदि न मानें, तो भी उसके स्थान में " सर्व मानवजाति " को अर्थात् ऑखों से न दिखनेवाली अत-एव श्रव्यक्त वस्तु को ही श्रन्त में देवता के समान पूजनीय मानना पड़ता है। श्राधिभौतिक परिडतें। का कथन है कि " सर्व मानवजाति " में पूर्व की तथा भवि-ज्यत् की पीढियों का समावेश कर देने से अमृतत्व-विषयक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये; श्रीर श्रव तो प्रायः वे सभी सचे हृदय से यही उपदेश करने लग गये हैं, कि इस ( मानवजाति रूपी ) बढ़े देवता की प्रेम-पूर्वक अनन्यभाव से उपासना करना, उसकी सेवा में अपनी समस्त आयु को विता देना, तथा उसके लिये अपने सब स्वार्थों को तिलाझिल दे देना ही प्रत्येक मनुष्य का इस संसार में परम कर्तव्य है। फ्रेंच परिखत कोन्ट द्वारा प्रतिपादित धर्भ का सार यही है, श्रीर इसी धर्म को अपने अन्य मे उसने " सकल मानवजाति-धर्म " या संचेप मे "मानवधर्म" कहा है 🕸। श्राधुनिक जर्भन पण्डित निद्शे का भी यही हाल है। इसने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, कि उन्नीसवी सदी में "परमेश्वर मर गया है " श्रीर श्रध्यात्मशास्त्र थोथा कगड़ा है। इतना होने पर भी उसने श्रपने सभी प्रन्थों में श्राधिभौतिक दृष्टि से कमे-विपाक तथा पुनर्जनम को मंजूर करके प्रतिपादन किया है कि काम ऐसा करना चाहिये जो जन्म-जन्मान्तरों में भी किया जा सके, श्रीर समाज की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये, कि जिससे भविष्यत् मे ऐसे मनुष्य-प्राणी पदा हों जिनकी सब मनोवृत्तिया अत्यन्त विकसित होकर पूर्णावस्था में पहुँच जावें-वस, इस संसार में मनुष्यमात्र का परमकतेव्य श्रीर परमसाध्य यही है। इससे स्पष्ट है, कि जो लोग अध्यात्मशास्त्र को नहीं मानते, उन्हें भी कर्म-अकर्म का विवेचन करने के लिथे कुछ न कुछ परमसाध्य श्रवश्य मानना पड़ता है-श्रीर वह साध्य एक प्रकार से ' अव्यक्त ' ही होता है। इसका कारण यह है, कि यद्यपि आधि-भौतिक नीतिशास्त्रज्ञों के ये दे। ध्येय हैं-(१) सव मानवजातिरूप महादेव की उपा-सना करके सब मनुष्यों का हित करना चाहिये, श्रीर (२) ऐसा कर्म करना चाहिये-कि जिससे भविष्यत् में ग्रत्यन्त पूर्णावस्था में पहुँचा हुग्रा मनुष्य-प्राणी उत्पन्न हो सके; तथापि जिन लोगां को इन दोनों ध्येयो का उपदेश किया जाता है उनकी दृष्टि से वे श्रगोचर या श्रव्यक्ष ही बने रहते हैं। कोन्ट श्रथवा निद्शे का यह उपदेश ईसाई-धर्म सरीखे तत्त्वज्ञानरहित केवल आधिदेवत भक्तिमार्ग का विरोधी भले

<sup>\*</sup>कोन्ट ने अपने धर्म का Religion of Humanity नाम रखा है। उसका विस्तृत विवेचन कोन्ट के A System of Positive Polity (Eng. trans.in four Vols) नामक प्रन्थ में किया गया है। इस प्रन्थ में इस वात की उत्तम चर्चा की गई है, कि केवल आधिभौतिक दृष्टि से भी समाज-घारणा किस तरह की जा सकती है।

उसका श्रध्ययन शुरू हो गया। ये भाषान्तर तंजीर के पुस्तकालय में श्राज तक रखे हुए हैं। यदि यही कार्य-क्रम बहुत समय तक श्रवाधित रीति से चलता रहता, तो गीता की सब एक-पचीय श्रीर संकुचित टीकाशों का महत्त्व घट जाता श्रीर काल-मान के श्रनुसार एक बार फिर भी यह बात सब लोगों के ध्यान में श्रा जाती, कि महाभारत की सारी नीति का सार गीता-प्रदिपादित कर्मयोग में कह दिया गया है। परन्तु, हमारे दुर्भाग्य से कर्मयोग का यह पुनरुजीवन बहुत दिनों तक नहीं उहर सका।

हिंदुस्थान के धार्मिक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नहीं है। ऊपर के संचिप्त विवेचन से पाठकों को मालूम हो गया होगा, कि गीताधर्म मे जो एक प्रकार की सजीवता, तेज या सामर्थ्य है वह संन्यास-धर्म के उस दवदवे से भी विलकुल नष्ट नहीं, होने पाया, कि जो मध्यकाल मे दैववशात् हो गया है। तीसरे प्रकरण मे यह बतला चुके हैं, कि धर्म शब्द का धात्वर्थ '' धारणाद्धर्मः '' है ग्रीर सामान्यतः उसके थे दो भेद होते हैं-एक " पारलोकिक" श्रीर दूसरा " व्यावहारिक," श्रथवा "मोक्तधर्म" श्रीर "नीतिधर्म" । चाहे वैदिक धर्म को लीजिये, वौद्धधर्म को लीजिये अथवा ईसाई धर्म को लीजिये; सव का मुख्य हेतु यही है कि जगत् का धारण-पोपण हो और मनुष्य को अन्त में सदृति मिले; इसीलिये प्रत्येक धर्म में मोत्तधर्म के साथ ही साथ ब्यावहा-रिक धर्म-स्रधर्म का भी विवेचन थोड़ा बहुत किया गया है। यही नहीं विक यहाँ तक कहा जा सकता है, कि प्राचीन काल मे यह भेद ही नहीं किया जाता था कि 'मोत्तधर्म ग्रौर ज्यावहारिक धर्म भिन्न किं; 'क्योंकि उस समय सव लोगो की यही धारणा थी, कि परलोक में सद्गति भिलने के लिये इस लोक में भी हमारा त्राचरण शुद्ध ही होना चाहिये। वे लोग गीता के कथनातु-सार यहीं मानते थे, कि पारलौकिक तथा सांसारिक कल्याण की जड़ भी एक ही है। परनतु श्राधिभौतिक ज्ञान का प्रसार होने पर श्राजकत पश्चिमी देशों मे यह धारणा स्थिर न रह सकी, श्रीर इस बात का विचार होने लगा कि मोचधर्म-रहित नीति की, अर्थात् जिन नियमी से जगत् का धारण-पोषण हुआ करता है उन नियमों की, उपपत्ति वतलाई जा सकती है या नहीं; और फ़लतः केवल आधि-भौतिक अर्थात् दश्य या व्यक्त आधार पर ही समाजधारणाशास्त्र की रचना होने लगी है। इस पर प्रश्न होता है, कि केवल व्यक्त से ही मनुष्य का निर्वाह कैसे हो सकेगा ? पेड, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भी तो अन्यक्त अर्थ ही प्रगट होता है न। आम का पेड या गुलाबका पेड़ एक विशिष्ट दश्य वस्तु है सही; परन्तु 'पेड़ ' सामान्य शब्द किसी भी दृश्य अथवा व्यक्त वस्तु को नहीं दिखला सकता । इसी तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा है। इससे यही सिद्ध होता है, कि मन मे अन्यक्न-सम्बन्धी कल्पना की जागृति के लिये पहले कुछ न कुछ ज्यक्त वस्तु ग्राँखों के सामने ग्रवश्य होनी चाहिय; परन्तु इसे भी निर्गुण है इसी लिये उसका वर्णन, गुण वस्तु या किया दिखानेवाले किसी भी शब्द से नहीं हो सकता और इसी बिये उसे 'अज्ञेय 'कहते हैं। परन्तु अन्यक्र सृष्टि-तत्त्व का जो ज्ञान हमें हुआ करता है वह यद्यपि शब्दों से अधिक न भी वतलाया जा सके, और इसलिये देखने में यद्यपि वह अल्पसा देख पड़े तथापि वही मानवी ज्ञान का सर्वस्व है श्रीर इसी लिये लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के श्राधार से बतलाई जानी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से साफ्र मालूम हो जाता है, कि ऐसी उपपत्ति उचित रीति से बतलाने के लिये कुछ भी श्रह्चन नहीं हो सकती । दश्य-सृष्टि के हज़ारों व्यवहार किस पद्धति से चलाये जावें--उदाहर-गार्थ, ज्यापार कैसे करना चाहिये, लड़ाई कैसे जीतना चाहिये, रोगी को कौनसी त्रोषधि किस समय दी जावे, सूर्य-चन्द्रादिकों की दूरी को कैसे जानना चाहिये-इसे भली भाँति समकते के लिये हमेशा नामरूपात्मक दश्य-एष्टि के ज्ञान की ही आवश्यकता हुआ करेगी; इसमें कुछ सन्देह भी नहीं, कि इन सब लौकिक च्यवहारों को श्रधिकाधिक कुशलता से करने के लिये नामरूपात्मक श्राधिभौतिक शास्त्रों का अधिकाधिक अध्ययन अवस्य करना चाहिये। परनतु यह कुछ गीता का विषय नहीं है। गीता का मुख्य विषय तो यही है, कि श्रध्यात्म-दृष्टि से मनुष्य की परम श्रेष्ठ श्रवस्था को बतला कर उसके आधार से यह निर्णाय कर दिया जावे, कि कर्म-अकर्मरूप नीतिधर्म का मूलतत्त्व क्या है। इनमें से पहले यानी श्राध्या-त्मिक परमलाध्य (मोच) के बारे में आधिभौतिक पन्थ उदासीन भले ही रहे: परन्तु दूसरे विषय का अर्थात् केवल नीतिधर्म के मूलतत्त्वों का निर्णय करने के तिये भी श्राधिमौतिक पत्त श्रसमर्थ है । श्रौर, पिछले प्रकरणों में हम बतला चुके हैं, कि प्रवृत्ति की स्वतन्त्रता, नीतिधर्म की नित्यता तथा श्रमृतत्व प्राप्त कर लेने की मनुष्य के मन की स्वामाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयों का निर्णय श्राधिभौतिक पन्थ से नहीं हो सकता-इसके लिये श्राख़िर हमें श्रात्मा-श्रनात्म-विचार मे अवेश करना ही पड़ता है। पुरन्तु अध्यात्मशास्त्र का काम कुछ इतने ही से पूरा नहीं हो जाता । जगत् के आधारमूत अमृतत्व की नित्य उपासना करने से, और अपरोत्तानुभव से मनुष्य के आत्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शानित मिलने पर उसके शील स्वभाव में जो परिवर्तन हो जाता है वही सदाचरण का मूल है; इसिंजिये इस बात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानव जाति की पूर्णावस्था के विषय में भी अध्यातमशास्त्र की सहायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता है, वैसा केवल श्राधिभौतिक सुखवाद से नहीं होता। क्योंकि यह बात पहले भी विस्तारपूर्वक बतलाई जा चुकी है, कि केवल विषय-सुख तो पशुश्रों का उद्देश या साध्य है, उससे ज्ञानवान् मनुष्य की बुद्धि का कभी पूरा समाधान हो नहीं सकता। सुख-दुःख श्रनित्य हैं तथा धर्म ही नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर सहज ही ज्ञात हो जावेगा, कि गीता के पारखौकिक धर्म तथा नीति-धर्म दोनों का प्रतिपादन जगत् के श्राधार-भूत नित्य तथा श्रमृत तत्त्व के श्राधार से ही किया गया है, इस-

हीं हो; परन्तु जिस धर्म-अधर्म-शास्त्र का अथवा नीतिशास्त्र का परम ध्येय -अध्यात्म-दृष्टि से सर्वभूतात्मैक्यज्ञानरूप साध्य की या कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की पूर्वावस्था की नींव पर स्थापित हुआ है, उसके पेट मे सब आधिमौतिक साध्यों का विरोधरहित समावेश सहज ही में हो जाता है। इससे कभी इस भय की त्राशंका नहीं हो सकती, कि अध्यात्मज्ञान से पवित्र किया गया वैदिक धर्म उक्र उप-देश से चीण हो जावेगा। अब प्रश्न यह है, कि यदि अब्यक्त उपदेश को ही परम साध्य मानना पड़ता है, तो वह सिर्फ़ मानव-जाति के लिये ही क्यों माना जायँ ? अर्थात वह मर्थादित या संकुचित क्यों कर दिया जायं ? पूर्णवस्था को ही जब परमसाध्य मानना है, तो उसमें ऐसे श्राधिभौतिक साध्य की श्रपेत्ता, जो जानवर श्रीर मनुष्य दोनों के लिये समान हो, ऋधिकता ही क्या है ! इस प्रश्नो का उत्तर देते समय अध्यात्म-दृष्टि से निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक अनिर्वाच्य परम तत्त्व की ही शरण में आखिर जाना पड़ता है। अवीचीन काल में आधिभौतिक शास्त्रों की अश्रुतपूर्व उन्नति हुई है, जिससे मनुष्य का दश्य-सृष्टिविषयकज्ञान पूर्व-काल की अपेत्ता सैकड़ों गुना अधिक बढ़ गया है; श्रीर, यह बात भी निर्विवाद सिद्ध है. कि ''जैसे को तैसा''इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट्र इस श्राधिमौतिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा उसका, सुधरे हुए नये पाश्चात्य राष्ट्री के सामने, टिकना श्रसम्भव है। परन्तु श्राधिभौतिक शास्त्रां की चाहे जितनी वृद्धि क्यो न हो जावे, यह श्रवश्य ही कहना होगा, कि जगत् के मूलतस्व को समक्त लेने की मनुष्यमात्र की स्वामाविक प्रवृत्ति केवल आधिभौतिकवाद से कभी पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो सकती। केवल व्यक्त सृष्टि के ज्ञान से सब बातों का निर्वाह नहीं हो सकता, इस-क्विये स्पेन्सर सरीखे उत्क्रान्ति-वादी भी स्पष्टतया खीकार करते हैं. कि नामरूपात्मक दृश्य-सृष्टि की जब में कुछ ग्राव्यक्त तस्व श्रावश्य ही होगा। परन्तु उनका, यह कहना है, कि इस नित्य तत्त्व के स्वरूप को समक्त लेना सम्भव नहीं है, इसलिये इसके आधार से किसी भी शास्त्र की उपपत्ति नहीं बतलाई जा सकती । जर्भन तत्त्ववेत्ता कान्ट भी अव्यक्त-सृष्टि-तत्त्व की अज्ञेयता को स्वीकार करता है; नथापि उसका यह मत है, कि नीतिशास्त्र की उपपत्ति इसी अगम्य तत्त्व के आधार पर बतलाई जानी चाहिये। शोपेनहर इससे भी श्रागे बढ कर प्रतिपादन करता है, कि यह अगम्य तत्त्व वासना-स्वरूपी है; श्रोर, नीतिशास्त्र-सम्बन्धी श्रंप्रेज़ प्रनथकार -श्रीन का मत है, कि यही सृष्ट-तत्त्व आत्मा के रूप में श्रंशतः मनुष्य के शरीर मे प्रादुर्भूत हुआ है। गीता तो स्पष्ट रीति से कहती है, कि "ममैवांशो जीवलोके जीवसूतः सनातनः ।" हमारे उपनिषत्कारों का यही सिद्धान्त है, कि जगत् का आधारभूत यह अन्यक्न-तत्त्व नित्य है, एक है, अमृत है, स्वतन्त्र है, आत्मरूपी है-बस: इससे श्रधिक इसके विषय में श्रीर क्रछ नहीं कहा जा सकता। श्रीर इस बात में सन्देह है, कि उक्क सिद्धान्त से भी आगे मानवी-ज्ञान की गति कभी बढेगी च्या नहीं; क्योंकि जगत् का आधारभूत अन्यक्र तत्त्व इन्द्रियों से अगोचर अर्थात्

लोगों का साधक यह श्रेयस्कर धर्म छूट गया है तभी से इस देश की निकृष्टावस्था का श्रारम्भ हुत्रा है। इसिलये ईश्वर से श्राशापूर्वक श्रन्तिम प्रार्थना यही है, कि भिक्त का, ब्रह्मज्ञान का श्रोर कर्तृत्वशिक्त का यथोचित भेल कर देनेवाले इस तेजस्वी तथा सम गीता-धर्भ के श्रनुसार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस देश में फिर भी उत्पन्न हों। श्रोर, श्रन्त में उदार पाठकों से निम्न मन्त्र-द्वारा ( ऋ १०१९ १ ) यह विनंती करके गीता का रहस्य-विवेचन यहाँ समाप्त किया जाता है, कि इस ग्रन्थ में कहीं श्रम से कुछ न्यूनाधिकता हुई हो तो उसे सम-दृष्टि से सुधार लिजिये—

समानी व श्राकृतिः समाना हृद्यानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ यथा वः सुसहासति॥ ॥

\* यह मंत्र ऋग्वेद संहिता के अंत में आया है। यज्ञ-मंडप मे एकत्रित लोगो का लक्ष्य करके यह कहा गया है। अर्थ—''तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारे अंतःकरण एक समान हों और तुम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाह्य होगा अर्थात् संघराक्ति की दढता होगी।" असित=अस्ति, यह वैदिक रूप है। ' यथा वः सुसहासित ' इसकी द्विरुक्ति प्रंथ की समाप्ति दिखलाने के लिये की गई है।

तत्सद्बह्यार्पणमस्तु ।

लिये यह परमावधि का गीतांधर्म, उस श्राधिभौतिक शास्त्र से कभी हार नहीं खा सकता, जो मनुष्य के सब कमों का विचार सिर्फ़ इस दृष्टि से किया करता है, कि मनुष्य केवल एक उच्च श्रेणी का जानवर है। यही कारण है कि हमारा गीताधर्म नित्य तथा श्रभय हो गया है श्रोर स्वयं भगवान् ने ही उसमें ऐसा सुप्रबन्ध कर रखा है, कि हिन्दुश्रों को इस विषय में किसी भी दूसरे धर्म, प्रन्थ या मत की श्रोर मुह ताकने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती। जब सब ब्रह्मज्ञान का निरूपण हो गया, तब याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कहा है, कि " श्रभंय वे प्राप्तोऽसि " श्रव तू श्रभय हो गया ( बृ. ४. २. ४. ); यही बात इस गीताधर्म के ज्ञान के लिये भी श्रनेक श्रथीं में श्रज्रस्थः कही जा सकती है।

गीता धर्म कैसा है ? वह सर्वतोपिर निर्भय और ज्यापक है; वह सम है अर्थात वर्ण, जाती, देश या किसी अन्य भेदों के मगड़े में नहीं पड़ता, किन्तु सब लोगों को एक ही मापतौल से समान सद्गति देता है, वह अन्य सब धर्मों के विषय में यथोचित सहिष्णुता दिखलाता है: वह ज्ञान, भक्कि, श्रौर कर्म-युक्त है; श्रीर श्रधिक क्या कहें, वह सनातन-वैदिक-धर्मवृत्त का श्रत्यन्त मधुर तथा श्रमृत-फ़ल है। वैदिक धर्म में पहले द्रव्यसय या पशुमय यज्ञों का अर्थात् केवल कर्म-कारड का ही अधिक महात्म्य थाः परन्तु फ्रिर उपनिषदों के ज्ञान से यह केवल कर्म-कार्डप्रधान श्रीतधर्म गौरा माना जाने लगा श्रीर उसी समय सांख्य-शास्त्रका भी प्रादुर्भाव हुन्ना। परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनों को त्र्रगम्य था त्रीर इसका सुकाव भी कर्म-संन्यास की त्रोर ही विशेष रहा करता था, इस लिये केवल श्रीपनिषदिक धर्म से श्रथवा दोनों की स्मार्त-एकवाक्यता से भी सर्व-साधारण लोगों का पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था। श्रतएव उपनिषदों के केवल बुद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेमगाय व्यक्त-उपासना के राजगृह्य का संयोग करके, कर्भ-कार्यं की प्राचीन परम्परा के अनुसार ही अर्जुन को निमित्त करके गीता धर्म सब लोगों को मुक्तकण्ठ से यही कहता है, कि ट्रिम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार श्रपने श्रपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन लोकसंग्रह के लिये निष्काम-बुद्धि से, श्रात्मापम्य दृष्टि से, तथा उत्साह से यावजीवन करते रहो; श्रीर, ( उसके द्वारा ऐसे नित्य परमात्म-देवता का सदा यजन करो जो पिएडब्रह्माएड में तथा समस्त प्राणियों में एकत्व से ज्यास है-इसी में तुम्हारा सांसरिक तथा पारलौकिक कल्याण है। " इससे कर्म, बुद्धि (ज्ञान) श्रीर प्रेम (भिक्त) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता है, श्रीर, सब श्रायु या जीवन ही को यज्ञमय करने के लिये उपदेश देनेवाले श्रकेले गीता-धर्म में सकल वैदिक-धर्म का सारांश ग्रा जाता है। इस नित्यधर्म को पहचान कर, केवल कर्तव्य समक करके, सर्व-भूत-हित के लिये प्रयत्न करनेवा जे-सैकड़ों महात्मा श्रोर कर्तां या वीर पुरुष जब इस पवित्र भारत-भूमि को श्रलंकृत किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र बनकर, न केवल ज्ञान के वरन् ऐश्वर्य के भी शिखर पर पहुँच गया था; और, कहना नहीं होगा, कि जब से दोनों:

तत्त्व कहीं न कहीं वतलाना त्रावश्यक था, इस लिये उसे भगवद्गीता में वतलाकर व्यावहारिक धर्म-अधर्म के अथवा कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति के निरूपण की पति गीता ही में की है। वनपर्व के बाह्यण-व्याध-संवाद में व्याध ने वेदानत के आधार पर इस बात का विवेचन किया है, कि " में मांस वेचने का रोजगार क्यों करता हूँ; " श्रौर, शन्तिपर्व के तुलाधार-जाजिल-संवाद में भी, उसी तरह, तुलधार ने भ्रपने वाणिल्य-न्यवसाय का समर्थन किया है (वन. २०६-२१४ श्रीर शां. २६०-२६३)। परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवसायों ही की है। इसी प्रकार ग्रहिसा, सत्य त्रादि विषयों का विवेचन यद्यपि महाभारत में कई स्थानों पर मिलता है, नयापि वह भी एकदेशीय अर्थात् उन विशिष्ट विषयों के लिये ही है, इस लिये वह महाभारत का प्रधान भाग नहीं माना जा सकता। इस - प्रकार के एकदेशीय विवेचन से यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता, कि जिन भगवान श्रीकृप्ण श्रीर पाएडवों के उज्जवल कार्यों का वर्णन करने के लिये व्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन महानुभावों के चरित्रों की त्रादर्श मान कर मनुष्य उस प्रकार भाचरण करें या नहीं। यदि यही मान लिया जायें, कि संसार नि:सार हे श्रोर कभी न कभी संन्यास लेना ही हितकारक है, तो स्वभा-वत: ये प्रश्न उपस्थित होते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पागडवों को इतनी मंमट में पड़ने का कारण ही क्या था? श्रीर यदि उनके प्रयत्नों का कुछ हेता मान भी लिया जाय, -तो लोकसंग्रहार्थ उनका गौरव करके व्यासजी को तीन वर्ष पर्यन्त लगातार परिश्रम करके (सभा आ. ६२.-५२) एक लाख स्रोकों के बृहत अन्य को लिखने का प्रयोजन ही क्या था? केवल इतना ही कह देने से ये प्रश्न यथेष्ट हल नहीं हो सकते, कि वर्णाश्रम-कर्भ चित्त-शुद्धि के लिये किये जाते हैं; क्योंकि चाहे जो कहा जायँ, स्वधर्मचरण अथवा जगत् के अन्य सव व्यवहार तो संन्यास-दृष्टि से गौंगा ही माने जाते हैं। इसलिये, महाभारत में जिन महान पुरुषों के चरित्रों का वर्शन किया गया है, उन महात्मात्रों के त्राचरण पर " मूले कुठार: " न्याय से होनेवाले आचेप को हटा कर, उक्त अन्य में कहीं न कहीं विस्तार-पूर्वक यह वत-लाना श्रावश्यक था, कि संसार के सब काम करना चाहिये अथवा नहीं; श्रीर यदि कहा लाय, कि करना चाहिये, तो प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना कर्म संसार में किस प्रकार करना चाहिये, जिसस वह कमें उसकी मोच-प्राप्ति के मार्ग में वाधा न डाल संक । नलोपाख्यान, रामोपाख्यान श्रादि महाभारत के उपाख्यानों में उक्त वातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता; क्योंकि ऐसा करने -से उन उपाड़ों के सदश यह विवेचन भी गौए ही माना गया होता। इसी प्रकार वनपूर्व अथवा शान्तिपूर्व के अनेक विपयों की खिचड़ी में यदि गीता को भी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्त्व अवश्य घट गया होता। श्रतएव, उद्योगपर्व समाप्त होने पर, महाभारत का प्रधान कार्य-भारतीय -युद्ध-- ब्रारम्भ होने के ठीक मौके पर ही, उस कार्य पर ऐसे ब्राचेप किये गये है

# परिशिष्ट-प्रकरण।

### 

## गीता की बहिरङ्गपरीक्षा

श्रविदित्वा ऋषिं छन्दो दैवतं योगमेव च । योऽध्यापयेज्जेपद्वाऽपि पापीयाञ्जायते तु सः॥

स्मृति ।

चित्रं प्रकरणों में इस वात का विस्तृत वर्णन किया गया है, कि जब भार तीय युद्ध में होनेवाले कुलचय श्रीर ज्ञातिचय का प्रत्यच दृश्य पहले पहल श्रॉखों के सामने उपस्थित हुआ, तव अर्जुन अपने चात्रधर्म का त्याग करके संन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था, श्रीर उस समय उसको ठीक मार्गपर लाने के लिये श्रीकृष्ण ने वेदान्तशास्त्र के श्राधार पर यह प्रतिपादन किया, कि कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है, कर्मयोग मे बुद्धि ही की प्रधानता है, इसिलये बह्यात्मैक्यज्ञान से श्रथवा परमेश्वरभक्ति से श्रपने बुद्धि को साम्या-वस्था में रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधर्मानुसार सब कर्म करते रहने से ही मोच की प्राप्ति हो जाती है, मोच पाने के लिये इसके सिवा अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं है; श्रीर, इस प्रकार उपदेश करके, भगवान् ने अर्जुन को युद्ध करने में प्रवृत्त कर दिया। गीता का यही यथार्थ तात्पर्य है। अब " गीता को भारत में सम्मिलित करने का कोई प्रयोजन नहीं " इत्यादि जो शङ्काँए इस अम से उत्पन्न हुई हैं, कि गीता यन्य केवल वेदान्तविषयक श्रोर निवृत्ति-प्रधान है, उनका निवारण भी श्राप ही श्राप हो जाता है। क्योंकि, कर्णपर्व मे सत्यानृत का विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को युधिष्ठिर के वध से परावृत्त किया है, उसी प्रकार युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी आवश्यक था! श्रीर, यदि कान्य की दृष्टि से देखा जाय, तो भी यही सिद्ध होता है, कि महाभारत मे अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अन्योन्य प्रसङ्ग देख पड़ते हैं, उन सब का मृत

<sup>&</sup>quot;किसी मंत्र के ऋषि, छंद देवता और विनियोग को न जानते हुए जो (उक्त मंत्र की) शिक्षा देता है अथवा जप करता है वह पापी होता है —यह किसी न किसी स्मृति ग्रंथ का वचन है; परन्तु मालूम नहीं कि किस ग्रंथ का है। हॉ, उसका मूल आधेय- व्राह्मण (आधेय. १) श्रुति-ग्रंथ में पाया जाता है; वह यह है.—"यो ह वा अविदिताषें ग्रंथ न्दोदैवत व्राह्मणेन मंत्रेण याजयित वाऽध्यापयित वा स्थाणुं वच्छिति गर्त वा प्रतिपद्यते।" अर्थात ऋषि, छंद आदि किसी भी मंत्र के जो बिहरंग हैं उनके बिना मंत्र नहीं कहना चाहिये। यही न्याय गीता सरीख ग्रंथ के लिये भी लगाया जा सकता है।

यन्थ में सात सौ श्लोक हैं। श्रीर, वर्तमान समय की सब पोथियों में भी उतने ही श्लोक पाये जाते हैं। इस सात सौ श्लोकों में से १ श्लोक एतराष्ट्र का है, ४० सक्षय के, ८० श्रर्जुन के श्रीर १७१ भगवान के हैं। बम्बई में गण्पत कृष्णाजी के छापखाने में मुद्रित महाभारत की पोथी में भीष्मपर्व में वर्णित गीता के श्रठारह श्रध्यायों के बाद जो श्रध्याय श्रारम्भ होता है, उसके (श्रर्थात् भीष्मपर्व के तेंता— लीसवे श्रध्याय के) श्रारम्भ में साढे पाँच श्लोकों में गीता-माहात्म्य का वर्णन किया गया है श्रीर उसमें कहा है:—

षट्शतानि सर्विशानि स्होकानां प्राह केशवः। श्रर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तषप्टिं तु सञ्जयः। धृतराष्टः स्होकमेकं गीताया मानमुच्यते॥

श्रर्थात " गीता में केशव के ६२०, श्रर्जुन के ४७, सक्षय के ६७ श्रीर धतराष्ट्र का १. इस प्रकार कुल मिलाकर ७४४ श्लोक हैं। " मद्रास इलाखे मे जो पाठ प्रचलित है उसके अनुसार कृष्णाचार्य-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी में ये श्लोक पाये जाते है; परन्तु कलकत्ते में मुद्रित महाभारत में ये नहीं मिलते; श्रौर, भारत-टीकाकार नीलकचठ ने तो इनके विषय में यह लिखा है, कि इन रह शिकों को " गौडे: न प्रख्यन्ते "। त्रतएव प्रतीत होता है कि ये प्रचिस हैं। परन्तु, यद्यपि इन्हें प्रचिस मान लें, तथापि यह नहीं बतलाया जा सकता, कि गीता में ७४४ स्होक ( श्रर्थात् वर्तमान पोथियों में जो ७०० क्षोक हैं उनसे ४४ क्षोक अधिक ) किसे और कव मिले। महाभारत बड़ा भारी अन्य है, इसलिये संभव है, कि इसमें समय समय पर अन्य श्लोक जोड़ दिये गये हों तथा कुछ निकाल डाले गये हों । परन्तु यह बात गीता के विषय में नहीं कही जा सकती। गीता-प्रनथ सदैव पठनीय होने के कारण वेदों के सदश पूरी गीता को करठाय करनेवाले लोग भी पहले बहुत थे, श्रीर श्रव तक भी कुछ हैं। यही कारण है, कि वर्तमान गीता के बहुत से पाठा-न्तर नहीं हैं, श्रीर जो कुछ भिन्न पाठ हैं वे सब टीकाकारों को मालूम हैं। इसके सिवा यह भी कहा जा सकता है, कि इसी हेतु से गीता-प्रनथ में बराबर ७०० श्लोक रखे गये हैं, कि उसमें कोई फेरफार न कर सके। श्रव प्रश्न यह है कि वस्वई तथा मद्रास में मुद्रित महाभारत की प्रतियों ही में ४५ श्लोक-श्रौर, वे भी सव भगवान् ही के-ज्यादा कहाँ से श्रागये ? सञ्जय श्रीर श्रर्जुन के श्लोकों का जोड़ वर्त्तमान प्रतियों में श्रीर इस गणना में, समान श्रर्थात् १२४ है; श्रीर ग्यारहवे अध्याय के ''परयामि देवान्o'' (११.१४-३१)ग्रादि १६ श्लोकों के साथ, मत-भेद के कारण सम्भव है, कि अन्य दस श्लोक भी सञ्जय के माने जावें; इसलिये कहा जा सकता है, कि यद्यपि सञ्जय श्रीर श्रर्जुन के श्लोकों का जोड़ समान ही है, तथापि प्रत्येक श्लोकों को पृथक् पृथक् गिनने मे कुछ फ़र्क हो गया होगा। परन्तु इस बात का कुछ पता नहीं लगता, कि वर्त्तमान प्रतियों में भगवान के जो १७१

जो नीतिधर्म की दृष्टि से अपरिहार्य देख पड़ते हैं, और वहीं यह कर्म-अकर्म विवेचन का स्वतन्त्र शास्त्र उपपत्ति-सहित बतलाया गया है। सारांश, पढनेवाले कुछ देर के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जायँ, कि श्रीकृष्णजी ने युद्ध के श्रारम्भ में ही अर्जुन को गीता सुनाई है, और यदि वे इसी बुद्धि से विचार करें कि महाभारत थे, धर्मग्रधर्म का निरूपण करने के लिये रचा गया यह एक श्रार्ष-महाकाव्य है, तो भी यही देख पड़ेगा कि गीता के लिये महाभारत में जो स्थान नियुक्त किया गया है, वहीं गीता का महत्त्व प्रगट करने के लिये काव्य-दृष्टि से भी अत्यन्त उचित है। जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है और महाभारत में किस स्थान पर गीता बतलाई गई है, तब ऐसे प्रश्नों का कुछ भी महत्त्व देख नहीं पड़ता, कि "रणभूमि पर गीता का ज्ञान बतलाने की क्या आवश्यकता थी ? कदाचित किसी ने इस ग्रन्थ को महाभारत में पीछे से घुसेड दिया होगा! अथवा, भगवद्गीता में दस ही श्लोक मुख्य हैं या सौ ? " क्योंकि अन्य अकरणों से भी यही देख पड़ता है, कि जब एक बार यह निश्चय हो गया कि धर्म-निरूपणार्थ ' भारत ' का ' महाभारत ' करने के लिये अमुक विषय महाभारत मे श्रमक कारण से श्रमक स्थान पर रखा जाना चाहिये, तब महाभारतकार इस वात की परवा नहीं करते, कि उस विषय के निरूपण में कितना स्थान लग जायगा। त्तथापि गीता की बहिरक्रपरीचा के संबन्ध में जो श्रोर दलीलें पेश की जाती है उन पर भी श्रव प्रसङ्गानुसार विचार करके उनके सत्यांश की जॉच करना श्रावश्यक हैं; इस बिये उनमें से (१) गीता श्रीर महाभारत, (२) गीता श्रीर उप-निषद् , (३) गीता और ब्रह्मसूत्र, (४) भागवतधर्भ का उदय और गीता, ( १ ) वर्तमान गीता का काल, (६) गीता श्रीर बौद्ध प्रन्थ, (७) गीता श्रीर ईसाइयों -की बाइबल-इन सात दिषयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागों में क्रमानसार किया गया है। स्मरण रहे कि उक्त बातों का विचार करते समय. केवल कान्य की दृष्टि से अर्थात् न्यावहारिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् आदि अन्थों का विवेचन बहिरक्नपरीत्तक किया करते हैं, इसलिये श्रव उक्त प्रश्नों का विचार हम भी उसी दृष्टि से करेगे।

## भाग १-गीता और महाभारत।

ऊपर यह अनुमान किया गया है, कि श्रीकृष्णजी सरी से महात्माओं के चिरत्रों का नैतिक समर्थन करने के लिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता, उचित कारणों से, उचित स्थान में रखी गई है; और गीता महाभारत का ही एक भाग होना चाहिये। वही अनुमान इन दोनों प्रन्थों की रचना की तुलना करने से श्रधिक दृढ हो जाता है! परन्तु, तुलना करने के पहले इन दोनों प्रन्थों के वर्तमान स्त्ररूप का कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। अपने गीता-भाष्य के आरंभ में श्रीमच्छुङ्कराचार्यजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि गीता-

अत्येक श्लोक के आरम्भ में "यदाश्रीषं" कहकर, जब धतराष्ट्र ने बतलाया है, कि दुर्योधन प्रमृति की जय-प्राप्ति के विषय में किस किस प्रकार मेरी निराशा होती गई, तब यह वर्णन है कि " ज्योंही सुना कि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होने पर श्रीकृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखलाया, त्योंही जय के विषय में मेरी पूरी निराशा हो गई।" श्रादिपर्व के इन तीन उन्नेखों के बाद शान्तिपर्व के श्रन्त में नारायणीय धर्म का वर्णन करते हुए, गीता का फिर भी उल्लेख करना पडा है। नारायणीय, सात्वत, ऐकान्तिक, श्रीर मागवत-ये चारों नाम समानार्थक हैं। नारायणीयो-पाख्यान (शां. ३३३-३४१) में उस भक्रिप्रधान प्रवृत्ति-मार्ग के उपदेश का वर्णन किया गया है, कि जिसका उपदेश नारायण ऋषि श्रथवा भगवान ने श्वेतद्वीप में नारदजी को किया था। पिछले प्रकरणों में भागवतधर्म के इस तत्त्व का वर्णन किया जा चुका है, कि वासुदेव की एकान्तभाव से भक्ति करके इस जगत् के सब व्यवहार स्वधर्मानुसार करते रहने से ही मोच की प्राप्ति हो जाती है: श्रौर, यह भी बतला दिया गया है कि इसी प्रकार भगवद्गीता में भी संन्यास मार्ग की श्रपेत्ता कर्मयोग ही श्रेष्ठतर माना गया है। इस नारायणीय धर्म की परम्परा का वर्शन करते समय वैशंपायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साचात् नारायण से नारद को प्राप्त हुआ है और यही धर्म "कथितो हरिगीतासु समास-विधिकल्पतः " ( मभा. शां. ३४६. १० ) हरिगीता त्रथवा भगवद्गीता मे बतलाया गया है। इसी प्रकार आगे चलकर ३४८ वें अध्याय के ८ वें श्लोक में यह बतलाया शया है कि-

### समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपाग्डवयोर्मुधे। त्रर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्॥

कौरव श्रीर पाण्डवों के युद्ध के समय विमनस्क श्रर्जन को भगवान् ने ऐकान्तिक श्रथवा नारायण-धर्म की इन विधियों का उपदेश किया था; श्रीर, सब युगों में स्थित नारायण-धर्म की परम्परा बतला कर पुनश्च कहा है, कि इस धर्म का श्रीर यितयों के धर्म श्रयात् संन्यास-धर्म का वर्णन 'हरिगीता' में किया गया है (मभा. शां. ३४८. १३)। श्रादिपर्व श्रीर शान्तिपर्व में किये गये इन छः उल्लेखों के श्रतिरिक्ष, श्रश्चमेधपर्व के श्रनुगीतापर्व में भी श्रीर एक बार भगवद्गीता का उल्लेखों के श्रतिरिक्ष, श्रश्चमेधपर्व के श्रनुगीतापर्व में भी श्रीर एक बार भगवद्गीता का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर का राज्यामिषक भी हो गया, श्रीर एक दिन श्रीकृष्ण तथा श्रर्जन एकत्र बैठे हुए थे, तब श्रीकृष्ण ने कहा "यहाँ श्रव मेरे रहने की कोई श्रावश्यकता नहीं है; द्वारका को जाने की इच्छा है;" इस पर श्रर्जन, ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, कि पहले युद्ध के श्रारम्भ में श्रापने सुक्ते जो उपदेश किया था वह में भूल गया, इसिलये वह सुक्ते फिर से बतलाइये (श्रश्व. १६)। तब इस बिनती के श्रनुसार, द्वारका को जाने के पहले, श्रीकृष्ण ने श्रर्जन को श्रनुगीता सुनाई। इस श्रनुगीता के श्रारम्भ ही में भगवान् ने कहा है—''दुर्भाग्य-

श्लोक है, उनके बदले ६२० ( ग्रर्थात् ४४ श्रधिक ) कहाँ से श्रा गये । यदि यह कहते हैं, कि गीता का 'स्तोत्र' या 'ध्यान ' या इसी प्रकार के अन्य किसी प्रकरण का इसमें समावेश किया गया होगा, तो देखते हैं, कि बम्बई मे मुद्रित महाभारत की पोथी में वह प्रकरण नहीं है; इतना ही नहीं, किन्तु इस पोथीवाली गीता में भी सात सौ श्लोक ही हैं। अतएव, वर्तमान सात सौ श्लोकों की गीता ही को प्रमाण मानने के सिवा अन्य मार्ग नहीं है। यह हुई गीता की बात। परन्तु, जब महाभारत की श्रोर देखते है, तो कहना पड़ता है कि यह विरोध कुछ भी नहीं है। स्वयं भारत ही मे यह कहा है, कि महाभारत-संहिता की संख्या एक लाख है। परन्तु रावबहादुर चिंतामिण्राव वैद्य ने महाभारत के अपने टीका-अन्थ में स्पष्ट करके बतलाया है. कि वर्तमान प्रकाशित पोथियों मे उतने श्लोक नहीं मिलते: श्रीर भिन्न भिन्न पर्वों के श्रध्यायों की संख्या भी भारत के श्रारम्भ में दी गई श्रनुक्रमणिका के श्रनुसार नहीं है। ऐसी श्रवस्था मे, गीता श्रौर महाभारत की तुलना करने के लिये इन प्रन्थों की किसी न किसी विशेष पौथी का श्राधार लिये विना काम नहीं चल सकता: श्रतएव श्रीमच्छुद्धराचार्य ने जिस सात सा श्लोकोंवाली गीता को प्रमाण माना है उसी गीता को श्रीर कलकत्ते के बाबू प्रतापचन्द्राय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी को प्रमाख मान कर हमने इन टोनों प्रन्थों की तुलना की है; श्रौर, हमारे इस प्रन्थ से उद्धृत महाभारत के श्लोकों का स्थान-निर्देश भी, कलकत्ते में मुद्रित उक्त महा-भारत के श्रनुसार ही किया गया है। इन श्लोकों को बम्बई की पोथी में श्रथवा मदास के पाठकम के अनुसार प्रकाशित कृष्णाचार्य की प्रति मे देखना हो; श्रौर यदि वे हमारे निर्दिष्ट किये हुए स्थानों पर न मिलें, तो कुछ श्राग पीछे हूँडने से दे मिल जायँगे।

सात सो श्लोकों की गीता और कलकत्ते के वावू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की तुलना करने से प्रथम यही देख पड़ता है, कि भगवद्गीता महाभारत ही का एक भाग है; और इस बात का उन्नेख स्वयं महाभारत में ही कई स्थानों में पाया जाता है। पहला उन्नेख आदिपर्व के आरम्भ में दूसरे अध्याय में दी गई अनु-क्रमिणका में किया गया है। पर्व-वर्णन में पहले यह कहा है—" प्रवोंक्षं भगवद्गीता-पर्व भीष्मवधस्ततः" (मभा. आ. २. ६६); और फिर अठारह पर्वों के अध्यायों और श्लोकों की संख्या बतलाते समय भीष्मपर्व के वर्णन में पुनश्च भगवद्गीता का स्पष्ट उन्नेख इस प्रकार किया गया है:—

### कश्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामितः। मोहजं नारायामास हेतुभिर्मोचदर्शिभिः॥

( मभा. आ. २.२४७ )

श्रर्थात् " जिसमें मोचगर्भ कारण बतलाकर वासुदेव ने श्रर्जुन के मन का मोहज करमल दूर कर दिया।" इसी प्रकार श्रादिपर्व (१.१७६) पहले श्रध्याम में, गी. र. ६४-६६

गी. १४. ३), योग (=कर्मयोग), पादपूरक श्रव्यय 'ह' (गी. २. ६) श्रादि शब्दों का प्रयोग गीता में जिस अर्थमें किया गया है, उस ग्रर्थ में वे शब्द कालिदास प्रसृति के काच्यों में नहीं पाये जाते। श्रीर पाठमेद ही से क्यों न हो, परन्तु गीता के ११. ३४ श्लोक में ' नमस्कृत्वा ' यह ग्रपाणिनीय शब्द रखा गया है, तथा गी. ११. ४८ में ' शक्य ग्रहं ' इस प्रकार श्रपाणिनीय सनिध भी की गई है। इसी तरह 'सेनानीनामहं स्कन्दः '(गी. १०. २४) से जो 'सेनानीनां ' पष्टी कारक है वह भी पाणिनी के अनुसार शुद्ध नहीं है। आप वृत्त-रचना के उदाहरणों को स्वर्गीय तैलंग ने स्पष्ट करके नहीं वतलाया है। परनतु हमें यह प्रतीत होता है, कि खारहवें अध्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के (गी. ११. १४-४०) इत्तीस स्रोकों को लच्य करके ही उन्होंने गीता की झन्द-रचना को ग्राप कहा है। इन श्लोकों के प्रत्येक चरण में ग्यारह श्रद्धर हैं, परन्तु गर्णों का कोई नियम नहीं है; एक इन्द्रवजा है तो दूसरा उपद्रवज्रा, तीसरा है शालिनी तो चौथा किसी श्रन्य प्रकार का। इस तरह उक्न छत्तीस श्लोकों में, श्रर्थात् १४४ चरणों में, भिन्न भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण देख पढ़ते हैं, तथापि वहाँ यह नियम भी देख पड़ता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह अचर हैं, श्रीर उनमें से पहला, चौथा, श्राठवाँ श्रीर श्रन्तिम दो श्रन्तर गुरु हैं; तथा छठवाँ श्रन्तर प्रायः लघु ही है। इससे यह अनुमान किया जाता है, कि ऋग्वेट तथा उपनिपदों के त्रिष्टुप् के ढॅग पर ही ये श्लोक रचे गंगे हैं। ऐसे ग्यारह अनुरों के विपम-वृत्त कालिदास के काव्यों में नहीं मिलते। हाँ, शाकुन्तल नाटक का ' श्रमी वेदिं परितः क्लुप्तधिपायाः " यह श्लोक इसी छन्द मे है, परन्तु कालिदास ही ने उसे ' ऋक्छन्द ' अर्थात् ऋग्वेद का छन्द कहा है; इससे यह वात प्रगट हो जाती है, कि आर्प-वृत्तों के प्रचार के समय ही में गीता-प्रन्थ की रचना हुई है । महाभारत के अन्य स्थलों में उक्त प्रकार के श्रापे शब्द श्रीर वैदिक वृत्त देख पढ़ते हैं। परन्तु इसके श्रतिरिक्त, इन दोनों प्रन्थों के भाषा-सादृश्य का दूसरा दृढ़ प्रमाण यह है, कि महाभारत श्रीर गीता में एक ही से अनेक श्लोक पाये जाते हैं। महाभारत के सव श्लोकों की छानवीन कर यह निश्चित करना कठिन है, कि उनमें से गीता में कितने श्लोक उपलब्ध है। परन्त महाभारत पढते समय उसमें जो श्लोक न्यूनाधिक पाठ्भेद से गीता के श्लोकों के सदृश हमे जान पढ़े, उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है, श्रीर उनके श्राधार पर भाषा-साहरय के प्रश्न का निर्णय भी सहज ही हो सकता है। नीचे दिये गये श्लोक श्रीर श्लोकार्ध, गीता श्रीर महाभारत (कलकत्ता की प्रति ) में, शब्दशः श्रथवा एक-श्राध शद्द की निञ्चता होकर, ज्यों के स्थो मिलते हैं:--

गीता।

महाभारत।

५. ६ नानाशस्त्रप्रहरणा० स्रोकार्य

भीष्मपर्च (५१.४); गांता के सहश ही दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना का वर्णन कर रहा है।

-वश तू इस उपदेश को भूल गया, जिसे भैंने तुमें युद्ध के श्रारम्भ में बतलाया था। उस उपदेश को फ़िर से वैसा ही बतलाना श्रब मेरे लिये भी श्रसम्भव है; इसलिये उसके बदले तुके कुछ अन्य बातें बतलाता हूँ " ( मभा. अश्व- अनुगीता. १६. ६-१३)। यह बात ध्यान देने योग्य है, कि श्रनुगीता में वर्णित कुछ प्रकरण गीता के प्रकरणों के समान ही हैं। श्रनुगीता के निर्देश को मिलाकर, महाभारत में भगवद्गीता का सात बार स्पष्ट उल्लेख हो गया है । श्रर्थात श्रन्तर्गत प्रमाणों से स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवद्गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग है। परन्तु सन्देह की गति निरंकुश रहती है, इसलिये उपर्युक्त सात निर्देशों से भी कई लोगों का समाधान नहीं होता। वे कहते हैं कि यह कैसे सिद्ध हो सकता है, कि ये उन्नेख भी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये गये होंगे ? इस प्रकार उनके मन में यह शङ्का ज्यों की त्यों रह जाती है, कि गीता महाभारत का भाग है अथवा नहीं। पहले तो यह शङ्का केवल इसी समभ से उपस्थित हुँई है, कि गीता-प्रन्थ ं ब्रह्मज्ञान-प्रधान है। परन्तु हमने पहले ही विस्तार-पूर्वक वतला दिया है, कि यह समक्त ठीक नहीं; अत्रव्व यथार्थ से देखा जाय, तो अब इस शङ्का के जिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। तथापि, इन प्रमाखों पर ही अवलम्बित न रहते हुए, हम बतलाना चाहते हैं, कि अन्य प्रमाणों से भी उक्त शङ्का की अयथार्थता सिद्ध -हो सकती है। जब दो प्रन्थों के विषय में यह शङ्का की जाती है, कि वे दोनों एक

ही अन्थकार के हैं या नहीं, तब कान्य-मीमांसक-गण पहले इन दोनों बातों-शुब्द्-सादश्य श्रीर अर्थसादश्य-का विचार किया करते हैं। शब्दसादश्य में केवल शब्दों ही का समावेश नहीं होता, किन्तु उसमे भापा-रचना का भी समावेश किया जाता है। इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की भापा 'श्रीर महाभारत की भाषा में कितनी समता है। परन्तु महाभारत-प्रनथ बहुत बड़ा श्रीर विस्तीर्थ है इसिलये उसमें मौके मौके पर भाषा की रचना भी भिन्न भिन्न रीति से की गई है। उदाहरणार्थ, कर्यपर्व में कर्य श्रीर श्रर्जन के युद्ध का वर्यन पढ़ने से देख पड़ता है, कि उसकी भाषा-रचना श्रन्य प्रकरणों की भाषा से भिन्न 'है। श्रतएव यह निश्चित करना श्रत्यन्त कठिन है, कि गीता श्रीर महाभारत की भाषा में समता है या नहीं। तथापि, सामान्यतः विचार करने पर हमें परखोक-

यह बतलाया है कि, अन्त (गी. २. १६), भाषा (गी. २. १४), ब्रह्म (=प्रकृति, क्ष्मंय काशीनाथ त्र्यबंक तैलंग-द्वारा रचित भगवद्गीता का अंग्रेजो अनुवाद मेक्स- मूलर साहब-द्वारा संपादित प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला (Sacred Books of the East Series, Vol VIII) में प्रकाशित हुआ है। इस प्रन्थ में गीता पर एक टीकात्मक लेख प्रस्तावना के तौर पर जोड़ दिया गया है। स्वर्गीय तैलंग के मतानुसार इस प्रकरण में जो उल्लेख हैं, वे (एक स्थान को छोड़) इस प्रस्तावना को लक्ष्य करके ही किये गये हैं।

वासी काशीनाथपनत तैलंग & के मतसे सहमत होकर कहना पड़ता है, कि गीता की भाषा तथा छन्दरचना आर्प अथवा प्राचीन है। उदाहरणार्थ काशीनाथपनत ने

गी. १४. ३), योग (=कर्मयोग), पादपूरक अव्यय 'ह' (गी. २. ६) त्रादि शब्दों का प्रयोग गीता में जिस अर्थमें किया गया है, उस अर्थ में वे शब्द कालिदास प्रसृति के काव्यों में नहीं पाये जाते। और पाठभेद ही से क्यों न हो, परन्तु गीता के ११. ३४ श्लोक में ' नमस्कृत्वा ' यह अपाणिनीय शब्द रखा गया है, तथा गी. ११. ४८ में ' शक्य ग्रहं ' इस प्रकार ग्रपाणिनीय सनिध भी की गई है। इसी तरह 'सेनानीनामहं स्कन्दः' (गी. १०. २४) से जो 'सेनानीनां ' पष्टी कारक है वह भी पाणिनी के अनुसार शुद्ध नहीं है। आर्ष वृत्त-रचना के उदाहरणों को स्वर्गीय तैलंग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु हमें यह प्रतीत होता है, कि ऱ्यारहवें अध्यायवाले विश्वरूप-वर्णंन के (गी. ११. १४-४०) छत्तीस श्लोकों को लच्य करके ही उन्होंने गीता की छन्द-रचना को श्रार्ध कहा है। इन श्लोकों के प्रत्येक चरण में ग्यारह अत्तर हैं, परन्तु गर्णों का कोई नियम नहीं है; एक इन्द्रवज्रा है तो दूसरा उपेंद्रवज्रा, तीसरा है शालिनी तो चौथा किसी अन्य प्रकार का। इस तरह उक्त खुत्तीस श्लोकों में, अर्थात् १४४ चरणों में, भिन्न भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण देख पड़ते हैं, तथापि वहाँ यह नियम भी देख पड़ता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह अचर हैं, और उनमें से पहला, चौथा, त्राठवाँ त्रीर त्रन्तिम दो त्रचर गुरु हैं; तथा छठवाँ त्रचर प्रायः लघु ही है। इससे यह अनुमान किया जाता है, कि ऋग्वेद तथा उपनिषदों के त्रिष्टुप् के ढँग पर ही ये श्लोक रचे गंथे हैं। ऐसे ग्यारह अच्रों के विषम-वृत्त कालिदास के काव्यों में नहीं मिलते। हाँ, शाक़न्तल नाटक का ' अभी वेदिं परितः क्लूप्तधिषायाः " यह श्लोक इसी छन्द में है, परन्तु कालिदास ही ने उसे ' ऋक्छन्द ' अर्थात् ऋग्वेद का छन्द कहा है; इससे यह बात प्रगट हो जाती है, कि आर्ध-वृत्तों के प्रचार के समय ही में गीता-प्रनथ की रचना हुई है । यहाभारत के अन्य स्थलों में उक्र प्रकार के श्रार्ष शब्द श्रीर वैदिक वृत्त देख पड़ते हैं। परन्तु इसके श्रतिरिक्क, इन दोनों प्रन्थों के भाषा-सादश्य का दूसरा दृ प्रमाण यह है, कि महाभारत और गीता में एक ही से अनेक श्लोक पाये जाते हैं। महाभारत के सब श्लोकों की छानबीन कर यह निश्चित करना कठिन है, कि उनमें से गीता में कितने श्लोक उपलब्ध हैं। परन्तु: महाभारत पढ़ते समय उसमें जो श्लोक न्यूनाधिक पाठभेद से गीता के श्लोकों के सहश हमें जान पढ़े, उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है, श्रीर उनके श्राधार पर भाषा-साहरय के प्रश्न का निर्णय भी सहज ही हो सकता है। नीचे दिये गये श्लोक श्रीर श्लोकार्घ, गीता श्रीर महाभारत (कलकत्ता की श्रति) में, शब्दशः अथवाः एक-ग्राध शद्द की भिन्नता होकर, ज्यों के त्यों मिलते हैं:-

गीता।

महाभारत।

६ नानाशस्त्रप्रहरणा० श्लोकार्ध

मीष्मपर्व (५१.४); गीता के सहश ही दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना का वर्णन कर रहा है। ा. १० श्रपर्याप्तं० पूरा श्लोक। भीष्म. ५१. ६ ा. १२-१६ तक आठ श्लोक। भीष्म. ५१. २२-२९; कुछ भेद रहते हुए रोष गीता के श्लोकों के समान ही है। ३. ४५ श्रहो बत महत्पापं० श्लोकार्ध । द्रोण. १९७. ५०; कुछ शब्द्भेद है. शेष गीता के श्लोक के समान । न्र. १६ उभौ तो न विजानीतः० श्लोकार्ध । शान्ति. २२४. १४, कुछ पाठभेद होकर वलि-वासव-संवाद और कठोपनिषद् में ( २. १८ ) है। न्२. २८ **अ**ब्यक्वादीनि० श्लोक । स्री. २, ६;९, ११; अन्यक्त ' के बदले ' अभाव ' है, शेष सब समान है। -२. ३१ धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो० श्लोकार्घ। भीष्म. १२४. ३६; भीष्म कर्ण को यही वतला रहे हैं। २. ३२ यदच्छ्या० श्लोक। कर्ण. ५७. २ 'पार्थ' के बदले 'कर्ण' पद रखकर दुर्योधन कर्ण से कह रहा है। २. ४६ यावान् ऋर्थ उदपाने० श्लोक। उद्योग. ४५. २६, सनत्सुजातीय प्रकरण में कुछ शब्दभेद से पाया जाता है। -२. १६ विषया विनिवर्तन्ते० श्लोक । शान्ति. २०४. १६, मनु-वृहस्पति-संवाद में अक्षरशः मिलता है। -२. ६७ इन्द्रिंग्णां हि चरतां० श्लोक । वन २१०. २६; ब्राह्मण-व्याधसंवाद में कुछ पाठभेद से आया है और पहले रथ का रूपक भी दिया गया है। २. ७० त्रापूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं०कोक। शान्ति. २५०. ९; जुकानुप्रश्न में ज्यों का त्याँ आया है। 😩. ४२ इन्द्रियाणि पराण्याहुः० श्लोक। शान्ति. २४५. ३ और २४७. २ का कुछ पाठभेद से ग्रुकानुप्रश्न वार आया है । परन्तु इस श्लोक का मूल स्थान कठोपनिषद् में है ( कठ. ३. १० )। थ. ७ यदा यदा हि धर्मस्य० श्लोक I वन. १८९. २७; मार्कडेय प्रश्न में ज्यों का त्यों है । ४. ३१ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य०श्लोकार्ध। शान्ति. २६७. ४०; गोकापिलीयाख्यान में पाया जाता है, और सव प्रकरण यज्ञविषयक ही है। वन. १९९. ११०; मार्कंडेय समस्यापर्व **'3. ४० नायं लोकोऽस्ति न परो०श्लोकार्घ।** 

में शब्दशः मिलता है।

उद्धत किये गये हैं; श्रौर, इनके भिन्न भिन्न प्रकरणों में से गीता में इन श्लोकों का लिया जाना भी संभव नहीं है। श्रतएव, यही कहना पढ़ता है, कि गीता श्रौर महाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोई एक ही पुरुष होना चाहिये। यहां यह भी बतला देना श्रावश्यक प्रतीत होता है, कि जिस प्रकार मनुस्पृति के कई श्रोक महाभारत में भिलते हैं, इन्हें उसी प्रकार गीता का यह पूर्ण श्लोक "सहस्रयुग-पर्यन्तं" ( न. १७) कुछ हेर फेर के साथ, श्रौर यह श्लोकार्ध " श्रेयान् स्वधमों विगुणः परधमां स्वनुष्ठितात्" (गी. ३. ३४ श्रौर गी. १न. १७)—'श्रेयान्' के बदले 'वरं' पाठान्तर होकर—मनुस्पृति में पाया जाता है, तथा " सर्वभूतस्थ-मात्मानं" यह श्लोकार्ध भी (गी.इ.२६) "सर्वभूतेषु चात्मानं" इस रूप से मनुस्पृति में पाया जाता है ( मनु. १.७३; १०.६७;१२.६१)। महाभारत के श्रनुशासनपर्व में तो "मनुनाभिहितं शास्त्रं" ( श्रनु. ४७. ३४ ) कह कर मनुस्पृति का स्पष्ट रीति से उन्नेख किया गया है।

शब्द सादृश्य के बदले यदि अर्थ सादृश्य देखा जायँ तो भी उक्त अनुवाद दृढ हो जाता है। पिछले प्रकरणों में गीता के कर्मयोग-मार्ग श्रीर प्रवृत्ति-प्रधान भाग-वत-धर्म या नारायणीय-धर्म की समता का दिग्दर्शन हम कर ही चुके हैं। नाराय-ग्रीय-धर्म में व्यक्त सृष्टि की उपपत्ति की जो यह परम्परा बतलाई गई है, कि वास-देव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्यम्न,प्रद्यम्न से श्रनिरुद्ध श्रीर श्रनिरुद्ध से ब्रह्मदेव हुए, वह गीता में नहीं ली गई। इसके श्रतिरिक्ष यह भी सच है कि गीता-धर्म श्रीर नारायगीय-धर्म में अनेक भेद हैं। परन्तु चतुर्व्यृह परमेश्वर की कल्पना गीता को मान्य भले न हो, तथापि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि गीताधर्म श्रीर भागवत धर्म एक ही से है। वे सिद्धान्त ये हैं-एकन्यूह वासुदेव की भक्ति ही राजमार्ग है, किसी भी अन्य देवता की भक्ति की जाय वह वासुदेव ही को अर्पण हो जाती है; भक्त चार प्रकारके होते हैं; खधर्म के अनुसार सब कमें करके भगवद्गक्ष को यज्ञ-चक्र जारी रखना ही चाहिये श्रीर संन्यास लेना उचित नहीं है। पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि विवस्वान मनु-इच्चाक श्रादि सांप्रदायिक परंपरा भी दोनों श्रोर एक ही है। इसी प्रकार सनत्सुजातीय शुकानुप्रश्न, याज्ञवल्क्य-जनकसंवाद, श्रनुगीता इत्यादि प्रकरणों को पढने से यह बात ध्यान में आ जायगी, कि गीता में वर्शित वेदान्त या अध्यात्मज्ञान भी उक्त प्रकरणों में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान से मिलता जुलता है। कापिल-सांख्यशास्त्र के २४ तत्त्रों श्रीर गुणोक्कर्ष के सिद्धान्त से सहमत होकर भी भगवद्गीता ने जिस प्रकार यह माना है, कि प्रकृति श्रीर पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्त्व है, उसी प्रकार शान्तिपर्व के विसष्ट-कराल-जनक-संवाद में श्रीर याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद में विस्तार-पूर्वक यह

<sup>ः&#</sup>x27; प्राच्यधमपुस्तकमाला'में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ है: उसमें वूलर साहेब ने एक फेहीरस्त जोड दी है, और यह वतलाया है, कि मनुस्मृति के कीन कीन से श्लोक महाभारत में मिलते हैं (S. B. E. Vol. XX VPP. 533 देखो).

१७. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः० श्लोकार्ध । शान्ति. २६२. १७; तुलाधार-जाजिल-संवाद के श्रद्धाप्रकरण में मिलता है ।

१८. १४ अधिष्ठानं तथा कर्ता. श्लोक। शान्ति. ३४७. ८७; नाराणीय धर्म में अक्षरगः मिलता है।

उक्त तुलना से यह बोध होता है, कि २७ पूरे श्लोक और १२ श्लोकार्ध, गीता तथा महाभारत के भिन्नभिन्न प्रकरणों में, कहीं कहीं तो अन्तरशः और कहीं कहीं कुछ पाठान्तर होकर, एक ही से हैं: श्रीर, यदि पूरी तौर से जाँच की जावें तो त्रौर भी बहुतेरे श्लोकों तथा श्लोकाधों का मिलना सम्भव हैं। यदि यह देखना चाहें, कि दो दो अथवा तीन तीन शब्द अथवा श्लोक के चतुर्थांश (चरण), गीता और महाभारत में कितने स्थानों पर एक से हैं, तो उपर्युक्त तालिका कहीं श्रिधक बढानी होगी &। परन्तु इस शब्द-साम्य के श्रितिरिक्त केवल उपर्युक्त तालिका के श्लोक-सादश्य का ही विचार करें तो बिना यह कहे नहीं रहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य प्रकरण और गीता ये दोनों एक ही लेखनी के फल हैं। यदि प्रत्येक प्रकरण पर विचार किया जाय तो यह प्रतीत हो जायगा, कि उपर्यक्त ३३ श्लोकों में से १ मार्कण्डेय-प्रश्न में, 🖟 मार्कण्डेय-समस्या में, १ ब्राह्मण्-व्याध-सवाद में, २ विदुरनीति में, १ सनत्सुजातीय में, १ मनु बृहस्पति-संवाद में, ६ र शुकानुप्रश्न में, १ तुलाधार-जाजिल-संवाद में, १ विसष्ट-कराल श्रीर याज्ञवल्क्य-जनकसंवाद में, १ के नारायणीय धर्म में, २ई अनुगीता में, श्रीर शेष भीष्म, द्रोश, तथा स्त्रीपर्व में उपलब्ध हैं। इनमें से प्रायः सब जगह ये श्लोक पूर्वापर संदर्भ के साथ उचित स्थानोंपर ही भिलते हैं-प्रक्तिस नहीं हैं; श्रीर यह भी प्रतीत होता है, कि इनमें से कुछ श्लोक गीता ही में समारोप दृष्टि से लिये गये हैं । उदाहरणार्थ, " सहस्रयुग-पर्यन्तं "(गी. ८. १७) इस श्लोक के स्पष्टीकरणार्थ पहले वर्ष और युग की ब्याख्या बतलाना आवश्यक था; और महाभारत (शां. २३१) तथा मनुस्मृति में इस श्लोक के पहले उनके लच्या भी कहे गये हैं। परन्तु गीता में यह श्लोक, युग श्रादि की व्याख्या न बतला कर, एकदम कहा गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता, कि महामारत के अन्य प्रकरणों में ये श्लोक गीता ही से

<sup>\*</sup> यदि इस दृष्टि से संपूर्ण महाभारत देखा जायं तो गीता और महाभारत में समान श्लोकपाद अर्थात् चरण सो से भी अधिक देख पड़ेंगे। उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं — किं भोगैंजीवितेन वा (गी. १. ३२), नैतत्त्वय्युपपद्येत (गी. २. ३),त्रायते महतो भयात् (२. ४०), अशान्तस्य कुतः धुखम् (२. ६६), उत्सीदेयुंरिमे छोकाः (३. २४),मनो दुर्नियहं चलम् (६. ३५), ममात्मा भूतभावन (९. ५.), मोघाशा मोघकर्माणः (९. १२), समः सर्वेषु भूतेषु (९. २९), दीप्तानलार्कचुर्ति० (१९. १७), सर्वभूतिहिते रताः (१२. ४), तुल्यनिंदास्तुतिः (१२. १९), संतुष्टो येनकेनचित् (१२. १९), समलोष्टाशमकांचनः (१४.२४), त्रिविधा कर्मचोदना (१८. १८), निर्ममः शान्तः (१८. ५३), ब्रह्मभूयाय कल्पते (१८. ५३.) इत्यादि।

मगवान् ने प्रार्जन को नो विश्वरूप दिखलाया था, वही सन्धि-प्रस्ताव के समय दुयांधन त्रादि कीरवों को, त्रीर युद्ध के वाद द्वारका को लौटते समय मार्ग में उत्तक्क को भगवान् ने दिखलाया, श्रौर नारायण ने नारद को तथा दाशरथि राम ने परशु-राम को दिखलाया ( ट. १३०; अश्व. ४४; शां. ३३६; वन ६६ )। इसमें सन्देह नहीं, कि गीता का विश्वरूप-वर्णन इन चारों स्थानों के वर्णनों से कहीं अधिक सुरस श्रीर विस्तृत है; परन्तु सब वर्णनों को पढने से यह सहज ही मालूम हो जाता है, कि अर्थ-सादरय की दृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहीं है। गीता के चौदहवें त्रीर पन्द्रहवें अध्यायों में इन वातों का निरूपण किया गया है, कि सन्त्व, रज श्रीर तम इन तीनों गुणों के कारण सृष्टि में भिन्नता कैसे होती है, इन गुणों के लक्ष क्या है, श्रीर सब कर्तत्व गुर्णों ही का है, श्रात्मा का नहीं, ठीक इसी प्रकार इन तीनों का वर्णन अनुगीता (अश्व. ३६-३१) में और शान्तिपर्व में भी श्रनेक स्थानों में पाया जाता है (शां. २८१ श्रोर २००-३११)। सारांश गीता में जिस प्रसङ्ग का वर्णन किया गया है उसके श्रनुसार गीता में कुछ विषयों का विवे-चन अधिक विस्तृत हो गया है और गीता की विषय-विवेचन-पद्दति भी कुछ भिन्न है; तथापि यह देख पड़ता है, कि गीता के सव विचारों से समानता रखनेवाले विचार महाभारत में भी प्रथक् प्रथक् कहीं न कहीं न्यूनाधिक पाये ही जाते हैं;, त्रोंर यह वतलाने की श्रावश्यकता नहीं, कि विचारसादृश्य के साथ ही साथ थोडी बहुत समता शब्दों में भी श्राप ही श्राप श्रा जाती है। मार्गशीर्प महिने के सम्बन्ध की सदशता तो बहुत ही विलक्ष है। गीता में " मासानां मार्गशीपींऽहं " (गी... १०. ३१) कह कर इस मास को जिस प्रकार पहला स्थान दिया है, उसी प्रकार श्रनुशासनपर्व के दानधर्म-प्रकरण में जहाँ उपवास के लिये महीनों के नाम वतलाये-का मौका दो वार श्राया है, वहाँ प्रत्येक बार मार्गशीर्ष से ही महीनों की गिनती श्रारम्भ की गई है (श्रनु. १०६ श्रीर १०६)।गीता में वर्णित श्रारमीपम्य की या सर्व-मूत-हित की दृष्टि, अथवा श्राधिभातिक, श्राधिदेविक श्रीर श्राध्यात्मिक मेद तथा देवयान और पितृयाण-गतिका उल्लेख महाभारत के अनेक स्थानों में पाया जाता है। पिछले प्रकरणों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है, अतएक यहाँ पर पुनरुक्ति की श्रावश्यकता नहीं।

भाषासाहरय की श्रोर देखिये, या श्रयंसाहरय पर ध्यान दीजिये, श्रयवा गीता के विषय में जो महाभारत में छु.-सात उन्नेन्न मिलते हैं उन पर विचार कीजिये; श्रनुमान यही करना पड़ता है, कि गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग है श्रोर जिस पुरुष ने वर्तमान महाभारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का भी वर्णन किया है। हमने देखा है, कि इन सब प्रमाणों की श्रोर दुलंच्य करके श्रयवा किसी तरह उनका श्रदक्त-पच्च श्रयं लगा कर कुछ लोगों ने गीता को प्रचिस सिद्ध करने का यत्न किया है। परन्तु जो लोग वाह्य प्रमाणों को नहीं मानते श्रोर श्रपने ही संशयरूपी पिशाच को श्रयस्थान दिया करते हैं, उनकी विचार-पद्दि

अतिपादन किया गया है, कि सांख्यों के १४ तत्त्वों के परे एक ' छडबीसवाँ तत्त्व श्रीर है जिसके ज्ञान के बिना कैवल्य प्राप्त नहीं होता। यह विचार-सादृश्य केवल कर्मयोग या श्रध्यातम इन्हीं दो विषयों के सम्बन्ध में ही नहीं देख पड़ता; किन्तु इन दो मुख्य विषयों के अतिरिक्ष गीता में जो अन्यान्य विषय हैं उनकी बराबरी के प्रकरण भी महाभारत में कई जगह पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, गीता के पहले अध्याय के श्रारम्भ में ही द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं का जैसा वर्णन दुर्योधन ने किया है ठीक वैसा ही वर्णन, श्रागे भीष्मपर्व के ४१ वें श्रध्याय में, उसने फ़िर से द्रोणाचार्य ही के निकट किया है। पहले श्रध्याय के उत्तरार्ध में त्रर्जुन को जैसा विषाद हुत्रा, वैसा ही युधिष्ठिर को शान्तिपर्व के त्रारम्भ में हुआ है; श्रीर जब भीष्म तथा होए का , योगबल से 'वध करने का समय समीप श्राया, तब श्रर्जुन ने श्रपने मुख से फिर भी वैसे ही खेदयुक्त वचन कहें हैं (भीष्म. १७. ४-७; श्रीर १०८. ८८-१४)। गीता (१. ३२,३३) के श्रारम्भ में अर्जुन ने कहा है, कि जिनके लिये उपभोग प्राप्त करना है उन्हीं का वध करके जय प्राप्त करे तो उसका उपयोग ही क्या होगा ? श्रीर जब युद्ध में सब कौरवों का वध हो गया तब यही वात दुर्योधन के मुख से भी निकली है ( शल्य. ३१ ४२-४१)। दूसरे अध्याय के आरम्भ में जैसे सांख्य और कर्मयोग ये दो निष्ठाएँ बतलाई गई है, वैसे ही नारायणीय धर्म मे श्रीर शान्तिपर्व के जापकोपाख्यान तथा जनक-सुलभा-संवाद में भी इन निष्ठात्रों का वर्णन पाया जाता है (शा.१६६ श्रीर ३२०)। तीसरे श्रध्याय में कहा है-श्रकर्म की श्रपेत्ता कर्म श्रष्ट है, कर्म न किया जाय तो उपजीविका भी न हो सकेगी, इत्यादि; सो यही बातें वनपर्व के न्त्रारम्भ में द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कही हैं (वन. ३२), श्रोर उन्हीं तस्त्रों का उत्तेख श्रमुगीता में भी फ़िर से किया गया है। श्रीत-धर्म या स्मार्त-धर्म यज्ञमय है, यज्ञ श्रीर प्रजा को ब्रह्मदेव ने एक ही साथ निर्माण किया है, इत्यादि गीता का प्रवचन नारायणीय धर्भ के श्रिरिक्त शान्तिपर्व के अन्य स्थानों मे (शा. २६७) श्रीर मनुस्मृति (३) में भी भिलता है; तुलाधार-जाजलि-संवाद में तथा बाह्मण-ब्याध-संवाद में भी यही विचार मिलते हैं; कि स्वधर्म के श्रनुसार कर्म करने में कोई पाप नहीं है (शां. २६०-२६३ श्रीर वन. २०६-२१४)। इसके सिवा, सृष्टि की उत्पत्ति का जो थोडा वर्णन गीता के सातवें श्रीर त्राठवें श्रध्यायों में है, उसी प्रकार का वर्णन शान्तिपर्व के शुकानुप्रश्न में भी पाया जाता है ( शा. २३१ ); श्रीर छठें श्रध्याय में पातक्षल-योग के श्रासनों का जो वर्णन है, उसी का फिर से शुकानुप्रश्न (शां. २३६) में श्रीर श्रागे चलकर शान्तिपर्व के श्रध्याय ३००में तथा च्यनुगीता यें भी विस्तार-पूर्वक विवेचन किया गया है ( अश्व. ११ )। अनुगीता के गुरु-शिष्यसंवाद में किये गये मध्यमोत्तम वस्तुओं के वर्णन ( अश्व. ४३ और४४) श्रीर गीता के दसवें श्रध्याय के विभूति-वर्णने के विषय में तो यह कहा जा सकता है, कि इन दोनों का प्रायः एक ही अर्थ है। महाभारत में कहा है, कि गीता में

नहीं है; परनतु उसे कोई महा-रामायण नहीं कहता। फ़िर भारत ही को 'महा-भारत ' क्यों कहते हैं ! महाभारत के अन्त में यह बतलाया है, कि महत्त्व श्रीर भारतत्त्व इन दो गुणों के कारण, इस ग्रन्थ को महाभारत नाम दिया गया है ( स्वर्गा. ४. ४४ )। परन्तु 'महाभारत 'का सरल शब्दार्थ 'बड़ा भारत 'होता है। ग्रौर, ऐसा ग्रर्थ करने से यह प्रश्न उठता है, कि 'बडे ' भारत के पहले क्या कोई ' छोटा ' भारत भी था ? श्रीरं, उसमें गीता थी या नहीं ? वर्तमान महा-भारत के श्रादिपर्व में लिखा है, कि उपाख्यानों के श्रतिरिक्त महाभारत के श्लोकों की संख्या चोबीस हजार है, ( श्रा. १. १०१ ), श्रीर श्रागे चल कर यह भी लिखा है, कि पहले इसका 'जय' नाम था (आ. ६२. २०)। 'जय' शब्द से भारतीय युद्ध में पागडवों के जय का बोध होता है; और ऐसा अर्थ करने से यही प्रतीत होता है, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्णन 'जय ' नामक अन्थ में किया गया था; श्रागे चल कर उसी ऐतिहासिक प्रन्थ में श्रनेक उपाख्यान जोड़ दिये गये श्रीर इस प्रकार महाभारत-एक बडा प्रन्थ-हो गया, जिसमें इतिहास श्रौर धर्म-श्रधर्म-विवेचन का भी निरूपण किया गया है। आश्वलायन गृह्यसूत्रों के ऋषितर्पण में— ''सुमन्तु-जैमिनि-वैशंपायन-पैल-सूत्र-भाष्य-भारत-महाभारत-धर्माचार्याः'' (म्रा.गृ. ३. ४. ४) - भारत श्रोर महाभारत दो भिन्न भिन्न अन्थों का स्पष्ट उल्लेख किया गर्या है; इससे भी उक्र अनुमान ही दृढ हो जाता है। इस प्रकार छोटे भारत का वडे भारत में समावेश हो जाने से कुछ काल के बाद छोटा 'भारत 'नामक स्वतन्त्र अन्य शेष नहीं रहा श्रीर स्वभावतः लोगों में यह समम हो गई, कि केवल ' महा-भारत ' ही एक भारत-ग्रन्थ है। वर्तमान महाभारत की पोथी में यह वर्शन मिलता है, कि न्यासजी ने पहले श्रपने पुत्र ( शुक्र ) को श्रोर श्रनन्तर श्रपने श्रन्य शिष्यों को भारत पढाया था ( श्रा. १. १०३ ); श्रीर श्रागे यह भी कहा है, कि सुमन्तु, जैमिनि, पैल, शुक श्रीर वैशंपायन, इन पांच शिष्यों ने पांच भिन्न भिन्न भारत-संहितात्रों या महाभारतों की रचना की (त्रा. ६३.१०)। इस विषय मे यह कथा पाई जाती है, कि इन पाँच महामारतों में से वैशंपायन के महाभारत को श्रीर जैमिनी के महाभारत में से केवल श्रश्वमेधपर्व ही को व्यासजी ने रख लिया। इससे श्रव यह भी मालूम हो जाता है, कि ऋषितर्पण में ' भारत-महाभारत ' शब्दों के पहले सुमन्तु श्रादि नाम क्यों रखे गये हैं। परन्तु यहाँ इस विषय में इतने गहरे विचार का कोई प्रयोजन नहीं। रा० ब० चिंतामिएराव वैद्य ने महाभारत के अपने टीका-य़न्य में इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित किया है, वहीं हमें सयुक्तिक मालूम होता है। श्रतएव यहाँ पर इतना कह देना ही यथेष्ट होगा, कि वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है वह मूल में वैसा नहीं था; भारत या महाभारत के अनेक रूपान्तर हो गये हैं, और उस अन्य को जो अन्तिम स्वरूप प्राप्त हुन्ना वही हमारा वर्तमान महाभारत है। यह नहीं कहा जा सकता, कि मूल-भारत में भी गीता न रही होगी। हॉ, यह प्रगट है, कि सनत्सुजातीय

सर्वथा श्रशास्त्र श्रतपुव श्रयाहा है। हाँ, यदि इस बात की उपपत्ति ही मालूम न होती, कि गीता को महाभारत में क्यों स्थान दिया गया है, तो बात कुछ श्रीर थी। परन्तु (जैसा कि इस प्रकरण के श्रारम्भ में बतला दिया गया है) गीता केवल-वेदान्त-प्रधान प्रथवा भक्ति-प्रधान नहीं है, किन्तु महाभारत मे जिन प्रमाणभूत श्रेष्ट-पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है उनके चरित्रों का नीतितत्त्व या मर्भ बत-लाने के लिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता का निरूपण अत्यन्त श्रावश्यक थाः श्रौर, वर्तमान समय में महाभारत के जिस स्थान पर वह पाई जाती है उससे वढ--कर, काज्य-दृष्टि से भी, कोई अधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नहीं पडता। इतना सिद्ध होने पर श्रन्तिम सिद्धान्त यही निश्चित होता है, कि गीता महाभारत मे उचित कारण से और उचित स्थान पर ही कही गई है-वह प्रचिस नहीं है। महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य और उत्क्रप्ट आर्प महाकाव्य है; और उसमें भी कथा-प्रसङ्गानुसार सत्य, पुत्रधर्म, मातृधर्म, राजधर्म श्रादि का मार्मिक विवे-चन है। परन्त यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं, कि वाल्मीकि ऋपि का मूल हेतु. श्रपने कान्य को महाभारत के समान "श्रनेक समयान्वित, सूचम धर्म-श्रधर्म के श्रनेक न्यायों से श्रोतश्रोत. श्रौर सब लोगों को शील तथा सचरित्र की शिचा देने में · सव प्रकार से समर्थ " बनाने का नहीं था; इसलिय धर्म-श्रधर्म, कार्य-श्रकार्य या नीति की दृष्टि से महाभारत की योग्यता रामायण से कहीं बढकर है। महाभारत केवल श्राप काव्य या केवल इतिहास नहीं है, किन्तु वह एक संहिता है, जिसमें धर्म-श्रधर्म के सूचम प्रसङ्गों का निरूपण किया गया है; श्रौर यदि इस धर्मसंहिता में कर्मयोग का शास्त्रीय तथा तात्विक विवेचन न किया जायँ, तो फिर वह कहाँ किया जा सकता है ? केवल वेदान्त-प्रन्थों में यह विवेचन नहीं किया जा सकता । उसके लिये योग्य स्थान धर्मसंहिता ही है, और यदि महाभारतकार ने यह विवेचन न किया होता, तो यह धर्म-श्रधर्म का वृहत् संग्रह श्रथवा पाँचवा वेद उतना ही श्रपूर्ण रह जाता । इस त्रुटि की पूर्ति करने के लिये ही भगवद्गीता महाभारत में रखी गई है। सचमुच यह हमारा बड़ा भाग्य है, कि इस कर्मयोग-शास्त्र का मगडन महाभारतकार जैसे उत्तम ज्ञानी सत्पुरुप ने ही किया है, जो वेदान्तशास्त्र के समान-ही व्यवहार में भी श्रत्यन्त निपुण थे।

इस प्रकार सिद्ध हो चुका, कि वर्तमान भगवदीता प्रचलित महाभारत ही का एक भाग है। श्रव उसके श्रथं का कुछ श्रधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये। भारत श्रोर महाभारत शब्दों को हम लोग समानार्थक समभते है, परन्तु वस्तुतः वे तो भिन्न भिन्न शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाय तो 'भारत 'नाम उस अन्य को प्राप्त हो सकता है, जिसमें भरतवंशी राजाश्रों के पराक्रम का वर्णन हो। रामायण, भागवत श्रादि शब्दों की व्युत्पत्ति ऐसी ही है; श्रीर, इस रीति से, भारतीय युद्ध का जिस अन्य में वर्णन है उसे केवल 'भारत ' कहना यथेष्ट हो सकता है, फिर वह अन्य चाहे जितना विस्तृत हो। रामायणअन्य कुछ छोटा

-आधार पर स्थापित है; श्रोर, गीता म भक्तिमार्ग का जो वर्णन है, वह भी इस ज्ञान से श्रलग नहीं है। श्रतएव यहाँ उसको दुबारा न लिख कर संचेप में सिर्फ़ यही वतलाते हैं, कि गीता के द्वियीय अध्याय में वर्णित आतमा का अशोच्यत्व, आठवें अध्याय का श्रत्तरब्रह्म-स्वरूप श्रोर तेरहवें श्रध्याय का चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार तथा विशेष करके ' ज्ञेय ' परब्रह्म का स्वरूप-इन सब विषयों का वर्णन गीता में अस्तरशः उपनिषदों के आधार पर ही किया गया है। कुछ उपनिषद् गद्य में हैं ग्रीर कुछ पद्य में हैं। उनमें से गद्यात्मक उपनिषदों के वाक्यों को पद्यमय गीता मे ज्यों का त्यों उद्धृत करना सम्भव नहीं; तथापि जिन्हों ने छान्दोग्योपनिषद् श्रादि को पढ़ा है उनके ध्यान मे यह बात सहज ही आ जायगी कि "जो है सो है, और जो नहीं सो नहीं " (गी. २. १६) तथा "यं यं वापि समरन् भावं०" (गी.ज.६) इत्यादि विचार छान्दोग्योपनिषद् से लिये गये हैं; श्रौर " ची शे पुराये े "(गी.ह. २१), " ज्योतिषां ज्योतिः " (गी. १३. १७) तथा " मात्रास्पर्शाः " (गी २ १४) इत्यादि विचार श्रोर वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद् से बिये गये हैं। परन्तु गद्य उपनिषदों को छोड़ जब हम पद्यात्मक उपनिषदों पर विचार करते हैं, तो यह समता इससे भी श्रधिक स्पष्ट व्यक्त हो जाती है। क्योंकि, इन पद्यात्मक उपनि-वदों के कुछ श्लोक ज्यों के त्यों भगवद्गीता मे उद्धत किये गये हैं। उदाहरणार्थ, कठोपनिषद् के छ सात श्लोक, अत्तरशः अथवा कुछ शब्द-मेद से, गीता मे लिये गये हैं। गीता के द्वितीय अध्याय का " आश्चर्यवत्परयति० " ( २. २६ )श्लोक, कठोपनिषद् की द्वितीय वल्ली के " त्राश्चर्यों वक्ता॰ " ( कठ. २. ७ ) श्लोक के समान है; श्रीर "न जायते म्रियते वा कदाचित् "(गी. २. २०) श्लोक तथा "यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति०" (गी. प्र.११) श्लोकार्ध, गीता श्रीर कठोपनिषद् में, श्रव्याशः एक ही है (कठ. २. १६; २. १४)। यह पहले ही बतला दिया गया है, कि गीता का " इन्द्रियाणि पराण्याहुः " ( ३. ४२ ) श्लोक कठोप-निषद् (कठ. ३.१०) से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के पंद्रहवें अध्याय में वर्णित अश्वत्थ-वृत्त का रूपक कठोपनिषद् से, श्रोर "न तद्रासयते सूर्यो०" (गी. १४. ६) श्लोक कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों से; शब्दों में कुछ फेरफार करके, लिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद् की बहुतेरी कल्पनाएँ तथा श्लोक भी गीता मे पाय जाते हैं। नवें प्रकरण में कह चुके हैं, कि माया शब्द का प्रयोग पहले पहल श्वेताश्वरोपनिषद् में हुआ है और वहीं से वह गीता तथा महाभारत में लिया गया होगा। शब्द-सादृश्य से यह भी गगढ होता है, कि गीता के छठवें अध्याय में योगाभ्यास के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्णन किया गया है-" शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य॰" (गी. ६.११) —वह "समे शुचौ॰" श्रादि (श्वे. २.१०) मन्त्र से लिया गया है श्रीर " समं कायशिरोग्रीवं॰ " (गी.६. १३) ये शब्द " त्रिरू-न्न्नतं स्थाप्य समं शरीरम्" (श्वे. २. ८) इस मन्त्र से लिये गये हैं। इसी प्रकार "सर्वतः पाणिपादं" श्लोक तथा उसके आगे का श्लोकार्ध भी गीता (१३-१३)

विदुरनीति, शुकानुप्रश्न, याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद, विष्णुसहस्रनाम, श्रनुगीता.. नारायणीय-धर्म श्रादि प्रकरणों के समान ही वर्तमान गीता को भी महाभारतकार ने पहले प्रन्थों के श्राधार पर ही लिखा है—नई रचना नहीं की है। तथापि, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि मूल गीता में महाभारतकार ने कुछ भी हेरफेर न किया होगा। उपर्शुक्त विवेचन से यह बात सहज ही समभ में श्रास्तकती है, कि वर्तमान सात सौ श्लोकों की गीता वर्तमान महाभारत ही का एक भाग है, दोनों की रचना भी एक ही ने की है, श्लोर वर्तमान महाभारत में वर्तमान गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया है। श्लोर-मूल-गीता के विषय में हमारा मत क्या है।

# भाग २-गीता और उपनिषद्।

श्रव देखना चाहिये, कि भीता श्रोर भिन्न भिन्न उपनिपदों का परस्पर संबंध क्या है। वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिपदों का उन्नेख किया गया है; श्रौर बृहदारख्यक ( १.३ ) तथा छान्दोग्य ( १. २ ) में वर्शित प्राणे-दियों के युद्ध का हाल भी अनुगीता (अश्व. २३) मे है, तथा "नमे स्तेनो जनपदे" श्रादि कैकेय-श्रश्वपति राजा के मुख से निकले हुए शब्द भी ( छां ४. ११. ४ ) शान्तिपर्व में उक्क राजा की कथा का वर्णन करते समय, ज्यों के त्यों पाये जाते हैं (शां.७७. ८)। इसी प्रकार शान्तिपर्वे के जनक-पंचशिख-संवाद में बृहदारण्यक (४. रे. १३) का यह विषय मिलता है, कि "न प्रेत्य संज्ञास्ति" प्रर्थात् मरने पर ज्ञाता को कोई संज्ञा नहीं रहती क्योंकि वह ब्रह्म में भिल जाता है; श्रौर वहीं श्रन्त में, प्रश्न ( ६.४. ) तथा मुंडक ( ३. २. ८. ) उपनिषदों मे वर्णित नदी श्रीर समुद्र का दृष्टान्त, नाम-रूप से विसुक्त पुरुष के विषय में, दिया गया है। इन्द्रियोंको घोडे कह कर ब्राह्मण्-व्याध-संवाद (वन. २१०) श्रीर श्रनुगीता में बुद्धि को सारथी की जो उपमा दी गई है, वह भी कठोपनिषद् से ही ली गई है (क. १. ३. ३) और कठोपनिषद् के ये दोनों श्लोक--" एष सर्वेषु भूतेषु गृहात्मा " (कठ.३. १२ ) श्रोर " श्रन्यत्र धमादन्यत्राधर्मात्" (कठ. २.१४)—भी शान्तिपर्व मे दो स्थानों पर (१८७. २६ श्रीर ३११.४४ ) कुछ फेरफार के साथ पाये जाते हैं । श्वेताश्वतर का " सर्वतः पाणिपादं० "श्लोक भी, जैसा कि पहले कह आये है, महाभारत में अनेक स्थानों पर और गीता में भी मिलता है। परन्तु केवल इतने ही से यह सादश्य पूरा नहीं हो जाता; इनके सिवा उपनिषदों के श्रीर भी बहुत से वाक्य महाभारत में कई स्थानों पर मिलते हैं। यही क्यों, यह भी कहा जा सकता है, कि महाभारत का अध्यात्म-ज्ञान प्रायः उपनिषदों से ही लिया गया है।

गीतारहस्य के नवें श्रौर तेरहवें प्रकरणों मे हमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया है, कि महाभारत के समान ही भगवद्गीता का अध्यात्मज्ञान भी उपनिषदों के

मैत्र्युपनिषद् के उपासना को भी यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता है । इस प्रकार सांख्य-प्रक्रिया को बहिष्कृत करने की सीमा यहाँ तक श्रा पहुँची है, कि वेदान्त-सूत्रों में पञ्चीकरण के बदले छान्दोग्य उपनिषद् के श्राधार पर त्रिवृत्करण ही से सृष्टि के नामरूपात्मक वैचित्र्य की उपपत्ति बतलाई गई है (वे. सू. २.४.२०)। सांख्यों को एकदम श्रलग करके श्रध्यात्म के चर-श्रचर का विवेचन करने की यह पद्धति गीता से स्वीकृत नहीं हुई है तथापि, स्मरण रहे कि, गीता से सांख्यों के सिद्धान्त ज्यों के त्यों नहीं ले लिये गये हैं। त्रिगुर्णात्मक श्रव्यक्त प्रकृति से, गुर्णो-त्कर्ष के तत्त्व के अनुसार, व्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय से सांख्यों के जो सिद्धान्त हैं वे गीता को प्राह्य है; श्रीर उनके इस मत से भी गीता सहमत है,कि पुरुष निर्गुण हो कर द्रष्टा है। परन्तु द्वैत-सांख्यज्ञान पर श्रद्वैत-वेदान्त का पहले इस प्रकार प्रावल्य स्थापित कर दिया है, कि प्रकृति श्रीर पुरुष स्वतंत्र नहीं है-वे दोनों उपनिषद् में वर्णित आत्मरूपी एक ही परब्रद्य के रूप अर्थात् विभूतियाँ हैं; श्रीर फिर सांख्यों ही के चर-अचर-विचार का वर्शन गीता मे किया गया है। उपनिषदों के ब्रह्मात्मैक्यरूप श्रद्वेत मत के साथ स्थापित किया हुत्रा द्वेती सांख्यों के सृष्ट्यु-त्पत्तिक्रम का यह मेल, गीता के समान, महाभारत के अन्य स्थानों मे किये हुए श्रध्यात्म-विवेचन मे भी पाया जाता है। श्रौर, ऊपर जो श्रनुमान किया गया है, कि दोनों अन्थ एक ही व्यक्ति के द्वारा रचे गये हैं, यह इस मेल से श्रीर भी दृढ़ हो जाता है।

उपनिषदों की श्रपेचा गीता के उपपादन में जो दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है, वह ज्यक्नोपासना अथवा भक्तिमार्ग है। भगवद्गीता के समान उपनिषदों में भी केवल यज्ञ-याग त्रादि कर्म ज्ञानदृष्टि से गौण ही माने गये है, परन्तु व्यक्त मानव-देहधारी ईश्वर की उपासना प्राचीन उपनिषदों में नहीं देख पहती। उपनिषत्कार इस तस्त्र से सहमत हैं, कि अञ्चक और निर्गुण परब्रह्म का आकलन होना कठिन है; इसिंबिये मन, श्राकाश, सूर्य, श्रिश, यज्ञ श्रादि सगुण प्रतिकों की उपासना करनी चाहिये। परन्तु उपासना के लिये प्राचीन उपनिषदों में जिन प्रतीकों का वर्णन किया गया है, उनमे मनुष्य-देहधारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं बतलाया गया है। मैन्युपनिषद् (७.७) में कहा है, कि रुद्र, विष्णु, श्रच्युत, नारायण ये सब परमात्मा ही के रूप है; श्वेताश्वतरोपनिषद् मे ' महेश्वर ' श्रादि शब्द प्रयुक्त हुए है, श्रीर "ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः" (श्व. ४. १३) तथा ''यस्य देवे परा भिक्तः'' ( श्वे. ६. २३ ) श्रादि वचन भी श्वेताश्वतर मे पाये जाते है। परन्त यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि इन वचनों में नारायण, विष्णु आदि शब्दों से विष्णु के मानवदेहधारी श्रवतार ही विवित्तत है। कारण यह है, कि रुद्ध श्रीर विष्णु ये दोनों देवता वैदिक-श्रर्थात् प्राचीन-हैं; तब यह कैसे मान लिया जाय कि " यज्ञो वै विष्णुः " (तै. सं. १ ७. ४) इत्यादि प्रकार से यज्ञ्याग ही को विष्णु की उपासना का जो स्वरूप आगे दिया गया है, वही उप-

ऋौर श्वेताश्वतरोपनिषद् में शब्दशः मिलता है (श्व. ३. १६); श्रीर " श्रणी-रणीयांसं" तथा "श्रादित्यवर्ण तमसः परस्तात्" पद भी गीता ( म. ६) में श्रोर श्वेताश्वतरोपनिषद् (३. ६. २०) में एक ही से हैं। इनके श्रितिरिक्त गीता श्रोर उपनिषदों का शब्द-सादृश्य यह है, कि "सर्वभूतस्थमात्मानं" (गी. ६. २६ (श्रोर "वेदेश्य सवेंरहमेव वेद्यो" (गी. १४. १४) ये दोनों श्लोकार्ध केवल्योपनिषद् (१. १०; २. ३) में ज्यों के त्यों मिलते हैं। परन्तु इस शब्द-सादृश्य के विषय पर श्रिषक विचार करने की कोई श्रावश्यकता नहीं; क्योंकि इस बात का किसी को भी संदृह नहीं है, कि गीता का वेदान्त-विषय उपनिषदों के श्राधार पर प्रतिपादित किया गया है। हमें विशेष कर यही देखना है, कि उपनिषदों के विवेचन में श्रोर गीता के विवेचन में कुछ श्रन्तर है या नहीं; श्रोर यदि है, तो किस बात में। श्रतएव, श्रब उसी पर दृष्टि डालना चाहिये।

उपनिषदों की संख्या बहुत है। उनमें से कुछ उपनिषदों की भाषा तो इतनी अवीचीन है, कि उनका और पुराने उपनिषदों का असम-कालीन होना सहज ही मालूम पड़ जाता है। अतएव गीता और उपनिषदों में अतिपादित विषयों के साद्दरय का विचार करते समय, इस प्रकरण में हमनेःप्रधानता से उन्हीं उपनिषदी को तुलना के लिये लिया है, जिनका उल्लेख ब्रह्मसूत्रों में है। इन उपनिषदों के ऋर्थ को और गीता के अध्यात्म को जब हम मिला कर देखते हैं, तब प्रथम यही बोध होता है, कि यद्यपि दोनों में निर्गुण परब्रह्म का स्वरूप एक सा है, तथापि निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति का वर्णन करते समय, 'श्रविद्या' शब्द के बदले ' माया ' या ' अज्ञान ' शब्द ही का उपयोग गोता मे किया गया है । नवें प्रकरण में इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कि ' माया ' शब्द श्वेताश्वतरोपनिषद में आ चुका है और नाम-रूपात्मक अविचा के लिये ही यह दूसरा पर्याय शब्द है: तथा यह भी उपर बतला दिया गया है, कि श्वेताश्वतरोपनिषद् के कुछ श्लोक गीता में श्रचरशः पाये जाते हैं। इससे पहला श्रनुमान यह किया जाता है, कि-"सर्व खिलवदं ब्रह्म " (छां. ३, १४. १) या "सर्वमात्मानं परयति" ( बृ. ४. ४. २३ ) म्रथवा " सर्वभूतेषु चात्मानं० " ( ईश. ६ ) इस सिद्धान्त का प्रथवा उप-निषदों के सारे अध्यातम-ज्ञान का यद्यपि गीता में संग्रह किया गया है, तथापि गीता ग्रन्थ तब बना होगा, जब कि नाम-रूपात्मक श्रविद्या को उपनिषदों में ही ' माया ' नाम प्राप्त हो गया होगा।

श्रव यदि इस बात का विचार करे, कि उपनिषदों के श्रोर गीता के उपपादन में क्या भेद है, तो देख पड़ेगा कि गीता में कापिल-सांख्य-शास्त्र को विशेष महत्त्व दिया गया है। बुहदार एयक श्रोर छान्दोग्य दोनों उपनिषद् ज्ञान-प्रधान है, परन्तु उनमें तो सांख्य-प्रक्रिया का नाम भी देख नहीं पड़ता;श्रीर, कठ श्रादि उपनिषदों में यद्यपि श्रायक, महान् इत्यादि सांख्यों के शब्द श्राये हैं, तथापि यह स्पष्ट है, कि उनका श्रथं सांख्य-प्रक्रिया के श्रवुसार न करके वेदान्त-पद्धति के श्रवुसार करना चाहिये।

परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व-पूर्ण गीता का भाग, कमयोग के साय भिक्त और ब्रह्मज्ञान का मेल कर देना ही है। चातुर्वपर्य के अथवा श्रीतयज्ञ-याग आदि कमों को यद्यपि उपनिषदों ने गौरा माना है, तथापि कुछ उपनिपत्कारों का कथन है, कि उन्हें चित्तशुद्धि के लिये तो करना ही चाहिये और चित्तशुद्धि होने पर भी उन्हें छोड़ देना उचित नहीं। इतना होने पर भी कह सकते हैं, कि अधिकांश उपनिपदों का मुकाव सामान्यतः कर्मसंन्यास की ओर ही है। ईशावास्योपनिषद् के समान कुछ अन्य उपनिपदों में भी " कुर्वचेत्रेह कर्माणि " जैसे, आमरणान्त कर्म करते रहने के विपय में, बचन पाये जाते हैं, परन्तु अध्यात्मज्ञान और सांसारिक कमों के बीच का विरोध मिटा कर, आचीन काल से अचलित इस कर्मयोग का समर्थन जैसा गीता में किया गया है, वैसा किसी भी उपनिषद् में पाया नहीं जाता। अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि इस विषय में गीता का सिद्धान्त अधिकांश उपनिषत्कारों के सिद्धान्तों से भिन्न है। गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, इसलिये उसके बीरे में यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं।

गीता के छठवें श्रध्याय में जिस योग-साधन का निर्देश किया गया है, उसका विल्रुत और ठीक ठीक विवेचन पातञ्जल-योग-सूत्र में पाया जाता है; श्रीर इस समय ये सुत्र ही इस विषय के प्रमाणभूत प्रन्य समके जाते हैं। इन सुत्रों के चार अध्याय हैं। पहले अध्याय के आरम्भ में योग की ब्याख्या इस प्रकार की गई है कि " योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः "; श्रौर यह वतलाया गया है कि " श्रभ्यासंवराग्याभ्यां तिबरोधः " अर्थात् यह निरोध अभ्यास तथा वैराग्य से किया जा सकता है। आगे चलकर यम-नियम-त्रासन प्राणायाम त्रादि योगसाधनों का वर्णन करके तीसरे श्रीर चौथे श्रध्यायों में इस वात का निरूपण किया है, कि 'श्रसंप्रज्ञात ' श्रयांत् निविक्लप समाधि से अणिमा-लिधमा आदि अलैकिक सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तथा इसी समाधि से अन्त में ब्रह्मनिवार्णरूप मोच मिल जाता है। भगवद्गीता में भी पहले चित्तनिरोध करने की श्रावश्यकता (गी. ६. २०) वत-लाई गई है, फ़िर कहा है कि श्रम्यास तथा वैराग्य इन दोनों साधनों से चित्त का निरोध करना चाहिये (६. ३१) श्रौर श्रन्त में निर्विकल्प समाधि लगाने की रीति का वर्णन करके, यह दिखलाया है कि उसमें क्या सुख है। परन्तु केवल इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि पातझल योग-मार्ग से भगवद्गीता सहमत है, त्रयवा पातझल-सूत्र भगवहाता से प्राचीन है। पातझल-सूत्र की नाई भगवान् ने यह कहीं नहीं कहा है, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकड़े पकड़े सारी श्रायु व्यतीत कर देनी चाहिये। कर्मयोग की सिद्धि के लिये बुद्धि की समता होनी चाहिये श्रोर इस समता की प्राप्ति के लिये चित्तनिरोध तथा समाधि होना श्रावश्यक है, अतएव केवल साधनस्तप से इनका वर्णन गीता में किया गया है। ऐसी श्रवस्था में यही कहना चाहिये, कि इस विषय में पातलल सूत्रों की श्रपेत्वा श्रेता-

र्श्वक उपनिषदों का श्रभिप्राय नहीं होगा ? श्रच्छा, यदि कोई कहे, कि मानवदेह-धारी श्रवतारों की कल्पना उस समय भी होगी, तो यह कुछ बिलकुल ही श्रसंभव नहीं है। क्योंकि, श्वेताश्वतरोपनिषद् मे जो ' भक्ति 'शब्द है उसे यज्ञरूपी उपासना के विषय में प्रयुक्त करना ठीक नहीं जंचता। यह बात सच है, कि महानारायगा, नृश्चिह्तापनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी श्रादि उपनिषदों के वचन श्वताश्वत-रोपनिषद् के वचनों की श्रपेत्ता कहीं श्रधिक स्पष्ट हैं, इसिलये उनके विषय में उक्र प्रकार की शङ्का करने के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। परन्तु इन उपनिषदों का काल निश्चित करने के लिये ठीक ठीक साधन नहीं है, इसलिये इन उपनिषदों के श्राधार पर यह प्रश्न ठीक तौर से हल नहीं किया जा सकता, कि वैदिक धर्म में मानवरूपधारी विष्णु की भक्ति का उदय कब हुवा? तथापि श्रन्य रीति से वैदिक भक्तिमार्ग की प्राचीनता अच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है।। पाणिनी का एक सूत्र है 'भिक्तः'- त्रर्थात् जिसमे भिक्त हो (पा. ४. ३. १४); इसके आगो " वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् " (पा. ४. ३. ६८); इस सूत्र में कहा गया है, कि जिसकी वासुदेव में भक्ति हो उसे 'वासुदेव' श्रीर जिसकी श्रर्जुन में भक्ति हो उसे ' श्रर्जुनक ' कहना चाहिये; श्रीर पतञ्जिल के महामाष्य में इस पर टीका करते समय कहा गया है कि इस सूत्र में ' वासुदेव ' चत्रिय का या ' भगवान् ' का नाम है। इन ग्रन्थों से पातञ्जल-भाष्य के विषय मे डॉक्टर भाग्डारकर ने यह सिद्ध किया है. कि वह ईसाई सन् के लगभग ढाई सो वर्ष पहले बना है; श्रीर इसमें तो सन्देह ही नहीं. कि पाशिनी का काल इससे भी अधिक प्राचीन है। इसके सिवा, भक्ति का उन्नेख बौद्धधर्मप्रनथों मे भी किया गया है, श्रोर हमने श्राग चलकर विस्तार-पूर्वक वतलाया है, कि बौद्ध धर्म के महायान पन्थ में भक्ति के तत्त्वों का प्रवेश होने के लिये श्रीकृष्ण का भागवत-धर्म ही कारण हुआ होगा । अतएव यह बात निर्वि-वाद सिद्ध है, कि कम से कम बुद्ध के पहले-अर्थात् ईसाई सन् के पहले लगभग छ: सौ से अधिक वर्ष-हमारे यहाँ का भक्तिमार्ग पूरी तरह स्थापित हो गया था। नारदपञ्चरात्र या शारिडल्य अथवा नारद के भक्तिसूत्र उसके बाद के है परन्तु इससे मिक्कमार्ग अथवा भागवतधर्म की प्राचीनता में कुछ भी बाधा हो नहीं सकती। गीतारहस्य में किये गये विवेचन से ये बातें स्पष्ट विदित हो जाती हैं, कि प्राचीन उपनिषदों में जिस सगुणोपासना का वर्णन है उसी से कमशः हमारा भक्तिमार्ग निकला है; पातञ्जल योग में चित्त को स्थिर करने के लिये किसी न किसी व्यक्त श्रीर प्रत्यच वस्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता है, इसिलिय उससे भक्तिमार्ग की श्रीर भी पुष्टि हो गई है; भक्तिमार्ग किसी श्रन्य स्थान से हिन्दुस्थान में नहीं लाया गया है-श्रीर न उसे कहीं से लाने की श्रावश्यकता ही थी। खुद हिन्दु-स्थान में इस प्रकार से प्रादुर्भूत मिक्रमार्ग का श्रीर विशेषतः वासुदेव-भिक्त का उपनिषदों में वर्शित वेदान्त की दृष्टि से मगडन करना ही गीता के प्रतिपादन का एक विशेष भाग है।

## भाग ३--गीता और ब्रह्मसूत्र।

ज्ञान-प्रधान, भक्ति-प्रधान और योग-प्रधान उपनिषदों के साथ भगवद्गीता में जो सादश्य और भेद है, उसका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ में ब्रह्म-सूत्रों और गीता की तुलना करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। क्योंकि, भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न ऋषियों के बतलाये हुए श्रध्यात्म-सिद्धान्तों का नियम-बद्ध विवेचन करने के लिये ही बादरायणाचार्य के ब्रह्मसूत्रों की रचना हुई है, इसलिये उनमें उपनिषदों से भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं। परन्तु भगवद्गीता के तेर-हवें श्रध्याय में चेन्न श्रीर चेन्नज्ञ का विचार करते समय ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उन्नेल इस प्रकार किया गया है:—

## ऋषिभिर्वहुधा गीतं छुंदोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः॥

अर्थात् चेत्रचेत्रज्ञ का " अनेक प्रकार से विविध छन्दों के द्वारा (अनेक) ऋषियों ने पृथक् पृथक् श्रौर हेतुयुक्त तथा पूर्ण निश्चयात्मक बहासूत्रपदों से भी विवेचन किया है " (गी. १३. ४); श्रौर यदि इन ब्रह्मसूत्रों को तथा वर्तमान वेदान्तसूत्रों को एक ही मान लें तो कहना पड़ता है, कि वर्तमान गीता वर्तमान वेदान्तसूत्रों के बाद बनी होगी। अतएव गीता का कालनिर्णय करने की दृष्टि से इस बात का श्रवश्य विचार करना पड़ता है, कि ब्रह्मसूत्र कौन से हैं। क्योंकि, वर्तमान वेदान्त-सुत्रों के श्रतिरिक्ष ब्रह्मसूत्र नामक कोई दूसरा अन्थ नहीं पाया जाता श्रीर न उसके विषय मे कहीं वर्णन ही है। श्रीर, यह कहना तो किसी प्रकार उचित नहीं जॅचता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्रों के बाद गीता बनी होगी, क्योंकि गीता की प्राची-नता के विषय में परम्परागत समक चली श्रा रही है। ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रायः इसी कठिनाई को ध्यान में ला कर शाङ्करभाष्य में "ब्रह्मसूत्रपदे:" का श्रर्थ "अतियों के अथवा उपनिषदों के ब्रह्मप्रतिपादक वाक्य" किया गया है परन्तु, इसके विपरीत, शाह्मरभाष्य के टीकाकार श्रानन्दगिरि, श्रीर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य प्रमृति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यह कहते हैं, कि यहाँ पर " ब्रह्म-स्त्रपदेश्चेव " शब्दों से " श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा " इन बादरायणाचार्य के ब्रह्म-सूत्रों का ही निर्देश किया गया है; और, श्रीधरस्वामी को दोनों श्रर्थ श्रभिप्रेत हैं। श्रतएव इस श्लोक का सत्यार्थ हमे स्वतंत्र रीति से ही निश्चित करना चाहिये। न्तेत्र श्रौर नेत्रज्ञ का विचार "ऋषियों ने स्रानेक प्रकार से पृथक्" कहा है; श्रौर, इसके सिवा (.चैव), " हेतुयुक्त श्रौर विनिश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदों ने भी " वही अर्थ कहा है; इस प्रकार 'चैव ' ( श्रीर भी ) पद से इस बात का स्पष्टीकरण

<sup>\*</sup>इस विषय का विचार परलोकवासी तेलग ने किया है। इसके सिवा सन १८९५ में इसी विषय पर त्रो. तुकाराम रामचन्द्र अमलनेरकर वी. ए. ने भी एक निवन्ध प्रकाशित किया है।

-श्वतरोनिषद् या कठोपनिषद् के साथ गीता अधिक मिलती जुलती है। ध्यानिबन्दु, ्छुरिका श्रोर योगतत्त्व उपनिषद् भी योगविषयक ही हैं परन्तु उनका **मु**ख्य प्रतिपाद्य विषय केवल योग है और उनमें सिर्फ़ योग ही की महत्ता का वर्णन किया गया है, इसलिये केवल कर्भयोग को श्रेष्ठ माननेवाली गीता से इस एकपन्नीय उपनिषदों का मेल करना उचित नहीं श्रीर न वह हो ही सकता है। थामसन साहब ने गीता का श्रंग्रेज़ी में जो श्रनुवाद किया है उसके उपोद्धात में श्राप कहते हैं, कि -गीता का कर्मयोग पातञ्जल-योग ही का एक रूपान्तर है; परन्तु यह बात असंभव है। इस विषय पर हमारा यही कथन है कि गीता के ' योग ' शब्द का ठीक ठीक अर्थ समक्त में न आने के कारण यह अम उत्पन्न हुआ है; क्योंकि इधर गीता का कमेयोग प्रवृत्ति-प्रधान है तो उधर पातञ्जल-योग विलक्कल उसके विरुद्ध प्रर्थात् निवृत्ति-प्रधान है। श्रतएव उनमें से एक का दूसरे से प्रादुर्भूत होना कभी संभव नहीं; श्रौर न यह बात गीता में कहीं कही गई है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ 'कर्मयोग ' था और सम्भव है, कि वही शब्द, पातञ्जलसूत्रों के अनन्तर केवल 'चित्त-निरोधरूपी योग के अर्थ मे प्रचलित हो गया हो। चाहे जो हो; यह निर्विवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय में जनक आदि ने जिस निष्काम कर्माचरण के मार्ग का अवलम्बन किया था उसी के सदश गीता का योग अर्थात् कर्ममार्ग भी है और वह मनु-इच्वाकु आदि महानु-भावों की परंपरा से चले हुए भागवत धर्म से लिया गया है - वह कुछ पात जल योग से उत्पन्न नहीं हुन्ना है।

श्रब तक किये गये विवेचन से यह बात समक्त में श्रा जायगी, कि गीता-धर्म ्यौर उपनिषदों में किन किन बातों की विभिन्नता श्रीर समानता है। इनमें से श्रधि-कांश बातों का विवेचन गीतारहस्य में स्थान स्थान पर किया जा चुका है। श्रतएव यहाँ संचेप में यह बतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान उपनिषदों के श्राधार पर ही बतलाया गया है, तथापि उपनिषदों के श्रध्यात्मज्ञान का भी निरा श्रनुवाद न कर उसमें वासुदेवभक्ति का श्रीर सांख्यशास्त्र में वार्णत सुष्ट्रयुत्पत्तिक्रम का अर्थात् चराचर-ज्ञान का भी समावेश किया गया है; और, उस वैदिक कर्मयोग-धर्म ही का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया है, जो सामान्य लोगों के लिये त्राचरण करने में सुगम हो एवं इस लोक तथा परलोक में श्रेयस्कर हो। उपनिषदों की अपेचा गीता में जो कुछ विशेषता है वह यही है, अतएव ब्रह्म-जान के श्रतिरिक श्रन्य बातों में भी संन्यास-प्रधान उपनिषदों के साथ गीता का मेल करने के लिये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता के अर्थ की खींचातानी करना उचित नहीं है। यह सच है, कि दोनों में श्रध्यात्मज्ञान एक ही सा है; परन्तु-जैसा कि हमने गीता-रहस्य के ग्यारहवें में प्रकरण में स्पष्ट दिखला दिया है--श्रध्यात्मरूपी मस्तक एक भले हो, तो भी सांख्य तथा कर्मयोग वैदिकधर्म-पुरुष के दो समान -बलवाले हाथ हैं श्रीर इनमें से, ईशावास्योपनिषद् के श्रनुसार, ज्ञानयुक्त कर्म ही का प्रतिपादन मुक्तकण्ड से गीता में किया गया है।

नहीं किया गया है, तथापि भाष्यकार यह मानते है कि कुछ सूत्रों में 'स्मृति ' शब्दों से भगवद्गीता ही का निर्देश किया गया है। जिन ब्रह्मसूत्रों में शाहर-भाष्य के श्रनुसार, 'स्मृति 'शब्द से गीता ही का उन्नेख किया गया है, उनमें से नीचे दिये हुए सूत्र मुख्य हैं:—

ब्रह्मसूत्र-ग्रध्याय,पाद श्रीर सूत्र। १. २. ६ स्मृतेश्च।

३. ३. २३ श्रिप च स्मर्यते।

१. १. ३६ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च।

२. ३. ४४ श्रिप च स्मर्यते।

३. २. १७ दर्शयति चाथो श्रिप स्मर्यते। ३. ३. ३१ श्रिनियमः सर्वासामविरोधः

शब्दानुमानाभ्याम्।

४. १. १० स्मरंति च।

४. २. २१योगिनः प्रति च स्मर्यते।

ग्रीता-ऋध्याय ऋौर स्होक । गीता १८. ६१ " ईश्वरः सर्वभूतानां०" आदि स्होक ।

गीता १५.६ "न तद्भासयते सूर्य ०" आ०। गीता १५ ३ " न रूपमस्यह तथोप-लभ्यते०" आदि०।

गीता १५. ७. " ममैवाशो जीवलोके जीवभूत • " आदि • ।

गीता १२. १२ "होयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि "आः। गीता ८. २६ " शुक्लकृष्णे गती होते ॰" आदि ।

गीता ६. ११ " ग्रुचौ देशे॰ " आदि॰ । गीता ८. २३ " यत्र काले त्वनावृत्ति— मावृत्तिं चैव योगिन ॰ ' आदि॰ ।

उपर्युक्त श्राठ स्थानों में से कुछ यदि सन्दिग्ध भी माने जायँ तथापि हमारे मत से तो चौथे ( बसू. २. ३. ४४ ) श्रौर श्राठवें (बसू. ४. २. ११ ) के विषय में कुछ भी सन्देह नहीं है, श्रोर, यह भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषय में-शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य श्रीर वह्नभाचार्य-चारों भाष्यकारों का मत एक ही सा है। ब्रह्मसूत्र के उक्क दोनों स्थानों ( ब्रस्. २. ३. ४४ और ४. २. २१) के विषय में इस प्रसङ्ग पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिये-जीवात्मा श्रौर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पहले "नात्माऽश्रुतेर्नि-त्यत्वाच ताभ्यः " (ब्रस्. २ ३.१७) इस सूत्र ने यह निर्णय किया है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थों के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है; उसके बाद "श्रंशो नानाव्यपदेशात्०" (२. ३. ४३) सूत्र से यह बतलाया है, कि जीवात्मा परमात्मा ही का ' श्रंश ' है, श्रीर श्रागे " संत्रवर्णाच " (२.३.४४) इस प्रकार श्रुति का प्रमाण देकर, अन्त मे " अपि च स्मर्यते " (२.३.४४)--" स्पृति में भी यही कहा है"--इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। सब भाष्यकारों का कथन है, कि यह स्मृति यानी गीता का "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" (गी.१४. ७) यह वचन है। परन्तु इसकी अपेत्ता अन्तिमस्थान (अर्थात् ब्रह्मसूत्र-४. २. २१ ) श्रीर भी श्रधिक निस्तन्देह है। यह पहले ही दसवें प्रकरण में

हो जाता है, कि इस श्लोक में चेत्र-चेत्रज्ञ विचार के दो भिन्न भिन्न स्थानों का उन्नेख बिकया गया है। ये दोनों केवल भिन्न ही नहीं हैं, किन्तु उनमें से पहला अर्थात् ऋषियों का किया हुआ वर्णन " विविध छन्दोंके द्वारा पृथक् पृथक् अर्थात् कुछ यहाँ त्रोर कुछ वहाँ तथा अनेक प्रकार का " है और उसका अनेक ऋषियों-द्वारा ंकिया जाना 'ऋषिभिः' ( इस बहुवचन तृतीयान्त पद ) से स्पष्ट हो जाता है। तथा ब्रह्मसूत्र-पदों का दूसरा वर्णन "हेतुयुक्त ग्रौर निश्चयात्मक" है। इस प्रकार इन दोनों वर्णनों की विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी श्लोक में है। 'हेतुमत्' शब्द महाभारत में कई स्थानों पर पाया जाता है स्रोर उसका अर्थ है-"नैय्यायिक पद्धति से कार्यकारण-भाव बतलाकर किया हुत्रा प्रतिपादन"। उदाहरणार्थ, जनक के सन्मुख सुलभा का किया हुआ भाषण अथवा श्रीकृष्ण जब शिष्टाई के लिये कौरवों की सभा में गये उस समय का उनका किया हुन्ना भाषण जिजिये। महा-भारत में ही पहले भाषण को " हेतुमत् श्रीर श्रर्थवत् " (शां. ३२०. १६१)श्रीर दूसरे को " सहेतुक " ( उद्यो.१३१. २ ) कहा है। इससे यह प्रकट होता है, कि जिस प्रतिपादन में साधक-बाधक प्रमाण बतलाकर अन्त में कोई भी अनुमान निस्तन्देह सिद्ध किया जाता है उसी को " हेतुमद्भिविनिश्चितः" विशेषण जगाये जा सकते हैं; ये शब्द उपनिषदों के ऐसे संद्वीर्ण प्रतिपादन को नहीं लगाये जा सकते, कि जिसमें कुछ तो एक स्थान में हो त्रोर कुछ दूसरे स्थान में। त्रतएव ''ऋषिभिः बहुधा विविधः पृथक्'' श्रौर ''हेतुमद्भिः विनिश्चितैः'' पदों के विरो-धारमक स्वारस्य को यदि स्थिर रखना हो, तो यही कहना पडेगा कि गीता के उक्र - श्लोक में ''ऋषियो-द्वारा विविध छुन्दों से किये गये अनेक प्रकार के पृथक् विवे-चनों से भिन्न भिन्न उपनिषदों के संङ्कीर्ण श्रीर पृथक वाक्य ही श्रभिप्रेत है, तथा - " हेतुयुक्त श्रौर विनिश्चयात्मक ब्रह्मसूत्र-पदों " से ब्रह्मसूत्र-प्रनथ का वह विवेचन श्रमिप्रेत है, कि जिसमे साधक-बाधक प्रमाण दिखलाकर श्रन्तिम सिद्धान्तीं का सन्देहरहित निर्णय किया गया है। वह भी स्मरण रहे, कि उपनिषदों के सब विचार इधर उधर बिखरे हुए हैं, अर्थात् अनेक ऋषियों को जैसे सूमते गये वैसे ही वे कहे गये हैं, उनमें कोई विशेष पद्धति या क्रम नहीं है; अतएव उनकी एक-वाक्यता किये बिना उपनिषदों का भावार्थ ठीक ठीक समक्त में नहीं श्राता। यही कारण है कि उपनिषदों के साथ ही साथ उस प्रन्य या वेदान्तसूत्र ( ब्रह्मसूत्र ) का भी उन्नेख कर देना त्रावश्यक था जिसमें कार्य-कारण-हेतु दिखला कर उनकी -(. अर्थात् उपनिषदों की ) एकवान्यता की गई है।

गीता के श्लोकों का उक्त अर्थ करने से यह प्रगट हो जाता है, कि उपनिषद् श्रीरें ब्रह्मसूत्र गीता के पहले बने हैं। उनमें से मुख्य मुख्य उपनिषदों के विषय में तो कुछ भी मत-मेद नहीं रह जाता; क्योंकि इन उपनिषदों के बहुतेरे श्लोक गीता में शब्दशः पाये जाते हैं। परन्तु ब्रह्मसूत्रों के विषय में सन्देह श्रवश्य किया जा सकता है; क्योंकि ब्रह्मसूत्रों में यद्यपि ' भगवद्गीता ' शब्द का उल्लेख प्रत्यन्त में

विचार करने से यही अनुमान होता है, कि मूल भारत और तदन्तर्गत गीता को वर्तमान स्वरूप देने का तथा ब्रह्मसूत्रों की रचना करने का काम भी एक बादरायण व्यासजी ने ही किया होगा। इस कथन का यह मतलब नहीं, कि बादरायणाचार्य ने वर्तमान सहाभारत की नवीन रचना की । हमारे कथन का भावार्थ यह है:--महाभारत प्रनथ के श्रति विस्तृत होने के कारण सम्भव है, कि बादरायणाचार्य के समय उसके कुछ भाग इधर उधर विखर गये हों या लुप्त भी हो गये हों। ऐसी श्रवस्था में तत्कालीन उपलब्ध महाभारत के भागों की खोज करके, तथा अन्थ मे जहाँ जहाँ श्रपूर्णता, श्रशुद्धियाँ श्रीर त्रुटियाँ देख पड़ी वहाँ वहाँ उनका संशोधन श्रीर उनकी पूर्ति करके, तथा श्रनुक्रमणिका श्रादि जोड कर बादरायणाचार्य ने इस अन्य का पुनरुजीवन किया हो श्रथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो। यह बात प्रसिद्ध है, कि मराठी साहित्य में ज्ञानेश्वरी-प्रन्थ का ऐसाही संशोधन एकनाथ महाराज ने किया था; श्रीर यह कथा भी प्रचितत है कि एकबार संस्कृत का व्याकरण-महाभाष्य प्रायः लुप्त हो गया था श्रीर उसका पुनरुद्धार चन्द्रशेखराचार्य को करना पड़ा। श्रव इस बात की ठीक ठीक उपपत्ति लग ही जाती है, कि महा-भारत के अन्य प्रकरणों में गीता के श्लोक क्यों पाये जाते है, तथा यह बात भी सहज ही हता हो जाती है, कि गीता में ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उन्नेख श्रीर ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति ' शब्द से गीता का निर्देश क्यों किया गया है। जिस गीता के आधार पर वर्तमान गीता बनी है वह बाद्रायणाचार्य के पहले भी उपलब्ध थी, इसी कारण ब्रह्मसूत्रों में 'स्सृति 'शब्द से उसका निर्देश किया गया; श्रोर महाभारत का संशोधन करते समय गीता क्षे में यह बतलाया गया, कि चेत्र-चेत्रज्ञ का विस्तार

\*पिछले प्रकरणों में हमने यह बतलाया है, कि बहासूत्र वेदान्त-सबधी मुख्य प्रन्थ है, और इसी प्रकार गीता कर्मयोग-विषयक प्रधान प्रन्थ है। अब यदि हमारा यह अनुमान सत्य हो, कि बहासूत्र और गीता की रचना अकेले व्यासजी ने ही की है, तो इन दानों शास्त्रों का कर्ता उन्हीं को मानना पड़ता है। हम यह बात अनुमान द्वारा ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, परन्तु कुंमकोणस्थ कृष्णाचार्य ने, दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार, महाभारत की जो एक पोथी हाल ही में प्रकाशित की है उसमें शान्तिपर्व के २१२ वे अध्याय मे (वार्ष्णेयाध्यात्म-प्रकरण में) इस बात का वर्णन करते समय, कि युग के आरम में भिन्न भिन्न शास्त्र और इतिहास किस प्रकार निर्मित हुए, ३४ वॉ श्लोक इस प्रकार दिया है —

वेदान्तकर्मयोगं च वेद्विद् ब्रह्मविद्विमु । द्वैपायनो निजयाह शिल्पशास्त्र मृगु पुनः ॥

इस क्षेत्र में 'वेदांतकर्मयोग' एकवचनांत पद है, परन्तु उसका अर्थ 'वेदान्त और कर्मयोग' ही करना पडता है। अथवा, यह भी प्रतीत होता है, कि 'वेदांत कर्मयोगं च' यही मूळ पाठ होगा और लिखते समय छापते समय 'न्त' के ऊपर का अनुपार छूट गया हो। इस क्षेत्र में यह साफ साफ कह दिया है, कि वेदान्त और कर्मयोग, दोनों शास्त्र व्यासजी को प्राप्त हुए ये और शिल्पशास्त्र भृगु को मिला था। परन्तु यह क्षेत्र वंवई के गणपत

वतलाया जा चुका है, कि देवयान और पितृयाग गित में कमानुसार उत्तरायग के छः महीने और दिन्णायन के छः महीने होते हैं, और उनका अर्थ काल-प्रधान न करके वादरायगाचार्य कहते हैं कि उन शब्दों से तत्तत्कालाभिमानी देवता श्रिम्प्रित हैं (वेस्. ४. ३. ४.)। अब यह प्रश्न हो सकता है, कि दिन्णायन और उत्तरायग शब्दों का कालवाचक अर्थ क्या कभी लिया ही न जावें ? इसलिये "योगिनः प्रति च समर्यते " (बस्. ४. २. २१) – अर्थात् ये काल "स्मृति में योगियों के लिये विहित माने गये हैं " – इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; और, गीता ( म. २३) मे यह बात साफ साफ कह दी गई है, कि " यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः" — अर्थात् ये काल योगियों को विहित हैं। इससे — भाष्यकारों के मतानुसार यहीं कहना पड़ता है, कि उक्त दोनों स्थानों पर ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति 'शब्द से भगवद्गीता ही विवित्तत है।

परन्तु जब यह मानते हैं, कि भगवद्गीता मे ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख है श्रीर ब्रह्मसूत्री में 'स्मृति' शब्द से भगवद्गीता का निर्देश किया गया है, तो दोनों में काल-इष्टि से विरोध उत्पन्न हो जाता है। वह यह है; भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का साफ़ साफ़ उल्लेख है इसिलये ब्रह्मसूत्र का गीता के पहले रचा जाना निश्चित होता है, श्रीर ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति 'शब्द से गीता का निर्देश माना जाय तो गीता का ब्रह्मसूत्रों के पहले होना निश्चित हुत्रा जाता है। ब्रह्मसूत्रों का एक बार गीता के पहले रचा जाना श्रीर दूसरी बार उन्हीं सूत्रों का गीता के बाद रचा जाना सम्भव नहीं। श्रच्छा; श्रव यदि इस मगड़े से बचने के लिये " ब्रह्मसूत्रपदैः" शब्द से शाङ्करभाष्य में दिये हुए अर्थ को स्वीकार करते हैं, तो " हेतुमद्भिर्विनि-श्रितै: "इत्यादि पदों का स्वारस्य ही नष्ट हो जाता है; श्रीर यदि यह मानें कि ब्रह्मसूत्रों के 'स्मृति 'शब्द से गीता के श्रतिरिक्न कोई दूसरा स्मृति-प्रन्थ विवित्तत होगा, तो यह कहना पड़ेगा कि भाष्यकारों ने भूल की है। अच्छा; यदि उनकी भूल कहें, तो भी यह बतलाया नहीं जा सकता कि 'स्मृति ' शब्द से कौन सा ग्रन्थ विवत्तित है। तब इस श्रद्चन से कैसे पार पावें ? हमारे मतानुसार इस अड़चन से बचने का केवल एक ही मार्ग है। यदि यह मान लिया जायँ कि जिसने ब्रह्मसूत्रों की रचना की है उसी ने मूल भारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप दिया है, तो कोई अङ्चन या विरोध ही नहीं रह जाता। ब्रह्मसूत्रों को 'व्याससूत्र' कहने की रीति पड़ गई है श्रौर " शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः" (वेस्. ३. ४. २) सूत्र पर शाङ्करभाष्य की टीका में आनन्दगिरि ने लिखा है कि जैमिनि, वेदान्तसूत्रकार व्यासजी के शिष्य थे; श्रौर श्रारम्भ के मङ्गलाचरण में भी, " श्रीमद्यासपयोनिधिनिधिरसौ " इस प्रकार उन्हों ने ब्रह्मसूत्रों का वर्णन किया है। यह कथा महाभारत के श्राधार पर हम ऊपर बतला चुके है कि महाभारतकार व्यासजी के पैल, शुक, सुमंतु, जैमिनि श्रीर वैशंपायन नामक पाँच शिष्य थे और उनको ज्यासजी ने महाभारत पढाया था । इन दोनों बातों को मिला कर

अध्याय के दूसरे पाद में पहले कहा है, कि वासुदेत से सङ्कर्षण का होना अर्थात् भागवतधर्माय जीवसंबन्धी उत्पत्ति सम्भव नहीं (वेस्. २. २. ४२), श्रौर फ़िर यह कहा है, कि सन जीव की एक इन्द्रिय है इसलिये जीव से प्रशुक्त (सन) का होता भी सम्भव नहीं ( वेसू. २. २. ४३ ); क्योंकि लोक-व्यवहार की श्रोर देखने से तो यही बोध होता है, कि कर्ता से कारण या साधन उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार वाद्रायणाचार्य ने, भागवतधर्म में विणित जीव की उत्पत्ति का युक्तिपूर्वकः लएडन किया है। सम्भव है, कि भागवतधर्मवाले इस पर यह उत्तर दें, कि हम वासुदेव (ईश्वर), सङ्कर्षण (जीव), प्रद्युम्न (मन) तथा श्रानिरुद्ध ( ग्रहंकार ) को एक ही समान ज्ञानी समकते हैं और एक से दूसरे की उपपत्ति को लाज्ञिक तया गौरा मानते हैं। परन्तु ऐसा मानने से कहना पड़ेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर के बदले चार मुख्य परमेश्वर हैं। अतएव बहासृत्रों में कहा है, कि यह उत्तर भी समर्पक नहीं है; त्रौर बादरायणाचार्य ने अन्तिम निर्णय यह किया है, कि यह नत-परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होना-वेदों अर्थात् उपनिपदों के मत के विरुद्ध श्रतएव साज्य है (वेसू. २. २. ४४, ४४)। यद्यपि यह वात सच है, कि भागवत धन का कर्म-प्रधान भिन्न-तत्त्व भगवद्गीता में लिया गया है, तथापि गीता का यह भी सिद्धान्त हैं, कि जीव वासुदेव से उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु वह नित्य परमात्मा ही का ' श्रंश ' है (गी. १४.७)। जीव-विषयक यह सिद्धान्त मृल मागवत धर्म से नहीं लिया गया इसलिये यह बतलाना आवश्यक था, कि इसका आधार क्या है: क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो सम्भव है कि यह अस उपस्थित हो जाता, कि चतुर्व्यह-सागवतधर्म के प्रवृत्ति- प्रधान सिह-तत्त्व के साथ ही साथ जीव की रत्पत्ति-विषयक कल्पना से भी गीता सहमत है। स्रतपुर चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार में जब जीवारमा का स्वरूप वतलाने का समय श्राया तब, श्रर्यात् गीता के वेरहवें श्रघ्याय के श्रारम्म ही में, यह त्यष्ट ह्य से कह देना पड़ा कि "चेत्रज्ञ के त्रर्थात् जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में हमारा मत भागवतधर्म के अनुसार नहीं, वरन् उपनिषदों में विणित ऋषियों के मतानुसार है।" श्रोर, किर उसके साथ ही साथ स्वमावतः यह भी कहना पड़ा है, कि भिन्न भिन्न ऋषियों ने भिन्न भिन्न उपनिपट़ों में पृथक् पृथक् उपपादन किया है, इसिलये उन सब की ब्रह्मसूत्रों में की गई एक--वाक्यता (वेसू. २. ३. ४३) ही हमें बाह्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत होना, कि मागवतधर्म के मिन्न-मार्ग का गीता में इस रीति से समावेश किया गया है, जिससे वे आहेप दूर हो जाय कि जो बहासुत्रों में भागवधर्म पर लाये गये हैं। रामानुजाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र भाष्य में उक्क सुत्रों के अर्थ को वदल दिया है (वेस्. रामा. २. २. ४२-४१ ) देखो । परन्तु हमारे मत में ये अर्थ क्रिप्ट अतएव अग्राह्य हैं। थीवो साहव का सुकाव रामानुज-साप्य में दिये गये अर्थ की ओर ही है, परन्तु उनके लेखों से तो यही ज्ञात होता है, कि इस वात का यथार्थ स्वरूप उनके ध्यान में नहीं श्रीया। महामारत में, शान्तिपर्व के श्रन्तिसः

'पूर्वक विवेचन ब्रह्मसूत्रों में किया गया है। वर्तमान गीता मे ब्रह्मसूत्रों का जो यह उल्लेख है उसकी बराबरी के ही सूत्रप्रन्थ के अन्य उल्लेख वर्तमान महाभारत में भी हैं। उदाहरणार्थ, अनुशासनपर्व के अप्टावक आदि के संवाद में "अनृताः खिय इत्यंव स्त्रकारो व्यवस्यित" (अनु. १६. ६) यह वाक्य है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण (शान्ति. ३१८. १६–२३), पज्जरात्र (शान्ति. ३३६. १०७), मनु (अनु. ३७. १६) और यास्क के निरुक्त (शान्ति. ३४२. ७१) का भी अन्यत्र साफ्त साफ्त उल्लेख किया गया है। परन्तु गीता के समान महाभारत के सब भागो को मुखाय करने की रीति नहीं थी, इसिलये यह शक्का सहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता के अतिरिक्त महाभारत में अन्य स्थाना पर जो अन्य अन्थों के उल्लेख हैं, वे काल निर्ण्यार्थ कहाँ तक विश्वसनीय माने जाय । क्योंकि, जो भाग मुखाय नहीं किय जाते उनमें चेपक श्लोक मिला देना कोई कठिन बात नहीं। परन्तु, हमारे मतानुसार, उपर्युक्त अन्य उल्लेखो का यह बतलाने के लिये उपयोग करना कुछ अनुचित न होगा, कि वर्तमान गीता में किया गया ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख केवल अकेला या अपूर्व अत्रप्व अविश्वसनीय नहीं है।

" ब्रह्मसूत्रपदेश्वेव " इत्यादि श्लोक के पदों के श्रर्थ-स्वारस्य की मीमांसा करके हम ऊपर इस बात का निर्णय कर श्राये हैं, कि भगवद्गीता में वर्तमान ब्रह्मसूत्रों या वेदान्तसूत्रों ही का उल्लेख किया गया है। परन्तु भगवद्गीता मे बहासूत्रों का उल्लेख होने का-ग्रौर वह भी तेरहवे ऋध्याय में ऋर्थात ज्ञेत्र-ज्ञेत्रज्ञ विचार ही में होने का--हमारे मत में एक श्रीर महत्त्वपूर्ण तथा दृढ कारण है। भगवद्गीता में वासुदेव-भक्ति का तत्त्व यद्यपि मूल भागवत या पाञ्चरात्र-धर्म से लिया गया है, तथापि ( जैसा हम पिछ्रेल प्रकरगों मे कह श्राये हैं ) चतुर्व्यूह-पाञ्चात्र-धर्म मे वर्गित - मूल जीव श्रौर मन की उत्पत्ति के विषय का यह मत भगवद्गीता को मान्य नहीं है, कि वासुदेव से सङ्कर्षण अर्थात् जीव, सङ्कर्षण से प्रद्युम्न ( मन ) और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध ( अहंकार ) उत्पन्न हुआ। ब्रह्मसूत्रों का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ है (वेस्. २. ३. १७), वह सनातन पर-मात्मा ही का नित्य ' ग्रंश ' है ( वेसू. ३. ४३ )। इसलिये ब्रह्मसूत्रों के दूसरे कृष्णाजी के छापखाने से प्रकाशित पोथी में तथा कलकत्ते की प्रति में भी नहीं मिलता कुंभकोण की पोथी का शान्तिपर्व का २१२ वॉ अध्याय, बर्बई और कलकत्ता की प्रति में २ १०वा है। कुंभकोण पाठ का यह श्लोक हमारे मित्र डाक्टर गणेश कृष्ण गर्दे ने हमें सूचित किया,अतएव हम उनके कृतज्ञ है।उनके मतानुसार इस स्थान पर कर्मयोग शब्द से गीताही विवक्षित है और इस श्लोक भे गीता और वेदान्तसूत्रों का (अर्थात् दोनोंका) कर्तृत्व व्यासजी को ही दिया गया है। महाभारत की तीन पोथियों में से केवल एक ही प्रति मे ऐसा पाठ ्रमिलता है। अतएव उसके विषय में कुछ शंका उत्पन्न होती है। इस विषय में चाहे जो कहा जाय किंतु इस पाठ से इतना तो अवस्य हो जाता है, कि हमारा यह अनुमान-िक -वेदांत और कर्मयोग का कर्ता एक ही है--कुछ नया या निराधार नहीं।

-श्वर भी भिक्त में यद्यपि उक्त प्रकार से मेल कर दिया गया है। तथापि मूल गीता में इस मेल का होना सम्भव नहीं; क्योंकि मूल गीता वर्तमान गीता के समान परस्पर-विरोधी वातों से भरी नहीं थी-उसमें वेदान्तियों ने श्रथवा सांख्यशास्त्रा-भिमानियों ने प्रपने ग्रपने शास्त्रों के भाग पीछे से घुसेड़ दिये हैं। उदाहरणार्थ प्रो. गार्वे का कथन है, कि मूल गीता में भक्ति का मेल केवल सांख्य तथा योग ही से किया है, वेदान्त के साथ श्रीर मीमांसकों के कर्ममार्ग के साथ भक्ति का मेल कर देने का काम किसी ने पीछे से किया है। मूल गीता में इस प्रकार जो - श्लोक पीछे से जोड़े गये उनकी, श्रपने मतानुसार, एक तालिका भी उसने जर्मन भाषा में श्रनुवादित श्रपनी गीता के श्रन्त में दी है! हमारे मतानुसार ये सव कल्पनाएँ अमसलक हैं। वैटिक-धर्म के मिन्न भिन्न अड़ों की ऐतिहासिक परम्परा श्रीर गीता के ' सांख्य ' तथा ' योग ' शब्दों का सचा श्रर्थ ठीक ठीक न सममने के कारण, श्रीर विशेषतः तत्त्वज्ञान-विरहित अर्थात् केवल भक्ति-प्रधान ईसाई धर्म ्ही का इतिहास उक्त लेखकों (प्रो. गार्बे प्रमृति) के सामने रखा रहने के कारण उक्र प्रकार के अस उत्पन्न हो गये हैं। ईसाई धर्म पहले केवल भक्षि-प्रधान था, श्रीर प्रीक लोगों के तथा दूसरों के तत्त्वज्ञान से उसका मेल करने का कार्य पीछे से किया गया है । परन्तु, यह वात हमारे धर्म की नहीं । हिन्दुस्थान में भक्तिमार्ग का उदय होने के पहले ही मीमांसकों का यज्ञमार्ग, उपनिपत्कारों का ज्ञान तथा सांख्य और योग-इन सब को परिपक्ष दशा प्राप्त हो चुकी थी। इसिलिये पहले ही से हमारे देशवासियां को स्वतन्त्र रीति से प्रतिपादित ऐसा भक्तिमार्ग कभी भी मान्य नहीं हो सकता था, जो इन सब शाखों से और विशेष करके उपनिपदों में वर्शित ब्रह्मज्ञान से अलग हो। इस बात पर ध्यान देने से यह मानना पढ़ता है, कि गीता के धर्मप्रतिपादन का स्वरूप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति-पादन के सदश ही था। गीता-रहस्य का विवेचन भी इसी वात की श्रोर ध्यान ढेकर किया गया है। परन्तु यह विषय ग्रत्यन्त महत्त्व का है, इसिलये संज्ञेष में यहाँ पर यह वतलाना चाहिये, कि गीताधर्भ के मूलस्वरूप तथा परम्परा के सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हमारे मत में कौन कौन सी वातें निष्पन्न होती हैं।

गीता-रहस्य के दसर्वे प्रकरण में इस वात का विवेचन किया गया है, कि वैदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप न तो मिक्क-प्रधान, न श्रीर तो ज्ञान-प्रधान श्रीर न योगप्रधान ही था; किन्तु वह यज्ञमय श्रर्थात् कर्म-प्रधान था, श्रीर वेदसंहिता तथा आह्मणों में विशेषतः इसी यज्ञ-याग श्रादि कर्म-प्रधान धर्म का प्रतिपादन किया गया हैं। श्रागे चल कर इसी धर्म का व्यवस्थित विवेचन जैमिनि के मीमांसासूत्रों में किया गया है, इसीलिये 'मीमांसक-मार्ग ' नाम प्राप्त हुश्रा। परन्तु, यद्यपि 'मीमांसक 'नाम नया है, तथापि इस विषय में तो विलक्षत ही सन्देह नहीं, कि यज्ञ-याग श्रादि धर्म श्रत्यन्त प्राचीन है; इतना ही नहीं, किन्तु इसे ऐतिहासि र

भाग में नारायणीय अथवा भागवत धर्म का जो वर्णन है, उसमें यह नहीं कहा है, कि वासुदेव से जीव अर्थात् संकर्षण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले यह बत-लाया है, कि "जो वासुदेव है वही (स एव) सक्क्षण अर्थात् जीव या चेत्रज्ञ है " (शां. ३३६. ३६. तथा ७१; ३३४. ३८ तथा २६ देखों), श्रीर बाद सक्क्षण से प्रद्युम्न तक की केवल परम्परा दी गई है। एक स्थान पर तो यह साफ्र साफ़ कह दिया है, कि भागवत-धर्म को कोई चतुन्ध्र्यूह, कोई त्रिन्ध्र्यूह, कोई दिन्ध्र्यूह और अन्त में कोई एकन्यूह भी मानते हैं (मभा. शां. ३४८. १७)। परन्तु भागवत-धर्म के इन विविध पन्नों को स्वीकार न कर उनमें से सिर्फ़ वही एक मत वर्तमान गीता में स्थिर किया है, जिसका मेल चेत्रचेत्रज्ञ के परस्पर-सम्बन्ध में उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों से हो सकें। और, इस बात पर ध्यान देने पर, यह प्रश्न ठीक तौर से हल हो जाता है, कि ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख गीता में क्यों किया है? अथवा, यह कहना भी अत्युक्ति नहीं, कि मूल गीता में यह एक सुधार ही किया गया है।

## भाग ४---भागवतधर्म का उदय और गीता।

गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यह बतला दिया गया है, कि उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान तथा कापिल सांख्य के ज्ञर-श्रज्ञर-विचार के साथ भक्ति और विशेषतः निष्काम-कर्म का मेल करके कर्मयोग का शास्त्रीय रीति से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। परन्त इतने विषयों की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में पूरी तरह नहीं श्रा सकती, तथा जिनका पहले ही से यह मत हो जाता है कि इतने विषयों की एकता हो ही नहीं सकती उन्हें इस बात का श्राभास हुआ करता है, कि गीता के बहुतेरे सिद्धान्त परस्परिवरोधी हैं। उदाहरखार्थ, इन आचेपकों का यह मत है, कि तेरहर्ने श्रध्याय का यह कथन—कि इस जगत में जो कुछ है वह सब निर्मुण बहा है,-सातवें अध्याय के इस कथन से बिलकुल ही विरुद्ध है, कि यह सब सगुण वासुदेव ही है; इसी प्रकार भगवान् एक जगह कहते है, कि " मुक्ते शत्रु और मित्र समान हैं " (१. २१) और दूसरे स्थान पर यह भी कहते हैं कि "ज्ञानी तथा भक्तिमान् पुरुष मुक्ते अत्यन्त प्रिय हैं " (७. १७; १२. १६) - ये दोनों बातें परस्पर-विरोधी हैं। परन्तु हमने गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि वस्तुतः ये विरोध नहीं हैं, किन्तु एक ही बात पर एक बार अध्यात्म-दृष्टि से और दूसरी बार भक्ति की दृष्टि से विचार किया गया है, इसिंबिये यद्यपि दिखने ही में ये विरोधी बार्ते कहनी पड़ीं, तथापि श्रन्त में व्यापक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका मेल भी कर दिया गया है। इस पर भी कुछ लोगों का यह आचेप है, कि अन्यक्क ब्रह्मज्ञान और न्यक्क परमे--

-सकती थी-करने का भी बयत्न उसी समय श्रारम्भ हुत्रा था। बृहदारण्यकादि प्राचीन उपनिपदों में कापिल-सांख्य-ज्ञान को कुछ महत्त्व नहीं दिया गया है। परन्तु मैज्युपनिपद में सांख्यों की परिभाषा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कहा है, कि अन्त में एक परब्रह्म ही से सांख्यों के चौवीस तत्त्व निर्मित हुए हैं। तथापि कापिल-सांख्य-शास्त्र भी वैराग्य-प्रधान अर्थात् कर्म के विरुद्ध है। तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में ही वैदिक धर्म के तीन दल हो गये थे:- (१) केवल यज्ञयाग श्रादि कर्म करने का मार्ग; (२) ज्ञान तथा वैराग्य से कर्म-संन्यास करना, अर्थात् ज्ञाननिष्ठा म्रथवा सांख्य-मार्गः भ्रोर (३) ज्ञान तथा वैराग्य-बुद्धि ही से नित्य कर्म करने का मार्ग, अर्थात् ज्ञान-कर्म-समुचय-मार्ग । इनमें से, ज्ञान-मार्ग ही से, आगे चलकर टो अन्य शाखाएँ —योग और भक्रि—निर्मित हुई हैं। छान्दोग्यादि प्राचीन उपनि-पदों में यह कहा है, कि परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करने के लिये ब्रह्म-चिन्तन ग्रत्यन्त ब्रावश्यक है; श्रोर यह चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाग्र होना चाहिये, श्रीर, चित्त को स्थिर करने के लिये, परब्रह्म का कोई न कोई सगुण प्रतीक पहले नेत्रों के सामने रखना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मोपासना करते रहने से चित्र की जो एकायता हो जाती है, उसी को ग्रागे विशेष महत्त्व दिया जाने लगा श्रीर चित्तनिरोध-रूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया, श्रीर, जब सगुण प्रतीक के बदले परमेश्वर के मानवरूपधारी ब्यक्त प्रतीक की उपासना का आरम्भ धीरे धीरे होने लगा. तव अन्त में भक्ति-मार्ग उत्पन्न हुआ। यह भक्ति-मार्ग औपनिषिक ज्ञान मे श्रलग, वीच ही में स्वतन्त्र रीति से प्रादुर्भूत, नहीं हुआ है; श्रौर न मिक्र की कल्पना दिन्द्रस्थान में किसी अन्य देश से लाई गई है। सब उपनिपदों का अवलो-कन करने से यह कम देख पड़ता है, कि पहले ब्रह्मचिन्तन के लिये यज्ञ के ब्राङ्गों की श्रयवा ठॅ॰कार की उपासना थी; श्रागे चल कर रुद्द, विष्णु श्रादि वैदिक देवताश्रों की, अथवा त्राकाश त्रादि सगुण-ज्यक बहा-प्रतीक की उपासना का त्रारम्भ हुन्ना; श्रीर त्रन्त में इसी हेतु से अर्थात् ब्रह्मप्राप्ति के लिये ही राम, नृश्विह, श्रीकृष्ण, वासुदेव श्रादि की भक्षि, श्रर्थात् एक प्रकार की उपासना, जारी हुई है। उपनिपदों की भाषा से यह वात भी साफ साफ मालूम होती है, कि उनमें से -योगतत्त्वादि योग-विषयक उपनिषद् तथा नृश्विंहतापनी, रामतापनी स्नादि भक्कि-विपयक उपनिषद् छान्दोग्यादि उपनिषदों की अपेत्रा अर्वाचीन हैं। अतपुव ऐति-हासिक दृष्टि से यह कहना पडता है, कि छान्दोग्यादि प्राचीन उपनिपदों में वर्शित कर्म, ज्ञान श्रथवा संन्यास, श्रीर ज्ञान-कर्म-समुचय--इन तीनी उली के प्राद्धर्भृत हो जाने पर ही त्रांग योग-मार्ग त्रीर भिक्त-मार्ग को श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। परन्तु योग और मिक्र, ये दोनों साधन यद्यपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने गये, तथापि उनके पहले के ब्रह्मज्ञान की श्रेष्टता कुछ कम नहीं हुई-श्रीर न उसका कम होना सम्भव ही थी। इसी कारण योग-प्रधान तथा मिक्क-प्रधान उपनिपदों में भी ब्रह्म-ज्ञान को भक्ति श्रीर योग का श्रन्तिम साध्य कहा है; श्रीर ऐसा वर्णन भी कई

दृष्टि से वैदिक धर्म की प्रथम सीड़ी कह सकते हैं। 'मीमांसक-मार्ग' नाम प्राप्त होने के पहले उसको त्रयीधर्म अर्थात् तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म कहते थे; श्रीर इसी नाम का उन्नेख गीता में भी किया गया है (गीता. १.२० तथा २१ देखों)। कर्ममय त्रयीधर्म के इस प्रकार जोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कर्म से अर्थात केवल यज्ञ याग आदि के बाह्य अयत्न से परमेश्वर का ज्ञान कैसे हो सकता है ? ज्ञान होना एक मानसिक स्थिति है, इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का विचार किये बिना ज्ञान होना सम्भव नहीं, इत्यादि विषय और कल्पनाएँ उपस्थित होने लगीं श्रीर धीरे धीरे उन्हीं में से श्रीपनिषदिक ज्ञान का प्रादुर्भाव हुश्रा । यह बात, छान्दोग्य श्रादि उपनिषदों के श्रारम्भ में जो श्रवतरण दिये है. उनसे स्पष्ट मालम हो जाती है। इस श्रोपनिषदिक ब्रह्मज्ञान ही को श्रागे चलकर 'वेदान्त 'नाम प्राप्त हुआ। परन्तु, सीमांसा शब्द के समान यद्यपि वेदान्त नाम पीछे से प्रचलित हुआ है, तथापि उससे यह नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्मज्ञान श्रथवा ज्ञानमार्ग भी नया है। यह बात सच है, कि कर्मकारड के अनन्तर ही ज्ञानकारड उत्पन्न हुन्ना, परन्तु स्मरण रहे कि ये दोनों प्राचीन हैं। इस ज्ञानमार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वतन्त्र, शाखा ' कापिल-सांख्य ' है । गीतारहस्य में यह बतला दिया गया है, कि इधर ब्रह्मज्ञान श्रद्वेती है, तो उधर सांख्य है द्वेती, श्रीर, सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के सम्बन्ध में सांख्यों के विचार मूल में भिन्न हैं। परनतु श्रौपनिषदिक श्रद्वैती ब्रह्म-ज्ञान तथा सांख्यों का द्वेती ज्ञान, दोनों यद्यपि मूल में भिन्न भिन्न हों, तथापि केवल ज्ञान-दृष्टि से देखने पर जान पडेगा, कि ये दोनों मार्ग अपने पहले के यज्ञ-याग-त्रादि कर्ममार्ग के एक ही से विरोधी थे। अतएव यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न हम्रा, कि कर्म का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावे ? इसी कारण से उपनिष-त्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे। उनमे से बृहदारण्यकादिक उपित-षद् तथा सांख्य यह कहने लगे, कि कर्भ और ज्ञान में नित्य विरोध है इसलिये ज्ञान हो जाने पर कम का त्याग करना प्रशस्त ही नहीं किन्तु आवश्यक भी है। इसके विरुद्ध, ईशावास्यादि अन्य उपनिषद् यह प्रतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो जाने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, वैराग्य से बुद्धि को निष्काम करके जगत में व्यवहार की सिद्धि के लिये ज्ञानी पुरुष को कम करना ही चाहिये। इन उप-निषदों के भाष्यों में इस भेद को निकाल डालने का अयत्न किया है। प्रन्तु. गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण के अन्त में किये गये विवेचन से यह बात ध्यान में श्रा जायगी, कि शांकरभाष्य में ये साम्प्रदायिक श्रर्थ खींचातानी से किये गये है और इसलिये इन उपनिषदों पर स्वतन्त्र रीति से विचार करते समय वे अर्थ प्राह्य नहीं माने जा सकते । यह नहीं कि, केवल यज्ञयागादि कर्म तथा ब्रह्मज्ञान ही में मेल करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु मैत्र्युपनिषद् के विवेचन से यह बात भी साफ़ साफ प्रगट होती है, कि कापिल-सांख्य मे पहले पहल स्वतंत्र रीति से प्रादु--भूत चराचर-ज्ञान की तथा उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान की एकवाक्यता-जितनी हो शुग के क्रारम्भ में मगवान् ने पहले विवस्तान् को, विवस्तान् ने मनु को, श्रीर मनु ने इच्चाकु को गीता-धर्म का उपदेश किया था; परन्तु काल के हेर फेर से उसका लोप हो जाने के कारण वह किर से अर्जुन को ववलाना पड़ा । गीता-वर्स की परं--परा वा ज्ञान होने के लिये ये श्लोक अत्यन्त सहत्त्व के हैं: परन्तु र्शकाकारों ने शब्दार्थ वतलाने के ऋति(क्र-उनका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नहीं किया है, और कहा-चित् ऐसा करना उन्हें इष्ट भी न रहा हो। क्योंकि, यदि कहा जाय कि गीतावर्भ मृल में किसी एक विशिष्ट पन्य का है, तो उससे अन्य वासिक पन्यों को इह न कुछ गौज्ञ प्राप्त हो ही जाती है। परन्तु हमने गीता-रहस्य के श्रारम्म में तथा र्गाता है चीये प्राचाय के प्रयम हो म्लोकों की शंका में प्रमाण-सहित इस वात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि गीता में वर्णित परंपरा का मेल उस परस्परा के साथ पूरा पुता हेल पहुता है, कि जो महासारवान्त्रगंत नारायणीयोपाट्यान से वर्णित सागवत-वर्म की परस्यरा में अन्तिम त्रेवायुग-कालीन परस्यरा है। मागवतवर्म तथा गीता-वर्भ की परस्परा की एकता को देखकर कहना पड़ता है, कि गीताप्रस्य भागवतवर्भाय है; श्रार, गढ़ इस विषय में इड़ शङ्का हो, तो महामारत में दिये गये वेशंपायन के इस वाक्य—''गीता में मागवतवर्म ही वतलाया गया है " (म. मा, शां. ३४६. १०)—से वह दूर हो जाती है। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, कि गीता क्राप्तिषरिक ज्ञान का अयोत् वेदान्त का स्वतन्त्र प्रन्य नहीं है—उसमें मागवतवमे का प्रतिपादन किया गया है, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कि भागवत्रवर्म से अलग करके गीता की जो चर्चा की जायगी वह अपूर्ण तथा त्रममृतक होगी । त्रवण्य, भागववधर्म क्य उलाख हुत्रा त्रीर उसका मृतस्यरूप च्या था, इत्यादि प्रश्नों के विषय में जो वातें इस समय उपलब्द हैं, उनका भी विचार संत्रेय में वहाँ किया जाना चाहिये। गीतारहस्य में हम पहले ही कह ब्राये हैं, कि इस मागवनवर्म के ही नारायणीय, साखत, पाखरात्र-वर्म ब्राहि भ्रम्य नाम हैं।

टपनिपत्काल के बाद और बुद के पहले जो बैदिक बर्मप्रनय बने, उनमें से अबिकांश प्रनय लुप्त हो गये हैं इस कारण मागवतवर्भ पर वर्तमान समय में जो प्रनय टपलव्य हैं उनमें से, गीता के अजिरिक्त, मुख्य प्रनय यही हैं:—महामारतान्तगंत शान्तिपर्व के अन्तिम अठारह अध्यायों में निरुपित नारायणीयोगाल्यान (म. मा. शा.३३४—३४३), शाण्डिल्यस्त्र, मागवतपुराण, नारतपाञ्चरात्र, नारतस्त्र, तथा रामानुजावार्य आदि के प्रनय । इनमें से रामानुजावार्य के प्रनय तो प्रत्य में संप्रदायिक दृष्टि से ही, अर्थात् भागवतवर्म के विशिष्टाद्वेत वेदान्त से भेल करने के लिये, विक्रम संवत् १३३४ में (शालिवाहन शक के लगमग वारहवें शतक में) लिखे गये हैं। अतप्त्र मागवतवर्म का मृतस्वरूप निश्चित करने के लिये इन प्रन्यों का सहारा नहीं लिया जा सकता; और यही बात मध्यादि के अन्य वेष्णव प्रन्यों की सी है। श्रीमझागवतपुराण इसके पहले का है; परन्तु इस पुराण के

स्थानों में पाया जाता है, कि जिन रुद्र, विष्णु, श्रच्युत, नारायण तथा वासुदेव श्रादि की भिक्त की जाती है, वे भी परमात्मा के श्रथवा परज्ञहा के रूप हैं (मैत्र्यु. ७. ७; रामपू. १६; श्रमृतिबन्दु. २२ श्रादि देखा) । सारांश, वैदिकधर्म में समय समय पर श्रात्मज्ञानी पुरुषों ने जिन धर्मांगों को प्रवृत्त किया है, वे प्राचीन समय प्रचित्त धर्मांगों से ही प्रादुर्भूत हुए हैं; श्रोर, नये धर्मांगों का प्राचीन समय में अचिति धर्मांगों के साथ में क करा देना ही वैदिक धर्म की उन्नति का पहले से मुख्य उद्देश रहा है; तथा भिन्न भिन्न धर्मांगों की एकवाक्यता करने के इसी उद्देश को स्वीकार करके, श्रागे चल कर स्मृतिकारों ने श्राश्रम व्यवस्थाधर्म का प्रतिपादन किया है। भिन्न भिन्न धर्मांगों की एकवाक्यता करने के इस प्राचीन पद्धित पर जब ध्यान दिया जाता है, तब यह कहना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्न पूर्वापर पद्धित को छोड़ केवल गीता धर्म ही श्रकेला प्रवृत्त हुश्रा होगा।

ब्राह्मण-प्रन्थों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिपदों का ब्रह्मज्ञान, कापिल-सांख्य, चित्तनिरोधरूपी योग तथा भक्ति, यही वैदिक धर्म के मुख्य मुख्य अङ्ग हैं श्रीर इनकी उत्पत्ति के क्रम का सामान्य इतिहास ऊपर बिखा गया है। श्रव इस बात का विचार किया जायगा कि गीता में इन सब धर्मांगों का जो प्रतिपादन किया गया है उसका मूल क्या है ?--ग्रर्थात् वह प्रतिपादन सान्नात् भिन्न भिन्न उपनिषदों से गीता में लिया गया है अथवा बीच मे एक आध सीढी और है। केवल ब्रह्म-ज्ञान के विवेचन के समय कठ आदि उपनिषदों के कुछ श्लोक गीता में ज़्यो के त्यो लिये गये हैं श्रीर ज्ञान-कर्म-समुचयपत्त का प्रतिपादन करते समय जनक श्रादि के त्रीपनिपदिक उदाहरण भी दिये गये हैं। इससे प्रतीत होता है, कि गीता-प्रन्थ साज्ञात् उपनिषदों के श्राधार पर रचा गया होगा। परन्तु गीता ही में गीता-धर्म की जो परम्परा दी गई है उसमे तो उपनिषदों का कहीं भी उन्नेख नहीं मिलता। जिस प्रकार गीता में द्रव्यमय यज्ञ की श्रपेचा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ माना है (गीता ४. ३३), उसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद मे भी एक स्थान पर यह कहा है, कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का यज्ञ ही है (जां. ३. १६, १७), श्रीर इस प्रकार के यज्ञ की महत्ता का वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि " यह यज्ञ-विद्या घोर श्रांगिरस नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बतलाई। " इस देवकीपुत्र कृष्ण तथा गीता के श्रीकृष्ण को एक ही व्यक्ति मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु यदि कुछ देर के लिये दोनों को एक ही व्यक्ति मान लें तो भी स्मरण रहे कि ज्ञानयज्ञ को श्रेष्ठ माननेवाली गीता में घोर श्रांगिरस का कहीं भी उल्लेख नही किया गया है। इसके सिवा, बृहदारख्यकोपनिषद् से यह बात प्रगट है, कि जनक का मार्ग यद्यपि ज्ञानकर्मसमुचयात्मक था, तथापि उस समय इस मार्ग में भक्ति का समावेश नहीं किया गया था। त्रतएव मिक्रयुक्त ज्ञान-कर्म-समुचय पन्थ की सांप्रदायिक परंपरा में जनक की गणना नहीं की जा सकती—श्रीर न वह गीता में की गई है। गीता के चौथे अध्याय के आरम्भ में कहा है (गी. ४. १-३); कि

बाते प्राचीन पौराणिक ब्रह्माण्डवर्णन के अनुसार ही हैं और इस विषय में हमारे यहाँ किसी को कुछ कहना भी नहीं है। परन्तु वेबर नामक पश्चिमी संस्कृतज्ञ परिडत ने इस कथा का विपर्यास करके यह दीई शङ्का की थी. कि भागवतधर्म में वर्णित भक्तितन्व श्वेतद्वीप से अर्थात् हिन्दुस्थान के बाहर के किसी अन्य देश से हिन्द्रस्थान में लाया गया है, श्रीर मिक्क का यह तत्त्व इस समय ईसाईधर्म के प्रतिरिक्त श्रीर कहीं भी प्रचलित नहीं था, इसलिये ईसाई देशों से ही भक्ति की कल्पना भागवतधर्मियों को सूभी है। परन्तु पाणिनी को वासुदेव-भक्ति का तत्त्व मालूम था श्रीर बौद्ध तथा जैनधर्भ में भी भागवतधर्म तथा भक्ति के उन्नेख पाये जाते हैं: एवं यह बात भी निर्विवाद है. कि पाशिनी श्रीर बद्ध दोनों ईसा के पहले हुए थे। इसलिये श्रव पश्चिमी परिडती ने ही निश्चित किया है. कि वेबर साहब की उपर्युक्त शङ्का निराधार है। ऊपर यह वतला दिया गया है. कि भक्तिरूप धर्माङ्ग का उदय हमारे यहाँ ज्ञान-प्रधान उपनिषदों के अन-न्तर हुआ है। इससे यह बात निर्विवाद प्रगट होती है, कि ज्ञान-प्रधान उपनिषदों के बाद तथा बुद्ध के पहले वासुदेव-भक्ति-संबन्धी भागवतधर्म उत्पन्न हुआ है। श्रब प्रश्न केवल इतना ही है, कि वह बुद्ध के कितने शतक & पहले उत्पन्न हुश्रा ? श्रगले विवेचन से यह बात ध्यान में श्रा जायगी, कि यद्यीप उक्त प्रक्ष का पूर्ण-तया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि स्थूल दृष्टि से उस काल का श्रंदाज करना कुछ श्रसंभव भी नहीं है।

गीता (४.२) में यह कहा है, कि श्रीकृष्ण ने जिस भागवतर्थम का उपदेश श्रर्जुन को किया है उसका पहले लोप हो गया था। भागवतर्थम के तत्त्वज्ञान में परमेश्वर को वासुदेव, जीव को सङ्कष्ण, मन को प्रशुम्न तथा श्रहङ्कार को श्रिनिक्द कहा है। इनमें से वासुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है, संङ्कष्ण उनके उपेष्ठ आता बलराम का नाम है, तथा प्रशुम्न श्रीर श्रिनिक्द श्रीकृष्ण के पुत्र श्रीर पीत्र के नाम हैं। इसके सिवा इस धर्म का जो दूसरा नाम 'सात्वत' भी है वह उस यादव-जाति का नाम है जिसमें श्रीकृष्णजी ने जनम लिया था। इससे

<sup>\*</sup>भक्तिमान् (पाली—मित्तमा) शब्द थेरगाथा (श्टो ३७०) में निलता है और एक जातक में भी भिक्त का उल्लेख किया गया है। इसके सिवा, प्रसिद्ध फेश्च पाली पंडित सेनार्त (Senart) ने 'वौद्धधर्म का मूल 'इस विषय पर सन १९०९ में एक व्याख्यान दिया था, जिसमें स्पष्टल्प से यह प्रतिपादन किया है, कि भागवतधर्म वौद्धधर्म के पहलेका है। "No one will claim to derive from Buddhism Vishnuism or the Yoga. Assuredly, Buddhism is the borrower, "..." To sum up, if there had not previously existed a religion made up of doctrines of yoga, of Vishnuite legends, of devotion to Vishnu, Krishna, worshipped under the title of Bhagavata. Buddhism

श्रारम्भ में ही यह कथा है ( भाग. स्कं. १ श्र. ४ श्रीर ४ देखो ), कि जब व्यासजी ने देखा कि महाभारत में, श्रतएव गीता में भी, नैष्कर्म्य प्रधान भागवत-धर्म का जो निरूपण किया गया है उसमें भिक्त का जैसा चाहिये वैसा वर्णन नहीं है, श्रौर "मिक्त के विना केवल नैष्कर्म्य शोभा नहीं पाता," तब उनका मन कुछ उदास श्रीर अपसन्न हो गया; एवं अपन मन की इस तलमलाहट को दूर करने के लिये नारदजी की सूचना से उन्हों ने भक्ति के माहात्म्य का प्रतिपा-दन करनेवाले भागवत-पुराख की रचना की। इस कथा का ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर देख पड़ेगा, कि मूल भागवतधर्म में त्रर्थात् भारतान्तर्गत भाग-वतधर्म में नैष्कर्म्य को जो श्रेष्ठता दी गई थी वह जब समय के हेर-फेर से कम होने लगी और उसके बदले जब भक्ति को प्रधानता दी जाने लगी, तब भागवत धर्म के इस दूसरे स्वरूप का ( अर्थात् मिक्रप्रधान भागवतधर्म का ) प्रतिपादन करने के लिये यह भागवतपुराण्रुपी मेवा पीछे तैयार किया गया है। नारदपञ्च-रात्र प्रन्थ भी इसी प्रकार का अर्थात् केवल भक्तिप्रधान है और उसमें द्वादश स्कन्धों के भागवत-पुराख का तथा ब्रह्मवैवर्तपुराख, विष्णुपुराख, गीता श्रीर महा-भारत का नामोब्लेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया है(ना. पं. २. ७. २८-३२;३.१४. ७३; श्रीर ४. ३. १४४ देखो )। इसलिये यह प्रगट है, कि भागवतधर्म के मूल-स्वरूप का निर्णय करने के लिये इस अन्थ की योग्यता भारतपुराण से भी कम द्रों की है। नारदसूत्र तथा शाण्डिल्यसूत्र कदाचित् नारदपञ्चरात्र से भी कुछ प्राचीन हों, परन्तु नारदसूत्र में व्यास श्रीर शुक (ना० सू.० ८३) का उल्लेख है इस-बिये वह भारत श्रीर भागवत के बाद का है; श्रीर, शारिडल्यसूत्र में भगवद्गीता के श्लोक ही उद्धृत किये गये हैं ( शां. सू. ६, १४ श्रौर ८३); श्रतएव यह सूत्र यद्यपि नारदसूत्र (=३) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमें संदेह नहीं, कि यह गीता और महाभारत के अनन्तर का है । अतएव, भागवतधम के मूल तथा प्राचीन स्वरूप का निर्णय श्रन्त में महाभारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के श्राधार से ही करना पड़ता है। भागवतपुराण (१.३.२४) श्रीर नारदपञ्चरात्र (४. ३. १४६-१४६; ४. ८. ८१ ) ग्रन्थों में बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा है। परन्तु नारायणीयाख्यान में वर्णित दशावतारों में बुद्ध का समावेश नहीं किया गया है--पहला अवतार हंस का और आगे कृष्ण के बाद एकदम किक अवतार बतलाया है ( मभा. शां. ३३६. १०० )। इससे भी यही सिद्ध होता है, कि नारायणीया-ख्यान भागवत-पुराण से त्रौर नारदपञ्चरात्र से प्राचीन है। इस नारायणीयाख्यान में यह वर्णन है, कि नर तथा नारायण ( जो परब्रह्म ही के अवतार हैं ) नामक दो ऋषियों ने नारायणीय अर्थात् मागवतंधर्म को पहले पहल जारी किया, और उनके कहने से जब नारद ऋषि श्वेतद्वीप को गथे तब वहाँ स्वयं भगवान् ने नारद को इस धर्म का उपदेश किया। भगवान् जिस श्वेतद्वीप में रहते हैं वह चीरसमुद्र में है, और वह चीरसमुद्र मेरपर्वत के उत्तर में है, इत्यादि नारायणीयाख्यान की

माने जावें 🕾 । कुछ लोग--श्रौर विशेषतः कुछ पश्चिमी तर्कज्ञानी यह तर्क किया करते हैं, कि श्रीकृष्ण, यादव श्रोर पाएडव तथा भारतीय युद्ध श्रादि ऐतिहासिकः घटनाएँ नहीं हैं, ये सब कल्पित कथाएँ हैं; श्रीर कुछ लोगों के मत में तो महाभारत श्रध्यात्म विषय का एक वहुत रूपक ही है। परन्तु हमारे प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाणां को देखकर किसी भी निष्पत्तपाती मनुष्य को यह मानना पढेगा, कि उक्त शङ्काएँ विलक्कल निराधार हैं। यह बात निर्विवाद है, कि इन कथाओं के मूल में इतिहास ही का श्राधार हैं। सारांश, हमारा मत यह है, कि श्रीकृप्ण चार पाँच नहीं हुए, वे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुष थे। अब श्रीकृप्णजी के अवतार-काल पर विचार करते समय रा० व० चिंतामण्राव वैद्य ने यह प्रतिपादन किया है, कि श्रीकृष्ण यादव, पाएडव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल-अर्थात् कलियुग का श्रारम्म-है; पुराणगणना के श्रनुसार उस काल से श्रव तक पांच हजार से भी श्रधिक वर्ष वीत चुके हैं; श्रीर यही श्रीकृप्णजी के श्रवतार का यथार्थ काल है I F परन्तु पाण्डवों से लगा कर शककाल तक के राजाओं की पुराणों में वर्णित पीढ़ियां से इस काल का मेल नहीं देख पड़ता । श्रतएव भागवत तथा विष्णुपुराण मे जो यह वचन है, कि "परिचित राजा के जन्म से नन्द के अभिषेक तक १११४-अथवा १०११--वर्ष होते हैं " (भाग. १२. २. २६: श्रीर विष्यु. ४. २४. ३२), उसी के श्राधार पर विद्वाना ने अब यह निश्चित किया है, कि ईसाई सन् के लग-भग १४०० वर्ष पहले भारतीय युद्ध श्रौर पाण्डव हुए होंगे। श्रर्थात् श्रीकृष्ण का श्रवतार-काल भी यही है, श्रीर इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह वात सिद्ध

\* श्रीकृष्ण के चरित्र में पराक्रम, भिक्त और वेदान्त के श्रातिरक्त गोपियों की रासकीडा का समावेग होता है और ये वात परस्पर-विरोधी हैं, इसिलिये आजकल कुछ विद्वान् यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि महाभारत का कृष्ण भिन्न, गीता का भिन्न और गोकुल का कन्हैया भी भिन्न है। डॉ. भांडारकर ने अपने " वैष्णव, शेव आदि पंथ " संबंधी अंग्रेजी ग्रंथ में इसी मत को स्वीकार किया है। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है। यह वात नहीं, कि गोपियों की कथा में जो श्रंगार का वर्णन है वह वाद में न आया हो, परन्तु केवल उत्तने ही के लिये यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि श्रीकृष्ण नाम के कई भिन्न भिन्न पुरुष हो गये, और इसके लिये कल्पना के सिवा कोई अन्य आधार भी नहीं है। इसके सिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले भागवतकाल ही में हुआ हो; किन्तु जककाल के आरम्म में यानी विक्रम संवत् १३६ के लगभग अश्वघोष विराचित वुद्धचरित (४. १४) में और भास कविकृत वालचरित नाटक (३. २) में भी गोपियों का उल्लेख किया गया है। अतएव इस विपय में हमें डॉ. भाडारकर के कथन से चिंता-मिणराव वैद्य का मत अविक सयुक्तिक प्रतीत होता है।

्री राववहादुर चिंतामणिराव वेद्य का यह मत उनके महाभारत के टीकात्मक अंग्रेजी ग्रंथ में हैं। इसके सिवा, इसी विषय पर आपने सन १९१४में डेक्कन कॉलेज-एनिवर्सरी के समय जो व्याख्यान दिया था, उसमें भी इस बात का विवेचन किया था।

मह बात प्रगट होती है, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृष्णजीने जन्म लिया था उसमे यह धर्म प्रचलित हो गया था. श्रोर तभी उन्होंने अपने प्रिय मित्र श्रर्जन को उसका उपदेश किया होगा--श्रीर यही बात पौराणिक कथा में भी कही गई है। यह भी कथा प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ ही सात्वत जाति का श्रन्त हो गया, इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति में इस धर्म का प्रसार होना भी संभव नहीं था। भागवतधर्म के भिन्न भिन्न नामों के विषय में इस प्रकार की ऐतिहासिक उपपत्ति बतलाई जा सकती है, कि जिस धर्म को श्रीकृष्णजी ने प्रवृत्त किया था वह उनके पहले कदाचित् नारायणीय या पाञ्चरात्र नामों से न्यूनाधिक श्रंशों में प्रचितत रहा होगा, श्रोर श्राग सात्वत जाति में उसका प्रसार होने पर उसे 'सास्वत' नाम प्राप्त हुआ होगा, तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को नर-नारायण के अवतार मानकर लोग इस धर्म को 'भागवत-धर्म' कहने लगे होंगे। इस विषय के सम्बन्ध में यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तीन या चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण हो चुके हैं श्रीर उनमें से हर एक ने इस धर्म का प्रचार करते समय श्रपनी श्रोर से कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया है--वस्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण भी नहीं है। मूलधर्म मे न्यूना-धिक परिवर्तन हो जाने के कारण ही यह कल्पना उत्पन्न हो गई है। बुद्ध, काइस्ट, तथा मुहम्मद तो अपने अपने धर्म के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो गये हैं और आगे उनके धर्मी में भन्ने बरे अनके परिवर्तन भी हो गये हैं; परन्त इससे कोई यह नहीं मानता कि बुद्ध, क्राइस्ट या मुहम्मद अनेक हो गये। इसी प्रकार, यदि मूल भागवतधर्म को आगे चलकर भिन्न भिन्न स्वरूप प्राप्त हो गये, या श्रीकृष्णजी के विषय में श्राग भिन्न भिन्न कल्पनाएँ रूढ हो गई तो यह कैसे माना जा सकता है, कि उतने ही भिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये ? हमारे मतानु-सार ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है। कोई भी धर्म लीजिये, समय के हेर-फेर से उसका रूपान्तर हो जाना विलक्कल स्वाभाविक है; उसके खिये इस बात की त्रावश्यकता नहीं कि भिन्न भिन्न कृष्ण, बुद्ध या ईसामसीह

would not have come to birth at all " सेनार्ट का यह लेख पूने से प्रकाशित होनेवाले The Indian Interpreter नामक मिशनरी त्रैमासिक पत्र के अक्टोबर १९०९ और जनवरी १९१० के अंकों में प्रसिद्ध हुआ है; और ऊपर दिये गये वाक्य जनवरी के अंक के १०० तथा १०८ पृष्ठों में हैं। डॉ. बूलर ने भी यह कहा है — The ancient Bhagavata, Satvata or Pancharatra Sect devoted to the worship of Narayana and his deified teacher Krishna—Devakiputra dates from a period long anterior to the rise of Jainas in the 8th century B. C "— Indian Antiquary Vol, XXIII. (1894) p. 248. इस विषय-का अधिक विवेचन आगे चल कर इस परिशिष्ट प्रकरण के छठवें भाग में किया गया है।

शास्त्र निर्मित हुए श्रीर श्रन्त में भिक्त-प्रधान ग्रन्थ रचे गये। श्रीर केवल भागवत-धर्म के प्रन्थों का श्रवलोकन करने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है, कि श्रीपनिषदिक ज्ञान, सांख्यशास्त्र, चित्तनिरोध-रूपी योग श्रादि धर्माङ्ग मागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रचितत हो चुके थे। समय की मनमानी खींचातानी करने पर भी यही। मानना पड़ता है, कि ऋग्वेद के बाद श्रीर मागवत-धर्म के उदय के पहले, उक्र सिन्न भिन्न धर्मांगों का प्रादुर्भाव तथा वृद्धि होने के लिये, बीच में कम से कम दस बारह शतक अवश्य बीत गये होगे। परन्तु यदि माना जायं, कि भागवतधर्म को श्रीकृष्ण ने त्रपने ही समय में, त्रर्थात् ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, प्रवृत्त किया होगा. तो उक्क भिन्न भिन्न धर्माङ्गो की वृद्धि के लिये उक्क पश्चिमी पण्डितों के मतानुसार कुछ भी उचित कालावकाश नहीं रह जाता । क्योंकि,ये परिडत लोग अप्रवेद काल ही को इसासे पहले १४०० तथा २०००वर्ष से श्रिधिक प्राचीन नहीं मानते:ऐसी अवस्था मे. उन्हें यह मानना पड़ता है कि सौ या अधिक से अधिक पाँचा छ: सौ वर्ष के बाद ही भागवतधर्म का उदय हो गया! इस लिये उपर्युक्त कथनानुसार कुछ निरर्थक कारण बतला कर वे लोग श्रीकृष्ण श्रौर भागवतधर्म की समकालीनता को नहीं मानते, श्रौर कुछ पश्चिमी पिखत तो यह कहने के लिये भी उद्यत हो गये हैं, कि भागवतधर्म का उदय बुद्ध के बाद हुआ होगा। परन्तु जैन तथा बौद्ध प्रन्थों में ही भागवतधर्म के जो उन्नेख पाये जाते हैं, उनसे तो यही बात स्पष्ट विदित होती है, कि भागवतधर्भ बुद्ध से प्राचीन है। श्रतएव डाक्टर बूजर ने कहा है, कि भागवतधर्भ का उदय-काल बौद्ध-काल के आगे हटाने के बदले, हमारे ' श्रोरायन ' प्रनथ के प्रतिपादन के श्रनुसार क्ष ऋग्वेदादि अन्थो का काला ही पीछे हटाया जाना चाहिये। पश्चिमी पिण्डतो ने श्रटकलपच्चू श्रनुमानों से वैदिक प्रन्थो के जो काल निश्चित किये हैं, वे अममूलक है, वैदिक-काल की पूर्व मर्यादा ईसा के पहले ४५०० वर्ष से कम नहीं ली जा सकती, इत्यादि बातों को हमने अपने ' श्रारोयन ' अन्थ मे वेदो के उदगयन-स्थिति-दर्शक वाक्यों के श्राधार पर सिद्ध कर दिया है; श्रौर इसी श्रनुमान को श्रब श्रधिकांश पश्चिमी परिडतो ने भी श्राह्म माना है। इस प्रकार ऋग्वेद-काल को पीछे हटाने से वैदिक धर्म के सब अङ्गों की वृद्धि होने के लिये उचित कालावकाश मिल जाता है और भागवत-धर्मोदय-काल को संकुचित करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। परलोकवासी शङ्कर बालकृष्ण दीचित ने अपने भारतीय ज्योतिःशास्त्र ( मराठी ) के इतिहास मे यह बतलाया है, कि ऋग्वेद के बाद बाह्मण आदि अन्थों में कृत्तिका अभृति नत्तत्रों की गणना है, इसलिये उनका काल ईसा से लगभग २६०० वर्ष पहले निश्चित करना पडता है। परन्तु हमारे देखने में यह अभी तक नहीं आया है, कि उदगयन स्थिति से अन्थें।

क्षडॉक्टर बूलर ने Indian Antiquary September 1894, ( Vol. XXIIIpp 238-294)में इमारे 'ओरायन' प्रन्थ की जो समालोचना की है, उसे देखी।

होती है, कि श्रीकृष्ण ने भागवत-धर्म को, ईसा से लगभग १४०० वर्ष पहले 'अथवा बुद्ध से लगभग ८०० वर्ष पहले, प्रचलित किया होगा। इस पर कुछ लोग -यह श्राचेप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पाएडवों के ऐतिहासिक प्ररुष होने में कोई सन्देह नहीं, परन्तु श्रीकृष्णके जीवन-चरित्र में उनके श्रनेक रूपान्तर देख पड़ते हैं--जैसे श्रीकृष्ण नामक एक चत्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त हुआ, पश्चात् विष्णु का पद मिला और धीरे धीरे अन्त में पूर्ण परब्रह्म का रूप प्राप्त हो गया-इन सब श्रवस्थाश्रों मे श्रारम्भ से श्रन्त तक बहुत सा काल बीत चुका होगा, श्रोर इसी लिये भागवतधर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल नहीं माना जा सकता। परन्तु यह श्राचेप निरर्थक है। ' किसे देव मानना चाहिये श्रौर किसे नहीं मानना चाहिये ' इस विषय पर श्राधुनिक तर्कज्ञों की समक्त में तथा दो चार हज़ार वर्ष पहले के लोगों की समक (गी. १० ४१) में बड़ा श्रन्तर हो गया है। श्रीकृष्ण के पहले ही वने हुए उपनिषदों में यह सिद्धान्त कहा गया है, कि ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है (बृ. ४. ४.६); श्रीर मैत्र्युपनिषद् में यह साफ़ साफ़ कह दिया है, कि रुद्र, विष्णु, श्रच्युत, नारायण, ये सब ब्रह्म ही हैं (मैञ्यु. ७. ७)। फ़िर श्रीकृष्ण को परब्रह्मत्व प्राप्त होने के लिये श्रधिक समय लगने का कारण ही क्या है? इतिहास की श्रोर देखने से विश्वस-नीय बौद्ध अन्थों में भी यह बात देख पड़ती है, कि बुद्ध खयं अपने को 'ब्रह्मभूत' ( सेलसुत्त, १४; थेरगाथा ८३१ ) कहता था; उसके जीवन-काल ही में उसे देव के सदश सन्मान दिया जाता था। उसके स्वर्गस्थ होने के बाद शीघ्र ही उसे ' देवाधि-देव ' का श्रथवा वैदिक धर्म के परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया था; श्रौर उसकी पूजा भी जारी हो गई थी। यही बात ईसामसीह की भी है। यह बात सच है, कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहीं थे, श्रीर न भागवतधर्म ही निवृत्ति-प्रधान है। परन्तु केवल इसी श्राधार पर, बौद्ध तथा ईसाई-धर्म के मूल पुरुषों के समान, भागवतधर्म-प्रवर्तक श्रीकृष्ण को भी पहले ही से ब्रह्म श्रथवा देव का स्वस्तप प्राप्त होने में किसी बाधा के उपस्थित होने का कोई कारण देख नहीं पड़ता।

इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भागवत-धर्म का उदय-काल मानना भी प्रशस्त तथा सयुक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पण्डित ऐसा करने में क्यों हिचिकचाते हैं, इसका कारण कुछ और ही है। इन पण्डितों में से अधिकांश का श्रव तक यही मत है, कि खुद ऋग्वेद का काल ईसा के पहले लगभग १४०० वर्ष या बहुत हुश्रा तो २००० वर्ष से श्रधिक प्राचीन नहीं है। श्रत-एव उन्हें श्रपनी दृष्टि से यह कहना श्रसम्भव प्रतीत होता है, कि भागवत-धर्म ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रचलित हुश्रा होगा। क्योंकि वैदिक धर्म-साहित्य से यह कम निर्विवाद सिद्ध है, कि ऋग्वेद के बाद यज्ञ-याग श्रादि कर्मप्रतिपादक न्यजुर्वेद श्रीर ब्राह्मण-प्रनथ विने, तदनन्तर ज्ञान-प्रधान उपनिषद् श्रीर सांख्य-

षद् में उसका श्रारम्भ ' धनिष्ठार्ध ' से किया गया है। इस विषय में मतभेद है, कि मैन्युपनिषद् के 'श्रविष्ठार्धं' शब्द में जो 'श्रर्धं' पद है उसका श्रर्थं 'ठीक श्राधा' करना चाहिये. अथवा " धनिष्ठा और शततारका के बीच किसी स्थान पर " करना चाहिये। परन्तु चाहे जो कहा जायँ, इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि वेदाइ-ज्योतिष के पहले की उद्गयन स्थिति का वर्णन मैत्र्युपनिषद् में किया गया है, श्रीर वही उस समय की स्थिति होनी चाहिये। अतएव यह कहना चाहिये, कि वेदाङ्ग-ज्योतिष-काल का उद्गयन, मैञ्युपनिषद्कालीन उद्गयन की श्रपेत्ता लगभग श्राधे नचत्र से पीछे हट श्राया था। ज्योतिर्गणित से यह सिद्ध होता है, कि वेदाङ्ग-ज्योतिष\* में कही गई उदगयन स्थिति ईसाई सन् के लगभग १२०० या १४०० वर्ष पहले की है: श्रौर श्राधे नचत्र से उदगयन के पीछे हटने में लगभग ४८० वर्ष लग जाते हैं; इसलिये गणित से यह बात निष्पन्न होती है, कि मैत्र्युपनिषद् ईसा के पहले १८८० से १६८० वर्ष के बीच कभी न कभी बना होगा। श्रीर कुछ नहीं तो यह उपनिषद निस्सन्देह वेदाक्करोतिष के पहले का है : श्रव यह कहने की कोई श्रावश्यकता नहीं, कि छान्दोग्यादि जिन उपनिषदों के श्रवतरण मैन्युपनिषद् मे दिये गये हैं, वे उससे भी प्राचीन हैं। सारांश, इन सब प्रन्थों के काल का निर्णय इस प्रकार हो चुका है, कि ऋग्वेद सन् ईसवी से लगभग ४४०० वर्ष पहले का है; यज्ञ-याग श्रादि विषयक ब्राह्मण प्रन्थ सन् ईसवी के लगभग ३५०० वर्ष पहले के हैं; श्रीर छान्दोग्य श्रादि ज्ञान-प्रधान उपनिषद् सन् ईसवी के लगभग १६०० वर्ष पुराने हैं। श्रब यथार्थ से वे बार्ते श्रवशिष्ट नहीं रह जातीं, जिनके कारण पश्चिमी परिडत लोग भागवतधर्म के उदयकाल को इस श्रोर हटा जाने का यत्न किया करते हैं श्रीर श्रीकृष्ण तथा भागवतधर्म को, गाय श्रोर बछुड़े की नैसर्गिक जोड़ी के समान, एक ही कालरुज़ से बाँधने में कोई भय भी नहीं देख पड़ता; एवं फ़िर बौद्ध प्रन्थकारों द्वारा वर्शित तथा अन्य ऐतिहासिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेल हो जाता है। इसी समय वैदिक-काल की समाप्ति हुई श्रीर सूत्र तथा स्मृति-काल का श्रारम्भ हुआ है।

उक्त कालगणना से यह बात स्पष्टतया निदित हो जाती है, कि भागनतधर्म का उदय ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, अर्थात् बुद्ध के लगभग सात आठ सौ वर्ष पहले हुआ है। यह काल बहुत आचीन है; तथापि यह ऊपर बतला चुके हैं, कि ब्राह्मण्यन्थों में वर्णित कर्ममार्ग इससे भी अधिक आचीन है और उपनिषदों

<sup>\*</sup> वेदांगज्योतिष का काल-विषयक विवेचन हमारे Orion ( ओरायन ) नामक अंग्रजी ग्रंथ में तथा प. वा. शंकर बालकृष्ण दीक्षित के " भारतीय ज्योतिःशास्त्र का इतिहास " नामक मराठी ग्रंथ ( पृ. ८७-९४ तथा १२७-१३९ ) में किया गया है। उसमें इस बात का भी विचार किया गया है, कि उदगयन से वैदिक प्रन्थों का कौन सा काल निश्चित किया जा सकता है।

के काल का निर्णय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदों के विषय में किया गया हो । रामतापनी सरीखे भक्कि-प्रधान तथा योगतत्त्व सरीखे योग-प्रधान उपनिषदों की भाषा और रचना प्राचीन नहीं देख पड़ती-केवल इसी आधार पर कई लोगों ने यह अनुमान किया है, कि सभी उपनिषद् प्राचीनता में बुद्ध की अपेत्ता चार पाँच सौ वर्ष से अधिक नहीं हैं। परन्तु काल-निर्णय की उपर्शुक्त रीति से देखा जायँ तो यह समक्त अममूलक प्रतीत होगी। यह सच है, कि ज्योतिष की रीति से सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकतां, तथापि मुख्य मुख्य उपनिषदों का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का बहुत श्रच्छा उपयोग किया जा सकता है। भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो प्रो० मेक्समूलर का यह कथन है, कि मैत्र्युप-निषद् पाणिनी से भी प्राचीन है; \* क्योंकि इस उपनिषद् मे ऐसी कई शब्द-सन्धियों का प्रयोग किया गया है, जो सिर्फ मैत्रायखीसंहिता में ही पाई जाती हैं श्रौर जिनका प्रचार पाणिनी के समय बंद हो गया था ( ऋथीत जिन्हें छान्दस् कहते हैं )। परन्तु मैत्र्युपनिषद् कुछ सब से पहला अर्थात् अति प्राचीन उपनिषद् नहीं है। उसमे न केवल बहाज्ञान और सांख्य का मेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानों पर छान्दोग्य, बृहदारणयक, तैत्तिरीय, कठ और ईशावास्य उपनिषदों के वाक्य तथा श्लोक भी उसमे प्रमाणार्थ उद्धृत किये गये हैं। हॉ, यह सच है, कि मैन्युपनिपद्-मे स्पष्ट रूप से उक्त उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये हैं। परन्तु इन वाक्यों के पहले ऐसे पर-वाक्यदर्शक पद रखे गये हैं, जैसे " एवं छाह" या " उक्नं च " (=ऐसा कहा है), इसी लिये इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता, कि ये वाक्य दूसरे प्रन्थों से लिये गये हैं--स्वयं मैन्युपनिपत्कार के नहीं हैं; श्रीर अन्य उपनिषदों के देखने से सहज ही मालूम हो जाता है, कि वे वचन कहा से उद्भत किये गये हैं। अब इस मैन्युपनिपद् में कालरूपी अथवा संवत्सररूपी ब्रह्म का विवेचन करते समय यह वर्णन पाया जाता है, कि "मघा नचत्र के आरम्भ से क्रमशः श्रविष्ठा अर्थात् धनिष्ठा नत्तत्र के आधे भाग पर पहुँचने तक (मघाद्यं श्रविष्ठार्थं) दित्तगायन होता है; और सार्प अर्थात् आश्लेषा नचल से विपरीत कमपूर्वक (अर्थात् आश्लेषा, पुष्य, श्रादि क्रम से ) पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नचत्र के श्राधे भाग तक उत्तरायण होता है " (मैत्यु. ६. १४)। इसमें सन्देह नहीं, कि उदगयन स्थिति-दर्शक ये बचन तत्कालीन उदगयन स्थिति को लच्य करके ही कहे गये है श्रीर फ़िर उससे इस उपनिषद् का काल-निर्ण्य भी गिएत की रीति से सहज ही किया जा सकता है। परन्तु देख पड़ता है, कि किसी ने भी उसका इस दृष्टि से विचार नहीं किया है। मैञ्युपनिपद् में वर्णित यह उदगयन स्थिति वेदाङ्गज्योतिप से कही गई उदगयन स्थिति के पहले की है। क्योंकि वेदाङ्गज़्योतिप में यह बात स्पष्टक्तप से कह दी गई है, कि उदगयन का आरम्भ धनिष्टा नचत्र के आरम्भ से होता है, और मैञ्यूपनि-

<sup>\*</sup> See Sacred Books of the East Series, Vol. XV. Intro. pp.xlviii-lii.

भक्ति के साथ अन्य सब धर्माङ्गों की एकवाक्यता करना ही कुछ भागवतधर्म की प्रधान विशेषता नहीं है । यह नहीं, कि भक्ति के धर्मतत्त्व को पहले पहल भाग-वतधर्म ही ने प्रवृत्त किया हो। उपर दिये हुए मैन्युपनिपद् (७.७) के वाक्यों से यह वात प्रगट है, कि रुद्ध की या विष्णु के किसी न किसी स्वरूप की भक्ति, भागवतधर्म का उदय होने के पहले ही जारी हो चुकी थी; श्रौर यह भावना भी पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि उपास्य कुछ भी हो वह ब्रह्म ही का प्रतीक अथवा एक प्रकार का रूप है। यह सच है, कि रुद्ध आदि उपास्यों के वदले भाग-वतधर्भ में वासुदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपाख्यान में भी यह कहा है, कि भक्ति चाहे जिसकी की जाय, वह एक भगवान ही के प्रति हुन्ना करती है-रुद्ध न्नौर भगवान् भिन्न भिन्न नहीं हैं (गी. ६. २३. मभा. शां. ३४१. २०-३६ )। श्रतएव केवल वासुदेव-भक्ति भागवतधर्भ का मुख्य लच्चण नहीं मानी जा सकती। जिस सात्वतजाति मे भागवतधर्म प्राद्धर्भत हम्रा, उस जाति के सात्यिक म्रादि पुरुष, परम भगवद्गक्त भीष्म भौर म्राजुन, तथा स्वयं श्रीकृप्ण भी वड़े पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कार्य करानेवाले हो गये हैं। श्रतएव श्रन्य भगवद्मक्षों को उचित है, कि वे भी इसी श्रादर्श को श्रपने सन्मुख रखें श्रीर तत्कालीन प्रचलित चातुर्वर्ण्य के श्रनुसार युद्ध श्रादि सव ज्यावहारिक कर्म करें-- यस, यही मूल भागवतधर्म का मुख्य विषय था। यह वात नहीं, कि भक्षि के तस्त्र को स्वीकार करके वैराग्ययुक्त बुद्धि से संसार का त्याग करनेवाले पुरुप उस समय विलकुल ही न होंगे। परन्तु, यह कुछ सात्वतों के या श्रीकृष्ण के भागवतधर्म का मुख्य तत्त्व नहीं है। श्रीकृष्णजी के उपदेश का सार यही है, कि भक्ति से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भगवद्भक्त को परमेश्वर के समान जगत् के धारण-पोपण के जिये सदा यत्न करते रहना चाहिये। उपनिपत्काल में जनक ग्रादिकों ने ही यह निश्चित कर दिया था. कि ब्रह्मज्ञानी पुरुप के लिये भी निष्काम कर्म करना कोई अनुचित बात नहीं। परन्त उस समय उसमें भक्ति का समावेश नहीं किया गया था; श्रौर, इसके सिवा, ज्ञानो-त्तर कर्म करना, ग्रथवा न करना, हर एक की इच्छा पर श्रवलम्बित था श्रर्थात वैकल्पिक समका जाता था (वेसू. ३. ४. १४)। वैदिक धर्भ के इतिहास में भाग-वत धर्म ने जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और स्मार्तधर्म से विभिन्न कार्थ किया वह यह है, कि उस (भागवतधर्म) ने कुछ कदम श्रागे वद कर केवल निवृत्ति की श्रपेत्ता निष्काम-कर्म-प्रधान प्रवृत्तिमार्ग (नैष्कर्म्य ) को श्रधिक श्रेयस्कर ठहराया, श्रौर केवल ज्ञान ही से नहीं, किन्तु मिक से भी, कर्म का उचित मेल कर दिया। इस धर्म के मूल प्रवर्तक नर श्रीर नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सब काम निष्काम बुद्धि से किया करते थे, श्रीर महाभारत ( उद्यो. ४८. २१, २२ ) में कहा है, कि सव लोगों को उनके समान कर्म करना ही उचित है। नारायणीय श्राख्यान में तो भागवतधर्म का यह लच्चण स्पष्ट वतलाया है कि 'प्रवृत्तिलच्चश्रुवेव धर्मों

न्तथा सांख्यशास्त्र में वर्णित ज्ञान भी, भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रच-जित हो कर सर्वमान्य हो गया था। ऐसी श्रवस्था में यह कल्पना करना सर्वथा श्रनुचित है, कि उक्त ज्ञान तथा धर्माङ्गों की कुछ परवा न करके श्रीकृष्ण सरीखे ज्ञानी और चतुर पुरुष ने अपना धर्म प्रवृत्त किया होगा, अथवा उनके प्रवृत्त करने पर भी यह धर्म तत्कालीन राजिषयों तथा ब्रह्मािषयों को मान्य हुआ होगा, और लोगों में उसका प्रसार हुआ होगा। ईसा ने श्रपने भक्ति-प्रधान धर्म का उपदेश पहले पहल जिन यहूदी लोगों को किया था, उनमें उस समय धार्मिक तत्त्व-ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था, इसिलये अपने धर्म का मेल तत्त्वज्ञान के साथ कर देने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल यह बतला देने से ईसा का धर्मोपदेश-संबन्धी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी बाइबल में जिस कर्ममय धर्म का वर्णन किया गया है, हमारा यह मक्रिमार्ग भी उसी को जिये हुए है; श्रीर उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया है। परन्तु ईसाई धर्म की इन बातों से भागवतधर्म के इतिहास की तुलना करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिये, कि जिन लोगों में तथा जिस समय भागवतधर्म का प्रचार किया गया, उस समय के वे लोग केवल कर्ममार्ग ही से नहीं, किन्तु ब्रह्मज्ञान तथा कापिल सांख्यशास्त्र से भी परिचित हो गये थे; श्रीर तीनों धर्माङ्गें की एकवाक्यता ( मेल ) करना भी वे लोग सीख चुके थे। ऐसे लोगों से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं हुआ होता, कि " तुम श्रपने कर्मकाण्ड, या श्रीपनिषदिक श्रीर सांख्य ज्ञान को -छोड़ दो, श्रीर केवल श्रद्धापूर्वक भागवतधर्म को स्वीकार कर लो। " बाह्मण श्चादि वैदिक प्रन्थों में वर्शित श्रीर उस समय में प्रचलित यज्ञ-याग श्रादि कर्मी का क्तल क्या है ? क्या उपनिषदों का या सांख्यशास्त्र का ज्ञान वृथा है ? भक्ति स्रौर चित्तनिरोधरूपी योग का मेल कैसे हो सकता है ?--इत्यादि उस समय स्वभावतः उपस्थित होनेवाले प्रश्नों का जब तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तब तक भागवतधर्म का प्रचार होना भी संभव नहीं था। ग्रतएव न्याय की दृष्टि से श्रव यही कहना पढ़ेगा, कि भागवतधर्म में श्रारम्भ ही से इन सब विषयों की चर्चा करना श्रत्यन्त श्रावश्यक था; श्रौर महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान के देखने से भी यह सिद्धान्त दढ हो जाता है। इस आख्यान में भागवतधर्म के साथ -श्रौपनिषदिक ब्रह्मज्ञान का श्रौर सांख्य प्रतिपादित चराचर-विचार का मेल कर दिया गया है; श्रीर यह भी कहा है-" चार वेद श्रीर सांख्य या योग, इन पाचों का उसमें ( भागवतधर्म ) समावेश होता है इसिलये उसे पाञ्चरात्रधर्म नाम प्राप्त हुआ है " ( मभा. शां ३३६. १०७ ); श्रीर " वेदारण्यक सहित ( अर्थात् उपनिषदों को भी ले कर ) ये सब ( शास्त्र ) परस्पर एक दूसरे के अङ्ग है " ( शां. ३४८-८२ ) ; ' पाच्चरात्र ' शब्द की यह निरुक्ति ब्याकरण की दृष्टि से चाहे शुद्ध न हो, तथापि उससे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि सब अकार के ज्ञान की एकवाक्यता भागवतधर्म में श्रारम्भ ही से की गई थी। परन्त

-भारत के श्रारम्भ में यह कथा है, कि जब भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका श्रीर जब ' पाग्डवों का पन्ती ( पौत्र ) जनमेजय सर्प-सत्र कर रहा था, तब वहाँ वैशंपायन ने जनमेजय को पहले पहल गीता-सहित भारत सनाया था: श्रीर श्रागे जब सीती ने शौनक को सुनाया, तभी से भारत प्रचित हुआ। यह बात प्रगट है, कि सौती श्रादि पौराणिकों के मुख से निकल कर श्रागे भारत को काव्यमय प्रन्थ का स्थायी स्वरूप प्राप्त होने में कुछ समय अवश्य बीत गया होगा। परन्तु इस काल का निर्णंय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी प्रवस्था में यदि यह मान लिया जायॅ, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पाँच सौ वर्ष के भीतर ही श्रार्ष महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो कुछ विशेष साहस की बात नहीं होगी। क्योंकि बौद्ध धर्म के अन्थ, बुद्ध की सृत्यु के बाद इससे भी जल्दी तैयार हुए हैं। अब आर्ष महाकान्य में नायक का केवल पराक्रम वतला देने से ही काम नहीं चलता; किन्तु उसमें यह भी बतलाना पडता है, कि नायक जो कुछ करता है वह उचित है या अनुचित; इतना ही क्यों, संस्कृत के अतिरिक्त श्रन्य साहित्यों में जे उक्त प्रकार के महाकाव्य हैं उनसे भी यही ज्ञात होता है, कि नायक के कार्यों के गुण-दोषों का विवेचन करना आर्ष महाकाच्य का एक प्रधान भाग होता है। अर्वाचीन दृष्टि से देखा जाय तो कहना पहेगा, कि नायकों के कार्यों का समर्थन केवल नीतिशास्त्र के आधार पर करना चाहिये। किन्तु प्राचीन समय में, धर्म तथा नीति में पृथक् भेद नहीं माना जाता था, अतएव उक्र सम-र्थन के लिये धर्म-दृष्टि के सिवा श्रन्य मार्ग नहीं था। फ्रिर यह बतलाने की श्राव-श्यकता नहीं, कि जो भागवतधर्म भारत के नायकों को प्राह्म हुन्ना था; न्नथवा जो उन्हीं के द्वारा प्रवृत्त किया गया था, उसी भागवतधर्म के आधार पर उनके कार्यों का समर्थन करना भी श्रावश्यक था। इससे सिवा दूसरा कारण यह भी है, कि भागवतधर्म के श्रतिरिक्न तत्कालीन प्रचलित श्रन्य वैदिकधर्मपन्थ न्यूनाधिक रीति से अथवा सर्वथा निवृत्ति-प्रधान थे, इसलिये उनमें वर्णित धर्मतत्त्रों के आधार पर भारत के नायकों की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संभव नहीं था। -श्रतएव कर्मथोग-प्रधान भागवतधर्म का निरूपण महाकाव्यात्मक मूल भारत हीं में -करना श्रावश्यक था। यही मूल गीता है; श्रीर यदि भागवतधर्म के मूजस्वरूप का उपपत्तिसहित प्रतिपादन करनेवाला सब से पहला प्रनथ यह न भी हो, तो भी यह स्थृल श्रनुमान किया जा सकता है, कि यह श्रादि-प्रन्थों में से एक अवश्य है श्रीर इसका काल ईसा के लगभग ६०० वर्ष पहले है। इस प्रकार गीता यदि भागवतधर्म-प्रधान पहला अन्य न हो, तो भी वह मुख्य अन्थों में से एक अवश्य है; इसलिये इस बात का दिग्दर्शन करना श्रावश्यक था, कि उसमें प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित श्रन्य धर्म-पन्थों से-श्रर्थात् कर्मकांड से. श्रोप-निषदिक ज्ञान से, सांख्य से, चित्त-निरोधरूपी योग से तथा भक्ति से भी-श्रवि-रुद्ध है। इतना ही नहीं, किन्तु यही इस प्रन्य का मुख्य प्रयोजन भी कहा जा सकता

नारायणात्मकः " ( मभा. शां. ३४७. ८१ )—अर्थात् नारायणीय अथवा भागवत-धर्म प्रवृत्तिप्रधान या कर्मप्रधान है, नारायणीय या मूल भागवतधर्म का जो निष्काम-प्रवृत्ति-तत्त्व है उसी का नाम नैष्कर्म्य है, और यही मूल भागवत-धर्म का मुख्य तत्त्व है। परन्तु, भागवतपुराण से यह बात देख पड़ती है, कि आगे कालान्तर में यह तस्व मन्द होने लगा और इस धर्म में वैराग्य-प्रधान वासुदेवभक्ति श्रेष्ठ मानी जाने लगी। नारदपञ्चरात्र मे तो भक्ति के साथ ही साथ मनत्र-तन्त्रों का भी समावेश भागवतधर्म में कर दिया गया है। तथापि, भागवत ही से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि ये सब इस धर्म के मूल स्वरूप नहीं हैं। जहाँ नारायणीय श्रथवा सात्वतधर्म के विषय में कुछ कहने का मोका श्राया है, वहाँ भागवत ( १. ३. = श्रीर ११. ४. ६ ) में ही यह कहा है, कि सात्वतधर्म या नारायण ऋषि का धर्म ( अर्थात् भागवतधर्म ) " नैष्कर्म्यलच्या " है। श्रीर श्रागे यह भी कहा है, कि इस नैष्कर्म्य-धर्म मे भक्ति को उचित महत्त्व नहीं दिया गया था, इसिंजये भक्ति-प्रधान भागवतपुराण कहना पड़ा ( भाग. १. १. १२ )। इससे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि मूल भागवतधर्म नैष्कर्म्यप्रधान अर्थात् निष्कामकर्म-प्रधान था, किन्तु आगे समय के हेरफेर से उसका स्वरूप बदल कर वह भक्ति-प्रधान हो गया। गीतारहस्य मे ऐसी ऐतिहासिक बातों का विवेचन पहले ही हो चुका है, कि ज्ञान तथा भिक्त से पराक्रम का सदैव मेल रखनेवाले मूल भागवत-धर्म मे श्रीर श्राश्रम-व्यवस्था-रूपी स्मार्त-मार्गमें क्या भेद है; केवल संन्यास-प्रधान जैन श्रीर बौद्ध धर्म के प्रसार से भागवतधर्म के कर्मचोग की श्रवनति हो कर उसे दुसरा ही स्वरूप प्रशीत् वैराग्य-युक्त भिक्तस्वरूप कैसे प्राप्त हुन्ना; ग्रीर बौद्ध धर्म का न्हास होने के बाद जो वैदिक संप्रदाय प्रवृत्त हुए, उनमें से कुछनें तो अन्त में भगवद्गीता ही को संन्यास-प्रधान, कुछ ने केवल भक्ति-प्रधान तथा कुछ ने विशिष्टाद्वेत-प्रधान स्वरूप कैसे दे दिया।

उपर्युक्त संचिप्त विवेचन से यह बात समक्त में आ जायगी, कि वैदिक धर्म के सनातन प्रवाह में भागवतधर्म का उदय कब हुआ, और पहले उसके प्रवृतिप्रधान या कर्म-प्रधान रहने पर भी आगे चल कर उसे भक्ति-प्रधान स्वरूप एवं अन्त में रामानुजाचार्य के समय विशिष्टाद्वेती स्वरूप प्राप्त हो गया। भागवतधर्म के इन भिन्न भिन्न स्वरूपों में से जो मूलारम्भ का अर्थात् निष्काम कर्म-प्रधान स्वरूप है, वहीं गीताधर्म का स्वरूप है। अब यहाँ पर संचेप में यह बतलाया जायगा, कि उक्त प्रकार की मूल-गीता के काल के विषय में क्या अनुमान किया जा सकता है। श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक ही है, अर्थात् सन् ईसवी के पहले लगभग १४०० वर्ष है, तथापि नहीं कहा जा सकता, कि भागवतधर्म के ये दोनों प्रधान प्रक्थ—मूलगीता तथा मूलभारत—उसी समय रचे गये होंगे। किसी भी धर्म-प्रकथ का उदय होने पर तुरन्त ही उस धर्म पर प्रकथ रचे नहीं जाते भारत तथा गीता के विषय में भी यही न्याय पर्याप्त होता है। वर्तमान महा-

श्रत्यन्त प्राचीन पुराणों के कुछ शतक पहले ही यदि वर्नमान गीता पूर्णतया प्रमाणभूत ( फ्रांर इसी लिये परिवर्तन न होने योग्य ) न हो गई होती तो उसी नसूने की अन्य गीताओं की रचना की कल्पना होना भी सम्भव नहीं था। इसी प्रकार, गीता के भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकारों ने एक ही गीता के शब्दों की खींचातानी करके, यह दिखलाने का जो प्रयत्न किया है, कि गीता का अर्थ हमारे ही साम्प्रदाय के अनुकृत है, उसकी भी कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। वर्तमान गीता के कुछ सिद्धान्तों का परस्परविरोधे देख क्रन्न लोग यह शङ्का करते हैं, कि वर्तमान महाभारतान्तर्गत गीता में भी श्रागे समय-समय पर ऋछ परिवर्तन हुआ होगा । परन्तु हम पहले ही वतला चुके हैं, कि वास्तव में यह विरोध नहीं है, किन्तु यह अम है, जो धर्म-प्रतिपादन करने-वाली पूर्वापर वेदिक पद्धितयों के स्वरूप को ठीक तौर पर न समझने से हुआ है। सारांश ऊपर किये गये विवेचन से यह वात समक में था जायगी, कि भिन्न भिन्न प्राचीन विदेक धर्माङ्गों की एकबाक्यता करके प्रवृत्ति-मार्ग का विशेष रीति से सम-थेन करनेवाले भागवतधर्म का उद्य हो चुकन पर लगभग पाँच सा वर्ष के पश्चात् ( अर्थात इसा के लगभग २०० वर्ष पहले ) मूल भारत और मूल गीता, दोनों अन्य निर्मित हुए जिनमें उस मूल भागवत-धर्म का ही प्रतिपादन किया गया था; चार, भारत का महाभारत होते समय यद्यपि इस मूल गीता में तद्र्थ-पोपक कुछ सुघार किये गये हों, तथापि उसके श्रसलो रूप में उस सयम भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ; एवं वर्तमान महाभारत में जव गीता जोड़ी गई तव, और उसके वाद भी, उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुन्ना--न्नार होना भी श्रसम्भव था। मृल गीता नथा मूल भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्णय स्वमावतः स्यूल दृष्टि से एवं श्रन्दाज से किया गया है। क्योंकि,इस समय उसके लिये कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है। परन्तु वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह बात नहीं क्योंकि, इनके काल का निर्णय करने के लिये बहुतेरे साधन हैं। अतएव इनकी चर्चा स्वतंत्र रीतिसे अगले भाग में की गई है। यहाँ पर पाउकों को स्मरण रखना चाहिये, कि ये दोनों—श्रयीत् वर्तमान गीता श्रांर वर्तमान महाभारत—वही प्रन्य हैं, जिनके मूल स्वरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, श्रीर जो इस समय गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध हैं; ये उस समय के पहले के मृल ब्रन्थ नहीं हैं।

#### भाग ५-वर्तमान गीता का काछ।

इस वात का विवेचन हो चुका, कि भगवद्गीता भागवतधर्म पर प्रधान प्रन्य है; -श्रांर यह भागवतधर्म इंसाई सन् के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रादुर्भूत हुत्रा; एवं -स्थूल मान से यह निश्चिन किया गया, कि उसके कल्न शतकां के वाद मूल -तीता वनी होगी श्रोंर, यह भी वतलाया गया, कि मूल भागवतधर्म के निष्काम- है। वेदान्त और मीमांसा शास्त्र पीछे से बने हैं, इसलिये उनका प्रतिपादन मूला गीता में नहीं त्रा सकता; त्रौर यही कारण है कि कुछ लोग यह शङ्का करते हैं, कि वेदान्त विषय गीता में पीछे मिला दिया गया है। परन्तु नियमबद्ध वेदान्त श्रीर मीमांसशास्त्र पीछे भले ही बने हों; किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इन शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन हैं--श्रीर इस बात का उन्नेख हम ऊपर कर ही श्राय हैं। श्रतएव मूल गीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालदृष्टि से किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सकता। तथापि हम यह भी नहीं कहते, कि जब मूल भारत का महाभारत बनाया गया होगा तव, मूलगीता में कुछ भी पंरिवर्तन नहीं हुआ होगा। किसी भी धर्म-पन्थ को जीजिये, उसके इति-हास से तो यही बात प्रगट होती है, कि उसमे समय समय पर मतभेद होकर श्रनेक उपपन्थ निर्माण हो जाया करते हैं। यही वात भागवतधर्म के विषय में कही जा सकती है। नारायणीयोपाख्यान (मभा. शां. ३४८. १७) मे यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है, कि भागवतधर्म को कुछ लोग तो चतुर्व्यूह-श्रर्थात् वासुदेव, सङ्कर्षण्, प्रदानन, श्रनिरुद्ध, इस प्रकार चार ब्यूहों को-मानते हैं; श्रीर कुछ लोग त्रिन्यूह, द्विन्यूह, या एकन्यूह ही मानते हैं। श्राग चल कर ऐसे ही ग्रीर भी श्रनेक मतभेद उपस्थित हुए होंगे। इसी प्रकार श्रीपनिषदिक सांख्यज्ञान की भी बृद्धि हो रही थी। श्रतएव इस वात की सावधानी रखना श्रस्वाभाविक या मूल गीता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि मूल गीता में जो कुछ विभिन्नता हो, वह दूर हो जावे श्रीर बढते हुए-पिएड-ब्रह्माएड-ज्ञान से भागवत-धर्म का पूर्णतया मेल हो जावें। हमने पहले " गीता और ब्रह्मसूत्र " शीर्पक लेख में यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गीता में ब्रह्मसूत्रों का उन्नेख पाया जाता है। इसके सिवा उक्त प्रकार के अन्य परिवर्तन भी मूल गीता में हो गेंच होंगे। परन्तु मूल गीता अन्ध में ऐसे परिवर्तनो का होना भी सम्भव नहीं था। वर्तमान समय में शीता की जो प्रामाणिकता है उससे प्रतीत नहीं होता, कि वह उसे वर्तमान महाभारत के बाद मिली होगी । ऊपर कह आये है, कि ब्रह्मसूत्रों में " स्मृति " शब्द से गीता को प्रमाण माना है। मूल भारत का महाभारत होते समय यदि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन हो गये होते, तो इस प्रामाणिकता में निस्तन्देह कुछ बाधा श्रा गई होती। परन्तु वैसा नहीं हुम्रा--म्रौर, गीता प्रन्थ की प्रामाणिकता कहीं ऋधिक बढ गई है। स्रतएव यही श्रनुमान करना पड़ता है, कि मूल गीता में जो कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वे कोई -महत्त्व के न थे, किन्तु ऐसे थे जिनसे मूल प्रनथ के नमूने की जो अनेक गीताएँ कही गई हैं, उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि उक्त प्रकार से मूल गीता को जो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गया था वही अब तक बना हुआ है-उसके बाद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि, इन सब पुराणों में से

भाषा में उनका श्रमुवाद हुश्रा है, इस श्रमुवाद के ये श्राठ पर्व—श्रादि, विराटः उद्योग, भीष्म, श्राश्रमवासी, मुसल, प्रस्थानिक श्रोर स्वर्गारोहण—वाली द्वीप में इस समय उपलब्ध हैं श्रोर उनमें से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं। यद्यपि श्रमुवाद किव भाषा में किया गया है, तथापि उसमें स्थान स्थान पर महाभारत के मूल संस्कृत श्लोक ही रखे गये हैं। उनमें से उद्योगपर्व के श्लोकों की जॉच हमने की है। वे सब श्लोक वर्तमान महाभारत की, कलकत्ते में प्रकाशित, पोथी के उद्योग- पर्व के श्रध्यायों में—वीच वीच में क्रमशः—भिलते हैं। इससे सिद्ध होता है, कि लच्छोकात्मक महामारत संवत् ४३१ के पहले लगभग दो सी वर्ष तक हिन्दुस्थान में प्रमाणभूत माना जाता था। क्योंकि, यदि वह यहाँ प्रमाणभूत न हुश्रा होता,तों जावा तथा वाली द्वीपों में उसे न ले गये होते। तिव्वत की भाषा में भी महाभारत का श्रमुवाद हो चुका है; परन्तु यह उसके वाद का है" \*।

- (२) गुप्त राजाओं के समय का एक शिलालेख हाल में उपलब्ध हुआ है, कि जो चेदि संवत् १६७ अर्थात् विक्रमी संवत् १०२ में लिखा गया था। उसमें इस बात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया है, कि उस समय महाभारत अन्य एक लाख श्लोकों का था और इससे यह प्रगट हो जाता है, कि विक्रमी संवत् १०२ के लगभग दो सो वर्ष पहले उसका अस्तित्व अवश्य होगा +।
- (३) श्राजकल भास किव के जो नाटक-ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, उनमें से श्रिथकांश महाभारत के श्राख्यानों के श्राधार पर रचे गये हैं। इससे प्रगट है कि उस समय महाभारत उपलब्ध था श्रीर वह प्रमाण भी माना जाता था। भासा किवकृत वालचरित नाटक में श्रीकृष्णजी की शिशु-श्रवस्था की वातों का तथा गोपियों का उन्नेख पाया जाता है। श्रतएव यह कहना पड़ता है, कि हरिवंश भी उस समय श्रस्तित्व में होगा। यह वात निर्विवाद सिद्ध है, कि भास किव कालि-दास से पुराना है। भास किवकृत नाटकों के संपादक पिख्डत गणपित शास्त्री भे, स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक की प्रस्तावना में लिखा है, कि भास चाणक्य से भी प्राचीन है; क्योंकि भास किव के नाटक का एक श्लोक चाणक्य के श्रवंशास्त्रः में पाया जाता है, श्रीर उसमें यह वतलाया है, कि वह किसी दूसरे का है। परन्तु. यह काल यद्यपि कुछ संदिग्ध माना जाय, तथापि हमारे मत से यह वात निर्वि-वाद है, कि भास किव का सयम सन् इसबी के दूसरे तथा तीसरे शतक के श्रीर भी इस श्रोर का नहीं माना जा सकता।

<sup>\*</sup> जावा द्वीप के महाभारत का न्योरा The Modern Review July 1914-pp. 32-38 में दिया गया है; और तिन्वती भाषा में अनुवादित महाभारत का उहेखा Rockhill's Life of the Buddha p. 228 note में किया है।

<sup>+</sup> यह शिलालेख Inscriptionum Indicarum नामक पुस्तक के तृतीय खंड के पृ० १३४ में पूर्णतया दिया हुआ है और स्वर्गवासी शंकर वालकृष्ण दीक्षित ने जसका उल्लेख अपने भारतीय ज्योति शास्त्र ( पृ० १०८ ) में किया है।

कर्म-प्रधान होने पर भी आगे उसका भिक्त-प्रधान स्वरूप हो कर अनत में विशिष्टाद्वैत का भी उसमें समावेश हो गया। मूल गीता तथा मूल भागवतधर्म के विषय मे इस से अधिक हाल निदान वर्तमान समय में तो मालूम नहीं है; और यही दशा पचास वर्ष पहले वर्तमान गीता तथा महाभारत की भी थी। परन्तु डाक्टर भांडारकर, परलोकवासी काशीनाथपंत तैलंग, परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीचित, तथा, रावबहादुर चितामणिराव वैद्य प्रभृति विद्वानो के उद्योग से वर्तमान गीता एवं वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो गये हैं; श्रीर, श्रभी हाल ही में स्वर्गवासी त्र्यम्बक गुरुनाथ काले ने दो-एक प्रमाण श्रीर भी बतलाये है। इन सब को एकत्रित कर, तथा हमारे सत से उनमे जिन बातों का मिलाना ठीक जॅचा उनको भी मिला कर, परिशिष्ट का यह भाग संचेप मे लिखा गया है। इस परिशिष्ट प्रकरण के आरम्भ ही में हमने यह बात प्रमाण-सहित दिखला दी है, कि वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनों प्रन्थ एक ही व्यक्तिद्वारा रचे गये है। यदि यह दोन प्रन्थ एक ही व्यक्तिद्वारा रचे गये अर्थात् एककालीन मान ले, तो महाभारत के काल से गीता का काल भी सहज ही निश्चित हो जाता है। श्रतएव इस भाग मे पहले वे प्रमाण दिये गये है, जो वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने में अत्यन्त प्रधान माने जाते है, और उनके बाद स्वतन्त्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हैं जो वर्तमान गीता का काल निश्चित करने में उपयोगी हैं। ऐसा करने का उद्देश यह है, कि महाभारत का कालनिर्णय करने के जो प्रमाण हैं, वे यदि किसी को संदिग्ध प्रतीत हों, तो भी उनके कारण गीता के काल का निर्णय करने मे कोई बाधा न होने पावे ।

महाभारत-काल-निर्ण्य—महाभारत-प्रन्थ बहुत बड़ा है और उसी में यह जिला है, कि वह लच्छोकात्मक है। परन्तु रावबहादुर वैद्य ने, महाभारत के अपने टीकात्मक अंग्रेज़ी प्रन्थके पहले परिशिष्ट में यह बतलाया है, १ कि जो महाभारत-प्रन्थ इस समय उपलब्ध है, उसमे लाख श्लोकों की संख्या में कुछ न्यूना-धिकता हो गई है, और यदि उनमें हरिवंश के श्लोक मिला दिये जावें तो भी योग-फल एक लाख नहीं होता। तथापि यह माना जा सकता है, कि भारत का महाभारत होने पर जो बृहत् प्रन्थ तैयार हुआ, वह प्रायः वर्तमान प्रन्थ ही सा होगा। उत्पर बतला चुके हैं, कि इस महाभारत में यास्क के निस्क्र तथा मनुसंहिता का उल्लेख और भगवद्गीता में तो ब्रह्मसूत्रों का भी उल्लेख पाया जाता है। अब इस के अतिरिक्न'महाभारत के काल का निर्ण्य करने के लिये जो प्रमाण पाये जाते हैं, वे ये है—

(१) श्रठारहपर्यों का यह अन्थ तथा हरिवंश, ये दोनों संवत् ४३४ श्रीर ६३४ के दिनेयान जावा श्रीर बाली द्वीपों में थे, तथा वहाँ की प्राचीन 'कवि ' नामक

<sup>\*</sup> The Mahabharata: A Criticism p. 185 रा. ब. वैद्य के महाभारत के जिस टीकात्मक प्रन्थ का हमने कहीं कहीं उल्लेख किया है, वह यही पुस्तक है।

पर देवालयों के बदले एड्क होंगे। बुद्ध के बाल तथा दांत प्रभृति किसी स्मारक वस्तु को ज़मीन में गाड़ कर उस पर जो खंभ, मीनार तथा इमारत बनाई जाती थी उसे एड्क कहते थे श्रीर श्राजकाल उसे "डागोबा "कहते हैं। डागोबा शब्द संस्कृत "धातुगर्भ" (=पाली डागब) का श्रपश्रंश है, श्रीर "धातु" शब्द का श्रथं भीतर रक्खी हुई स्मारक वस्तु 'है। सीलोन तथा ब्रह्मदेश में थे डागोबा कई स्थानों पर पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है, कि बुद्ध के बाद—परन्तु श्रवतारों में उसकी गणना होने के पहले ही—महाभारत रचा गया होगा। महाभारत में 'बुद्ध 'तथा 'प्रतिबुद्ध 'शब्द श्रनेक वार मिलते हैं (शां. १६४, १८; ३०७.४७; ३४३. १२)। परन्तु वहाँ केवल ज्ञानी, जाननेवाला श्रथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इतना ही अर्थ उन शब्दों से श्रभिप्रेत है। प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बौद्ध धर्म से लिये गये हों; किन्तु यह मानने के लिये हद कारण भी है, कि बौद्धों ने ये शब्द वैदिक धर्म से लिये होंगे।

(७) काल-निर्णय की दृष्टि से यह बात श्रत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है, कि महाभारत में नचत्र-गणना श्रश्विनी श्रादि से नहीं है, किन्तु वह कृत्तिका श्रादि से है ( मभा. श्रतु. ६४ श्रीर ८१), श्रीर मेष-वृषभ श्रादि राशियों का कहीं भी उन्नेख नहीं है। क्योंकि इस बात से यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि यूनानियों के सहवास से हिन्दुस्थान में मेष, वृषभ श्रादि राशियों के श्राने के पहले, श्रर्थात् सिक-न्दर के पहले ही, महाभारत-प्रनथ रचा गया होगा। परन्तु इससे भी श्रधिक महत्त्व की बात श्रवण श्रादि नचत्र-गणना के विषय की है। श्रनुगीता (सभा. श्रश्व. ४४. २ श्रोर श्रादि. ७१.३४) में कहा हैं, कि विश्वमित्र ने श्रवण श्रादि की नत्तत्र-गण्ना त्रारम्भ की; श्रीर टीकाकार ने उसका यह अर्थ किया है, कि उस समय श्रवण नत्तत्र से उत्तरायण का श्रारम्भ होता था-इसके सिवा उसका कोई दूसरा ठीक ठीक श्रर्थ भी नहीं हो सकता। वेदाङ्गज्योतिष के समय उत्तरायण का श्रारम्भ धनिष्ठा नचत्र से हुत्रा करता था। धनिष्ठा में उदगयन होने का काल ज्योतिर्गणित की रीतिसे शक के पहले लगभग १४०० वर्ष श्राता है; श्रीर ज्योतिर्गणित की रीति से उदगयन को एक नचत्र पीछे हटने के लिये लगभग हज़ार वर्ष लग जाते हैं। इस हिसाब से श्रवण के श्रारम्भ में उदगयन होने का काल शक के पहले लगभग ४०० वर्ष श्राता है। सारांश, गर्शित के द्वारा यह बत्तलाया जा सकता है, कि शक के पहले ४०० वर्ष के लगभग वर्तमान महामारत बना होगा। परलोकवासी शङ्कर बालकृष्ण दीन्तित ने श्रपने भारतीय ज्योतिःशास्त्र में यही श्रनुमान किया है (भा. ज्यो. पृ. ८०-६०, १११ श्रीर १४७ देखों )। इस प्रमाण की विशेषता यह है, कि इसके कारण वर्तमान महाभारत का काल शक के पहले ५०० वर्ष से श्रधिक पीछे हटाया ही नहीं जा सकता।

( = ) राववहादुर वैद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक अन्य श्रंथेज़ी में लिखा है, उसमें यह बतलाया है, कि चंद्रगुप्त के दरबार में ( सन् ईसवी से लगभग ३२०

- (४) बौद्ध अन्थों के द्वारा यह निश्चित किया गया है, कि शालिवाहन शक के आरम्भ में अश्वघोष नामक एक बौद्ध किव हो गया है, जिसने बुद्धचरित और सौन्दरानन्द नामक दो बौद्धधर्मीय संस्कृत महाकाव्य लिखे थे। अब ये अन्य छापकर प्रकाशित किये गये है। इन दोनों में भारतीय कथाओं का उल्लेख है। इनके सिवा, वज्रस्चिकोपनिषद् पर अश्वघोष का व्याख्यान-रूपी एक और अन्य है; अथवा यह कहना चाहिये; कि यह वज्रस्चि उपनिपद् उसी का रचा हुआ है। इस अन्य को प्रोफेसर वेबर ने सन् १८६० में जर्मनी में प्रकाशित किया है। इसमें हरिवंश के आद्ध-माहात्म्य में से "सहव्याधा दशार्थेपु०" (हरि. २४. २० और २१) इत्यादि श्लोक, तथा स्वयं महाभारत के भी कुछ अन्य श्लोक (उदाहरणार्थ मभा. शां. २६१. १७) पाये जाते हैं। इससे प्रगट होता है, कि शक संवत् से पहले हरिवंश को मिलाकर वर्तमान लच्च लोकात्मक महाभारत प्रचलित था।
- (१) आश्वलायन गृह्यसूत्रों (३. ४. ४) मे भारत तथा महाभारत का पृथक् पृथक् उल्लेख किया गया है, और बौधायन धर्भसूत्र मे एक स्थान (२. २. २६) पर महाभारत में वर्णित ययाति उपाख्यान का एक श्लोक मिलता है (मभा. आ. ७८. १०)। बूलर साहब का कथन है, कि केवल एक ही श्लोक के आधार पर यह अनुमान दृद्ध नहीं हो सकता, कि महाभारत बौधायन के पहले था छ। परन्तु यह शङ्का ठीक नहीं; क्योंकि वौधायन के गृह्यसूत्र में विष्णुमहस्त्रनाम का स्पष्ट उल्लेख है (बौ. गृ. शे. १. २२. ८), श्रोर श्रागे चल कर दृसी सूत्र (२. २२. ६) में गीता का "पत्रं पुष्पं फलं तोयं०"श्लोक (गी. ६. २६) भी मिलता है। बौधायनसूत्र में पाये जानेवाले इन उल्लेखों को पहले पहल परलोकवासी त्रंचक गुरुनाथ काले ने प्रकाशित किया था । इन सब उल्लेखों से यही कहना पड़ता है, कि वूलर साहब की शङ्का निर्मूल है, श्रोर आश्वलायन तथा बौधायन दोनों ही महाभारत से परिचित थे। बूलर ही ने श्रन्य प्रमाणों से निश्चित किया है, कि बौधायन सन् ईसवी के लगभग ४०० वर्ष पहले हुआ होगा।
- (६) स्वयं महाभारत में जहाँ विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है, वहाँ बुद्ध का नाम तक नहीं है; और नारायणीयोपाख्यान (मभा शां. ३३६. १००) में जहाँ दस अवतारों के नाम दिये गये हैं, वहाँ हंस को प्रथम अवतार कह कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदम किक को ला कर पूरे दस गिना दिये हैं। परन्तु वनपर्व में किल्युग की भविष्यत् स्थिति का वर्णन करते समय कहा है, कि " एड्क चिह्ना पृथिवी न देहगृहभूषिता" (ममा वन १६० ६८) अर्थात पृथ्वी

<sup>\*</sup>See Sicred Books of the East Series, Vol XIV Intro p. xli
† परलेकिवासी त्र्यंवक गुरुनाथ काले का पूरा लेख The Vedic Magzine
and Gurukula Samachar; Vol VII Nos. 6-7 pp. 528-532 में प्रकाशित हुआ है। इसमें लेखक का नाम प्रोफेसर काळे लिखा है, पर वह अशुद्ध हैं।

गीता समस्त महाभारत ग्रन्थ का एक भाग है-वह कुछ उसमें पीछे नहीं मिलाई? गई है। श्रतएव गीता का भी काल वही मानना पड़ता है, जो कि महाभारत का है। सम्भव है, कि मूल गीता इसके पहले की हो; क्योंकि, जैसा इसी प्रकरण के चौथे भाग में बतलाया गया है, उसकी परम्परा बहुत प्राचीन समय तक हटानी पड़ती है। परन्तु, चाहे जो कुछ कहा जाय, यह निविवाद सिद्ध है, कि उसका काल महाभारत के बाद का नहीं माना जा सकता। यह नहीं, कि यह बात उपर्युक्त प्रमाणों ही से सिद्ध होती है; किन्तु इसके विषय में स्वतन्त्र प्रमाण भी देख पड़ते हैं। श्रव श्रागे उन स्वतन्त्र प्रमाणों का ही वर्णन किया जाता है।

गीता-काल का निर्णय:—ऊपर जो प्रमाण बतलाये गये है, उनमें गीता का स्पष्ट श्रर्थात् नामतः निर्देश नहीं किया गया है। वहाँ गीता के काल का निर्णय महाभारत-काल से किया गया है। अब यहाँ क्रमशः वे प्रमाण दिये जाते हैं, जिनमें गीता का स्पष्टक्तप से उल्लेख है। परन्तु पहले यह बतला देना चाहिये, कि परलोक-वासी तैलंग ने गीता को श्रापस्तम्म के पहले की श्रर्थात् ईसा से कम से कम तीन सो वर्ष से श्रिषक प्राचीन कहा है, श्रीर डाक्टर मांडारकर ने श्रपने "वैष्णव, शैव श्रादि पन्य" नामक श्रंग्रेज़ी ग्रन्थ में प्रायः इसी काल को स्वीकार किया है। प्रोफे-सर गार्बेळके मतानुसार तैलंग-द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं। उनका यह कथन है, कि मूल गीता ईसा के पहले दूसरी सदी में हुई श्रीर ईसा के बाद दूसरे शतक में उसमें कुछ सुधार किये गये हैं। परन्तु नीचे लिखे प्रमाणों से यह बात भली भाँति प्रगट हो जायगी, कि गार्बे का उक्क कथन ठीक नहीं है।

(१) गीता पर जो टीकाएँ तथा भाष्य उपलब्ध हैं, उनमें शाङ्करभाष्य अत्यंत प्राचीन है। श्रीशङ्कराचार्य ने महाभारत के सनत्सुजातीय प्रकरण पर भी भाष्य लिखा है, श्रोर उनके प्रन्यों में महाभारत के सनु-बृहत्पति-संवाद, शुकानुप्रश्न श्रोर श्रनुगीता में से बहुतेरे वचन श्रनेक स्थानों पर प्रमाणार्थ लिये गये हैं। इससे यह बात प्रगट है, कि उनके समय में महाभारत श्रोर गीता दोनों प्रन्थ प्रमाणभूत माने जाते थे। प्रोफ़ेसर काशीनाथ बापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक श्लोक के श्राधार पर श्रीशंकराचार्य का जन्म-काल नश्नर विक्रमी संवत् (७१० शक्) निश्चित किया है। परन्तु हमारे मत से इस काल को सौ वर्ष श्रोर भी पीछे हटाना चाहिये। क्योंकि, महानुभाव पन्य के "दर्शन-प्रकाश" नामक अन्य में यह कहा है, कि "युग्मपयोधि-रसान्वितशाके" श्रयात् शक ६४२ (विक्रमी संवत् ७७७) में, श्रीशकराचार्य ने गुहा में प्रवेश किया, श्रोर उस समय उनकी श्रायु ३२ वर्ष की थी; श्रतएव यह सिद्ध होता है, कि उनका जन्म शक ६१० (संवत् ७४१) में हुश्रा। हमारे मत में

See Telang's Bhagavadgita S B E. Vol. VIII Intro pp 21. and 34; Dr Bhandarkar's Vaishnausm, Shaivism and other-Sects p. 13 Dr Garbe's Die Bhagavadgita, p. 64.

न्वर्ष पहले ) रहनेवाले मेगस्थनीज़ नामक ग्रीक वकील को महामारत की कथाएँ मालूम थी। मेगस्थनीज़ का पूरा ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है; परन्तु उसके अवतरण कई ग्रन्थों में पाये जाते हैं। वे सब एकत्रित करके, पहले जर्मन माषा में प्रकाशित किये गये श्रीर फिर मेक्किंडल ने उनका श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद किया है। इस पुस्तक (पृष्ट २००-२०४) में कहा है, कि उसमें वर्णित हरेज़ीज़ ही श्रीकृष्ण है श्रीर मेगस्थनीज़ के समय शौरसेनीय लोग, जो मथुरा के निवासी थे, उसी की पूजा किया करते थे छ। उसमें यह भी लिखा है, कि हरेज़ीज़ अपने मूलपुरुष डायोनिसस से पन्द्रहवाँ था। इसी प्रकार महाभारत (श्रनु. १४७० २४-३३) में भी कहा है, कि श्रीकृष्ण दत्तप्रजापित से पन्द्रहवें पुरुष है। श्रीर, मेगस्थनीज़ ने कर्णप्रावरण, एकपाद, ललाटाच श्रादि श्रद्भुत लोगों का (पृ. ७४), तथा सोने को ऊपर निकालनेवाली चीटियों (पिपीकिकाशों) का (पृ. ६४), जो वर्णन किया है, वह भी महाभारत (सभा. ४१ श्रीर ४२) ही मे पाया जाता है। इन बातों से श्रीर श्रन्थ बातों से प्रगट हो जाता है, कि मेगस्थनीज़ के समय केवल महाभारत ग्रन्थ ही नहीं प्रचितत था, किन्तु श्रीकृष्ण-चरित्र तथा श्रीकृष्णपूजा का भी प्रचार हो गया था।

यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि उपर्युक्त प्रमाण परस्पर-सापेच श्रर्थात् एक दूसरे पर श्रवलिक्त नहीं है, किन्तु वे स्वतन्त्र हैं, तो यह बात निस्सन्देह अतीत होगी, कि वर्तमान महाभारत शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले श्रस्तित्व में ज़रूर था। इसके बाद कदाचित किसी ने उसमें कुछ नये श्लोक मिला दिये होंगे श्रथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाले होंगे। परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट श्लोकों के विषय में कोई प्रश्न नहीं है—प्रश्न तो समूचे प्रन्थ के ही विषय में है; श्रीर यह बात सिद्ध है, कि यह समस्त अन्थ शक-काल के कम से कम पाँच शतक पहले ही रचा गया है। इस प्रकरण के श्रारम्भ ही में हमने यह सिद्ध कर दिया है, कि

<sup>\*</sup> See M'Crindle's Ancient India—Megasthenes and Arrian pp. 200-205 मेगस्थनीज का यह कथन एक वर्तमान खोज के कारण तिचि त्रता दढ हो गया है। बंबई सरकार के Archeological Department का १९१४ इसवी की Progress Report हाल ही में प्रकाशित हुई है। उसमें एक शिलालेख है, जो ग्वालियर रियासत के मेलसा शहर के पास वेसनगर गाव में खाबबाबा नामक एक गरुडच्चल स्तंम पर भिला है। इस लेख मे यह कहा है, कि हेलिओडोरस नामक एक हिंदू बने हुए यवन अर्थात ग्रीक ने इस स्तम्म के सामने वासुदेव का मन्दिर बनवाया और यह यवन वहाँ के मगमद नामक राजा के दरबार में तक्षशिला के एटिआल्डिकस नामक ग्रीक राजा के एलची की हैसियत से रहता था। एटिआल्डिकस के सिकों से अब यह सिद्ध किया गया है, कि वह ईसा के पहले १४० वें वर्ष मे राज्य करता था। इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय वासुदेवभिक्त प्रचलित थी; केवल इतना ही नहीं, किन्तु यवन लोग भी वासुदेव के मन्दिर बनवान लगे थे। यह पहले ही बतला चुके है, कि मेगस्थनीज ही को नहीं किन्तु पाणिनि की भी वासुदेवभिक्त माल्यम थी।

वर्णन इस प्रनथ के पहले प्रकरण में किया गया है। इससे यह बात स्पष्टतया विदित होती है, कि उस समय भगवद्गीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थी। इसी बिये उसका उक्त प्रकार से श्रनुकरण किया गया है, श्रीर यदि ऐसा न होता, तो उसका कोई भी श्रनुकरण न करता। श्रतएव सिद्ध है, कि इन पुराणों में जो श्रत्यन्त प्राचीन पुराण हैं उनसे भी भगवद्गीता कम से कम सौ-दो-सौ वर्ष श्रिषक प्राचीन श्रवश्य होगी। पुराण-काल का श्रारम्भ-समय सन् ईसवी के दूसरे शतक से श्रिषक श्रवांचीन नहीं माना जा सकता, श्रतएव गीता का काल कम से कम श्रकारम्भ के कुछ थोड़ा पहले ही मानना पड़ता है।

(१) जपर यह बतला चुके हैं, कि कालिदास और बागा गीता से परिचित थे। कालिदास से पुराने भास किव के नाटक हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। उनमें से 'कर्णभार ' नामक नाटक में बारहवाँ श्लोक इस प्रकार है:—

#### हतो अपि लभते स्वर्ग जित्वा तु लभते यशः। उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे॥

यह श्लोक गीता के "हतो वा प्राप्त्यिस स्वर्गं०" (गी. २. ३७) श्लोक का समानार्थक है। श्रीर, जब कि मास किव के श्रम्य नाटकों से यह प्रगट होता है, कि
वह महाभारत से पूर्णत्या परिचित था, तब तो यही श्रनुमान किया जा सकता
है, कि उपर्युक्त श्लोक लिखते समय उसके मन में गीता का उक्त श्लोक श्रवश्य
श्राया होगा। श्रथांत् यह सिद्ध होता है, कि भास किव के पहले भी महाभारत
श्रीर गीता का श्रस्तित्व था। पिण्डत त० गणपित शास्त्री ने यह निश्चित किया
है कि भास किव का काल शक के दो-तीन सौ वर्ष पहले रहा होगा। परन्तु कुछ लोगों का यह मत है, कि वह शक के सौ-दो-सौ वर्ष बाद हुश्रा है। यदि इस
दूसरे मत को सत्य मानें, तो भी उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है, कि भास
से कम से कम सौ-दो-सौ वर्ष पहले श्रर्थात् शक-काल के श्रारम्भ में महाभारत
श्रीर गीता, दोनों प्रन्थ सर्वमान्य हो गये थे।

(६) पन्तु प्राचीन प्रन्थकारों द्वारा गीता के श्लोक लिये जाने का और भी श्रिधक दृढ प्रमाण, परलोकवासी श्र्यंक गुरुनाथ काले ने गुरुकुल की 'वैदिक मेगज़ीन' नामक श्रंप्रेज़ी मासिक पुस्तक (पुस्तक ७, श्रंक ६।७ पृष्ठ ४२८—-४३२,-मागशीर्ष और पौष, संवत् १६७०) में प्रकाशित किया है। इसके पहले पश्चिमी संस्कृत पण्डितों का यह मत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणों की श्रपेचा किन्हीं श्रिधक प्राचीन प्रन्थों में; उदाहरणार्थ सूत्रप्रन्थों में भी, गीता का उल्लेखन नहीं पाया जाता; श्रीर इसलिये यह कहना पडता है, कि सूत्र-काल के बाद, श्रथांत् श्रिधक से श्रिधक सन् ईसवी के पहले, दूसरी सदी में गीता बनी होगी। परन्तु परलोकवासी काले ने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है, कि यह मत ठीक नहीं है। बौधायनगृह्यशेषसूत्र (२.२२.६) में गीता का (६.२६) श्लोक- ''तदाह भगवान् " कह कर स्पष्ट रूप से लिया गया है, जैसे—

चही समय, प्रोफ़ेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कहीं श्रिष्ठक स्युक्तिक प्रतीत होता है। परन्तु, यहाँ पर उसके विषय में विस्तार-पूर्वक विवेचन नहीं किया जा सकता। गीता पर जो शाङ्करभाष्य है, उसमें पूर्व समय के अधिकांश टीकाकारों का उन्नेख किया गया है, श्रौर उक्त भाष्य के श्रारम्भ ही में शंकराचार्य ने कहा है, कि इन सब टीकाकारों के मतों का खरडन करके हमने नया भाष्य लिखा है। श्रतएव श्राचार्य का जन्मकाल चाहे शक ६१० लीजिये या ७१०, इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि उस समय के कम से कम दो तीन सो वर्ष पहले, श्रशीत ४०० शक के लगभग, गीता प्रचलित थी। श्रब देखना चाहिये, कि इस काल के भी श्रौर पहले कैसे श्रौर कितना जा सकते हैं।

- (२) परलोकवासी तैलंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास और बाण्मट्ट गीता से परिचित थे। कालिदासकृत रघुवंश (१०.३१) में विष्णु की स्तुति के विषय में जो "अनवासमवासन्यं न ते किंचन विद्यते "यह श्लोक है, वह गीता के (३.२२) नानवासमवासन्यं० "श्लोक से मिलता है; और बाण्मट्ट की कादम्बरी के "महाभारतिमवानन्तगीताकर्णनानिद्ततरं "इस एक श्लेष-प्रधान वाक्य में गीता का स्पष्ट रूप से उन्नेख किया गया है। कालिदास और भारिव का उन्नेख स्पष्ट रूप से संवद ६६१ के एक शिलाखेख में पाया जाता है, और अब यह भी निश्चित हो चुका है, कि बाण्मट संवद ६६३ के लगभग हर्ष राजा के पास था। इस बात का विवेचन परलोकवासी पांखरक्ष गोविन्द शास्त्री "पारखी ने बाण्मट पर लिखे हुए अपने एक मराठी निबन्ध में किया है।
- (३) जावा द्वीप में जो महाभारत प्रन्थ यहाँ से गया है, उसके भीष्म-पर्व में एक गीता प्रकरण है, जिसमें गीता के भिन्न भिन्न प्रध्यायों के लगभग सा सवा सी श्लोक प्रचरशः मिलते हैं। सिर्फ़ १२, ११, १६ श्लोर १७ इन चार श्रध्यायों के श्लोक उसमें नहीं है। इससे यह कहने में कोई श्लापति नहीं देख पड़ती, कि उस समय भी गीता का स्वरूप वर्तमान गीता के स्वरूप के सदश ही था। क्योंकि, कविभाषा में यह गीता का श्रनुवाद है श्लोर उसमे जो संस्कृत श्लोक मिलते हैं, वे बीच-बीच मे उदाहरण तथा प्रतीक के तौर पर ले लिये गये हैं। इससे यह श्रनुमान करना युक्ति-सन्नत नहीं, कि उस समय गीता में केवल उतने ही श्लोक थे। जब डाक्टर नरहर गोपाल सरदेसाई जावा द्वीप को गये थे, तब उन्हों ने इस बात की खोज की है। इस विषय का वर्णन कलकत्ते के मार्डन रिच्यू नामक मासिक पत्र के जुलाई १६१४ के श्रंक में, तथा श्रन्यत्र भी, प्रकागित हुश्रा है। इससे यह सिद्ध होता है, कि शक चार-पाँच सौ के पहले कम से कम दो सौ वर्ष तक महाभारत के भीष्मपर्व में गीता थी श्लोर उसके श्लोक भी वर्तमान गीता-श्लोकों के कमानुसार ही थे।
- (४) विष्णुपुराण, श्रौर पद्मपुराण श्रादि श्रन्थों में भगवद्गीता, के नमूने पर न्बनी हुई जो श्रन्य गीताएँ देख पड़ती हैं श्रथवा उनके उल्लेख पाये जाते हैं, उनका

श्रव तक जिन प्रमाणोंका उन्लेख दिया गया है, वे सव वैदिक धर्म के प्रन्थों से लिये गये हैं। श्रब श्रागे चल कर जो प्रमाण दिया जायगा, वह वैदिक धर्मश्रनथों से भिष्न 'त्रर्थात् बौद्ध साहित्य का है। इससे गीता की उपर्शुक्त प्राचीनता स्वतन्त्र रीति से श्रीर भी श्रधिक दृढ़ तथा निःसन्दिग्ध हो जाती है। बौद्धधर्म के पहले ही भागवतधर्म का उद्य हो गया था, इस विषय में वूलर श्रीर प्रसिद्ध फ्रेंच पिडत सेनार्त के मतों का उन्नेख पहले हो चुका है; तथा प्रस्तुत प्रकरण के श्रगले भाग में इन वातों का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जायगा, कि बौद्ध धर्म की वृद्धि कैसे हुंई, तथा हिन्दूधर्म से उसका क्या सम्बन्ध है। यहाँ केवल गीता-काल के सम्बन्ध में ही श्रावश्यक उन्नेख संचिप्त रूप से किया जायगा। भागवतधर्म बौद्ध-धर्म के पहले का है, केवल इतना कह देने से ही इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता, कि गीता भी बुद्ध के पहले थी; क्योंकि यह कहने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि भागवतधर्म के साथ ही साथ गीता का भी उद्य हुआ। अतएव यह देखना आवश्यक है, कि वौध अन्थकारों ने गीता-अन्थ का स्पष्ट उन्नेख कहीं किया है या नहीं। प्राचीन बौद्ध प्रन्थों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है, कि बुद्ध के समय चार वेद, वेदाङ्ग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निघएट म्रादि वैदिक धर्म-प्रनथ प्रचलित हो चुके थे। श्रतएव इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्ध के पहले ही वैदिक धर्म पूर्णावस्था में पहुँच चुका था। इसके वाद बुद्ध ने जो नया पन्थ चलाया, वह श्रध्यात्म की दृष्टि से श्रनात्मवादी था, परन्तु उसमें — जैसा श्रगते भाग में बतलाया जायगा--श्राचरणदृष्टि से उपनिषदों के संन्यास-मार्ग ही का श्रनुकरण किया गया, था। श्रशोक के समय बौद्धधर्म की यह दशा वदल गई थी। बौद्ध भिन्नुश्रों ने जंगलों में रहना छोड़ दिया था। धर्मप्रसारार्थ तथा परोपकार का काम करने के लिये वे लोग पूर्व की श्रोर चीन में श्रोर पश्चिम की श्रोर श्रलेक्जेंडिया तथा श्रीस तक चले गये थे। बौद्ध धर्म के इतिहास में यह एक अत्यन्त सहस्व का प्रश्न है. कि जंगलों में रहना छोड कर, लोकसंग्रह का काम करने के लिये बौद्ध यति कैसे भवृत्त होगये ? बौद्धधर्म के प्राचीन प्रन्थों पर दृष्टि डालिये । सुत्तनिपात के खग्ग-विसाग्युत्त में कहा है, कि जिस भिन्नने पूर्ण अर्हतावस्था प्राप्त कर ली है वह कोई भी काम न करे; केवल गेंडे के सदश जंगल में निवास किया करे। श्रीर महावगा ( ४. १. २७ ) में बुद्ध के शिष्य सोनकोलीविस कथा में कहा है, कि " जो भिन्न निर्वाणपद तक पहुँच चुका है उसके लिये न तो कोई काम ही श्रविशिष्ट रह जाता है श्रौर न किया हुश्रा कर्म ही भोगना पड़ता है-- कतस्स पिटचयो नित्थ करणीयं न विज्जिति'। यह शुद्ध संन्यास-मार्ग है; श्रीर हमारे श्रीपनिषदिक संन्यास-मार्ग से इसका पूर्णतया मेल मिलता है। यह " करणीयं न विज्जित " वाक्य गीता के इस " तस्य कार्यं न विद्यते " वाक्य से केवल समानार्थक ही नहीं है, किन्तु शब्दशः भी एक ही है। परन्तु वौद्ध भिच्चश्रों का जब यह मूल संन्यासि-अधान श्राचार बदल गया, श्रीर जब वे परोपकार के काम करने लगे, तब नये तथा

### देशाभावे द्रव्याभावे साधारणे कुर्यान्मनसा वार्चयेदिति । तदाह भगवान्— पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छिति । तद्दं भक्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ इति

श्रीर श्रागे चल कर कहा है, कि मिक से नम्न हो कर इन-मन्त्रों को पढ़ना चाहिये— " मिक्रिनम्नः एतान् मन्त्रानधीयीत " । उसी गृह्यशेषसृत्र के तीसरे प्रश्न के श्रन्त में यह भी कहा है कि "क" नमो भगवते वासुदेवाय " इस द्वादशाचर मन्त्र का जप करने से श्रश्ममेध का फल मिलता है । इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है, कि बौधायन के पहले गीता प्रचलित थी; श्रीर वासुदेवपूजा भी सर्वमान्य समभी जाती थी । इसके सिवा बौधायन के पितृमेधसूत्र के तृतीय प्रश्न के श्रारम्भ ही में यह वाक्य है:—

### जातस्य वै मनुष्यस्य एवं मरणमिति विजानीयात्तस्माज्जाते न प्रहृष्येन्सृते च न विषादेत ।

इससे सहज ही देख पड़ता है, कि यह गीता के " जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जनम मृतस्य च। तसादपरिहार्येऽथें न त्वं शोचितुमईसि" इस श्लोक से सूक पड़ा होगा; श्रोर उसमें उपर्श्वक "पत्रं पुष्पं०" श्लोक का योग देने से तो कुछ शङ्का ही नहीं रह जाती । ऊपर वतला चुके हैं, कि स्वयं महाभारत का एक श्लोक बौधायन सूत्रों में पाया जाता है। बूलर साहेब ने निश्चित किया है अकि बौधायन का काल श्रापस्तम्ब के सौ दो सौ वर्ष पहले होगा, श्रीर श्रापस्तम्ब का काल ईसा के पहले तीन सौ वर्ष से कम हो नहीं सकता । परन्तु हमारे मतानुसार उसे कुछ इस श्रोरं हटाना चाहिये; क्योंकि महाभारत में मेष-वृषभ श्रादि राशियाँ नहीं हैं, श्रीर कालमाधव में तो बौधायन का " मीनमेपयोर्मेपवृभयोर्वा वसन्तः" यह वचन दिया गया है--यही वचन परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीचित के भारतीय ज्योति:-शास्त्र ( पृ० १०२ ) में भी लिया गया है। इससे भी यही निश्चित श्रनुमान किया जाता है, कि महाभारत बौधायन के पहले का है। शकारम्भ के कम से कम चार सौ वर्ष पहले बौधायन का समय होना चाहिये श्रीर पाँच सौ वर्ष पहले महाभारत तथा गीता का श्रस्तित्व था। परलोकवासी काले ने बौधायन के काल को ईसा के सात-श्राठ सौ वर्ष पहले का निश्चित किया है; किन्तु यह ठीक नहीं है। जान पड़ता है. कि बौधायन का राशि-विषयक वचन उनके ध्यान में न श्राया होगा।

( ) उपर्युक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्ट रूप से विदित हो जायगी, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले श्रस्तित्व में थी; बौधायन तथा श्राश्वलायन भी उससे परिचित थे; श्रौर उस समय से श्रीशङ्कराचार्य के समय तक उसकी परम्परा श्रविच्छित्न रूप में दिखलाई जा सकती है। परन्तु

<sup>\*</sup> See Sacred Books of the East Series. Vol. II. Intro. p. xlii and also the same Series, Vol. XIV. Intro. p. xliii.

समान कुछ श्लोक हैं। परन्तु इन वातों का श्लीर श्रन्य वातों का विवेचन श्लगले भाग में किया जायगा। यहाँ पर केवल यही बतलाना है, कि वौद्ध श्रन्थकारों के ही मतानुसार मूल बौद्धधर्म के संन्यास-प्रधान होने पर भी, इसमें भिक्त-प्रधान तथा कर्म-प्रधान महायान पन्थ की उत्पत्ति भगवद्गीता के कारण ही हुई है, श्लीर श्लश्चघोप के काव्य से गीता की जो ऊपर समता बतलाई गई है, उससे इस श्लनुमान को श्लीर भी दृदता प्राप्त हो जाती है। पश्चिमी पिएडतों का निश्चय है, कि महायान पन्थ का पहला पुरस्कर्ता नागार्जुन शक के लगभग सौ-डेढ़-सौ वर्ष पहले हुआ होगा, श्लीर यह तो स्पष्ट ही है, कि इस पन्थ का बीजारोपण श्लशोक के राजशासन के समय में हुआ होगा। बौद्ध श्रन्थों से, तथा स्वयं बौद्ध श्रन्थकारों के लिखे हुए उस धर्म के इतिहास से, यह बात स्वतन्त्र शित से सिद्ध हो जाती है, कि भगवद्गीता महायान पन्थ के जन्म से पहले—श्लशोक से भी पहले—यानी सन् ईसवी से लगभग ३०० वर्ष पहले ही श्रस्तित्व में थी।

इन सब प्रमाणों पर विचार करने से इसमें कुछ भी शङ्का नहीं रह जाती, कि वर्तमान भगवद्गीता शालिवाहन शक के लगभग पांच सो वर्ष पहले ही श्रस्तित्व में थी। डाक्टर भांढ़ारकर, परलोकवासी तैलंग, राववहादूर चिंतामणिराव वैद्य श्रोर परलोकवासी दीचित का मत भी इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, श्रोर उसी को यहाँ प्राह्म मानना चाहिये। हाँ, प्रोफेसर गावें का मत भिन्न है। उन्हों ने उसके प्रमाण में गीता के चौथे श्रध्यायवाले सम्प्रदाय-परम्परा के श्लोकों में से इस 'योगो नष्टः '—योग का नाश हो गया—वाक्य को ले कर योग शब्द का श्रर्थ 'पातक्षल योग ' किया है। परन्तु हमने प्रमाण सिहत बतला दिया है, कि वहाँ योग शब्द का श्रर्थ 'पातक्षल योग ' कहीं—' कर्मयोग ' है। इसलिये प्रो॰ गावें का मत अममूलक श्रतएव श्रयाद्य है। यह बात निर्विवाद है, कि वर्तमान गीता का काल शालिवाहन शक के पांच सौ वर्ष पहले की श्रपेता श्रीर कम नहीं माना जा सकता। पिछले भाग में यह बतला ही श्राये हैं, कि मूल गीता इससे भी कुछ सदियों से पहले की होनी चाहिये।

# भाग ६-गीता और बौद्ध ग्रन्थ।

वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिये अपर जिन वौद्ध प्रन्थों के प्रमाण दिये गये हैं, उनका पूरा पूरा महत्त्व समनमें के लिये गीता और बौद्ध प्रन्थ या बौद्ध धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यहाँ विचार करना भ्राव-रयक है। पहले कई बार बतला आये हैं, गीताधर्म की विशेषता यह है, कि गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ प्रवृत्तिमार्गावलम्बी रहता है। परन्तु इस विशेष गुण को थोड़ी देर के लिये भ्रलग रख दें, श्रीर उक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा नैतिक गुणों ही का विचार करें, तो गीता में स्थितप्रज्ञ (गी. २. ११-७२.), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के 'युराने मत में भगड़ा हो गया; पुराने लोग श्रपने को 'थेरवाद' (वृद्धपन्थ) कहने लगे, श्रीर नवीन मत-वादी लोग श्रपने पन्थ का 'महायान' नाम रख करके पुराने पंथ को 'हीनयान' (श्रयांत् हीन पन्थ के) नाम से सम्बोधित करने लगे। श्रश्वघोप महायान पन्थ का था, श्रीर वह इस मत को मानता था कि बौद्ध यित लोग परोपकार के काम किया करे; श्रतएव सौदरानन्द (१८.४४) काज्य के श्रन्त में, जब नन्द श्रईतावस्था में पहुँच गया, तब उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उसमें पहले यह कहा है—

श्रवाप्तकार्योऽसि परांगितं गतः न तेऽस्ति किंचित्करणीयमण्विष। श्रयांत् "तेरा कर्तव्य हो चुका, तुके उत्तम गति मिल गई, श्रव तेरे लिये तिल भर भी कर्तव्य नहीं रहा; " श्रीर श्रागे स्पष्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि-

विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः करु स्थिरात्मन्परकार्यमप्यथो॥ श्रर्थात् ''श्रतएव श्रव तू श्रपना कार्य छोड, बुद्धि को स्थिर करके परकार्य किया कर'' ्( सौं. १८. ২৬ )। बुद्ध के कर्मत्याग-विपयक उपदेश में-कि जो प्राचीन धर्मप्रनथों में पाया जाता है-तथा इस उपदेश में ( कि जिसे साैन्दरानन्द काव्य मे अश्वघोष ने बुद्ध के सुख से कहलाया है ) श्रत्यन्त भिन्नता है। श्रीर, श्रश्वघोष की इन दलीलों में तथा गीता के तीसरे अध्याय में जो युक्तिप्रयुक्तियाँ हैं, उनमें-" तस्य कार्यं न विद्यते.....तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार " श्रर्थात् तेरे लिये ·कुछ रह नहीं गया है, इसलिये जो कर्म प्राप्त हों उनको निष्काम बुद्धि से किया कर (गी. ३. १७. ११)-न केवल अर्थदृष्टि से ही किन्तु शब्दशः समानता है। अतएव इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलीलें अश्वघोष को गीता ही से मिली हैं। इसका कारण ऊपर वतला ही चुके हैं, कि अश्वघोष से भी पहले महाभारत था। इसे केवल श्रनुमान ही न समिक्ये। बुद्धधर्मानुयायी तारानाथ ने बुद्ध-धर्मविपयक इतिहास सम्बन्धी जो ग्रन्थ तिब्बती भाषा में लिखा है, उसमें 'लिखा है, कि बौद्धों के पूर्वकालीन संन्यास-मार्ग में महायान पन्थ ने जो कर्मयोग-विषयक सुधार किया था, उसे 'ज्ञानी श्रीकृष्ण श्रौर गणेश' से महायान पन्थ के अख्य पुरस्कर्ता नागार्जुन के गुरु राहलभद्र ने जाना था। इस अन्थ का अनुवाद क्तसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया है-श्रंथेज़ी में श्रभी तक नहीं हुआ है। डाक्टर केर्न ने १८६६ ईसवी में ब्रद्धधर्म पर एक पुस्तक लिखी थी। यहाँ उसी से हमने यह श्रवतरण लिया है क्षा । डाक्टर केर्न का भी यही मत है, कि यहाँ पर श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता ही का उल्लेख किया गया है। महायान पन्थ के बौद्ध प्रनथों में से, ' सद्धर्भपुण्डरीक ' नामक प्रनथ में भी भगवद्गीता के श्लोकों के

<sup>\*</sup> See Dr. Kern Manual of Indian Buddhism, Grundriss, III. 8. P. 122 महायान पंथ के 'अभितायुम्रत' नामक मुख्य प्रन्थ का अनुवाद चीनी भाषा में सन १४८ के लगभग किया गया था।

हैं, श्रौर प्रमाण में जो बौद्ध श्रन्थों के स्थल बतलाये गये हैं, उनका सिलसिला इसी माला के श्रनुवादों में मिलेगा। कुछ स्थानों पर पाली शब्दों तथा वाक्यों के श्रवत-रण मूल पाली श्रन्थों से ही उद्धृत किये गये हैं।

श्रव यह वात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है, कि जैनधर्म के समान बौद्धधर्म भी श्रपने वैदिकधर्म-रूप पिता का ही पुत्र है कि जो श्रपनी सम्पत्ति का हिस्सा ले कर किसी कारण से विभक्त हो गया है, श्रर्थात वह कोई पराया नहीं है-किन्तु उसके पहले यहाँ पर जो ब्राह्मणधर्म था, उसी की यही उपजी हुई यह एक शाखा है। लक्षा में महावंश या दीपवंश श्रादि प्राचीन पाली भाषा के प्रन्थ हैं, उनमें बुद्ध के पश्चाद्वर्ती राजाओं तथा बौद्ध श्राचार्यों की परंपरा का जो वर्णन है, उसका हिसाब लगा कर देखने से ज्ञात होता है, कि गौतम बुद्ध ने श्रस्सी वर्ष की श्रायु पा कर ईसवी सन् से ४४३ वर्ष पहले त्रपना शरीर छोड़ा। परन्तु इसमें कुछ बातें असंबद्ध हैं, इसलिये प्रोफ़ेसर मेक्समूलर ने इस गणना पर सूचम विचार करके बुद्ध का यथार्थ निर्वाण-काल इसवी सन् से ४७३ वर्ष पहले बतलाया है, श्रौर डाक्टर बूलर भी श्रशोक के शिलालेखों से इसी काल का सिद्ध होना प्रमाखित करते है। तथापि प्रोफेसर न्हिस डेविड्स श्रीर डॉ. केर्न समान क्रछ खोज करनेवाले इस काल को उस काल से ६१ तथा १०० वर्ष और भी आगे की ओर हटलाना चाहते हैं। प्रोफे-सर गायगर ने हाल ही में इन सब मतों की जाँच करके, बुद्ध का यथार्थ निर्वाण-काल इसवी सन् से ४=३ वर्ष पहले माना है । इनमें से कोई भी काल क्यों न स्वीकार कर लिया जाय, यह निर्विवाद है, कि बुद्ध का जन्म होने के पहले ही वैदिकधर्म पूर्ण श्रवस्था में पहुँच चुका था, श्रोर न केवल उपनिषद् ही किन्तु धर्म-स्तूत्रों के समान प्रनथ भी उसके पहले ही तैयार हो चुके थे। क्योंकि, पाली भाषा के प्राचीन बौद्ध धर्मग्रनथों ही में लिखा है कि,—"चारों वेद, वेदाङ्ग, ज्याकरण, ज्योतिप, इतिहास श्रोर निघएद " श्रादि विषयों में प्रवीग सत्त्वशील गृहस्थ ब्राह्मणों तथा जटिल तपस्वियों से गौतम बुद्ध ने वाद करके उनको अपने धर्म की दीचा दी ( सुत्तनिपातों में सेलसुत्त के सेल का वर्णन तथा वथ्थुगाथा ३०-४१ देखो )। कठ श्रादि उपनिषदों में (कठ. १. १८; मुंड १. २. १०), तथा उन्हीं को जच्य करके गीता ( २. ४०-४४; ६. २०-२१ ) में जिस प्रकार यज्ञ-याग श्रादि श्रीत कर्मों की गौराता का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार तथा कई अंशों में उन्हीं शब्दों के द्वारा तेविज्ञसुत्तों ( त्रैविद्यसूत्रों )में बुद्ध ने भी श्रपने मतानुसार ' यज्ञ-

<sup>\*</sup>बुद्ध-निर्वाणकाल विषयक वर्णन प्रो॰ मेक्समूलर ने अपने धम्पपद के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना में (S. B. E. Vol. X. Intro pp. xxxv -xiv) किया है और उसकी परीक्षा डॉ. गायगर ने सन १९१२ में प्रकाशित अपने महावंश के अनुवाद की पस्तावना में की हैं ( The Mahavamasa by Dr. Geiger, Pali Text Society, Intro p. xxii f).

(४. १६-२३; ४. १८-२८) श्रौर भक्तियोगी पुरुष (१२.१३–१६) के जो लक्ष्ण बत-लाये हैं उनमें, और निर्वाणपद के अधिकारी अर्हतों के अर्थात् पूर्णावस्था को पहुँचे हुए बौद्ध भिनुत्रों के जो लक्स भिन्न भिन्न बौद्ध अन्थों में दिये हुए हैं उनमे, विलक्त समता देख पड़ती है (धम्मपद स्हो. ३६०-४२३ त्रौर सुत्तनिपातों में से मुनिसुत्त तथा धिम्मकसुत्त देखों )। इतना ही नहीं, किन्तु इन वर्णनों के शब्दसाम्य से देख पड़ता है, कि स्थितप्रज्ञ एवं भिक्तमान् पुरुष के समान ही सचा भिच भी 'शान्त ' 'निष्काम, ' 'निर्मम, ' 'निराशी ' (निरिस्सित ), 'समदुःखसुख, ' 'निरारंभ, ' ' अनिकेतन 'या ' अनिवेशन ' अथवा समनिन्दा-स्तुति, ' श्रोर ' मान-श्रपमान तथा लाभ-श्रलाभ को समान माननेवाला ' रहता है (धम्मपद ४०,४१ श्रीर ६१; सुत्तनि. सुनिसुत्त. १.७ श्रीर १४; इयतानुपत्सनसुत्त २१-२३; श्रीर विनयपिटक चुल्लवग्ग ७. ४. ७ देखो ) । द्वयतानुपस्तनसुत्त के ४० वें स्ठोक का यह विचार-कि ज्ञानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमान् है वहीं अज्ञानी को अन्धकार के सददा है-गीता के (२. ६६) " या निशा सर्व-भूतानां तस्यां जानिते संयभि " इस श्लोकान्तर्गत विचार के सदश है; श्रौर सुनि-सुत्त के १० वें स्टोक का यह वर्णन—''ऋरोसनेय्यो न रोसेति'' ऋर्यात न तो स्वयं कष्ट पाता है श्रीर न दूसरों को कष्ट देता है-गीता के " यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्रिजते च यः " ( १२. १४ ) इस वर्णन के समान है। इसी प्रकार सेश्च-सुत्त के ये विचार कि " जो कोई जन्म लेता है वह मरता है " और " प्राणियों, का श्रादि तथा श्रन्त श्रव्यक्ष है इसिलेये उसका शोक करना वृथा है' (सेब्रसुत्त १ श्रीर ६ तथा गी. २-२७ श्रीर २=) कुछ शब्दों के हेरफेर से गीता के ही विचार हैं। गीता के दसवे अध्याय मे अथवा अनुगीता ( मभा. अख. ४३, ४४ ) में " ज्योतिमानों में सूर्य, नजत्रों मे चन्द्र श्रीर वेदमन्त्रों में गायत्री " श्रादि जो वर्गन है, वही सेलसुत्त के २९ वें श्रीर २२ वे श्लोकों मे तथा महवग्ग (६.३४. ८) में ज्यों का त्यों श्राया है। इसके सिवा शब्दसाहरय के तथा श्रर्थसमता के छोटे मोटे उदाहरण, परलोकवासी तैलंग ने गीता के अपने अंग्रेजी अनुवाद की टिप्पशियों में दे दिये हैं। तथापि प्रश्न होता है, कि यह सदशता हुई कैसे? ये विचार असल में बौद्धधर्म के हैं या वैदिकधर्म के? श्रौर, इनसे अनुमान क्या निकलता है? किन्तु इन प्रश्नों को हल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध थे. वे अपूर्ण थे। यही कारण है, जो उपर्युक्त चमत्कारिक शब्दसाद्दय और अर्थ-साद्दय दिखला देनेके सिवा परलोकवासी तैलंग ने इस विषय में और कोई विशेष बात नहीं लिखी। परन्तु श्रव बौद्धधर्म की जो श्रधिक बार्ते उपलब्ध हो गई हैं, उनसे उक्क प्रश्न हला किये जा सकते हैं, इसलिये यहाँ पर बौद्धधर्म की उन बातों का संस्थित वर्णन किया जाता है। परलोकवासी तैलंगकृत गीता का श्रेंत्रेजी श्रनुवाद जिस " प्राच्यधर्मप्रन्थ माला " में प्रकाशित हुआ था, उसी में आगे चल कर पश्चिमी विद्वानों ने बौद्धधर्म-यन्थों के श्रेयेजी श्रनुवाद प्रसिद्ध किये हैं। ये बातें प्रायः उन्हीं से एकत्रित की गई

समान एक नित्य श्रीर सर्वव्यापक वस्तु है। इन दोनों धर्मी में जो विशेप भिन्नता है, वह यही है। गौतम बुद्ध ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है, कि आत्मा या ब्रह्म यथार्थ में कुछ नहीं है-केवल अम है; इसलिये श्रात्म-श्रनात्म के विचार में या ब्रह्मचिन्तन के पचड़े में पड़ कर किसी को श्रपना समय न खोना चाहिये ( सञ्बासवसुत्त ६--१३ देखो )। दीष्यनिकायों के ब्रह्मजालसुत्तों से भी यही बात-स्पष्ट होती है, कि आत्मविषयक कोई भी कल्पना बुद्ध को मान्य न थी &। इन सुत्तों में पहले कहा है, कि आत्मा और ब्रह्म एक है या दो; फ़िर ऐसे ही भेद बतलाते हुए श्रात्मा की भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएँ बतला कर कहा है कि चे सभी मिथ्या ' दृष्टि 'हैं; श्रौर मिलिंदप्रश्न (२.३. ६ श्रौर २.७. १४) में भी बौद्धधर्म के श्रनुसार नागसेन ने यूनानी मिलिन्द (मिनांदर) से साफ साफ कह दिया है, कि " आत्मा तो कोई यथार्थ वस्तु नहीं है " । यदि मान लें, कि आत्मा न्त्रीर उसी प्रकार ब्रह्म भी दोनों अम ही हैं, यथार्थ नहीं हैं, तो वस्तुतः धर्म की नींव ही गिर जाती है। क्यों कि, फ़िर तो सभी अनित्य वस्तुएँ बच रहती हैं, -श्रोर नित्यसुख यो उसका अनुभव करनेवाला कोई भी नहीं रह जाता; यही कारण है जो श्रीशङ्कराचार्य ने तर्क-दृष्टि से इस मत को अग्राह्य निश्चित किया है। परन्त अभी हमें केवल यही देखना है, कि असली बुद्धधर्म क्या है; इसलिये इस वाद को यहीं छोड़ कर देखेगे, कि बुद्ध ने श्रपने धर्म की क्या उपपत्ति बतलाई है। श्रद्यपि बुद्ध को श्रात्मा का श्रस्तित्व मान्य न था, तथापि इन दो बातों से वे पूर्णतया सहमत थे कि (१) कर्म-विपाक के कारण नाम-रूपात्मक देह को ( श्रात्मा को नहीं ) नाशवान् जगत् के प्रपञ्च में बार बार जन्म लेना पड़ता है, और (२) पुनर्जन्म का यह चक्कर या सारा संसार ही दु खमय है; इससे छुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। इस प्रकार इन दो बातों--श्रर्थांत् सांसारिक दुःख के श्रस्तित्व श्रोर उसके निवारण करने की श्रावश्यकता-को मान लेने से वैदिकधर्म का यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है, कि दु:खनिवारण करके श्रत्यन्त सुख प्राप्त कर खेने का मार्ग कौन सा है: श्रीर उसका कुछ न कुछ ठीक ठीक उत्तर देना श्रावश्यक हो जाता है। उपनिषत्कारों ने कहा है, कि यज्ञ-याग आदि कर्मों के द्वारा संसार-चक्र से छुटकारा हो नहीं सकता और बुद्ध ने इससे भी कहीं आगे बढ़ कर इन सब कर्मों को हिंसात्मक श्रतएव सर्वथा त्याज्य श्रौर निषिद्ध बतलाया है इसी प्रकार यदि स्वयं 'ब्रह्म ' ही न्को एक बड़ा भारी अस माने, तों दु:खनिवारणार्थ जो ब्रह्मज्ञान-मार्ग है वह भी आन्तिकारक तथा श्रसम्भव निर्णात होता है। फिर दुःखमय भवचक्र से छूटने का मार्ग कौन सा है ? बुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के लिये उस रोग का मूल कारण ढूंढ कर उसी को हटाने का प्रयत्न जिस प्रकार चतुर

<sup>\*</sup>श्रह्मजालमुत्त का अंग्रेज़ी में अनुवाद नहीं है, परन्तु उसका संक्षिप्त विवेचन िहस-'डेविड्स ने S. B. E. Vol. XXVI Intro. pp. xxiii→xxv में किया है।

यागादि 'को निरुपयोगी तथा त्याज्य बतलाया है, श्रौर इस बात का निरूपण किया है, कि ब्राह्मण जिसे 'ब्रह्मसह्व्यताय' (ब्रह्मसह्व्यत्यय=ब्रह्मसायुज्यता) कहते हैं वह अवस्था कैसे प्राप्त होती है। इससे यह बात स्पष्ट विदित होती है, कि ब्राह्मणधर्म के कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड—श्रथवा गार्हस्थ्यधर्म श्रौर संन्यासधर्म, श्रथांत् प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति—इन दोनों शाखाश्रों के पूर्णतया रूढ हो जाने पर उनमे सुधार करने के लिये बौद्धधर्म उत्पन्न हुआ। सुधार के विषय में सामान्य नियम यह है, कि उसमें कुछ पहले की बातें स्थिर रह जाती हैं श्रौर कुछ बदल जाती हैं। श्रतप्व इस न्याय के श्रनुसार इस बात का विचार करना चाहिये, कि बौद्धधर्म में वैदिकधर्म की किन किन बातों को स्थिर रख लिया है श्रौर किन किन को छोड़ दिया है। यह विचार दोनों—गार्हस्थ्यधर्म श्रौर संन्यासमार्गीय श्रथवा केवल निवृत्ति-प्रधान है, इस लिये पहले दोनों के संन्यासमार्ग का विचार करके श्रनन्तर दोनों के गार्हस्थ्यधर्म के तारतम्य पर विचार किया जायगा।

वैदिक संन्यास-धमें पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है, कि कर्ममय सृष्टि के सब व्यवहार तृष्णामूलक अतएव दुःखमय हैं; उससे अर्थात् जनम-मरण के भवचक से आत्मा का सर्वथा छुटकारा होने के लिये मन निष्काम और विरक्ष करना चाहिये, तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहनेवाले आत्मस्वरूपी नित्य परब्रह्म में स्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है; इस आत्मनिष्ट स्थिति ही में सदा निमग्न रहना संन्यास-धमें का मुख्य तस्व है। दृश्य सृष्टि नामरूपात्मक तथा नाशवान् है और कर्म-विपाक के कारण ही उसका प्रख्रित व्यापार जारी है।

कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा (प्रजा)। कम्मनि बंधना सत्ता (सत्त्वानि) रथस्साऽणीव यायतो॥

श्रथांत् "कर्म ही से लोग श्रोर प्रजा जारी हैं; जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी रथ की कील से नियन्त्रित रहती है उसी प्रकार प्राणिमात्र कर्म से बँधा हुन्ना है " (सुत्तित. वासेठसुत्त. ६१.)। वैदिकधर्म के ज्ञानकाण्ड का उक्रतत्व, श्रथवा जन्म-मरण का चक्कर, या ब्रह्मा, इन्द्र, महेश्वर, ईश्वर, यम श्रादि श्रनेक देवता श्रोर उनके भिन्न भिन्न स्वर्ग-पाताल श्रादि लोकों का ब्राह्मणधर्म में वर्णित श्रस्तित्व, बुद्ध को मान्य था; श्रोर इसी कारण नाम-रूप, कर्म-विपाक, श्रविद्या, उपादान श्रोर प्रकृति वैगरह वेदान्त या सांख्य-शास्त्र के शब्द तथा ब्रह्मादि वैदिक देवताश्रों की कथाएं भी (बुद्ध की श्रेष्ठता को स्थिर रख कर ) कुछ हेरफेर से बौद्ध श्रन्थों में पाई जाती हैं। यद्यपि बुद्ध को वैदिकधर्म के कर्म-सृष्टि विषयक ये सिद्धान्त मान्य थे, कि दश्य सृष्टि नाशवान् श्रोर श्रनित्य है, एवं उसके व्यवहार कर्मविपाक के कारण जारी हैं, तथापि वैदिकधर्म श्रर्थात् उपनिषकारों का यह सिद्धान्त उन्हें मान्य न था, कि नाम-रूपात्मक नाशवान् सृष्टि के मूल में नाम-रूप से व्यतिरिक्त श्राह्मस्वरूपी परब्रह्म के

जाने का मार्ग' है--निरी मौत नहीं है । बृहदारणयक उपनिपद् ( ४ ध. ७ ) कें यह दृष्टान्त दिया है, कि जिस प्रकार सर्प को, श्रपनी कैंचली छोड़ देने पर उसकी कुछ परवा नहीं रहती, उसी प्रकार जब कोई मनुष्य इस स्थिति में पहुँच जाता है तव उसे भी अपने शरीर की कुछ चिन्ता नहीं रह जाती; और इसी दृष्टान्त का आधार श्रसली भिन्न का वर्णन करते समय सुत्तनिपात में उरगयुत्त के प्रत्येक श्लोक में लिया गया है । वैदिकधर्म का यह तत्त्व (कौपी. ब्रा. ३.१) कि "श्रात्मनिष्ठ पुरुप पाप-पुरुष से सदैव प्रलिप्त रहता है ( वृ. ४. ४. २३ ) इसलिये उसे मातृवध तथा पितृवध सरीखे पातकों का भी दोप नहीं लगता", धम्मपद में शब्दशः ज्यों काः स्यों वतलाया गया है (धम्म, २६४ और २६४ तथा मिलिन्दप्रश्न. ४. ४.७ देखों)। सारांश, यद्यपि ब्रह्म तथा आत्मा का श्रास्तित्व बुद्ध को मान्य नहीं था, तथापि मन को शान्त, विरक्ष तथा निष्काम करना प्रसृति मोच-प्राप्ति के जिन साधनों का उपनिपदों में वर्णन है, वे ही साधन बुद्ध के मत से निर्वाण-प्राप्ति के लिये भी श्रावरयक हैं. इसी लिये बौद्ध यति तथा वैदिक संन्यासियों के वर्णन मानसिक स्थिति की दृष्टि से एक ही से होते हैं: श्रोर इसी कारण पाप-पुण्य की जबाबदारी के संबंध में, तथा जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के विपय में वैदिक संन्यासधर्म के जो सिद्धान्त हैं वे ही वौद्धधर्म में भी स्थिर रखे गये हैं। परन्तु. वैदिकधर्म गौतम ब्रद्ध से पहले का है, अतएव इस विषय मे कोई शङ्का नहीं... कि ये विचार असल में वैदिकधर्म के ही हैं।

वैटिक तथा वौद्ध संन्यासघर्मी की विभिन्नता का वर्शन हो चुका । श्रव देखना चाहिये कि गाईस्थ्यधर्म के विषय में बुद्ध ने क्या कहा है। श्रात्म-श्रनात्मविचार के तत्त्वज्ञान को महत्त्व न दे कर, सांसारिक दुःखों के श्रक्तित्व श्रादि दश्य श्राधार पर ही यद्यपि वौद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि स्मरण रखना चाहिये, कि कोंट सरीखे श्राधुनिक पश्चिमी पिएडतों के निरे श्राधिभौतिक धर्म के श्रनुसार-श्रयवा गीताधर्म के श्रनुसार भी वौद्धधर्म मूल में प्रवृत्तिप्रधान नहीं है। यह सच है, कि बुद्ध को उपनिपदों के त्रात्मज्ञान की 'तात्तिक दृष्टि' मान्य नहीं है.. परन्तु बृहदारण्यक उपनिपद् ( ४. ४. ६ ) वर्शित याज्ञवल्क्य का यह सिद्धान्त कि, "संसार को विलकुल छोड़ करके मन को निर्विपय तथा निष्काम करना ही" इस जगत में मनुष्य का केवल एक परम कर्तव्य है," वौद्धधर्भ में सर्वथा स्थिर रखा गया है। इसी लिये वौद्धधर्म मूल में केवल संन्यास-प्रधान हो गया है। यद्यपि बुद्ध के समय उपदेशों का तात्पर्य यह है, कि संसार का त्याग किये विना, केवल गृहस्थाश्रम में ही बने रहने से, परमसुख तथा श्रहतावस्था कभी प्राप्त हो नहीं सकती, तथापि यह न समक्त लेना चाहिये, कि उसमें गाईस्थ्य-वृत्ति का विलकुल विवेचन ही नहीं है । जो मनुष्य विना भिन्न बने बुद्ध, उसके धर्मः बौद्ध भिन्नुत्रों के संघ प्रथात् मेलों या मण्डलियों, इन तीनों पर विश्वास रखे श्रीर " बुद्धं शर्रणं गच्छामि, धर्मं शर्रणं गच्छामि, संघं शर्रणं गच्छामि " इस संकल्पः

वैद्य किया करता है, इसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दूर करने के लिये, (३) उसके कारण को जान कर ( ४ ), उसी कारण को दूर करनेवाले मार्ग का अवलम्ब खुद्धिमान पुरुष को करना चाहिये। इन कारखों का विचार करने से देख पड़ता है, कि तृष्णा या कामना ही इस जगत् के सब दु:खों की जड़ है; श्रीर, एक नाम-रूपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर बचे हुए इस वासनात्मक बीज ही से अन्यान्य नाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुन्ना करते हैं। श्रीर फ्रिर बुद्ध ने निश्चित किया है, कि पुनर्जन्म के दुःखमय संसार से पिएड छुड़ाने के लिये इन्द्रिय-निग्रह से, ध्यान से तथा वैराग्य से तृष्णा का पूर्णतया त्तय करके संन्यासी या भिन्न बन जाना ही एक यथार्थ मार्ग है, श्रोर इसी वैराग्य-युक्क संन्यास से श्रचल शान्ति एवं सुख प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि यज्ञ-याग आदि की, तथा आत्म-अनात्म-विचार की फंफट में न पड़ कर, इन चार दृश्य बातों पर ही बौद्ध-धर्म की रचना की गई है। वे चार बातें ये हैं:-सांसारिक दु:ख का श्रस्तित्व, उसका कारण, उसके 'निरोध यां निवारण करने की आवश्यकता, और उसे समूल नष्ट करने के लिये वैराग्यरूप साधन; श्रथवा बौद्ध की परिभाषा के श्रनुसार कमशः दुःख, समुद्य, निरोध श्रीर मार्ग । श्रपने धर्म के इन्हीं चार मुखतन्त्रों को बुद्ध ने ' श्रार्थसत्य " नाम दिया है। उपनिषद् के आत्मज्ञान के बद्ते चार आर्यसत्यों की दृश्य नींव के ऊपर यद्यपि इस प्रकार बौद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि अचल शान्ति या सुख पाने के लिये तृष्णा श्रथवा वासना का चय करके मन को निष्काम करने के .जिस मार्ग ( चौथा सत्य ) का उपदेश बुद्ध ने किया है वह मार्ग, और मोच-प्राप्ति के लिये उपनिषदों में वर्शित मार्ग, दोनों वस्तुतः एक ही हैं; इसलिये यह -बात स्पष्ट है. कि दोनों धर्मों का श्रानितम दृश्य-साध्य मन की निर्विषय स्थिति ही ्है: परन्तु इन दोनों धर्मों में भेद यह है, कि ब्रह्म तथा श्रात्मा को एक माननेवाले उपनिषत्कारोंने मन की इस निष्काम अवस्था को ' आत्मनिष्ठा ', ' ब्रह्मसंस्था ', ''ब्रह्मभूतता,' 'ब्रह्मनिर्वाण' (गी. ४. १७-२४; छां. २. २३. १) श्रर्थात् ब्रह्म मे श्रात्मा का लय होना श्रादि अन्तिम श्राधार-दर्शक नाम दिये हैं श्रीर बुद्ध ने उसे केवल 'निर्वाण' श्रर्थात् ''विराम पाना, या दीपक बुक्त जाने के समान वासना का नाश होना" यह किया-दर्शक नाम दिया है। क्योंकि, ब्रह्म या आत्मा को भ्रम कह देने पर यह प्रश्न ही नहीं रह जाता, कि "विराम कौन पाता है और किसमें पाता है" (सुत्तनिपात में रतनसुत १४ त्रीर वंगीससुत्त २२ तथा १३ देखी),एवं बुद्ध ने तो यह स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि चतुर मनुष्य को इस गूढ प्रश्न का विचार भी न करना चाहिये (सब्बासवसुत्त ६-१३ श्रौर मिलिन्दप्रश्न ४. २. ४. एवं ४ देखो)। यह स्थिति प्राप्त होने पर फ़िर पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिये एक शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य किया के लिये प्रयुक्त होनेवाले 'मरण' शब्द का उपयोग बौद्धधर्म के श्रनुसार 'निर्वांगा' के लिये किया भी नहीं जा सकता। ्निर्वाण तो 'मृत्यु की मृत्यु,' श्रथवा उपनिषदों के वर्णनानुसार 'मृत्यु को पार कर

तुम्हें त्रह्म की प्राप्ति होगी ही केंसे ? " श्रोर यह भी प्रसिद्ध है, कि स्वयं बुद्ध ने युवावस्था में ही अपनी स्त्री, अपने पुत्र तथा राजपाट भी त्याग दिया था, एवं . भिचुधर्म स्त्रीकार कर लेने पर छः वर्ष के पीछे उन्हें बुद्धावस्था प्राप्त हुई थी। बुद्ध के समकालीन, परन्तु उनसे पहले ही समाधिस्थ हो जानेवाले, महात्रीर नामक श्रन्तिम जैन तीर्थकर का भी ऐसा ही उपदेश हैं। परन्तु वह बुद्ध के समान अनात्मवादी नहीं था; श्रोर इन दोनों में महत्त्व का भेट यह है, कि वस्त्रगावरण श्राटि ऐहिक सुखों का न्याग श्रीर श्रहिंसा-त्रत प्रभृति धर्मी का पालन बौद्ध भिन्नश्रीं की श्रपेना जैन यति श्रिधक दढता से किया करते थे: एवं श्रव भी करते रहते हैं। खाने ही की नियत से जो प्राणी न मारे गयं हों, उनके 'पवत्त ' ( सं. प्रवृत्त ) चर्यात् 'तेयार किया हुचा मांस ' (हाथी, सिंह, चादि कुछ प्राणियों को छोड कर) को बद्ध स्वयं खाया करते थे श्रोर ' पवत्त ' मांस तथा मञ्जलियाँ खाने की श्राज्ञा बौद भिनुयों को भी डी गई है; एवं विना वस्त्रों के नक्न-धडक्न घृमना बौद भिनु-धर्म के नियमानुसार श्रपराध है (महावग्ग ह. ३१. १४ श्रीर द. २८. १)। सारांश यद्यपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था कि घनात्मवादी भिन्न वनी, तथापि कायक्रेरामय उप्र तप से बुद्ध सहमत नहीं थे ( महावग्ग. १. १. १६ श्रीर गी. ६. १६ ); बौद्ध भिचुत्रों के विहारों श्रर्थात् उनके रहने के मठों की सारी व्यवस्था भी ऐसी रखी जाती थी, कि जिससे उनको कोई विशेष शारीरिक कप्ट न सहना पंड श्रीर प्राणायाम श्रादि योगाभ्याम संग्लतापूर्वक हो सके। तथापि वौद्धधर्म में यह तस्त्र पूर्णतया स्थिर है, कि श्रईतावस्था या निर्वाण-सुख की प्राप्ति के लिये गृहस्थाश्रम को त्यागना ही चाहिये, इसिलये यह कहने में कोई प्रत्यवाय नहीं, कि याद धर्म संन्यास-प्रधान धर्म है।

यद्यपि बुद्ध का निश्चित मत था, कि ब्रह्मज्ञान तथा आत्म-अनात्म-विचार अस का एक बढ़ा सा जाल है, तथापि इस दृश्य कारण के लिये अर्थात् दुःखमय संसारचक से छूट कर निरन्तर शान्ति तथा सुख प्राप्त करने के लिये, उपनिपदों में चिंत संन्यासमार्गवालों के इसी साधन को उन्होंने मान लिया था, कि वैराग्य से मन को निर्विपय रखना चाहिये। और जब यह सिद्ध हो गया, कि चातुर्वर्ण्य-भेद तथा हिसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर बौद्ध में में वैदिक गाईस्थ्य-धर्म के नीति-नियम ही कुछ हेरफेर करके ले लिये गये हैं, तब यदि उपनिपद तथा मजुस्सृति आदि अन्थों में वैदिक संन्यासियों के जो वर्णन हैं वे वर्णन, एवं बौद्ध भिन्तुओं या अर्हतों के वर्णन अथवा अहिंसा आदि नीतिधर्म, होनों धर्मों में एक ही से—और कई स्थानों पर शब्दणः एक ही से—देख पढ़े, तो कोई आश्चर्य की वात नहीं हैं; ये सब बात मूल वैदिक धर्म ही की हैं। परन्तु बौद्धों ने केवल इतनी ही वातें वेदिक-धर्म से नहीं ली हैं, प्रत्युत बौद्ध धर्म के दशरथजातक के समान जातक अन्य भी प्राचीन चेदिक पुराण-इतिहास की कथाओं के, बुद्ध धर्म के अनुकूल तैयार किये हुए, रूपान्तर हैं। न केवल बादों ने ही, किन्तु जैनों ने भी अपने अभिनवपुराणों में

के उचारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जाय उसकी, बौद्ध प्रन्थों में उपासक कहा है। यही लोग बौद्ध धर्मावलम्बी गृहस्थ हैं। प्रसङ्ग प्रसङ्ग पर स्वयं बुद्ध ने कुछ स्थानों पर उपदेश किया है, कि उन उपासकों को अपना गाईस्थ्य व्यवहार कैसा रखना चाहिये ( महापरिनिब्बाण्सुत्त १. २४ )। वैदिक गार्हस्थ्यधर्म में से हिंसात्मक श्रीत यज्ञ-याग श्रीर चारों वर्णों का भेद बुद्ध को आहा नहीं था। इन बातों को छोड़-देने से स्मार्त पञ्चमहायज्ञ, दान आदि परोपकार धर्म और नीतिपूर्वक आचरण करना ही गृहस्थ का कर्तब्य रह जाता है; तथा गृहस्थों के धर्म का वर्णन करते समय केवल इन्हीं बातों का उल्लेख बौद्ध यन्थों में पाया जाता है। बुद्ध का मत है, कि प्रत्येक गृहस्थ अर्थात् उपासक को पञ्चमहायज्ञ करना ही चाहिये। उनका स्पष्ट कथन है कि श्राहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, सर्वभूतानुकस्पा श्रीर (श्रात्मा मान्य: न हो, तथापि) आत्मौपम्यदृष्टि, शौच या मन की पवित्रता, तथा विशेष करके सत्पात्रों यानी बौद्ध भिचुत्रों को एवं बौद्ध भिचु-सङ्घों को सन्न, वस्त्र सादि का दान देना प्रभृति नीतिधर्मों का पालन बौद्ध उपासकों को करना चाहिये। बौद्ध धर्म में इसी को 'शील 'कहा है, श्रीर दोनों की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि पञ्चमहायज्ञ के समान ये नीति-धर्म भी बाह्मणधर्म के धर्मसूत्रों तथा प्राचीन स्मृति-प्रनथों से ( मनु. ६. ६२ श्रीर १०. ६३ देखों ) बुद्ध ने जिये हैं \*। श्रीर तो क्या, इस श्राचरण के विषय मे प्राचीन ब्राह्मणों की स्तुति स्वयं बुद्ध ने ब्राह्मणुधिमसुत्तों में की है; तथा मनुस्मृति के कुछ श्लोक तो धम्मपद में अचरशः पाये जाते हैं ( मनु. २. १२१ श्रीर ४. ४४ तथा धम्मपद १०६ श्रीर १३१ देखो)। बौद्धधमं में वैदिक प्रन्थों से न केवल पञ्चमहायज्ञ श्रीर नीतिधर्म ही लिये गये है, किन्तु वैदिक धर्म में पहले कुछ उपनिषत्कारों द्वारा प्रतिपादित इस मत को भी बुद्ध ने स्वीकार किया है, कि गृहस्थाश्रम में पूर्ण मोत्तप्राप्ति कभी भी नहीं होती। उदाहरणार्थ सुत्तनिपातों के धम्मिकसुत्त में भिन्न के साथ उपासक की तुलना करके बुद्ध ने साफ़ साफ़ कह दिया है, कि गृहस्थ को उत्तम शील के द्वारा बहुत हुआ तो 'स्वयंत्रकाश 'देवलोक की प्राप्ति हो जावेगी, परन्तु जन्म-मरण के चक्कर से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिये संसार तथा जड़के-बचे स्त्री श्रादि को छोड़ करके श्रन्त में उसको भिचुधर्म स्वीकार करना चाहिये (धस्मिकसुत्त १७. २६; श्रौर बृ. ४. ४. ६ तथा मभा. वन. २. ६३ देखो )। तें विज्ञसुत्त (१. ३४; ३. ४) में यह वर्णन है, कि कर्ममार्गीय वैदिक ब्राह्मणों से वाद करते समय अपने उक्त संन्यास-प्रधान मत को सिद्ध करने के लिये बुद्ध ऐसी युक्तियाँ पेश किया करते थे कि " यदि तुह्यारे ब्रह्म के बाल-बच्चे तथा क्रोध-लोभ नहीं हैं, तो स्त्री-पुत्रों में रह कर तथा यज्ञ-याग आदि काम्य कर्मों के द्वारा

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Buddhism (Grundriss III. 8) p. 68 11. 7. 93-98

निवृत्ति-प्रधान है। परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिनों तक टिक न सका। भिजुओं के त्राचरण के विषय में मतमेद हो गया और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उसमें अनेक उपपन्थों का ही निर्माण नहीं होने लगा, किन्तु धार्मिक तत्त्वज्ञान के विषय में भी इसी प्रकार का सतमेद उपस्थित हो गया। श्राजकल कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं, कि "त्रात्मा नहीं है" इस कथन के द्वारा बुद्ध को मन से यही बतलाना है, कि "अचिन्त्य श्रात्मज्ञान के शुक्कवाद में मत पड़ो; वैराग्य तथा श्रभ्यास के द्वारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पहले करी, श्रात्मा हो चाहे न हो; मन के निग्रह करने का कार्य मुख्य है श्रीर उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले करना चाहिये; " उनके कहने का यह मतलब नहीं है, कि ब्रह्म या त्रात्मा बिल-कुल है ही नहीं। क्योंकि, तेविजसुत्त में स्वयं बुद्ध ने 'ब्रह्मसहव्यताय' स्थिति का उन्नेख किया है, श्रीर सेलसुत्त तथा थेरगाथा में उन्होंने स्वयं कहा है, कि "में ब्रह्मभूत हूँ " ( सेलसु, १४; थेरगा. =३१ देखो)। परन्तु मूल हेतु चाहे जो हो, यह निर्विवाद है. कि ऐसे अनेक प्रकार के मत, वाद तथा आप्रही पन्थ तत्त्वज्ञान की दृष्टि से निर्मित हो गये, जो कहते थे कि "त्रात्मा या ब्रह्म मे से कोई भी नित्य वस्तु जगत् के मूल में नहीं है, ज़ो कुछ देख पड़ता है वह चायिक या शून्य है," श्रथवा ''जो कुछ देख पड़ता है, वह ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त जगत् में कुछ भी नहीं है" इत्यादि ( वेसू शां. भा. २, २. १८-२६ देखो )। इस निरीश्वर तथा श्रनात्मवादी बौद्ध मत को ही चिण्क-वाद, शून्य-वाद श्रौर विज्ञान-वाद कहते हैं। यहाँ पर इन सब पन्थों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रश्न ऐतिहासिक है। श्रतएव उसका निर्णय करने के लिये 'महायान' नामक पन्थ का वर्णन, जिनता त्रावश्यक है उतना, यहाँ पर किया जाता है। बुद्ध के मूल उपदेश में आतमा या ब्रह्म ( अर्थात् परमातमा या परमेश्वर ) का अस्तित्व ही अब्राह्म श्रथवा गौरा माना गया है, इसलिये स्वयं बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा परसे-श्वर की प्राप्ति करने के मार्ग का उपदेश किया जाना सम्भव नहीं था; श्रौर जब तक बुद्ध की भव्य मृतिं एवं चरित्र-क्रम लोगों के सामने प्रत्यत्त रीति से उपस्थित था तब तक उस मार्ग की कुछ श्रावश्यकता ही नहीं थी। परन्तु फिर यह श्रावश्यक हो गया, कि यह धर्म सामान्य जनों को प्रिय हो श्रीर उसका श्रधिक प्रसार भी होते। श्रतः घर-दार छोड़, भिन्न बन करके मनोनिग्रह से बैठे विठाये निर्वाण पाने--यह न समक कर कि किस मे ?—के इस निरीश्वर निवृत्तिमार्ग की श्रऐता किसी सरत श्रीर प्रत्यत्त मार्ग की श्रावश्यकता हुई। बहुत सम्भव है, कि साधारण बुद्ध-भक्को ने तत्कालीन प्रचलित वैदिक भक्ति-मार्ग का अनुकरण करके, बुद्ध की उपा-सना का आरम्भ पहले पहल स्वयं कर दिया हो। अतएव बुद्ध के निर्वाण पाने के पश्चात् शीघ्र ही बौद्ध पिएडतो ने बुद्ध ही को "स्वयम्मू तथा अनादि; अनन्त पुरु-घोत्तम" का रूप दे दिया; श्रीर वे कहने लगे, कि बुद्ध का निर्वाण होना तो उन्हीं की लीला है, "असली बुद्ध का कभी नाश नहीं होता-वह तो सदैव ही अचल

वैदिक कथात्रों के ऐसे ही रूपान्तर कर लिये हैं। सेलक्षसाहव ने तो यह लिखा है, कि ईसा के अनन्तर प्रचलित हुए मुहम्मदी धर्म में ईसा के एक चरित्र का इसी शकार विपर्यास कर लिया गया हैं। वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध हो चुका है, कि पुरानी बाईबल में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तथा नृह श्रादि की जो कथाएँ हैं वे सब प्राचीन खाल्दी जाति की धर्म-कथाश्रों के रूपान्तर हैं, कि जिनका वर्णन यहदी लोगों का किया हुआ है। उपनिषद्, प्राचीन धर्मसूत्र, तथा मनुस्मृति में वर्शित कथाएँ अथवा विचार जब वौद्ध अन्थों में इस प्रकार-कई बार तो बिलकुल शब्दश:-- लिये गये है, तब यह अनुमान सहज ही हो जाता है कि ये असल में महाभारत के ही हैं। वौद्ध-प्रनथप्रणेतात्रों ने इन्हें वहीं से उद्धत कर लिया होगा। वैदिक धर्मग्रम्थों के जो भाव श्रीर श्लोक बौद्ध प्रन्थों में पाये जाते हैं, उनके कुछ उदाहरण ये हैं:--'' जय से वैर की वृद्धी होती है, श्रीर बैर से वेर शान्त नहीं होता "(मभा. उद्यो. ७१.४६ श्रोर ६३), "दूसरे के क्रोध को शान्ति से जीतना चाहिये" श्रादि विदुरनीति ( मभा. उद्यो. ३८ ७३ ), तथा जनक का यह वचन कि "यदि मेरी एक भुजा में चन्दन लगाया जायँ श्रीर दूसरी काट कर श्रलग कर दी जाय, तो भी मुक्ते दोनों वात समान ही हैं" ( मभा. ३२०. ३६ ); इनके श्रतिरिक्त महाभारत के श्रीर भी बहुत से श्लोक बौद्ध ग्रन्थों में शब्दशः पाये जाते है (धम्मपद १ श्रौर २२३ तथा मिलिन्दप्रश्न ७. ३.४)। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उपनिपद्, ब्रह्मसूत्र तथा मनुस्मृति श्रादि वैदिक अन्थ बुद्ध की श्रपेना प्राचीन हैं, इसिलिये उनके जो विचार तथा श्लोक बौद्ध प्रन्थों में पाये जाते हैं, उनके विषय में विश्वास-पूर्वक कहा जा सकता है, कि उन्हें बौद्ध अन्थकारों ने उपर्युक्त-वैदिक अन्थों ही से लिया है। किन्तु यह बात महाभारत के विषय मे नहीं कही जा सकती। महा-भारत में ही बौद्ध डागोबाग्रों का जो उन्नेख है उससे स्पष्ट होता है, कि महाभारत का श्रन्तिम संस्करण बुद्ध के बाद रचा गया है। श्रतएव केवल श्लोको के साहश्य के -श्राधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि वर्तमान महाभारत बौद्ध प्रन्थों के पहले ही का है, श्रीर गीता तो महाभारत का एक भाग है, इसालिये वही न्याय गीता को भी उपयुक्त हो सकेगा। इसके सिवा, यह पहले ही कहा जा चुका है, कि गीता में ही ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख है और ब्रह्मसूत्रों में है बौद्ध धर्म का खण्डन। अतएव स्थितप्रज्ञ के वर्णन प्रसृति की (वैदिक श्रीर बौद्ध) दोनों की समता को छोड़ देते हैं श्रीर यहाँ इस बात का विचार करते हैं, कि उक्त शङ्का को दूर करने एवं गीता को निर्विवाद रूप से बौद्ध अन्यों से पुरानी सिद्ध करने के लिये बौद्ध अन्यों में ्कोई श्रन्य साधन मिलता है या नहीं।

. ऊपर कह श्राये हैं, कि बौद्धधर्म का मूल स्वरूप निरात्मवादी श्रीर

<sup>\*</sup> See Sale's Koran, "To the Reader" (Preface), p. x. the Preliminary Discourse, Sec, IV. p. 58. Chandos Classics Edition).

विचार बुद्ध के मृल उपदेश से विरुद्ध हैं। परन्तु फ़िर यही नया सत स्वभाव मे श्रविकाधिक लोकप्रिय होने लगा; श्रौर बुद्ध के मृल उपदेश के श्रनुसार श्राचरण करनेवाले को 'हीनयान' (हलका मार्ग) नथा इस नये पन्थ को ' महायान' (वड़ा मार्ग) नाम प्राप्त हो गया छ । चीन, तिब्बत ग्रीर जपान ग्रादि देशों में ग्राज-कल जो बोद्धम प्रचलित है, वह महायान पन्य का है, खोर बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् महायानपन्थी भिच्नुसंघ के दीर्घोद्योग के कारण ही वौद्धधर्म का इतनी शीव्रता से फेलाव हो गया। डाक्टर केर्न की राय है, कि वेंद्रिवर्म में इस सुधार की उत्पत्ति शालिबाइन शक के लगभग तीन सो वर्ष पहले हुई होगी +। क्योंकि बौंद प्रन्थों में इसका उद्घेख है कि, शक राजा कनिष्क के शायनकाल में बौंद भिचुओं की जो एक महापरिपद् हुई थी, उसम महायान पन्य के भिन्न उपस्थित थे। इस महायान पन्य के 'श्रमितायुस्त्त' नामक प्रधान सृत्र-प्रन्य का वह श्रनुवाद श्रमी उपलब्ध हैं, जो कि चीनी भाषा में सन् १४८ ईसवी के लगभग किया गया था । परन्त हमारे मतानुसार यह काल इससं भी प्राचीन होना चाहिये । क्योंकि, सन् ईमवीसे लगमग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये श्रशोक के शिलालेखों में संन्यास-प्रधान निरीश्वर बांद्र-धम का विशेष रीति से कोई उन्नेख नहीं मिलता; उनमें सर्वत्र प्राणिमात्र पर द्या करनेवाले प्रवृत्ति-प्रधान वौद्धधर्म ही का उपदेश किया गया है। तव यह स्पष्ट है, कि उसके पहले ही वाद-धर्म को महायान पन्य के प्रवृत्ति-

<sup>\*</sup> होनयान बार महायान पंथोका भेट बतलाते हुए डॉ. केनने कहा है कि
Not the Arhat, who has shaken off all human feeling, but the generous self-sacrificing, active Bodhisattva is the ideal of the Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests whereas S Buddhism has not been able to make converts except where the soil had been prepared by Hinduism and Mahayanism. "—Manual of Indian Buddhism. p. 69. Southern Buddhism अर्थान् होनयान है। महायान पन्य में भाजि का भी समोदेश हो चुका था!" Mahayanist lays a great stress on devotion in this respect as in many others harmonising with the current of feeling in India which led to the growing importance of Bhakh." Ibid p. 224,

<sup>+</sup> See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism pp. 6, 69 and 119... मिल्टिंद (मिनंडर नामी युनानी राजा ) सन् ईसवी से लगभग १४० या १५० वर्ष पहले हिंदुस्थान के वायव्य की ओर, वंक्ट्रिया देश में राज्य करता था। मिल्टियश में इस वात का उक्टेख है, कि नागसेन ने इसे बौद्धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्धर्म फैलाने के ऐसे काम महायान पंथ के लोग ही किया करते थे; इसलिये स्पष्ट ही है, कि-तव महायान पंथ प्राहुमूत ही चुका था।

बहता है" इसी प्रकार बौद्ध यन्थों में यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि असली बुद्ध " सारे जगत् का पिता है और जन-समूह उसकी सन्तान हैं " इस-लिये वह सभी को " समान है, न वह किसी पर प्रेम ही करता है और न किसी से द्वेष ही करता है, " "धर्म की व्यवस्था बिगड़ने पर वह 'धर्मकृत्य' के लिये ही समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रगट हुआ करता है," और इस देवाति-देव बुद्ध की "भक्ति करने से, उनके प्रन्थों की पूजा करने से श्रीर उसके डागोबा के सन्मुख कीर्तन करने से," अथवा " उसे भक्ति-पूर्वक दो चार कमल या एक फूल समर्पण कर देने ही से" मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है (सद्धर्मपुण्डरीक २. ७७-६८; ४ २२; १४.४-२२ और मिलिन्द्प्रश्न ३. ७. ७. देखों ) 🕸। मिलिन्द-प्रश्न (३.७.२) में यह भी कहा है कि "किसी मनुष्य की सारी उन्न दुराचरणों में क्यों न बीत गई हो, परन्तु मृत्यु के समय यदि वह बुद्ध की शरण में जावे, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी"; और सद्धर्मपुण्डरीक के दूसरे तथा तीसरे अध्याय में इस बात का विस्तृत वर्णन है, कि सब लोगों का "श्रिधिकार, स्वभाव तथा ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता, इसिलये अनात्मपर निवृत्ति-प्रधान मार्ग के श्रतिरिक्त भिक्त के इस मार्ग (यान) को बुद्ध ने द्या करके श्रपनी ' उपायचातुरी ' से निर्मित किया है"। स्वयं बुद्ध के बतलाये हुए इस तस्व को एकदम छोड़ देना कभी भी सम्भव नहीं था कि, निर्वाण-पद की प्राप्ति होने के लिये भिन्नधर्म ही को - स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि यदि ऐसा किया जाता, तो मानों बुद्ध के मूर्जि उपदेश पर ही हरताल फेरा जाता । परन्तु यह कहना कुछ अनुचित नहीं था, कि . भिच्च हो गया तो क्या हुआ, उसे जंगल में 'गेंडे' के समान अकेले तथा उदासीन न बना रहना चाहिये, किन्तु धर्मप्रसार श्रादि लोकहित तथा परोपकार के काम 'निरिस्सित' बुद्धि से करते जाना ही बौद्ध भिच्नुश्रों का कर्तव्य है +; इसी मत का . प्रतिपादन महायान पन्थ के सद्धर्मपुरुडरीक त्रादि प्रन्थों में किया गया है। श्रौर नाग-सेन ने मिलिन्द से कहा है, कि "गृहस्थाश्रम में रहते हुए निर्वाख-पद को पा लेना , बिलकुल अशक्य नहीं है-- और उसके कितने ही उदाहरण भी हैं" ( मि. प्र. ६. २. ४)। यह बात किसी के भी ध्यान में सहज ही श्रा जायगी, कि ये विचार अनात्मवादी तथा केवल संन्यास-प्रधान मूल बौद्धधमै के नहीं हैं, अथवा सून्य-वाद या विज्ञान-वाद को स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती; - श्रीर पहले पहल श्रधिकांश बौद्ध-धर्मवालों को स्वयं मालूम पडता था, कि ये

विसाणकप्पी" है। उसका यह अर्थ है, कि खग्गविसाण यानी गेंडा और उसी के समान

-बौद्ध भिक्ष को जंगल में अकेला रहना चाहिये।

<sup>\*</sup>प्राच्यधर्मपुस्तकमाला के २१ वें खंड में ' सद्धर्मपुंडरीक ' प्रथका अनुवाद प्रकाशित ृहुआ है। यह प्रंथ संस्कृत भाषा का है अब मूल संस्कृत प्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है। + सुत्तनिपात में खग्गविसाणसुत्त के ४१ वें श्लोक का ध्रुवपद "एको चरे खग्ग-

परन्तु यह कहने की त्रावश्यकता नहीं, कि उसका वर्णन प्राचीन अन्यों के त्राधार को छोड़ कर नहीं किया गया है। क्योंकि, यह सम्मव नहीं है, कि कोई भी बोद अन्यकार स्वयं अपने धर्मपन्य के तत्त्वों को बतलाते समय, बिना किसी कारण के, पर-घानियों का इस प्रकार उहेल कर है। इसलिये स्वयं बौद्ध अन्यकारों के द्वारा, इस विषय में श्रीकृष्ण के नाम का उहेल किया जाना वहे महत्त्व का है। क्योंकि, भग-दरीता के त्रतिरिक्त श्री हुप्लोक्त दूसरा प्रवृत्ति-प्रधान सिक्ष्यन्य वैदिक धर्म में है ही नहीं: अतपुर इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि महायान पन्य के अस्तित्व में आने से पहले ही न केदल भागवतवर्भ किन्तु भागवतधर्म-विषयक श्रीकृष्णोक्त अन्य अर्थात् मगवद्गीता भी उस समय प्रचलित थी; और डॉक्टर केर्न भी इसी मत का समर्थन करते हैं। जब गीता का श्रस्तित्व बुद्धधर्नीय महायान पन्य से पहले का निश्चित हो गया, तब त्रनुमान किया जा सकता है, कि उसके साथ महाभारत भी रहा होगा। बोट्यन्यों में कहा गया है, कि दुद की मृत्यु के पश्चात् शीघ्र ही उनके मतों का संप्रह कर लिया गया; परन्तु इससे वर्तनान सन्य ने पाये जानेवाले प्रत्यन्त -प्राचीन बौद्ध्यन्य का भी उसी समय में रचा जाना सिद्ध नहीं होता। नहापरि-निञ्वाएसुत्त हो वर्तनान वोद्द प्रन्यों ने प्राचीन नानते हैं। परन्तु उसमें पाटलि-एत्र शहर के विषय में जो उहेख है: उससे अक्षेसर न्हिस डेविड्स ने दिस्लाया है, कि यह अन्य बद्ध का निर्वारा हो चक्ते पर कम से कम सी वर्ष पहले तैयार न किया गया होगा। श्रोंर बढ़ के अनन्तर सो वर्ष वीतने पर, बौद्धधर्मीय सिच्झों र्जा जो वूसरी परिषद् हुई थी, उसका वर्णन विनयपिटका में चुहवना प्रन्य के अन्त में है। इससे विदित होता है | कि लड्डा द्वीप के, पाली मापा में लिखे हुए, विनयपिटकादि प्राचीन बाँद्यन्य इस परिषद् के हो चुकने पर रचे गये हैं। इस विषय में वौद्य प्रन्यहारों ही ने इहा है, कि अशोक के पुत्र महेन्द्र ने ईसा की सदी से लगनग २४५ वर्ष पहले जब सिंहलद्वीप में बोद्धधर्म का प्रचार घरना घ्रारन्स किया, तब ने बन्ध भी वहाँ पहुँचाये गये और फ़िर कोई हेड़ सो वर्ष के बाद ये वहाँ पहले पहल प्रस्तक के आकार में लिखे गये । यदि सान लें कि

He(Nagariuna) was spupil of the Brahmana Rahulabhadra; who himself was a Mahayanisi. This Brahmana was much indebted to the sage Krishna and still more to Ganesha. This quasi-historical notice, reduced to its less allegorical expression, means that Mahayanism is much incebted to the Bhagayadgita and more even to Shiyaism. "जान पडता है कि डॉ. केने ' गणेश ' शब्द से से वं पंथ समझते हैं। डॉ. केने ने अञ्चवनेपुस्तक्रमाला में सद्मेपुंडरीक श्रंथ का ब्युवाद किया है और उसके अस्तावना में इसी मत का श्रीतपाइन किया है। (S. B. E. Vol. XXI Intro pp. xxx-xxviii).

<sup>†</sup> See S. B. E. Vol. XI. Intro, pp: xv-xx and p: 58.

प्रधान स्वरूप का प्राप्त होना आरम्भ हो गया था। बौद्ध यति नागार्जन इस पन्य का सुख्य पुरस्कर्ता था, न कि मूल उत्पादक।

बह्म या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर, उपनिषदों के मतानुसार, केवल मन को निर्विपय करनेवाले निवृत्तिमार्ग के स्वीकारकर्ता मूल निरीश्वरवादी बुद्धधर्म ही में से यह कव सम्भव था कि. आगे क्रमशः स्वाभाविक रीति से भक्ति-प्रधान प्रवृत्तिमार्ग निकल पड़ेगा; इसलिये बुद्ध का निवार्ण हो जाने पर बौद्ध धर्म को शीघ्र ही जो यह कर्म-प्रधान भक्कि-स्वरूप प्राप्त हो गया, इससे प्रगट होता है, कि इसके लिये वौद्ध धर्म के वाहर का तात्कालीन कोई न कोई अन्य कारण निमित्त हुआ होगा; और इस कारण को ढूँढते समय भगवद्गीता पर दृष्टि पहुँचे बिना नहीं रहती। क्योंकि-जैसा हमने गीतारहस्य के ग्यारहव प्रकरण मे स्पष्टीकरण कर दिया है-हिंदुस्थान मे, तात्कालीन प्रचलित धर्मों मे से जैन तथा उपनिपद्-धर्म पूर्णतया निवृत्ति-प्रधान ही थे: और वैदिकधर्म के पाशुपत अथवा शैव आदि पन्थ यद्यपि भक्ति-प्रधान थे तो सही, पर प्रवृत्तिमार्ग और भक्ति का मेल भगवद्गीता के श्रतिरिक्त श्रन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता था। गीता में भगवान् ने अपने जिये पुरुपोत्तम नाम का उपयोग किया है, श्रोर ये विचार भगवद्गीता में ही श्राये हैं कि ''मैं पुरुषोत्तम ही सव लोगों का 'पिता 'श्रोर 'पितामह ' हूं ( १. १७.); सब को 'सम 'हूँ, सुके न तो कोई द्वेप्य ही है और न कोई प्रिय (१. २६), मैं यद्यपि श्रज श्रीर श्रव्यय हूँ, तथापि धर्मसंरत्त्रणार्थ समय समय पर श्रवतार लेता हूँ ( ४. ६-= ); मनुष्य कितना ही दुराचारी क्यों न हो, पर मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता है (१- ३०), अथवा मुक्ते भक्तिपूर्वक एक आध फूल, पत्ता या थोड़ा सा पानी अर्पण कर देने से भी में उसे बड़े ही संतोषपूर्वक प्रहण करता हूँ ( ६. २६ ), श्रीर श्रज्ञ लोगों के लिये भिक्त एक सुलभ मार्ग है ( १२. ४ ); इत्यादि । इसी प्रकार इस तस्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के श्रतिरिक्त वहीं भी नहीं किया गया है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुप लोकसंग्रह के लिये प्रवृत्तिधर्म ही को स्त्रीकार करें। श्रतएव यह श्रनुमान करना पड़ता है, कि जिस प्रकार मूल बुद्ध-धर्म में वासना के चय करने का निरा निवृत्ति-प्रधान मार्ग उपनिषदों से लिया गया है, उसी प्रकार जब महायान पन्थ निकला, तब उसमें प्रवृत्ति-प्रधान भक्तितत्त्व भी भगवद्गीता ही से लिया गया होगा। परन्तु यह बात कुछ अनुमानों पर ही अवलम्बित नहीं है। तिब्बती भाषा में बौद्धधर्म के इतिहास पर बौद्ध-धर्मी तारानाथ लिखित जो प्रन्थ है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि महायान पन्थ के मुख्य पुरस्कर्ता का अर्थात् " नागार्जन का गुरु राहुलभद्र नामक बौद्ध पहले बाह्यण था, श्रीर इस ब्राह्मण को (महायान पन्थ की ) कल्पना सूक्त पड़ने के लिये ज्ञानी श्रीकृष्ण तथा गर्णेश कारण हुए "। इसके सिवा, एक दूसरे तिव्वती प्रनथ में भी यही उन्नेख पाया जाता है क्षा यह सच है, कि तारानाथ का अन्थ प्राचीन नहीं है,

<sup>&</sup>quot;See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, p 122.

बौद्ध अन्यकारों के ही मतानुसार, श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता ही के कारण हुत्रा है। गीता के बहुतेरे सिद्धान्त ईसाइयों की नई वाइबल में भी देखे जाते हैं; वस इसी बुनियाद पर कई क्रिश्चियन अन्यों में यह प्रतिपादन रहता है, कि ईसाई-धर्म के ये तत्त्व गीता में ले लिये गये होंगे. श्रीर विशेषतः डाक्टर लारिनसर ने गीता के उस जर्मन भाषानुवाद में —िक जो सन् १८६ १ इसवी में प्रकाशित हुन्ना था—जो कुछ प्रतिपादन किया है. उसका निर्मुलत्त्व श्रव श्राप ही श्राप सिद्ध हो जाता है। लिरनसर ने श्रपनी पुस्तक के (गीता के जर्मन अनुवाद के) अन्त में भगवद्गीता श्रीर वाइबल--विशेष कर नई बाइबल-के शब्द-सादश्य के कोई एक सी से श्रधिक स्थल बतलाये हैं,श्रीर उनमें से कुछ तो विलक्ष एवं ध्यान देने योग्य भी हैं। एक उदाहरण लिजिये,--" उस दिन तुम जानोगे कि, में अपने पिता में, तुम सुक्त में और मैं तुम में हूँ " (जान १४. २०) . यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यों से समानार्थक ही नहीं है, प्रत्युत शब्दशः भी एक ही है। वे वाक्य ये हैं:-''येन भूतान्यशेषेण द्रच्यस्या-त्मन्यथो मिय '(गी. ४, ३४) श्रीर "यो मां परयति सर्वत्र सर्व च मिय परयति "(गी. ६. ३०)। इसी प्रकार जान का आगे का यह वाक्य भी "जो सुक पर प्रेम करता है उसी पर में प्रेम करता हूँ " ( १४. २१ ), गीता के 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थं श्रहं स च मम प्रियः " (गी. ७. १७.) वाक्य के विलकुल ही सदश है। इनकी, तथा इन्हीं से भिलते जुलते हुए कुछ एक से ही वाक्यों की, बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने अनुमान करके कह दिया है, कि गीताकार बाइ-बल से परिचित थे: श्रीर ईसा के लगभग पांच सी वर्षी के पीछे गीता बनी होगी। डा. लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का श्रंशेजी श्रनुवाद 'इन्डियन एपिटकेरी' की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था। श्रीर परलोकवासी तैलंग ने भगवद्गीता का जो पद्यात्मक श्रंग्रेजी श्रनुवाद किया है, उसकी प्रसावना में उन्हों ने लारिनसर के मत का पूर्णतया खरडन किया है । हा. लारिनसर पश्चिमी संस्कृतज्ञ परिडतों में न लेखे जाते थे, श्रीर संस्कृत की अपेचा उन्हें ईसाईधर्म का ज्ञान तथा श्रमिमान कहीं श्रधिक था। श्रतएव उनके मत, न केवल परलोकवासी तैलंग ही को, किन्तु मेक्समूलर प्रमृति मुख्य मुख्य पश्चिमी संस्कृतज्ञ पण्डितों को भी श्रयाह्य हो गये थे। बेचारे लारिनसर को यह कल्पना भी न हुई होगी, कि ज्यों ही एक बार गीता का समय ईसा से प्रथम निस्तिन्दग्ध निश्चित हो गया, त्योंही गीता श्रीर बाइवल के जो सैकड़ों श्रर्थ-सादश्य श्रीर शब्द-सादश्य में दिखला रहा हूँ ये, भूतों के समान, उलटे मेरे ही गले से आ लिपटेंगे। परनत इसमें सन्देह नहीं, कि जो बात कभी स्वम में भी वहीं देख पड़ती, वही कभी कभी श्राँखों के सामने नाचने जगती है; श्रीर सचमुच देखा जाय, तो श्रव डाक्टर जारिनसर को उत्तर देने की

<sup>\*</sup> See Bhagavadqta translated into English Blank vers with Notes &c. by K T. Telang 1875. (Bombay). This book is different from the translation in S. B. E. series.

इन प्रनथों को मुखाय रट डालने की चाल थी, इसलिये महेन्द्र के समय से उनमे कुछ भी फेरफार न किया गया होगा, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है, कि बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् ये अन्य जब पहले पहल तैयार किये गये तब; अथवा आगे महेन्द्र या प्रशोक-काल तक तत्कालीन प्रचलित वैदिक अन्थों से इनमे कुछ भी नहीं लिया गया ? अतएव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चात् का हो, तो भी अन्य प्रमाण से उसका, सिकंदर वादशाह से पहले का, त्रर्थात् सन् ३२४इसवी से पहले का होना सिद्ध है; इसलिये मनुस्मृति के श्लोकों के समान महाभारत के श्लोकों का भी उन पुस्तकों में पाया जाना संभव है, कि जिसको महेन्द्र सिंहलद्वीप में जे गया था। सारांश, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीघ्र ही प्राचीन वैदिक गाथात्रों तथा कथात्रों का महाभारत मे एकत्रित संग्रह किया गया है; उसके जो स्रोक बौद्ध प्रन्थों में शब्दशः पाये जाते हैं उनको बौद्ध प्रन्थकारों ने महा भारत से ही लिया है, न कि स्वयं महाभारतकार ने बौद्ध अन्थों से। परन्तु यदि मान 'बिया जायॅ, कि बौद्ध प्रन्थकारों ने इन श्लोकों को महाभारत से नहीं जिया है, बल्कि उन प्राने वैदिक प्रन्थों से लिया होगा कि जो महाभारत के भी आधार हैं, परन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं, श्रीर इस कारण महाभारत के काल का निर्ण्य उपर्युक्त श्लोक-समानता से पुरा नहीं होता, तथापि नीचे लिखी हुई चार बातों से इतना तो निस्सन्देह सिद्ध हो जाता है, कि बौद्धधर्म मे महायान पन्थ का प्रादुर्भाव होने से पहले केवल भागवतधर्म ही प्रचलित न था बल्कि उस समय भगवद्गीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी, श्रौर इसी गीता के श्राधार पर महायान पन्थ निकता है, एवं श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता के तत्त्व बौद्धधर्म से नहीं लिये गये है। वे चार बातें इस प्रकार हैं:--(१) केवल अनात्म-वादी तथा संन्यास-प्रधान मूल बुद्धधर्म ही से आगे चल कर क्रमशः स्वाभाविक रीति पर भक्ति प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्त्वों का निकलना सम्भव नहीं है, (२) महायानपन्थ की उत्पत्ति के विषष में स्वयं बौद्ध प्रनथकारों ने श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है, (३)गीता के भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तच्वों की महायान पन्थ के मतो से अर्थतः तथा शब्दशः समानता है, और (४) बौद्धधर्म के साथ ही साथ तत्कालीन प्रचितत श्रम्यान्य जैन तथा वैदिक पन्थों मे प्रवृत्तिप्रधान भक्ति-मार्ग का प्रचार न था। उपर्युक्त प्रमाणों से वर्तमान गीता का जो काल निर्णीत हुआ है, वह इससे पूर्ण-तया मिलता जुलता है।

## भाग ७-गीता और ईसाईयों की बाइबल ।

उपर बतलाई हुई बातों से निश्चित हो गया, कि हिन्दुस्थान में भक्नि-प्रधान भागवतधर्म का उदय ईसा से लगभग १४ सौ वर्ष पहले हो चुका था, श्रीर ईसा के पहले प्रादुर्भूत संन्यास-प्रधान मूल बौद्धधर्म में प्रवृत्ति-प्रधान भक्तितत्त्व का प्रवेश,

में यहूदी नहीं, किन्तु खाल्दी भाषा के 'यवे ' ( संस्कृत यह्न ) शब्द से निकला है। यहूदी लोग मृतिंपूजक नहीं हैं। उनके धम का मुख्य श्राचार यह है, कि श्रप्ति में पशु या ग्रन्य वस्तुश्रां का हवन करें, ईश्वर के बतलाये हुए नियमों का पालन करके जिहोवा को सन्तप्ट करें श्रीर उसके द्वारा इस लोक में श्रपना तथा श्रपनी जाति का कल्याण प्राप्त करें। प्रार्थात् संदेष में कहा जा सकता है, कि वैदिकधर्मीय कर्मकाण्ड के श्रनुसार यहूदी-धर्म भी यज्ञमय तथा प्रवृत्ति-प्रधान है । उसके विरुद्ध ईसा का श्रनेक स्थानों पर उपदेश है कि 'मुक्ते (हिंसाकारक) यज्ञ नहीं चाहिये, में ( ईश्वर की ) कृपा चाहता हूँ ( मैथ्यू. ह. १३ ), 'ईश्वर तथा द्रव्य दोनों को साध लेना सम्भव नहीं '( मैथ्यू. ६.२४), जिसे अमृतत्व की प्राप्ति कर लेनी हो उसे वाल-बच्च छोड करके मेरा भक्त होना चाहिये' (मैथ्यू. १६. २१); ग्रीर जव ईसा ने शिष्यों को धर्मप्रचारार्थ देश-विदेश में भेजा तब, संन्यासधर्म के इन 'नियमों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि "तुम श्रपने पास सोना-चाँदी तथा बहुत से वस्त्र-प्रावरण भी न रखना" (मैथ्यू. १०. १-१३)। यह सच है, कि श्रवीचीन ईसाई राष्ट्रों ने ईसा के इन सव उपदेशों को लपेट कर ताक में रख दिया है; परन्तु जिस प्रकार श्राधुनिक शङ्कराचार्य के हाथी-घोडे रखने से, शाङ्कर सम्प्रदाय दरवारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार श्रवीचीन ईसाई राष्ट्र के इस त्राचरण से मूल ईसाई धर्म के विपय में भी यह नहीं कहा जा सकता, कि वह धर्म भी प्रवृत्ति-प्रधान था । मूल वैदिक धर्म के कर्मकाण्डात्मक होने पर भी जिस मकार उसमें श्रागे चल कर ज्ञानकाएड का उद्य हो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा ईसाई धर्म का भी सम्बन्ध है। परन्तु वैदिक कर्मकाएड में क्रमशः ज्ञानकाएड की श्रीर फ़िर भक्ति-प्रधान भागवतधर्म की उत्पत्ति एवं वृद्धि सेकडों वर्षों तक होती रही है; किन्तु यह वात ईसाई धर्म में नहीं है। इतिहास से पता चलता है कि ईसा के श्रधिक से श्रधिक, लगभग टो सौ वर्ष पहले एसी या एसीन नामक संन्यासियों का पन्य यहृदियों के देश में एकाएक आविर्भूत हुआ था ! ये एसी लोग थे तो यहृदी धर्म के ही, परन्त हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर ये अपना समय किसी शांत स्थान में वैठ परमेश्वर के चिन्तन में विताया करते थे, श्रीर उदर-पोपणार्थ कुछ करना पड़ा तो खेतों के समान निरुपद्भवी व्यवसाय किया करते थे। क्वॉरे रहना, मच-मांस से परहज़ रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, सङ्घ के साथ मठ में रहना श्रौर जो किसी को कुछ द्रव्य मिल जाय तो उसे पूरे सङ्घ की सामाजिक श्रामदनी समक्तना श्रादि, उनके पन्य के मुख्य तत्त्व थे। जब कोई उस मण्डली में प्रवेश करना चाहता था, तव उसे तीन वर्ष तक उम्मेदवारी करके फिर कुछ शर्तें मंजूर करनी पढ़ती थीं। उनका प्रधान मठ मृतससुद्र के पश्चिमी किनारे पर एंगदी में था; वहीं पर वे संन्यासवृत्ति से शान्तिपूर्वक रहा करते थे। स्वयं ईसा ने तथा उसके शिष्यों ने नई वायवल में एसी पन्थ के मतों का जो मान्यतापूर्वक निर्देश ाकिया है (मैथ्यू. १. ३४; १६. १२; जेम्स. १. १२; कृत्य. ४.३२-३१), उससे देख

कोई त्रावरयकता ही नहीं है। तथापि कुछ बड़े बड़े श्रंग्रेजी ग्रन्थों में त्रभी तक इसी श्रसत्य मत का उल्लेख देख पड़ता है, इसिबये यहाँ पर उस श्रवीचीन खोज-के परिगाम का, संनेप में, दिग्दर्शन करा देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि जो इस विषय में निष्पन्न हुआ है। पहले यह ध्यान में रखना चाहिये. कि जब कोई दो ग्रन्थों के सिद्धान्त एक से होते हैं, तब केवल इन सिद्धान्तों की समानता ही के भरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि अमुक अन्य पहले रचा गया श्रौर श्रमुक पीछ । क्योंकि यहाँ पर दोनों बाते सम्भव हैं, कि (१) इन दोनों प्रन्थों में से पहले प्रनथ के विचार दूसरे प्रनथ से लिये गये होंगे; श्रथवा (२) दूसरे प्रनथ के विचार पहले से । श्रतएव पहले जब दोनों प्रन्थों के काल का स्वतंत्र रीति से निश्चय कर लिया जायँ तब फ़िर विचार-साद्दरय से यह निर्णय करना चाहिये, कि श्रमुक अन्थकार ने,श्रमुक अन्थ से, श्रमुक विचार लिये हैं। इसके सिवा, दो भिन्न भिन्न देशों के, दो ग्रन्थकारों को, एक ही से विचारों का एक ही समय में अथवा कभी श्रागे-पीछे भी स्वतन्त्र रीति से सुक्ष पडना, कोई विलकुल श्रशक्य बात नहीं है; इसिलिय उन दोनों प्रन्थों की समानता को जॉचते समय यह विचार भी करना पड़ता है, कि वे स्वतंत्र रीति से आविभूत होने के योग्य हैं या नहीं; श्रीर जिन दो देशों में ये प्रंथ निर्मित हुए हों उनमें, उस समय आवागमन हो कर एक देशके विचारों का दूसरे देश से पहुँचना सम्भव था या नहीं। इस प्रकार चारों और से विचार करने पर देख पड़ता है, कि ईसाई-धर्म से किसी भी बात का गीता में लिया जाना सम्भव ही नहीं था, बलिक गीता के तत्वों के समान जो कुछ तत्व ईसाइयो की बाइबल में पाये जाते हैं, उन तस्त्रों को ईसा ने अथवा उसके शिष्यों ने बहुत करके बौद्धधर्म से--श्रर्थात् पर्याय से गीता या वैदिकधर्म ही से-बाइबल में ले लिया होगा; श्रीर श्रब इस बात को कुछ पश्चिमी पिएडतलोग स्पष्टरूप से कहने भी लग गये हैं। इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलडा देख कर ईसा के कटर भक्नों को श्राश्चर्य होगा श्रीर यदि उनके मन का सुकाव इस बात को स्वीकृत न करने की श्रीर हो जाय तो कोई श्राश्चर्य नहीं है। परन्तु ऐसे लोगों से हमें इतना ही कहना है, कि यह प्रश्न धार्मिक नहीं-ऐतिहासिक है, इसलिये इतिहास की सार्वका-लिक पद्धति के अनुसार हाल में उपलब्ध हुई बातों पर शानितपूर्वक विचार करना श्रावश्यक है। फिर इससे निकलनेवाले अनुमानों को सभी लोग--श्रीर विशेषतः वे, कि जिन्होंने यह विचार-सादृश्य का प्रश्न उपस्थित किया है---ग्रानन्द-पूर्वक तथा पचपात-रहित बुद्धि से ग्रहण करें, यही न्याय्य तथा युक्तिसंगत है।

नई बाइबल का ईसाई धर्म, यहूदी बायबल अर्थात् प्राचीन बाइबल में प्रति-पादित प्राचीन यहूदी-धर्म का सुधरा हुआ रूपांतर है। यहूदी भाषा में ईश्वर को 'इलोहा' (अरबी 'इलाह ') कहते हैं। परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिये है, उनके अनुसार यहूदीधर्म के मुख्य उपास्य देवता की विशेष संज्ञा 'जिहोवा' है। पश्चिमी पण्डितों ने ही अब निश्चय किया है, कि यह 'जिहोवा' शब्द असल

है, कि बुद्ध को मार का डर दिखला कर मोह में फ्रॅसाने का प्रयत्न किया गया था श्रीर उस समय बुद्ध ४३ दिन (सात सप्ताह) तक निराहार रहा था। इसी प्रकार पूर्ण श्रद्धा के प्रभाव से पानी पर चलना, मुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूर्य-सदश बना लेना, श्रथवा शरणागत चोरों तथा वेश्याश्रों को भी सद्गति देना, इत्यादि बातें बुद्ध श्रीर ईसा, दोनों के चरित्रों में एक ही सी मिलती हैं; श्रीर ईसा के जो -ऐसे मुख्य मुख्य नैतिक उपदेश हैं, कि ''त् अपने पड़ोसियों तथा शत्रुश्रों पर भी प्रेम कर, " वे भी ईसा से पहले ही कहीं मूल बुद्धधर्म में बिलकुल अन्तरनः श्रा चुके हैं। ऊपर बतला ही आये हैं, कि मिक्क का तत्त्व मूल बुद्धधर्म में नहीं था; परन्तु वह भी श्रागे चल कर, श्रर्थात् कम से कम ईसा से दो-तीन सदियों से पहले ही महायान बोद्ध-पन्थ में भगवद्गीता से लिया जा चुका था। मि० श्रार्थर 'लिली ने अपने पुस्तक मे आधारपूर्वक स्पष्ट करके दिखला दिया है, कि यह साम्य केवल इतनी ही बातों में नहीं हैं, बल्कि इसके सिवा बौद्ध तथा ईसाई धर्म की श्रन्यान्य सेंकडों छोटी मोटी बातों में उक्त प्रकार का ही साम्य वर्तमान है। यही क्यों, सूजी पर चढा कर ईसा का वध किया गया था, इसाजिये ईसाई जिस सूजी के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र मानते हैं, उसी सूली के चिन्ह को 'स्वस्तिक ' (सॉथिया) के रूप में वैदिक तथा बौद्ध धर्मवाले, ईसा के सैंकडों वर्ष पहले से ही हा आप अपना के स्वार्थ किया है, कि मिश्र श्रादि, पृथ्वी के पुरातन खरडों के देशों ही मे नहीं, किन्तु को जंबस से कुछ शतक पहले अमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में भी स्वस्तिक चिन्ह शुभदायक माना जाता था क्ष। इससे यह अनुमान करना पडता है कि ईसा के पहले ही सब लोगों को स्वतिक चिन्ह पूज्य हो चुका था; उसी का उपयोग श्रागे चल कर ईसा के भक्नों ने एक विशेष रीति से कर लिया है। बौद्ध भिनु श्रोर प्राचीन ईसाई धर्मीपदेशकों की, विशेषतः पुराने पाद दियों कीं पोशाक श्रोर धर्मविधि में भी कहीं श्रधिक समता पाई जाती है। उदाहरणार्थ, 'बिससा' अर्थात् स्नान के पश्चात् दीचा देने की विधि भो ईसा से पहले ही प्रचलित थी। अब सिद्ध हो चुका है, कि दूर दूर के देशों में धर्मीपदेशक भेज कर धर्म-प्रसार करने की पद्धति, ईसाई धर्मीपदेशकों से पहले ही, बौद्ध भिन्नुओं को पूर्यंतया स्वीकृत हो चुकी थी।

किसी भी विचारवान् मनुष्य के मन में यह प्रश्न होना बिलकुल ही साहजिक है, कि बुद्ध श्रीर ईसा कें चिरित्रों में, उनके नैतिक उपदेशों में, श्रीर उनके धर्मा की धार्मिक विधियों तक मे, जो यह श्रद्धत श्रीर ब्यापक समता पाई जाती है इसका क्या कारण है ? ‡ बौद्धधर्म-श्रन्थों का श्रध्ययन करने से जब पहले पहल

<sup>\*</sup> See The Secret of the Pacific by C. Reginald Enock 1912. pp. 248-252.

<sup>‡</sup> इस निषय पर मि. आर्थर लिली ने Buddhism in Christendom नामक

पडता है, कि ईसा भी इसी पन्थ का श्रनुयायी था; श्रौर इसी पन्थ के संन्यास-धर्म को उसने अधिक प्रचार किया है। यदि ईसा के संन्यास-प्रधान भक्ति-मार्ग की पर-म्परा इस प्रकार इसी पंथ की परम्परा से मिला दी जावें, तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से इस वात की कुछ न कुछ सयुक्तिक उपपत्ति वतलाना श्रावश्यक है, कि मूल कर्ममय यहूदी धर्म से संन्यास-प्रधान एसी-पन्थ का उदय कैसे हो गया। इस पर कुछ लोग कहते हैं, कि ईसा एसीनपंथी नहीं था। श्रव जो इस बात को सच मान लें तो यह प्रश्न नहीं टाला जा सकता, कि नई वाइवल में जिस संन्यास-प्रधान धर्म का वर्णन किया गया है, उसका मूल क्या है, अथवा कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में उसका प्रादु-भीव एकदम कैसे हो गया ? इसमें भेद केवल इतना होता है, कि एसीन पन्थ की उत्पत्तिवाले प्रश्न के वदले इस प्रश्न को हल करना पडता है। क्योंकि, श्रव समाजशास्त्र का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि 'कोई भी बात किसी स्थान में एक-दम उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी बुद्धि धीरे धीरे तथा वहुत दिन पहले से हुआ करती है: श्रीर जहाँ पर इस प्रकार की बाद देख नहीं पड़ती, वहाँ पर वह बात प्राय: पराय देशों या पराय लोगों से ली हुई होती है।" कुछ यह नहीं है, कि प्राचीन ईसाई प्रन्थकारों के ध्यान में यह अडचन आई ही न हो। परन्तु यूरोपियन लोगों को वौद्ध धर्म का ज्ञान होने के पहले, अर्थात अठारहवीं सदी तक, शोधक ईसाई विद्वानों का यह मत था, कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट-सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों के-विशेपतः पाइथागोरस के-तत्त्वज्ञान के बदौलत कर्ममय यहूदी धर्म में एसी लोगों के संन्यास-मार्ग का प्रादुर्भाव हुआ होगा। किन्तु श्रवीचीन शोधों से यह सिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता । इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञमय यहूदी धर्म ही में एकाएकी संन्यास-प्रधान ऐसी या ईसाई धर्म की उत्पत्ति हो जाना स्वभावतः सम्भव नहीं था, श्रीर उसके लिये यहूदी धर्म से बाहर का कोई न कोई अन्य कारण निमित्त हो चुका है-यह कल्पना नई नहीं है, किन्तु ईसा की श्रठारहवीं सदी से पहले के ईसाई परिडतों को भी मान्य हो चुकी थी।

कोल बुक साहव क्षेने कहा है, कि पाइथागोर से के तत्त्वज्ञान के साथ बौद्ध धर्म के तत्त्वज्ञान की कहीं अधिक समता है; अतएव यदि उपर्युक्त सिद्धान्त सच मान लिया जाय, तो भी कहा जा सकेगा कि एसी पन्थ का जनकत्व परम्परा से हिन्दु-स्थान को ही मिलता है। परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वौद्ध प्रन्थों के साथ नई वाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट ही देख पडता है, कि एसी या ईसाई धर्म की, पाइथागोरियन मण्डलियों से जितनी समता है, उससे कहीं अधिक और विलच्चण समता केवल एसी धर्म की ही नहीं, किन्तु ईसा के चरित्र और ईसा के उपदेश की बुद्ध के धर्म से है। जिस प्रकार इसा को अम में फ्सानें का प्रयत्न शैतान ने किया था, और जिस प्रकार सिद्धावस्था प्राप्त होने के समय उसने ४० दिन उपवास किया था, उसी प्रकार बुद्ध-चित्र में भी यह वर्णन

<sup>&</sup>quot;See Colebrooke's Mescellaneous Essays, Vol. I. pp. 399, 400

धर्म का ज्ञान होना ही सर्वथा श्रसम्भव था, तो बात दूसरी थी। परन्तु इतिहास से सिद्ध होता है, कि सिकंदर के समय से आगे-और विशेष कर अशोक के तो समय में ही ( अर्थात् ईसा से लगभग २४० वर्ष पहले )-पूर्व की श्रोर मिश्र के एलेक्जें-ड़िया तथा यूनान तक बौद्ध यतियों की पहुँच हो चुकी थी। श्रशोक के एक शिला-लेख में यह बात लिखी है कि, यह दी लोगों के, तथा आसपास देशों के युनानी राजा एिएटग्रोकस से उसने सन्धि की थी। इसी प्रकार बाइबल (मैथ्यू. २. १) में वर्णन है, कि जब ईसा पैदा हुन्ना तब पूर्व की श्रोर कुछ ज्ञानी पुरुष जेरूसलम गये थे। ईसाई लोग कहते हैं, कि ये ज्ञानी पुरुष मगी अर्थात् ईरानी धर्म के होंगे-हिंदुस्थानी नहीं। परन्तु चाहे जो कहा जाय, अर्थ तो दोनों का एक ही है। क्योंकि, इतिहास से यह बात स्पष्टतया विदित होती है कि बौद्ध धर्म का प्रसार इस समय से पहले ही, कारमीर श्रीर काबुल में हो गया था; एवं वह पूर्व की श्रोर ईरान तथा तुर्किस्थान तक भी पहुँच चुका था। इसके सिवा प्लूटार्कक्षने साफ्र साफ़ लिखा है, कि ईसा के समय में हिंदुस्थान का एक यति लाल समुद्र के किनारे, श्रीर एलेक्ज़ेन्डिया के श्रासपास के प्रदेशों में प्रतिवर्ष श्राया करता था। तात्पर्य, इस विषय में अब कोई शङ्का नहीं रह गई है, कि ईसा से दो-तीन-सा वर्ष पहले ही यहदियों के देश कें बौद्ध यतियों का प्रवेश होने लगा था; श्रौर जब यह सम्बन्ध सिद्ध हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है, कि यह दी लोगों में संन्यास-प्रधान एसी पन्य का श्रीर फिर श्रागे चल कर संन्यास-युक्त भक्ति-प्रधान ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव होने के लिये बौद्ध धर्म ही विशेष कारण हुन्ना होगा। श्रंग्रेज़ी ग्रन्थकार लिली ने भी यही अनुमान किया है, श्रीर इसकी पुष्टि में फ्रेंच पिखत पुमिल् बुर्नफ् और रोस्नी † के इसी प्रकार के मतों का अपने अन्थों में हवाला दिया है; एवं जर्मन देश में जिपजिक के तत्वज्ञानशास्त्राध्यापक प्रोफ़ेसर सेडन ने इस विषय के अपने प्रनथ में उक मत ही का प्रतिपादन किया है। जर्भन भोक्रेसर

<sup>\*</sup> See Plutarch's Morals-Theosophical Essays translated by C. N. King (George Bell & Sons) pp 96, 97. पाली भाषा के महावंश (२९.३९) में यवनों अर्थात् यूनानियों के अलसंदा (योन नगराऽलसंदा) मामक शहर का जल्लेख है। उसमें यह लिखा है, कि ईसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब सिंहलद्वीप में एक मंदिर बन रहा था, तब वहाँ बहुत से बौद्ध यति उत्सवार्थ पधारे थे। महावंश के अंग्रेज़ी अनुवादक अलसंदा शब्द से मिश्र देश के एलेक्ज़िन्ड्या शहर को नहीं लेते; वे इस शब्द से यहाँ उस अलसंदा नामक गाँव को ही विवक्षिता बतलाते हैं, कि जिसे सिकंदर ने कावुल में बसाया था; परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि इस छोटे से गाँव को किसी ने भी यवनों का नगर कहा होता। इसके सिवा ऊपर बतलाये हुए अशोक के शिलालेख ही में यवनों के राज्यों में वौद्ध मिश्रुओं के जोने का स्पष्ट उल्लेख है।

<sup>&#</sup>x27;† See Lillie's Buddha and Buddhısm pp. 158 ff.

यह समता पश्चिमी लोगों को देख पड़ी, तब कुछ ईसाई परिडत कहने लगे, कि बौद्ध-धर्मवालों ने इन तत्त्वों को 'नेस्टोरियन' नामक ईसाई पन्य से लिया होगा, कि जो एशियाखराड मे प्रचित्ति था। परन्तु यह बात ही सम्भव नहीं है: क्योंकि. नेस्टार पन्थ का प्रवर्तक ही ईसा से लगभग सवा चार सौ वर्ष के पश्चात् उत्पन्न हुआ था श्रीर श्रव श्रशोक के शिलालेखों से भली भाति सिद्ध हो चुका है, कि ईसा के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले-शौर नेस्टार से तो लगभग नौ सौ वर्ष पहले-बुद्ध का जन्म हो गया था। श्रशोक के समय, श्रर्थात् सन् ईसवी से निदान ढाई सी वर्प पहले, बौद्ध-धर्म हिंदुस्थान में श्रीर श्रासपास के देशों मे तेजी से फैला हुआ था: एवं बुद्धचरित्र आदि अन्थ भी इस समय तैयार हो चुके थे। इस प्रकार जब बौद्धधर्म की प्राचीनता निर्विवाद है, तब ईसाई तथा बौद्धधर्म में देख पड़ते-वाले साम्य के विषय में दो ही पत्त रह जाते हैं; (१) वह साम्य स्वतन्त्र रीति से दोनों श्रोर उत्पन्न हुश्रा हो, श्रथवा(२) इन तत्त्वों को ईसा ने या उसके शिष्यों ने बौद्धधर्म से लिया हो। इस पर प्रोफ़ेसर न्हिस डेविड्स का मत है, कि बद्ध श्रीर ईसा की परिस्थिति एक ही सी होने के कारण, दोनों श्रोर यह सादश्य श्राप ही श्राप स्वतन्त्र रीति से हुत्रा है 🕾 । परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर यह बात सव के ध्यान में आ जावेगी, कि यह कल्पना समाधानकारक नहीं है। क्योंकि, जब कोई नई बात किसी भी स्थान पर स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होती है, तब उसका उद्य सदैव कमशः हुआ करता है, श्रीर इस लिये उसकी उन्नति का कम भी बतलाया जा सकता है। उदाहरण लीजिये, सिलसिलेवार ठीक तौर पर यह बतलाया जा सकता है, कि वैदिक कर्मकारड से ज्ञानकारड, और ज्ञानकारड अर्थात् उपिन-पदों ही से आगे चल कर मिक्कि, पात अलयोग अथवा अन्त में बौद्धधर्म कैसे उत्पन्न हुआ। परन्तु यज्ञमय यहूदी धर्म में संन्यासप्रधान एसी या ईसाई धर्म का उदय उक्त प्रकार से हुआ नहीं है। वह एकदम उत्पन्न हो गया है; ऊपर बतला ही चुके हैं, कि प्राचीन ईसाई परिडत भी यह मानते थे कि इस रीति से उसके एकदम उदय हो जाने में यहूदी धर्म के श्रतिरिक्त कोई श्रन्य बाहरी कारण निमित्त रहा होगा । इसके सिवा, बौद्ध तथा ईसाई धर्म में जो समता देख पड़ती है वह इतनी विलक्ष और पूर्ण है, कि वैसी समता का स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होना सम्भव भी नहीं है। यदि यह बात सिद्ध हो गई होती, कि उस समय यहूदी लोगों को बौद्ध-

एक स्वतन्त्र प्रन्थ लिखा है। इसके सिवा Buddha and Buddhism नामक प्रन्थ के आन्तिम चार भागों में उन्होंने अपने मत का संक्षिप्त निरूपण स्पष्ट रूप से किया है। हमने परिशिष्ट के इस भाग में जो विवेचन किया है, उसका आधार विशेषतया यही दूसरा प्रंथ है। Buddha and Buddhism प्रंथ The World's Epochmakers' Series में सन् १९०० ईसवी में प्रसिद्ध हुआ है। इसके दसवें भाग में बौद्ध और ईसाई धर्म के कोई ५० समान उदाहरणों का दिग्दर्शन कराया है।

<sup>\*</sup> See Buddhist Suttas S. B. E. Series Vol XI. p. 163,

केवल कर्ममार्ग, जनक आदि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग (नैष्कर्म्य ), उपनिषत्कारों तथा सांख्यों की ज्ञाननिष्ठा श्रीर संन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंजलयोग, एवं पाञ्चरात्रवा भागवतधर्म श्रर्थात् भक्ति-ये सभी धार्मिक श्रङ्ग श्रौर तत्त्व मूल में प्राचीन वैदिक धर्म के ही हैं। इनमें से ब्रह्मज्ञान, कर्म और मिक्र को छोड़ कर, चित्तनिरोधरूप योग तथा कर्मसंन्यास इन्हीं दोनों तत्त्वों के आधार पर बुद्ध ने पहले पहल श्रपने संन्यास-प्रधान धर्म का उपदेश चारों वर्णों को किया था; परन्तु श्रागे चल कर उसी में भक्ति तथा निष्काम कर्म को मिला कर बुद्ध के अनुयायियों ने उसके धर्म का चारों श्रोर प्रसार किया। श्रशोक के समय बौद्धधर्म का इस प्रकार प्रचार हो जाने के पश्चात् शुद्ध कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में संन्यास-मार्ग के तत्त्वों का प्रवेश होना आरम्भ हुआ; श्रौर श्रन्त में, उसी में भिक्त को मिला कर ईसा ने श्रपना धर्म प्रवृत्त किया। इतिहास से निष्पन्न होनेवाली इस परम्परा पर दृष्टि देने से, डाक्टर लारिनसर का यह कथन तो असत्य सिद्ध होता ही है, कि गीता में ईसाई धर्म से क़ल बातें न्ती गई हैं, किन्तु इसके विपरीत, यह बात श्राधिक सम्भव ही नहीं बल्कि विश्वास करने योग्य भी है, कि आत्मीपम्यदृष्टि, संन्यास, निवैंरत्व तथा भक्ति के जो तस्व नई बाइबल में पाये जाते हैं; वे ईसाई धर्म में बौद्धधर्म से-अर्थात् परम्परा से वैदिकधर्म से-िलये गये होंगे। श्रीर यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है. कि इसके लिये हिन्दु श्रों को दूसरों का सुंह ताकने की कभी आवश्यकतांथी ही नहीं।

इस प्रकार, इस प्रकरण के आरम्भ में दिये हुए सात प्रश्नों का विवेचन हो चुका। अब इन्हीं के साथ महत्त्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कि हिंदुस्थान में जो भक्ति-पन्थ आजकज प्रचित्त हैं उन पर भगवद्गीता का क्या परिणाम हुआ है ? परन्तु इन प्रश्नों को गीता-प्रन्थ-सम्बन्धी कहने की अपेचा यही कहना ठीक है, कि ये हिंदूधमें के अवीचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं इसिंखिये, और विशेषतः यह परिशिष्ट प्रकरण थोड़ा थोड़ा करने पर भी हमारे अंदाज़ से अधिक बढ गया है इस खिये, अब यहीं पर गीता की बहिरक्ष परीचा समाप्त की जाती है।

श्रहर ने श्रपने एक निबंध में कहा है, ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक से नहीं हैं; यद्यपि उन दोनों की कुछ बातों में समता हो तथापि अन्य बातों में वैषम्य भी थोड़ा नहीं है, श्रोर इसी कारण बौद्धधर्म से ईसाई धर्म का उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता। परन्तु यह कथन विषय से बाहर का है इसलिये इसमें कुछ भी जान नहीं है। यह कोई भी नहीं कहता कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक से ही हैं; क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दोनों धर्म पृथक् पृथक् न माने गये होते। मुख्य प्रश्न तो यह है, कि जब मूल में यहूदी धर्म केवल कर्ममय है, तब उसमें सुधार के रूप से संन्यास-युक्क भक्तिमार्ग के प्रतिपादक ईंसाई धर्म की उत्पत्ति होने के लिये कारण क्या हुआ होगा। श्रीर ईसा की श्रपेचा बौद्धधर्म सचमुच प्राचीन है; उसके इतिहास पर ध्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से भी संभव नहीं प्रतीत होता. कि संन्यास-प्रधान भक्ति श्रोर नीति के तत्त्वों को ईसा ने स्वतन्त्र रीति से ढूँढ निकाला हो। बाइबल में इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता, कि ईसा श्रपनी श्रायु के बारहवें वर्ष से लें कर तीस वर्ष की श्रायु तक क्या करता था श्रीर कहाँ था । इससे प्रगट है कि उसने श्रपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्मितन, श्रीर प्रवास में बिताया होगा। श्रतएव विश्वासपूर्वक कौन कह सकता है कि श्रायु के इस भाग में उसका बौद्ध भिचुश्रों से प्रत्यच या पर्याय से कुछ भी सम्बन्ध हुआ ही न होगा ? क्योंकि, उस समय बौद्ध यतियों का दौरदौरा यूनान तक हो चका था । नेपाल के एक बौद्ध मठ के प्रन्थ में स्पष्ट वर्णन है कि उस समय ईसा हिन्दुस्थान में आया था और वहाँ उसे बौद्धधर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह प्रनथ निकोलस नोटोविश नाम के एक रूसी के हाथ लग गया था; उसने फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद सन १८६४ ईसवी में प्रकाशित किया है। बहुतेरे ईसाई पिएडत कहते हैं, कि नोटोविश का अनुवाद सच भले ही हो, परन्तु मूल प्रन्थ का प्रणेता कोई लफंगा है, जिसने यह बनावटी प्रन्थ गढ डाला है। हमारा भी कोई विशेष आग्रह नहीं है कि उक ग्रन्थ को ये पिखत लोग सत्य ही मान ले। नोटोविश को मिला हुआ अन्थ सत्य हो या प्रतिष्ठा, परन्तु हमने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन अपर किया है उससे यह बात स्पष्टतया विदित हो जायगी, कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उसके उन भक्तों को कि जिन्होंने नई बाईबब में उसका चरित्र लिखा है-बौद्धधर्म का ज्ञान होना त्रसम्भव नहीं था, त्रीर यदि यह बात त्रसम्भव नहीं है तो ईसा त्रीर बुद्ध के चरित्र तथा उपदेश में जो विलच्या समता पाई जाती है, उसकी स्वतन्त्र रीति से उत्पत्ति मानना भी युक्तिसङ्गत नहीं जँचता \*। सारांश यह है, कि मीमांसकों का

<sup>\*</sup> बाबू रमेशचन्द्र दत्त का भी यही मत है। उन्हों ने उसका विस्तारपूर्वक विवेचन अपने ग्रन्थ में किया है। Ramesh Chander Dull's History of Civilization in Ancient India, Vol. II Chap. XX. pp: 328-340

गीता र. ७४-७६

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य

गीता के मूल श्लोक, हिन्दी अनुवाद और टिप्पणीयाँ ।

का नम्बर श्लोक के श्रन्त में रहता है; परन्तु श्रनुवाद में हमने यह नम्बर पहले ही श्रारम्भ में रखा है। श्रतः किसी श्लोक का श्रनुवाद देखना ही तो, श्रनुवाद में उस नम्बर के श्रागे का वाक्य पढना चाहिये। श्रनुवाद की रचना प्रायः ऐसी की गई है, कि पिप्पणी छोड़ कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जायँ तो अर्थ में कोई व्यति-कम न पदे। इसी प्रकार जहाँ मूल में एक ही वाक्य, एक से श्रधिक श्लोकों में पुरा हुआ है, वहाँ उतने ही स्रोकों के अनुवाद में यह अर्थ पूर्ण किया गया है। अत-एव कुछ श्लोको का अनुवाद मिला कर ही पढना चाहिये। ऐसे श्लोक जहाँ जहाँ हैं, वहाँ वहाँ स्रोक के श्रनुवाद में पूर्ण-विराम-चिन्ह (।) खड़ी पाई नहीं लगाई गई है। फ़िर भी यह स्मरण रहे कि अनुवाद अन्त में अनुवाद ही है। हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयत्न किया है सही, परन्तु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः भगवान् की प्रेमयुक्त, रसीली. ब्यापक और प्रतिच्या में नई रुचि देनेवाली वाणी में लच्चणा से श्रोनक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, उसे जरा भी न घटा-बढ़ा कर दूसरे शब्दीं में ज्यों का त्यों मलका देना असम्भव है; अर्थात् संस्कृत जाननेवाला पुरुष अनेक श्रवसरों पर जन्मा से गीता के श्लोकों का जैसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का निरा अनुवाद पदनेवाले पुरुष नहीं कर सकेंगे। अधिक क्या कहें, सम्भव है कि वे गोता भी खा जायाँ। अतएव सब लोगों से हमारी आग्रहपूर्वक विनंति है, कि गीताग्रन्थ का संस्कृत में ही अवश्य अध्ययन की जिये, और अनुवाद के साथ ही साथ मूल श्लोक रखने का प्रयोजन भी यही है। गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का सुविधा से ज्ञान होने के जिये इन सब विषयों की-- श्रध्यायों के कम से, प्रत्येक श्लोक की-अनुक्रमणिका भी अलग दे दी है। यह अनुक्रमणिका वेदान्तसूत्रों की अधिकरण-माला के ढँग की है। प्रत्येक श्लोक को पृथक् पृथक् न पढ कर अनुक्रमणिका के इस सिलसिले से गीता के श्लोक एकत्र पढने पर, गीता के तात्पर्य के सम्बन्ध में जो अस फैला हुआ है वह कई श्रंशों में दूर हो सकता है। क्योंकि, साम्प्रदायिक टीकाकारों ने गीता के श्लोकों की खींचातानी कर अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ श्लोकों के जो निराले अर्थ कर डाले हैं, वे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्भ की श्रीर दुर्लच्य करके ही किये गये हैं। उदाहरणार्थं, गीता ३. १६; ६. ३. श्रीर १८.-२ देखिये। इस दृष्टि से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं, कि गीता का यह श्रनुवाद श्रौर गीतारहस्य, दोनों परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। श्रौर जिसे हमारा वक्रव्य पूर्णतया समभ लेना हो, उसे इन दोनों ही भागों का श्रवलोकन करना चाहिये। भगवद्गीता ग्रन्थ को करुठस्थ कर लेने की रीति प्रचलित है, इस-लिये उसमें महत्त्व के पाठमेद कहीं भी नहीं पाये जाते हैं। फिर भी यह बत-लाना श्रावश्यक है, कि वर्तमानकाल में गीता पर उपलब्ध होनेवाले भाष्यों में जो सब से प्राचीन भाष्य है, उसी शाङ्करभाष्य के मूल पाठ को हमने प्रमाण माना है

# उपोद्धात।

न से श्रोर श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेषतः भिक्त के सुलभ राजमार्ग से, जितनी हो सके उतनी समबुद्धि करके लोकसंग्रह के निमित्त स्वधर्मातसार श्रपने श्रपने कर्म निष्काम बुद्धि से मरण पर्यन्त करते रहना ही प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है; इसी में उसका सांसारिक श्रौर पारलौकिक परम कल्याग है; तथा उसे मोच की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ वैठने की श्रथवा श्रीर कोई भी दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त गीताशास्त्र का यही कलितार्थ है, जो गीतारहस्य में प्रकरण- विस्तारपूर्वक प्रतिपादित हो चुका है। इसी प्रकार चौदहवें प्रकरण में यह भी दिखला श्राये हैं, कि उल्लिखित उद्देश गीता के श्रदा-रहों अध्यायों का मेल कैसा अच्छा और सरल मिल जाता है; एवं इस कर्मयोग-प्रधान गीताधर्म में अन्यान्य मोच-साधनों के कौन कौन से भाग किस प्रकार आये है। इतना कर चुकने पर, वस्तुतः इससे अधिक काम नहीं रह जाता कि गीता के श्लोकों का क्रमशः हमारे मतानुसार भाषा में सरल अर्थ बतला दिया जावे। किन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन में यह वतलाते न बनता था कि गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का विभाग कैसे हुआ है; अथवा टीकाकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष श्लोकों के पदों की किस प्रकार खींचा-तानी की है। श्रतः इन दोनों वातों का विचार करने, श्रीर जहाँ का तहीं पूर्वापर सदन्भी टिखला देने के लिये भी, श्रनुवाद के साथ साथ श्रालोचना के इँग पर कुछ टिप्प-णियों के देने की श्रावश्यकता हुई। फ़िर भी जिन विषयों का गीतारहस्य में विस्तृत वर्णन हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन करा दिया है; श्रौर गीतारहस्य के जिस प्रकरण में उस विषय का विचार किया गया है, उसका सिर्फ़ हवाला दे दिया है। ये टिप्पिश्याँ मूल प्रनथ से श्रलग पहचान ली जा सकें इसके लिये ये [ ] चौकोने त्रेकिटों के भीतर रखी गई है और मार्जिन मे टूटी हुई खडी रेखाएँ भी लगा दी गई हैं। स्त्रोकों का अनुवाद, जहाँ तक वन पड़ा है, शब्दशः किया गया है और कितने ही स्थलो पर तो मूल के ही शब्द रख दिये गये हैं, एवं "श्रर्थात्, यानी" से जोड़ कर उनका श्रर्थ खोल दिया है और छोटी-मोटी टिप्पणियोंका काम श्रनुवाद से ही निकाल लिया गया है। इतना करने पर भी, संस्कृत की और भाषा की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है इस कारण, मूल संस्कृत श्लोक का श्रर्थ भी भाषा में व्यक्त करने के लिये कुछ श्रधिक शब्दों का प्रयोग श्रवश्य करना पड़ता है, और श्रनेक स्थलों पर मूल के शब्द को अनुवाद में प्रमाणार्थ लेना पडता है। इन शब्दें। पर -ध्यान जमने के लिये ( ) ऐसे कोष्टक में ये शब्द रखे गये हैं। संस्कृत प्रन्थों में श्लोक

#### तीसरा अध्याय-कर्मयोग।

१, २ अर्जुन का यह प्रश्न कि कर्मों को छोड़ देना चाहिय, या करते रहना चाहिये; सच क्या है ? ३-८ ,यद्यपि सांख्य ( कर्मसंन्यास ) श्रीर कर्मयोग जो निष्ठाएँ हैं, तो भी कमें किसी से नहीं छूटते इसलिये कमेंयोग की श्रेष्ठता सिद्ध करके, त्रर्जुन को इसी के त्राचरण करने का निश्चित उपदेश । १-१६ मीमांसकों के यज्ञार्थं कर्म को भो ग्रासिक छोड़ कर करने का उपदेश, यज्ञ-चक्र का ग्रनादित्व श्रौर जगत् के धारणार्थ उसकी आवश्यकता । १७-१६ ज्ञानी पुरुष में स्वार्थ नहीं होता, उसी लिये वह प्राप्त कर्मों को निःस्वार्थ अर्थात् निष्काम बुद्धि से किया करे, क्योंकि कर्म किसी से भी नहीं छूटते । २०-२४ जनक आदि का उदाहरण; लोक-संग्रह का महत्त्व और स्वयं भगवान् का दृष्टान्त । २४-२६ ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में भेद, एवं यह ग्रावश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कर्म करके श्रज्ञानी को सदाचरण का त्रादर्श दिखलावे । ३० ज्ञानी पुरुष के समान परमेश्वरापर्ण-बुद्धि से युद्ध करने का अर्जुन को उपदेश । ३१, ३२ भगवान के इस उपदेश के अनुसार श्रद्धापूर्वक वर्ताव करने ग्रथवा न करने का फल । ३३, ३४ प्रकृति की प्रवलता श्रीर इन्द्रिय-निग्रह। ३४ निष्काम कर्म भी स्वधम का ही करें उसमें यदि मृत्यु हो जायँ तो कोई परवा नहीं। ३६-४१ काम ही मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाप करने के लिये उकसाता है; इन्द्रिय-संयम से उसका नाश । ४२,४३ इन्द्रियों की श्रेष्ठता का क्रम श्रीर श्रात्मज्ञानपूर्वकं उनका नियमन ।... ... पृ०६४७-६६७

# चौथा अध्याय-ज्ञान-कर्म-संन्यास-योग।

१-३ कर्मयोग की सम्प्रदाय-परम्परा। ४- म जन्मरहित परमेश्वर माया से दिव्य जन्म श्रर्थात् अवतार कव और किस लिये लेता है-इसका वर्णन। ६, १० इस दिव्य जन्म का और कर्म का तत्त्व जान लेने से पुनर्जन्म छूट कर अगवत्प्राप्ति। ११,१२ अन्य रीतिस भजे तो वैसा फल; उदाहरणार्थ, इस लोक के फल पाने के लिये देवताओं की उपासना। १३-१४ भगवान् के चातुर्वर्ण्य अदि निर्लेष कर्म, उनके तत्त्व को जान लेने से कर्मबन्ध का नाश और वैसे कर्म करने के लिये उपदेश। १६-२३ कर्म, अकर्म और विकर्म का मेद, अकर्म ही निःसङ्ग कर्म है। वहीं सचा कर्म है और उसी से कर्मबन्ध का नाश होता है। २४-३३ अनेक प्रकार के लाल-णिक यज्ञों का वर्णन; और बहाबुद्धि से क्रिये हुए यज्ञ की अर्थात् ज्ञान-यज्ञ की श्रेष्ठता। ३४-३७ ज्ञाता से ज्ञानेपदेश, ज्ञान से आत्मीपम्य दृष्टि और पाप-पुण्य का नाश। ३म-४० ज्ञान-प्राप्ति के उपाय,—बुद्धि (योग) और श्रद्धा। इसके अभाव में नाश। ४९, ४२ (कर्म-) योग और ज्ञान का पृथक् उपयोग वतला कर, दोनों के आश्रय से युद्ध करने के लिये उपदेश। ... ... पृ० ६६म-६म्थ

# पाँचवाँ अध्याय-संन्यासयोग।

३, २ यह स्पष्ट प्रश्न कि, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग । इस पर भगवान् का

# गीता के अध्यायों की श्लोकशः विषयानुक्रमाणिका।

[ नोट—इस श्रनुक्रमणिका में गीता के श्रध्यायों के, श्लोकों के क्रम से जी विभाग किंये गये हैं, वे मूल संस्कृत श्लोकों के पहले ×× इस चिन्ह से दिखलाये गये हैं; श्लीर श्रनुवाद में ऐसे श्लोकों से श्रलग पैरियाफ श्रुक्त किया गया है।

### पहला अध्याय—अर्जुनविषादयोग।

१ सञ्जय से धतराष्ट्र का प्रश्न । २-११ दुर्योधन का द्रोणाचार्य से दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन करना । १२-१६ युद्ध के त्रारम्भ मे परस्पर सलामी के लिये शंखध्विन । २०-२७ अर्जुन का रथ आगे आने पर सैन्य-निरीत्त्रण । २८-३७ दोनों सेनाओं मे अपने ही बान्धव हैं, उनको मारने से कुलचय होगा यह सोच कर अर्जुन को विषद हुआ । ३८-४४ कुलचय प्रभृति पातकों का परिणास । ४४-४७ युद्ध न करने का अर्जुन का निश्चय और धनुर्वाण-त्याग । .. पृ०६०७-६१७

# दूसरा अध्याय-सांख्ययोग।

१-३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन। ४-१० श्रर्जुन का उत्तर, कर्तव्य-मृदता श्रीर धर्म-निर्गायार्थ श्रीकृष्ण के शरणापन्न होना । ११-१३ श्रात्मा का श्रशोच्यत्व । १४,११ देह श्रोर सुख-दु:ख की श्रनित्यता । १६-२१ सदसिद्विवेक श्रीर श्रात्मा के नित्यत्वादि स्वरूप-कथन से उसके श्रशोच्यत्व का समर्थन। २६,२७ श्रातमा के श्रनि-त्यत्व पत्त को उत्तर।२८सांख्यशास्त्रानुसार व्यक्त भूतों का अनित्यत्व और अशोच्यत्व। २६, ३० लोगो की त्रात्मा दुर्जेय है सही, परनतु तु सत्य ज्ञान को प्राप्त कर,शोक करना छोड़ दे । ३१-३८ चात्रधर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता । ३६ सांख्य-मार्गानुसार विषय-प्रतिपादन की समाप्ति, श्रीर कर्मयोग के प्रतिपादन का श्रारम्भ । ४० कर्मयोग का स्वरूप श्राचरण भी चेमकारक है । ४१ व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता । ४२-४४ कर्मकाण्ड के अनुयायी मीमांसकों की अस्थिर बुद्धि का वर्णन । ४४, ४६ स्थिर श्रीर योगस्थ बुद्धि से कमें करने के विषय में उपदेश। ४७ कर्मयोग की चतु-सूत्री। ४८-४० कर्मयोग का लच्या और कर्म की अपेचा कर्ता की बुद्धि की श्रेष्टता । ११-१३ कर्मयोग से मोत्त-प्राप्ति । १४-७० अर्जुन के पूछने पर, कर्म-योगी स्थितप्रज्ञ के लच्चा; श्रौर उसी में प्रसङ्गानुसार विषयासिक से काम श्रादि की उत्पत्ति का कम। ७१, ७२ ब्राह्मी स्थिति।... प्ट. ६१५=६४६

श्रनित्य काम्य फलों के निमित्त देवताश्रों की उपासना; परन्तु इसमें भी उनकी श्रद्धा का फल भगवान् ही देते हैं । २४-२= भगवान् का सत्यस्वस्त्र श्रन्यक्त है; परन्तु माया के कारण श्रीर द्वन्द्वमोह के कारण वह दुर्ज्ञेय है। माया-मोह के नाश से स्वरूप का ज्ञान । २६, ३० ब्रह्म, श्रम्यात्म, कर्म, श्रीर श्रिभित्त, श्रिभित्त, श्रिभेत्त, श्रिभेयज्ञ सब एक परमेश्वर ही है—यह ज्ञान लेने से श्रन्त तक ज्ञानसिद्धि हो जाती है। ... ... ... ... ... ... ... ... १० ७१४-७२६

# श्राठवाँ अध्याय-श्रन्तरब्रह्मयोग।

# नवाँ ऋष्याय —राजविद्या-राजगुह्ययोग।

१-३ ज्ञान-विज्ञानयुक्त भिक्तमार्ग मोचप्रद होने पर भी प्रत्यच त्रीर सुलभ है; त्रतप्व राजमार्ग है। ४-६ परमेश्वर का अपार योग-सामध्ये। प्राणिमात्र में रह कर भी उनमें नहीं है, और प्राणिमात्र भी उसमें रह कर नहीं हैं। ७-१० मायात्मक प्रकृति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और संहार, भूतों की उत्पत्ति और लय। इतना करने पर भी वह निष्काम है, अवपुव अलिस है। ११, १२ इसे बिना पह-चाने, मोह में फँस कर, मनुष्य-देहधारी परमेश्वर की अवका करनेवाले मूर्व और आसुरी हैं। १३-१४ ज्ञान-यज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार से उपासना करनेवाले देवी हैं। १६-१६ ईश्वर सर्वत्र है, वही जगत् का मा-बाप है, स्वामी है, पोषक और भले-खरे का कर्ता है। २०-२२ औत यज्ञ-यान आदि का दीर्घ उद्योग यद्यपि स्वर्गपद है, तो भी वह फल अनित्य है। योग-केम के लिये यदि ये आवश्यक समसे जायें तो वह मिक्त से भी साध्य है। २३-२४ अन्यान्य देवताओं की मिक्त पर्याय से परमेश्वर की ही होती है, परन्तु जैसी भावना होगी और जैसा देवता होगा, फल भी वैसा ही मिलेगा। २६ मिक्त हो तो परमेश्वर फूल की पँखरी से

यह निश्चित उत्तर कि मोचप्रद तो दोनों हैं, पर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। २-६
-सङ्कल्पों को छोड़ देने से कर्मयोगी नित्यसंन्यासी ही होता है, श्रोर विना कर्म के
संन्यास भी सिद्ध नहीं होता। इसिलये तस्वतः दोनों एक ही हैं। ७-१२ मन सदेव
संन्यस रहता है, श्रोर कर्म केवल इन्द्रिया किया करती हैं, इसिलये कर्मयोगी
सदा श्रलिस, शान्त श्रोर मुक्त रहता है। १४, १४ सचा कर्नृत्व श्रोर भोक्नृत्व प्रकृति
का है, परन्तु श्रज्ञान से श्रात्मा का श्रथवा परमेश्वर का समका जाता है। १६, १७
इस श्रज्ञान के नाश से पुनर्जनम से छुटकारा। १८-२३ श्रव्यज्ञान से प्राप्त होनेवाले समद्शित्व का, न्थिर बुद्धि का श्रोर सुखदुःख की ज्ञमता का वर्णन।
२४-२८ सर्वभूनिहतार्थ कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक में सदेव
श्रद्धान्त, समाधिस्थ श्रोर मुक्त है। २६ (कर्नृत्व श्रपने कपर न लेकर) परमेश्वर
को यज्ञ-तप का भोज्ञा श्रोर सव भूतों का सित्र जान लेने का फल।... प्र० ६८०-६६६

# इडवॉ अध्याय—ध्यानयोग।

१, २ फलाशा छोड़ कर कर्तव्य करनेवाला ही सच्चा संन्यासी और योगी है। सन्यासी का अर्थ निरम्नि और अित्रय नहीं है। ३, ४ कमयोगी की साधनावस्था में और सिद्धावस्था में शम एवं वर्म के कार्य-कारण वा ववल लाना तथा योगा-रूड का लज्ञ्ण। ४, ६ योग को सिद्ध करने के लिये आत्मा की स्वतन्त्रता। ७-६ जितातम योगयुद्धों में भी समञ्जद्धि की श्रेष्ठता। १०-१० योग-साधन के लिय आवर्यक आसन और आहार-विहार का वर्णन। १८-२३ योगी के, और योग-समाधि के, आत्यन्तिक सुत्त का वर्णन। १८-२३ योगी के, और योग-समाधि के, आत्यन्तिक सुत्त का वर्णन। २४-२३ मन को धीरे धीरे समाधिस्थ. शान्त और आत्मिनष्ट केसे करना चाहिये १२०, २८ योगी ही त्रह्मभूत और अत्यन्त सुत्ती है। २६-३२ प्राणिमात्र मे योगी की आत्मापम्यवृद्धि। ३३-३६ अभ्यास और वराग्य से चल्लत मन का निप्रह। ३०-४४ अर्जुन के प्रश्न करने पर, इस विषय का वर्णन कि योगश्रष्ट को अथवा जिल्लासु को भी जन्म-जन्मान्तर में उत्तम फल्ल मिलने से अन्त में पूर्ण सिद्धि केसे मिलती है। ४६, ४० तपस्वी, ज्ञानी, और निरे कमी की अपेना कर्मयोगी—और उसमें भी मिक्सिमान् कर्मयोगी—श्रेष्ट है अत्यव अर्जुन को (कर्म-) योगी होने के विषय में उपदेश।... प्र० ६६६-७१४

### सातवाँ अध्याय--ज्ञान-विज्ञान-योग।

१-३ कमयोग की सिद्धि के लिये ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ। सिद्धि के लिये प्रयत्न करने वालों का कम मिलना। ४-७ चराचरविचार। भगवान् की अष्ट्या, अपरा और जीवरूपी परा प्रकृति; इससे आगे सारा विलार। ५-१२ विलार के सात्त्विक आदि सब भागों में गुँथे हुए परमेश्वर-स्वरूप का दिग्दर्शन। १३-१४ परमेश्वर की यही गुणमयी और दुस्तर माया है, और दसी के शरणागत होने पर माया से उद्धार होता है। १५-१६ भक्क चतुर्विष्ठ है; इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है। अनेक जन्मों से ज्ञान की पूर्णता और भगवद्याप्तिरूप नित्य फल। २०-२३

रित्रयता। २० इस धर्म का श्राचरण करनेवाले श्रद्धालु भक्न भगवान् को श्रत्यन्त प्रिय हैं।... ... ... ... ... ... पृ० ७७३-७८०

### तेरहवाँ अध्याय-- चेत्र-चेत्रज्ञ-विभागयोग।

१, २ चेत्र और चेत्रज्ञ की व्याख्या। इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है। ३, ४ चेत्र-चेत्रज्ञ विचार उपनिषदों का और ब्रह्मसूत्रों का है। ४, ६ चेत्र-स्वरूपलच्या। ७-११ ज्ञान का स्वरूप-लच्या। तिद्वरुद्ध श्रज्ञान। १२-१७ ज्ञेय के स्वरूप का लच्या। १८ इस सब को जान लेने का फला। १६-२१ प्रकृति-पुरुष-विवेक। करने-धरनेवाली प्रकृति है, पुरुष श्रक्ता किन्तु भोक्षा, द्रष्टा इत्यादि है। २२, २३ पुरुष ही देह में परमात्मा है। इस प्रकृति-पुरुष-ज्ञान से पुनर्जन्म नष्ट होता है। २४, २४ श्रात्मज्ञान के मार्ग-ध्यान, सांख्ययोग, कर्मयोग श्रीर श्रद्धापूर्वक श्रवया से मिक्का। २६-२८ चेत्र-चेत्रज्ञ के संयोग से स्थावर-जङ्गम सृष्टि; इसमें जो श्रविनाशी है वही परमेश्यर है। श्रपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति। २६;३० करने-धरनेवाली प्रकृति है श्रीर श्रात्मा श्रकर्ता है; सब प्राणिमात्र एक में हैं श्रीर एक से सब प्राणिमात्र होते है। यह जान लेने से ब्रह्म-प्राप्ति। ३१-३३ श्रात्मा श्रनादि श्रीर निर्गुण है, श्रतपुव यद्यपि वह चेत्र का प्रकाशक है तथापि निर्देष है। ३४ चेत्र-चेत्रज्ञ के भेद को जान लेने से परम सिद्धि। ... पृत्र ७८३-७४३

# चौद्हवाँ ऋध्याय—गुण्त्रयविभागयोग।

१, २ ज्ञान-विज्ञानान्तर्गत प्राणि-वैचित्र्य का गुण-भेद से विचार वह भी सोच-प्रद है । ३, ४ प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर है और उसके अधीनस्य प्रकृति माता है। ४-६ प्राणिमात्र पर सत्त्व, रज और तम के होनेवाले परिणाम। १०-१३ एक एक गुण अलग नहीं रह सकता। कोई दो को दबा कर तीसरे की वृद्धि; और प्रत्येक की वृद्धि के लज्ञण। १४-१८ गुण-प्रवृद्धि के अनुसार कर्म के फल और मरने पर प्राप्त होनेवाली गित। १६, २० त्रिगुणातीत हो जाने से मोच-प्राप्ति। २१-२४ अर्जुन के प्रश्न करने पर त्रिगुणातीत के लज्ञण का और आचार का वर्णन। २६, २७ एकान्तभित्र से त्रिगुणातीत अवस्था की सिद्धि, और फिर सब मोच के, धर्म के, एवं सुख के अन्तिम स्थान परमेश्वर की प्राप्ति।... ... पृ० ७६३-७६ ६

# पन्द्रहवाँ अध्याय-पुरुषोत्तमयोग।

१, २ अश्वत्थरूपी ब्रह्मवृत्त के वेदीक्त और सांख्योक्त वर्णन का मेल । २-६ श्रसक्त से इसको काट डालना ही इससे परे के अव्यक्त पद की प्राप्ति का मार्ग है। अव्यय-पद-वर्णन । ७-११ जीव श्रीर लिक्न-शरीर का स्वरूप एवं सम्बन्ध । ज्ञानी के लिये गोचर है। १२-१४ परमेश्वर की सर्वव्यापकता । १६-१८ चराचर-लच्चण । इससे पर पुरुषोत्तम । १६, २० इस गुह्म पुरुषोत्तम-ज्ञान से सर्वज्ञता श्रीर कृत-कृत्यता । ... पृ० ८००-८०८

भी सन्तुष्ट हो जाता है।२७, २८ सब कर्मी को ईश्वरार्पण करने का उपदेश।उसी के द्वारा कर्मबन्ध से छुटकारा और मोत्त। २६-३३ परमेश्वर सब को एक सा है। दुराचारी हो या पापयोनि, स्त्री हो या वैश्य या शूद्र, निःसीम भक्त होने पर सब को एक ही गित मिलती है। ३४ यही मार्ग श्रङ्गीकार करने के लिये श्रर्जुन को उपदेश।... ए० ७३८-७४६

# दसवाँ अध्याय-विभूतियोग।

१-३ यह जान लेने से पाप का नाश होता है कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं. से और ऋपियों से भी पूर्व का है। ४-६ ईश्वरी विभूति और योग। ईश्वर से ही बुद्धि आदि भावों की, सप्तिषयों की, और मनु की, एवं परभ्परा से सब की उत्पत्ति। ७-११ इसे जाननेवाले भगवद्भकों को ज्ञान-प्राप्ति; परन्तु उन्हें भी बुद्धि सिद्धी भगवान् ही देते हैं। १२-१८ अपनी विभूति और योग बतलाने के लिये भगवान् से अर्जुन की प्रार्थना। १६-४० भगवान् की अनन्त विभूतियों में से मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन। ४१, ४२ जो कुछ विभूतिमत्, श्रीमत्, और ऊर्जित है, वह सब परमेश्वरी तेज है; परन्तु अंश से है। ... ... ए० ७४०-७६१

### ग्यारहवाँ अध्याय--विश्वरूप-दर्शन-योग।

१-४ पूर्व अध्याय में बतलाये हुए अपने ईश्वरी रूप को दिखलाने के लिये भगवान् से प्रार्थना। १-५ इस आश्चर्यकारक और दिव्य रूप को देखने के लिये अर्जुन को दिव्यदृष्टि-ज्ञान। १-१४ विश्वरूप का सक्षय-कृत-वर्णन। ११-३१ विस्वय और भय से नम्र होकर अर्जुनकृत विश्वरूप-स्तुति, और यह प्रार्थना कि प्रसन्न हो कर बतलाइये कि 'आप कौन हैं'। ३२-३४ पहले यह बतला कर कि ' मैं काल हूं ' फिर अर्जुन को उत्साहजनक ऐसा उपदेश कि पूर्व से ही इस काल के द्वारा असे हुए वीरों को तुम निमित्त बन कर मारो। ३१-४६ अर्जुनकृत स्तुति, चमा, प्रार्थना और पहले का सौम्य रूप दिखलाने के लिये विनय। ४७-११ बिना अनन्य भिन्न के विश्वरूप का दर्शन मिलना दुर्जभ है। फिर पूर्वस्वरूप-धारण। १२-१४ बिना भिन्न के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं हो सकता। ११ अतः भिन्न से निस्सङ्ग और निवेंर होकर परमेश्वरापंण बुद्धि के द्वारा कर्म करने के विश्वरूप को सर्वार्थसारमूत अन्तिम उपदेश।... ... प्र०७६२-७७३

#### वारहवाँ ऋध्याय-भक्तियोग।

१ पिछले अध्याय के अन्तिम सारभूत उपदेश पर अर्जुन का प्रश्न—व्यक्नोपा-सना श्रेष्ठ है या अव्यक्नोपासना ? २-द दोनों में गति एक ही है; परन्तु अव्यक्नो-पासना क्लेशकारक है, और व्यक्नोपासना सुलम एवं शीघ्र फलप्रद है। अतःनिष्काम कर्मपूर्वक व्यक्नोपासना करने के विषय में उपदेश। ६-१२ भगवान् में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय, और इनमें कर्मफल-त्याक की श्रेष्ठता। १३-१६ मिक्नमान् पुरुष की स्थिति का वर्णन और भगवन्- अत्याजय है; सारे कर्म स्वधम के अनुसार निस्सङ्ग बुद्धि के द्वारा करने से ही नैष्कर्म्यिद्धि मिलती है। ४०-४६ इस बात का निरूपण कि सारे कर्म करते रहने से भी सिद्धि किस प्रकार मिलती है। ४७, ४८ इसी मार्ग को स्वीकार करने के विषय में अर्जुन को उपदेश। ४६-६३ प्रकृति-धर्म के सामने अहङ्कार की एक नहीं चलती। ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिये। अर्जुन को यह उपदेश कि इस गुद्धा को समक्त कर किर जो दिल में आवे सो कर। ६४-६६ भगवान् का यह अन्तिम आश्वासन कि सब धर्म छोड़ कर ''मेरी शरण में आ,'' सब पापों से ''मैं तुक्ते मुक्त कर दूँगा''। ६७-६६ कर्मयोगमार्ग की परम्परा को आगे प्रचलित रखने का श्रेय। ७०, ७१ उसका फल-माहात्स्य। ७२, ७३ कर्तव्य-मोह नष्ट हो कर, अर्जुन की युद्ध करने के लिये तैयारी। ७४-७८ धतराष्ट्र को यह कथा सुना चुकने पर सक्षय-कृत उपसंहार। ... पृ० ८२४-८४२

# सोलहवाँ अध्याय—दैवासुरसम्पद्विभागयोग।

१-३ दैवी सम्पत्ति के छुब्बीस गुण । ४ आसुरी सम्पत्ति के लचण । ४ दैवी सम्पत्ति मोचप्रद और आसुरी बन्धनकारक है । ६-२० आसुरी लोगों का विस्तृत वर्णन । उनको जन्म-जन्म में अधोगित मिलती है । २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार-काम, कोध और लोभ । इनसे बचने में कल्याण है । २३, २४ शास्त्रानुसार कार्या-कार्य का निर्णय और आचरण करने के विषय में उपदेश । ... पृ० ८०६-८१४

### सत्रहवाँ अध्याय-अद्धात्रयविभागयोग।

१-४ अर्जुन के पूछ्ने पर अकृति-स्वभावानुसार सास्विक आदि त्रिविध श्रद्धा का वर्णन। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष। १, ६ इनसे भिन्न आसुर। ७-१० सास्विक, राजस और तामस आहार। ११-१३ त्रिविध यज्ञ। १४-१६ तप के तीन भेद-श्रीर, वाचिक और मानस। १७-१६ इनमें सास्विक आदि भेदों से प्रत्येक त्रिविध है। २०-२२ सास्विक आदि त्रिविध दान। २३ ॐ तत्सत् ब्रह्मनिर्देश। २४-२७इनमें 'ॐ'से आरम्भसूचक, 'तत्' से निष्काम और 'सत्' से प्रशस्त कर्म का समावेश होता है। २८ शेष अर्थात् असत् इहलोक और परलोक में निष्फल है। पृ० ८१६-८२४

# **अठारहवाँ अध्याय—मोत्तसंन्यासयोग**।

१. २ श्रर्जुन के पूछने पर सन्यास श्रीर त्याग की कर्मयोगमार्गान्तर्गत ब्याख्याएँ। ३-६ कर्म का त्याज्य-ऋत्याज्यविषयक निर्णयः यज्ञ-याग श्रादि कर्मों को भी श्रन्यान्य कर्मीं के समान नि:सङ्ग बुद्धि से करना ही चाहिये। ७-१ कर्मत्याग के तीन भेद-सारिवक, राजस श्रीर तामसः फलाशा छोड़ कर कर्तव्यकर्म करना ही सारिवक त्याग है। १०, ११ कर्मफल-त्यागी ही साचिक त्यागी है, क्योंकि कर्म तो किसी से भी छुट ही नहीं सकता। १२ कमें का त्रिविध फल सात्त्विक त्यागी पुरुष को बन्धक नहीं होता। १३-१४ कोई भी कर्म होने के पाँच कारए हैं, केवल मनुष्य ही कारण नहीं है। १६, १७ अतएव यह अहङ्कार-बुद्धि-कि मैं करता हूँ-छूट जाने से कर्म करने पर भी श्रालिस रहता है। १८, १६ कर्मचोदना श्रोर कर्मसंग्रह का सांख्योक लच्च, श्रीर उनके तीन भेद। २०-२२ सान्तिक श्रादि गुण-भेद से ज्ञान के तीन भेद। 'श्रविभक्नं विभक्तेषु' यह सात्त्रिक ज्ञान है। २३-२४ कम की त्रिवि-धता । फलाशारहित कर्म सात्त्विक है। २६-२८ कर्ता के तीन भेद । निःसङ्ग कर्त्ता सात्त्रिक है। २६-३२ बुद्धि के तीन भेद। ३३-३४ धति के तीन भेद। ३६-३६ सुख के तीन भेद । श्रात्म-बुद्धिप्रसादन सान्तिक सुख है । ४० गुग्प-भेद से सारे जगत् के तीन भेद । ४१-४४ गुग्ग-भेद से चातुर्वर्ण्य की उपपत्ति; ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य त्रादि शूद्ध के स्वभावजन्य कर्म । ४४, ४६ चातुर्वंगर्य-विहित स्वकर्माचरण से ही श्रन्तिम सिद्धि । ४७--४६ परधर्म भयावह है, खकर्म सदोष होने पर भी

#### संजय उवाच।

§§ हष्ट्वा तु पाण्डवानीकं द्यूढं दुर्योधनस्तदा।
आचार्यसुपसंगम्य राजा वचनमञ्जवीत् ॥ २ ॥
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महतीं चमूम्।
द्यूढां द्रुपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि।
युयुधानो विरादश्च द्रुपद्श्च महारथः ॥ ४ ॥
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्।
पुरुजित्कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः॥ ५ ॥
युधामन्युश्च विकान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः॥ ६ ॥

चेत्र में जो लोग तप करते करते, या युद्ध में मर जावेंगे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब उसने इस चेत्र में हल चलाना छोड दिया ( मभा. शल्य. १३)। इन्द्र के इस वरदान के कारण ही यह चेत्र धर्म-चेत्र या पुण्य-चेत्र कहलाने लगा। इस मैदान के विषय में यह कथा प्रचलित है, कि यहाँ पर परश्चराम ने एकीस बार सारी पृथ्वी को निःचत्रिय करके पितृ-तर्पण किया था; श्रौर श्रर्वा-चीन काल में भी इसी चेत्र पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं।]

सञ्जय ने कहा—(२) उस समय पागडवों की सेना को ब्यूह रच कर (खड़ी) देख, राजा दुर्योधन (द्रोण) श्राचार्य के पास गया श्रीर उनसे कहने लगा, कि—

[महाभारत (मभा. भी. १६. ४-७; मनु. ७ १६१) के उन घ्रध्यायों में, कि जो गीता से पहले लिखे गये हैं, यह वर्णन है कि जब कौरवों की सेना का भीष्म-द्वारा रचा हुआ ब्यूह पाण्डवों ने देखा और जब उनको घ्रपनी सेना कम देख पड़ी तब उन्होंने युद्धविद्या के घ्रनुसार वज्र नामक ब्यूह रचकर घ्रपनी सेना खड़ी की। युद्ध में प्रतिदिन ये ब्यूह बदला करते थे।

(३) हे त्राचार्य ! पाण्डुपुत्रों की इन बड़ी सेना को देखिये, कि जिसकी ब्यूह-रचना तुम्हारे बुद्धिमान् शिष्य द्वुपद-पुत्र ( घष्ट्युम्न ) ने की है । (४) इसमें शूर, महाधनुर्धर, श्रौर युद्ध में भीम तथा अर्जुन सरीखे युयुधान ( सात्यिक ), विराट श्रौर महारथी द्वुपद, (१) घष्टकेतु, चेकितान श्रौर वीर्यवान् काशिराज, पुरुजित् कुन्तिभोज श्रौर नरश्रेष्ठ शैंब्य, (६) इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु श्रौर वीर्यशाली उत्तमौजा, एवं सुभदा के पुत्र ( श्रीभमन्यु ), तथा द्रौपदी के ( पाँच ) पुत्र—ये सभी महारथी हैं ।

[दंस हज़ार धनुर्धारी योद्धाश्रों के साथ श्रकेल युद्ध करनेवाले को महा-रथी कहते हैं। दोनों श्रोर की सेनाश्रों में जो रथी, महारथी श्रथवा श्रति-

# श्रीमङ्गगबङ्गीता।



#### प्रथमोऽध्यायः ।

धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मचेत्रे कुरुचेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाएडवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय॥१॥

#### पहला अध्याय।

[ भारतीय युद्ध के श्रारम्भ में श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को जिस गीता का उपदेश किया है, उसका लोगों में प्रचार कैसे हुआ, उसकी परम्परा वर्तमान महाभारत ग्रन्थ में ही इस प्रकार दी गई है:--युद्ध त्रारम्भ होने से प्रथम व्यासजी ने धतराष्ट् से जा कर कहा कि "यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो तो मैं अपनी तुम्हें दृष्टि देता हूँ"। इसपर धतराष्ट्र ने कहा कि "मैं अपने कुल का चय अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहता"। तब एक ही स्थान पर बैठे बैठे, सब बातों का प्रत्यच ज्ञान हो जाने के लिये सञ्जय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्य-दृष्टि दे दी। इस सञ्जय के द्वारा युद्ध के अविकल वृत्तान्त धतराष्ट्र को अवगत करा देने का प्रबन्ध करके व्यासजी चले गये ( मभा. भीष्म. २ )। जब आगे युद्ध में भीष्म आहत हुए, और उक्त प्रबन्ध के अनुसार समाचार सुनाने के लिये पहले सक्षय धतराष्ट्र के पास गया, तब भीष्म के बारे मे शोक करते हुए धतराष्ट्र ने सक्षय को आज्ञा दी कि युद्ध की सारी बातों का वर्णन करो । तद्नुसार सञ्जय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन किया; श्रीर फ़िर धतराष्ट्र के पूछने पर गीता बतलाना श्रारम्भ किया है। श्रागे चल कर यह सब वार्ता ज्यासजी ने श्रपने शिष्यों को, उन शिष्यों में से वैशम्पायन ने जनमे-जय को, श्रीर श्रन्त में सौती ने शौनक को सुनाई। महाभारत की सभी छुपी हुई पोथियों में भीष्मपर्व के २४ वें अध्याय से ४२ वें अध्याय तक यही गीता कही गई है। इस परम्परा के श्रनुसार—]

धतराष्ट्र ने पूझा--(१) हे सक्षय ! कुरुतेत्र की पुण्यभूमि में एकत्रित मेरे श्रौर पाण्डु के युद्धेच्छुक पुत्रों ने क्या किया ?

[ हस्तिनापुर के चहुँ श्रोर का मैदान कुरुषेत्र है । वर्तमान दिल्ली शहर इसी मैदान पर बसा हुश्रा है। कौरव-पाण्डवों का पूर्वज कुरु नाम का राजा इस मैदान को हल से बड़े कष्टपूर्वक जोता करता था; श्रतएव इसको चेत्र ( या खेत ) कहते हैं। जब इन्द्र ने कुरू को यह वरदान दिया कि इस

# अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवास्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

प्रोत्साहित करने के लिये ही हर्षपूर्वक यह वर्णन किया गया है। इन सब वार्तों का विचार करने से, इस स्थान पर, 'अपर्याप्त' शब्द का " अमर्यादित, श्रपार या श्रगिति '' के सिवा श्रीर कोई श्रथ ही हो नहीं सकता। 'पर्याप्त' शब्द का धात्वर्थ" चहुँ स्रोर (परि-) वेष्टन करने योख़ (स्राप्=प्रापणे)" है। परन्तु, "अमुक काम के लिये पर्याप्त" या "अमुक मनुष्य के लिय पर्याप्त" इस प्रकार पर्याप्त शब्द के पीछे चतुर्थी श्रर्थ के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग करने से पर्याप्त शब्द का यह श्रर्थ हो जाता है-''उस काम के लिये या मनुष्य के लिये भरपूर श्रयवा समर्थ। " श्रोर, यदि ' पर्याप्त ' के पीछे कोई दूसरा शब्द न रखा जावें, तो केवल 'पर्याप्त' शब्द का अर्थ होता है "भरपूर, परिमित या जिसकी गिनती की जा सकती है"। प्रस्तुत श्लोक में पर्याप्त शब्द के पीछे दूसरा कोई शब्द नहीं है, इसालिये यहाँ पर उसका उपर्युक्त दूसरा अर्थ ( परि-मित या मर्यादित ) विवित्ति है; श्रीर, महाभारत के श्रतिरिक्त श्रन्यत्र भी ऐसे प्रयोग किये जाने के उदाहरण ब्रह्मानन्दिगरि कृत टीका में दिये गये हैं। कुछ लोगों ने यह उपपत्ति बतलाई है, कि दुर्योधन भय से अपनी सेना को 'त्रपर्याप्त' श्रर्थात् ' बस नहीं ' कहता है, परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंिक, तुर्योधन के डर जाने का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता; किन्तु इसके विपरीत यह वर्णन पाया जाता है, कि दुर्योधन की वडी भारी सेना देख कर पागडवों ने नज़ नामक न्यूह रचा श्रौर कैरिनों की श्रपार सेना को देख युधिष्ठिर को बहुत खेद हुआ था ( मभा. भिष्म. १६.४ श्रीर २१.१ )। पार्उंदों की सेना का सेनापित घष्टद्युम्न था, परन्तु भीम रत्ता कर रहा है " कहने का कारण यह है, कि पहें दिन पाएडवों ने जो वज्र नाय का ब्यूह रचा था उसकी रचा के लिये इस न्यूह के श्रय भाग में भीम ही नियुक्त किया गया था, श्रतएव-सेनारचक की दृष्टि से दुर्योधन को वही सामने दिखाई दे रहा था। ( मभा. भीष्म. ११. ४-११, ३३, ३४); श्रौर, इसी श्रर्थ में इन ड़ोनों सेनाश्रों के विषय में, महाभारत से गीता के पहले के श्रध्यायों में "भीमनेत्र" श्रीर "भीष्म-नेत्र" कहा गया है ( देखो सभा. भी. २०. १ )।]

(११) (तो श्रव) नियुक्त के श्रनुसार सब श्रयनों में श्रर्थात् सेना के भिन्न भिन्न प्रवेश-द्वारों में रह कर तुम सब को मिल करके भीष्म की ही सभी श्रोर से रहा करनी चाहिये।

[सनापति भीष्म स्वयं पराक्रमी श्रोर किसी से भी हार जानेवाले न थे। 'सभी श्रोर से सब को उनकी रक्षा करनी चाहिये, ' इस कथन का कारण दुर्योधन ने दूसरे स्थल पर (मभा. भी १४. १४-२०; ६६. ४०, ४१) यह बत-

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्त्रिबोध द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः । अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ अन्ये च बहवः शूरा मद्थें त्यक्तजीविताः । नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ अपर्यातं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥ १० ॥ पर्यातं तिवदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

रथी थे, उनका वर्णन उद्योगपर्व (१६४ से १७१ तक) आठ अध्यायों मे किया गया है। वहाँ बतला दिया है कि घटकेत शिद्युपाल का वेटा था। इसी प्रकार पुरुजित कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुपों के नाम नहीं हैं। जिस कुन्तिभोज राजा को कुन्ती गोद दी गई थी, पुरुजित उसका औरस पुत्रथा, और कुन्तिभोज आज़ का मामा था ( मभा. उ. १७१. २ )। युधामन्यु और उत्तमौजा, दोनो पांचाल्यथे, और चेकितान एक यादव था। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों अर्जुन के चकरक्तक थे। शेट्य शिवी देश का राजा था।

(७) हे द्विजश्रेष्ठ! श्रव हमारी श्रोर, सेना के जो मुख्य मुख्य नायक है उनके नाम भी मैं श्रापको सुनाता हूँ; ध्यान दे कर सुनिये। (८) श्राप श्रोर भीष्म, कर्ण श्रोर रणजीत कृप, श्रश्वरथामा श्रोर विकर्ण (दुर्योधन के सौ भाइयों में से एक), तथा सोमदत्त का पुत्र (मूरिश्रवा),(१) एवं इनके सिवा बहुतेरे श्रन्यान्य शूर मेरे लिये श्राण देने को तैयार हैं, श्रोर सभी नाना प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण तथा युद्ध मे प्रवीण है। (१०) इस प्रकार हमारी यह सेना, जिसकी रचा स्वयं भीष्म कर रहे है, श्रपर्याप्त श्रथांत् श्रपरिमित या श्रमर्यादित है; किन्तु उन (पाण्डवों) की वह सेना जिसकी रचा भीम कर रहा है, पर्याप्त श्रथांत् परिमित या मर्यादित है।

[इस श्लोक मे 'पर्याप्त 'श्लोर 'श्लपर्याप्त 'शब्दों के श्लर्थ के विषय में मतभेद है। 'पर्याप्त 'का सामान्य श्लर्थ 'बस ' या 'काफ़ी 'होता है, इसिलये
कुछ लोग यह श्लर्थ बतलाते हैं कि "पाण्डवों की सेना काफ़ी है श्लीर हमारी
काफ़ी नहीं है," परन्तु यह श्लर्थ ठीक नहीं है। पहले उद्योगपर्व में धतराष्ट्र से
श्लपनी सेना का वर्णन करते समय उक्त मुख्य मुख्य सेनापितयों के नाम बतला
कर, दुर्योधन ने कहा है कि "मेरी सेना बड़ी श्लीर गुणवान् है, इसिलये जीत
मेरी ही होगी" (उ.४४. ६०-७०)। इसी अकार श्लागे चलकर भीष्मपर्व में,
जिस समय द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन फिरसे सेना का वर्णन कर रहा था उस,
समय भी, गीता के उपर्युक्त श्लोकों के समान ही श्लोक उसने श्लपने मुँह से ज्यों के
त्यों कहे हैं (भीष्म. १९. ४-६)। श्लीर,तीसरी बात यह है, कि सब सैनिकों को

सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्द्रध्युः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥ स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन् ॥ १९ ॥

§§अथ व्यवस्थितान्द्रद्दा धार्तराष्ट्रान्किपध्वजः।
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः॥ २०॥
हिषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते।

अर्जुन उवाच ।

सेनयोर्स्सभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् । कैर्मयां सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः॥ २३ ॥

संजय उवाच ।

एवमुक्तो ह्वीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्॥ २४॥

(१८) हुपद और द्रीपदी के (पॉचों) बेटे, तथा महाबाहु सीमद्र (श्रिममन्यु), इन सब ने, हेराजा (धतराष्ट्र)! चारों श्रोर अपने अपने श्रकाग श्रक्तग शंख बजाये। (१६) श्राकाश श्रीर प्रथिवी को दहला देनेवाली उस तुमुक्त श्रावाज ने कौरवों का कलेजा फाइ डाला।

(२०) अनन्तर कीरवों को व्यवस्था से खडे देख, परस्पर एक दूसरे पर शास्त्रप्राहार होने का समय आने पर, किपध्वज पाएडव अर्थात् अर्जुन, (२१) हे राजा धतराष्ट्र! श्रीकृष्ण से ये शब्द बोला-अर्जुन ने कहा-हे अच्युत! मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चल कर खड़ा करो, (२२) इतने में युद्ध की इच्छा से तैयार हुए इन लोगों को में अवलोकन करता हूँ; और, मुक्ते इस रणसंग्राम में किनके साथ लड़ना है, एवं (२३) युद्ध में दुर्जुद्धि दुर्योधन का कल्याण करने की इच्छा से यहाँ जो लडनेवाले जमा हुए हैं, उन्हें मे देख लूँ। संजय बोला-(२४) हे धतराष्ट्र! गुड़ाकेश अर्थात् आलस्य को जीतनेवाले अर्जुन के इस प्रकार कहने पर हषीकेश अर्थात् इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण ने (अर्जुन के) उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्यभाग में ला कर खड़ा कर दिया; और—

[ हृषिकेश श्रोर गुडाकेश शब्दों के जो श्रर्थ उपर दिये गये हैं, वे टीकाकारों के मतानुसार हैं। नारदपञ्चरात्र में भी 'हृषीकेश' की यह निरुक्ति है, कि हृषीक=इन्द्रियाँ श्रोर उनका ईश=स्वामी (ना.पञ्च. १. ८.१७); श्रीर श्रमरवोश तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः।
सिंहनादं विनद्योद्धेः शंखं दृध्मी प्रतापवान् ॥ ११ ॥
ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥
ततः श्वेतैर्ह्योर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ।
माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यौ शंखौ प्रदृष्मतुः ॥ १८ ॥
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्त धनअयः।
पौंड्रं दृध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोद्दरः॥ १५ ॥
अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः।
नकुलः सहदेवश्च सुद्योषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥
काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः।
घृष्टद्यम्नो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः॥ १७ ॥
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते।

नुं लाया है, कि भीष्म का निश्चय था कि हम शिखरडी पर शस्त्र न चलावेंगे, इस लिये शिखरडी की श्रोर से भीष्म के घात होने की सम्भावना थी। श्रितरुवं सब को सावधानी रखनी चाहिये—

> अरक्ष्यमाणं हि वृक्तो हन्यात् सिंहं महावलम् । मा सिंहं जम्बुकेनेव घातयेथाः शिखण्डिना ॥

"महाबलवान् सिंह की रचा न करें तो भेड़िया उसे मार डालेगा; इसिलये जम्डुक सदश शिखरडी से सिंह का घात न होने दो"। शिखरडी को छोड़ और दूसरे किसी की भी खबर लेने के लिये भीष्म अकेले ही समर्थ थे, किसी की सहायता की उन्हें अपेचा न थी।

(१२) (इतने में) दुर्योधन को हर्षाते हुए प्रतापशाली बृद्ध कौरव पितामह (सेनापित भीष्म) ने सिंह की ऐसी बड़ी गर्जना कर (लड़ाई की सलामी के लिये) अपना शंख फूँका। (१३) इसके साथ ही अनेक शंख, भेरी (नौबतें), पण्व, आनक और गोमुख (ये लड़ाई के बाजें) एकदम बजने लगे और इन बाजों का नाद चारों और खूब गूंज उठा। (१४) अनन्तर सफ़ेद घोडों से जुते हुए बढ़े रथ में बैठे हुए माधव (श्रीकृष्ण) और पाण्डव (श्रजुंन) ने (यह सूचना करने के लिये, कि अपने पच की भी तैयारी है, प्रत्युत्तर के ढॅग पर) दिव्य शंख बजाय। (१४) हृषी-केश अर्थात् श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य (नामक शंख), अर्जुन ने देबदत्त, भयक्कर कर्म-करनेवाले वृकोदर अर्थात् भीमसेन ने पौण्डू नामक बड़ा शंख फूँका; (१६) कुन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठर ने अनन्तविजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मिण्युष्पक, (१७) महाधनुर्धर काशिराज, महारथी शिखण्डी, पृष्ट्युम्न, विराट तथा अजेय सात्यिक,

# कृपया प्रयाविष्टो विषीद्त्रिद्मव्रवीत् । अर्जुन उवाच ।

\S \S दृष्ट्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् ॥ २८॥ सीदांति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्याति। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते ॥ २९॥ गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदृह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनुपस्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥ ३१॥ न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैजींवितेन वा ॥ ३२ ॥ येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्थालाः सम्वन्धिनस्तथा ॥ ३८ ॥ पतान हन्तुमिच्छामि झतोऽपि मधुसूद्न । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५॥ निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनाईन ।

कर. कि वे सभी एकत्रित हमारे बान्धव हैं; कुन्तीपुत्र अर्जुन (२=) परम करूणा से व्याप्त होता हुआ खिन्न हो कर यह कहने लगा—

अर्जुन ने कहा—हे कृष्ण । युद्ध करने की इच्छा से (यहाँ) जमा हुए इन स्वजनों को देख कर (२६) मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मुँह सूख रखा है, शरीर में कँपकँपी उठ कर रोएँ मी खंडे हो गये हैं; (३०) गायडीव (धनुप्य) हाथ से गिर पड़ता है और शरीर में भी सर्वत्र दाह हो रहा है; खड़ा नहीं रहा जाता और मेरा मन चकर सा खा गया है। (३६) इसी प्रकार हे केशव! (मुक्ते सब) लच्चण विपरीत दिखते हैं और स्वजनों को युद्ध में मार कर श्रेय अर्थात् कल्याण (होगा ऐसा) नहीं देख पड़ता (३२) हे कृष्ण! मुक्ते विषय की इच्छा नहीं न राज्य चाहिये और न मुख ही। हे गोविंद! राज्य, उपभोग या जीवित रहने से ही हमें उसका क्या उपयोग है? (३३) जिनके लिये राज्य की, उपभोगों की और मुखों की इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव और सम्पत्ति की आशा छोड़ कर युद्ध के लिये खंडे हैं। (३४) आचार्य, बड़े-बूढ़े, खड़के, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले और सम्बन्धी, (३४) यद्यपिये (हमें) मारने के लिये खंडे हैं, तथापि हे मधुसूदन! त्रेलोक्य के राज्य तक के लिये, में (इन्हें) मारने की इच्छा नहीं करता; फ़िर

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुक्तनिति ॥ २५ ॥ तत्रापश्यित्स्थतान्पार्थः पितृनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सर्खीस्तथा ॥ २६ ॥ श्वशुरान्सुहृदृश्चेव सेनयोरुभयोरि । तान्समीक्ष्य स कौतेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् । ॥ २७ ॥

'। पर चीरस्वामी की जो टीका है उसमें लिखा है, कि हृषीक (त्रर्थात् इन्द्रियाँ) शब्द हृष्=त्रानन्द देना, इस धात् से बना है। इन्द्रियाँ मनुष्य को त्रानन्द देती हैं इसलिये उन्हें हृषीक कहते हैं। तथापि, यह शङ्का होती है, कि हृषीकेश श्रीर गुडाकेश का जो अर्थ उपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं। क्योंकि, हृषीक ( अर्थात् इन्द्रियाँ ) श्रीर गुडाका ( अर्थात् निद्रा या त्रालस्य ) ये शब्द प्रचितत . नहीं हैं। हषीकेश और गुडाकेश इन दोनों शब्दों की ब्युत्पत्ति दूसरी रीति से भी लग सकती है। हषीक+ईश श्रीर गुड़ाका+ईश के बदले हषी+केश श्रीर गुडा+ केश ऐसा भी पदच्छेद किया जा सकता है; श्रीर फ़िर यह श्रर्थ हो सकता है, कि हृषी अर्थात् हर्ष से खड़े किये हुए या प्रशस्त जिसके केश (बाज ) हैं, वह श्रीकृष्ण, श्रीर गुडा श्रर्थात् गृढ या घने जिसके केश हैं, वह श्रर्जुन । भारत के टीकाकार नीलकएठ ने गुडाकेश शब्द का यह ऋथै, गी. १०. २० पर ऋपनी टीका में विकल्प से सूचित किया है; श्रोर सूत के बाप का जो रोमहर्षण नाम है, उससे ह्षीकेश शब्द की उहिष्कित दूसरी ब्युत्पत्ति को भी श्रसम्भवनीय नहीं कह सकते । महाभारत के शान्तिपर्वान्तर्गत नारायशीयोपाख्यान में विष्णु के मुख्य मुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह ऋथे किया है, कि हवी ऋथीत् म्रानन्ददायक श्रीर केश अर्थात् किरण, श्रीर कहा है कि सूर्य-चनद्र-रूप श्रपनी विभूतियों की किरणों से समस्त जगत् को हर्षित करता है, इसलिये उसे ह्रषी-केश कहते हैं (शान्ति.३४१.४७ और ३४२.६४,६४ देखो;उद्यो.६६.६); श्रोर पहले श्लोकों में कहा गया है, कि इसी प्रकार केशव शब्द भी केश अर्थात् किरण शब्द से बना है (शां. ३४१.४७)। इनमें कोई भी अर्थ क्यों न लें, पर श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के ये नाम रखे जाने के, सभी श्रंशों में, योग्य कारण बत-लाये जा नहीं सकते । लेकिन यह दोष नैरुक्तिकों का नहीं है । जो व्यक्तिवाचक या विशेष नाम ऋत्यन्त रुढ हो गये हैं, उनकी निरुक्ति बतलाने में इस प्रकार की अङ्चनों का श्राना या मतमेद हो जाना विलकुल सहज बात है।

(२४) भीष्म, द्रोण, तथा सब राजाओं के सामने (वे) बोले, कि "अर्जुन! यहाँ एकत्रित हुए इन कौरवों को देखों"। (२६) तब अर्जुन को दिखाई दिया, कि वहाँ पर इक्ट्ठे हुए सब (अपने ही) बड़े-बूढ़े, आजा, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, नाती, क्षित्र, (२७) ससुर और स्नेही दोनों ही सेनाओं में हैं; (और इस प्रकार) यह देख कुलक्षये प्रणश्येन्ति कुलधर्माः सनातनाः।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यान्ति कुलस्त्रियः।
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णीय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥
संकरो नरकायैव कुलझानां कुलस्य च
पतान्ति पितरो हाषां लुप्तपिण्डोदकिष्रयाः ॥ ४२ ॥
दोषेरेतैः कुलझानां वर्णसंकरकारकैः।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनाईन ।
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्चम ॥ ४४ ॥
धर्षे अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्।
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनसुद्यताः ॥ ४५ ॥
यादि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ;
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

उन शङ्काओं की निवृत्ति करने के लिये है, कि जो उसे पहले श्रध्याय में हुई थीं; इस बात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तारपर्य समकते में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। भारतीय युद्ध में एक ही राष्ट्र श्रीरे धर्म के लोगों में फूट हो गई थी और वे परस्पर मरने-मारने पर उतारू हो गये थे। इसी कारण से उक्त शङ्काएँ उत्पन्न हुई हैं। श्रवाचीन इतिहास में जहाँ-जहाँ ऐसे प्रसङ्ग श्राये हैं, वहाँ-वहाँ ऐसे ही प्रश्न उपस्थित हुए हैं। श्रस्तु; श्रागे कुलच्य से जो जो श्रनर्थ होते हैं, उन्हें श्रर्जुन स्पष्ट कर कहता है।

(४०) कुल का चय होने से स्नातन कुलधर्म नष्ट होते हैं, (कुल-) धर्मी के ख्रूटने से समूचे कुल पर अधर्म की धाक जमती है; (४१) हे कृष्ण! अधर्म के फैलने से कुलिखयाँ बिगड़ती हैं; हे वाष्ण्य! खियों के बिगड़ जाने पर, बर्ण-सङ्कर होता है। (४२) और वर्णसङ्कर होने से वह कुलघातक को और (समग्र) कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है, एवं पिएडदान और तर्पणादि कियाओं के लुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते हैं। (४३) कुलघातकों के इन वर्णसङ्करकारक दोषों से पुरातन जातिधर्म और कुलधर्म उत्सन्न होते हैं; (४४) और हे जनार्दन! हम ऐसा सुनते आ रहे हैं, कि जिन मनुष्यों के कुलधर्म विच्छन्न हो जाते हैं, उतको निश्चय ही नरकवास होता है।

(४४) देखो तो सही! हम राज्य-सुख-लोभ से स्वजनों को मारने के लिये उद्यत हुए हैं,(सचसुच)यह हमने एक बढ़ा पाप करने की योजना की है!(४६)इसकी अपेता मेरा अधिक कल्याण तो इसमें होगा कि मैं निःशस्त्र हो कर प्रतिकार करना छोड़ हूँ, (श्रीर ये) शस्त्रधारी कौरव सुभे रेख में मार डालें। सक्षय ने कहा— पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ २६ ॥ तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ २७ ॥ §§ यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ २८ ॥ कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम् । कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यक्तिर्जनार्दन ॥ २९ ॥

पृथ्वी की बात है क्या चीज़ ? (३६) हे जनार्दन! इन कैरिवों को मार कर हमारा कौन सा प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी हैं, तो भी इनको मारने से हमें पाफ ही लगेगा। (३७) इसिलये हमें अपने ही बान्धव कैरिवों को मारना उचित नहीं है; क्योंकि, हे माधव! स्वजनों को मार कर हम सुखी क्योंकर हेंगि ?

[ श्रिप्तिदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिर्धनापहः। चेत्रदाराहरश्चेव षडेते श्रातता-यिनः॥ (विसष्टस्म. ३. १६) अर्थात् घर जलाने के लिये श्राया हुआ, विष देनेवाला, हाथ में हथियार ले कर मारने के लिये श्राया हुआ, धन लूत कर ले जानेवाला और स्त्री या खेत का हरणकर्ता—ये छः श्राततायी हैं। मनु ने भी कहा है, कि इन दुष्टों को बेधड़क जान से मार डाले, इसमे कोई पातक नहीं है (मनु. म. ३४०, ३४१)।]

(३८) लोम से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्हें कुल के जय से होनेवाला दोष श्रीर मित्रद्रोह का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (३६) तथापि, हें जनार्दन! कुलज्य का दोष हमें स्पष्ट देख पड़ रहा है, श्रतः इस पाप से पराङ्- मुख होने की बात हमारे मन में श्रावे बिना कैसे रहेगी ?

[ प्रथम से ही यह प्रत्यत्त हो जाने पर, कि युद्ध में गुरुवध, सुदृह्दध श्रीर कुल चय होगा, लड़ाई-सम्बन्धी श्रपने कर्तन्य के विषय में श्रर्जन को जो न्यामोह हुश्रा, उसका क्या बीज है ? गीता में जो श्रागे प्रतिपादन है, उससे इसका क्या सम्बन्ध है ? श्रीर उस दृष्टि से प्रथमाध्याय का कौन सा महत्त्व है ? इन सब प्रश्नी का विचार गीतारहस्य के पहले श्रीर फिर चौदहवे प्रकरण में हमने किया है, उसे देखो । इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का उल्लेख किया गया है जैसे, लोभ से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण दृष्टों को श्रपनी दृष्टता जान न पड़ती हो, तो चतुर पुरुषों को दुष्टा के फन्दे में पड़ कर दुष्ट नं होना चाहिये—न पाप प्रतिपापः स्यात्—उन्हें चुप रहना चाहिये । इन साधारण युक्तियों का ऐसे प्रसङ्ग पर कहाँ तक उपयोग किया जा सकता है, श्रथवा करना चाहिये ?—यह भी जपर के समान ही एक महत्त्व का प्रश्न है, श्रीर इसका गीता के श्रनुसार जो उत्तर है, उसका हमने गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण ( पृष्ठ ३६०—३६६ ) में निक्तपण किया है । गीता के श्रगले श्रथायों में जो विवेचन है, वह श्रर्जन की

संजय उवाच ।

तं तथा कृपयाविष्टमश्चपूर्णाकुलेक्षणम्। विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूद्नः॥ १॥

श्रीभगवानुवाच ।

कुतस्त्वा कञ्मलमिदं विषमे सम्रुपस्थितम्। अनार्यज्रुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिक्रमर्जुन ॥ २ ॥ क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । श्चद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥

अर्जुन उवाच ।

§§ कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूद्न । इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीवरिस्रुद्न ॥ ४ ॥ गुरूनहत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोकुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुक्तनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

# दूसरा अध्याय।

सक्षय ने कहा-(१) इस प्रकार करुणा से ब्यास, श्राँखों में श्राँस् भरे हुए श्रीर विषाद पानेवाले श्रर्जुन से मधुसूदन (श्रीकृष्ण) यह बोले-श्रीभगवान् ने कहा-(२) हे अर्जुन ! सङ्कट के इस प्रसङ्क पर तेरे (मन में) यह मोह (करमजं) कहाँ से था गया, जिसका कि श्रार्य श्रर्थात् सत्पुरुषों ने (कभी) श्राचरण नहीं किया, जो श्रधोगति को पहुँचानेवाला है, श्रीर जो दुष्कीतिंकारक है ? (३) हे पार्थ ! ऐसा नामर्द मत हो ! यह तुमे शोभा नहीं देता । अरे शत्रुओं को ताप देने-वाले ! अन्तः करण की इस चुद्र दुर्वेलता को छोड़ कर (युद्ध के लिये) खड़ा हो !

इस स्थान पर हम ने परन्तप शब्दका अर्थ कर तो दिया है; परन्तु, बहुतेरे टीकाकारों का यह मत हमारी राय में युक्तिसङ्गत नहीं है, कि अनेक स्थानों पर श्रानेवाले विशेषण-रूपी संबोधन या कृष्ण-श्रर्जुन के नाम गीता में हेतुगर्भित अथवा अभिप्रायसहित प्रयुक्त हुए हैं। हमारा मत है, कि पद्यरचना के लिये अनुकूल नामों का प्रयोग किया गया है, श्रीर उनमें कोई विशेष श्रर्थ उद्दिष्ट नहीं है। श्रतएव कई बार हम ने श्लोक में प्रयुक्त नामों का ही हूबहू श्रनुवाद न कर 'त्रर्जुन' या 'श्रीकृष्ण' ऐसा साधारण त्रजुवाद कर दिया है।

श्रर्जुन ने कहा (४) हे मधुसूदन ! में ( परम- ) पूज्य भीष्म श्रीर द्रोण के साथ शत्रुनाशन ! युद्ध में बायों से कैसे लहूँगा ? ( १ ) महात्मा गुरु लोगों को न मार कर इस लोक में भील माँग करके पेट पालना भी श्रेयस्कर है: परन्त श्रर्थ-लोलुप

#### संजय उवाच।

#### एवसुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः॥ ४७॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

(४७) इस प्रकार रणभूमि मे भाषण कर, शोक से व्यथितचित्त श्रर्जुन (हाथ का) चनुष्य-बाण डाल कर रथ मे श्रपने स्थान पर योंही बैठ गया!

[ रथ में खड़े हो कर युद्ध करने की प्रणाली थी, श्रतः 'रथ मे श्रपने स्थान पर बैठ गया' इन शब्दों से यही अर्थ अधिक व्यक्त होता है, कि खिल हो जाने के कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी। महाभारत में कुछ स्थलों पर इन रथों का जो वर्णन है उससे देख पबता है, कि भारतकालीन रथ प्रायः दो पहियों के होते थे; बड़े-बड़े रथों मे चार-चार घोड़े जोते जाते थे श्रौर रथी एवं सारथी—दोनों श्रगले भाग मे परस्पर एक दूसरे की श्राज्-बाज् मे बैठते थे। रथ की पहचान के लिये प्रस्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष ध्वजा लगी रहती थी। यह बात प्रसिद्ध है, कि श्रर्जुन की ध्वजा पर प्रत्यच हनुमान ही बैठे थे

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए, श्रर्थात् कहे हुए, उपनिषद् में ब्रह्मविद्या--न्तर्गत योग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में, श्रर्जुन-विषादयोग नामक पहला श्रध्याय समाप्त हुआ।

[गीतारहस्य के पहले (पृष्ठ ३), तीसरे (पृष्ठ ४६), श्रोर ग्यारहवें (पृष्ठ ३४१) अकर्णमें इस सङ्कल्प का ऐसा अर्थ किया गया है कि, गीता में केवल ब्रह्मविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें ब्रह्मविद्या के श्राधार पर कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि यह सङ्कल्प महाभारत में नहीं है, परन्तु यह गीता पर संन्यासमार्गी टीका होने के पहले का होगा; क्योंकि, संन्यासमार्ग का कोई भी पिएडत ऐसा सङ्कल्प न लिखेगा। श्रोर इससे यह प्रगट होता है, कि गीता में संन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं हैं; किन्तु कमयोग का, शास्त्र समक्ष कर, संवाद-रूप से विवेचन है। संवादात्मक श्रोर शास्त्रीय पद्धित का भेद रहस्य के चौदहवें प्रकरण के श्रारम्म में बतलाया गया है ]

न योस्त्यं इति गोविन्द्मुक्त्वा तूर्णीं बभूव ह ॥ ९॥ तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरभयोर्मध्ये विषीद्नतिमद् वचः ॥ १०॥ श्रीभगवानुवाच ।

🖇 🖔 अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे।

स्वामित्व मिल जाय, तथापि मुक्ते ऐसा कुछ भी (साधन) नहीं नज़र श्राता, कि जो इन्द्रियों को सुखा डालनेवाले मेरे इस शोक को दूर करे। सक्षय ने कहा-(६) इस प्रकार शत्रुसन्तापी गुडाकेश श्रर्थात् श्रर्जुन ने हशीकेश (श्रीकृष्ण) से कहा; श्रीर "में न लडूँगा" कह कर वह चुप हो गया (१०)। (फिर) हे भारत (धतराष्ट्र)! दोनों सेनाश्रों के बीच खिन्न होकर बैठे हुए श्रर्जुन से श्रीकृष्ण कुछ हँसते हुए से बोले।

पुक श्रोर तो चत्रिय का स्वधर्म श्रीर दूसरी श्रोर गुरुहत्या एवं कुलचय के पातकों का भय-इस खींचातानी में "मरें या मारें" के ममेले में पड़ कर, भिचा मॉगने के लिये तैयार हो जानेवाले ऋर्जुन को श्रव भगवान् इस जगत् में उसके सचे कर्तन्य का उपदेश करते हैं। अर्जुन की शङ्का थी, कि खड़ाई जैसे कर्म से आत्मा का कल्याण न होगा। इसी से, जिन उदार पुरुषों ने परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर श्रपने आत्मा का पूर्ण कल्याण कर लिया है, वे इस दुनिया में कैसा बर्ताव करते हैं, यहीं से गीता के उपदेश का आरम्भ हुआ है। मगवान् कहते हैं, कि संसार की चाल-ढाल के परखने से देख पड़ता है, कि आत्मज्ञानी पुरुषों के जीवन विताने के अनादिकाल से दो मार्ग चले आ रहे हैं (गी. ३. ३; श्रीर गीता र. प्र. ११देखो )। श्राक्ष्मज्ञान सम्पादन करने पर शुक सरीखे पुरुष संसार छोड़ कर श्रानन्द से भित्ता माँगते क्रिरते हैं, तो जनक सरीखे दूसरे श्रात्मज्ञानी ज्ञान के पश्चात् भी स्वधर्मानुसार लोगों के कल्याणार्थ संसार के सैकड़ों व्यवहारों मे श्रपना समय लगाया करते हैं। पहले मार्ग को सांख्य या सांख्यनिष्ठा कहते है श्रीर दूसरे को कर्मयोग या योग कहते हैं (श्लोक.३६ देखो)। यद्यपि दोनों निष्ठाएँ प्रचित हैं, तथापि इनमें कर्मयोग ही श्रिधिक श्रेष्ठ है —गीता का यह सिद्धान्त श्रागे बतलाया जावेगा (गी. १. २.)। इन दोनों निष्ठाश्रों में से श्रव श्रर्जुन के मन की चाह संन्यासनिष्ठा की श्रोर ही श्रधिक बढ़ी हुई थी। श्रतएव उसी मार्ग के तत्त्वज्ञान से पहले अर्जुन की भूल उसे सुमा दी गई है; और आगे ३६ वें श्लोक से कर्मयोग का प्रतिपादन करना भगवान ने श्रारम्भ कर दिया है। सांख्य-मार्गवाले पुरुष ज्ञान के पश्चात् कर्म भले ही न करते हों; पर उनका ब्रह्मज्ञान श्रीर कर्भयोग का ब्रह्मज्ञान कुछ जुदा-जुदा नहीं। तब सांख्यनिष्ठा के श्रनुसार देखने पर भी श्रात्मा यदि श्रविनाशी श्रीर नित्य है, तो फ्रिर यह बकबक ज्यर्थ है, कि "में श्रमुक को कैसे मारूँ ?"। इस प्रकार निश्चित उपहासपूर्वक श्रर्जुन से भगवानु का प्रथम कथन है। ]

न चैताद्विद्यः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेग्धः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥६॥ कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः प्रच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः। यच्छ्रयः स्यान्तिश्चितं बूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्॥७॥ न ।हि प्रपत्त्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणामिदियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्॥८॥

#### संजय उवाच ।

एवसुक्त्वा हृषीकेशं सुडाकेशः परंतप । (हों तो भी) गुरु लोगों को मार कर इसी जगत् में सुके उनके रक्ष से सने हुए भोग भोगने पड़ेंगे।

['गुरु लोगों' इस बहुवचनान्त शब्द से 'बड़े बुढों' का ही अर्थ लेना चाहिये। क्योंकि, विद्या सिखलानेवाला गुरु एक द्रोगाचार्य को छोड़, सेना में और कोई दूसरा न था। युद्ध छिड़ने के पहले जब ऐसे गुरु लोगों—अर्थात् भीष्म, द्रोगा और शल्य—की पादवन्दना कर उनका आशीर्वाद लेने के लिये युधिष्ठिर रगाङ्गण में अपना कवच उतार कर, नम्रता से उनके समीप गये, तब शिष्ठ-सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्ठिर का अभिनन्दन कर सब ने इसका कारण बतलाया, कि दुर्योधन की ओर से हम क्यों लड़ेंगे;

अर्थस्य पुरुषा दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् । इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवै ।।

"सच तो यह है कि मनुष्य श्रर्थ का गुलाम है, श्रर्थ किसी का गुलाम नहीं; इसिंबिये, हे युधिष्ठिर महाराज! कौरवों ने मुक्तेश्रर्थ से जकड़ रखा है" (मभा. भी.श्र. ४३, श्लो. ३४, ४०,७६)। जपर जो यह "श्रर्थ-लोलुप" शब्द है, वह इसी श्लोक के श्रर्थ का द्योतक है।]

(६) हम जय प्राप्त करें या हमें (वे लोग) जीत लें — इन दोनों बातों में श्रेयस्कर कौन है, यह भी समक्त नहीं पड़ता। जिन्हें मार कर फ़िर जीवित रहने की इच्छा नहीं वे ही ये कौरव ( युद्ध के लिये ) सामने डटे हैं!

['गरीयः' शब्द से प्रगट होता है, कि अर्जुन के मन में 'अधिकांश लोगों के अधिक सुख ' के समान कर्म और अकर्म की लघुता-गुरुता ठहराने की कसौटी थी; पर वह इस बात का निर्णय नहीं कर सकता था, कि उस कसौटी के अनुसार किसकी जीत होने में भलाई है। गीतारहस्य पृ. ८३–८४ देखी।

(७) दीनता से मेरी स्वामाविक वृत्ति नष्ट हो गई है, (मुक्ते अपने) धर्म अर्थात् कर्तव्य का मन में मोह हो गया है, इसिलये में तुमसे पूछता हूँ। जो निश्चय से श्रेय--स्कर हो, वह मुक्ते बतलाओ। में तुम्हारा शिष्य हूँ। मुक्त शरणागत को समका--इये। (८) क्योंकि पृथ्वी का निष्कण्टक समृद्ध राज्य या देवताओं (स्वर्ग)का भी §§ मात्रास्पर्शास्तु कीन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्य भारत ॥ १४ ॥ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषष्भ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्त्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

भारूं"। इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्त्व की दृष्टि से भगवान् पहले इसी का विचार बतलाते हैं, कि मरना क्या है और मारना क्या है (श्लोक ११-३०)। मनुष्य केवल देहरूपी निरी वस्तु ही नहीं है, वरन् देह श्रीर श्रात्मा का समुचय है। इनमें-श्रहङ्कार रूप से ब्यक्न होनेवाला श्रात्मा नित्य श्रीर श्रमर है। वह श्राज है, कल था श्रीर कल भी रहेगा ही। श्रतएव मरना या मारना शब्द उसके लिये उपयुक्त ही नहीं किये जा सकते श्रीर उसका शोक भी न करना चाहिये। श्रव वाकी रह गई देह, सो यह प्रगट ही है, कि वह श्रीनत्य श्रीर नाशवान है। त्राज नहीं तो कल, कल नहीं तो सी वर्ष में सही, उसका तो नाश होने ही का है-अद्य वाव्दशतान्ते वा मृत्युवैं प्राणिनां भ्रवः (भाग १०-१.३८), और एक देह छूट भी गई, तो कर्मी के अनुसार आगे दूसरी देह मिले विना नहीं रहती, अतएवं उसका भी शोक करना उचित नहीं। सारांश, देह या श्रात्मा, दोनों दृष्टियों से विचार करें तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का शोक करना पागलपन है। पागलपन भले ही हो, पर यह श्रवश्य बतलाना चाहिये, कि वर्तमान देह का नाश होते समय जो क्लेश होते हैं, उनके लिये शोक क्यों न करें। अतएव अब भगवान् इस कायिक सुखःदुखों का स्वरूप बतला कर दिखलाते हैं, कि उनका भी शोक करना उचित नहीं है।

(१४) हे कुन्तिपुत्र ! शीतोष्ण या सुख-दुःख देनेवाले, मात्राश्चों अर्थात् बाह्य सृष्टि के पदार्थों के (इन्द्रियों से) जो संयोग हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है; (अतएव) वे अनित्य अर्थात् विनाशवान् हैं। हे भारत ! (शोक न करके) उनको तू सहन कर। (१४) क्योंकि, हे नरश्रेष्ठ ! सुख और दुःख को समान माननेवाले जिस ज्ञानी पुरुष को उनकी व्यथा नहीं होती, वही अमृतत्त्व अर्थात् अमृत ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है।

[ जिस पुरुष को ब्रह्मात्मैक्य नहीं हुआ और इसी जिये जिसे नाम-रूपात्मक जगत् मिथ्या नहीं जान पड़ा है, वह बाह्य पदार्थों और इन्द्रियों के संयोग से होनेवाले शीत-उष्ण आदि या सुख-दुःख आदि विकारों को सत्य मान कर, आत्मा में उनका अध्यारोप किया करता है, और इस कारण से उसको दुःख की पीड़ा होती है। परन्तु जिसने यह जान जिया है, कि ये सभी विकार प्रकृति के हैं, आत्मा अकर्ता और अजिस है, उसे सुख और दुःख एक ही से हैं। अब अर्जुन से भगवान् यह करते हैं, कि इस समबुद्धि से तू उनको सहन कर। और यही अर्थ अगले अध्याय में अधिक विस्तार से वर्शित है। शाङ्करभाष्य में गतासूनगतास्ंश्च नानुशोचिन्त पण्डिताः ॥ ११ ॥ न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहान्तरप्राप्तिर्धारस्तत्र न मुद्यति ॥ १३ ॥

श्रीभगवान् ने कहा—(११) जिनका शोक न करना चाहिये, तू उन्हीं का शोक कर रहा है श्रोर ज्ञान की बात करता है! किसी के प्राण (चाहे) जाय या (चाहे) रहें, ज्ञानी पुरुष उनका शोक नहीं करते।

[ इस श्लोक में यह कहा गया है, कि पिएडत लोग प्राणों के जाने या रहने का शोक नहीं करते। इसमें जाने का शोक करना तो मामूली बात है, उसे न करने का उपदेश करना उचित है। पर टीकाकारों ने, प्राण रहने का शोक कैसा और क्यों करना चाहिये, यह शङ्का करके वहुत कुछ चर्चा की है और कई एकों ने कहा है, कि मूर्ख एवं अज्ञानी लोगों का प्राण रहना, यह शोक का ही कारण है। किन्तु इतनी वाल की खाल निकालते रहने की अपेचा 'शोक करना' शब्द का ही 'मला या बुरा लगना' अथवा 'परवा करना' ऐसा व्यापक अर्थ करने से कोई भी अड्चन रह नहीं जाती। यहाँ इतना ही वक्षव्य है, कि ज्ञानी पुरुप को दोनों बाते एक ही सी होती हैं।]

(१२) देखो न, ऐसा तो है ही नहीं कि में (पहले) कभी न था; तू श्रीर ये राजा लोग (पहले) न थे, श्रीर ऐसा भी नहीं हो सकता, कि हम सब लोक श्रव श्रागे न होंगे।

[ इस श्लोक पर रामानुजभाष्य में जो टीका है, उसमे लिखा है:—इस श्लोक से ऐसा सिद्ध होता है कि 'में ' अर्थात् परमेश्वर और ''तू एवं राजा लोग '' अर्थात् अन्यान्य आत्मा, दोनों यदि पहले (अतीतकाल में ) थे और आगे होनेवाले हैं, तो परमेश्वर और आत्मा, दोनों ही पृथक् स्वतन्त्र और नित्य हैं। किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है, साम्अदायिक आग्रह का है। क्योंकि, इस स्थान पर प्रतिपाद्य इतना ही है, कि सभी नित्य हैं; उनका परस्परिक सम्बन्ध यहाँ बतलाया नहीं है और वतलाने की कोई आवश्यकता भी न थी। जहाँ वैसा प्रसङ्ग आया है, वहाँ गीता मे ही ऐसा अद्वैत सिद्धान्त (गी. म. ४; १३.३१) स्पष्ट रीति से बतला दिया है, कि समस्त प्राणियों के शरीरों में टेहधारी आत्मा में अर्थात् एक ही परमेश्वर हूँ।

(१३) जिस प्रकार देह धारण करनेवाले को इस देह में बालपन, जवानी और बुढापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार (श्रागे) दूसरी देह प्राप्त हुआ करती है। (इसिलिये) इस विषय में ज्ञानी पुरुष को मोच नहीं होता।

[ त्रर्जुन के मन मे यही तो बड़ा ड़र या मोह था, कि '' त्रमुक को मे कैसे

#### अविनाशि तु तद्विद्धि यन सविमदं ततम्!

का तत्त्व उपयुक्त होता है। प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं है; वक्रव्य इतना ही है, कि सत् अर्थात् जो है, उसका अस्तित्व (भाव) और असत् अर्थात् जो नहीं है उसका ग्रमाव, ये दोनों नित्य यानी सदैव कायम रहनेवाले हैं। इस प्रकार कम से दोनों के भाव-अभाव को नित्य मान लें तो आगे फिर श्राप ही श्राप कहना पड़ता है, कि जो 'सत्' है उसका नाश हो कर उसका 'श्रसत्' नहीं हो जाता। परन्तु यह श्रनुमान, श्रीर सत्कार्य वाद में पहले ही प्रहण की हुई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कार्य-कारणरूप उत्पत्ति, ये दोनों एक सी नहीं हैं (गी. र. प्र. ७ पृ. १४६ देखों)। माध्वभाष्य में इस श्लोक के 'नासतो विद्यते भावः 'इस पहले चरण के 'विद्यते भावः' का 'विद्यते +श्रभाव ' ऐसा पदच्छेद है और उसका यह अर्थ किया है कि असत् यानी अध्यक्त प्रकृति का अभाव, अर्थात् नारा नहीं होता। श्रीर जब कि दूसरे चरण में यह कहा है, कि सत् का भी नाश नहीं होता, तब अपने हैती सम्प्रदाय के अनुसार मध्वाचार्य ने इस श्लोक का ऐसा अर्थ किया है कि सत् और असत् दोनों नित्य है ! परन्तु यह त्रर्थ सरत नहीं है; इसमें खींचातानी है । क्योंकि, स्वाभाविक रीति से देख पड़ता है, कि परस्पर-विरोधी श्रसत् श्रीर सत् शब्दों के समान ही श्रभाव और भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त हैं; एवं दूसरे चरण मे अर्थात 'नाभावी विद्यते सतः' यहाँ पर नाभावी में यदि अभाव शब्द ही लेना पडता है, तो प्रगट है कि पहले में भाव शब्द ही रहना चाहिये। इसके श्रतिरिक्त यह कहने के लिये, कि असत् श्रीर सत् ये दोनों नित्य हैं, 'श्रभाव' श्रीर 'विद्यते' इन पदों के दो बार प्रयोग करने की कोई श्रावश्यकता न थी। किन्त मध्याचार्य के कथनानुसार यदि इस द्विस्क्षी को आदरार्थ मान भी लें. तो आगे अठारहवें श्लोक में स्पष्ट कहा है, कि व्यक्त या दश्य सृष्टि मे श्रानेवाले मनुष्य का शरीर नाशवान् श्रर्थात् श्रनित्य है। श्रतएव श्रात्मा के साथ ही साथ भगवद्गीता के अनुसार, देह को भी नित्य नहीं मान सकते प्रगट रूप से सिद्ध होता है, कि एक नित्य है श्रोर दूसरा श्रानित्य। पाठकों को यह दिखलाने के लिये. कि साम्प्रदायिक दृष्टि से कैसी खींचातानी की जाती है, हमनें नमूनें के देंग पर यहाँ इस श्लोक का मध्वभाष्यवाला अर्थ लिख दिया है। श्रस्तु; जो सत् है वह कभी नष्ट होने का नहीं, श्रतएव सत्स्वरूपी श्रातमा का शोक न करना चाहिये; श्रीर तत्त्व की दृष्टि से नामरूपात्मक देह ग्रादि प्रथवा सुख-दु:ख श्रादि विकार मूल में ही विनाशी हैं, इसलिये उनके नाश होने का शोक करना भी उचित नहीं। फलतः श्रारम्भ में श्रर्जुन से जो यह कहा है, कि " जिसका शोक न करना चाहिये, उसका तू शोक कर रहा है "वह सिद्ध हो गया। अब 'सत् ' श्रीर ' श्रसत् ' के श्रर्थीं को ही ग्रगले हो श्लोकों में श्रीर भी स्पष्ट कर वतलाते हैं— ]

# §§ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरिप दृष्टोंऽतस्त्वनयोस्तत्त्वदृर्शिभिः॥ १६॥

' मात्रा' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है:-' मीयते एभिरिति मात्राः ' श्रर्थात् जिनसे बाहरी पदार्थ मापे जाते हैं या ज्ञात होते हैं, उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। पर मात्रा का इन्द्रिय श्रर्थ न करके, कुछ लोग ऐसा भी श्रर्थ करते हैं, कि इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्द-रूप श्रादि बाह्य पदार्थीं को मात्रा कहते हैं श्रीर उनका इन्द्रियों से जो स्पर्श श्रर्थात् संयोग होता है, उसे मात्रास्पर्श कहते हैं। इसी श्रर्थ को हमने स्वीकृत किया है। क्योंकि, इस स्ठोक के विचार गीता म आगे जहाँ पर आये हैं (गीता. १. २१-२३) वहाँ 'बाह्य-स्पर्श' शब्द है; ओर 'मात्रास्परी' शब्द का हमारे किये हुये ऋर्थ के समान ऋर्थ करने से, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही सा हो जाता है। तथापि इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलते-जुलते हैं, तो भी मात्रास्पर्श शब्द पुराना देख पडता है। क्योंकि मनुस्मृति (६. १७) में, इसी श्रर्थ मे, मात्रासङ्ग शब्द श्राया है, श्रीर बृहदारण्यकोपनिषद् मे वर्णन है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का मात्राओं से असंसर्ग (मात्रा sसंसर्गः ) होता है अर्थात् वह मुक्त हो जाता है और उसे संज्ञा नहीं रहती (बृ. माध्यं. ४. १. १४; वेसू. शांभा. १. ४. २२)। शीतोष्ण श्रोर सुख-दु:ख पद उपलक्त णात्मक हैं; इनमें राग-द्वेष, सत्-श्रसत् श्रीर मृत्यु-श्रमरत्व इत्यादि परस्पर-विरुद्ध द्वन्द्वों का समावेश होता है। ये सब माया-सृष्टि के द्वन्द्व हैं। इसिनये प्रगट है, कि अनित्य माया-सृष्टि के इन द्वन्हों को शान्तिपूर्वक सह कर, इन द्वन्द्वों से बुद्धि को छुडाये बिना, ब्रह्म-प्राप्ति नहीं होती (गी. २. ४४; ७.२८ और गी. र. प्र. ६ प्र, २२ और २४४ देखो )। श्रब श्रध्यात्म-शास्त्र की दृष्टि से इसी अर्थ को व्यक्त कर दिखलाते हैं-]

(१६) जो नहीं (श्रसत्) है वह हो ही नहीं सकता, श्रीर जो है (सत्) उसका श्रमाव नहीं होता; तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने 'सत् श्रीर श्रसत् 'दोनों का श्रमत देख लिया है श्रर्थात् श्रम्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय किया है।

[इस श्लोक के 'अन्त 'शब्द का अर्थ और 'राखान्त ', 'सिखान्त' एवं 'कृतान्त' शब्दों (गी. १८. १३) के 'अन्त' का अर्थ एक ही है। शाश्वतकोश (३८१) में 'अन्त' शब्द के ये अर्थ हैं—'' स्वरूपप्रान्तयोरन्तमन्तिकेऽि प्रयुज्यते "। इस श्लोक में सत् का अर्थ ब्रह्म और असत् का अर्थ नाम-रूपात्मक दृश्य जगत् है (गी. र. प्र. पृ. २२३-२२४; और २४३-२४४ देखों)। स्मरण रहे, कि " जो है, उसका अभाव नहीं होता " इत्यादि तत्त्व देखने में यद्यपि सत्कार्य वाद के समान देख पढ़ें, तो भी उनका अर्थ कुछ निराला है। जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित होती है—उदा० बीज से वृत्त—वहाँ सत्कार्य-वाद

कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयित हन्ति कम् ॥ २१ ॥ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

नैनं छिन्दन्ति रास्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥२३॥
अच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च।
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥२४॥
अव्यक्तोऽयमचिंत्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते।
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहीसि॥२५॥
६६ अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मतम्।

पार्थ ! जिसने जान लिया, कि यह श्रात्मा श्रविनाशी, नित्य, श्रज श्रीर श्रव्यय है, वह पुरुष किसी को कैसे मरवावेगा श्रीर किसी को कैसे मारेगा ? (२२)जिस प्रकार (कोई) मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ कर नये प्रहण करता है, उसी प्रकार देही श्रशीत शारीर का स्वामी श्रात्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर धारण करता है।

[वस्त्र की यह उपमा प्रचित्त है। महाभारत में एक स्थान पर, एक घर (शाला) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का दृष्टान्त पाया जाता है (शां. १४. ४६) और एक अमेरिकन प्रन्थकारने यही कल्पना पुस्तक में नई जिल्द बाधने का दृष्टान्त देकर व्यक्त की है। पिछले तेरहवें श्लोक में बालपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीन अवस्थाओं को जो न्याय उपयुक्त किया गया है, वही अब सब शरीर के विषय में किया गया है।]

(२३) इसे अर्थात् आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, वैसे ही इसे पानी भिगा या गला नहीं सकता और वायु सुखा भी नहीं सकती है। (२४) (कभी भी) न कटनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला और न सूखनेवाला यह (आत्मा) नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल आर सनातन अर्थात् चिरन्तन है। (२४) इस आत्मा को ही अव्यक्त (अर्थात् जो इन्द्रियों को गोचर नहीं हो सकता), अचिन्त्य (अर्थात् जो मन से भी जाना नहीं जा सकता), और अविकार्थ (अर्थात् जिसे किसी भी विकार की उपाधि नहीं है) कहते हैं। इसलिये उसे (आत्मा को) इस प्रकार का समक्त कर उसका शोक करना तुमे उचित नहीं है।

[यह वर्णन उपनिषदों से लिया है। यह वर्णन निर्गुण आत्मा का है, सगुण का नहीं। क्योंकि अविकार्य या अचिन्य विशेषण सगुण को लग नहीं सकते (गीतारहस्य प्र. १ देखों)। आत्मा के विषय में वेदान्तशास्त्र का जो अन्तिम सिद्धान्त है, उसके आधार से शोक न करने के लिये यह उपपत्ति बतलाई गई है। अब कदाचित कोई ऐसा पूर्वपच करे, कि हम आत्मा को नित्य नहीं समस्तते, इसलिये तुम्हारी उपपत्ति हमें प्राह्म नहीं, तो इस पूर्वपच का प्रथम उन्नेख करके भगवान् उसका यह उत्तर देते हैं, कि—]

विनाशमन्ययस्यास्य न किश्चित्कतुमहित ॥ १७॥ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीारिणः । अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत ॥ १८॥ य एनं वोत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ १९॥

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥२०॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमस्ययम्।

(१७) स्मरण रहे कि, यह (जगत्) जिसने फैलाया अथवा ब्याप्त किया है, वह (मूल आत्मस्वरूप ब्रह्म) अविनाशी है। इस अब्यय तत्त्व का विनाश करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं है।

[ पिछुले श्लोक मे जिसे सत् कहा है; उसी का यह वर्णन है। यह बतला दिया गया, कि शरीर का स्वामी अर्थात् श्रात्मा ही 'नित्य' श्रेणी मे श्राता है। श्रव यह बतलाते हैं, कि अनित्य या असत् किसे कहना चाहिये—]

(१८) कहा है: कि जो शरीर का स्वामी (श्रात्मा) नित्य, श्रविनाशी श्रौर श्रचिन्त्य है, उसे प्राप्त होनेवाले ये शरीर नाशवान् श्रर्थात् श्रनित्य है। श्रतएव हे भारत! तू युद्ध कर।

[सारांश, इस प्रकार नित्य-श्रनित्य का विवेक करने से तो यह भाव ही सूठा होता है, कि "मैं श्रमुक को मारता हूँ," श्रौर युद्ध न करने के लिये श्रजुंन ने जो कारण दिखलाया था, वह निर्मूल होता है। इसी श्रथ को श्रब श्रीर श्रिक स्पष्ट करते हैं—]

(१६) (शरीर के स्वामी या श्रात्मा) को ही जो मारनेवाला मानता है या ऐसा समकता है, कि वह भारा जाता है, उन दोनों को ही सचा ज्ञान नहीं है। (क्योंकि) यह (श्रात्मा) न तो मारता है श्रीर न मारा ही जाता है।

[क्योंकि यह श्रात्मा नित्य श्रीर स्वयं श्रकर्ता है, खेल तो सब प्रकृति का ही है। कठोपनिषद् में यह श्रीर श्रगला श्लोक श्राया है (कठ.२.१८.१६)। इसके श्रितिरिक्त महाभारत के श्रन्य स्थानों में भी ऐसा वर्णन है, कि काल से सब यसे हुए हैं, इस काल की कीड़ा को ही यह "मारने श्रीर मरने ' की लौकिक संज्ञाएं हैं (शां. २४.१४.)। गीता (११.३३) में भी श्रागे भिक्तमार्ग की भाषा से यही तस्त्व भगवान् ने श्रजुन को फिर बतलाया है, कि भीष्म-द्रोण श्रादि को कालस्वरूप से में ने ही पहले मार डाला है, त् केवल निमित्त हो जा।

(२०) यह (श्रात्मा) न तो कभी जन्मता है और न मरता ही है; ऐसा भी नहीं है कि यह (एक बार) हो कर फिर होने का नहीं; यह अज, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, एवं शरीर का वध हो जायँ तो भी मारा नहीं जाता। ( २१ ) है

आश्चर्यवत् पर्यति कश्चिद्नमाश्चर्यवद्वद्गति तथैव चान्यः। आश्चर्यवञ्चेनमन्यः शृणोति शुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्॥ २९॥ देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि॥ २०॥

(२६) मानों कोई तो आश्चर्य (श्रद्धृत वस्तु) समक कर इसकी श्रोर देखते हैं, कोई आश्चर्य सरीखा इसका वर्णन करता है, श्रीर कोई मानों आश्चर्य समक कर सुनता है। परन्तु (इस प्रकार देख कर, वर्णन कर श्रोर) सुन कर भी (इनमें) कोई इसे (तस्वतः) नहीं जानता है।

[ अपूर्व वस्तु समक्त कर बढे-बढे लोग आश्चर्य से आत्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न किया करें, पर उसके सच्चे स्वरूप को जाननेवाले बहुत ही घोढ़े हैं। इसी से बहुतेरे लोग मृत्यु के विषय में शोक किया करते हैं। इससे त् ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आत्मस्वरूप को यथार्थ रीति पर समक्त ले और शोक करना छोड़ है। इसका यही अर्थ है। कठोपनिषद् ( २. ७. ) में आत्मा का वर्णन इसी ढँग का है।

(३०) सब के शरीर में (रहनेवाले) शरीर का स्वामी (आतमा) सर्वदा अवध्य अर्थात् कभी भी वद न किया जानेवाला है; अतएव हे भारत (अर्जुन)! सब अर्थात् किसी भी प्राणी के विषय में शोक करना नुमें टचित नहीं है।

श्रिव तक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यास-मार्ग के तत्त्वज्ञाना-नुसार आतमा श्रमर है श्रीर देह तो स्वभाव से ही श्रनित्य है, इस कारण कोई मरे या मारे उसमे, 'शोक' करने की कोई त्रावश्यकता नहीं है। परन्तु यदि कोई इससे यह अनुमान कर ले, कि कोई किसी को मारें तो इसमें भी ' पाप ' नहीं तो वह भयङ्कर भूल होगी। मरना या मारना, इन दो शब्दों के अर्थों का यह पृथक्करण है, मरने या मारने में जो डर लगता है उसे पहले दूर करने के लिये ही वह ज्ञान वतलाया है। मनुष्य तो श्रात्मा श्रार देह का समुचय है। इनमें श्रात्मा श्रमर है, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते। वाक्री रह गई देह, सो वह तो स्वभाव से ही श्रनित्य है, यदि उसका नाश हो जायँ तो शोक करने योग्य कुछ है नहीं। परन्तु यहच्छा या काल की गति से कोई मर जार्यं या किसी को कोई मार डालें, तो उसका सुख-दुःख न मान कर शोक करना छोड़ दें, तो भी इस प्रश्न का निपटनारा हो नहीं जाता, कि युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिये जान वृक्त कर प्रवृत्त हो कर लोगों के शरीरों का नाश हम क्यों करें । क्योंकि देह यद्यपि श्रनित्य है, तथापि श्रात्मा का पक्षा कल्याण का मोच सम्पादन कर देने के लिये देह ही तो एक साधन है, अतएव आत्महत्या करना श्रथवा विना योग्य कारणों के किसी दूसरे को मार डालना, ये दोनों शास्त्रा-नुसार घोर पातक ही हैं। इसलिये मरे हुए का शोक करना , यद्यपि उचित्र

तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमईसि ॥ २६ ॥ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। तस्माद्परिहार्येऽथें न त्वं शोचितुमईसि ॥ २७ ॥ §§ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

(२६) अथवा, यदि त् ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा (नित्य नहीं, शरीर के स्साथ ही) सदा जन्मता या सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु! उसका शोक करना तुक्ते उचित नहीं। (२७) क्योंकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है; इसिलये (इस) अपरिहार्य बात का (उपर उिद्विखित तेरे मत के अनुसार भी) शोक करना तुक्त को उचित नहीं।

[स्मरण रहे, कि उपर के दो श्लोकों मे बतलाई हुई उपपत्ति सिद्धान्तपत्त की नहीं है। यह 'श्रथ च=श्रथवा' शब्द से बीच में ही उपस्थित किये हुए पूर्वपत्त का उत्तर है। श्रात्मा को नित्य मानो चाहे श्रानित्य, दिखलाना इतना ही है, कि दोनों ही पत्तों में शोक करने का प्रयोजन नहीं है। गीता का यह सचा सिद्धान्त पहले ही बतला चुके हैं, कि श्रात्मा सत्, नित्य श्रज, श्रविकार्य श्रीर श्रचिन्त्य या निर्गुण है। श्रस्तु; देह श्रानित्य है, श्रतएव शोक करना उचित नहीं; इसी की, सांख्यशास्त्र के श्रनुसार, दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं—]

(२८) सब भूत आरम्भ में अन्यक्त, मध्य मे न्यक्त और मरणसमय में किर अन्यक्त होते हैं; (ऐसी यदि सभी की स्थिति है) तो हे भारत! उसमें शोक किस बात का?

[ 'श्रव्यक्त' शब्द का ही अर्थ है-- 'इन्डियों को गोचरण न होनेवाला'। मूल एक अन्यक्त द्वाच्य से ही आगे कम-कम से समस्त न्यक्त सृष्टि निर्मित होती है, श्रीर श्रन्त में श्रर्थात् प्रलयकाल में सब ब्यक्त सृष्टि का फिर श्रव्यक्त में ही लय हो जाता है (गी. ८.१८); इस सांख्यसिद्धान्त का अनुसरण कर इस श्लोक की दलीं हैं। सांख्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा भीता-रहस्य के सातवें श्रीर श्राठवें प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदार्थ की व्यक्त स्थिति यदि इस प्रकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली है, तो जो ब्यक्त स्वरूप निसर्ग से ही नाश-वान है, उसके विषय में शोक करने की कोई श्रावश्यकता ही नहीं । यही श्लोक 'श्रव्यक्त' के बदले 'श्रभाव 'शब्द से संयुक्त हो कर महाभारन के स्त्रीपर्व (मभा. स्त्री. २६) में त्राया है। त्रागे "त्रदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गताः। न ते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना॥" (स्त्री. २. १३) इस श्लोक में 'श्रदर्शन' श्रर्थात् 'नज़र से दूर हो जाना' इस शब्द का भी मृत्यु को उद्देश कर उपयोग किया गया है। सांख्य और वेदान्त, दोनों शास्त्रों के अनुसार शोक करना यदि व्यर्थ सिद्ध होता है, श्रीर श्रात्मा को श्रनित्य मानने से भी यदि यही बात सिद्ध होती है, तो फ्रिर लोग मृत्यु के विषय में शोक क्यों करते हैं ? श्रात्मस्वरूप सम्बन्धी श्रज्ञान ही इसका उत्तर है । क्योंकि—]

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥
अवाच्यवादांश्च बहून् विद्व्यन्ति तवाहिताः।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः॥ ३७ ॥
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥ ३८ ॥

होने लगा है। गीता के और बहुतेरे छोक भी इसी के समान सर्वसाधारणा लोगों में प्रचलित हो गये हैं। अब दुष्कीर्ति का स्वस्तप बतलाते हैं—]
(३४) (सब) महारथी समभंगे, कि तू डर कर रण से माग गया, और जिन्हे (आज) तू बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरी योग्यता कम समभने लगेंगे।(३६) ऐसे ही तेरे सामर्थ्य की निन्दा कर, तेरे शत्रु ऐसी ऐसी अनेक बातें (तेरे विषय में) कहेंगे जो न कहनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है ही क्या ? (३७) मर गया तो स्वर्ग को जावेगा और जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा! इसलिये हे अर्जुन! युद्ध का निश्चय करके उठ।

[ उल्लिखित विवेचन से न केवल यही सिद्ध हुआ, कि सांख्य ज्ञान के अनुसार मरने-मारने का शोक न करना चाहिये, प्रत्युत यह सिद्ध हो गया, कि स्वधर्म के अनुसार युद्ध करना ही कर्तव्य है। तो भी अब इस शङ्का का उत्तर दिया जाता है, कि लढाई में होनेवाली हत्या का 'पाप ' कर्ता को लगता है या नहीं। वास्तव मे इस उत्तर की युक्तियाँ कर्मयोगमार्ग की हैं, इसलिये उस मार्ग की प्रसावना यहीं हुई है।

(३८) सुख-दुःख, नफ़ा-नुकसान श्रीर जय-पराजय को एक सा मान कर फ़िर युद्ध में लग जा। ऐसा करने से तुमें (कोई भी) पाप लगने का नहीं।

[ संसार में आयु बिताने के दो मार्ग हैं—एक सांख्य और दूसरा योग । इनमें जिस सांख्य अथवा संन्यास-मार्ग के आचार को ध्यान में ला कर अर्जुन युद्ध छोड़ भिचा मार्गने के लिये तैयार हुआ था, उस संन्यास-मार्ग के तत्त्व- ज्ञानानुसार ही आत्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है। भगवान ने अर्जुन को सिद्ध कर दिखलाया है, कि सुख और दु:खों को समबुद्धि से सह लेना चाहिये एवं स्वधम की और ध्यान दे कर युद्ध करना ही चित्रय को उचित है, तथा समबुद्धि से युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं लगता। परन्तु इस मार्ग (सांख्य) का मत है, कि कभी न कभी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना ही प्रस्के मनुष्य का इस जगत में परम कर्तव्य है; इसिबये इष्ट जान पड़े तो अभी ही युद्ध छोड कर संन्यास क्यों न ले लें, अथवा स्वधम का पालन ही क्यों करें,

§§ स्वधर्ममिप चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हिस ।
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥
यहच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभनते युद्धमीहशम् ॥ ३२ ॥
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।
ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाइतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

नहीं है तो भी इसका कुछ न कुछ प्रवल कारण बतलाना श्रावश्यक है, कि एक दूसरे को क्यों मारे । इसी का नाम धर्माधर्स-विवेक है श्रीर गीता का वास्तविक प्रतिपाद्य विषय भी यही है। श्रव, जो चातुर्वण्य-व्यवस्था सांख्यमार्ग को ही सम्मत है, उसके श्रनुसार भी युद्ध करना चित्रयों का कर्चव्य है, इसिलये भगवान् कहते हैं, कि तू मरने-मारने का शोक मत कर; इतना ही नहीं, बिल्क लड़ाई में मरना या मार ड़ालना ये दोनों वातें चित्रयधर्मानुसार तुम को श्रावश्यक ही हैं—]

(३१) इसके सिवा स्वधर्म की श्रोर देखें तो भी (इस समय) हिम्मत -हारना तुम्ते उचित नहीं है। क्योंकि धर्मोचित युद्ध की श्रपेचा चित्रय को श्रेयस्कर श्रोर कुछ है ही नहीं।

[स्वधर्म की यह उपपत्ति आगे भी दो बार (गी. ३. ३४ और १८. ४७) बतलाई गई है। संन्यास अथवा सांख्य-मार्ग के अनुसार यद्यपि कर्मसन्यास-रूपी चतुर्थ आश्रम अन्त की सीढ़ी है, तो भी मनु आदि स्मृति-कर्ताओं का कथन है, कि इसके पहले चातुर्वर्य की व्यवस्था के अनुसार बाह्मण को बाह्मणधर्म और चित्रय को चित्रयधर्म का पालन कर गृहस्थाश्रम पूरा करना चाहिये, अतएव इस स्लोक का और आगे के स्लोक का तात्पर्य यह है, कि गृहस्थाश्रमी अर्जुन को युद्ध करना आवश्यक है।

(३२) श्रीर हे पार्थ ! यह युद्ध श्राप ही श्राप खुला हुश्रा स्वर्ग का द्वार ही है; ऐसा युद्ध भाग्यवान् चित्रयों ही को मिला करता है।(३३) श्रतएव यदि तू (श्रपने) धर्म के श्रनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म श्रीर कीर्ति खो कर पाप बटोरेगा; (३४) यही नहीं, बिल्क (सब) लोग तेरी श्रच्यय दुष्कीर्ति गाते रहेंगे! श्रीर श्रपथश तो सम्मावित पुरुष के लिये मृत्यु से भी बढ़ कर है।

[ श्रीकृष्ण ने यही तत्त्व उद्योगपर्व में युधिष्ठिर को भी बतलाया है (मभा. उ. ७२. २४) वहाँ यह श्लोक है—" कुलीनस्य च या निन्दा वधी वाऽमित्र-कर्षणम्। महागुणी वधी राजन् न तु निन्दा कुजीविका ॥ " परन्तु गीता में इसकी अपेना यह अर्थ संनेप में है; और गीता प्रन्थ का प्रचार भी अधिक है इस कारण गीता के "सम्भावितस्य" इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग

ऽऽ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्द्रन । वहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

§§ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्नत्यविपश्चितः। वेद्वाद्रताः पार्थं नान्यद्स्तीति वादिनः॥ ४२॥ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्।

प्रत्येक जनम में इसकी बढती होती है एवं अन्त में कभी न कभी सची सदृति मिलती ही है। अब कर्मयोगमार्ग का दूमरा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त बतलाते हैं--]

(४१) हे क्रुरुनन्द्न ! इस मार्ग में ब्यवसाय-बुद्धि श्रर्थात् कार्य श्रोर श्रकार्य का निश्चय करनेवाली (इन्ट्रियरूपी) बुद्धि एक श्रर्थात् एकाम्र रखनी पड़ती है; क्योंकि, जिनकी बुद्धि का (इस मकार एक) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि श्रर्थात् वासनाएँ श्रनेक शाखाओं से युक्त श्रीर श्रनन्त (मकार की) होती हैं।

[ संस्कृत में बुद्धि शब्द के अनेक अर्थ हैं। ३६ वें श्लोक में यह शब्द ज्ञान के अर्थ में श्राया है श्रौर श्रागे ४६ वें श्लोक में इस 'बुद्धि' शब्द का ही ''समक इच्छा, वासना, या हेतु" अर्थ है। परन्तु बुद्धि शब्द के पीछे 'ब्यवसायास्मिका' विशेषण है इसलिये इस श्लोक के पूर्वार्घ में उसी शब्द का अर्थ यों होता है, व्यवसाय अर्थात् कार्य-अकार्य का निश्चय करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय (गीतार. प्र. इ पृ. १३३-१३८ देखों )। पहले इस बुद्धि-इन्द्रिय से किसी भी वात का भला-हुरा विचार कर लेने पर फ़िर तद्नुसार कर्म करने की इच्छा या वासना मन में हुत्रा करती है; श्रतएव इस इच्छा या वासना को भी बुद्धि ही कहते हैं। परन्तु उस समय ' व्यवसायात्मिका ' यह विशेषण उसके पीछे नहीं लगाते। भेड दिखलाना ही त्रावरयक हो, तो 'वासनात्मक 'बुद्धि कहते हैं। इस श्लोक के दूसरे चरण में सिर्फ़ ' बुद्धि 'शब्द है, उसके पीछे ' ब्यवसायात्मक ' यह विशेषण नहीं है। इसिलये बहुवचनान्त 'बुद्धयः 'से "वासना, कल्पनातरङ्ग" श्रर्थ होकर पूरे श्लोक का यह श्रर्थ होता है, कि " जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि श्रर्थात् निश्चय करनेवाली बुद्धि-इन्डिय स्थिर नहीं होती, उसके मन म चर्ण-चर्ण में नई तग्ड्रें या वासनाएँ उत्पन्न हुत्रा करती हैं "। ब्रुद्धि शब्द के . ' निश्चय करनेवाली इन्द्रिय 'श्रोर ' वासना ' इन दोनों श्रथीं को ध्यान में रखे . विना कर्मयोग की बुद्धि के विवेचन का मर्स भली भाँति समस में श्राने का नहीं। व्यवसायात्मक बुद्धि के स्थिर या एकाम न रहने से मतिदिन भिन्न भिन्न वासनाओं से मन ब्यग्र हो जाता है श्रीर मनुष्य ऐसी श्रनेक संसदों में पड़ जाता है, कि श्राज पुत्र-प्राप्ति के लिये श्रमुक कर्म करो, तो कल स्वर्ग की प्राप्ति के लिये श्रमुक कर्म करो। वस, श्रत्र इसी का वर्णन करते हैं—]

(४२) हे पार्थ ! (कर्मकाण्डात्मक ) वेदों के (फलश्रुति-युक्त) वाक्यों में भूले हुए श्रोर यह कहनेवाले मूढ लोग कि इसके श्रतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, वडा % एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां रूणु। बुद्धचा युक्तो यया पार्थ कर्मवन्धं प्रहास्यसि॥ ३९॥

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
 स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

इत्यादि शंकाओं का निवारण सांख्यज्ञान से नहीं होता और इसी से यह कह सकते हैं, कि अर्जुन का मूल आचेप ज्यों का त्यों बना है। अतएव अब भगवान् कहते हैं—]

(३६) सांख्य श्रर्थात् संन्यासनिष्ठा के अनुसार तुक्ते यह बुद्धि श्रर्थात् ज्ञान या उपपत्ति बतलाई गई। श्रव जिस बुद्धि से युक्त होने पर (कर्मों के न छोड़ने पर भी) हे पार्थ! तू कर्मबन्ध छोडेगा, ऐसी यह (कर्म-) योग की बुद्धि श्रर्थात् ज्ञान (तुक्त से बतलाता हूँ) सुन।

िभगवद्गीता का रहस्य समभने के लिये यह श्लोक श्रयन्त महत्त्व का है। सांख्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, श्रौर योग शब्द से पातञ्जल योग यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है-सांख्य से सन्यासमार्ग श्रीर योग से कर्ममार्ग ही का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये। यह बात गीता के ३.३ श्लोक से प्रगट होती है। ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं, इनके श्रनुयायियों को भी क्रम से 'सांख्य' =संन्यासमार्गी त्रौर 'योग '=कर्मयोगमार्गी कहते है (गी. १. १.)। इनमें सांख्यनिष्ठावाले लोग कभी न कभी अन्त मे कर्मों को छोड़ देना ही श्रेष्ट मानते हैं, इसिल्ये इस मार्ग के तत्त्वज्ञान से अर्जुन की इस शङ्का का पूरा पूरा समाधान नहीं होता कि युद्ध क्यों करे ? श्रतएव जिस कर्मयोगनिष्ठा का ऐसा मत है, कि संन्यास न लेकर ज्ञान-प्राप्ति के पृश्चात् भी निष्काम बुद्धि से ं सदैव कर्म करते रहना ही प्रत्येक का सचा पुरुषार्थ है, उसी कर्मयोग का . ( श्रथवा संचेप में योगमार्ग का ) ज्ञान बतलाना श्रब श्रारम्भ किया गया है, श्रीर गीता के श्रन्तिम श्रध्याय तक, श्रनेक कारण दिखलाते हुए, श्रनेक शङ्काश्रों का निवारण कर, इसी मार्ग का पुष्टीकरण किया गया है। गीता के ंविषय-निरूपण का, स्वयं भगवान् का किया हुन्ना, यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखने से इस विषय में कोई शङ्का रह नहीं जाती, कि कर्मयोग ही गीता मे प्रतिपाद्य हैं। कर्मयोग के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का पहले निर्देश करते हैं--]

( ४० ) यहाँ अर्थात् इस कर्मयोग में ( एक बार ) आरम्भ किये हुए कर्म का नाश नहीं होता और ( आगे ) विश्व भी नहीं होते । इस धर्म का थोड़ा सा भी ( आचरण ) बढ़े भय से संरच्या करता है ।

[ इस सिद्धान्त का महत्त्व गीतारहस्य के दसवे प्रकरण ( पृ० २८४ ) में दिखलाया गया है, और अधिक खुलासा श्रागे गीता मे भी किया गया है (गी. ६. ४०–४६ )। इसका यह श्रर्थ है, कि कर्मयोगमार्ग में यदि एक जन्म मे सिद्धि न मिले, तो किया हुआ कर्म ब्यर्थ न जा कर श्रगले जन्म में उपयोगी होता है श्रीर

# यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्छुतोद्के।

्त्रैगुण्य कहते हैं। सृष्टि सुल-दुःख श्रादि श्रयवा जन्म-मरण श्रादि विनाश-वान् इन्हों से भरी हुई है और सत्य ब्रह्म इसके परे है-यह वात गीतारहस्य ( पृ. २२८ श्रोर २११ ) में स्पष्ट कर दिखलाई गई है। इसी श्रध्याय के ४३ वें श्लोक में कहा है, कि प्रकृति के श्रर्थात् माया के, इस संसार के सुखों की प्राप्ति के लिये मीमांसक-मार्गवाले लोग श्रीत यज्ञ-याग ग्रादि किया करते हैं श्रीर वे. इन्हीं में निमझ रहा करते हैं। कोई पुत्र-प्राप्ति के लिये एक विशेष यज्ञ करता है, तो कोई पानी वरसाने के लिये दूसरी इष्टि करता है। ये सब कर्म इस लोक में संसारी ब्यवहारों के लिये अर्थात् अपने योग-चेम के लिये हैं। अतएव प्रगट ही है, कि जिसे मोच प्राप्त करना हो वह वैदिक कर्मकायड के इन त्रिगुणात्मक . और निरे योग-चेम सम्पादन करनेवाले कर्मी को छोड़ कर अपना चित्त इसके परे परवहा की ओर लगावे । इसी अर्थ में निर्दृन्द्व और नियोगचेमवान् शब्द-जपर आये हैं। यहाँ ऐसी शङ्का हो सकती है, कि वैदिक कर्मकाएड के इन काम्य कर्मों को छोड़ देने से योग-चेम (निर्वाह) कैसे होगा (गी. र. पृ. २१३ श्रोर १८७ देखो )? किन्तु इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया, यह विपय आगे किर नवे अध्याय में आया है। वहाँ कहा है, कि इस योग-चेम को भगवान करते हैं; श्रोर इन्हीं दो स्थानों पर गीता से ' योग-चेस ' शब्द श्राया है ( गी. २२ और उस पर हमारी टिप्पणी देखो )। नित्यसस्वस्य पद का ही अर्थ त्रिगुणातीत होता है। क्योंकि आगे कहा है, कि सत्त्रगुण के नित्य उत्कर्प से ही किर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है जो कि सची सिद्धावस्था है (गी. १४. १४. श्रीर २०, गी. र. पृ. १६६ श्रीर १६७ देखी )। ताल्पर्य यह है, कि मीमां-सकों के योगचेमकारक त्रिगुणात्मक काम्य कर्म छोड़ कर एवं सुख-दु:ख के इन्हों से निपट कर ब्रह्मनिष्ट अथवा आत्मनिष्ट होने के विपय में यहाँ उपदेश किया गया है। किन्तु इस बात पर फ़िर भी ध्यान देना चाहिये, कि आत्मनिष्ठ होने का अर्थ सब कमों को स्वरूपतः एकदम छोड़ देना नहीं है। ऊपर के स्रोक में वैदिक काम्य कर्मों की जो निन्दा की गई है, या जो न्यूनता दिखलाई गई है, वह कमों की नहीं, बल्कि उन कमों के विषय में जो काम्यवृद्धि होती है उस की है। यदि यह काम्यद्वदि मन मे न हो, तो निरे यज्ञ-यारा किसी भी प्रकार से मोज्ञ के लिये प्रतिवन्धक नहीं होते (गी. र. पृ. २६२-२६१)। स्रागे स्रठारहवें श्रघ्याय के श्रारम्म में सगवान ने श्रपना निश्चित श्रीर उत्तम मत वतलाया है. कि मीमांसकों के इन्हीं यज्ञ-याग आदि कमीं को फलाशा श्रीर सङ्ग छोड़ कर ंचित्त की शुद्धि श्रीर लोकसंग्रह के लिये श्रवश्य करना चाहिये (गी. १८.६) । गीता की इन दो स्थानों की वातों को एकत्र करने से यह प्रगट हो जाता है, कि इस श्रघ्याय के स्रोक में मीमांसकों के कर्मकाएड की जो न्यूनता दिखलाई गई है, वह उनकी काम्यबुद्धि को उद्देश करके है-किया

क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगति प्रति ॥ ४३ ॥ भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

श्री त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

कर कहा करते हैं, कि-( ४३) " श्रनेक प्रकार के ( यज्ञ-याग श्रादि ) कर्मीं से ही -( फ़िर ) जन्मरूप फल मिलता है श्रीर ( जन्म-जन्मान्तर मे ) भोग तथा ऐश्वर्य मिलता है, "-स्वर्ग के पीछे पड़े हुए वे काम्य-बुद्धिवाले ( लोग ), (४४) उल्लिखित भाषण की श्रोर ही उनके मन श्राकर्षित हो जाने से भोग श्रीर ऐश्वर्य मे ही गर्क रहते है; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक श्र्यांत् कार्य-श्रकार्य का निश्चय करने-वाली बुद्धि ( कभी भी ) समाधिस्थ श्रयांत् एक स्थान मे स्थिर नहीं रह सकती।

[ उपर के तीनों श्लोकों का मिल कर एक वाक्य है। उसमें उन ज्ञानविर-हित कर्मठ मीमांसामार्गवालों का वर्णन है, जो श्लोतस्मार्त कर्मकाएड के श्रनु-सार श्राज श्रमुक हेतु की सिद्धि के लिये तो कल श्लौर किसी हेतु से, सदैव स्वार्थ के लिये ही, यज्ञ-याग श्लादि कर्म करने मे निमग्न रहते हैं। यह वर्णन उप-निषदों के श्लाधार पर किया गया है। उदाहरणार्थ, मुण्डकोपनिषद् में कहा है—

> इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूखाः। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लाकं हीनतरं वा विशन्ति॥

" इष्टापूर्त ही श्रेष्ट है, दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं—यह माननेवाले मूढ लोग स्वर्ग मे पुण्य का उपभोग कर चुकने पर फ़िर नीचे के इस मनुष्य-लोक में आते हैं " (मुण्ड. १. २ १०)। ज्ञानिवरहित कमीं की इसी ढक्न की निन्दा ईशा-वास्य श्रार कठ उपनिषदों मे भी की गई है (कठ. २. ५; ईश. ६. १२)। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कमीं मे ही फॅसे रहनेवाले इन लोगों को (देखो गी. ६. २१) श्रपने श्रपने कमीं के स्वर्ग श्रादि फल मिलते तो हैं, पर उनकी वासना श्राज एक कर्म में तो कल किसी दूसरे ही कर्म मे रत होकर चारों श्रोर घुड़दौड़ सी मचाये रहती है; इस कारण उन्हें स्वर्ग का श्रावागमन नसीब हो जाने पर भी मोच नहीं मिलता। मोच की प्राप्ति के लिये बुद्धि-इन्द्रिय को स्थिर या एकाग्र रहना चाहिये। श्रागे छठे श्रध्याय मे विचार किया गया है, कि इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिये। श्रमी तो इतना ही कहते हैं, कि—]

(४१) हे अर्जुन! (कर्मकाण्डात्मक) वेद (इस रीति से) त्रैगुण्य की बातों से भरे पड़े हैं, इसिलये तू निस्त्रेगुण्य अर्थात् त्रिगुणों से अतीत, नित्यसत्त्वस्थ और सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से अलिस हो, एवं योग-चेम आदि स्वार्थों में न पढ़ कर आत्मनिष्ठ हो।

[ सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुर्णों से मिश्रित प्रकृति की सृष्टि को

## **§§ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु क्**दाचन्।

उतना, पानी पीने की सुविधा होने पर कुएँ की श्रोर कौन सॉकेगा? ऐसे समय कोई भी कुएँ की श्रपेचा नहीं रखता। सनत्सुजातीय के श्रन्तिम श्रध्याय (मभा. उद्योग. ४४ २६) में यही श्लोक कुछ थोडे से शब्दों के हेरफेर से श्राया है। माध-वाचार्य ने इसकी टीका में वैसा ही अर्थ किया है जैसा कि हमने ऊपर किया है; एवं ग्रुकान्तर्प्रक्ष में ज्ञान श्रीर कर्म के तारतम्य का विवेचन करते समय साफ कह दिया है:-- " न ते (ज्ञानिनः) कर्भ प्रशंसन्ति कृपं नद्यां पिवन्निव "-श्रर्थात् नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह जिस प्रकार कुएँ की परवा नहीं करता, उसी प्रकार 'ते ' प्रशांत ज्ञानी प्ररुप कर्म की कुछ परवा नहीं करते ( मभा. शां. २४०. १०)। ऐसे ही पाएडवगीता के सत्रहवें श्लोक में कुएँ का दृष्टान्त यों दिया है-जो वासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की उपासना करता है, वह "तृषितो जान्हचीतीरे कृपं वांच्छति दुर्मति. " मागीरथी के तट पर पीने के लिये पानी मिलने पर भी कुएँ की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान मूर्ख है। यह दृष्टान्त केवल वैदिक संस्कृत अन्थों में ही नहीं है, प्रत्युत पाली के बौद्ध अन्थों में भी उसके प्रयोग हैं। यह सिद्धान्त बौद्धधर्म को भी मान्य है, कि जिस पुरुप ने श्रपनी तृष्णा समूल नष्ट कर डाली हो, उसे श्रागे श्रीर कुछ प्राप्त करने के बिये नहीं रह जाता, श्रीर इस सिद्धान्त को बतलाते हुए उदान नामक पाली प्रनथ के (७.६) उस श्लोक में यह दृष्टान्त दिया है-" किं क्यिरा उद्पानेन श्रापा चे सब्बदा सियुम् "-सर्वदा पानी मिलने योग्य हो जाने से कुएँ को लेकर क्या करना है ? आजकल बड़े-बड़े शहरों में यह देखा ही जाता है, कि घर में नल हो जाने से फिर कोई कुएँ की परवा नहीं करता। इससे श्रीर विशेप कर शुकानुप्रश्न के विवेचन से गीता के दृशन्त का स्वारस्य ज्ञात हो जायगा श्रीर यह देख पड़ेगा कि हमने इस श्लोक का जपर जो श्रर्थ किया है वहीं सरख श्रीर ठीक है। परन्तु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे श्रर्थ से वेदों को कुछ गौराता त्रा जाती है, त्रथवा इस माम्प्रदाथि सिद्धान्त की श्रोर दृष्टि देने से हो, कि ज्ञान में ही समस्त कमों का समावेश रहने के कारण ज्ञानी को कर्म करने की ज़रूरत नहीं, गीता के टीकाकार इस श्लोक के पदों का अन्वय कुछ निराले ढॅग से लगाते हैं। वे इस श्लोक के पहले चरण में 'तावान्' श्रीर दूसरे चरण में 'यावान्' पदों को श्रध्याहृत मान कर ऐसा श्रर्थ लगाते हैं "उद्पाने यावानर्थः तावानेव सर्वतः संप्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा यावानसर्वेपु वेदेपु श्रर्थः तावान् विजानतः बाह्यसम्य सम्पद्यते " श्रर्थात् स्नानपान श्रादि कमीं के लिये कुएँ का जितना उपयोग होता है, उतना ही बड़े तालाव में ( सर्वतः संप्लुतोदके ) भी हो सकता है; इसी प्रकार वेदों का जितना उपयोग है, उतना सब ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से हो सकता है। परन्तु इस श्रन्वय में पहली श्लोक-पंक्ति में 'तावान् ' श्रोर दूसरी पंक्ति में ' यावान् ' इन

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥

के लिये नहीं है। इसी श्रभिप्राय को मन मे ला कर भागवत मे भी कहा है-

वेदोक्तमेव कुर्वाणा निःसङ्गोऽपितमीश्वरे । नैष्क्रम्या लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥

"वेदोक्न कर्मों की वेद में जो फलश्रुति कही है, वह रोचनार्थ है, श्रर्थात् इसी लिये है कि कर्ता को ये कर्म श्रच्छे लगें। श्रतएव इन कर्मों को उस फल-प्राप्ति के लिये न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि श्रर्थात् फल की श्राशा छोड कर ईश्वरा- पंण बुद्धि से करे। जो पुरुप ऐसा करता है, उसे नैष्कर्म्य से प्राप्त होनेवाली सिद्धि मिलती है " (भाग. ११. ३, ४६)। सारांश, यद्यपि वेदों मे कहा है, कि श्रमुक श्रमुक कारणों के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमे न भूल कर केवल इसी लिये यज्ञ करे कि वे यप्टब्य है श्रर्थात् यज्ञ करना श्रपना कर्तव्य है; काम्यबुद्धि को तो छोड़ दे, पर यज्ञ को न छोड़े (गी. १७. ११); श्रीर इसी प्रकार श्रन्यान्य कर्म भी किया करे—यह गीता के उपदेश का सार है श्रीर यही श्रर्थ श्रगले श्लोक मे व्यक्ष किया गया है।

(४६) चारों श्रोर पानी की वाढ़ श्रा जाने पर कुँ का जितना श्रर्थ या प्रयो-जन रह जाता है (श्रर्थात् कुछ भी काम नहीं रहता), उतना ही प्रयोजन ज्ञान-प्राप्त बाह्मण को सव (कर्मकाण्डात्मक) वेट का रहता है (श्रर्थात् सिर्फ़ काम्यकर्मरूपी वैदिक कर्मकाण्ड की उसे कुछ श्रावश्यकता नहीं रहती)।

इस श्लोक के फलितार्थ के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। पर टीकाकारों ने इसके शब्दों की नाहक खींचातानी की है। 'सर्वतः संप्लुतोदके 'यह सस-म्यन्त सामासिक पद है। परन्तु इसे निरी सप्तमी या उदपान का विशेषण भी न समक कर ' सित सप्तमी ' मान लेने से, " सर्वतः संप्लुतोदके सित उदपाने यावानर्थः ( न स्वल्पमपि प्रयोजनं विद्यते ) तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेपु श्रर्थः "-इस प्रकार किसी भी वाहर के पद को श्रध्याहत मानना नहीं पहता, सरल अन्वय लग जाता है और उसका यह सरल अर्थ भी हो जाता है, कि " चारों त्रोर पानी ही पानी होने पर (पीने के लिये कहीं भी विना प्रयत्न के यथेष्ट पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार कुएँ को कोई भी नहीं पूछता, उसी प्रकार ज्ञान-प्राप्त पुरुष को यज्ञ-याग श्रादि केवल वैदिक कर्म का कुछ भी उपयोग नहीं रहता"। क्योंकि, वैदिककर्म केवल स्वर्ग-प्राप्ति के लिये ही नहीं, बल्कि अन्त में मोचसाधक ज्ञान-प्राप्ति के लिये करना होता है, श्रीर इस पुरुष को तो ज्ञान-प्राप्ति पहले ही हो जाती है, इस कारण इसे वैदिककर्म करके कोई नई वस्तु पाने के लिये शेप रह नहीं जाती । इसी हेतु से आगे तीसरे अध्याय (३. १७) में कहा है, कि "जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत् में कर्तव्य शेष नहीं रहता "। बड़े भारी तालाव या नदी पर श्रनायास ही, जितना चाहिये

श्रियोगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्तवा धनंजय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समी भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥
दूरेण ह्यवरं कर्म वुद्धियोगाद्धनंजय।
वुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥
वुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

अर्थात् कर्म छोड़ने का आग्रह न कर "। सारांश ' कर्म कर ' कहने से कुछ यह अर्थ नहीं होता, कि फल की आशा रख; और ' फल की आशा को छोड 'कहने से यह अर्थ नहीं हो जाता, कि कर्मों को छोड दे। अतएव इस क्षोक का यह अर्थ है, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिये, किन्तु न तो कर्म की आसिक्त में फेंसे और न कर्म ही छोड़े—स्थागो न युक्त इह कर्मसु नापि रागः (योग. १. १. १४)। और यह दिखला कर की फल मिलने की बात अपने वश में नहीं है, किन्तु उसके लिये और अनेक वातों की अनुकूलता आवश्यक है; अठारहवें अध्याय में फिर यही अर्थ और भी दृढ किया गया है (गी. १८. १४–१६ और रहस्य ए. ११४ एवं प्र. १२ देखों)। अब कर्मयोग का स्पष्ट लक्षण वतलाते हैं, कि इसे ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं—]

(ध्द) है धनक्षय! आसिक छोड़ कर और कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि, होनों को समान ही मान कर, 'योगस्थ' हो करके कर्म कर, (कर्म के सिद्ध होने या निप्फल होने में रहनेवाली) समता की (मनो-) वृक्ति को ही (कर्म-) योग कहते हैं। (ध्र ) क्योंकि, हे धनक्षय! बुद्धि के (साम्य) योग की अपेचा (बाह्य) कर्म बहुत ही किनिष्ठ है अतएव इस (साम्य-) बुद्धि की शरण में जा। फलहेतुक अर्थात् वल पर दृष्टि रख कर काम करनेवाला लोग कृपण अर्थात् दीन या निचले दृजें के हैं। (५०) जो (साम्य-) बुद्धि से युक्क हो जाय, वह इस लोग में पाप और पुण्य दोनों से अलिप्त रहता है, अतएव योग का आश्रय कर। (पाप-पुण्य से वच कर) कर्म करने की चतुराई (कुशलता या युक्ति) को ही (कर्मयोग) कहते हैं।

[इन श्लोकों में कर्मयोग का जो लच्चण वतलाया है, वह महत्त्व का है; इस सम्बन्ध में गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण (पृष्ठ ४४-६३) में जो विवेचन किया गया है, उसे देखो। इसमें भी कर्मयोग का जो तत्त्व—' कर्म की श्लेष बुद्धि श्रेष्ठ हैं '—४६ वें श्लोक में वतलाया है वह अत्यन्त महत्त्व का है। बुद्धि 'शब्द के पीछे ' व्यवसायात्मिका ' विशेषण नहीं है इसलिये इस श्लोक में उसका अर्थ 'वासना 'या 'समम 'होना चाहिये। कुछ लोग बुद्धि का 'ज्ञान' अर्थ करके इस श्लोक का ऐसा अर्थ किया चाहते हैं, कि ज्ञान की अप्रेत्ता कर्म हलके दर्जे का है; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि पीछे ४८ वं

### मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥

दो पदों के अध्याहार कर लेने की आवश्यकता पड़ने के कारण हमने उस अन्वय और अर्थ को स्वीकृत नहीं किया। हमारा अन्वय और अर्थ किसी भी पद के अध्याहार किये बिना ही लग जाता है और पूर्व के श्लोक से सिद्ध होता है, कि इसमें प्रतिपादित वेदों के कोरे अर्थात ज्ञानन्यतिरिक्ष कर्मकाण्ड का गौणल इस स्थल पर विवित्तत है। अब ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि कर्मों की कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते है, कि इन कर्मों को ज्ञानी पुरुष न करे, बिलकृल छोड़ दे—यह बात गीता को सम्मत नहीं है। क्योंकि, यद्यपि इन कर्मों का फल ज्ञानी पुरुष को अभीष्ट नहीं तथापि फल के लिये न सही, तो भी यज्ञ-याग आदि कर्मों को, अपने शास्त्रविहित कर्तव्य समस्त कर, वह कमी छोड नहीं सकता। अठारहवे अध्याय मे भगवान् ने अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, कि फलाशा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम-कर्मों के अनुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भी ज्ञानी पुरुष को निःसङ्ग बुद्धि से करना ही चाहिये (पिछले श्लोक पर और गी. ३. १६ पर हमारी जो टिज्यणी है उसे देखो)। यही निष्काम-विपयक अर्थ अब अगले श्लोक मे व्यक्ष कर दिखलाते है—]

(४७) कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है; फल (मिलना या न मिलना) कभी भी तेरे अधिकार अर्थात् ताबे में नहीं; (इसिलिये मेरे कर्म का) अमुक फल मिले, यह हेतु (मन मे) रख कर काम करनेवाला न हो, और कर्म न करने का भी तू आग्रह न कर।

[इस स्ठोक के चारों चरण परस्पर एक दूसरे के अर्थ के पूरक है, इस कारण अतित्याप्ति न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोडे में उत्तम रीति से बतला दिया गया है। और तो क्या, यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि ये चारों चरण कर्मयोग की चतुः सूत्री ही हैं। यह पहले कह दिया है, कि "कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है" परन्तु इस पर यह शङ्का होती है, कि कर्म का फल कर्म से ही संयुक्त होने के कारण 'जिसका पेड उसी का फल द स न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी है, वही फल का भी अधिकारी होगा। अत्र एव इस शङ्का को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह दिया है, कि "फल में तेरा अधिकार नहीं है"। फिर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह सिद्धान्त बतलाया है, कि "मन में फलाशा रख कर कर्म करनेवाला मत हो।" (कर्मफलहेतुः कर्मफले हेतुर्थस्य स कर्मफलेंहेतुः ऐसा बहुवीहि समास होता है।) परन्तु कर्म और उसका फल दोनों संखम्न होते हैं, इस कारण यदि कोई ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भी छोड ही देना चाहिये, तो इसे भी सब न मानने के लिये अन्त में स्पष्ट उपदेश किया है, कि फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ ही कर्म न करने का

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥ ५३॥ अर्जुन उवाच ।

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । \$\$ स्थितथीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थं मनागतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥ ५५॥

[ अर्थात् तुमे कुछ अधिक सुनने की इच्छा न होगी; क्योंकि इन वातों के सुनने से मिलनेवाला फल तुमे पहले ही प्राप्त हो चुका होगा। 'निवेंद ' शब्द का उपयोग प्रायः संसारी प्रपञ्ज से उकताहट या वराग्य के लिये किया जाता है। इस स्रोक में उसका सामान्य अर्थ " ऊव जाना " या " चाह न रहना " ही है। अगले स्रोक से देख पड़ेगा, कि यह उकताहट, विशेष करके पीछे वतलाये हुए, त्रेगुएय-विषयक श्रोत कमों के सम्बन्ध में है।]

( १३ ) ( नाना प्रकार के ) वेदवाक्यों से घवड़ाई हुई तेरी बुद्धि जब समाधि-वृत्ति में स्थिर श्रोर निश्चल होगी, तब ( यह साम्यबुद्धिरूप ) योग तुमे प्राप्त होगा।

[सारांश, दितीय श्रध्याय के ४४ वें श्लोक के श्रनुसार, जो लोग वेद-वाक्य की फलश्रुति में मूले हुए हैं, श्रोर जो लोग किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिये कुछ कमें करने की धुन में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती-श्रोर भी श्रिष्ठिक गड़बड़ा जाती हैं। इसलिये श्रनेक उपदेशों का सुनना छोड़ कर चित्त को निश्चल समाधि श्रवस्था में रख ऐसा करने से साम्यबुद्धिस्प कर्मयोग नुक्ते प्राप्त होगा श्रोर श्रिष्ठक उपदेश की ज़रूरत न रहेगी; एवं कर्म करने पर भी नुक्ते उनका कुछ पाप न लगेगा। इस रीति से जिस कर्मयोगी की बुद्धिया प्रज्ञा स्थिर हो जाय, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। श्रव श्रर्जुन का प्रश्न है कि उसका व्यवहार कैसा होता है।

अर्जुन ने कहा-(१४) हे केशव! (सुमे वतलाओं कि) समाधिस्य स्थितप्रज्ञ किसे कहें ? उस स्थितप्रज्ञ का बोलना, वैठना और चलना कैसा रहता है ?

[ इस स्टोक में 'भाषा 'शब्द 'लच्चा 'के अर्थ में प्रयुक्त है श्रीर हमने उसका भाषान्तर, उसकी भाष् घातु के अनुसार "किसे कहें " किया है। गीतारहस्य के वारहवें प्रकरण ( पृ. ३६६-३०७ ) में स्पष्ट कर दिया है, कि स्थितप्रज्ञ का वर्ताव कर्मथोगशास्त्र का श्राघार है और इससे अगले वर्णन का महत्त्व ज्ञात हो नायगा।

श्रीमगवान्ने कहाः—( ११ ) हे पार्थ ! जब (कोई मनुष्य अपने ) मन के समस्त

% कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यातितरिष्याति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

श्लोक में समत्व का लुचण बतलाया है और ४६ वें तथा अगले श्लोक में भी वहीं वर्णित है। इस कारण यहाँ बुद्धि का अर्थ समत्वबुद्धि ही करना चाहिये। किसी भी कर्म की भलाई-बुराई कर्म पर श्रवलम्बित नहीं होती; कर्म एक ही क्यों न हो, पर करनेवाले की भली या बुरी बुद्धि के अनुसार वह श्रभ श्रथवा श्रशुभ हुत्रा करता है; श्रतः कर्म की श्रपेत्ता बुद्धि ही श्रेष्ठ है; इत्यादि नीति के तत्त्वों का विचार गीतारहस्य के चौथे, बारहवें और पन्द्रहवें प्रकरण में ( पृ. ८७, ३८०-३८१ श्रोर ४७३-४७८ ) किया गया है; इस कारण यहाँ श्रोर श्रधिक चर्चा नहीं करते । ४१ वे श्लोक मे बतलाया ही है, कि वासनात्मक बुद्धि को सम श्रीर शुद्ध रखने के लिये कार्य-श्रकार्य का निर्णय करनेवाली व्यवसा-यात्मक बुद्धि पहले ही स्थिर हो जानी चाहिये। इसलिये ' साम्यबुद्धि ' इस शब्द से ही स्थिर ब्यवसायात्मक बुद्धि श्रौर शुद्ध वासना (वासनात्मक बुद्धि ) इन दोनों का बोध हो जाता है। यह साम्यबुद्धि ही शुद्ध आचरण प्रथवा कर्मयोग की जड़ है, इसलिये ३१ श्लोक में भगवान ने पहले जो यह कहा है, कि कमें करके भी कमें की बाधान लगनेवाली युक्ति अथवा योग तुभे बतलाता हूं, उसी के श्रनुसार इस श्लोक मे कहा है कि "कम करते समय बुद्धि को स्थिर, पवित्र, सम श्रीर शुद्ध रखना ही "वह ' युक्ति ' या ' कौशस्य है श्रीर इसी को ' योग ' कहते हैं-इस प्रकार योग शब्द की दो बार व्याख्या की गई है। ४० वें श्लोक के " योगः कर्मसु कौशलम् " इस पद का इस प्रकार सरल श्रर्थ लगने पर भी, कुछ लोगों ने ऐसी खींचातानी से श्रर्थ लगाने का प्रयत्न किया है, कि " कर्मसु योगः कौशलम् " कर्म में जो योग है, उसको कौशल कहते हैं। पर "कौशल" शब्द की ब्याख्या करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, ' योग ' शब्द का लच्चा बतलाना ही अभीष्ट है, इसलिये यह अर्थ सचा नहीं माना जा सकता । इसके श्रतिरिक्ष जब कि ' कर्मसु कौशलम् ' ऐसा सरत्त श्रन्वय त्रग सकता है, तब " कर्मसु योगः " ऐसा श्रोंधा-सीधा श्रन्वय करना ठीक भी नहीं है। अब बतलाते हैं कि इस प्रकार साम्य बुद्धि में समस्त कर्म करते रहने से व्यवहार का लोप नहीं होता श्रोर पूर्ण सिद्धि श्रथवा मोच प्राप्त हुए बिना नहीं रहता-]

(११) (समत्व) बुद्धि से युक्त (जो) ज्ञानी पुरुष कर्मफल का त्याग करते हैं, वे जन्म के बन्ध से सुक्त हो कर (परमेश्वर के) दुःखविरहित पद को जा पहुँचते हैं (१२) जब तेरी बुद्धि मोह के गॅदले त्रावरण से पार हो जायगी, तब उन बातों से तू विरक्त हो जायगा जो सुनी हैं श्रीर सुनने की हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥ ६०॥ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६१॥

किये जानेवाला मीठा, कडुवा, इत्यादि रस ' ऐसा अर्थ करके कुछ लोग यह अर्थ करते हैं, कि उपवासों से शेष इन्द्रियों के विषय यदि छूट भी जाय, तो भी जिन्हा का रस अर्थात् खाने-पीने की इच्छा कम न होकर बहुत दिनों के निराहार से और भी अधिक तीन्न हो जाती है। और, भागवत में ऐसे अर्थ का एक श्लोक भी है (भाग. ११. ८. २०)। पर हमारी राय में गीता के इस श्लोक का ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे चरण से वह मेल नहीं रखता। इसके अतिरिक्त भागवत में 'रस ' शब्द नहीं, 'रसनं' शब्द है, और गीता के श्लोक का दूसरा चरण भी वहां नहीं है। अतएव, भागवत और गीता के श्लोक को एकार्थक मान लेना उचित नहीं है। अन आगे के दो श्लोकों में और अधिक स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि बिना न्रह्मसाचात्कार के पूरा-पूरा इन्द्रियनिग्रह हो नहीं सकता है—]

(६०) कारण यह है, कि केवल (इन्द्रियों के दमन करने के लिये) प्रयत्न करने-वाले विद्वान के भी मन को, हे कुन्तिपुत्र! ये प्रवल इन्द्रियाँ वलात्कार से मन-मानी त्रोर खींच लेती हैं। (६१) (श्रतएव) इन सब इन्द्रियों का संयमन कर युक्त श्रर्थात् योगयुक्त और मत्परायण होकर रहना चाहिये। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ श्रपने स्वाधीन हो जायँ (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हो गई।

[ इस श्लोक में कहा है, कि नियमित आहार से इन्द्रियनिग्रह करके साथ ही साथ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये मत्परायण होना चाहिये, अर्थात् ईश्वर में चित्त लगाना चाहिये; और ४६ वें श्लोक का हमने जो अर्थ किया है, उससे प्रगट होगा, कि इसका हेतु क्या है। मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करनेवाले पुरुष को यह इशारा किया है कि "बलवानिन्द्रियमामो विद्वांसमिप कर्षति" (मनु. २. १२४) और उसी का अनुवाद ऊपर के ६० वें श्लोक में किया है। सारांश, इन तीन श्लोकों का मावार्थ यह है कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे अपना आहार-विहार नियमित रख कर ब्रह्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहिये, ब्रह्मज्ञान होने पर ही मन निर्विषय होता है, शरीर-क्रेश के उपाय तो ऊपरी हैं—सचे नहीं। 'मत्परायण' पद से यहाँ भिक्तमार्ग का भी आरम्भ हो गया है (गी. ६. ३४ देखो)। ऊपर के श्लोक में जो 'युक्न ' शब्द है, उसका अर्थ 'योग से तैयार या बना हुआ 'है। गीता ६. १७ में 'युक्न ' शब्द का अर्थ 'नियमित 'है। पर गीता में इस शब्द का सदैव का अर्थ है—''साम्यबुद्धि का जो योग गीता में बतलाया गया है उसका उपयोग करके, तदनुसार समस्त सुख-

दुःखेष्वनुद्धिप्तमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । इान्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

काम अर्थात् वासनाओं को छोड़ता है, और अपने आप में ही सन्तुष्ट होकर रहता है, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। (१६) दुःख में जिसके मन को खेद नहीं होता, सुख में जिसकी आसिक्त नहीं और प्रीति, भय एवं क्रोध जिसके छूट गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ सुनि कहते हैं। (१७) सब बातों में जिसका मन निःसङ्ग हो गया, श्रीर यथाप्राप्त शुभ-श्रशुभ का जिसे श्रानन्द या विषाद भी नहीं, (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई। (१८) जिस प्रकार कछुवा अपने (हाथ-पर आदि) श्रवयव सब श्रोर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष इन्द्रियों के (शब्द, स्पर्श आदि) विषयों से (श्रपनी) इन्द्रियों को खींच लेता है, तब (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई। (१६) निराहारी पुरुष के विषय छूट जावें, तो भी (उनका) रस अर्थात् चाह नहीं छूटती। परन्तु परब्रह्म का श्रनुभव होने पर चाह भी छूट जाती है, श्रर्थात् विषय श्रीर उनकी चाह दोनों छूट जाते हैं।

[ श्रन्न से इन्द्रियों का पोषण होता है। श्रतएव निराहार या उपवास करने से इन्द्रियाँ श्रश्न होकर श्रपने-श्रपने विषयों का सेवन करने में श्रसमर्थ हो जाती हैं। पर इस रीति से विषयोपमोग का छूटना केवल ज़बर्दस्ती की श्रश्नकता की बाद्य किया हुई। इससे मन की विषयवासना (रस) कुछ कम नहीं होती, इसिलये यह वासना जिससे नष्ट हो उस श्रह्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिये; इस प्रकार श्रह्म का श्रनुभव हो जाने पर मन एवं उसके साथ ही साथ इन्द्रियाँ भी श्राप ही श्राप ताबे में रहती हैं; इन्द्रियों को ताबे में रखने के लिये निराहार श्रादि उपाय श्रावश्यक नहीं,—यही इस श्लोक का भावार्थ है। श्रीर, यही श्र्य श्रागे छुठे श्रध्याय के श्लोक में स्पष्टता से वर्णित है (गी. ६. १६, १७ श्रीर ३. ६, ७ देखो), कि योगी का श्राहार नियमित रहे, वह श्राहार-विहार श्रादि को विलक्ष ही न छोड़ दे। सारांश, गीता का यह सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिये, कि शरीर को कृश करनेवाले निराहार श्रादि साधन एकाङ्गी हैं श्रतएव वे स्पाज्य हैं; नियमित श्राहार-विहार श्रीर ब्रह्मज्ञान ही इन्द्रिय-निग्रह का उत्तम साधन है। इस श्लोक में रस शब्द का जिद्धासे श्रमुभव

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्॥ ६६ ॥
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविभवान्भसि ॥ ६७ ॥
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६८ ॥
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागार्ते संयमी।
यस्यां जायति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

संग्रह के निमित्त समस्त कर्म निष्काम बुद्धि से किया करता है श्रीर संन्यासमार्गवाला स्थितप्रज्ञ करता ही नहीं है (देखो गी. ३.२४)। किन्तु गीता के संन्यासमार्गीय टीकाकार इस भेद को गौण समक्त कर साम्प्रदायिक श्राग्रह से प्रितिपादन किया करते हैं, कि स्थितप्रज्ञ का उक्र वर्णन संन्यासमार्ग का ही है। श्रब इस प्रकार जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, उसका वर्णन कर स्थितप्रज्ञ के स्वरूप को श्रीर भी श्रिधिक ज्यक्त करते हैं—]

(६६) जो पुरुष उक्त रीति से युक्त अर्थात् योगयुक्त नहीं हुआ है, उसमें (स्थर-) वुद्धि और भावना अर्थात् दृढ़ बुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती। जिसे भावना नहीं, उसे शान्ति नहीं और जिसे शान्ति नहीं उसे सुख मिलेगा कहाँ से? (६७) (विषयों में) सज्जार अर्थात् व्यवहार करनेवाली इन्द्रियों के पीछे-पीछे मन जो जाने जगता है, वही पुरुष की बुद्धि को ऐसे हरण किया करता है जैसे कि पानी में नौका को वायु खींचती है। (६८) अतएव हे महाबाहु अर्जुन! इंद्रियों के विषयों से जिसकी इन्द्रियाँ चहुँ और से हटी हुई हो, (कहना चाहिये कि) उसी की बुद्धि स्थिर हुई।

सारांश, मन के निग्रह के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह करना सब साधनों का मूल है। विषयों में न्यम होकर इन्द्रियां इधर-उधर दौड़ती रहें तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने की (वासनात्मक) बुद्धि ही नहीं हो सकती। अर्थ यह है, कि बुद्धि न हो तो उसके विषय में दद उद्योग भी नहीं होता और फिर शान्ति एवं सुख भी नहीं मिलता। गीतारहस्य के चौथें प्रकरण में दिखलाया है, कि इन्द्रियनिग्रह का यह अर्थ नहीं है, कि इन्द्रियों को एकाएक दबा कर सक कमों को बिलकुल छोड़ दे। किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि ६४ वें श्लोक में जो वर्णन है, उसके अनुसार निष्काम बुद्धि से कमें करते रहना चाहिये।

( ६६ ) सब लोगों की जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है श्रीर जब समस्ता प्राणिमात्र जागते रहते हैं, तब इस ज्ञानवान् पुरुष को रात मालूम होती है।

[ यह विरोधाभासात्मक वर्णन श्रलङ्कारिक है। श्रज्ञान श्रन्धकार को श्रीर ज्ञान प्रकाश को कहते हैं (गी. १४. ११)। श्रर्थ यह है, श्रज्ञानी लोगों को जो वस्तु श्रनावश्यक प्रतीत होती है (श्रर्थात् उन्हें जो श्रन्धकार है) वहीं श्यायतो विषयान्षुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोघोऽभिजायते॥ ६२॥ कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥६३॥ रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्। आत्मवश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥६४॥ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते॥६५॥

दुः लों को शान्तिपूर्वक सहन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुष " (गी. १. २३ देलो )। इस रांति से निष्णात हुए पुरुष को ही ' स्थितप्रज्ञ ' कहते है। उसकी श्रवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती है, श्रोर इस श्रध्याय के तथा पाँचवें एवं बारहवें श्रध्याय के श्रन्त में इसी का वर्णन है। यह वतला दिया, कि विषयों की चाह छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये क्या श्रावश्यक है। श्रव श्रगले श्रोकों में यह वर्णन करते हैं, कि विषयों में चाह कैसे उत्पन्न होती है, इसी चाह से आगे चलकर काम-क्रोध श्रादि विकार कैसे उत्पन्न होते हैं श्रीर श्रन्त में उससे मनुष्य का नाश कैसे हो जाता है, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है—]

"( ६२.) विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयों में सङ्ग बढता जाता है। फिर इस सङ्ग से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम ( अर्थात् वह विषय ) चाहिये। श्रोर (इस काम की तृष्ति होने में विष्न होने से) उस काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है; (६३) क्रोध से संमोह श्रर्थात् श्रविवेक होता है, संमोह से स्मृतिश्रम, स्मृतिश्रंश से बुद्धिनाश श्रोर बुद्धिनाश से ( पुरुष का) सर्वस्व नाश हो जाता है। (६४) परन्तु श्रपना श्रात्मा श्रर्थात् श्रन्तःकरण जिसके कावू में है, वह (पुरुष) प्रीति श्रोर द्वेष से छूटी हुई श्रपनी स्वाधीन इन्द्रियों से विषयों में बर्ताव करके भी (चित्त से ) प्रसन्न रहता है। (६४) चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब दुःखों का नाश होता है, क्योंकि जिसका , चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि भी तस्काल स्थिर होती है।

[ इन दो श्लोकों में स्पष्ट वर्णन है, कि विषय या कर्म को न छोड़ स्थितप्रज्ञ केवल उनका सङ्ग छोड कर विषय में ही निःसङ्ग बुद्धि से बर्तता रहता है श्रोर उसे जो शान्ति मिलती है, वह कर्मयोग से नहीं किन्तु फलाशा के त्याग से प्राप्त होती है। क्योंकि इसके सिवा, श्रम्य बातों में इस स्थितप्रज्ञ में श्रोर संन्यास-मार्गवाले स्थितप्रज्ञ में कोई भेद नहीं है। इन्द्रियसंयमन, निरिच्छा श्रीर शान्ति थे गुण दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों में महत्त्व का भेद यह है, कि गीता का स्थितप्रज्ञ कर्मों का संन्यास नहीं करता किन्तु लोक-

#### एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छाति ॥ ७२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे -सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्याय ॥ २ ॥

(७२) हे पार्थ ! ब्राह्मी स्थित यही है। इसे पा जाने पर कोई भी मोह में नहीं फॅसता; श्रीर श्रन्तकाल में श्रर्थात् मरने के समय में भी इस स्थिति में रह कर ब्रह्मनिर्वाण श्रर्थात् ब्रह्म में मिल जाने के स्वरूप का मोन्न पाता है।

यह ब्राह्मी स्थिति कर्मयोग की श्रन्तिम श्रीर श्रत्युत्तम स्थिति है (देखो गी. र. प्र. ६ प्र. २३३ श्रीर २४६ ); श्रीर इसमें विशेषता यह है, कि इसमें प्राप्त हो जाने से फ़िर मोह नहीं होता। यहाँ पर इस विशेषता के बतलाने का कुछ कारण है। वह यह कि, यदि किसी दिन दैवयोग से घडी-दो-घड़ी के लिये इस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव हो सके, तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नहीं होता। क्योंकि किसी भी मनुष्य की यदि मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो मरण-काल में जैसी वासना रहेगी उसी के श्रनुसार पुनर्जन्म होगा ( देखोगी तारहस्य पृ. २८८ )। यही कारण है जो बाह्यी स्थिति का वर्णन करते हुए इस श्लोक में स्पष्टतया कह दिया है कि 'श्रन्तकालेऽपि '= श्रन्तकाल में भी स्थितप्रज्ञ की यह अवस्था स्थिर बनी रहती है। अन्तकाल में मन के शुद्ध रहने की विशेष त्रावश्यकता का वर्णन उपनिषदों में ( छां ३. १४. १; प्र. ३. १० ) श्रीर गीता में भी (गी. =. १-१०) है। यह वासनात्मक कर्म श्रगते श्रनेक जन्मों के मिलने का कारण है, इसिलये प्रगट ही है, कि अन्ततः मरने के समय तो वासना शून्य हो जानी चाहिये। श्रीर फ़िर यह भी कहना पड़ता है, कि मरण-समय में वासना श्रन्य होने के लिये पहले से ही वैसा श्रभ्यास हो जाना चाहिये। क्योंकि वासना को श्रन्य करने का कर्म श्रत्यन्त कठिन है, और बिना ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है वरन् श्रसम्भव भी है। यह तत्त्व वैदिकधर्म में ही नहीं है, कि मरण समय में वासना शुद्ध होनी चाहिये; किंतु श्रन्यान्य धर्मों में भी यह तत्त्व अङ्गीकृत हुआ है। देखो गीतारहस्य पृ. ४३६। ]

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-श्रर्थात् कर्मयोग--शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में सांख्ययोग नामक दूसरा श्रध्याय समाप्त हुश्रा।

[ इस अध्याय में, आरम्भ में सांख्य श्रथवा संन्यासमार्ग का विवेचन है इस कारण इसको सांख्ययोग नाम दिया गया है। परन्तु इससे यह न समक लोना चाहिये, कि पूरे अध्याय में वही विषय है। एक ही अध्याय में प्रायः श्रनेक अापूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशान्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तोति न कामकामी ॥ ७० ॥

श्रि विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृहः ।
 निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

ज्ञानियों को श्रावश्यक होती है; श्रीर जिसमें श्रज्ञानी लोग उलमे रहते हैं—उन्हें जहाँ उजेला मालूम होता है—वहीं ज्ञानी को श्रधेरा देख पड़ता है श्रधीत् वह श्रानी को श्रभीष्ट नहीं रहता। उदाहरणार्थ, ज्ञानी पुरुष काम्य कर्मों को तुच्छ मानता है, तो सामान्य लोग उसमें लिपटे रहते हैं, श्रीर ज्ञानी पुरुष को जो निष्काम कर्म चाहिये, उसकी श्रीरों को चाह नहीं होती।

(७०) चारों त्रोर से (पानी) भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नहीं डिगती, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में समस्त विषय (उसकी शान्ति भङ्ग हुए बिना ही) प्रवेश करते हैं, उसे ही (सची) शान्ति 'मिलती है। विषयों की इच्छा करनेवाले को (यह शान्ति) नहीं (मिलती)।

[इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है, कि शान्ति प्राप्त करने के लिये कर्म न करना चाहिये, प्रत्युत भावार्थ यह है, कि साधारण लोगों का मन फलाशा से या काम्य-वासना से घबड़ा जाता है और उनके कर्मों से उनके मन की शान्ति बिगड़ जाती है; परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँच गया है, उसका मन फलाशा से जुब्ध नहीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न हों, पर उसके मन की शान्ति नहीं डिगती, वह समुद्र सरीखा शान्त बना रहता है और सब काम किया करता है, अतएव उसे सुख-दुःख की ब्यथा नहीं होती है। (उक्त ६४ वाँ श्लोक और गी. ४. १६ देखों)। अब इस विषय का उपसंहार करके बतलाते हैं, कि स्थितप्रज्ञ की इस स्थिति का क्या नाम है—]

(७१) जो पुरुष सब काम अर्थात् आसिक्क, छोड़ कर और निःस्पृह हो करके (ब्यवहार में ) बर्तता है, एवं जिसे ममत्व और श्रहङ्कार नहीं होता, उसे ही शान्ति मिलती है।

[ संन्यास-मार्ग के टीकाकार इस 'चरित' ( बर्तता है ) पद का "भीख माँगता फिरता है" ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। पिछले ६४ वे और ६७ वें श्लोक में 'चरन्' एवं 'चरतां' का जो अर्थ है, वही अर्थ यहाँ भी करना चाहिये। गीता में ऐसा उपदेश कहीं भी नहीं है, कि स्थितप्रज्ञ भिचा माँगा करे। हाँ, इसके विरुद्ध ६४ वें श्लोक में यह स्पष्ट कह दिया है, कि स्थितप्रज्ञ पुरुष इन्द्रियों को अपने स्वाधीन रख कर 'विषयों मे बतें'। अतएव 'चरित' का ऐसा ही अर्थ करना चाहिये कि 'बर्तता है,' अर्थात् 'जगत् के व्यवहार करता है'। श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध के उत्तरार्ध में इस वात का उत्तम वर्णन किया है कि 'निःस्पृह' चतुर पुरुष ( स्थितप्रज्ञ ) व्यवहार में कैसे बर्तता है; और गीतारहस्य के चौदहवें प्रकरण का विषय ही वही है। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३॥ न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्यं पुरुषोऽस्तृते। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥४॥ न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते द्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ ५॥

श्रीभगवान् ने कहाः—(३) हे निष्पाप श्रर्जुन! पहले (श्रर्थात् दूसरे श्रध्याय में ) मैंने यह वतलाया है कि, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएँ हैं— श्रर्थात् ज्ञानयोग से सांख्यों की श्रीर कर्मयोग से योगियों की।

[हमने 'पुरा' शब्द का अर्थ "पहले" अर्थात् "दूसरे अध्याय में ' किया है। यही अर्थ सरल है, क्योंकि दूसरे अध्याय में पहले सांख्यनिष्ठा के अनुसार ज्ञान का वर्णन करके फिर कर्मयोगनिष्ठा का आरम्भ किया गया है। परन्तु 'पुरा' शब्द का अर्थ "सृष्टि के आरम्भ में "भी हो सकता है। क्योंकि महाभारत में, नारायणीय या भागवतधर्म के निरूपण में यह वर्णन है, कि सांख्य और योग (निवृत्ति और प्रवृत्ति ) दोनों प्रकार की निष्ठाओं को भगवान् ने जगत् के आरम्भ में ही उत्पन्न किया है (देखो शां. ३४० और ३४७)। 'निष्ठा' शब्द के पहले 'मोन्न' शब्द अध्याहत है। 'निष्ठा' शब्द का अर्थ वह मार्ग है कि जिससे चलने पर अन्त में मोन्न मिलता है; गीता के अनुसार ऐसी निष्ठाएं दो ही हैं, और वे दोनों स्वतन्त्र हैं, कोई किसी का अङ्ग नहीं है—इत्यादि वातों का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण (पृ. ३०४–३१४) में किया गया है, इसलिये उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। ग्यारहवें प्रकरण के अन्त (पृष्ठ ३४२) में नक्शा देकर इस बात का भी वर्णन कर दिया गया है, कि दोनों निष्ठाओं में भेद क्या है। मोन्न की दो निष्ठाएँ वतला दी गई; अव तदंगभूत नैफर्म्यसिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके बतलाते हैं—]

(४) (परन्तु) कर्मी का प्रारम्भ न करने से ही पुरुष को नैष्कर्म्य-प्राप्ति नहीं हो जाती; श्रीर कर्मी का प्रारम्भ (त्याग) न करने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती। (१) क्योंकि कोई मनुष्य (कुछ न कुछ) कर्म किये विना च्रण भर भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को (सदा कुछ न कुछ) कर्म करने में लगाया ही करते हैं।

[ चौथे श्लोक के पहले चरण में जो 'नैफ्कर्म्य ' पद है, उसका 'ज्ञान ' श्रर्थ मान कर संन्यासमार्गवाले टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ अपने सम्प्रदाय के अनुकूल इस प्रकार बना लिया है—'' कर्मों का आरम्भ न करने से ज्ञान नहीं होता, अर्थात् कर्मों से ही ज्ञान होता है, क्योंकि कर्म ज्ञानप्ताप्ति का साधन है।" परन्तु यह अर्थ न तो सरल है और न ठीक है। नैक्कर्म शब्द का उपयोग वेदान्त और मीमांसा दोनों शास्त्रों में कई वार किया गया है और

# तृतीयोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तिंक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥ श्रीभगवानुवाच । छोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।

#### तिसरा अध्याय।

विषयों का वर्णन होता है। जिस श्रध्याय में जो विषय श्रारम्भ में श्रा गया है, श्रथवा जो विषय उसमे प्रमुख है, उसी के श्रनुसार उस श्रध्याय का नाम रख दिया जाता है। देखो गीतारहस्य प्रकरण १४ प्र. ४४४।]

[ श्रर्जुन को यह भय हो गया था, कि मुक्त भीष्म-द्रोण आदि को मारना पड़ेगा। श्रतः सांख्यमार्ग के श्रनुसार श्रात्मा की नित्यता श्रोर श्रशोच्यत्व से यह सिद्ध किया गया, कि श्रर्जुन का भय वृथा है। फ़िर स्वधम का थोड़ा सा विवेचन करके गीता के मुख्य विषय कर्मयोग का दूसरे श्रध्याय में ही श्रारम्भ किया गया है श्रोर कहा गया है, कि कर्म करने पर भी उनके पाप-पुग्य से बचने के लिये केवल यही एक युक्ति या योग है, कि वे कर्म साम्यबुद्धि से किये जावें। इसके श्रनन्तर अन्त में उस कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ का वर्णन भी किया गया है, कि जिसकी बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो। परन्तु इतने से ही कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं हो जाता। यह बात सच है, कि कोई भी काम समबुद्धि से किया जावें तो उसका पाप नहीं लगता; परन्तु जब कर्म की श्रपेचा समबुद्धि की ही श्रेष्टता विवादरहित सिद्ध होती है (गी. २. ४१), तब फिर स्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धि को सम कर लेने से ही काम चल जाता है—इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कर्म करना ही चाहिये। श्रतपुव जब श्रर्जुन ने यही शङ्का प्रश्नस्त्प में उपस्थित की, तब मगवान् इस श्रध्याय में तथा श्रगले श्रध्याय में प्रतिपादन करते हैं कि " कर्म करना ही चाहिये"।

श्रर्जुन ने कहा—(१) हे जनार्दन ' यदि तुम्हारा यही मत है, कि कर्म की अपेचा (साम्य-) बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो हे केशव! मुक्ते (युद्ध के) घोर कर्म में क्यों लगाते हो? (२) (देखने मे) ज्यामिश्र श्रर्थात् सन्दिग्ध माषण करके तुम मेरी बुद्धि को अम में डाल रहे हो! इसिलये तुम ऐसी एक ही बात निश्चित करके मुक्ते बतलाश्ची, जिससे मुक्ते श्रेय श्रर्थात् कल्याण प्राप्त हो।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६॥ यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥

भी मुक्ति मिलनी चाहिये! इससे ये तीन बातें सिद्ध होती हैं:—(१) नैष्कर्म्य कुछ कर्मशून्यता नहीं है, (२) कर्मों को बिलकुल त्याग देने का कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, परन्तु वे छूट नहीं सकते, श्रीर (३) कर्मों को त्याग देना सिद्धि प्राप्त करने का उपाय नहीं है; यही बातें ऊपर के श्लोक में बतलाई गई हैं। जब ये तीनों बाते सिद्ध हो गई, तब श्रठारहवें श्रध्याय के कथनानुसार 'नैष्कर्म्यसिद्धि 'की (देलो गी. १८. १८ श्रीर १६) प्राप्ति के लिये यही एक मार्ग शेष रह जाता है, कि कर्म करना तो छोडे नहीं, पर ज्ञान के द्वारा श्रासक्ति का जय करके सब कर्म सदा करता रहे। क्योंकि ज्ञान मोज्ञ का साधन है तो सही, पर कर्मशून्य रहना भी कभी सम्भव नहीं, इसिलये कर्मों के बन्धकत्व (बन्धन) के नष्ट करने के लिये श्रासिक्त छोड़ कर उन्हें करना श्राव-रयक होता है। इसी को कर्मयोग कहते हैं; श्रीर श्रव बतलाते हैं, कि यही ज्ञान-कर्मसमुचयात्मक मार्ग विशेष योग्यता का श्रथीत् श्रेष्ठ है—]

(६) जो मूढ (हाथ पैर त्रादि) कर्नेंद्रियों को रोक कर मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन किया करता है, उसे मिध्याचारी अर्थात् दांभिक कहते हैं। (७) परन्तु हे अर्जुन! उसकी योग्यता विशेष अर्थात् श्रेष्ठ है, कि जो मन से इन्द्रियों का आकलन करके, (केवल) कर्नेंद्रियों द्वारा श्रनासक बुद्धि से 'कर्मयोग 'का श्रारम्भ करता है।

[पिछले अध्याय में जो यह बतलाया गया है, कि कर्मयोग में कर्म की अपेचा बुद्धि श्रेष्ठ है (गी. २. ४६) उसी का इन दोनों क्षोकों में स्पष्टीकरण किया गया है। यहाँ साफ साफ कह दिया है, कि जिस मजुष्य का मन तो छुद्ध नहीं है, पर केवल दूसरों के भय से या इस अभिलाषा से कि दूसरे मुक्ते भला कहें, केवल बाग्नेन्द्रियों के ज्यापार को रोकता है, वह सच्चा सदाचारी नहीं है, वह ढोंगी है। जो लोग इस वचन का प्रमाण दे कर, कि "कलों कर्ता च लिप्यते"— किलयुग में दोष बुद्धि में नहीं, किन्तु कर्म में रहता है—यह प्रतिपादन किया करते हैं कि बुद्धि चाहे जैसी हो, परन्तु कर्म बुरा न हो; उन्हें इस श्लोक में विधित गीता के तत्व पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सातवें श्लोक से यह बात प्रगट होती है, कि निष्काम बुद्धि से कर्म करने के योग को ही गीता में 'कर्मयोग' कहा है। संन्यासमार्गीय कुछ टीकाकार इस श्लोक का ऐसा अर्थ करते हैं, कि यद्यपि यह कर्मयोग छठे श्लोक में बतलाये हुए दांभिक मार्ग से श्लेष्ठ है, तथापि यह संन्यासमार्ग से श्लेष्ठ नहीं है। परन्तु यह युक्ति साम्प्रदायिक खाग्रह की है, क्योंकि न केवल इसी श्लोक में, बरन् फिर पाँचवें अध्याय के आरम्भ में और अन्यत्र भी, यह स्पष्ट कह दिया गया है कि संन्यासमार्ग से कर्मयोग अधिक

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्।

सुरेश्वराचार्य का " नैष्कर्म्यसिद्धि" नामक इस विषय पर एक ग्रन्थ भी है। तथापि, नैष्कर्म्य के ये तत्त्व कुछ नये नहीं हैं। न केवल सुरेश्वराचार्य ही के किन्तु मीमांसा श्रीर वेदान्त के सूत्र बनने के भी, पूर्व से ही उनका प्रचार होता श्रा रहा है। यह बतलाने की कोई श्रावश्यकता नहीं, कि कर्म बन्धक होता ही है। इसिंतिये पारे का उपयोग करने के पहले उसे मार कर जिस प्रकार वैद्य लोग शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना पड़ता है कि जिससे उसका बन्धकत्व या दोष मिट जायँ। श्रोर, ऐसी युक्ति से कम करने की स्थिति को ही 'नैष्कर्म्य ' कहते हैं। इस प्रकार बन्धकत्वरहित कर्म मोत्त के लिये बाधक नहीं होते, श्रतएव मोत्त-शास्त्र का यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है. कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जायँ ? मीमांसक लोग इसका यह उत्तर देते हैं, कि नित्य और (निमित्त होने पर) नैमित्तिक कर्म तो करना चाहिये, पर काम्य श्रौर निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये। इससे कर्म का बन्धकत्व नहीं रहता श्रीर नैष्क्रम्यावस्था सुलभ रीति से प्राप्त हो जाती है। परन्तु वेदान्तशास्त्र ने सिद्धान्त किया है, कि भीमांसकों की यह युक्ति गलत है; श्रीर इस बात का विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पृ. २७४) में किया गया है। कुछ श्रीर जोगों का कथन है, कि यदि कम किये ही न जावें तो उनसे बाधा कैसे हो सकती है ? इसलिये. उनके मतानुसार. नैष्कर्म्य श्रवस्था प्राप्त करने के लिये सब कमें। ही को छोड़ देना चाहिये । इनके मत से कर्मशून्यता को ही 'नैष्कर्म्य ' कहते हैं। चौथे श्लोक में बतलाया गया है, कि यह मत ठीक नहीं है, इससे तो सिद्धि अर्थात् मोत्त भी नहीं मिलताः और पाँचवें श्लोक में इसका कारण भी बतला दिया है। यदि हम कर्म को छोड़ देने का विचार करें, तो जब तक यह देह है तब तक सोना, बैठना इत्यादि कर्म कभी एक ही नहीं सकते (गी. ४. ६ श्रीर १८.), इसलिये कोई भी मनुष्य कर्मशून्य कभी नहीं हो सकता। फलतः कर्मशून्यरूपी नैष्कर्म्य श्रसम्भव है। सारांश, कर्मरूपी बिच्छु कभी नहीं मरता। इसिंबेये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये कि जिससे वह विषरहित हो जाय । गीता का सिद्धान्त है, कि कर्मी में से अपनी असिक्त को हटा लेना ही इसका एक मात्र उपाय है। श्रागे श्रनेक स्थानों में इसी उपाय का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है। परन्तु इस पर भी शङ्का हो सकती है, कि यद्यपि कर्मी को छोड़ देना नैष्कर्म्य नहीं है, तथापि संन्यासमार्गवाले तो सब कर्मी का संन्यास श्रर्थात त्याग करके ही मोच प्राप्त करते हैं, श्रतः मोच की प्राप्ति के लिये कर्मों का त्याग करना आवश्यक है। इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती है. कि संन्यासमार्गवालों को मोच तो मिलता है सही, परन्तु वह कुछ उन्हें कर्मी का त्याग करने से नहीं मिलता, किन्तु मोच-सिद्धि उनके ज्ञान का फल है।यदि केवल कर्मी का त्याग करने से ही मोच-सिद्धि होती हो, तो फिर पत्थरों को

### § इंग्रहार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । तद्र्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥

(१) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके श्रतिरिक्ष, श्रन्य कर्मों से यह लोक बँधा हुश्रा है। तद्र्थ श्रर्थात् यज्ञार्थ (किये जानेवाले ) कर्म (भी) ज्तु श्रासिक्ष या फलाशा छोड़ कर करता जा।

[इस श्लोक के पहले चरण में मीमांसकों का श्रीर दूसरे में गीता का सिद्धान्त बतलाया गया है। मीमांसकों का कथन है, कि जब वेदों ने ही यज्ञयागादि कर्म मनुष्यों के लिये नियत कर दिये हैं, श्रीर जब कि ईश्वरनिर्मित सृष्टि का ज्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञ-चक्र श्रावरयक है, तब कोई भी इन कर्मों का त्याग नहीं कर सकता; यदि कोई इनका त्याग कर देगा, तो समस्रना होगा कि वह श्रौतधर्म से विञ्चत हो गया। परन्तु कर्मविपाकप्रक्रिया का सिद्धान्त है, कि प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को मोगना ही पड़ता है; उसके श्रनसार कहना पड़ता है, कि यज्ञ के जिये मनुष्य जो जो कर्म करेगा उसका भला या बुरा फल भी उसे भोगना ही पड़ेगा। मीमांसकों का इस पर यह उत्तर है, कि वेदों की ही ग्राज्ञा है कि 'यज्ञ 'करना चाहिये, इसिलये यज्ञार्थ , जो जो कर्म किये जावेंगे वे सब ईश्वरसम्मत होंगे; ग्रतः उन कर्मों से कर्त्ता बद्ध नहीं हो सकता। परन्तु यज्ञों के सिवा दूसरे कर्मों के लिये-उदाहरणार्थ, केवल श्रपना पेट भरने के लिये,-मनुष्य जो कुछ करता है वह यज्ञार्थ नहीं हो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाभ है । यही कारण है जो मीमांसक उसे 'पुरुवार्थ' कर्म कहते हैं, श्रीर उन्हों ने निश्चित किया है, कि ऐसे यानी यज्ञार्थ के स्रतिरिक्त स्रन्य कर्म स्रयीत प्ररुपार्थ कर्म का जो कुछ भला या बुरा फल होता है वह मनुष्य को भोगना पड़ता है-यही सिद्धान्त उक्र श्लोक की पहली पंक्ति में है (देखो गीतार. प्र. ३ प्र. ४२-४४)। कोई कोई टीकाकार यज्ञ≕विष्यु ऐसा गौगा श्रर्थ करके कहते हैं, कि यज्ञार्थ शब्द का श्रर्थ विष्णुप्रीत्यर्थ या परमेश्वरार्पर्यपूर्वक है। परन्तु हमारी समक में यह श्रर्थ खींचातानी का श्रीर क्लिप्ट है। यहाँ पर प्रश्न होता है, कि यज्ञ के लिये जो कर्म करने पड़ते हैं; उनके सिवा यदि मनुष्य दूसरे कर्म कुछ भी न करें तो क्या वह कर्मबंधन से छूट सकता है ? क्योंकि यज्ञ भी तो कर्म ही है, श्रौर उसका स्वर्गप्राप्तिरूप जो शास्त्रोक्न फल है वह मिले बिना नहीं रहता। परन्तु गीता के दूसरे ही अध्याय में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है, कि यह स्वर्ग-प्राप्तिरूप फल मोत्तपाप्ति के विरुद्ध है (देखो गी. २.४०-४४; और १.२०, २१)। इसी लिये उक्त श्लोक के दूसरे चरण में यह बात फ्रिर बतलाई गई है, कि मनुष्य को यज्ञार्थ जो कुछ नियत कर्म करना होता है उसे वह फल की श्राशा छोड़ कर श्रर्थात् केवल कर्तव्य समक कर करे, और इसी अर्थ का प्रतिपादन आगे सारिवक

### नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः॥८॥

योग्यता का या श्रेष्ठ है (गीतार. पृ. ३०७-३०८)। इस प्रकार जब कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, तब श्रर्जुन को इसी मार्ग का श्राचरण करने के लिये उपदेश करते हैं-]

( म ) ( श्रपने धर्म के श्रनुसार ) नियत श्रर्थात् नियमित कर्म को त् कर, क्योंकि कर्म न करने की श्रपेत्ता, कर्म करना कहीं श्रधिक श्रच्छा है। इसके श्रतिरिक्त ( यह समक्त ले कि यदि ) त् कर्म न करेगा, तो ( भोजन भी न मिलने से ) तेरा शारीरनिर्वाह तक न हो सकेगा।

[ ' श्रतिरिक्क ' श्रोर ' तक ' ( श्रिप च ) पदों से शरीरयात्रा को कम से कम हेतु कहा है। श्रव यह बतलाने के लिये यज्ञ-प्रकरण का श्रारम्भ किया जाता है कि 'नियत' अर्थात् 'नियत किया हुआ कर्म' कौन सा है और दूसरे किस महत्त्व के कारण उसका श्राचरण श्रवश्य करना चाहिये। श्राजकल यज्ञयाग त्रादि श्रौतधर्म लुप्त सा हो गया है, इसलिये इस विषय का श्राधुनिक पाठकों को कोई विशेष महत्त्व मालूम नहीं होता । परन्तु गीता के समय में इन यज्ञ-यागों का पूरा पूरा प्रचार था श्रीर 'कर्म ' शब्द से मुख्यतः इन्हीं का बोध हुश्रा करता था: श्रतएव गीताधर्म मे इस बातका विवेचन करना श्रत्यावश्यक था कि ये धर्मकृत्य किये जावे या नहीं, श्रौर यदि किये जावें तो किस प्रकार ? इसके सिवा, यह भी स्मरण रहे, कि यज्ञ शब्द का ऋर्थ केवल ज्योतिष्टोम ऋादि श्रौत यज्ञ या श्रग्नि मे किसी भी वस्तु का हवन करना ही नहीं है (देखो गी. ४. ३२)। सृष्टि निर्माण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, अर्थात् लोक-संग्रहार्थ, प्रजा को ब्रह्मा ने चातुर्वर्ण्यविहित जो जो काम बाट दिये हैं, उन सब-का 'यज्ञ ' शब्द में समावेश होता है ( देखो म. भा. श्रनु. ४८. ३; श्रीर गी. र. पू. २८६-२६४)। धर्मशास्त्रों मे इन्हीं कर्मी का उल्लेख है और इस 'नियत' शब्द से वे ही विविचत हैं। इसिलये कहना चाहिये, कि यद्यपि श्राजकल यज्ञ-याग लुप्तप्राय हो गये हैं, तथापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन श्रब भी निरर्थक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये सब कर्म काम्य हैं, अर्थात् इसलिये बतलाये गये हैं कि मनुष्य का इस जगत् में कल्याग होवे और उसे सुख मिले। परन्तु पीछे दूसरे श्रध्याय (गी. २. ४१-४४) में यह सिद्धान्त है, कि मीमांसकों के ये सहेतुक या काम्य कर्म मोच के लिये प्रतिबन्धक हैं, श्रतएव वे नीचे दर्जे के हैं: श्रौर मानना पड़ता है, कि श्रव तो उन्हीं कर्मी को करना चाहिये; इसितये त्रगले श्लोकों में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है, कि कर्मी का शुभा-श्रभ लेप श्रथवा बन्धकत्व कैसे मिट जाता है, श्रीर उन्हें करते रहने पर भी-नैष्कर्म्यावस्था क्योंकर प्राप्त होती है। यह समग्र विवेचन भारत में वर्शित नारायणीय या भागवतधर्म के अनुसार है ( देखो म. भा. शां. ३४० )। ]

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषैः। भुक्षते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥१३॥

· ( सब ) भोग तुम्हें देगें । उन्हीं का दिया हुआ उन्हें ( वापिस ) न दे कर जो · ( केवल स्वयं ) उपभोग करता है, वह सचमुच चोर है ।

जिब ब्रह्मा ने इस सृष्टि अर्थात् देव आदि सब लोगों को उत्पन्न किया, तब इसे चिन्ता हुई कि इन लोगों का धारण-पोषण कैसे होगा? महाभारत के नारायणीय धर्म में वर्णन है, कि ब्रह्मा ने इसके बाद हज़ार वर्ष तक तप करके भगवान को संतुष्ट किया; तब भगवान ने सब लोगों के निर्वाह के लिये प्रवृत्ति-प्रधान यज्ञ-चक्र उत्पन्न किया और देवता तथा मनुष्य दोनों से कहा, कि इस प्रकार बर्ताव करके एक दूसरे की रचा करो। उक्त श्लोक में इसी कथा का कुछ शब्द-भेद से अनुवाद किया गया है (देखो मभा. शा. ३६०. ३८ से ६२)। इससे यह सिद्धान्त श्रीर भी श्रधिक दृढ़ हो जाता है, कि प्रवृत्ति-प्रधान भागवतभ्रम के तस्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया है। परन्त भागवत-धर्म में यज्ञों में की जानेवाली हिंसा गर्छ मानी गई है (देखो. मभा. शा. ३३६ श्रीर ३३७), इसलिये पशुयज्ञ के स्थान में प्रथम द्रव्यमय यज्ञ शुरू हुश्रा श्रीर श्रन्त में यह मत प्रचित्तत हो गया कि जपमय यज्ञ श्रथवा ज्ञानसय यज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है (गी. ४. २३-३३)। यज्ञ शब्द से मतलब चातुर्वपर्य के सब कर्मी से है; श्रीर यह बात स्पष्ट है, कि समाज का उचित रीति से धारण-पोषण होने के लिये इस यज्ञ-कर्म या यज्ञ-चक्र को श्रच्छी तरह जारी रखना चाहिये (देखा मनु. १. ५७) ऋधिक क्या कहें; यह यज्ञ-चक्र आगे बीसवें श्लोक में वर्शित लोकसंग्रह का ही एक स्वरूप है (देखी. गीतार. प्र. ११)। इसी लिये स्मृतियों में भी लिखा है, कि देवलोग श्रीर मनुष्यलोग दोनों के संग्रहाथ भगवान् ने ही प्रथम जिस लोकसंग्रहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे त्राने त्रच्छी तरह प्रचित्त रखना मनुष्य का कर्तव्य है, श्रीर यही श्रर्थ श्रव श्रगते श्लोक में स्पष्ट शीत से बतलाया गया है—]

( १३ ) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परन्तु ( यज्ञ न करके केवल ) अपने ही लिये जो ( अज्ञ ) पकाते हैं, वे पापी लोग पाप भच्नण करते हैं।

[ ऋग्वेद के १०. ११७. ६ मन्त्र में भी यही अर्थ है। उसमें कहा है कि " नार्यमणं पुष्यित नो सखायं केवलाघो भवित केवलादी "—श्रर्थात् जो मनुष्य श्रर्थमा या सखा का पोषण नहीं करता, श्रकेला ही भोजन करता है, उसे केवल पापी समक्तना चाहिये।" इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा है कि "श्रघं स केवलं सुंक्रे यः पवत्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशनं होतत्सतामन्नं विधीयते॥" (३. ११८)—श्रर्थात् जो मनुष्य श्रपने लिये ही (श्रन्न) पकाता है वह केवल

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापितः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १०॥
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥
इष्टान्भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।
तैर्द्तानप्रदायभयो यो भुङ्को स्तेन एव सः॥ १२॥

यज्ञ की ब्याख्या करते समय किया गया है (देखो गी. १७. ११. श्रीर १८.६।) ∙ इस स्रोक का भावार्थ यह है, कि इस प्रकार सब कर्म यज्ञार्थ श्रोर सो भी फ़लाशा छोड़ कर करने से, (१) वे मीमांसको के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार मनुष्य को बद्ध नहीं करते, क्योंकि वे तो यज्ञार्थ किये जाते है और (२) उनका स्वर्ग-प्राप्तिरूप शास्त्रोक्त एवं श्रनित्य फल मिलने के बदले मोच-प्राप्ति होती है, क्योंकि वे फलाशा छोड कर किये जाते हैं। श्रागे १६ वे स्रोक में श्रोर फिर चौथे श्रध्याय के २३ वें श्लोक में यही श्रर्थ दुवारा प्रतिपादित हुश्रा है। तालर्य यह है कि, मीमांसकों के इस सिद्धान्त—" यज्ञार्थ कर्म करने चाहिये, क्योंकि वे वन्धक नहीं होते " में भगवद्गीता ने श्रीर भी यह सुधार कर दिया है, कि " जो कर्म यज्ञार्य किये जावे, उन्हें भी फलाशा छोड़ कर करना चाहिये। " किन्तु इस पर भी यह शङ्का होती है, कि मीमांसकों के सिद्धान्त को इस प्रकार सुधारने का प्रयत्न करके यज्ञ-याग त्रादि गाईस्थ्यवृत्ति को जारी रखने की श्रपेचा, क्या यह श्रधिक श्रच्छा नहीं है, कि कर्मों की फंफट से छट कर मोच-प्राप्ति के लिये सव कर्मों को छोड़ कर संन्यास ले तें ? भगवद्गीता इस प्रश्न का साफ यही एक उत्तर देती है कि ' नहीं '। क्योंकि यज्ञ-चक्र के विना इस जगत् के व्यवहार जारी नहीं रह सकते । श्रधिक क्या कहें. जगत् के धारण-पोपण के लिये ब्रह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है; श्रीर जव कि जगत् की सुस्थिति या संग्रह ही भगवान् को इष्ट है, तब इस यज्ञ-चक को कोई भी नहीं छोड़ सकता। श्रव यही श्रर्थ श्रगले श्लोक में वतलाया गया है। इस प्रकरण में पाठकों को स्मरण रखना चाहिये कि 'यज्ञ ' शब्द यहाँ केवल श्रीत यज्ञ के ही श्रर्थ में प्रयुक्त नहीं है, किन्तु उसमें स्मार्त यज्ञों का तथा चातुर्वर्ण्य श्रादि के यथाधिकार सव ब्यावहारिक कर्मी का समावेश है।

(१०) श्रारम्भ में यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके बहा। ने (उनसे) कहा, "इस (यज्ञ) के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो; यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेनु होने श्रर्थात् यह तुम्हारे इन्छित फलों को देनेनाला होने। (११) तुम इस से देन-ताओं को संतुष्ट करते रहों, (श्रोर) ने देनता तुम्हें संतुष्ट करते रहें। (इस प्रकार) परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए (दोनों) परम श्रेय अर्थात् कल्याण प्राप्त कर लो "। (१२) क्योंकि, यज्ञ से संतुष्ट हो कर देनता लोग तुम्हारे इन्छित

एवं प्रवर्तितं चक्कं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवाति॥ १६॥

§ § यस्त्वात्मरितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥ नैव तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन ।

माष्य में यह अर्थ किया गया है, कि इस स्थान मे भी 'त्रहा 'शब्द से जगत् की मूल प्रकृति विविचत है; और वही अर्थ हमें भी ठीक मालूम होता है। इसके सिवा महाभारत के शान्तिपर्व में, यज्ञप्रकरण में यह वर्णन है कि ''त्रजु-यज्ञं जगत्सर्व यज्ञश्चानुजगत्सदा " (शां. २६७. ३४)—स्थात् यज्ञ के पीछें, जगत् है और जगत् के पीछे पीछे यज्ञ है। ब्रह्म का अर्थ 'प्रकृति करने से इस वर्णन का भी प्रस्तुत श्लोक से मेल हो जाता है, क्योंकि जगत् ही प्रकृति है। गीतारहस्य के सातवें और आठवें प्रकरण में यह वात विस्तारपूर्वक बतलाई गई है, कि परमेश्वर से प्रकृति और त्रिगुणात्मक प्रकृति से जगत्के सव कर्म कैसे निष्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुषसूक्त में भी यह वर्णन है, कि देवताओं ने प्रथम यज्ञ करके ही सृष्टि को निर्माण किया है।

(१६) हे पार्थ ! इस प्रकार (जगत् के धारणार्थ) चला ये हुए कर्म या यज्ञ के चक्र को जो इस जगत् में आगे नहीं चलाता, उसकी आयु पापरूप है; उस इन्द्रियलम्पट का (अर्थात् देवताओं को न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाले का ) जीवन व्यर्थ है।

[स्वयं ब्रह्मा ने ही-मनुष्यों ने नहीं-लोगों के धारण-पोषण के लिये यज्ञमय कर्म या चातुर्वर्ण्य-मृत्ति उत्पन्न की है इस सृष्टि का क्रम चलते रहने के लिये (श्लोक १४) श्रोर साथ ही साथ श्रपना निर्वाह होने के लिये (श्लोक ८), इन दोनों कारणों से, इस बृत्ति की श्रावरयकता है; इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञचक्र को श्रनासक्र बुद्धि से जगत् में सदा चलाते जाना चाहिये। श्रव यह वात मालूम हो चुकी, कि मीमांसकों का या त्रयीधर्म का कर्मकाण्ड (यज्ञ-चक्र) गीताधर्म में श्रनासक्र बुद्धि की युक्ति से कैसे स्थिर रखा गया है (देखो गीतार. प्र. १९ ए. ३४४-३४६)। कई संन्यास-मार्गवाले वेदान्ती इस विषय में शङ्का करते हैं, कि श्रात्मज्ञानी पुरुष को जब यहाँ मोच प्राप्त हो जाता है, श्रोर उसे जो कुछ प्राप्त करना होता है, वह सब उसे यहीं मिल जाता है, तब उसे कुछ भी कर्म करने की श्रावश्यकता नहीं है-श्रोर उसको कर्म करना भी न चाहिये। इस का उत्तर श्रागले तीन श्लोकों में दिया जाता है।

(१७) परन्तु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है उसके लिये (स्वयं अपना) कुछ भी कार्य (शेष) नहीं रह जाता; (१८) इसी प्रकार यहाँ अर्थात् इस जगत् में (कोई काम) करने से या न करने से भी उसका जाभ नहीं होता; और सब प्राणियों में

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्श्वसंभवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥ १४॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥ १५॥

पाप भत्तरण करता है। यज्ञ करने पर जो शेष रह जाता है उसे 'श्रमृत' श्रोर दूसरों के भोजन कर चुकने पर जो शेष रहता है (भुक्तशेष) उसे 'विधस' कहते हैं (मजु. ३ २८४)। श्रोर, भले मनुष्यों के लिये यही श्रज्ञ विहित कहा गया है (देखों गी. ४. ३१)। श्रब इस बात का श्रोर भी स्पष्टीकरण करते हैं कि यज्ञ श्रादि कर्म न तो केवल तिल श्रोर चावलों को श्राग में मोंकने के लिये ही हैं श्रोर न स्वर्ग-प्राप्त के लिये ही; वरन् जगत् का धारण-पोषण होने के लिये उनकी बहुत श्रावश्यकता है, श्रर्थात् यज्ञ पर ही सारा जगत् श्रवलम्बित हैं—]

"( १४ ) प्राणिमात्र की उत्पत्ति श्रम्न से होती है, श्रम्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है।

[ मनुस्मृति में भी मनुष्य की श्रौर उसके धारण के लिये श्रावश्यक श्रल की उत्पत्ति के विषय में इसी प्रकार का वर्णन है। मनु के श्लोक का माव यह है—"यज्ञ की श्राग में दी हुई श्राहुति सूर्य को मिलती है श्रौर फिर सूर्य से (श्रर्थात् परम्परा द्वारा यज्ञ से ही) पर्जन्य उपजता है, पर्जन्य से श्रल, श्रोर श्रल से प्रजा उत्पन्न होती है" (मनु. ३. ७६)। यही श्लोक महाभारत में भी है (देखो मभा. शां. २६२. ११) तैत्तिरीय उपनिषद् (२.१) में यह पूर्वपरम्परा इससे भी पीछे हटा दी गई है श्रौर ऐसा कम दिया गया है—"प्रथम परमात्मा से श्राकाश हुआ श्रौर फिर कम से वायु, अग्नि, जल श्रौर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई; पृथ्वी से श्रोषि, श्रोषि से श्रल, श्रौर श्रल से पुरुष उत्पन्न हुआ।" श्रतपुव इस परम्परा के श्रनुसार, श्रीणमात्र की कर्मपर्यन्त बतलाई हुई पूर्वपरम्परा को, श्रव कर्म के पहले प्रकृति श्रौर प्रकृति के पहले ठेठ श्रचर-ब्रह्म पर्यन्त पँद्वचा कर, पूरी करते हैं—]

'(११) कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात् प्रकृति से हुई, श्रौर यह ब्रह्म श्रचर से अर्थात् परमेश्वर से हुश्रा है। इसिलये (यह समको कि) सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ में सदा श्रिधिष्ठत रहता है।

[ कोई कोई इस स्ठोक के 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ 'प्रकृति' नहीं समसते वे कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म का अर्थ 'वेद' है। परन्तु 'ब्रह्म' शब्द का 'वेद' अर्थ करने से यद्यपि इस वाक्य में आपित्त नहीं हुई कि "ब्रह्म अर्थात् 'वेद' परमे- श्वर से हुए हैं," तथापि वैसा अर्थ करने से "सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में है " इसका अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। इसिलिये " मम योनिर्महत् ब्रह्म " (गी. १४. ३) श्लोक में "ब्रह्म" पद का जो प्रकृति अर्थ है, उसके अनुसार रामानुज-

## असको हाचरन कर्म परमाप्नोति पृरुषः॥ १९॥

२२ दें श्लोक में यह दृष्टान्त दिया गया है, कि सब से श्रेष्ट ज्ञानी मगवान् स्वयं इपना इन्ह भी क्रतंत्र्य न होने पर भी, कर्म ही करते हैं। सारांश, संन्यासमाने के लोग ज्ञानी पुरुष की जिस स्थिति का वर्णन करते हैं, उसे ठीक सान लें तो रीतित का यह बक्रम्य है, कि उसी स्थिति से कर्नसंन्यास-पद सिद्ध होने के बदले, सदा निष्काम कर्न करते रहने का पद ही और भी दृढ़ हो जाता है। परन्तु संन्यासनागंवाले द्रीकाकारों को कमेयोग की उक्त युक्ति श्रोर सिदान्त (श्लो. ७,८,३) मान्य नहीं है; इसित्रिये वे उक्त कार्य-कारण-माव को श्रयवा समृचे अयं अवाह को, या आगे दतलाये हुए मगवान् के द्यान्त को भी नहीं मानते ;(श्लो.२२,२४ श्रीर ३०)। उन्होंने तीनों श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर स्वसन्त्र मान ेतिया है; और इनमें से पहले हो म्लोकों में तो यह निर्देश है कि " ज्ञानी पुरुष को स्वयं अपना कुछ सी करंडर नहीं रहता, " हुसी को गीता का शन्तिस सिद्धान्त सान कर इसी जाबार पर यह प्रतिपादन किया है, कि सगवान ज्ञानी पुरुष से ऋहते हैं कि कर्म छोड़ दे ! परन्तु ऐसा करने से तीसरे ब्रयीत् १६ व े श्लोक में अर्जुन को जो खगे हाय यह उपदेश किया है कि " आसक्रि छोड़ कर कर्म कर " यह श्रञ्ज हुशा दाता है और इसकी उपपत्ति भी नहीं लगती। इस पुँच से बचने के तिये इन टीकाकारों ने यह बार्य करके ब्रपना समावान कर लिया हैं, कि छड़ंन को कमें करने का उपदेश तो इसदिये किया है, कि वह अज्ञानी या ! परन्तु इतनी मायापची करने पर भी १२ वॅ श्लोक का 'तसात्' पद निर-. र्ंथेक ही रह जाता है; श्रीर संन्यासमागैवालों का किया हुआ यह अर्थ इसी ब्रच्याय के प्रांपर सन्दर्भ से भी विरुद्ध होता है, पूर्व गीता के ब्रम्यान्य स्थलों के इस उहेल से मी विरुद्ध हो जाता है, कि ज्ञानी पुरुष को मी श्रासकि छोड़ कर कर्म करना चाहिये; तथा श्राते भगवान् ने तो श्रपना दृष्टान्त दिया है, उसमे मी यह अर्थ विल्ह हो जाता है (देखो गी. २. ४७; ३. ७, २४; ४. २३; ६.१; १८. १-६; श्रीर गी. र. प्र. ११ प्र. ३२१-३२४ )। इसके सिवा एक वात श्रीर भी हैं; वह यह कि, इस श्रव्याय में उस क्रमेयोग का विवेचन चल रहा है, कि जिसके कारए कर्म करने पर भी ने वनवक नहीं होते (गी. २. ३१); इस विवेचन के बीच में ही यह-वे-सिर-पर की सी बात कोई भी समकदार . मनुष्य न ऋरेगा कि "ऋमें छोड़ना उत्तम है"। फ़िर मला मगवान् यह वात क्यों ऋहने लगे ? अनुपुत्र निरे साम्प्रदायिक आग्रह के और खींचातानी के ये ष्ट्रयं नाने नहीं जा सकते । योगवासिष्ट में लिखा है, कि जीवन्सुक्र ज्ञानी एएर को भी कमें करना चाहिये और बब राम ने पृष्ठा- मुक्ते बतलाइये कि . सिक पुरुष कर्म क्यों करें ? तब दक्षिष्ठ ने उत्तर दिया है—

> इस्य नायः ऋषेत्रानिः नार्यः ऋषेत्रमाय्रयैः । देन स्थितं तथा यद्यत्तत्रयेव ऋषेत्रसी ॥

### न चास्य सर्वभृतेषु कश्चिद्र्यव्यपाश्रयः॥ १८॥ तस्माद्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।

उसका कुछ भी (निज़ी) मतलब श्रदका नहीं रहता। (१६) तस्मात् श्रर्थात् जब ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई भी श्रपेत्ता नहीं रखता तब, त् भी (फल की) श्रासिक छोड़ कर श्रपना कर्तव्यकर्म सदैव किया कर; क्योंकि श्रासिक छोड़ कर कर्म करनेवाले मनुष्य को परमगति प्राप्त होती है।

ि १७ से १६ तक के श्लोकों का टीकाकारों ने बहुत विपर्यास कर डाला है, इसलिये हम पहले उनका सरल भावार्थ ही बतलाते हैं। तीनों श्लोक मिल कर हेतु-अनुमान-युक्त एक ही वाक्य है। इनमें से १७ वें और १८ वें श्लोकों में पहले उन कारणों का उल्लेख किया गया है, कि जो साधारण रीति से ज्ञानी पुरुष के कर्म करने के विषय में बतलाये जाते हैं; श्रोर इन्हीं कारणों से गीता ने जो श्रनुमान निकाला है वह १६ वें श्लोक में कारण-बोधक 'तस्मात् ' शब्द का प्रयोग करके बतलाया गया है। इस जंगत् में सोना, बैठना, उठना या जिन्दा रहना श्रादि सब कर्मों को कोई छोड़ने की इच्छा करे, तो वे छूट नहीं सकते। श्रतः इस अध्याय के आरम्भ में चौथे और पाँचवें श्लोकों मे स्पष्ट कह दिया गया है, कि कम को छोड़ देने से न तो नैष्कर्म्य होता है और न वह सिद्धि प्राप्त करने का उपाय ही है। परन्तु इस पर संन्यास-मार्गवालों की यह दलील है, कि " हम कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिये कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस जगत् में जो कुछ करता है, वह श्रपने या पराये लाभ के लिये ही करता है, किन्तु मनुष्य का स्वकीय परमसाध्य सिद्धावस्था अथवा मोत्त है और वह ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से प्राप्त हुआ करता है, इसलिये उसको ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रहता ( श्लोक १७ )। ऐसी श्रवस्था में, चाहे वह कर्म करे या न करे-उसे दोनों बातें समान हैं। अच्छा; यदि कहें कि उसे लोकोपयोगार्थ कर्म करना चाहिये, तो उसे लोगों से भी कुछ लेना-देना नहीं ( श्लोक १८)। फ़िर वह कर्म करे ही क्यों ? " इसका उत्तर गीता यों देती है, कि जब कर्म करना श्रौर न करना तुम्हें दोनों एक से हैं, तब कर्म न करने का ही इतना हठ तुम्हें क्यों है ? जो कुछ शास्त्र के अनुसार प्राप्त होता जायँ, उसे श्रायह-विहीन बुद्धि से करके छुट्टी पा जाश्रो । इस जगत् में कर्म किसी से भी छुटते नहीं हैं, फिर चाहे वह ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी। अब देखने में तो यह बड़ी जटिल समस्या जान पड़ती है, कि कर्म तो छूटने से रहे और ज्ञानी पुरुष को स्वयं अपने लिये उनकी आवश्यकता नहीं! परन्तु गीता को यह समस्या कुछ कठिन नहीं जँचती। गीता का कथन यह है, कि जब कर्म छुटता है ही नहीं, तब उसे करना ही चाहिये। किन्तु अब स्वार्थबुद्धि न रहने से उसे निःस्वार्थं श्रर्थात् निष्काम बुद्धि से किया करो । १६ वें श्लोक में ' तस्मात् ' पद का प्रयोग करके यही उपदेश श्रर्जुन को किया गया है; एवं इसकी पुष्टि में श्रागे

## यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्वेतरो जनः। - - - - स् स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते॥ २१॥ -

दिया है। यह तो सिद्ध किया, कि ज्ञानी पुरुषों का लोगों में कुछ श्रदका नहीं? रहता; तो भी जब उनके कर्म छूट ही नहीं सकते तव तो उन्हें निष्काम कर्म ही करना चाहिये। परन्तु, यद्यपि यह युक्ति नियमसङ्गत है कि कर्म जब छूट नहीं सकते हैं तब उन्हें करना ही चाहिये, तथापि सिर्फ इसी से साधारण मनुष्यों का पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता। मने में शङ्का होती है, कि क्या कर्मन टाले नहीं टलते हैं इसी लिये उन्हें करना चाहिये, उसमें श्रीर कोई साध्य नहीं है ? श्रतएव इस श्लोक के दूसरे चरण में यह दिखलाने का श्रारम्भ कर दिया है, कि इस जगत् में अपने कर्म से लोकसंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का श्रत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्यच साध्य है। " लोकसंग्रहमेवापि " के ' प्वापि ' पद का यही तात्पर्य है, और इससे स्पष्ट होता है कि अब भिन्न रीति के प्रतिपादन का आरम्भ होगया है, ' लोकसंग्रह 'शब्द में ' लोक ' का अर्थ ब्यापक है; त्रतः इस शब्द में न केवल मनुष्यजाति को ही, वरन् सारे जगत् को सन्मार्ग पर'लाकर, उसको नाश से बचाते हुए संग्रह करना' अर्थात् भर्ती भाँति धारण, पोषणपालन या बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समावेश हो जाता है। गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण (पृ ३२८-३३६) में इन बातों का विस्तृत विचार किया गया है, इसलिये हम यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं करते । श्रव पहले यह बतलाते हैं, कि लोकसंग्रह करने का यह कर्तव्य या अधिकार ज्ञानी पुरुष का ही क्यों है--]

(२१) श्रेष्ठ (श्रर्थात् श्रात्मज्ञानी कर्मयोगी पुरुप) जो कुछ करता है, वही श्रन्य श्रर्थात् साधारण मनुष्य भी किया करते हैं। वह जिसे प्रमाण मान कर श्रंगीकार करता है लोग उसी का श्रनुकरण करते हैं।

ितैत्तिरीय उपनिषद् में भी पहले 'सत्यं वद,' 'धर्म चर ' इत्यादि उपदेश किया है और फ़िर अन्त में कहा है कि " जब संसार में तुम्हें सन्देह हो कि यहाँ कैसा बताव करें, तब वैसा ही बताव करो कि जैसा ज्ञानी, युक्त और धर्मिष्ट बाह्यण करते हों " (तै. १. ११. ४)। इसी अर्थ का एक रलोक नारायणीय धर्म में भी है (ममा. शां, ३४१. २४); और इसी आशय का मराठी में एक श्लोक है जो इसी का अनुवाद है और जिसका सार यह है " लोककल्याणकारी मनुष्य जैसे बर्ताव करता है वैसे ही, इस संसार में, सब लोग भी किया करते हैं।" यही भाव इस प्रकार प्रगट किया जा सकता है—" देख भलों की चाल को बर्ते सब संसार "। यही लोककल्याणकारी पुरुष गीता का 'श्रेष्ठ' कर्मयोगी है। श्रेष्ठ शब्द का अर्थ ' आत्मज्ञानी संन्यासी ' नहीं है (देखो गी. ४.२)। अब भगवान स्वयं अपना उदाहरण दे कर इसी अर्थ को और भी दृढ़ करते हैं...

# % कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः । लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहिस ॥ २०॥

" ज्ञ श्रर्थात् ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाभ नहीं उठाना होता, श्रतएव वह जो जैसा प्राप्त हो जायँ, उसे वैसा किया करता है" (योग ६ उ. १६६.४)। इसी प्रन्थ के श्रन्त में फ़िर गीता के ही शब्दों में पहले यह कारण दिखलाया है—

मम नास्ति कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । यथाप्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकर्मणि क आग्रहः ॥

"किसी बात का करना या न करना मुझे एक सा ही है;" श्रीर दूसरी ही पंक्रि में कहा है, कि जब दोनों बातें एक ही सी हैं, तब फ़िर "कर्म न करने का श्राग्रह ही क्यों है ? जो जो शास्त्र की रीति से प्राप्त होता जाय उसे मैं करता रहता हूं" (यो. ६.उ.२१६.१४)। इसी प्रकार इसके पहले, योगवासिष्ठ में 'नैव तस्य कृतेनाथों॰" श्रादि गीता का श्लोक ही शब्दशः लिया गया है, श्रीर श्रागे के श्लोक में कहा है कि "यद्यथा नाम सम्पन्नं तत्त्रथाऽस्त्वितरेण किम् "—जो प्राप्त हो उसे ही (जीवन्सुक्त) किया करता है, श्रीर कुछ प्रतीक्षा करता हुश्रा नहीं बैठता (यो. ६ उ. १२४.४६.४०)। योगवासिष्ठ में ही नहीं, किन्तु गणेशगीता में भी इसी श्रथं के प्रतिपादन में यह श्लोक श्राया है—

किश्चिदस्य न साध्यं स्यात् सर्वजन्तुषु सर्वदा । अते।ऽसक्ततया भूप कर्तव्यं कर्म जन्तुभिः॥

" उसका श्रन्य प्राणियों में कोई साध्य (प्रयोजन) शेष नहीं रहता, श्रतएव हे राजन्! लोगों को श्रपने श्रपने कर्तव्य श्रसक्र बुद्धि से करते रहना चाहिये" (गणेश-गीता २.१८)। इन सब उदाहरणों पर ध्यान देने से ज्ञात होगा, कि यहाँ पर गीता के तीनों श्लोकों का जो कार्य-कारण सम्बन्ध हमने ऊपर दिखलाया है, वही ठीक है। श्रोर, गीता के तीनों श्लोकों का पूरा श्रथं योगवासिष्ठ के एक ही श्लोक में श्रा गया है, श्रतएव उसके कार्य-कारण-भाव के विषय में शङ्का करने के लिये स्थान ही नहीं रह जाता। गीता की इन्हीं युक्तियों को महायानपन्थ के बौद्ध श्रन्थकारों ने भी पीछे से ले लिया है (देखो गी. र. पृ. १६८-१६६ श्रीर १८३)। ऊपर जो यह कहा गया है, कि स्वार्थ न रहने के कारण से ही ज्ञानी पुरुष को श्रपना कर्तव्य निष्काम बुद्धि से करना चाहिये, श्रीर इस प्रकार से किये हुए निष्काम कर्म का मोच में बाधक होना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि मिलती है-इसी की पुष्टि के लिये श्रव दृष्टान्त देते हैं—]

(२०) जनक श्रादि ने भी इस प्रकार कमें से ही सिद्धि पाई है। इसी अकार लोक-संग्रह पर भी दृष्टि देकर तुमें कमें करना ही उचित है।

[ पहले चरण में इस बात का उदाहरण दिया है कि निष्काम कर्मों से सिद्धि मिलती है श्रीर दूसरे चरण से भिन्न रीति के प्रतिपादन का श्रारम्भ कर न बुद्धिभेदं जनयेद्ज्ञानां कर्मसंगिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६॥ बुद्धि में ज्ञानी पुरुष भेद-भाव उत्पन्न न करे; ( श्राप स्वयं ) युक्त श्रर्थात् योगयुक्त हो कर सभी काम करे श्रीर लोगों से खुशी से करावे।

इस स्रोक का यह अर्थ है, कि अज्ञानियों की बुद्धि में भेद-भाव उत्पन न करें श्रौर श्रागे चल कर २६ वें श्लोक में भी यही बात फ़िर से कही गई है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है, कि लोगों को श्रज्ञान में बनाये रखे। २४ वें श्लोक में कहा है, कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह करना चाहिये, श्रौर लोकसंग्रहः का श्रर्थ ही लोगों को चतुर बनाना है। इस पर कोई शहा करे कि, जो लोक-संग्रह ही करना हो, तो फ़िर यह त्रावश्यक नहीं कि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म करे; लोगों को समका देने-ज्ञान का उपदेश कर देने-से ही काम चल जाता है। इसका भगवान यह उत्तर देते हैं, कि जिनको सदाचरण का दृढ श्रभ्यास हो नहीं गया है, ( श्रौर साधारण लोग ऐसे ही होते है ) उनको यदि केवल मुँह से उप-देश किया जायँ—सिर्फ ज्ञान बतला दिया जायँ—तो वे अपने श्रनुचित बर्ताव के समर्थन में ही ब्रह्मज्ञान का दुरुपयोग किया करते हैं; श्रौर वे उत्तटे, ऐसी व्यर्थ बातें कहते-सुनते सदैव देखे जाते हैं, कि " श्रमुक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा कहता है "। इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुष कर्मीं की एकाएक छोड़ बैठे, तो वह श्रज्ञानी लोगों को निरुपयोगी बनाने के लिये एक उदाहरण ही बन जाता है। मनुष्य का उस प्रकार बातूनी, गोच-पेंच लडानेवाला श्रथवा निरुपयोगी हो जाना ही बुद्धि-मेद- है; श्रौर मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से भेद-भाव उत्पन्न कर देना ज्ञाता पुरुष को उचित नहीं है। अतएव गीता ने यह सिद्धान्त किया है, कि जो पुरुष ज्ञानी हो जायँ, वह लोक-संग्रह के लिये-लोगों को चतुर श्रीर सदाचरणी बनाने के लिये—स्वयं संसार में रह कर निष्काम कर्म अर्थात सदा-चरण का प्रत्यच नमुना लोगों को दिखलावे और तदनुसार उनसे आचरण करावें। इस जगत् मे उसका यही बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है ( देखो गीतार. पृ. ४०१ )। किन्तु गीता के इस श्रमिश्राय को बे-समभे-बुभे कुछ टीकाकार इस का यों विपरीत अर्थ किया करते है कि " ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों के समान ही कर्म करने का स्वाँग इसिलये करना चाहिये. जिसमें कि अज्ञानी लोग नादान बने रह कर ही श्रपने कर्म करते रहें! " मानों दम्भाचरण सिखलाने श्रथवा लोगों को श्रज्ञानी बने रहने दे कर जानवारों के समान उनसे कर्म करा लेने के लिये हीं गीता प्रवृत्त हुई है! जिनका यह दृढ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष कर्म न करे,. सम्भव है कि उन्हें लोकसंग्रह एक ढोंग सा प्रतीत हो; परेन्तु गीता का वास्तविक श्रभिप्राय ऐसा नहीं है। भगवान् कहते हैं, कि ज्ञानी पुरुष के कामों में लोकसंप्रह एक महत्त्वपूर्ण काम है; और ज्ञानी पुरुष अपने उत्तम आदर्श के द्वारा उन्हें सुधारने के लिये-नादान बनाये रखने के लिये नहीं-कर्म ही किया करे ( देखीं)

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ २२ ॥ यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतान्द्रतः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ २३॥ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेद्रहम्। सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपह्न्यामिमाः प्रजाः॥ २४॥ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीषुंलींकसंग्रहम्॥ २५॥

कि श्रात्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थबुद्धि छूट जाने पर भी, लोकंकल्याण के कर्म उससे छूट नहीं जाते—]

है (२२) हे पार्थ ! (देखो कि,) त्रिभुवन में न तो मेरा कुछ कर्तव्य (शेष) रहा है, (श्रीर) न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गई है; तो भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। (२३) क्योंकि जो मैं कदाचित् श्राखस्य छोड़ कर कर्मों में न बर्त्गा तो हे पार्थ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का श्रनुकरण करेंगे। (२४) जो मैं कर्म न करूँ तो ये सारे लोक श्रर्थात् उत्सन्न श्रर्थात् नष्ट हो जावेंगे, मैं सङ्करकर्ता होऊंगा श्रीर इन प्रजाजनों का मेरे हाथ से नाश होगा।

[ मगवान् ने अपना उदाहरण दे कर इस श्लोक में मली मांति स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि लोकसंग्रह कुछ पाखर नहीं है। इसी प्रकार हमने ऊपर १७ से १६ वें श्लोक तक का जो यह अर्थ किया है, कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ कर्तव्य भले न रह गया हो, फ़िर भी ज्ञाता को निष्काम दुद्धि से सारे कर्म करते रहना चाहिये, वह भी स्वयं भगवान् के इस दृष्टान्त से पूर्णत्या सिद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो यह दृष्टान्त भी निरर्थक हो जायगा (देलो गी. र. पृ. ३२२-३२३)। सांख्यमार्ग और कर्ममार्ग में यह बड़ा मारी भेद है, कि सांख्यमार्ग के ज्ञानी पुरुष सारे कर्म छोड़ बैठते हैं; फ़िर चाहे इस कर्म-त्याग से यज्ञ-चक्र दृब जायँ और जगत् का कुछ भी हुआ करे—उन्हें इसकी कुछ परवा नहीं होती; और कर्ममार्ग के ज्ञानी पुरुष, स्वयं अपने लिये आवश्यक न भी हो तो भी, लोकसंग्रह को महस्वपूर्ण आवश्यक साध्य समक्ष कर, तद्ध अपने धर्म के अजु-सार सारे काम किया करते हैं (देलो गीतारहस्य प्रकरण ११. पृ. ३१२–३११)। यह बतला दिया गया, कि स्वयं भगवान् क्या हैं; अब ज्ञानियों और अज्ञानियों के कमों का भेद दिखला कर बतलाते हैं, कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये ज्ञाता का आवश्यक कर्तव्य क्या है—]

(२४) हे अर्जुन! लोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी पुरुष को 'श्रासिक छोड़ कर उसी प्रकार वर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि (ब्यावहारिक) कर्म में श्रासिक श्रज्ञानी लोग बर्ताव करते हैं। (२६) कर्म में श्रासिक श्रज्ञानियों की

- श्रु मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

  निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः ॥ ३० ॥
- §§ ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ ३१॥ ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः॥ ३१॥
- श्रु सहशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानिष ।
  प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥
  इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
  तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥
- (३०ं) (इसिलिये हे अर्जुन!) सुमा में श्रध्यातम बुद्धि से सब कर्मी का संन्यास अर्थात् अर्पण करके और (फल की) आशा एवं ममता छोड़ कर तू निश्चिन्त हो करके युद्ध कर।

[ श्रब यह बतलाते हैं कि, इस उपदेश के श्रनुसार बर्ताव करने से क्या फल [मिलता है श्रोर बर्ताव न करने से कैसी गति होती है--]

(३१) जो श्रद्धावान् (पुरुष) दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के श्रनुसार नित्य बर्ताव करते हैं, वे भी कर्म से श्रर्थात् कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। (३२) परन्तु जो दोषदृष्टि से शंङ्काएँ करके मेरे इस मत के श्रनुसार नहीं बर्तते उन सर्वज्ञान-विमूद श्रर्थात् पक्के मूर्ख श्रविवेकियों को नष्ट हुए समस्ते।

[ कर्मयोग निष्काम बुद्धि से कर्म करने के लिए कहता है। उसकी श्रेय-स्करता के सम्बन्ध में ऊपर श्रन्वयब्यतिरेक से जो फलश्रुति बतलाई गई है, उससे पूर्णतया व्यक्त हो जाता है, कि गीता में कौन. सा विषय प्रतिपादित है। इसी कर्मयोग-निरूपण की पुर्ति के हेतु भगवान् प्रकृति की प्रबलता का श्रीर फ़िर उसे रोकने के लिये इन्द्रिय-निग्रह का वर्णन करते हैं—]

(३३) ज्ञानी पुरुष भी श्रपनी प्रकृति के श्रनुसार वर्तता है। सभी प्राणी (श्रपनी-श्रपनी) प्रकृति के श्रनुसार रहते हैं, (वहाँ) निग्रह (ज़बर्दस्ती) क्या करेगा ? (३४) इन्द्रिय और उसके (शब्द-स्पर्श श्रादि) विषयों में प्रीति एवं द्वेष (दोनों) व्यवस्थित हैं श्रर्थात् स्वभावतः निश्चित हैं। प्रीति और द्वेष के वश में न जाना चाहिये (क्योंकि) ये मनुष्य के शत्रु हैं।

[ तेतीसर्वे श्लोक के 'नियह 'शब्द का अर्थ 'निरा-संयमन 'ही नहीं है, किन्तु उसका अर्थ 'ज़बर्दस्ती 'अथवा 'हठ 'है। इन्द्रियों का योग्य संयमन तो गीता को इष्ट है, किन्तु यहाँ पर कहना यह है कि हठ से या ज़बर्दस्ती से इन्द्रियों की स्वाभाविक वृत्ति को ही एकदम मार डालना सम्भव नहीं है। उदाहरण लीजिये, जब तक देह तब तक भूख-प्यास आदि धर्म, प्रकृतिसिद्ध

प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारिवमूढात्मा कर्ताहामिति मन्यते ॥ २७ ॥ तत्त्वित्तु महाबाहो गुणकर्मिवमागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविश्व विचालयेत् ॥ २९ ॥

गीतारहस्य प्र. ११. १२। श्रब यह शङ्का हो सकती है, कि यदि श्रात्मज्ञानी पुरुष इस प्रकार लोकसंग्रह के लिये सांसारिक कर्म करने लगे, तो वह भी श्रज्ञानी ही बन जायगा, श्रतएव स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि यद्यपि ज्ञानी श्रौर श्रज्ञानी हो संसारी बन जायँ, तथापि इन दोनों के बर्ताव में भेद क्या है श्रीर ज्ञानवान् से श्रज्ञानी को किस बात की शिज्ञा लेनी चाहिये—]

(२७) प्रकृति के (सत्त-रज-तम) गुणों से सब प्रकार कमें हुआ करते हैं; पर अह-द्वार से मोहित (अज्ञानी पुरुष) सममता है कि भें कर्ता हूँ; (२८) परन्तु हे महाबाहु अर्जुन! " गुण श्रीर कमें दोनों ही मुक्त से भिन्न हैं " इस तत्त्व को जानने-वाला (ज्ञानी पुरुष), यह समम कर इनमें आसक्र नहीं होता, कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। (२६) प्रकृति के गुणों से बहके हुए लोग गुण श्रीर कर्मों में ही आसक्र रहते हैं; इन श्रसर्वज्ञ श्रीर मन्द जनों को सर्वज्ञ पुरुष (अपने कर्मत्याग से किसी श्रनुचित मार्ग में लगा कर) विचला न दे।

यहाँ २६ वें स्ठोक के अर्थ का ही अनुवाद किया गया है। इस स्ठोक में जो ये सिद्धान्त हैं, कि प्रकृति भिन्न है श्रीर श्रात्मा भिन्न है, प्रकृति श्रथवा माया ही सब कुछ करती है, श्रात्मा कुछ करता-धरता नहीं है, जो इस तत्त्व को जान लेता है वही बुद्ध श्रथवा ज्ञानी हो जाता है, उसे कर्म का बन्धन नहीं होता इत्यादि-वे मूल में कापिल-सांख्यशास्त्र के हैं। गीतारहस्य के ७ वें प्रकरण (पृ. १६४-१६६ )में इनका पूर्ण विवेचन किया गया है, उसे देखिये। २८ वें श्लोक का कुछ लोग यों श्रर्थ करते हैं, कि गुख यानी इन्द्रियाँ गुखों में यानी विषयों में, बर्तती हैं। यह श्रर्थ कुछ शुद्ध नहीं है; क्योंकि सांख्य-शास्त्र के त्रनुसार ग्यारह इन्द्रियाँ श्रीर शब्द-स्पर्श श्रादि पाँच विषय मृत-प्रकृति के २३ गुणों में से ही गुण हैं। परन्तु इससे श्रच्छा श्रर्थ तो यह है, कि प्रकृति के समस्त अर्थात् चौबीसो गुणों को लच्य करके ही यह " गुणा गुणेषु वर्तन्ते " का सिद्धान्त स्थिर किया गया है (देखो गी. १३. १६-२२; श्रीर १४. २३)। हमने उसका शब्दश श्रीर न्यापक रीति से अनुवाद किया है। भगवान ने यह बतलाया है, कि ज्ञानी श्रीर श्रज्ञानी एक ही कर्म करें तो भी उनमें बुद्धि की दृष्टि से बहुत बड़ा भेद रहता है (गीतार. पृ. ३१० श्रीर ३२८)। श्रब इस पूरे विवेचन के सार-रूप से यह उपदेश करते हैं---

#### अर्जुन उवाच ।

§§ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नापि वाष्णिय बलादिव नियोजितः॥ ३६॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।
महाशनो महापाप्मा विद्धयेन्मिह वैरिणम्॥ ३७॥
धूमेनावियत विद्धर्यथादशों मलेन च।
यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्॥ ३८॥

चलन नहीं है वहाँ भी, सब को यही श्रेयस्कर जॅचेगा कि जिसने सारी जिन्दगी। फ़ौजी सहकमे में विताई हो, उसे फ़िर काम पड़े तो उसकी सिपाही का पेशा ही सुभीते का होगा, न कि दर्ज़ी का रोज़गार; श्रौर यही न्याय चातुर्वण्य--व्यवस्था के लिये भी उपयोगी है। यह प्रश्न भिन्न है, कि चातुर्वर्य-व्यवस्था भली है या बरी: और वह यहाँ उपस्थित भी नहीं होता। यह बात तो निर्विवाद है, कि समाज का समुचित धारण-पोषण होने के लिये खेती के ऐसे निरुपद्रवी श्रीर सौम्य व्यवसाय की ही मॉति श्रन्यान्य कर्म भी श्रावश्यक हैं। श्रतएव जहाँ एक बार किसी उद्योग को श्रङ्गीकार किया--फ्रिर चाहे उसे चातुर्वे पर्य-ज्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनी मर्जी से-कि वह धर्म हो गया । फ्रिर किसी विशेष श्रवसर पर उसमें मीन-मेख निकाल कर, श्रपना कर्तव्यकर्म छोड बैठना अच्छा नहीं है; त्रावश्यकता होने पर उसी व्यवसाय में ही मर जाना चाहिये। बस, यही इस श्लोक का भावार्थ है। कोई भी व्यापार या रोज़गार हो, उसमें कुछ न कुछ दोष सहज ही निकाला जा सकता है (देखो गी. १८. ४८.)। परन्तु इस नुक्राचीनी के मारे अपना नियत कर्तव्य ही छोड़ देना कुछ धर्म नहीं है। महाभारत के ब्राह्मए-ज्याध-संवाद में श्रीर तुलाधार-जाजिल-संवाद में भी यही बतलाया गया है, एवं वहाँ के ३४ वें श्लोक का पूर्वार्घ मनुस्मृति (१०. १७) में श्रीर गीता (१८,४७) में भी श्राया है। भग-वानू ने ३३ वें श्लोक में कहा है कि " इन्द्रियों को मारने का हठ नहीं चलता," इस पर श्रब श्रर्जुन ने पूछा है, कि इन्द्रियों को मारने का हठ क्यों नहीं चलता श्रीर मनुष्य श्रपनी मर्ज़ी न होने पर भी बरे कामों की श्रोर क्यों घसीटा जाता है?]

श्रज़ंन ने कहा—(३६) हे वाष्णेय (श्रीकृष्ण)! श्रव (यह बतलाश्रो कि)
मनुष्य श्रपनी इच्छा न रहने पर भी किस की प्रेरणासे पाप करता है, मानों कोई
ज़बर्दस्ती सी करता हो श्री भगवान् ने कहा—(३७) इस विषय में यह सममो, कि
रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेटू श्रीर बड़ा पापी यह काम एवं यह कोध ही
शत्रु है। (३८) जिस प्रकार धुएँ से श्रिप्त, धूली से दर्पण श्रीर किल्ली से गर्भः

# श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः प्रधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः प्रधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

होने के कारण, छूट नहीं सकते; मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, भूख लगते ही भिचा माँगने के लिये उसे बाहर निकलना पड़ता है, इसलिये चतर पुरुषों का यही कर्तव्य है, कि ज़बर्दस्ती से इंदियों को बिलकुल ही मार ड़ालने का वृथा हठ न करें; और योग्य संयम के द्वारा उन्हें श्रपने वश में करके, उनकी स्वभावसिद्ध वृत्तियों का लोकसंग्रहार्थ उपयोग किया करें। इसी प्रकार ३४ वें श्लोक के ' व्यवस्थित ' पद से प्रगट होता है, कि सुख श्रीर दुःख दोनों विकार स्वतन्त्र हैं; एक दूसरे का श्रभाव नहीं है ( देखो गीतार. प्र. ४ प्. ११ श्रौर ११३)। प्रकृति श्रर्थात् सृष्टि के श्रखिरदत ज्यापार में कई बार हमें ऐसी बातें भी करनी पड़ती हैं, कि जो हमें स्वयं पसन्द नहीं (देखो गी. १८. १६); श्रीर यदि नहीं करते हैं, तो निर्वाह नहीं होता । ऐसे समय ज्ञानी पुरुष इन कर्मीं को निरिच्छ बुद्धि से केवल कर्तब्य समभ कर करता जाता है, श्रतः पाप-पुर्य से श्रिलिस रहता है; श्रीर श्रज्ञानी उसी मे श्रासिक रख कर दुःख पाता है। मास किव के वर्णनानुसार बुद्धि की दृष्टि से यही इन दोनों में बड़ा भारी भेद है। परन्तु श्रव एक और शक्का होती है, कि यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि इन्द्रियों को ज़बर्दस्ती मार कर कर्मत्याग न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि से सभी काम करता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष युद्ध के समान हिंसात्मक घोर कर्म करने की श्रपेत्ता खेती, व्यापार या भित्ता मॉगना स्रादि कोई निरुपद्रवी श्रीर सौम्य कर्म करे तो क्या श्रधिक प्रशस्त नहीं है ? भगवान् इसका यह उत्तर देते हैं—]

(३४) पराये धर्म का श्राचरण सुख से करते बने तो भी उसकी श्रपेत्ता श्रपना धर्म श्रथीत् चातुर्वर्ण्य-विहित कर्म ही श्रधिक श्रेयस्कर है; (फ़िर चाहे) वह विगुण श्रथीत् सदोष मले ही हो। स्वधर्म के श्रनुसार (बर्तने मे) मृत्यु हो जावे तो भी उसमें कल्याण है, (परन्तु) परधर्म भयद्वर होता है।

[स्वधमें वह ब्यवसाय है कि जो स्मृतिकारों की चातुर्वण्यं व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रद्वारा नियत कर दिया गया है; स्वकर्म का अर्थ मोचधमें नहीं है। सब लोगों के कल्याण के लिये ही गुण-धर्म के विभाग से चातुर्वण्यंव्यवस्था को (गी. १८. ४१) शास्त्रकारों ने प्रवृत्त कर दिया है। अतएव मगवान् कहते है, कि ब्राह्मण-चित्रय आदि ज्ञानी हो जाने पर भी अपना अपना व्यवसाय करते रहें, इसी में उनका और समाज का कल्याण है, इस व्यवस्था में बारबार गड़बड करना योग्य नहीं है (देखो गीतार. पृ. ३३४ अौर ४४१–४६६)। "तेखी का काम तबाली करे, दैव न मारे आप मरे " इसं प्रचलित लोकोक्ति का भावार्थ भी यही है। जहाँ चातुर्वण्यं-व्यवस्था का

## चतुर्थोऽध्यायः ।

### श्रीभगवानुवाच् ॥

#### इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्।

कर्म करने के लिये इन्द्रियों पर अपनी सत्ता होनी चोहिये; वे अपने काबू में रहें बस, यहाँ इतना ही इन्द्रिय-नियह विवित्त है। यह श्रर्थ नहीं है, कि इन्द्रियों को जबर्दस्ती से एकदम मार करके सारे कमें छोड़ दे (देखो गीतार. पृ. ११४)। गीतारहस्य (परि. पृ. ४२६) में दिखलाया गया है कि "इन्द्रियाणि पराण्याहुः ०" इत्यादि ४२ वॉ श्लोक कठोपनिषद् का है श्रीर उपनिषद् के श्रन्य चार पाँच श्लोक भी गीता में लिये गये हैं। चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार का यह तात्पर्य है, कि बाह्य पदार्थीं के संस्कार बहुण करना इन्द्रियों का काम है, मन का काम इनकी व्यवस्था करना है, श्रौर फ़िर बुद्धि इनको श्रलग श्रलग छाँटती है, एवं श्रात्मा इन सब से परे है तथा सब से भिन्न है। इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार गीतारहस्य के छुठे प्रकरण के अन्त (पृ. १३१-१४८) में किया गया है। कर्म-विपाक के ऐसे गृढ प्रश्नों का विचार, गीतारहस्य के दसवे प्रकरण (पृ. २२७-२८४) में किया गया है, कि अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-क्रोध आदि प्रवृत्ति-धर्मों के कारण कोई काम करने में क्योंकर प्रवृत्त हो जाता है; श्रौर श्रात्मस्वतन्त्रता के कारण इन्द्रियनिअहरूप साधन के द्वारा इससे छुटकारा पाने का मार्ग कैसे मिल जाता है। गीता के छुठे श्रध्याय में विचार किया गया है, कि इन्द्रिय-निग्रह कैसे करना चाहिये।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा श्रष्याय समाप्त हुश्रा।

# चौथा अध्याय ।

[कर्म किसी से छूटते नहीं हैं, इसिलये निष्काम बुद्धि हो जाने पर भी कर्म करना ही चाहिये; कर्म के मानी ही यज्ञ-याग श्रादि कर्म हैं; पर मीमांसकों के ये कर्म स्वर्गप्रद हैं श्रतएव एक प्रकार से बन्धक हैं, इस कारण इन्हें श्रासिक छोड़ करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वार्थ-बुद्धि छूट जावे, तो भी कर्म छूटते नहीं हैं, श्रत- एव ज्ञाता को भी निष्काम कर्म करना ही चाहिये; लोकसंग्रह के लिए यह श्राव- रयक है;—हत्यादि प्रकार से श्रव तक कर्मयोग का जो विवेचन किया गया, उसी को इस श्रध्याय में दद किया है।। कहीं यह शङ्का न हो, कि आयुष्य विताने का यह मार्ग श्रर्थात् निष्ठा श्रर्जन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये नई बत- लाई गई है; एतदर्थ इस मार्ग की प्राचीन गुरु-परम्परा पहले बतलाते हैं—]

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च॥ ३९॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतौर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्॥ ४०॥ तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजाहि होनं ज्ञानविज्ञाननाञ्चनम्॥ ४१॥

§§ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना।
जिह शत्रुं महाबाहो कामक्रपं दुरासद्म्॥ ४३॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु जपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीये।ऽध्यायः ॥ ३ ॥

ढका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब ढका हुआ है। (३६) हे कौन्तेय? ज्ञाता का यह कामरूपी नित्यवैरी कभी भी तृप्त न होनेवाला श्रप्ति ही है; इसने ज्ञान को दक रखा है।

[ यह मनु के ही कथन का अनुवाद है; मनु ने कहा है कि "न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । हविपा कृष्णवत्मेंव भूय एवामिवर्धते " (मनु. २. १४)—काम के उपभोगों से काम कभी अघाता नहीं है, बिक्क ईंधन बालने पर अग्नि जैसा वढ जाता है, इसी प्रकार यह भी अधिकाधिक बढता जाता है (देखो. गीतार. पृ. १०४)।

(४०) इन्द्रियों को, मन को, और बुद्धि को, इसका अधिष्ठान अर्थात् घर या गढ कहते हैं। इनके आश्रय से ज्ञान को लपेट कर (ढक कर) यह मनुष्य को अलावें में ड्राल देता है। (४१) अतएव है भरतश्रेष्ठ! पहले इन्द्रियों का संयम करके ज्ञान (अध्यात्म) और विज्ञान (विशेष ज्ञान) का नाश करने-वाले इस पापी को तू मार डाल।

(४२) कहा है कि (स्थूल बाह्य पदार्थों के मान से उनको जाननेवाली) इन्द्रियों पर अर्थात् परे हैं, इन्द्रियों के परे मन है, मन से भी परे ( व्यवसाया-त्मक) बुद्धि है, श्रौर जो बुद्धि से भी परे है वह श्रात्मा है। (४३) हे महाबाहु श्रर्जुन! इस प्रकार (जो) बुद्धि से परे है उसको पहचान कर श्रौर अपने श्रापको रोक करके दुरासाद्य कामरूपी शत्रु को तू मार डाल।

[ कामरूपी श्रासिक को छोड़ कर स्वधर्म के श्रनुसार लोकसंग्रहार्थ समस्त

### अर्जुन उवाच ।

## §§ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः।

म्परा का वर्णन हो चुकने पर, जब ब्रह्मा के सातवें, श्रर्थात् वर्तमान, जन्म का कृत-युग समाप्त हुश्रा, तब—

त्रेतायुगादो च ततो विवस्तान्मनवे ददी।
मनुश्र लोकमृत्यर्थं सुतायेश्वाकवे ददी॥
इश्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानविध्यतः।
गमिष्यित क्षयान्ते च पुनर्नारायणं नृप॥
यतीनां चिप यो धर्मः स ते पूर्वं नृपोत्तम।
कथितो हरिगीतास समासविधिकाल्पतः॥

"त्रेतायुग के त्रारम्भ में विवस्वान् ने मनु को (यह धर्म) दिया, मनु ने लोकधारणार्थ यह अपने पुत्र इच्वाकु को दिया, श्रौर इच्वाकु से आगे सव लोगों में फैल गया। हे राजा! सृष्टि का चय होने पर ( यह धर्म ) फ़िर नारा-यण के यहाँ चला जावेगा। यह धर्म श्रौर 'यतीनां चापि 'श्रर्थात् इसके साथ ही संन्यासधर्म भी तुक्त से पहले भगवद्गीता में कह दिया है "---ऐसा नारा-यणीय धर्म मे ही वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा है (मभा. शां. ३४८. ४१-४३)। इससे देख पड़ता है, कि जिस द्वापारयुग के अन्त में भारतीय युद्ध हुआ था, उससे पहले के त्रेतायुग भर की ही भागवतधर्म की परम्परा गीता में वार्णित है; विस्तारभय से अधिक वर्णन नहीं किया है। यह भागवतधर्म ही योगं या कर्मयोग है, श्रीर मनु को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा, न केवल गीता में है, प्रत्युत भागवतपुराण ( ८. २४. १४ ) में भी इस कथा का उन्नेख है, श्रीर मत्खपुराण के ४२ वें श्रध्याय में मनु को उपदिष्ट कर्मयोग का महत्त्व भी बतलाया गया है। परन्तु इनमें से कोई भी वर्णन नारायणीयो-पाख्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं । विवस्वान्, मनु श्रोर इच्वाकु की परम्परा सांख्यमार्ग को विलक्कल ही उपयुक्त नहीं होती और सांख्य एवं योग दोनों के अतिरिक्त तीसरी निष्ठा गीता में वर्णित ही नहीं है, इस बात पर लच देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध होता है, कि यह परम्परा कर्मयोग की ही है (गी. २. ३६.)। परन्तु सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं की परम्परा यद्यपि एक न हो, तो भी कर्मयोग अर्थात् भागवतधर्म के निरूपण में ही सांख्य या संन्यासनिष्ठा के निरूपण का पर्याय से समावेश हो जाता है (गीतार. प्र. ४६७ दिस्रो )। इस कारण वैशम्पायन ने कहा है, कि भगवद्गीता में यतिधर्म त्रर्थात् संन्यासधर्म भी वर्णित है। मनुस्मृति में चार श्राश्रम-धर्मी का जो वर्णन है, उसके छुटे श्रध्याय में पहले यति श्रर्थात् संन्यास ग्राश्रम का धर्म कह चुकने पर विकल्प से " वेदसंन्यासिकों का कर्मयोग " इस नाम से गीता या भागवतधर्म के

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽज्ञवीत्॥१॥ एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। स कालेनेह महता योगों नष्टः परंतप॥१॥ स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चोति रहस्यं द्येतदुत्तमम्॥१॥

श्रीभगवान् ने कहा—(१) श्रव्यय श्रर्थात् कभी भी चीए न होनेवाला श्रथवा त्रिकाल में भी श्रवाधित श्रौर नित्य यह (कर्म-) योग (-मार्ग) मैंने विवस्तान् श्रयांत् सूर्य को बतलाया था; विवस्तान् ने (श्रपने पुत्र) मनु को श्रौर मनु ने (श्रपने पुत्र) इच्चाकु को बतलाया।(२) ऐसी परम्परा से प्राप्त हुए इस (योग) को राजिंधों ने जाना। परन्तु हे शत्रुतापन (श्रर्जुन)! दीर्घकाल के श्रनन्तर वही योग इस लोग में नष्ट हो गया।(३) (सब रहस्यों में) उत्तम रहस्य समक्ष कर इस पुरातन योग (कर्मयोगमार्ग) को, मैंने तुके श्राज इसिलये बतला दिया, कि तू मेरा भक्त श्रौर सला है।

[गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण ( पृ. ४४-६४ ) में हम ने सिद्ध किया है, कि इन तीनों श्लोकों में ' योग ' शब्द से, श्रायु बिताने के उन दोनों मार्गों में से कि जिन्हें सांख्य श्रोर योग कहते हैं, योग श्रर्थात् कर्मयोग यानी साम्यबुद्धि से कर्म करने का मार्ग ही श्रिभन्नेत है । गीता के उस मार्ग की परम्परा ऊपर के श्लोक में बतलाई गई है, वह यद्यपि इस मार्ग की जड़ को समस्रने के लिये श्रयम्त महत्त्व की है, तथापि टीकाकारों ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है । महाभारत के श्रम्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में भागवतधर्म का जो निरूपण है उसमें जनमेजय से वैशम्पायन कहते हैं, कि यह धर्म पहले श्रेतद्वीप में भगवान् से ही—

नारदेन तु संप्राप्तः सरहस्यः ससंप्रहः । एष धर्मो जगन्नाथात्साक्षान्नारायणान्न्य ॥ एवमेष महान्धर्मः स ते पूर्व च्पोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासीविधकल्पितः ॥

"नारद को प्राप्त हुआ, हे राजा! वहीं महान् धर्म तुके पहले हरिगीता अर्थात् भगवद्गीता में समासविधि सहित बतलाया है "—( मभा. शा. ४४६. ६, १०)। श्रीर फ़िर कहा है, कि 'युद्ध में विमनस्क हुए अर्जुन को यह धर्म बतलाया गया है "( मभा. शां. ३४८. ८.)। इससे प्रगट होता है, कि गीता का योग अर्थात् कर्मयोग भागवतधर्म का है (गीतार. पृ. ८-१०)। विस्तार हो जाने के भय से गीता में उसकी सम्प्रदाय-परम्परा सृष्टि की मूल आरम्म से नहीं दी है; विवस्वान्, मजु और इस्वाकु इन्हीं तीनों का उन्नेख कर दिया है। परन्तु इसका सन्ना अर्थ नारायणीय धर्म की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है। ब्रह्मा के कुल सात जन्म हैं। इनमें से पहले छः जन्मों की, नारायणीय धर्म में कथित, पर-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥७॥ परित्राणाय साधृनां विनाशाय च दुक्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥८॥

§ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥९॥ वीतरागभयकोधा मन्मया माम्रुपाश्रिताः। वहवो ज्ञानतपसा पूता मङ्गावमागताः॥१०॥

क्यों कहते हैं, इस माया का स्वस्तप क्या है, श्रीर इस कथन का क्या श्रर्थ, कि माया से सृष्टि उत्पन्न होती हैं ?—इत्यादि नन्नों का श्रिषक विवरण गीतारहस्य के ६ वें प्रकरण में किया गया है। यह वतला दिया कि, श्रव्यक्त परमेश्वर व्यक्त कैसे होता है श्रर्थात् कर्म उपला हुश्रा सा कैसे देख पढ़ता है; श्रव इस वात का खुलासा करते हैं, कि यह ऐसा कब श्रीर किस लिये करता है—]

(७) हे सारत! जब जब धर्म की ग्लानि होती थ्रोर अधर्म की प्रवलता फैल जाती है; तब (तब) में स्वयं ही जन्म ( श्रवतार ) लिया करता हूँ। (८) साधुओं की संरक्ता के निमित्त और दुष्टों का नाश करने के लिये, युग-युग में धर्म की संस्थापना के अर्थ में जन्म लिया करता हूँ।

[इन दोनों छोकों में 'धर्म' शब्द का अर्थ केवल पारलोकिक वैदिक धर्म नहीं है, किन्तु चारों वणों के धर्म, न्याय और नीति प्रमृति वातों का भी उसमें मुख्यता से समावेश होता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है, कि जगत में जब अन्याय, अनीति, दुष्टता और अँघाधुन्धी मच कर साधुओं को कष्ट होने लगता है और जब दुष्टों का दबदवा वढ जाता है, तब अपने निर्माण किए हुए जगत् की सुन्धिति को स्थिर कर उसका कल्याण करने के लिये तेजस्ती और पराक्रमी पुरुष के रूप से (गी. १०. ४१) अवतार ले कर भगवान समाज की विगड़ी हुई व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते हैं। इस रीति से अवतार ले कर भगवान जो काम करते हैं उसी को 'लोकसंग्रह' भी कहते हैं। पिछले अध्याय में कह दिया गया हैं, कि यही काम अपनी शक्ति और अधिकार के अनुसार आत्मज्ञानी पुरुषों को भी करना चाहिये (गी. ३. २०)। यह वतला दिया गया, कि परमेश्वर कब और किसलिये अवतार लेता है। अब यह वतलाते हैं, कि इस तत्व को परख कर जो पुरुष तद्वुसार वर्ताव करते हैं उनको कौन सी गित मिलती है—]

(१) हे श्रर्जुन ! इस प्रकार के मेरें दिख्य जन्म श्रीर दिख्य कर्म के तत्त्व को जो जानता है, वह देह त्यागने के पश्चात् फिर जन्मून ले कर सुम से श्रा मिलता है। (१०) प्रीति, मय श्रीर कोघ से छूटे हुए, मत्परायण श्रीर मेरे श्राश्रय में श्राये हुए,

## कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ प्रंतप॥५॥ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया॥६॥

कमयोग का वर्णन है श्रीर स्पष्ट कहा है, कि "निःस्पृहता से श्रपना कार्य करते रहने से ही अन्त में परम सिद्धि मिलती है "(मनु- ६. ६६)। इससे स्पष्ट देख पड़ता है, कि कर्मयोग मनु को भी आह्य था। इसी प्रकार अन्य स्मृतिकारों को भी यह मान्य था श्रीर इस विषय के अनेक प्रमाण गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण के अन्त (ए. ३६१-३६१) में दिये गये हैं। अब अर्जन को इस परम्परा पर यह शङ्का है कि—]

श्रर्जुन ने कहा-(४) तुम्हारा जन्म तो श्रभी हुश्रा है श्रीर विवस्तान् का इससे बहुत पहले हो चुका है; (ऐसी दशा में) में यह कैसे जानू कि तुमने (यह योग) पहले बतलाया ?

[ श्रर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान् श्रपने श्रवतारों के कार्यों का वर्णन कर श्रासक्रि-विरहित कर्मयोग या भागवतधर्म का ही क्रिर समर्थन करते हैं कि '' इस प्रकार में भी कर्मों को करता श्रा रहा हूँ ''——]

श्रीभगवान् ने कहा—(१) हे श्रर्जुन! मेरे श्रीर तेरे श्रनेक जन्म हो चुके हैं। उन सब को मैं जानता हूँ (श्रीर) हे परन्तप! तू नहीं जानता (यही भेद है)। (६) मैं (सब) प्राणियों का स्वामी श्रीर जन्म-विरहित हूँ; यद्यपि मेरे श्रात्म-स्वरूप में कभी भी ब्यय श्रर्थात् विकार नहीं होता तथापि श्रपनी ही प्रकृति में श्रिधिष्ठत होकर में श्रपनी माया से जन्म लिया करता हूँ।

[ इस श्लोक के अध्यात्मज्ञान में कापिल-सांख्य और वेदान्त दोनों ही मतों का मेल कर दिया गया है। सांख्यमत-वालों का कथन है, कि प्रकृति आप ही स्वयं सृष्टि निर्माण करती है; परन्तु वेदान्ती लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक स्वरूप समक्त कर यह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के अधिष्ठित होने पर प्रकृति से व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है। अपने अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत् को निर्माण करने की परमेश्वर की इस अचिन्त्य शक्ति को ही गीता में 'माया कहा है। और इसी प्रकार खेताश्वतरोपनिषद् में भी ऐसा वर्णन है—"मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्" अर्थात् प्रकृति ही माया है और उस माया का अधिपति परमेश्वर है (श्वे. ४. १०), और 'अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्'—इससे माया का अधिपति सृष्टि उत्पन्न करता है (श्वे. ४. ६)। प्रकृति को माया

श्री चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्धचकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ॥ १४ ॥
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप ग्रुमुश्लिभिः ।

भावार्थ यह है, कि बहुतेरों को तो अपने उद्योग अर्थात् कर्म से इसी लोक में कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है, श्रोर ऐसे ही लोग देवताश्रों की पूजा किया करते हैं (गीतार. पृ० ४२२ देखों)। गीता का यह भी कथन है, कि पर्याय से यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता है, श्रोर बढ़ते बढ़ते इस योग का पर्यवसान निष्काम भिक्त में होकर अन्त मे मोच प्राप्त हो जाता है (गी. ७. १६)। पहले कह चुके हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता है, अब संचेप में बतलाते हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये क्या करना पड़ता है—]

(१३) (ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शूद्ध इस प्रकार) चारों वर्णों की व्यवस्था गुण श्रीर कर्म के भेद से मैंने निर्माण की है। इसे तू ध्यान में रख, कि म उसका कर्ता भी हूँ श्रीर श्रकर्ता श्रथीत उसे न करनेवाला श्रव्यय (मैं ही) हूँ।

[ अर्थ यह है, कि परमेश्वर कर्ता भले ही हो, पर अगले श्लोक के वर्णनानुसार वह सदैव निःसङ्ग है, इस कारण अकर्ता ही है (गी. १. १४ देखो)।
परमेश्वर के स्वरूप के 'सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्' ऐसे दूसरे भी
विरोधाभासात्मक वर्णन हैं (गी. १३. १४)। चातुर्वपर्य के गुण और भेद का
निरूपण आगे अठारहवें अध्याय (१८. ४१-४६) में किया गया है। अब
भगवान् ने "करके न करनेवाला" ऐसा जो अपना वर्णन किया है, उसका मर्म
बतलाते हैं—]

(१४) मुक्ते कर्म का लेप अर्थात् बाधा नहीं होती; (क्योंकि) कर्म के फल में मेरी इच्छा नहीं है। जो मुक्ते इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की बाधा नहीं होती।

[ उपर नवम छोक में जो दो बातें कही हैं, कि मेरे 'जन्म ' श्रीर 'कर्म ' को जो जानता है वह मुक्त हो जाता है, उनमें से कर्म के तत्त्व का स्पष्टीकरण इस छोक में किया है। 'जानता है ' शब्द से यहां 'जान कर तदनुसार वर्तने लगता है " इतना श्रर्थ विवित्त है। मावार्थ यह है, कि मगवान को उनके कर्म की बाधा नहीं होती, इसका यह कारण है कि वे फलाशा रख कर काम ही नहीं करते; श्रीर इसे जान कर तदनुसार जो वर्तता है उसको कर्मों का बन्धन नहीं होता। श्रव, इस श्लोक के सिद्धान्त क्रों ही प्रत्यच उदाहरण से दद करते हैं—]

§§ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥ काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

अनेक लोग (इस प्रकार) ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में आकर मिल गये हैं।

[ भगवान् के दिव्य जन्म को समक्षने के लिये यह जानना पड़ता है, कि अव्यक्त परमेश्वर माया से सगुण कैसे होता है; और इसके जान लेने से अध्यात्म- ज्ञान हो जाता है एवं दिव्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके भी श्रिलिस रहने का, श्रर्थांत् निष्काम कर्म के तत्त्व का, श्रान हो जाता है। सारांश, परमेश्वर के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें तो अध्यात्मज्ञान और कर्मयोग दोनों की पूरी पूरी पहचान हो जाती है, और मोच की प्राप्त के लिये इसकी श्रावश्यकता होने के कारण ऐसे मनुष्य को अन्त में भगवत्प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। अर्थात् भगवान् के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जान लेने में सब कुछ श्रा गया; फिर अध्यात्मज्ञान श्रथवा निष्काम कर्मयोग दोनों का श्रतग श्रतग श्रथ्ययन नहीं करना पड़ता। श्रतपुव वक्षव्य यह है, कि भगवान् के जन्म और कृत्य का विचार करो, एवं उसके तत्त्व को परख कर बर्ताव करो; भगवत्प्राप्ति होने के लिये दूसरा कोई साधन श्रपेचित नहीं है। भगवान् की यही सची उपासना है। श्रव इसकी श्रपेचा नीचे के दुर्ज़ की उपासना श्रों के फल और उपयोग बतलाते हैं—

(११) जो मुक्ते जिस प्रकार से भजते हैं, उन्हें में उसी प्रकार के फल देता हूँ। हे पार्थ! किसी भी श्रोर से हो, मनुष्य मेरे ही मार्ग में श्रा मिलते हैं।

['मम वर्त्मानुवर्तन्ते 'इत्यादि उत्तरार्ध पहले (३.२३) कुछ निराले अर्थ में आया है, और इससे ध्यान में आवेगा, कि गीता में पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार अर्थ कैसे बदल जाता है। यद्यपि यह सच है, कि किसी मार्ग से जाने पर भी मनुष्य परमेश्वर की ही ओर जाता है, तो भी यह जानना चाहिये कि अनेक लोग अनेक मार्गों से क्यों जाते हैं ? अब इसका कारण बतलाते हैं—]

(१२) (कर्मबन्धन के नाश की नहीं, केवल) कर्मफल की इच्छा करने-वाले लोग इस लोक में देवताओं की पूजा इसिलये किया करते हैं, कि (ये) कर्मफल (इसी) मनुष्यलोक में शीघ्र ही मिल जाते हैं।

[ यही विचार सातवें श्रध्याय (२१,२२) में फ्रिर श्राये हैं। परमेश्वर की श्राराधना का सचा फल है मोच, परन्तु वह तभी प्राप्त होता है कि जब काला-न्तर से एवं दीर्घ श्रोर एकान्त उपासना से कर्मबन्ध का पूर्ण नाश हो जाता है; परन्तु, इतने दूरदर्शी श्रोर दीर्घ उद्योगी पुरुष बहुत ही थोड़े होते हैं। इस श्लोक का § चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्धचकर्तारमव्ययम्॥१३॥ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते॥१४॥ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुश्चिभिः।

भावार्थ यह है, कि बहुतेरों को तो अपने उद्योग अर्थात् कर्म से इसी लोक में कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है, श्रोर ऐसे ही लोग देवताश्रों की पूजा किया करते हैं (गीतार. पृ० ४२२ देखों)। गीता का यह भी कथन है, कि पर्याय से यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता है, श्रोर बढ़ते बढ़ते इस योग का पर्यवसान निष्काम भिक्त में होकर अन्त में मोच प्राप्त हो जाता है (गी. ७. १६)। पहले कह चुके हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता है, अब संचेप में बतलाते हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये क्या करना पड़ता है—]

(१३) (ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शूद्ध इस प्रकार) चारों वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के भेद से मैंने निर्माण की है। इसे तू ध्यान में रख, कि म उसका कर्ता भी हूँ और अकर्ता अर्थात् उसे न करनेवाला अव्यय (मैं ही) हूँ।

[ अर्थ यह है, कि परमेश्वर कर्ता भले ही हो, पर श्रगले श्लोक के वर्णनाजुसार वह सदैव निःसङ्ग है, इस कारण श्रकर्ता ही है (गी. १. १४ देखों)।
परमेश्वर के स्वरूप के 'सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्' ऐसे दूसरे भी
विरोधाभासात्मक वर्णन हैं (गी. १३. १४)। चातुर्वर्ण्य के गुण श्रौर भेद का
निरूपण श्रागे श्रठारहवें श्रध्याय (१८. ४१-४६) में किया गया है। श्रव
भगवान् ने "करके न करनेवाला" ऐसा जो श्रपना वर्णन किया है, उसका मर्म
बतलाते हैं—]

(१४) मुक्ते कर्म का लेप अर्थात् बाधा नहीं होती; (क्योंकि) कर्म के फल में मेरी इच्छा नहीं है। जो मुक्ते इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की बाधा नहीं होती।

[ अपर नवम श्लोक में जो दो बातें कही हैं, कि मेरे 'जन्म' श्रोर 'कर्म' को जो जानता है वह मुक्त हो जाता है, उनमें से कर्म के तस्व का स्पष्टीकरण इस श्लोक में किया है। 'जानता है' शब्द से यहाँ 'जान कर तदनुसार वर्तने लगता है" इतना अर्थ विवित्ति है। भावार्थ यह है, कि भगवान् को उनके कर्म की बाधा नहीं होती, इसका यह कारण है कि वे फलाशा रख कर काम ही नहीं करते; श्रोर इसे जान कर तदनुसार जो वर्तता है उसको कर्मों का बन्धन नहीं होता। अब, इस श्लोक के सिद्धान्त की ही प्रत्यन्त उदाहरण से दृढ़ करते हैं—]

कुरु कमैंव तस्मान्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

§§ किं कर्म किमकमैंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽग्रुभात् ॥ १६ ॥
कर्मणो द्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

(१४) इसे जान कर प्राचीन समय के मुमुद्ध लोगों ने भी कर्म किया था। इसलिये पूर्व के लोगों के किये हुए श्रित प्राचीन कर्म को ही तू कर।

[इस प्रकार मोत्त श्रीर कर्म का विरोध नहीं है, श्रतएव श्रर्जुन को निश्चित उपदेश किया है, कि तू कर्म कर । परन्तु संन्यासमार्गवालों का कथन है, कि '' कर्मों के छोड़ने से श्रर्थात् श्रकमें से ही मोत्त मिलता है; '' इस पर यह शङ्का होती है, कि ऐसे कथन का वीज क्या है ? श्रतएव श्रव कर्म श्रीर श्रकमें के विवेचन का श्रारम्भ करके तेईसवे श्लोक में सिद्धान्त करते हैं, कि श्रकमें कुछ कर्मत्याग नहीं है, निष्काम-कर्म को ही श्रकमें कहना चाहिये।

(१६) इस विषय में बड़े वड़े विद्वानों को भी अम हो जाता है, कि कौन कर्म है श्रीर कौन श्रकर्म; (श्रतएव) वैसा कर्म तुक्ते बतलाता हूं कि जिसे जान लेने से तू पापसुक्त होगा।

['श्रकर्म 'नल् समास है। व्याकरण की रीति से उसके श्र=नल् राव्द के 'श्रभाव 'श्रथवा 'श्रप्राशस्त्य ' दो श्रथं हो सकते हैं; श्रीर यह नहीं कह सकते, कि इस स्थल पर ये दोनों ही श्रथं विविच्चत न होंगे। परन्तु श्रगले श्लोक में 'विकर्म 'नाम से कर्म का एक श्रीर तीसरा भेद किया है, श्रतएव इस श्लोक में श्रकर्म शब्द से विशेषतः वही कर्मत्याग उद्दिष्ट है, जिसे संन्यासमार्ग-वाले लोग 'कर्म का स्वरूपतः त्याग 'कहते हैं। संन्यास-मार्गवाले कहते हैं कि 'सब कर्म छोड़ दो; 'परन्तु १८ वें श्लोक की टिप्पणी से देख पड़ेगा, कि इस बात को दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया है, कि कर्म को विलक्जल ही त्याग देने की कोई श्रावश्यकता नहीं है, संन्यास-मार्गवालों का कर्मत्याग सचा 'श्रकर्म 'नहीं है; श्रकर्म का मर्म ही कुछ श्रीर है।

(१७) कर्म की गति गहन है, (श्रतएव) यह जान लेना चाहिये, कि कर्म क्या है श्रीर समक्तना चाहिये, कि विकर्म (विपरीत कर्म) क्या है श्रीर यह भी ज्ञात कर लेना चाहिये, कि श्रकर्म (कर्म न करना) क्या है। (१८) कर्म में श्रकर्म श्रीर श्रकर्म में कर्म जिसे देख पड़ता है, वह पुरुष सब मनुष्यों में ज्ञानी श्रीर वही युक्त श्रर्थात् योगयुक्त एवं समस्त कर्म करनेवाला है।

[ इसमें त्रीर त्रगले पाँच श्लोकों में कर्म, त्रकर्म एवं विकर्म का खुलासा किया गया है; इसमें जो कुछ कमी रह गई है, वह त्रगले त्रठारहवें त्रध्याय

ज्ञानासिद्राधकर्माणं तमाहुः पण्डित वुधाः ॥ १९ ॥ त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृतो निराश्रयः । कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः ॥ २० ॥ निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिष्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाभोति किल्विषम् ॥ २१ ॥ यहच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।

(१६) ज्ञानी पुरुष उसी को पण्डित कहते हैं, कि जिसके सभी समारम्भ प्रयीत् उद्योग फल की इच्छा से विरहित होते हैं श्रीर जिसके कर्म ज्ञानामि से भरम हो जाते हैं।

['ज्ञान से कर्म सरम होते हैं, 'इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं है, किन्तु इस खोक से प्रगट होता है, कि फल की इच्छा छोड कर कर्म करना यही अर्थ यहाँ लेना चाहिये (गीतार. पृ. २८१-२८६ देखों)। इसी प्रकार आंगे भगवद्धक के वर्णन में जो "सर्वारम्भपरित्यागी"—समस्त धारम्भ या उद्योग छोड़नेवाला—पद आया है (गी. १२. १६; १४. २१) उसके अर्थ का निर्णय भी इससे हो जाता है, अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं—]

(२०) कर्मफल की श्रासिक छोड़ कर जो सदा तृप्त श्रोर निराश्रय है (श्रर्थात् जो पुरुप कर्मफल के साधन की श्राश्रयभूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता, कि श्रमुक कार्य की सिद्धि के लिये श्रमुक काम करता हूँ )—कहना चाहिये कि—वह कर्म करने में निमग्नरहने पर भी कुछ नहीं करता। (२१) श्राशोः श्रर्थात् फल की वासना छोड़नेवाला, चित्त का नियमन करनेवाला श्रोर सर्वसङ्ग से मुक्त पुरुप केवल शारीर श्रर्थात् शारीर या कर्मेंदियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता।

[ कुछ लोग वीसवें छोक के निराश्रय शब्द का अर्थ 'घर-गृहस्यी न रखने-वाला ' (संन्यासी ) करते हैं; पर वह ठांक नहीं है । आश्रय को घर या ढेरा कह सकेंगे; परन्तु इस स्थान पर कर्चा के स्वयं रहने का ठिकाना विवित्त नहीं है । अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता है उसका हेतुरूप ठिकाना (आश्रय) कहीं न रहे । यहीं अर्थ गीता के ६. १ श्लोक में 'अनाश्रितः कर्मफलं ' इन शब्दों से स्पष्ट व्यक्त किया गया है, और वामन पण्डित ने गीता की यथार्थ-दीपिका नामक अपनी मराठी टीका में इसे स्त्रीकार किया है । ऐसे ही २१ वें स्लोक में 'शारीर 'के मानी सिर्फ शरीर-पोपण के लिये मिचाटन आदि कर्म नहीं हैं । आगे पाँचवें अध्याय में "योगी श्रयीत् कर्मयोगी लोग आसिक्त अथवा कास्यवुद्धि को मन में रख कर केवल इन्द्रियों से कर्म किया करते हें " (१. ११) ऐसा लो वर्णन है, उसके समानार्थक ही "केवलं शारीरं कर्म " इन पढ़ों का सच्चा अर्थ है । इन्द्रियाँ कर्म करती हैं, पर बुद्धि सम रहने के कारण उन कर्मों का पाप-पुण्य कर्चा को नहीं लगता । ]

### यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः।

कर्मश्रन्यता हो तो भी, कर्म ही—ग्रधिक क्या कहे, विकर्म—है; श्रीर कर्मविपाक की दृष्टि से उसका श्रश्चम परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। श्रतएव गीता इस श्लोक मे विरोधाभास की रीति से बड़ी खुबी के साथ कहती है, कि ज्ञानी वही है जिसने जान लिया कि श्रकर्म मे भी (कभी कभी तो भयानक) कर्म हो जाता है, श्रीर कर्म करके भी वह कर्मविपाक की दृष्टि से मरा सा, श्रर्थात् श्रकर्म होता है, तथा यही अर्थ अगले श्लोक में भिन्न-भिन्न रीतियों से वार्गित है। कर्म के फल का बन्धन न लगने के लिये गीताशास्त्र के अनुसार यही एक सच्चा साधन है. कि निःसङ्ग बुद्धि से अर्थात् फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से कर्म किया जावे ( गीतारहस्य पु. ११०-११४, २८१ देखो )। श्रतः इस साधनका उपयोग कर निःसङ्ग बुद्धि से जो कर्म किया जायँ यही गीता के अनुसार प्रशस्त-सात्तिक--कर्म है (गी. १८. १); श्रौर गीता के मत मे वही सचा 'श्रकर्म ' है। क्योंकि उसका कर्मत्व, अर्थात् कर्म-विपाक की क्रिया के अनुसार बन्धकत्व, निकल जाता है। मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं ( श्रीर ' करते हैं ' पद में चुप-चाप निठन्ने बैठे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमें से उक्न प्रकार के त्रर्थात् ' साचिक कर्म ', अथवा गीता के अनुसार अकर्म, घटा देने से बाकी जो कम रह जाते हैं उनके दो भाग हो सकते हैं; एक राजस और दूसरा तामस। इनमे तामस कर्म मोह और श्रज्ञान से हुआ करते है इसलिये उन्हें विकर्म कहते हैं--फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय तो भी वह विकर्म ही है, श्रकर्म नहीं ( गी. १८. ७ )। श्रव रह गये राजस कर्भ। ये कर्म पहले दर्जे के अर्थात् सास्विक नहीं हैं, अथवा ये वे कर्म भी नहीं हैं जिन्हें गीता सचमुच ' श्रकर्म ' कहती है । गीता इन्हें 'राजस ' कम कहती है; परन्तु यदि कोई चाहे, तो ऐसे राजस कमीं को केवल 'कमें ' भी कह सकता है। तात्पर्य, क्रियात्मक स्वरूप अथवा कोरे धर्मशास्त्र से कर्म-अकर्म का निश्चय नहीं होता; किन्तु कर्म के बन्धकत्व से यह निश्चय किया जाता है, कि कर्म है या अकर्म । अष्टावक्रगीता संन्यासमार्ग की है, तथापि उसमें भी कहा है-

#### निवृत्तिरिप मृहस्य प्रवृत्तिरूपजायते । प्रवृत्तिरिप धीरस्य निवृत्तिफलभागिनी ॥

अर्थात् मूर्खों की निवृत्ति (अथवा हठ से या मोह के द्वारा कर्म से विमुखता) ही वास्तव में प्रवृत्त अर्थात् कर्म है और पिरडत लोगों की प्रवृत्ति (अर्थात् निष्काम कर्म ) से ही निवृत्ति यानी कर्म-त्याग का फल मिलता है (अष्टा. १८. ६१)। गीता के उक्त श्लोक में यही अर्थ विरोधाभासरूपी अर्लंकार की रीति से बड़ी सुन्दरता से बतलाया गया है। गीता के अकर्म के इस लक्षण को भली भाँति सममे बिना, गीता के कर्म-अकर्म के विवेचन का मर्म कभी समक्ष में आने का नहीं। अब इसी अर्थ को अगले श्लोकों में अधिक ब्यक्त करते हैं—

ज्ञानाप्तिद्रध्वकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥ १९ ॥ त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः ॥ २० ॥ निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥ यहच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।

(१६) ज्ञानी पुरुष उसी को पिण्डित कहते हैं, कि जिसके सभी समारम्भ अर्थात् उद्योग फल की इच्छा से विरहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञानाग्नि से: भरम हो जाते हैं।

['ज्ञान से कर्म भस्म होते हैं, 'इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं हैं, किन्तु इस श्लोक से अगट होता है, कि फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना यही अर्थ यहाँ लेना चाहिये (गीतार. ए. २८१–२८६ देखों)। इसी अकार आंगे भगवज्ञक के वर्णन में जो ''सर्वारम्भपित्यागी "—समस्त आरम्भ या उद्योग छोड़नेवाला—पद आया है (गी. १२. १६; १४. २४) उसके अर्थ का निर्णय भी इससे हो जाता है, अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं—]

(२०) कर्मफल की आसिक छोड़ कर जो सदा तृप्त और निराश्रय है (अर्थात् जो पुरुष कर्मफल के साधन की आश्रयभूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता, कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिये अमुक काम करता हूँ )—कहना चाहिये कि—वह कर्म करने में निमग्न रहने पर भी कुछ नहीं करता। (२१) आशोः अर्थात् फल की वासना छोड़नेवाला, चित्त का नियमन करनेवाला और सर्वसङ्ग से मुक्त पुरुष केवल शारीर अर्थात् शरीर या कर्मेंदियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता।

[ कुछ लोग बीसवें श्लोक के निराश्रय शब्द का अर्थ 'धर-गृहस्थी न रखने— वाला ' ( संन्यासी ) करते हैं; पर वह ठीक नहीं है । आश्रय को घर या डेरा कह सकेंगे; परन्तु इस स्थान पर कर्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवित्त नहीं है । अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता है उसका हेतुरूप ठिकाना (आश्रय) कहीं न रहे । यही अर्थ गीता के ६. १ श्लोक में 'अनाश्रितः कर्मफलं ' इन राट्दों से स्पष्ट व्यक्त किया गया है, और वामन पिखत ने गीता की यथार्थ-दीपिका नामक अपनी मराठी टीका में इसे स्वीकार किया है । ऐसे ही २१ वें श्लोक में ' शारीर ' के मानी सिर्फ शरीर-पोषण के लिये भिन्नाटन आदि कर्म नहीं हैं । आगे पाँचवें अध्याय में " योगी अर्थात् कर्मयोगी लोग आसिक्तः अथवा काम्यबुद्धि को मन में रख कर केवल इन्द्रियों से कर्म किया करते हैं " ( २. ११ ) ऐसा जो वर्णन है, उसके समानार्थक ही " केवलं शारीरं कर्म " इन पढ़ों का सन्धा अर्थ है । इन्द्रियाँ कर्म करती हैं, पर बुद्धि सम रहने के कारण उन कर्मों का पाप-पुण्य कर्त्ता को नहीं लगता । ] समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥ २२॥ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते॥ २३॥

(२२) यहच्छा से जो प्राप्त हो जायँ उसमें सन्तुष्ट, (हर्ष-शोक श्रादि) द्वन्द्वों से मुक्र, निर्मत्सर, श्रौर (कर्म की) सिद्धि या श्रिसिद्ध को एक सा ही माननेवाला पुरुष (कर्म) करके भी (उनके पाप-पुण्य से) बद्ध नहीं होता। (५३) श्रासङ्गरहित, (राग-द्वेष से) मुक्र, (साम्यबुद्धिरूप) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले श्रौर (केवल्व) यज्ञ ही के लिये (कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं।

ितीसरे अध्याय (३. १) में जो यह भाव है, कि मीमांसकों के मत में यज्ञ के लिये किये हुए कर्म बन्धक नहीं होते और आसक्ति छोड़ कर करने से वे ही कम स्वर्गप्रद न होकर मोत्तप्रद होते हैं, वही इस श्लोक में बतलाया गया है। "समय विलीन हो जाते हैं," में 'समय' पद महत्त्व का है। मीमां-सक लोग स्वर्गसुख को ही परमसाध्य मानते हैं, श्रीर उनकी दृष्टि से स्वर्गसुख को प्राप्त कर देनेवाले कमें बन्धक नहीं होते। परन्तु गीता की दृष्टि स्वर्ग से परे. श्रर्थात् मोत्त पर है, श्रौर इस दृष्टि से स्वर्गप्रद कम भी बन्धक ही होते हैं। श्रत-एव कहा है, कि यज्ञार्थ कमें भी अनासक बुद्धि से करने पर 'समग्र' जय पाते हैं अर्थात् स्वर्गप्रद न हो कर मोचप्रद हो जाते है। तथापि इस ऋष्याय में यज्ञ-प्रकरण के प्रतिपादन में श्रीर तीसरे श्रध्यायवाले यज्ञ-प्रकरण के प्रतिपादन मे एक बढ़ा भारी भेद है। तीसरे अध्याय में कहा है, कि श्रोत-सार्त अनादि यज्ञ-चक्र को स्थिर रखना चाहिये। परन्तु श्रव भगवानु कहते हैं, कि यज्ञ का इतना ही संकुचित अर्थ न समस्रो, कि देवता के उद्देश से अग्नि मे तिल-चावल या पशु का हवन कर दिया जावें अथवा चातुर्वर्ण्य के कर्म स्वधर्म के अनुसार कान्य बुद्धि से किये जावें। श्रिप्त में श्राहति छोड़ते समय श्रन्त में 'इदं न मम '---यह मेरा नहीं-इन शब्दों का उचारण किया जाता है; इनमे स्वार्थत्यागरूप निर्ममत्व का जो तत्त्व है, वही यज्ञ में प्रधान भाग है। इस रीति से '' न मम '' कह कर अर्थात् ममतायुक्त बुद्धि छोड़ कर, ब्रह्मार्पणपूर्वक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी एक बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर श्रथवा ब्रह्म का यजन हुत्रा करता है। सारांश,मीमांसकों के द्रव्ययज्ञसम्बन्धी जो सिद्धान्त है, वे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते हैं; श्रीर लोकसंग्रह के निमित्त जगत् के श्रासिक-विरिहत कर्म करनेवाला पुरुष कर्म के 'समग्र' फल से मुक्र होता हुआ अन्त में मोच पाता है ( गीतार. पृ. ३४४-३४७ देखो ) । ब्रह्मार्पण-रूपी बड़े यज्ञ का ही वर्णन पहले इस श्लोक में किया गया है और फ़िर इसकी श्रपेत्ता कम योग्यता के श्रनेक लात्त्रिक यज्ञों का स्वरूप बतलाया गया है; एवं तेतीसर्वे श्लोक में समय प्रकरण का उपसहार कर कहा गया है, कि ऐसा ' ज्ञान. यज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है '।]

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८॥ अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ २०॥

कोई द्रव्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय अर्थात् नित्य स्वकर्मा-नुष्ठानरूप, और कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं। (२१) प्राणायाम में तत्पर हो कर प्राण और अपान की गति को रोक करके, कोई प्राणवायु का अपान में (हवन किया करते हैं) और कोई अपानवायु का प्राण में हवन किया करते हैं।

इस श्लोक का ताल्पर्य यह है, कि पातक्षल-योग के अनुसार प्राणायाम करना भी एक यज्ञ ही है। यह पातञ्जल-योग-रूप यज्ञ उन्तीसवे श्लोक में बत-ताया गया है, त्रतः त्रट्टाईसवें श्लोक के "योगरूप यज्ञ" पद का अर्थ कर्म-योगरूपी यज्ञ करना चाहिये। प्राणायाम शब्द के प्राण शब्द से श्वास श्रीर उच्छांस, दोनों कियाएँ प्रगट होती हैं; परन्तु जब प्राय श्रौर अपान का भेद करना होता है तब, प्राण=बाहर जानेवाली अर्थात् उच्छ्रास वायु और अपान =भीतर त्रानेवाली श्वास, यह त्रर्थ लिया जाता है (वेसू. शांभा. २. ४. १२; श्रीर छान्दोग्य शांभा. १. २. ३ )। ध्यान रहे, कि प्राण श्रीर श्रपान के ये अर्थ प्रचित अर्थ से भिन्न हैं। इस अर्थ से अपान में, अर्थात् भीतर खींची हुई श्वास में, प्राण् का-उछ्कास का-होम करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता है; श्रीर इसके विपरीत प्राण में अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम होता है। प्राण श्रीर श्रपान दोनों के ही निरोध से वही प्राणायाम कुम्भक हो जाता है। श्रव इनके सिवा ब्यान, उदान श्रीर समान ये तीनों बच रहे। इनमें से ज्यान प्राण श्रीर श्रपान के सन्धिस्थलों में रहता है, जो धनुष खींचने, वजन उठाने श्रादि दम खींच कर या श्राधी श्वास छोड़ करके शिक्ष के काम करते समय ब्यक्त होता है ( छां. १.३.४)। मरण-समय में निकल जानेवाली वायु को उदान कहते हैं (प्रश्न. ३. ६), श्रौर सारे शरीर में सब स्थानों पर एक सा श्रनरस पहुँचानेवाली वायु को समान कहते हैं (प्रश्न. ३ १)। इस प्रकार वेदान्तशास्त्र में इन शब्दों के सामान्य अर्थ दिये गये हैं; परन्तु कुछ स्थलों पर इसकी श्रपेचा निराले श्रर्थ श्रभिप्रेत होते हैं। उदाहरणार्थ, महाभारत (वनपर्व) के २१२ वें अध्याय में प्राण श्रादि वायु के निराले ही लक्तण हैं, उसमें प्राण का अर्थ मस्तक की वायु और अपान का अर्थ नीचे सरकनेवाली वायु है (प्रश्न.३.४ श्रीर मैन्यु. २.६)। उत्पर के स्होक में जो वर्णन है, उसका यह श्रर्थ है, कि इनमें से जिस वायु का निरोध करते हैं, उसका अन्य वायु मे होम होता है। ] (३०-३१) श्रीर कुछ लोग श्राहार को नियमित कर, प्रायों में प्रायों का ही होम किया करते हैं। ये सभी लोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं कि जो यज्ञ के जानने-

### आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

कर्मों को श्रर्थात् ज्यापारों को ज्ञान से प्रज्वित श्रात्मसंयमरूपी योग की श्रप्ति में हवन किया करते हैं।

इन श्लोकों में दो-तीन प्रकार के लाचिएक यज्ञों का वर्णन है; जैसे (१) इन्द्रियों का संयमन करना अर्थात् उनको योग्य मर्यादा के भीतर अपने अपने ब्यवहार करने देना; (२) इन्द्रियों के विपय श्रर्थात् उपभोग के पदार्थ सर्वथा छोड़ कर इन्द्रियों को बिलकुल मार डालना; (३) न केवल इन्द्रियों के व्यापार को, प्रत्युत प्राणों के भी व्यापार को बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवल श्रात्मानन्द्र में ही मझ रहना। श्रव इन्हें यज्ञ की उपमा दी जाय तो पहले भेद में इन्द्रियों को मर्यादित करने की किया (संयमन) श्रिप्त हुई; क्योंकि दृष्टान्त से यह कहा जा सकता है, कि इस मर्यादा के भीतर जो कुछ श्रा जाय, इसका उसमें हवन हो गया। इसी प्रकार दूसरे भेद मे साचात् इन्द्रियाँ होम-द्रव्य है श्रीर तीसरे भेद मे इन्द्रियाँ एवं प्राण दोनों भिल कर होम करने के दुव्य हो जाते हैं श्रौर श्रात्मसंयमन श्रक्षि होता है। इसके श्रतिरिक्ष कुछ लोग ऐसे हैं, जो निरा प्राणायाम ही किया करते हैं, उनका वर्णन उन्तीसवे श्लोक मे है। 'यज्ञ' शब्द के मूल अर्थ द्रव्यात्मक यज्ञ को लच्चा से विस्तृत और व्यापक कर तप, संन्यास, समाधि एवं प्राणायाम प्रभृति भगवत्प्राप्ति के सब प्रकार के साधनों का एक ' यज्ञ ' शीर्पक मे ही समावेश कर दिया गया है। भगवद्गीता की यह कल्पना कुछ अपूर्व नहीं है। मनुस्मृति के चोथे अध्याय में गृहस्थाश्रम के वर्णन के सिलसिले में पहले यह बतलाया गया है, कि ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ ग्रीर पितृयज्ञ—इन स्मार्त पञ्चमहायज्ञों को कोई गहस्थ न छोड़े; श्रीर फ़िर कहा है. कि इनके बदले कोई कोई "इन्द्रियों में वार्णी का हवन कर. वाणी में प्राण का हवन करके. श्रन्त में ज्ञानयज्ञ से भी परमेश्वर का यजन करते हैं " ( मनु. ४. २१-२४ )। इतिहास की दृष्टि से देखें तो विदित होता है, कि इन्द्र-वरुण प्रसृति देवताओं के उद्देश से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रोत प्रन्थों से कहे गये हैं, उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; श्रीर जब पातञ्जल-योग से, संन्यास से श्रयवा श्राध्यारिमक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के मार्ग श्रधिक-श्रधिक प्रचलित होने लगे तब, 'यज्ञ' ही शब्द का श्रर्थ विस्तृत कर उसी में मोज़ के समय उपायों का लुज़ुणा से समावेश करने का श्रारम्म हुआ होगा। इसका मर्म यही है, कि पहले जो शब्द धर्म की दृष्टि से प्रचलित हो गये थे, उन्हीं का उपयोग त्रमले धर्ममार्ग के लिये भी किया जावे। कुछ भी हो, मनुस्मृति के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि गीता के पहले, था श्रन्ततः उस काल में, उक्त कल्पना सर्वमान्य हो चुकी थी।

(२८) इस प्रकार तीच्ण ब्रत का आचरण करनेवाले यति अर्थात् संयमी पुरुष

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥ ३२॥
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप।
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥ ३३॥

करना पड़ेगा, कि " जब तक प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतंन्त्रता के कुछ अंश का भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के न्यवहार चल नहीं सकते "। इस प्रकार के न्यापक और विस्तृत अर्थ से जब यह निश्चय हो चुका, कि यज्ञ ही सारी समाजरचना का आधार है, तब कहना नहीं होगा कि, केवल कर्तन्य की दृष्टि से 'यज्ञ ' करना जब तक प्रत्येक मनुष्य न सीखेगा, तब तक समाज की न्यवस्था ठीक न रहेगी।

(३२) इस प्रकार भाँति भाँति के यज्ञ बहा के (हा) मुख में जारी है। यह जानो कि, वे सब कर्म से निष्पन्न होते हैं। यह ज्ञान हो जाने से तू मुक्क हो जायगा।

ज्योतिष्टोम आदि द्रव्यमय श्रोतयज्ञ श्रिष्टा है दिन करके किये जाते हैं श्रीर शास्त्र में कहा है, कि देवताओं का मुख श्रिष्ट है; इस कारण ये यज्ञ उन देव-ताओं को मिल जाते हैं। परन्तु यदि कोई शक्का करे, कि देवताओं के मुख—श्रिम-में उक्त लाचाणिक यज्ञ नहीं होते, श्रतः इन लाचाणिक यज्ञों से श्रेय-प्राप्ति होंगी कैसे ? तो उसे दूर करने के लिये कहा है, कि ये यज्ञ साचात् ब्रह्म के ही मुख में होते हैं। दूसरे चरण का भावार्थ यह है, कि जिस पुरुष ने यज्ञविधि के इस ज्यापक स्वरूप को—केवल मीमांसकों के संकुचित शर्थ को ही नहीं—जान लिया, उसकी बुद्धि संकुचित नहीं रहती, किन्तु वह ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का श्रिधकारी हो जाता है। श्रव बतलाते है, कि इन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन है-]

(३३) हे परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञ की श्रपेत्ता ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि,

[गीता में 'ज्ञानयज्ञ 'शब्द दो बार श्रागे भी श्राया है (गी. १.१४ श्रीर १८.७०)। हम जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, वह परमेश्वर की प्राप्ति के लिये किया करते हैं। परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति उसके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नहीं होती। श्रतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के श्रनुसार श्राचरण करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस मार्भ या साधन को 'ज्ञानयज्ञ' कहते हैं। यह यज्ञ मानस श्रीर बुद्धिसाध्य है, श्रतः द्रव्यमय यज्ञ की श्रपेत्ता इसकी योग्यता श्रधिक समसी जाती है। मोत्तशास्त्र में ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान ही मुख्य है श्रीर इसी ज्ञान से सब कर्मों का त्त्रय हो जाता है। कुछ भी हो, गीता का यह स्थिर सिद्धान्त है, कि श्रन्त में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिये। बिना ज्ञान के मोत्त नहीं मिलता। तथापि ''कर्म का पर्यवसान ज्ञान में होता है '' इस वचन का यह श्रर्थ नहीं है, कि ज्ञान के पश्चात् कर्मों को छोड़ देना चाहिये—यह वात गीतारहस्य के दसवें श्रीर ग्यारहवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक

### यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ से चीला हो गये हैं (श्रीर जो) श्रमृत का (श्रर्थात् यज्ञ से बचे हुए का) उपभोग करनेवाले हैं; यज्ञ न करनेवाले को (जब) इस लोक में सफलता नहीं होती, (तब) फ़िर हे कुरुश्रेष्ठ! (उसे) परलोक कहाँ से (मिलेगा)?

[सारांश, यज्ञ करना यद्यपि वेद की श्राज्ञा के श्रनुसार मनुष्य का कर्तेच्य है, तो भी यह यज्ञ एक ही प्रकार का नहीं होता। प्राणायाम करो, तप करो, वेद का अध्ययन करो, अप्तिष्टोम करो, पशु-यज्ञ करो, तिल-चावल अथवा घी का हवन करो, पूजा-पाठ करो, या नैवेद्य-वैश्वदेव त्रादि पाँच गृहयज्ञ करो; फलासिक्र के छूट जाने पर ये सब ब्यापक अर्थ मे यज्ञ ही हैं; और फ़िर यज्ञ-शेष भन्नण के विषय में भीमांसकों के जो सिद्धान्त हैं, वे सब इनमें से प्रत्येक यज्ञ के लिये उपयुक्त हो जाते हैं; इनमें से पहला नियम यह है कि " यज्ञ के त्रर्थ किया हुत्रा कर्म बन्धक नहीं होता " और इसका वर्णन तेईसर्वे श्लोक में हो चुका है (गी. ३. ६ पर टिप्पणी देखों)। अब दूसरा नियम यह है, कि प्रत्येक गृहस्थ पञ्चमहायज्ञ कर श्रतिथि श्रादि के भोजन कर चुकने पर फिर अपनी पत्नी सहित भोजन करें और इस प्रकार बर्तने से गृहस्थाश्रम सफल होकर सद्गति देता है। '' विघसं सुक्रशेषं तु यज्ञशेषमथासृतम्'' ( मनु.३.२८४ )-- अतिथि वगैरह के भोजन कर चुकने पर जो बचे उसे ' विघस ' और यज्ञ करने से जो शेष रहे, उसे ' अमृत ' कहते हैं; इस प्रकार ब्याख्या करके मनुस्मृति श्रीर श्रन्य स्मृतियों में भी कहा है, कि प्रत्येक गृहस्थ को नित्य विघसाशी थ्रौर अमृताशी होना चाहिये (गी. ३. १३ श्रौर गीतारहस्य पृ. १६१ देखो )। श्रव भगवान् कहते हैं, कि सामान्य गृहस्थ को उपयुक्त होनेवाला यह सिद्धान्त ही सब प्रकार के उक्त यज्ञों को उपयोगी होता है। यज्ञ के अर्थ किया हुआ कोई भी कर्म बन्धक नहीं होता, यही नहीं बिक उन कमीं में से अविशष्ट काम यदि अपने निजी उपयोग में श्रा जावें, तो भी वे बन्धक नहीं होते (देखो गीतार. पु. ३८४)। " बिना यज्ञ के इहलोक भी सिद्ध नहीं होता " यह वाक्य मार्मिक और महत्त्व का है। इसका ऋर्थ उतना ही नहीं है, कि यज्ञ के बिना पानी नहीं बरसता और पानी के न बरसने से इस लोक की गुज़र नहीं होती; किन्तु ' यज्ञ शब्द का ब्यापक श्रर्थ लेकर, इस सामाजिक तत्त्व का भी इसमें पर्याय से समावेश हुआ है, कि कुछ अपनी प्यारी बातों को छोड़े बिना न तो सब को एक सी सुविधा मिल सकती है, श्रीर न जगत् के व्यवहार ही चल सकते हैं। उदाहरणार्थ--पश्चिमी समाजशास्त्र-प्रयोता जो यह सिद्धान्त बतलाते हैं, कि अपनी अपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये बिना श्रीरों को एक सी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, वही इस तत्त्व का एक उदाहरण है। श्रीर, यदि गीता की परिभाषा से इसी अर्थ को कहना हो, तो इस स्थल पर ऐसी यज्ञ प्रधान भाषा का ही अयोग.

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥३८॥ श्रद्धावां स्वभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥३९॥ अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥४०॥

§§ योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछित्तसंशयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि निवधनित धनंजय॥४१॥ तस्मादज्ञानसंभूत हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः।

(३८) इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच श्रोर कुछ भी नहीं है। -काल पाकर उस ज्ञान को वह पुरुष श्राप ही श्रपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका -योग श्रर्थात् कर्मयोग सिद्ध हो गया है।

[ ३७ वें श्लोक में 'कमों 'का अर्थ 'कर्म का बन्धन 'है (गी. ४. १६ देखो )। अपनी बुद्धि से आरम्भ किये हुए निष्काम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य या बुद्धिगम्य मार्ग है। परन्तु जो स्वयं इस प्रकार अपनी बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये अब अद्धा का दूसरा मार्ग बतलाते हैं—]

(३६) जो श्रद्धावान् पुरुष इन्द्रियसंयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे, उसे (भी) यह ज्ञान मिल जाता है, श्रीर ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे परम शान्ति प्राप्त होती है।

सारांश, बुद्धि से जो ज्ञान श्रीर शान्ति प्राप्त होगी, वही श्रद्धा से भी मिलती है (देखो गी. १३. २४)।

(४०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है श्रीर न श्रद्धा ही है, उस संशयप्रस्त मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयप्रस्त को न यह लोक है (श्रीर) न परलोक, एवं सुख भी नहीं है।

[ ज्ञानप्राप्ति के ये दो मार्ग बतला चुके, एक बुद्धि का और दूसरा श्रद्धा का । श्रव ज्ञान श्रीर कर्मयोग का पृथक् उपयोग दिखला कर समस्त विषय का उपसंहार करते हैं--]

( ४१ ) हे धनक्षय! उस श्रात्मज्ञानी पुरुष को कर्म बद्ध नहीं कर सकते, कि जिसने (कर्म-) योग के श्राश्रय से कर्म श्रर्थांत् कर्मबन्धन त्याग दिये हैं श्रोर ज्ञान से जिसके (सब) सन्देह दूर हो गये हैं। ( ४२ ) इसिलये श्रपने हृदय में श्रज्ञान से उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानरूप तलवार से काट कर, (कर्म-) योग का श्राश्रय कर। ( श्रोर ) हैं भारत! ( युद्ध के लिये ) खड़ा हो )।

[ ईशावास्य उपनिषद् मे 'विद्या' श्रौर 'श्रविद्या' का पृथक् उपयोग दिखला कर जिस प्रकार दोनों को बिना छोड़े ही श्राचरण करने के लिये कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
 उपदेश्यिन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद्दिंगनः॥ ३४॥
 यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यिस पाण्डव।
 येन भूतान्यरोषेण द्रश्यस्यात्मन्यथो मिय ॥ ३५॥
 अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः।
 सर्वं ज्ञानप्रवेनैव वृजिनं संतरिष्यिसि ॥ ३६॥
 यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन।
 ज्ञानािशः सर्वकर्मािण भस्मसात्कुरुते तथा॥ ३७॥

§ न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।

प्रांतिपादन की गई है। श्रपने लिये नहीं, तो लोकसंग्रह के निमित्त कर्तव्य समस्त कर सभी कर्म करना ही चाहिये; श्रौर जब कि वे ज्ञान एवं समबुद्धि से किये जाते है, तब उनके पाप-पुण्य की बाधा कर्ता को नहीं होती (देखो श्रागे ३७ वॉ श्लोक) श्रौर यह ज्ञानयज्ञ मोचप्रद होता है। श्रतः गीता का सब लोगों को यही उपदेश है, कि यज्ञ करो, किन्तु उन्हें ज्ञानपूर्वक निष्काम बुद्धि से करो।

(३४) ध्यान में रख, कि प्रियात से, प्रश्न करने से और सेवा से तस्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष तुम्मे उस ज्ञान का उपदेश करेगे; (३४) जिस ज्ञान को पाकर हे पागडव ! फ़िर तुम्मे ऐसा मोह नहीं होगा और जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राणियों को तू अपने में श्रीर सुम्म में भी देखेगा।

[ सब प्राणियों को अपने मे और अपने को सव प्राणियों में देखने का समस्त प्राणिमात्र में एकता का जो ज्ञान आगे वर्णित है (गी. ६ २१), उसी का यहाँ उद्धेख किया गया है। मूल में आत्मा और भगवान् दोनों एक-रूप है, अत-एव आत्मा में सब प्राणियों का समावेश होता है; अर्थात् भगवान् में भी उनका समावेश होकर आत्मा (में), अन्य प्राणी और भगवान् यह त्रिविध भेद नष्ट हो जाता है। इसी लिये भागवतपुराण में भगवद्मकों का लच्च देते हुए कहा है, "सब प्राणियों को भगवान् में और अपने में जो देखता है, उसे उत्तम भागवत कहना चाहिये" (भाग. ११. २. ४१)। इस महत्त्व के नीति-तत्त्व का अधिक खुलासा गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (प्र. ३८६-३६७) में श्रीर भिन्न-दृष्टि से तेरहवें प्रकरण (प्र. ३८६-३६७) में

(३६) सब पापियों से यदि श्रधिक पाप करनेवाला हो, तो भी (उस) ज्ञान-नौका से ही त्सब पापों को पार कर जावेगा। (३७) जिस अकार अन्वलित की हुई श्रिष्ठ (सब) इंधन को भस्म कर डालती है, उसी अकार हे श्रर्जुन! (यह) ज्ञानरूप श्रिप्ठ सब कर्मी को (श्रभ-श्रश्चम बन्धनों को) जला डालती है।

[ ज्ञान की महत्ता बतला दी। अब बतलाते हैं, कि इस ज्ञान की प्राप्ति किन उपायों से होती है--]

### पञ्चमोऽध्यायः।

अर्जुन उवाच ।

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसित । तच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितम् ॥ १॥

### श्रीभगवानुवाच ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ।

लिये उठ खडा हो " ( ४. ४२ ) ? इस प्रश्न का गीता यह उत्तर देती है. कि समस्त सन्देहों को दूर कर मोच-प्राप्त के लिये ज्ञान की आवश्यकता है; और यदि मोच के लिये क्में आवश्यक न हों, तो भी कभी न छूटने के कारण वे लोकसंप्रहार्थ आवश्यक हैं; इस प्रकार ज्ञान और क्में, दोनों के ही समुचय की नित्य अपेचा है; ( ४. ४१ ) । परन्तु इस पर भी शङ्का होती है, कि यदि क्में-योग और सांख्य दोनों ही मार्ग शास्त्र में विहित हैं तो इनमें से अपनी इच्छा के अनुसार सांख्यमार्ग को स्वीकार कर कमों का त्याग करने में हानि ही क्या है ? अर्थात् इसका पूरा निर्णय हो ज्ञाना चाहिये, कि इन दोनों मार्गो में श्रेष्ठ कौन सा हैं । और अर्जन के मन मे यही शङ्का हुई है । उसने तीसरे अध्याय के आरम्भमें जैसा प्रश्न किया था, वैसा ही अब भी वह पूछता है, कि—]

'(१) अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण ! (तुम) एक बार संन्यास को और दूसरी बार कमों के योग को (अर्थाव् कर्म करते रहने के मार्ग को ही) उत्तम बतलाते हो अब निश्चय कर मुस्ते एकही (मार्ग) बतलाओ, कि जो इन दोनों में सचमुच ही श्रेष्ठ अर्थाव् अधिक प्रशस्त हो।(२) श्रीभगवान् ने कहा-कर्मसंन्यास और कर्म-योग दोनों निष्ठाएँ या मार्ग निःश्रेयस्कर अर्थाव् मोच ग्राप्त करा देनेवाले हैं; परन्तु (अर्थाव् मोच की दृष्टि से दोनों की योग्यता समान होने पर भी) इन दोनों में कर्मसंन्यास की अपेचा वर्मयोग की योग्यता विशेष है।

[ उक्र प्रश्न और उत्तर दोनों निःसन्दिग्ध और स्पष्ट हैं। व्याकरण की हार्ट से पहले श्लोक के 'श्रेय' शब्द का अर्ध अधिक प्रशस्त वा बहुत अच्छा है। दोनों सानों के तारतम्य-भावविषयक अर्जुन के प्रश्न का ही यह उत्तर है कि 'कर्मचोनों विशिष्यते '—कर्मयोग की योग्यता विशेष है। तथापि यह सिद्धान्त सांख्यमाने को इष्ट नहीं है, क्योंकि उसका कथन है, कि ज्ञान के प्रश्चात् सब कर्मों का स्वरूपतः संन्यास ही करना चाहिये; इस कारण इन स्पष्ट अर्थवाले प्रश्नोत्तरों की व्यर्थ खींचातानी कुछ लोगों ने की है। जब यह खींचातानी करने पर भी निर्वाह न हुआ तब. उन लोगों ने यह तुरी लगा कर किसी प्रकार अपना समाधान कर लिया कि 'विशिष्यते' (योग्यता या विशेषता) पद से भगवान ने कर्मयोग की अर्थ-वादास्मक अर्थात् कोरी स्तुति कर दी है—असल में मनवान का ठीक अभिप्राय

### छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽघ्यायः ॥ ४ ॥

गया है (ईश. ११; गीतार. पृ. ३४६ देखो); उसी प्रकार गीता के इन दो श्लोकों मे ज्ञान श्रीर (कर्म-) योग का पृथक् उपयोग दिखला कर उनके श्रर्थात् ज्ञान श्रीर योग के समुचय से ही कर्म करने के विषय में श्रर्जुन को उपदेश दिया गया है। इन दोनों का पृथक्-पृथक् उपयोग यह है, कि निष्काम बुद्धियोग के द्वारा कर्म करने पर उनके बन्धन टूट जाते हैं श्रीर वे मोत्त के लिये प्रति-वन्धक नहीं होते एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोत्त मिलता है। श्रतः श्रन्तिम उपदेश यह है, कि श्रकेले कर्म या श्रकेले ज्ञान को स्वीकार न करो, किन्तु ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक कर्मयोग का श्राश्रय करके युद्ध करो। श्रर्जुन को योग का श्राश्रय करके युद्ध के लिये खड़ा रहना था, इस कारण गीतारहस्य के पृष्ठ ४८ में दिखलाया गया है, कि योग शब्द का श्रथ यहा 'कर्मयोग ' ही लेना चाहिये। ज्ञान श्रीर योग का यह मेल ही ''ज्ञानयोगव्यवस्थितिः '' पद से देवी सम्पत्ति के लच्चा (गी. १६. १) में फिर बतलाया गया है।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् मे, ब्रह्मविद्याः न्तर्गत योग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में ज्ञान-कर्म-संन्यासयोग नामक चौथा श्रध्याय समाप्तं हुश्रा।

[ध्यान रहे, कि 'ज्ञान-कर्म-संन्यास 'पद में 'संन्यास ' शब्द का अर्थ स्वरूपतः 'कर्मत्यान' नहीं है; किन्तु निष्कामबुद्धि से परमेश्वर में कर्म का संन्यास अर्थात् ' अर्पण करना ' अर्थ है। और आगे अठारहवें अध्याय के आरम्भ में उसी का खुलासा किया गया है।]

### पाँचवा अध्याय।

[ चौथे अध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमार्गवालों की जो शक्का हो सकती है, उसे ही अर्जुन के मुख से, प्रश्नरूप से, कहला कर इस अध्याय में भगवान् ने उसका स्पष्ट उत्तर दे दिया है। यदि समस्त कमों का पर्यवसान ज्ञान है ( ४. ३३ ), यदि ज्ञान से ही सम्पूर्ण कमें भस्म हो जाते हैं ( ४. ३७ ), श्रोर यदि द्रव्यमय यज्ञ की अपेचा ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ है ( ४. ३३ ); तो दूसरे ही अध्याय मे यह कह कर, कि ''धम्ये युद्ध करना ही चित्रय को श्रेयस्कर है " ( २. ३१ ) चौथे अध्याय के उपसंहार में यह बात क्यों कही गई कि ''अतएव तू कमेयोग का आश्रय कर युद्ध के

निर्द्वेद्वो हि महावाहो सुखं वंधात्प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ सांख्ययोगौ प्रथग्वालाः प्रवद्गन्ति न पंडिताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम् ॥ ४ ॥ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते । एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥ संन्यासस्तु महावाहो दुःखमप्तुमयोगतः ॥ यागयुक्तो सुनिर्वेद्वा न चिरेणाधिगच्छाति ॥ ६ ॥ १९ योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितादियः । सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्निप न लिप्यते ॥ ७ ॥

'क्योंकि हे महावाहु श्रर्जुन ! जो ( सुख-दु:ख श्रादि ) हुन्हों से मुक्त हो जायं वह श्रनायास ही ( कर्मों के सब ) वन्धों से मुक्त हो जाता है। ( १ ) मूर्ख लोग कहते हैं, कि सांख्य ( कर्मसंन्यास ) श्रोर योग ( कर्मयोग ) मिन्न-भिन्न हैं; परन्तु पंडित लोग ऐसा नहीं कहते। किसी भी एक मार्ग का भली भाँति श्राचरण करने से दोनों का फल मिल जाता है। (१) जिस ( मोच ) स्थान में सांख्य-( मार्गवाले लोग ) पहुँचते हैं, वहीं योगी श्रर्थात् कर्मयोगी भी जाते हैं। (इस रीति से ये दोनों मार्ग) सांख्य श्रीर योग एक ही हैं; जिसने यह जान लिया उसी ने ( ठीक तत्त्व को ) पहचाना। (१) हे महावाहु! योग श्रर्थात् कर्म के विना संन्यास को प्राप्त कर लेना कठिन है। जो मुनि कर्मयोग-युक्त हो गया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने में विलम्ब नहीं लगता।

[सातवं अध्याय से ले कर सम्महवं अध्याय तक इस वात का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, कि सांख्यमार्ग से मोच मिलता है, वही कर्मयोग से अर्थात् कर्मों के न छोड़ने पर भी मिलता है। यहाँ तो इतना ही कहना है, कि मोच की दृष्टि से दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, इस कारण अनादि काल से चलते आये हुए इन मार्गों का भेट-भाव वढा कर क्ताड़ा करना उचित नहीं है; और आगे भी यही युक्रियाँ पुनः पुनः आई हैं (गी. २ और १८. १, २ एवं उनकी टिप्पणी देखों)। " एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यित स पश्यित " यह श्लोक कुछ शब्दमेद से महामारत में भी दो वार आया है (शां. ३०१. १६; ३१६. १)। संन्यासमार्ग में ज्ञान को प्रधान मान लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि कर्म किये विना नहीं होती; और कर्मयोग में यद्यपि कर्म किया करते हैं, तो भी वे ज्ञानपूर्वक होते हैं, इस कारण ब्रह्म-प्राप्ति में कोई वाधा नहीं होती (गी. ६. २); फिर इस क्याड़े को वढाने में क्या लाम है, कि दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न हैं ? यदि कहा जायँ, कि कर्म करना ही वन्धक है, तो अब वतलाते हैं कि वह आचेप भी निष्काम कर्म के विषय में नहीं किया जा सकता—]

(७) जो (कर्म-) योगयुक्र हो गया, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, जिसने अपन मन श्रीर इन्द्रियों को जीत लिया श्रीर सब प्राणियों का श्रात्मा ही जिसका

### तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ §§ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षाति ।

वैसा नहीं है ! यदि भगवान् का यह मत होता, कि ज्ञान के पश्चात् कर्मों की त्रावरयकता नहीं है, तो क्या वे अर्जुन को यह उत्तर नहीं दे सकते थे कि " इन दोनों में संन्यास श्रेष्ठ है "? परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे श्लोक के पहले चरण में बतलाया है, कि " कमों का करना और छोड़ देना, ये दोनों मार्ग एक ही से मोचदाता हैं; " और आगे 'तु अर्थात् 'परन्तु 'पद का प्रयोग करके जब भगवान ने निःसन्दिग्ध विधान किया है, कि ' तयोः ' श्रर्थात् इन दोनों मार्गों में कर्म छोड़ने के मार्ग की अपेचा कर्म करने का पच ही अधिक प्रशस्त ( श्रेय ) है; तब पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवान् को यही मत श्राह्य है, कि साधनावस्था में ज्ञानप्राप्ति के लिये किये जानेवाले निष्काम कर्मों को ही. ज्ञानी पुरुष श्रागे सिद्धावस्था में भी लोकसंग्रह के श्रर्थ मरणपर्यंत कर्तव्य समक्ष कर करता रहे। यही श्रर्थ गीता ३. ७ में वर्शित है. यही 'विशिष्यते ? पद वहाँ है; श्रौर उसके अगले श्लोक में अर्थात् गीता ३. म में ये स्पष्ट शब्द फिर भी हैं. कि " अकर्म की अपेत्ता कर्म श्रेष्ठ है। " इसमें संदेह नहीं, कि उपनिषदों में कई स्थलों पर (बृ. ४. ४. २२) वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष लोके-षणा श्रीर पुत्रेषणा प्रसृति न रख कर भिचा माँगते हुए घूमा करते हैं।परन्तु उपनिषदों में भी यह नहीं कहा है, कि ज्ञान के पश्चात् यह एक ही मार्ग है-दूसरा नहीं है। श्रतः केवल उल्लिखित उपनिषद् वाक्य से ही गीता की एक-वाक्यता करना उचित नहीं है।गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिषदों में वार्शित यह संन्यासमार्ग मोचप्रद नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मयोग श्रीर संन्यास, दोनों मार्ग एक से ही मोन्नप्रद हैं, तथापि (अर्थात् मोन्न की दृष्टि से दोनों का फल एक ही होने पर भी ) जगत् के ब्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित मत है, कि ज्ञान के पश्चात भी निष्काम बुद्धि से कम करते रहने का मार्ग ही श्रधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है। हमारा किया हुआ यह अर्थ गीता के बहुतेरे टीकाकारों को मान्य नहीं है; उन्होंने कर्मयोग को गौण निश्चित किया है। परन्तु हमारी समक में ये अर्थ सरल नहीं हैं; और गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण ( विशेष कर ए. ३०४-३१२ ) में इसके कारणों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है; इस कारण यहाँ उसके दुहराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दोनों में से श्रधिक प्रशस्त मार्ग का निर्णय कर दिया गया; श्रव यह सिद्ध कर दिखलाते हैं, कि ये दोनों मार्ग व्यवहार में यदि लोगों को भिन्न देख पहें, तो भी तत्त्वतः वे दो नहीं हैं—]

(३) जो (किसी का भी) द्वेष नहीं करता और (किसी की भी) इच्छा नहीं करता, उस पुरुष को (कर्म करने पर भी) नित्यसंन्यासी समकता चाहिये,

गी. र. ८७-८८

युक्तः कर्मफलं त्यक्ता गान्तिमाण्नोति नैष्ठिकींम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ १२ ॥ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । नवहारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥ §§ न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रसः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ नाद्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विसः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जंतवः॥ १५ ॥

शब्द के पीछे है, तथापि वह शरीर, मन और बुद्धि को भी लागू है (गी.४.२१ देखों)। इसी से अनुवाद में उसे 'शरीर' शब्द के समान ही अन्य शब्दों के पीछे भी लगा दिया है। जैसे ऊपर के आठवें और नवें श्लोक में कहा है, वैसे ही यहाँ भी कहा है, कि अहंकार-बुद्धि एवं फलाशा के विषय में आसिक छोड़ कर केवल कायिक, केवल वाचिक या केवल मानसिक कोई भी कर्म किया जाय, तो कर्ता को उसका दोष नहीं लगता (गीता ३.२७;१३.२६ और १८.१६ देखों)। अहंकार के न रहने से जो कर्म होते हैं, वे सिर्फ इन्द्रियों के हैं और मन आदिक सभी इन्द्रियाँ प्रकृति के ही विकार हैं, अतः ऐसे कर्मों का वन्धन कर्ता को नहीं लगता। अब इसी अर्थ को शास्त्रानुसार सिद्ध करते हैं—]

(१२) जो युक्क अर्थात् योगयुक्त हो गया, वह कर्म-फल छोड़ कर अन्त की पूर्ण शांति पाता है; और जो अयुक्त है अर्थात् योगयुक्त नहीं है, वह काम से अर्थात् वासना से फल के विषय में सक्त हो कर (पाप-पुर्ण्य से) वद्ध हो जाता है। (१३) सब कर्मी का मन से (प्रत्यन्त नहीं) संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान् (पुरुष) नो द्वारों के इस (देहरूपी) नगर में न कुछ करता और न कराता हुआ आनन्द से पढ़ा रहता है।

[वह जानता है, कि ग्रात्मा ग्रक्तों है, खेल तो सब प्रकृति का है श्रीर इस कारण स्त्रस्य या उदासीन पदा रहता है (गीता १३, २० श्रीर १८, ४६ देखों)। दोनों श्रॉंखें, दोनों कान, नासिका के दोनों छिद्र, मुख, मूत्रेन्द्रिय, श्रीर गुद्र—ये शरीर के नौ द्वार या दरवाज़े समके जाते हैं। श्रध्यात्म दृष्टि से यही उपपत्ति वतलाते हैं, कि कर्मयोगी कर्मों को करके भी युक्त केसे वना रहता है—]

(१४) प्रसु श्रर्थात् श्रातमा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्म को, (या उनको प्राप्त होनेवाले) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता। स्वभाव श्रर्थात् प्रकृति ही (सव कुछ) किया करती है। (११) विसु श्रर्थात् मर्वव्यापी श्रातमा या परमेश्वर किसी का पाप श्रीर किसी का पुण्य मी नहीं लेता । ज्ञान पर श्रज्ञान का पर्दा पड़ा रहने के कारण (श्रर्थात् माया से) प्राणी मोहित हो जाते हैं।

🕴 [ इन दोनों श्लोकों का तत्त्व ग्रसल में सांख्यशास्त्र का है ( गीतार. ए.

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।
पश्यन् शृण्वनसृशन्जिम्रज्ञन्नभ्रनगच्छन्स्वपन्थ्वसन्॥ ८॥
प्रलपन्विसृजनगृह्णन्नुनिम्षिन्निमिषन्निपि।
इन्द्रियाणीदियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥ ९॥
व्रह्णण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांमसा॥ १०॥
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियरिप।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये॥ ११॥

"श्रातमा हो गया, वह सब कर्म करता हुआ भी (कर्मों के पुण्य-पाप से) श्रिलस रहता है। ( = ) योगयुक्त तत्त्ववेत्ता पुरुष को सममना चाहिये, कि "में कुछ भी नहीं करता; " (श्रीर) देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, खाने में, सूघने में, चलने में, सोने में, साँस लेने-छोड़ने में, (१) बोलने में, विसर्जन करने में, लेने में, ऑलों के पलक खोलने श्रीर वन्द करने में भी, ऐसी बुद्धि रख कर ब्यवहार करे कि (केवल) इन्द्रियाँ श्रपने-श्रपने विषयों में वर्तती हैं।

[ अन्त के दो श्लोक मिल कर एक वाक्य बना है, श्रीर उसमें वतलाये हुए सब कमें भिन्न भिन्न इन्द्रियों के व्यापार हैं; उदाहरणार्थ, विसर्जन करना गुढ़ का, लेना हाथ का, पलक गिराना प्राण्वायु का, देखना श्राँखी का इत्यादि। "में कुछ भी नहीं करता" इसका यह मतलव नहीं, कि इन्द्रियों को चाहे जो करने दे; किन्तु मतलव यह है, कि 'में ' इस श्रहक्षार-बुद्धि के छट जाने से अचेतन इन्द्रियों आप ही श्राप कोई बुरा काम नहीं कर सकती—श्रीर वे श्रात्मा के काबू में रहती हैं। सारांश, कोई पुरुप ज्ञानी हो जाय, तो भी श्वासोच्छ्वास आदि इन्द्रियों के कमें उसकी इन्द्रियों करती ही रहेगी। श्रीर तो क्या, पल भर जीवित रहना भी कमें ही है। फिर यह भेद कहाँ रह गया, कि संन्यासमार्ग का ज्ञानी पुरुष कमें छोड़ता है श्रीर कमेंयोगी करता है? कमें तो दोनों को करना ही पड़ता है। पर श्रहक्षार-युक्त श्रासिक छूट जाने से वे ही कमें बन्धक नहीं होते, इस कारण श्रासिक का छोड़ना ही इसका मुख्य तत्त्व है; श्रीर उसी का श्रव श्रीयक निरूपण करते है—]

(१०) जो बहा में अर्पण कर श्रासिक्त-विरहित कर्म करता है, उसको वैसे ही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमल के पत्ते को पानी नहीं लगता। (११) (श्रतएव) कर्मयोगी (ऐसी श्रहङ्कार-बुद्धि न रख कर कि में करता हूँ, केवल) शरीर से, (केवल) मन से, (केवल) बुद्धि से श्रीर केवल इन्द्रियों से भी, श्रासिक्क छोड़ कर श्रात्मशुद्धि के लिये कर्म किया करते हैं।

[ कायिक, वाचिक, मानसिक त्रादि कर्मों के भेदों को लच्य कर इस स्रोक में शरीर, मन त्रीर बुद्धि शब्द त्राये हैं। मूल में यद्यपि 'केवलैंः ' विशेषण 'इन्द्रियैः ' न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्।
स्थिर्बुद्धिरसंमूहो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि रिथतः॥ २०॥
बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विद्त्यात्माने यत्सुखम्।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमञ्जुते॥ ११॥
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते।
आद्यंतवंतः कौंतेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥
शक्तोतिहैव यः सोढुं प्राक् शरीरिवमोक्षणात्।
कामकोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २३॥

उपनिपदों में है और उसी का श्रनुवाद ऊपर के श्लोकों में किया गया है। परन्तुः इस अध्याय के १-१२ श्लोकों से गीता का यह श्लाभिप्राय प्रगट होता है, कि इस अवस्था में भी कर्म नहीं छूटते। राङ्काराचार्य ने छान्दोग्य उपनिपद के उक्ल वाक्य का संन्यासप्रधान अर्थ किया है। परन्तु मूल उपनिपद का पूर्वापर सन्दर्भ देखने से विदित होता है, कि ' ब्रह्मसंस्थ ' होने पर भी तीन आश्रमों के कर्म करनेवाले के विषय में ही यह वाक्य कहा गया होगा और इस उपनिषद के अन्त में यही अर्थ स्पष्ट रूप से बतलाया गया है ( छां म. १४. १ देखो )। ब्रह्मज्ञान हो चुकने पर यह अवस्था जीते जी प्राप्त हो जाती है, अतः इसे ही जीवन्मुक्लावस्था कहते हैं (गीतार. पृ. २६म-३०० देखो )। अध्यात्मविद्या की यही पराकाष्ठा है। चित्तवृत्ति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से यह अवस्था आप्त हो सकती है, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में अब केवल इसी अवस्था का अधिक वर्णन है।

(२०) जो प्रिय अर्थात् इष्ट वस्तु को पा कर प्रसन्न न हो जावे और अप्रिय को पाने से खिन्न भी न होवे, (इस प्रकार) जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह में नहीं फॅसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थित हुआ सममो। (२१) बाह्य पदार्थों के (इन्द्रियों से होनेवाले) संयोग में अर्थात् विषयोपभोग में जिसका मन आसक्त नहीं, उसे (ही) आत्मसुख मिलता है; और वह ब्रह्मयुक्त पुरुष अत्तय सुख का अनुभव करता है। (२२) (बाहरी पदार्थों के) संयोग से ही उत्पन्न होनेवाले भोगों का आदि और अन्त है; अतएव वे दुःख के ही कारण हैं; हे कौंतेय! उन में पिण्डत लोग रत नहीं होते। (२३) शरीर छूटने के पहले अर्थात् मरण पर्यन्त काम-क्रोध से होनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में (इन्द्रिय-संयम से) जो समर्थ होता है, वही युक्त और वही (सचा) सुखी है।

[गीता के दूसरे श्रध्याय में भगवान् ने कहा है, कि तुभे सुख-दुःखं सहना चाहिये (गी. २. १४) यह उसी का विस्तार श्रीर निरूपण है। गीता २. १४ में सुख-दुःखों को 'श्रागमापायिनः ' विशेषण लगाया है, तो यहाँ २२ वें श्रोक में उनको 'श्राधन्तवन्तः ' कहा है श्रीर 'मात्रा 'शब्द के बदले

§§ ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयित तत्परम् ॥ १६ ॥
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तिष्ठष्ठास्तत्परायणाः।
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञानिनर्धूतकल्मषाः॥ १७ ॥
§§ विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गिव हस्तिनि।
ज्ञुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः॥ १८ ॥
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः।
निर्देषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ १९ ॥

१६२-१६१), वेदान्तियों के मत में आत्मा का अर्थ परमेश्वर है, श्रतः वेदान्ती लोग परमेश्वर के विषय में भी 'श्रात्मा श्रक्ती है ' इस तत्त्व का उपयोग करते हैं। प्रकृति श्रीर पुरुष ऐसे दो मूल तत्त्व मान कर सांख्यमत-वादी समग्र कर्तृत्व प्रकृति का मानते हैं श्रीर श्रात्मा को उदासीन कहते हैं। परन्तु वेदान्ती लोक इसके श्रागे वढ़ कर यह मानते हैं, कि इन दोनों ही का मूल एक निर्भुण परमेश्वर है श्रीर वह सांख्यवालों के श्रात्मा के समान उदासीन श्रीर श्रक्ती है एवं सारा कर्तृत्व माया (श्रथात् प्रकृति) का है (गीतार. पृ. २६७)। श्रज्ञान के कारण साधारण मनुष्य को ये बातें जान नहीं पडती; परन्तु कर्मयोगी कर्तृत्व श्रीर श्रकर्तृत्व का भेद जानता है, इस कारण वह कर्म करके भी श्रलिप्त ही रहता है; श्रव यही कहते हैं—]

(१६) परन्तु ज्ञान से जिनका यह श्रज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके लिये उन्हीं का ज्ञान परमार्थ-तत्त्व को, सूर्य के समान, प्रकाशित कर देता है। (१७) और उस परमार्थ-तत्त्व में ही जिनकी बुद्धि रंग जाती है, वहीं जिनका श्रन्तःकरण रम जाता है श्रीर जो तन्निष्ठ एवं तत्परायण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से विज-क्रुल थुल जाते हैं श्रीर वे फ़िर जन्म नहीं लेते।

[ इस प्रकार जिसका श्रज्ञान नष्ट हो जायँ, उस कर्मयोगी की ( संन्यासी की नहीं ) ब्रह्मभूत या जीवन्मुक श्रवस्था का श्रव श्रधिक वर्णन करते हैं—]

(१८) पिखतों की अर्थात् ज्ञानियों की दृष्टि विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, ऐसे ही कुत्ता श्रीर चापडाल, सभी के विषय में समान रहती है। (१६) हस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था में स्थिर हो जाता है, वे यहीं के यहीं श्रर्थात् मरण की प्रतीत्ता न कर, मृत्युलोक को जीत लेते हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष श्रीर सम है, श्रतः ये (साम्य-बुद्धिवाले) पुरुष (सदैव) ब्रह्म में स्थित अर्थात् यहीं के यहीं ब्रह्मभूत हो जाते हैं।

जिसने इस तत्त्व को जान लिया कि 'श्रात्मस्वरूपी परमेश्वर श्रकर्ता है श्रीर सारा खेल श्रकृति का है, 'वह 'ब्रह्मसंस्थ 'हो जाता है श्रीर उसी को मोच मिलता है—' ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति ' ( झां. २. २३. १ ); उक्क वर्शन श्रीकारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।
 सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीतास उपनिषत्स व्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
 ज्ञानसंन्यासयोगो नाम पंचमोध्यायः ॥ ५ ॥

इससे प्रगट होता है, कि यह समस्त वर्णन कर्मयोगी जीवन्मुक का ही है— संन्यासी का नहीं है (गी. र. पृ. ३७३ देखो)। कर्म-मार्ग में भी सर्व-भूतान्तर्गत परमेश्वर को पहचानना ही परम साध्य है, श्रतःभगवान् श्रन्त में कहते हैं कि—] (२६') जो मुक्त को (सव) यज्ञों श्रौर तपों का भोक्ना, (स्वर्ग श्रादि) सव स्नोकों का बढ़ा स्वामी, एवं सव प्राण्यियों का मित्र जानता है, वही शान्ति पाता है। इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहें हुए उपनिपद् में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गतयोग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविपयक, श्रीकृष्ण श्रोर श्रर्जुन के संवाद में संन्यास-योग नामक पाँचवा श्रध्याय समाप्त हुश्रा।

#### छठा अध्याय।

[इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोचप्राप्ति होने के लिये श्रीर किसी की भी श्रपेचा न हो, तो भी लोकसंग्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के श्रनन्तर भी कर्म करते रहना चाहिये; यरन्तु फलाशा छोड़ कर उन्हें समबुद्धि से इसलिये करे ताकि वे वन्धक न हो जावें, इसे ही कर्मयोग कहते हैं श्रीर कर्मसंन्यासमार्ग की श्रपेजा यह श्रधिक श्रेयस्कर है । तथापि इतने से ही कर्मयोग का प्रतिपादन समाप्त नहीं होता। तीसरे ही श्रध्याय में भगवान ने श्रर्जुन से काम-क्रोध श्रादि का वर्णन करते हुए कहा है, कि ये शत्रु मनुष्य की इन्द्रियों में, मन में, श्रीर बुद्धि में घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देते हैं (३.४०), श्रतः तू इन्द्रियों के नियह से इनको पहले जीत ले। इस उपदेश को पूर्ण करने के लिये इन दो प्रश्नों का खुलासा करना त्रावश्यक था, कि (१) इन्द्रियनिप्रह कैसे करें, श्रीर (२) ज्ञान-विज्ञान किसे कहते हैं; परनतु बीच में ही अर्जुन के प्रश्नों से यह वतलाना पड़ा, कि कर्म-संन्यास श्रीर कर्मयोग में श्रधिक श्रन्छा मार्ग कौन सा है; क्रिर इब दोनों मार्गो की यथाशक्य एकवाक्यता करके यह प्रतिपादन किया गया है; कि कर्मी को न न्होंद कर, नि.सङ्ग-बुद्धि से करते जाने पर ब्रह्मनिर्वाण्क्पी मोच क्योंकर मिलता है। श्रव इस श्रध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का श्रारम्भ किया गया है, जिनकी भावश्यकता कर्मयोग में भी उक्र निःसङ्ग या ब्रह्मनिष्ट स्थिति प्राप्त करने में होती है। तथापि स्मरण रहे, कि यह निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रीति से पात-क्षलयोग का उपदेश करने के लिये नहीं किया गया है। श्रीर, यह वात पाठकों के § योंऽतःसुखोंऽतरारामस्तथांतज्योंतिरेव य ।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छाति ॥ २४ ॥
लभनते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकलमषाः ।
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिहते रताः ॥ २५ ॥
कामक्रोधिवयुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥
स्पर्शान्कृत्वा वहिर्वाद्यांश्वश्चश्चेवांतरे श्रुवोः ।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥
यतेंद्रियमनोबुद्धिर्भुनिर्मोक्षपरायणः ।
विगतेच्छाभयकोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥ २८ ॥

'वाह्य ' राव्द का प्रयोग किया है। इसी में 'युक्त ' राव्द की व्याख्या भी श्रा गई है। सुख दु खों का त्याग न कर समन्नाद्धि से उनको सहते रहना ही युक्तता का सच्चा तत्त्रण है। गीता २. ६१ पर टिप्पणी देखो।

(२४) इस प्रकार (वाह्य सुख हु. खों की अपेचा न कर) जो अन्त. सुखी अर्थात् अन्त करण में ही सुखी हो जायं, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे, और ऐसे ही जिसे (यह) अन्तः प्रकाश मिल जायं, वह (कर्म-) योगी ब्रह्मरूप हो जाता है एवं उसे ही ब्रह्मनिर्वाण अर्थात् ब्रह्म में मिल जाने का मोच प्राप्त हो जाता है। (२४) जिन ऋषियों की द्वन्द्व ब्रह्म है अर्थात् जिन्होंने इस तस्त्र को जान लिया है, कि सब स्थानों में एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो गये हैं और जो आत्मसंयम से सब प्राणियों का हित करने में रत हो गये हैं, उन्हें वह ब्रह्मनिर्वाणरूप मोच मिलता है। (२६) काम-क्रोधविरहित, आत्मसंयमी और आत्म-ज्ञानसम्पन्न यितयों को अभितः अर्थात् आसपास या सन्मुख रखा हुआ सा (बैठे विठाये) ब्रह्मनिर्वाणरूप मोच मिल जाता है। (२७) बाह्यपदार्थों के (इन्द्रियों के सुख-दुःखदायक) संयोग से अलग हो कर, दोनों भौहों के बीच में दृष्टि को जमा कर और नाक से चलनेवाले प्राण् एवं अपान को सम करके (२८) जिसने इन्द्रिय, मन और बुद्धि का संयम कर लिया है, तथा जिसके भय, इच्छा और कोध छूट गये हैं, वह मोचपरायण मुनि सदा-सर्वदा मुक्न ही है।

[गीतारहस्य के नवम (पृ. २३३, २४६) श्रोर दशम (पृ. २६६) प्रक-रणों से ज्ञात होगा, कि यह वर्णन जीवन्मुकावस्था का है। परन्तु हमारी राय में टीकाकारों का यह कथन ठीक नहीं, कि यह वर्णन संन्यासमार्ग के पुरुष का है। संन्यास श्रीर कर्मयोग, दोनों मार्गों में शान्ति तो एक ही सी रहती है, श्रीर उतने ही के लिये यह वर्णन संन्यासमार्ग को उपयुक्त हो सकेगा। परन्तु इस श्रध्याय के श्रारम्भ के कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फिर २४ वें श्लोक में जो यह कहा है, कि ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों का हित करने में प्रत्यन्व मग्न रहते हैं.

### आरुरक्षोर्भुनेयोगं कर्म कारणमुच्यते।

कि ज्ञान होने के पहले अर्थात् साधनावस्था में जो कर्म किये जाते है उनमे, श्रीर ज्ञानोत्तर अर्थात् सिद्धावस्था में फलाशा छोड़ कर जो कर्म किये जाते हैं उनमें क्या भेद है।]

(३) (कर्म-) योगारूढ़ होने की इच्छा रखनेवाले सुनि के लिये कर्म को (शम का) कारण अर्थात् साधन कहा है; और उसी पुरुष के योगारूढ़ अर्थात् पूर्व योगी हो जाने पर उसके लिये (आगे) शम (कर्म का) कारण हो जाता है।

िटीकाकारों ने इस श्लोक के अर्थ का अनर्थ कर डाला है। श्लोक के पूर्वार्ध में योग=कर्मयोग यही अर्थ है, और यह बात सभी को मान्य है, कि उसकी सिद्धि के बिये पहले कर्म ही कारण होता है। किन्तु "योगारूट होने पर उसी के लिये शम कारण हो जाता है " इसका श्रर्थ टीकाकारों ने संन्यासप्रधान कर डाला है। उनका कथन यों है-- 'शम'=कर्म का 'उपशम': श्रीर जिसे योग सिद्ध हो जाता है, उसे कर्म छोड़ देना चाहिये! क्योंकि उनके मत में कर्मयोग संन्यास का श्रङ्ग श्रर्थात् पूर्वसाधन है। परन्तु यह श्रर्थ साम्प्रदायिक श्राग्रह का है, जो ठीक नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि (१) श्रब इस श्रध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा है, कि कर्मफल का आश्रय न करके 'कर्तव्य कमें करनेवाला पुरुष ही सचा योगी अर्थात् योगास्त्व है-कर्म न करनेवाला (श्रक्रिय) सचा योगी नहीं है; तब यह मानना सर्वथा श्रन्याय्य है, कि तीसरे श्लीक में योगारूढ पुरुष को कर्म का शम करने के लिये या कर्म छोडने के लिये भगवान कहेंगे। संन्यासमार्ग का यह मत भले ही हो ,िक शानित मिल जाने पर योगारूढ़ पुरुष कम न करे, परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं हैं। गीता से श्रनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कमैयोगी सिद्धावस्था में भी यावजीवन भगवानु के समान निष्कामबुद्धि से सब कम केवल कर्तव्य समभः कर करता रहे (गी. २. ७१; ३. ७ और १६; ४. १६-२१; ४. ७-१२; १२. १२; १८. ५७; तथा गीतार. प्र. ११ और १२ देखो )। (२) दूसरा कारण यह है, कि 'शम ' का अर्थ 'कर्म का शम ' कहाँ से आया ? भगवद्गीता में 'शम' शब्द दो चार बार आया है, (गी. १०. ४; १८. ४२) वहाँ और व्यवहार में भी उसका श्रर्थ 'मन की शान्ति' है। फ़िर इसी श्लोक में 'कर्म की शान्ति' अर्थ क्यों से ? इस कठिनाई को दूर करने के लिये गीता के पैशाचभाष्य मे 'योगारूढस्य तस्यैव' के 'तस्यैव' इस दर्शक सर्वनाम का सम्बन्ध ' योगारू--दस्य' से न लगा कर ' तस्य ' को नपंसक लिंग की षष्ठी विभक्ति समभ करके ऐसा अर्थ किया है, कि " तस्येव कर्मणः शमः " (तस्य अर्थात् पूर्वार्ध के कर्म का शम )! किन्तु यह अन्वय भी सरल नहीं है। क्योंकि, इसमें कोई सन्देह नहीं, कि योगाभ्यास करनेवाले जिस पुरुष का वर्णन इस श्लोक के पूर्वार्ध में कियाः

### षष्ठोऽध्यायः ।

### श्रीभगवानुवाच ।

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निर्प्तिन चाक्रियः॥१॥ यं संन्यासमिति प्राहुयागं तं विद्धि पांडव। न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन॥२॥

्ध्यान में आ जायँ, इसिलये यहाँ पिछले अध्यायों में प्रतिपादन की हुई बातों का ही अथम उल्लेख किया गया है, जैसे फलाशा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष को ही सचा संन्यासी समझना चाहिये—कर्म छोड़नेवाले को नहीं ( १. ३ ) इत्यादि ]

(१) कर्मफल का आश्रय न करके ( अर्थात् मन में फलाशा को न टिकने दे कर ) जो (शाखानुसार अपने विहित ) कर्तव्य-कर्म करता है, वही संन्यासी और वही कर्मयोगी है। निरिप्त अर्थात् अग्निहोत्र आदि कर्मीं को छोड़ देनेवाला अथवा अक्रिय अर्थात् कोई भी कर्म न करके निठले बैठनेवाला (सचा संन्यासी और जोगी) नहीं है। (२) हे पाण्डव! जिसे संन्यास कहते हैं, उसी को (कर्म-) योग समस्तो। क्योंकि संकल्प अर्थात् काम्यलुद्धिरूप फलाशा का संन्यास (=त्याग) किये विना कोई भी (कर्म) योगी नहीं होता।

पिछले अध्याय में जो कहा है कि "एकं सांख्यं च योगं च" ( १. १ ) या " बिना योग के संन्यास नहीं होता" (१.६), अथवा " ज्ञेयः स नित्य-संन्यासी "(१.३), उसी का यह श्रनुवाद है और आगे अठारहों अध्याय ( १८. २ ) में समय्र विषय का उपसंहार करते हुए इसी अर्थ का फ़िर भी वर्णन किया है। गृहस्थाश्रम में श्रुप्तिहोत्र रख कर यज्ञ-याग श्रादि कमें करने पड़ते हैं, पर जो संन्यासाश्रमी हो गया हो, उसके लिये मनुस्मृति में कहा है, कि उसको इस प्रकार श्रप्ति की रचा करने की कोई श्रावश्यकता नहीं रहती, इस कारण वह 'निरिप्त ' हो जाय और जङ्गल में रह कर भिचा से पेट पाले-जगत् के व्यवहार में न पड़े (मनु. ६. २४ इत्यादि)। पहले श्लोक में मनु के इसी मतका उन्नेख किया गया है श्रीर इस पर भगवान का कथन है, कि निरम्नि श्रीर निष्किय होना कुछ सचे संन्यास का लच्या नहीं है। काम्यबुद्धि का या फलाशा का त्याग करना ही सचा संन्यास है। संन्यास बुद्धि में है; अग्नि-त्याग अथवा कर्म-त्याग की बाह्य किया में नहीं है। श्रतएव फलाशा श्रथवा संकल्प का त्याग कर कर्तव्य-कर्म करनेवासे को ही सचा संन्यासी कहना चाहिये। गीता का यह सिद्धान्त स्मृतिकारों के सिद्धान्त से भिन्न है। गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण (पृ. . . ३४६-३४६) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि गीता ने स्मृतिकारों से इसका मेल कैसे किया है। इस प्रकार सचा संन्यास बतला कर श्रव यह बतलाते हैं, यदा हि नेंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते। सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥ ४॥ उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।

' शम ? कब होता है। भगवान् कहते हैं, कि प्रथम साधनावस्था में 'कर्म' ही शम, का श्रर्थात् योगसिद्धि का कारण है। भाव यह है, कि यथाशिक्ष निष्कास कर्म करते-करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा श्रन्त में पूर्ण योगसिद्धि हो जाती है। किन्तु योगी के योगारूढ़ होकर सिद्धावस्था में पहुँच जाने पर कर्म श्रीर शम का उक्त कार्यकारण-भाव बदल जाता है यानी कर्म शम का कारण नहीं होता, किन्तु शम ही कर्म का कारण बन जाता हैं, श्रर्थात् योगारूढ़ पुरुष श्रपने सब काम श्रब कर्तव्य समभ कर, फल की श्राशा न रख करके, शान्त चित्त से किया करता है। सारांश, इस श्लोक का भावार्थ यह नहीं है, कि सिद्धावस्था में कर्म छूट जाते हैं; गीता का कथन है, कि साधनावस्था मे 'कर्म ' श्रीर 'श्रम' के बीच जो कार्य-कारण भाव होता है, सिर्फ़ वही सिद्धावस्था में बदल जाता है (गीतारहस्य पृ. ३२२ ३२३)। गीता में यह कहीं भी नहीं कहा, कि कर्म-योगी को अन्त में कर्म छोड़ देना चाहिये, श्रीर ऐसा कहने का उद्देश भी नहीं है। श्रतपुव श्रवसर पा कर किसी ढंग से गीता के बीच के ही किसी श्लोक का सन्यासप्रधान श्रर्थ लगाना उचित नहीं है। श्राजकल गीता बहुतेरों को दुर्बोध सी हो गई है, इसका कारण भी यही है। श्रगते श्लोक की व्याख्या में यही अर्थ व्यक्त होता है, कि योगारूढ पुरुष को कर्म करना चाहिये । वह श्लोक यह है-]

(४) क्योंकि जब वह इन्द्रियों के (शब्द-स्पर्शश्रादि) विषयों में श्रीर कर्मों में श्रीत्वक्त नहीं होता तथा सब सङ्कल्प श्रर्थात् काम्यबुद्धि-रूप फलाशा का (प्रत्यच कर्मों का नहीं ) संन्यास करता है, तब उसको योगारूढ कहते हैं।

[ कह सकते हैं, कि यह ऋोक पिछले छोक के साथ और पहले तीनों श्लोकों के साथ भी मिला हुआ है, इससे गीता का यह अभिप्राय स्पष्ट होता है, कि योगारूढ पुरुष को कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा या काम्यलुद्धि छोड़ करके शान्त चित्त से निष्काम कर्म करना चाहिय। 'संकल्प का संन्यास' ये शब्द ऊपर दूसरे छोक में आये हैं, वहाँ इनका जो अर्थ है वही इस छोक में भी लेना चाहिय। कर्मयोग में ही फलाशा-त्यागरूपी संन्यास का समावेश होता है, और फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को सचा संन्यास और योगी अर्थात् योगारूढ कहना चाहिये। अब यह बतलाते हैं, कि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग या फलाशा-संन्यास की सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के अधिकार में है। जो स्वयं प्रयत्न करेगा, उसे इसका प्राप्त हो जाना कुछ असंभव नहीं—]

(४)(मनुष्य) श्रपना उद्धार श्राप ही करे। श्रपने श्राप को (कभी भी) गिरने
 न दे। क्योंकि (प्रत्येक मनुष्य) स्वयं ही श्रपना बन्धु (श्रर्थात् सहायक), या

### योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥

गया है, उसकी जो स्थिति, श्रभ्यास पूरा हो चुकने पर होती है, उसे वत--लाने के लिये उत्तरार्ध का आरम्भ हुआ है। आतएव 'तस्पैव'पटों से ' कर्मणः एव ' यह अर्थ लिया नहीं जा सकता; अथवा यदि ले ही ले, तो उसका सम्यन्ध ' शमः 'से न जोड कर " कारणमुच्यते " के साथ जोडने से ऐसा श्रन्वय लगता है, "शमः योगारूइस्य तसेव कर्मणः कारण्मुच्यते, " श्रीर , गीता के सम्पूर्ण उपदेश के श्रनुसार उसका यह श्रर्थ भी ठीक लग जायगा कि " श्रव योगारूड के कर्म का ही शम कारण होता है "। (३) टीकाकारों के श्रर्थ को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्ग के श्रनुसार योगारूढ पुरुष को कुछ भी करने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती, उसके सव कमों का अनत शम में ही होता है; खाँर जो यह सच है तो 'योगास्ट को शम कारण होता है ' इस वाक्य का ' कारण ' शब्द विलक्कल ही निरर्थक हो जाता है। 'कारण 'शब्द सदैव सापेच है। 'कारण 'कहने से उसको कुछ न कुछ , 'कार्य ' श्रवश्य चाहिये, श्रीर संन्यासमार्ग के श्रनुमार योगारूड को तो कोई , भी 'कार्य ' शेप नहीं रह जाता। यदि शम को मोच का 'कारण ' श्रर्थात् साधन कहें तो मेल नहीं मिलता। क्योंकि मोत्त का साधन ज्ञान है, शम नहीं। श्रच्छा, शम को ज्ञानप्राप्ति का 'कारण 'श्रध'त् साधन कहें, तो यह वर्णन योगारुड़ श्रथाँत पूर्णावस्या को ही पहुंचे पुरुप का है, इसलिये उसको ज्ञान-प्राप्ति तो कर्म के साधन से पहिले ही हो चुकती है। फिर यह शम 'कारण हें ही किसका ? मंन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ भी समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता। परन्तु उनके इस श्रर्थ को छोड कर विचार करने लगें, तो उत्तरार्ध का श्रर्थ करने में पूर्वार्ध का 'कर्म ' पद मान्निध्य-सामर्थ्य से सहज ही मन में श्रा जाता है; श्रीर फ़िर यह श्रर्थ निष्पन्न होता है, कि योगा-रूढ पुरुप को लोकसंत्रहकारक कर्म करने के लिये श्रव 'शम' 'कारण्'या साधन हो जाता है, क्योंकि यथि उसका कोई स्वार्थ शेप नहीं रह गया है, तथापि लोक-संग्रहकारक कर्म किसी से छट नहीं सकते (देखो गी.३.१७-१६)। पिछले घ्रध्याय में जो यह वचन है, कि ''युक्रःकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम् '' (गी. ४.१२) - कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता है-इससे भी यही श्रर्थ सिद्ध होता है। क्योंकि, उसमें शान्ति का सम्यन्ध कर्मत्याग से न जोड़ कर केवल फलाशा के त्याग से ही वर्णित है, वहीं पर स्पष्ट कहा है, कि योगी जो कर्म-संन्यास करे वह भनसा' श्रर्थात् मन से करे (गी. १. १३), शरीर के द्वारा या केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये। हमारा यह मत है, कि श्रलङ्कार-शास्त्र के श्रन्योन्यालङ्कार का सा श्रर्थ-चमत्कार या सौरस्य इस श्लोक में सध गया है; श्रीर पूर्वार्ध में यह वतला कर, कि 'शम' का कारण 'कर्म' कव होता है, उत्तरार्ध में इसके विपरीत वर्णन किया है, कि 'कर्म'का कारण

ज्ञानविज्ञानतृतात्मा कृटस्थो धिनितेंद्रियः।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाध्मकांचनः॥ ८॥
सुहृन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थद्रेप्यवंष्ठुषु ।
साञ्चप्यपि च पापेषु समनुद्धिर्विज्ञिप्यते॥ ९॥

§§ योगी युंनीत सततमात्मानं रहसि स्थितः।
एकाकी यतचित्तात्मा निरागीरपरिग्रहः॥ १०॥

यही है। जो कहते हैं, कि गीता में अंद्रेत मत का प्रतिपादन नहीं है, विशिष्टा-देत या खुद देत ही गीता को प्राह्म है, वे 'परमात्मा को एक पद न मान 'परं' और 'आत्मा' ऐसे दो पद करके 'परं' को 'समाहितः' का किया-विशेषण समक्ते हैं! यह अर्थ क्रिष्ट हैं; परन्तु इस उदाहरण से समक्त में आ जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार अपने नत के अनुमार गीता की कैमी खींचातानी करते हैं।

-( = ) जिसका आतमा ज्ञान और विज्ञान अर्थात् विविध ज्ञान से नृप्त हो जायँ, जो अपनी इन्द्रियों को जीत ले, जो कृटस्य अर्थात् मृल में जा पहुँचे और मिट्टी पत्थर पूर्व सोने को एक सा मानने लगे, उसी (कर्म-) योगी पुरुप को 'युक्त' अर्थात् सिद्धा- वस्या को पहुँचा हुआ कहते हैं। (१) सुहृद्, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्य, हेप करने योग्य, वान्धव, साधु और हुए लोगों के विषय में भी जिसकी बुद्धि सम हो गई हो, वही (पुरुप) विशेष योग्यता का है।

[ प्रत्युपकार की इच्छा न रख कर सहायता करनेवाले को ही को मुहद कहते हैं; लब दो दल हो लाउँ नव किसी की भी बुराई-मलाई न चाहनेवाले को उदा-सीन कहते हैं; दोनों दलों की मलाई चाहनेवाले को मध्यस्थ कहते हैं और सम्बन्धी को बन्धु कहते हैं। टीकाकारों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं। परन्तु इन अर्थों से कुछ भिन्न अर्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि, इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक में कुछ भिन्न अर्थ मी कर सकते हैं। क्योंकि, इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक में कुछ भिन्न अर्थ हिल्लाने के लिये ही नहीं किया गया है, किन्तु अनेक शब्दों की यह योजना सिर्फ इसलिये की गई है, कि सब के मेल से व्यापक अर्थ का बोध होजायँ—उसम कुछ भी न्यूनता न रहने पाने। इस प्रकार संचेप से बतलाया दिया कि योगी, योगारूढ़ या युक्त किसे कहना चाहिय (गी. २. ६१;४. १८ और १. २३ देखों)। और यह भी बतला दिया, कि इस कमेयोग को सिद्द कर लेने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है; उसके लिये किसी का मुहूँ जोहने की कोई ज़रूरन नहीं। अब कमंयोग की सिद्धि के लिये अपितत साधन का निरूपण करते हैं—]

(१०) योगी द्यर्थात् कर्मयोगी एकान्त में अकेला रह कर चित्त और आत्मा -का संयम करे, किसी भी काम्य वासना को न रच कर, परिग्रह अर्थात् पाश छोड़ -करके निरन्तर अपने योगाम्यास में लगा रहे। आत्मैव द्यात्मनो वंधुरात्भैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ वंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥ §§ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ ७ ॥

स्वयं अपना शत्रु है। (६) जिसने अपने आप को जीत लिया, वह स्वयं अपना बन्धु है, परन्तु जो अपने आप को नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साथ शत्रु के समान बैर करता है।

[ इन दो श्लोकों में श्रात्म-स्वतन्त्रता का वर्णन है श्रोर इस तस्त्र का प्रति-पादन है, कि हर एक को अपना उद्धार श्राप ही कर लेना चाहिये; श्रोर प्रकृति कितनी ही बलवती क्यों न हो, उसको जीत कर श्रात्मोन्नति कर लेना हर एक के स्वाधीन है (गीतार. २०७-२८२ देखो)। मन मे इस तस्त्र के भली माँति जम जाने के लिये ही एक बार अन्वय से श्रोर फिर व्यतिरेक से—दोनों रीतियों से—वर्णन किया है, कि श्रात्मा श्रपना ही मित्र कब होता है श्रोर श्रात्मा श्रपना शत्रु कब हो जाता है, श्रोर यही तस्त्र फिर १३. २८ श्लोक में भी श्राया है। संस्कृत में 'श्रात्मा' शब्द के ये तीन श्रर्थ होते है (१) अन्तरात्मा (२) में स्वयं, श्रोर (३) अन्तरः करण या मन। इसी से यह श्रात्मा शब्द इनमें श्रोर श्रगले श्लोकों में श्रनेक बार श्राया है। श्रव बतलाते हैं, कि श्रात्मा को श्रपने श्रधीन स्खेन से क्या फल मिलता है—]

(७) जिसने अपने आतमा अर्थात् अन्तःकरण को जीत लिया हो और जिसे शान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका 'परमात्मा' शीत-उप्ण, सुख-दुःख और मान-अपमान में समाहित अर्थात् सम एवं स्थिर रहता है।

[ इस श्लोक में 'परमात्मा शब्द श्रात्मा के लिये ही प्रयुक्त है। देह का श्रात्मा सामान्यतः-सुख-दुःख की उपाधि में मझ रहता है; परन्तु इन्द्रिय संयम से उपाधियों को जीत लेने पर यही श्रात्मा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर-स्वरूपी बना करता है। परमात्मा कुछ श्रात्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ नहीं है, श्रागे गीता में ही (गी. १३.२२ श्रीर ३१) कहा है, कि मानवी शरीर में रहनेवाला श्रात्मा ही तत्त्वतः परमात्मा है! महाभारत में यह वर्णन है—

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः । तैरेव त विनिर्मुक्त परमात्मेत्युदाहृतः ॥

"प्राकृत अर्थात् प्रकृति के गुणों से (सुख-दुःख आदि विकारों से) बद्ध रहने के कारण आत्मा को ही चेत्रज्ञ या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; और इन गुणों, से सुक्त होने पर वही परमात्मा हो जाता है " (मभा. शां. १८७. २४)। गीतारहस्य के ६ वें प्रकरण से ज्ञात होगा, कि अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त भी

आत्मैव द्यात्मनो वंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ वंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनस्तु राञ्जत्वे वर्तेतात्मैव राञ्जवत् ॥ ६ ॥ §§ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ ७ ॥

स्वयं अपना शत्रु है। (६) जिसने अपने आप को जीत लिया, वह स्वयं अपना बन्धु है, परन्तु जो अपने आप को नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साथ शत्रु के समान बेर करता है।

[इन दो श्लोकों में श्रात्म-स्वतन्त्रता का वर्णन है श्लोर इस तस्त्र का प्रति-पादन है, कि हर एक को अपना उद्धार श्लाप ही कर लेना चाहिये; श्लोर प्रकृति कितनी ही बलवती क्यों न हो, उसको जीत कर श्लामोन्नति कर लेना हर एक के स्वाधीन है (गीतार. २७७-२८२ देखों)। मन में इस तस्त्र के भली भाँति जम जाने के लिये ही एक वार अन्वय से श्लोर फिर व्यतिरेक से—दोनों रीतियों। से—वर्णन किया है, कि श्लात्मा श्लपना ही मित्र कब होता है श्लोर श्लात्मा श्लपना शत्रु कब हो जाता है, श्लोर यही तस्त्र फिर १३. २८ श्लोक में भी श्लादमा है। संस्कृत में 'श्लात्मा' शब्द के ये तीन श्लर्थ होते हैं (१) अन्तरात्मा (२) में स्वयं, श्लोर (३) अन्तरात्मा (२) में स्वयं, श्लोर (३) अन्तरात्मा शब्द इनमें श्लोर श्लोकों में अनेक वार श्लाया है। श्लाव वत्त्र तो हैं, कि श्लात्मा को श्लपने श्लोकों में श्लोक वार श्लाया है। श्लाव वत्र वत्र ते कि श्लात्मा को श्लपने श्लोकों से वन्त्र करा मिलता है—]

(७) जिसने अपने आत्मा अर्थात् अन्तःकरण को जीत लिया हो और जिसे शान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका 'परमात्मा' शीत-उप्ण, सुख-दुःख और मान-अपमान में समाहित अर्थात् सम एवं स्थिर रहता है।

[ इस श्लोक में 'परमात्मा शब्द श्रात्मा के लिये ही प्रयुक्त है । देह का श्रात्मा सामान्यतः-सुख-दुःख की उपाधि में मग्न रहता है; परन्तु इन्द्रिय संयम से उपाधियों को जीत लेने पर यही श्रात्मा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर-स्वरूपी बना करता है । परमात्मा कुछ श्रात्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ नहीं है, श्राने गीता में ही (गी. १३.२२ श्रीर ३१) कहा है, कि मानवी शरीर में रहनेवाला श्रात्मा ही तस्वतः परमात्मा है ! महाभारत में यह वर्णन है—

आतमा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः । तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥

"प्राकृत यर्थात् प्रकृति के गुणों से (सुख-दुःख यादि विकारों से) वद्ध रहने के कारण यात्मा को ही चेत्रज्ञ या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; योर इन गुणों से मुक्त होने पर वही परमात्मा हो जाता है " (मभा. शां. १८७. २४) । गीतारहस्य के ६ वें प्रकरण से ज्ञात होगा, कि यद्दीत वेदान्त का सिद्धान्त भी

शुचौ दशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः।
नात्युच्छित नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्॥११॥
तत्रैकायं मनः कृत्वा यतिचत्तेद्रियिकयः।
उपविश्यासेन युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥१२॥
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः।
संप्रेक्ष्य नासिकायं स्वं दिशस्थानवलोकयन्॥१३॥
प्रशान्तात्मा विगतभीर्बह्मचारिव्रते स्थितः।
मनः संयम्य मिच्चत्तो युक्त आसीत मत्परः॥१४॥

[ अगले श्लोक से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर ' युक्षीत ' पद से पातक्षल सूत्र का योग विवित्त है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मयोग को प्राप्त कर लेंने की इच्छा करनेवाला पुरुष अपनी समस्त आयु पातक्षल-योग मे बिता दे। कर्मयोग के लिये आवश्यक साम्यबुद्धि को प्राप्त करने के लिये साधनस्वरूप पातक्षल-योग इस अध्याय मे वर्णित है, और इतने ही के लिये एकान्तवास भी आवश्यक है। प्रकृति-स्वभाव के कारण सम्भव नहीं कि सभी को पातक्षल योग की समाधि एक ही जन्म मे सिद्ध हो जायँ। इसी अध्याय के अन्त मे भगवान् ने कहा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई है, वे अपनी सारी आयु पातक्षल योग में ही न बिता दें; किन्तु, जितना हो सके उतना, बुद्धि को स्थिर करके कर्मयोग का आचरण करते जावें, इसी से अनेक जन्मों में उनको अन्त में सिद्धि मिल जायगी। गीतार. पृ. २८२-२८१ देखो।

( ११ ) योगभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर श्रपना स्थिर श्रासन लगावे, जो कि न बहुत ऊँचा हो श्रोर न नीचा, उस पर पहले दर्भ, फ़िर मृगछाला श्रोर फ़िर वस्त्र विद्यावें; ( १२ ) वहाँ चित्त श्रोर इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर तथा मन को एकाश्र करके श्रात्मशुद्धि के लिये श्रासन पर बैठ कर योग का श्रभ्यास करे। ( १३ ) काय श्रर्थात् पीठ, मस्तक श्रोर गर्दन को सम करके श्रर्थात् सीधी खड़ी रेखा में निश्चल करके, स्थिर होता हुश्रा, दिशाश्रों को यार्ज इधर-उधर न देखे; श्रीर श्रपनी नाक की नोंक पर दृष्टि जमा कर, ( १४ ) निढर हो, शान्त श्रन्तं: करण से ब्रह्मचर्य-व्रत पाल कर तथा मन का संयम करके, मुक्त में ही चित्त लगा कर, मत्परायण होता हुश्रा युक्त हो जायँ।

[' शुद्ध स्थान में ' श्रीर ' शरीर, ग्रीवा एवं शिर को सम कर ' ये शहर श्वेताश्वतर उपनिषद् के हैं (श्वे.२.८ श्रीर १० देखों); श्रीर ऊपर का समूचा वर्णन भी हठयोग का नहीं है, प्रस्तुत प्राने उपनिषदों में जो योग का वर्णन है, उससे श्रीधक मिलता-जुलता है। हठयोग में इन्द्रियों का निग्रह बलात्कार से किया जाता है; पर श्रागे इसी श्रध्याय के २४ वें श्लोक में कहा है, कि ऐसा न करके '' मैनसैव इन्द्रियग्रामं विनियम्य''—मन से ही इन्द्रियों को रोके। इससे प्रगट

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्रलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ यं लब्ध्वा चापरं लामं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोग योगसंज्ञितम् । स निश्चयन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥

ई संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
मनसैवेंद्रिययामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥
शनैः शनैरुपरमेद्रबुद्धन्ता धृतिगृहीतया ।

वह (एक बार) स्थिर हुआ तो तत्त्व से कभी नहीं डिगता' (२२) ऐसे ही जिस स्थिति को पाने से उसकी अपेचा दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं जँचता, और जहाँ स्थिर होने से कोई भी बड़ा भारी दुःख (उसको) वहाँ से बिचला नहीं सकता, (२३) उसको दुःख के स्पर्श से वियोग अर्थात् 'योग' नाम की स्थिति कहते हैं; और इस 'योग' का आचरण मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चाहिये।

इन चारों श्लोकों का एक ही वाक्य है। २४ वे श्लोक के त्रारम्भ के ' उसको (तं) इस दर्शक सर्वनाम से पहले श्लोकों का वर्णन उदिष्ट है, श्रौर चारों क्षीकों में ' समाधि ' का वर्णन पूरा किया गया है। पातञ्जलयोग-सूत्र में योग का यह जज्ञ है कि " योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः "—चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसी के सदश २० वें स्ठोक के आरम्भ के शब्द हैं। श्रव इस ' योग ' शब्द का नया लच्चा जानबूक कर दिया है, कि समाधि इसी चित्तवृत्तिनिरोध की पूर्णावस्था है श्रीर इसी को ' योग ' कहते हैं। उपनिषद श्रीर महाभारत में कहा है, कि निम्नहकर्ता श्रीर उद्योगी पुरुष को सामान्य रीति से यह योग छः महीने में सिद्ध होता है (मैत्र्यु. ६, २८; श्रमृतनाद. २६; मभा. श्रश्व. श्रनुगीता १६. ६६)। किन्तु पहले २० वें श्रौर २८ वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया है, कि पातञ्जल-योग की समाधि से प्राप्त होनेवाला सुख न केवल चित्त-निरोध से प्रत्युत चित्त-निरोध के द्वारा श्रपने श्राप श्रात्मा की पहचान कर लेने पर होता है। इस दु:ख-रहित स्थिति को ही 'ब्रह्मानंद' या 'त्रात्मप्रसादज सुख' श्रथवा ' श्रात्मानन्द ' कहते हैं (गी. १८. ३७; श्रीर गीतार. पृ. २३३ देखो )। श्रगले श्रव्यायों में इसका वर्णन है, कि श्रात्मज्ञान होने के लिये श्रावश्यक चित्त की यह समता एक पातञ्जल-योग से ही नहीं उत्पन्न होती, किन्तु चित्तशुद्धि का यह परिगाम ज्ञान श्रीर भक्ति से भी हो जाता है। यही मार्ग श्रिधिक प्रशस्त श्रीर सुलभ समभा जाता है। समाधि का लच्च बतला चुके; श्रव बतलाते हैं, कि उसे किस प्रकार लगाना चाहिये--]

(२४) सङ्कल्प से उत्पन्न होनेवाली सब कामनाओं अर्थात् वासनाओं का निःशेष त्याग कर और मन से ही सब इन्द्रियों का चारों ओर से संयम कर यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाविष्ठिते ।
 निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥
 यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता ।
 योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥
 यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
 यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यिति ॥ २०॥
 सुखमात्यंतिकं यत्तद्बुद्धियाद्यमतीदियम् ।

कि इस अध्याय में पातञ्जल-योग ही स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाद्य है। पहले स्पष्ट बतला दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कर्तव्य हैं और उसके साधन मात्र के लिये पातञ्जल-योग का यह वर्ण़न है। इस श्लोक के ''कर्म के उचित श्राचरण'' इन शब्दों से भी प्रगट होता है, कि श्रन्यान्य कर्मों को करते हुए इस योग का श्रभ्यास करना चाहिये। श्रव योगी का थोड़ा सा वर्णन करके समाधि-सुख का स्वस्तप बतलाते हैं—]

(१८) जब संयत मन आतमा में ही स्थिर हो जाता है, और किसी भी उपभोग की इच्छा नहीं रहती, तब कहते हैं कि वह ' युक्त होती है, वही उपमा चित्त को संयत करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती है।

[इस उपमा के श्रातिरिक्त महाभारत (शान्ति, ३००. ३२, ३४) में ये दृष्टान्त हैं—"तेल से भरे हुए पात्र को ज़ीने पर से ले जाने में, या त्फान के समय नाव का बचाव करने में, मनुष्य जैसा 'युक्त ' श्रयवा एकाम होता है, योगी का मन वैसा ही एकाम रहता है "। कठोपनिषद् का सारथी और रथ के घोड़ोंवाला दृष्टान्त तो प्रसिद्ध ही है; और यद्यपि यह दृष्टान्त गीता में स्पष्ट श्राया नहीं है, तथापि दूसरे श्रध्याय के ६७ और ६८ तथा इसी श्रच्याय का २४ वॉ श्लोक, ये उस दृष्टान्त को मन में रख कर ही कहे गये हैं। यद्यपि योग का गीता का पारिभाषिक अर्थ कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के श्रन्य अर्थ भी गीता में श्राये हैं। उदाहरणार्थ, ६. ४ और १०. ७ श्लोक में योग का श्रर्थ है, कि योग शब्द के श्रनेक श्रर्थ होने के कारण ही गीता में पातञ्जल-योग और सांख्य मार्ग को प्रतिपाद्य बतलाने की सुविधा उन-उन सम्प्रदायवालों को सिल गई है। १६ वें श्लोक में वर्णित चित्त-निरोधरूपी पातञ्जल-योग की समाधि का स्वरूप ही श्रव विस्तार से कहते हैं—]

(२०) योगानुष्ठान से निरुद्ध चित्त जिस स्थान में रम जाता है, और जहाँ स्वंयं आत्मा को देख कर आत्मा में ही सन्तुष्ट हो रहता है, (२१) जहाँ (केवल) बुद्धि-गम्य और इन्द्रियों को अगोचर अत्यन्त सुख का उसे अनुभव होता है और जहाँ युक्केवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥१५॥ नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्रतः। न चातिस्वप्रशीलस्य जायतो नैव चार्जुन॥१६॥ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्रावबोधस्य योगी भवति दुःखहा॥१७॥

है, कि गीता में हठयोग विवित्त नहीं। ऐसे ही इस अध्याय के अन्त में कहा है, कि इस वर्णन का यह उद्देश नहीं, कि कोई अपनी सारी ज़िन्दगी योगाभ्यास में ही बिता दे। अब इस योगाभ्यास के फल का अधिक निरूपण करते हैं—], (१४) इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी रखने से मन काबू में होकर (कर्म-) योगी को मुक्तमें रहनेवाली और अन्त में निर्वाण-प्रद अर्थात् मेरे स्वरूप में लीन कर देनेवाली शान्ति प्राप्त होती है।

ं [ इस श्लोक में ' सदा ' पद से प्रतिदिन के २४ घण्टों का मतलब नहीं! इतना ही अर्थ विवित्तत है, कि प्रतिदिन यथाशिक घड़ी घड़ी भर यह अभ्यास करे (श्लोक १० की टिप्पणी देखों)। कहा है, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता हुआ ' मिल्लत ' और ' मत्परायण ' हो। इसका कारण यह है, कि पातल्ललयोग मन के निरोध करने की एक युक्ति या किया है; इस कसरत से यदि मन स्वाधीन हो गया तो वह एकाम्र मन भगवान् में न लगा कर और दूसरी बात की ओर भी लगाया जा सकता है। पर गीता का कथन है, कि चित्त की एका जिला का ऐसा दुरुपयोग न कर, इस एकाम्रता या समाधि का उपयोग परभेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में होना चाहिये, और ऐसा होने से ही यह योग सुखकारक होता है; अन्यथा ये निरे क्रेंग हैं। यही अर्थ आगे २६ वें, ३० वें एवं अध्याय के अन्त में ४७ वें श्लोक में आया है। परमेश्वर में निष्ठा न रख जो लोग केवल इन्द्रिय-निमह का योग, या इन्द्रियों की कसरत करते हैं, वे लोगों को क्रेंगपद जारण, मारण या वशीकरण वगैरह कम करने में ही प्रवीण हो जाते हैं। यह अवस्था न केवल गीता को ही, प्रत्युत किसी भी मोत्तमार्ग को इप्ट नहीं। अब किर इसी योग-किया का अधिक खुलासा करते हैं—]

(१६) हे अर्जुन ! अतिशय खानेवाले या बिलकुल न खानेवाले और खूब सोने-वाले अथवा जागरण करनेवाले को (यह) योग सिद्ध नहीं होता (१७) जिसका आहार विहार नियमित है, कर्मों का आवरण नपा-तुला है और सोना-जागना परिमित है, उसको (यह) योग दुःख-घातक अर्थात् सुखावह होता है।

[ इस श्लोक में ' योग ' से पातक्षल-योग की किया और 'युक्त' से नियमित नपी-तुली अथवा परिमित का अर्थ है। आगे भी दो-एक स्थानों पर योग से पातक्षल-योग का ही अर्थ है। तथापि इतने ही से यह नहीं समभ लेना चाहिये. आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्पि चिंतयेत् ॥ २५ ॥ यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

श्रि प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखसुत्तमम् ।
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥
युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः ।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमश्तुते ॥ २८ ॥

श्रि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन ।

(२४) घैर्ययुक्त बुद्धि से धीरे-धीरे शान्त होता जावे श्रीर मन को श्रात्मा में दिश्यर करके, कोई भी विचार मन में न श्राने दे। (२६) (इस रीति से चित्त को एकाम करते हुए) चञ्चल श्रीर श्रिस्थर मन जहाँ-जहाँ बाहर जावे, वहाँ वहाँ से रोक कर उसको श्रात्मा के ही स्वाधीन करे।

[ मन की समाधि लगाने की किया का यह वर्णन कठोपनिषद् में दी गई रथ की उपमा से (कठ. १. ३. ३) अच्छा ब्यक्त होता है। जिस प्रकार उत्तम सारथी रथ के घोडों को इधर-उधर न जाने दे कर सीधे रास्ते से ले जाता है उसी प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता है। जिसने किसी भी विषय पर अपने मन को स्थिर कर लेने का अभ्यास किया है, उसकी समक्त में ऊपरवाले श्लोक का मर्म तुरन्त आ जावेगा। मन को एक और से रोकने का प्रयत्न करने लगें, तो वह दूसरी और खिसक जाता है; और वह आदत रुके बिना समाधि लग नहीं सकती। अब, योगाभ्यास से चित्त स्थिर होने का जो फल मिलता है, उसका वर्णन करते हैं—]

(२७) इस प्रकार शान्तचित्त, रज से रहित, निष्पाप और ब्रह्मभूत (कर्म-) योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। (२८) इस रीति से निरन्तर अपना योगाभ्यास करनेवाला (कर्म-) योगी पापों से छूट कर ब्रह्मसंयोग से प्राप्त होनेवाले अत्यन्त सुख का आनन्द से उपभोग करता है।

[इन दो श्लोकों में हमने योगी का कर्मयोगी अर्थ किया है। क्योंकि कर्म-योग का साधन समम कर ही पातञ्जल-योग का वर्णन किया गया है; अतः पातञ्जल-योग के अभ्यास करनेवाले उक्त पुरुष से कर्मयोगी ही विविक्ति है। तथापि योगी का अर्थ 'समाधि लगाये बैठा हुआ पुरुष 'भी कर सकते हैं, किन्तु स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य मार्ग इससे भी परे है। यही नियम अगले दो-तीन श्लोकों को भी लागू है। इस प्रकार निर्वाण ब्रह्मसुख का अनुभव होने पर सब प्राणियों के विषय में जो आत्मीपम्य दृष्टि हो जाती है, अब उसका वर्णन करते हैं—]

(२६) (इस गंकार) जिसका आतमा योगयुक्त हो गया है, उसकी दृष्टि सम

## अर्जुन उवाच ।

श्रिअयातिः श्रद्धयोपेतो योगाचालितमानसः ।
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छाति ॥ ३७ ॥
किच्चोभयविभ्रष्टिक्छन्नाभ्रमिव नश्याति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पाथि ॥ ३८ ॥
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः ।
त्वद्न्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपद्यते ॥ ३९ ॥

'श्रभ्यास' कहलाता है श्रोर 'वैराग्य ' का मतलब है राग या प्रीति न रखना श्रर्थात् इच्छा-विहीनता । पातंजल-योगसूत्र में श्रारम्भ में ही योग का लच्च यह बतलाया है कि-" योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः "-वित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं ( इसी अध्याय का २० वॉ श्लोक देखो ) और फ़िर अगले सूत्र-में कहा है, कि " अभ्यास वैराग्याभ्यां तिबरोध:-" अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। येही शब्द गीता में आये हैं और अभि-प्राय भी यही है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता मे ये शब्द पातञ्जलयोगसूत्र से लिये गये हैं ( देखो गीतार. ए. ४३० )। इस प्रकार, यदि मनोनिग्रह करके समाधि लगाना सम्भव हो, और कुछ निश्रही प्रकों को छ: महीने के अभ्यास से यदि यह सिद्धि प्राप्त हो सकती हो, तो श्रव यह दूसरी शङ्का होती है, कि प्रकृति-स्वभाव के कारण श्रनेक लोग दो-एक जन्मों में भी इस परमावस्था मे नहीं पहुँच सकते-फिर ऐसे लोग इस सिद्धि को क्यों कर पावें ? क्योंकि एक जन्म में, जितना हो सका उतना, इन्द्रिय-निग्रह का अभ्यास कर कर्मयोग का आचरण करने लगें तो वह मरते समय श्रधूरा ही रह जायगा श्रीर श्रगते जन्म में फिर पहले से श्रारम्भ करें तो फ़िर श्रागे के जन्म में भी वही हाल होगा। अतः श्रर्जुन का दूसरा प्रश्नः है, कि इस प्रकार के पुरुष क्या करें—]

श्रजीन ने कहा—(३७) हे कृष्ण ! श्रद्धा (तो) हो, परन्तु (प्रकृति-स्वभावसे) पूरा प्रयत्न श्रथवा संयम न होने के कारण जिसका मन (साम्य-जुद्धिरूप कर्म-) योग से विचल जावे, वह योगसिद्धि न पा कर किस गित को जा पहुँचता है ? (३८) हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! यह पुरुष मोह्यस्त हो कर ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में स्थिर न होने के कारण दोनों श्रोर से श्रष्ट हो जाने पर छिन्न-भिन्न बादल के समान (बीच में ही) नष्ट तो नहीं हो जाता ? (३६) हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देह को तुम्हें ही निःशेष दूर करना चाहिये; तुम्हें छोड़ इसः सन्देह का मेटनेवाला दूसरा कोई न मिलेगा।

[ यद्यपि नज् समास में श्रारम्भ के नज् (श्र ) पद का साधारण श्रर्थ ' श्रभाव ' होता है, तथापि कई वार ' श्रक्प ' श्रर्थ में भी उसका प्रयोग हुश्रा

#### अर्जुन उवाच।

§§योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूद्न । एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्स्थितं स्थिराम् ॥ ३३ ॥ चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्द्रहम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदृष्करम् ॥ ३४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

असंशयं महाबाहो मनो दुर्नियहं चलम् । अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते। ३५ ॥ असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मितः । वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३६ ॥

है, यही इन दोनों में बड़ा भारी भेद है। श्रीर इसी से इस श्रध्याय के श्रन्त में (श्लोक ४६) स्पष्ट कहा है, कि तपस्वी श्रर्थात् पातंजलयोगी श्रीर ज्ञानी श्रर्थात् सांख्यमागीं, इन दोनों की श्रपेत्ता कर्मयोगी श्रेष्ठ है। साम्ययोग के इस वर्णन को सुन कर श्रव श्रर्जन ने यह शङ्का की—]

श्रर्जुन ने कहा—(३३) हे मधुसूदन! साम्य श्रथवा साम्यबुद्धि से प्राप्त होनेवाला जो यह (कर्म-) योग तुमने बतलाया, में नहीं देखता, कि (मन की) चञ्चलता के कारण वह स्थिर रहेगा। (३४) क्योंकि हे कृष्ण! यह मन चंचल, हठीला, बलवान् श्रीर दृढ है। वायु के समान, (श्रथीत् हवा की गठरी बॉधने के समान,) इसका निग्रह करना सुभे श्रत्यंत दुष्कर दिखता है।

[ ३३ वे श्लोक के 'साम्य ' श्रथवा 'साम्यवुद्धि ' से प्राप्त होनेवाला, इस विशेषण से यहाँ योग शब्द का कर्मयोग ही श्रथं है। यद्यपि पहले पातञ्ज-लयोग की समाधि का वर्णन श्राया है, तो भी इस श्लोक में 'योग ' शब्द से पातञ्जलयोग विविचत नहीं है। क्योंकि दूसरे श्रध्याय में भगवान् ने ही कर्मयोग की ऐसी व्याख्या की है, ''समत्वं योग उच्यते " ( २. ४८ )— '' बुद्धि की समता या समत्व को ही योग कहते हैं "। श्रर्जुन की कठिनाई को मान कर भगवान् कहते हैं—]

श्रीभगवान् ने कहा—(३१) हे महाबाहु श्रर्जन ! इसमें सन्देद नहीं, कि मन चञ्चल है श्रीर उसका निग्रह करना कठिन है; परन्तु हे कौन्तेय ! श्रभ्यास श्रीर वैराग्य से वह स्वाधीन किया जा सकता है। (३६) मेरे मत में, जिसका श्रंत:- करण काबू मे नहीं उसको (इस साम्यबुद्धिरूप) योग का प्राप्त होना कठिन है; किन्तु श्रन्त:करण को कृाबू मे रख कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से (इस योग का) प्राप्त होना सम्भव है।

[ तात्पर्य, पहले जो बात कठिन देख पडती है, वही श्रम्यास से श्रौर दीर्घ उद्योग से श्रन्त में सिद्ध हो जाती है। किसी भी काम को बारबार करता तत्र तं बुद्धिसंयोगं स्थते पौत्रदेहिकन । यतते च ततो म्यः संसिद्धौ क्षुरुनंदन ॥ ४३ ॥ पूर्वाम्यासन तेनव हियते द्यवशोऽपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द्धातिवर्तते ॥ ४४ ॥ प्रयत्नाद्यतमानन्तु योगी संबुद्धकिल्विषः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिन् ॥ ४४ ॥

(१६) टसमें अथीद इस प्रकार आत हुए जन्म में वह पूर्व जन्म के बुद्धिसंकार की पाता है; और है कुल्मकृत ! यह दससे मूत्रः अथीद अविक (योग-) सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। (११) अपने पूर्वजन्म के उस अन्यास से ही अवश अर्थाद अपनी इस्कृत न रहते पर मी, वह (पूर्व सिद्धि की ओर) लीचा जाता है। जिसे (कर्म-) योग की जिल्लासा, अर्थाद जान होने की इस्कृत, हो गई है वह भी शब्दब्रह्म के परे चला जाता है। (११) (इस प्रकार) प्रयत्नपूर्वक उद्योग करते करते पापों के शुद्ध होता हुआ (कर्म-) योगी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम गति पा लेता है!

[ इन कोकों में योग, योगजह और योगी शब्द वर्मयोग, कर्मयोग में ब्रह और इसेवोगी के अर्थ में ही स्वबहत हैं। क्योंकि श्रीसान् कुल में जन्म लेने की स्थिति दूसरों को इष्ट होना सम्मद ही नहीं है। मगवान् कहते हैं, कि पहले से, दितना हो सके उतना, शुद्ध हुद्धि से क्रमेयोग का प्रायरण करना ब्रारम्म करें। योड़ा ही क्यों न हो, पर इस रीति से जो करी किया जावेगा वही, इस जन्म में नहीं तो अगले बन्स में, इस प्रकार अविक अधिक सिद्धि मिलने के सिये उत्तरी-चर कारपीसूत होगा और दसी से अन्त में पूर्व सहित निलती है। "इस बने का थोड़ासा सी श्राचरए क्रिया बाँय तो वह वड़े सब से रहा करता है" ( गी. २. ४० और "अनेक उन्नों के पत्रात्वामुदेव की प्राप्ति होती है" ( ७. १६), ये श्लोक दसी सिद्धान्त के पूरक हैं। अधिक विवेचन गीतारहस्य के रू. २८२-२८४ नें किया गया है। ११ वें स्टोक के राज्यब्रह्म का अये हैं 'वैदिक यज्ञ-याग आहि। कास्य कर्त । ' क्योंकि ये कर्स देवविद्दित हैं और देवों पर श्रद्धा राज कर ही ये किये वाते हैं: तया केंद्र अयोज् सब सृष्टि के पहले पहल का शब्द यानी शब्द्रबहा है। प्रतेक सतुम्य पहले पहल समी कर्न कान्यहुद्धि से किया करता है; परन्तु इस कर्न से जसी देसी दिस्छुदि होती जाती है वैसे ही वैसे श्रांग निष्क्राम इदि से कर्न करने की इच्छा होती है। इसी से टपनियों में और महामारत में सी ( सेन्यु. इ. २२; ब्रम्हतविन्दु. ३७; समा. शॉ. २३३. इ३. २३६. ३ ) यह वर्णन है कि-

> हे इद्या देवित्त्रये ग्रज्य परं च यत्। ग्रज्य द्याने निम्मातः परं इद्यादिगच्छति ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते।
न हि कल्याणकृत्कश्चिद् हुर्गतिं तात गच्छाति॥ ४०॥
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥ ४१॥
अथवा योगिनामेव कुले भवाति धीमताम्।
एतद्धि हुर्लभतरं लोके जन्म यदीहशम्॥ ४२॥

करता है, इस कारण ३७ वें श्लोक के 'अयति ' शब्द का अर्थ ' अल्प अर्थात् श्रधूरा प्रयत्न या संयम करनेवाला " है। ३६ वें श्लोक में जो कहा है, कि "दोनों त्रोर का त्राश्रय छुटा हुत्रा" त्रथवा "इतो अष्टस्ततो अष्टः " उस का अर्थ भी कर्मयोग-प्रधान ही करना चाहिये। कर्म के दो प्रकार के फल हैं (१) साम्यबुद्धि से किन्तु शास्त्र की श्राज्ञा के श्रनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और ( निष्काम ) बुद्धि से करने पर वह बन्धक न होकर मोच-दायक हो जाता है। परन्तु इस अधूरे मनुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्य फल नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता; श्रौर साम्यबुद्धि पूर्ण न होने के कारण उसे मोच मिल नहीं सकता, इसलिये अर्जुन के मन मे यह शक्का उत्पन्न हुई, कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला श्रौर न मोच-कहीं उसकी एसी स्थिति तो नहीं हो जाती कि दोनों दीन से गये पाँडे, हलुवा मिले न मॉड़े ? यह शङ्का केवल पातक्षल-योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये ही नहीं की जाती। श्रगते श्रध्याय में वर्णन है, कि कर्मयोगसिद्धि के तिये श्रावश्यक साम्यबुद्धि कभी पातक्षल-योग से, कभी भक्ति से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती है: और जिस प्रकार पातञ्जल-योगरूपी यह साधन एक ही जन्म में श्रधूरा रह सकता है, उसी प्रकार भक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक जन्म में श्रपूर्ण रह सकते हैं। श्रतएव कहना चाहिये, कि श्रर्जुन के उक्त प्रश्न का भगवान् ने जो उत्तर दिया है, वह कर्मयोगमार्ग के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयक्ष हो सकता है।

श्रीभगवान् ने कहा—( ४० ) हे पार्थ ! स्वा इस लोक मे श्रीर क्या परलोक में ऐसे पुरुष का कभी विनाश होता नहीं । क्योंकि हे तात ! कल्याणकारक कर्म करनेवाले किसी भी पुरुष की दुर्गित नहीं होती। ( ४१ ) पुण्यकर्ता पुरुषों को मिलनेवाले ( स्वर्ग श्रादि ) लोकों को पा कर श्रीर ( वहाँ ) बहुत वर्षों तक निवास करके फिर यह योगश्रष्ट श्रर्थात् कर्मयोग से श्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान् लोगों के घर में जन्म लेता है; ( ४२ ) श्रथवा बुद्धिमान् ( कर्म-) योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म ( इस ) लोक में बढ़ा दुर्लम है।

## योगिनामापि सर्वेपां मद्गतेनांतरात्मना।

योग विशेष हैं 0" (गी. १. २) इत्यादि स्ठोकों में वर्णित है (देखो गीतारहस्य प्रकरण ११. पृ. ३०७, ३०८ )। श्रीर तो क्या; तपस्वी, मीमांसक श्रथवा ज्ञान--मार्गी इनमें से प्रत्येक की श्रपेत्ता कर्मयोगी श्रेष्ठ है, ' हसी ' लिये पीछे जिस प्रकार श्रर्जुन को उपदेश किया है, कि ' योगस्य होकर कर्म कर ' ( गी. २, ४८;. गीतार. पृ. १६) प्रथवा " योग का श्राश्रय करके खड़ा हो " ( ४, ४२ ), उसी प्रकार यहाँ भी फ़िर स्पष्ट उपदेश किया है, कि " तू ( कर्म ) योगी हो ।" यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ट न माने, तो " तस्मात तू योगी हो ' 'इस-उपदेश का ' तसात=इसी लिये ' पट् निरर्थंक हो जावेगा । किन्तु संन्यासमार्ग के टीकाकारों को यही सिद्धान्त कैसे स्त्रीकृत हो सकता है? श्रतः उन लोगों ने ' ज्ञानी ' शब्द का ग्रर्थ बदल दिया है ग्रौर वे कहते हैं, कि ज्ञानी शब्द का श्रर्थ है राव्दज्ञानी श्रयवा वे लोग कि जो सिर्फ़ पुस्तकें पढ़ कर ज्ञान की लम्बी चौड़ी वार्ते छॉटा करते हैं। किन्तु यह अर्थ निरे साम्प्रदायिक आग्रह का है। ये टीकाकार गीता के इस अर्थ को नहीं चाहते, कि कर्म छोड़नेवाले ज्ञानमार्ग को गीता कम दर्जे का समकती है। क्योंकि इससे उनके सम्प्रदाय को गौणता त्राती है। श्रोर इसी लिये "कर्मयोगी विशिष्यते " (गी. १.२) का भी श्रर्थ उन्होंने वदल दिया है। परन्तु इसका पूरा पूरा विचार गीतारहस्य के ११ वें प्रक--रण में कर चुके हैं: श्रत: इस श्लोक का जो श्रर्थ हमने किया है उसके विपय में यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते। हमारे मत में यह निर्विवाद है; कि गीता के अनु-सार कर्मयोग-मार्ग ही सब में श्रेष्ट है। श्रव श्रागे के श्लोक में वतलाते हैं, कि कर्मयोगियों में भी कौन सा तारतम्य भाव देखना पड़ता है--]

(४७) तथापि सव (कर्म) योगियों में भी में उसे ही सव में उत्तम युक्त अर्थात् उत्तम सिद्ध कर्मयोगी समकता हूँ कि जो मुक्त में अन्तः करण रख कर अद्धा से मुक्त को भजता है।

[ इस श्लोक का यह भावार्थ है, कि कर्मयोग में भी भिक्त का प्रेम-प्रित मेल हो जाने से, यह योगी भगवान् को अत्यन्त प्रिय हो जाता है; इसका यह अर्थ नाहीं है, कि निष्काम कर्मयोग की अपेचा भिक्त श्रेष्ट है। क्योंकि आगे वारहवें अध्याय में भगवान् ने ही स्पष्ट कह दिया है कि ध्यान की अपेचा कर्मफलत्याग श्रेष्ट हें (गी. १२. १२)। निष्काम कर्म और भिक्त के समुचय को श्रेष्ठ कहना एकवात है और सब निष्काम कर्मयोग को व्यर्थ कह कर, भिक्त ही को श्रेष्ठ वतलाना दूसरी वात है। गीता का सिद्धान्त पहले इंग का है और भागवतपुराण का पच दूसरे इँग का है। भागवत (१. १. ३४) में सब: प्रकार के कियायोग को आत्म-ज्ञान-विघातक निश्चित कर, कहा है—

नैप्कर्ममप्यच्युतमावविंतं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्।

# §§ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। किम्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥ ४६॥

ं जानना चाहिये, कि ब्रह्म दी प्रकार का है; एक ब्रह्म श्रीर दूसरा उससे परे का (निर्गुण)। शब्दब्रह्म में निष्णात हो जाने पर फ्रिर इससे परे का (निर्गुण) ब्रह्म प्राप्त होता है "। शब्दब्रह्म के काम्य कर्मी से उकता कर श्रन्त में लोकसंग्रह के श्रर्थ इन्हीं कर्में। को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है श्रीर फ़िर तब इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा थोड़ा श्राचरण होने लगता है। श्रनन्तर ' स्वल्पारम्भाः चेमकराः ' के न्याय से ही थोड़ा सा श्राचरण उस मनुष्य को इस मार्ग में धीरे धीरे खींचता जाता है श्रौर श्रन्त में कम-कम से पूर्ण सिद्धि करा देता है। ४४ वें स्टोक में जो यह कहा है कि " कर्मयोग के जान लेने की इच्छा होने से भी वह शब्दब्रह्म के परे जाता है " उसका तात्पर्य भी यही है। क्योंकि यह जिज्ञासा कर्मयोगरूपी चरखे का मुंह है; श्रौर एक बार इस चरखे के मुँह में लग जाने पर फ़िर इस जन्म में नहीं तो श्रगले जन्म में, कभी न कभी, पूर्ण सिद्धि मिलती है श्रीर वह शब्दब्रह्म से परे के ब्रह्म तक पहुँचे बिना नहीं रहता। पहले पहल जान पड़ता है, यह सिद्धि जनक श्रादि को एक ही जन्म में मिल गई होगी; परन्तु तात्विक दृष्टि से देखने पर पता चलता है, कि उन्हें भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार से ही मिला होगा। अस्तु: कर्मयोग का थोड़ा सा त्राचरण, यहाँ तक कि जिज्ञासा भी सदैव कल्याणका-रक है, इसके अतिरिक्ष अन्त में मोच-प्राप्ति भी निःसन्देह इसी से होती है; त्रतः श्रव भगवान् श्रर्जुन से कहते हैं कि—]

(४६) तपस्वी लोगों की अपेचा (कर्म) योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की अपेचा भी श्रेष्ठ है और कर्मकाण्डवालों की अपेचा भी श्रेष्ठ समका जाता है; इस-अलिये हे अर्जुन! त्योगी अर्थात् कर्मयोगी हो।

[ जङ्गल में जा कर उपवास आदि शरीर को क्रेशदायक वर्ता से अथवा हठयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को इस श्लोक में तपस्वी कहा है; श्रीर सामान्य रीति से इस शब्द का यही अर्थ है। ''ज्ञानयोगेन सांख्यानां '' (गी. ३. ३.) में वर्णित, ज्ञान से अर्थात् सांख्यमार्ग से कर्म छोड कर सिद्धि प्राप्त कर लेनेवाले सांख्यिनिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गी. २. ४२-४४ श्रीर १.२०,२१ में वर्णित, निरे काम्य कर्म करनेवाले स्वर्ग-परायण कर्मठ मीमां-सकों को कर्मीं कहा है। इन तीनों पन्थों में से प्रत्येक कहता है, कि हमारे ही मार्ग से सिद्धि मिलती है। किन्तु अब गीता का यह कथन है, कि तपस्वी हो, चाहे कर्मठ मीमांसक हो, या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो, इनमें प्रत्येक की अपेचा कर्मयोगी —अर्थात् कर्मयोगमार्ग मी—अष्ठ है। और पहले यही सिद्धान्त " अकर्म की अपेचा कर्म श्रीचा कर्म श्रेष्ठ है० " (गी. ३. ८) एवं " कर्मसंन्यास की अपेचा कर्म

## सप्तमोऽध्यायः।

## श्रीभगवानुवाच ।

## मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन्मदाश्रयः।

" ज्ञान-विज्ञान से तृप्त हुआ" (६.८) योगयुक्त पुरुष "समस्त प्राणियों में पर-मेश्वर को श्रीर परमेश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है" (६.२६)। श्रतः जब इन्द्रिय-निग्रह करने की विधि बतला चुके तब, यह बतलाना श्रावश्यक हो गया कि 'ज्ञान' श्रौर ' विज्ञान' किसे कहते हैं, श्रौर परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होकर कर्मीं को न छोड़ते हुए भी कर्मयोग-मार्ग की किन विधियों से अन्त मे निःसंदिग्ध मोज मिलता है। सातवें श्रध्याय से लेकर सत्रहवें श्रध्याय के श्रन्त पर्यन्त-ग्यारह 'अध्यायों में —इसी विषय का वर्णन है श्रीर श्रन्त के श्रर्थात् श्रठाहरवें श्रध्याय में सब कर्मयोग का उपसंहार है। सृष्टि में श्रनेक प्रकार के श्रनेक विनाशवान् पदार्थें। में एक ही श्रविनाशी परमेश्वर समा रहा है-इस समम का नाम है 'ज्ञान,' 'श्रीर एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान् पदार्थी की उत्पत्ति को समभ ं लेना 'विज्ञान ' कहलाता है (गी. १३. ३०.), एवं इसी को जर-श्रचर का विचार कहते हैं। इसके सिवा अपने शरीर मे अर्थात् चेत्र मे जिसे आत्मा कहते हैं, उसके सच्चे स्वरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार के विचार को चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार कहते हैं। इनमें से पहले चर-श्रचर के विचार का वर्णन करके फिर तेरहवें श्रध्याय में चेत्र चेत्रज्ञ के विचार का वर्णन किया है। यद्यपि परमेश्वर एक है, तथापि उपासना की दृष्टि से उसमें दो भेद होते है. उसका श्रव्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि से प्रहण करने योग्य है श्रीर व्यक्त स्वरूप प्रत्यत्त अवगम्य है। अतः इन दोनों मार्गों या विधियों को इसी निरूपण मे बत-बाना पड़ा, कि बुद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचाने श्रीर श्रद्धा या भिक्त से व्यक्त स्वरूप की उपासना करने से उनके द्वारा अन्यक्त का ज्ञान कैसे होता है। तब इस समूचे विवेचन मे यदि ग्यारह ऋध्याय लग गये, तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसके सिवा इन दो मार्गों से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्द्रिय-निग्रह भी श्राप ही श्राप हो जाता है, श्रतः केवल इन्द्रिय-निम्रह करा देनेवाले पातञ्जल-योगमार्ग की श्रपेत्ता मोचधर्म में ज्ञानमार्ग श्रौर भक्तिमार्ग की योग्यता भी श्रधिक मानी जाती है। तो भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगमार्ग के उपपादन का एक श्रंश है, चह स्वतन्त्र नहीं है। अर्थात् गीता के पहले छः अध्यायों में कर्म, दूसरे षट्क में भक्ति श्रीर तीसरी षडध्यायी से ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विभाग किये जाते हैं, वे तत्त्वतः ठीक नहीं हैं। स्थूलमान से देखने में ये तीनों विषय गीता में श्राये हैं सही, परनतु वे स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु कमैयोग के श्रङ्गों के रूप से ही उनका विवेचन किया गया है। इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौदहंवें प्रकरण (पृ. ४४२-४४७) में किया गया है, इसिखये यहाँ उसकी पुनरावृत्ति

#### श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ८७॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

नैष्कर्म्य अर्थात् निष्काम कर्म भी (भाग. ११.३.४६). बिना मगवद्गि के शोभा नहीं देता, वह व्यर्थ है (भाग. १.४.१२ और १२.१२.४२)। इससे व्यक्त होगा, कि भागवत-कार का ध्यान केवल भिक्त के ही ऊपर होने के कारण वे विशेष प्रसङ्ग पर भगवद्गीता के भी आगे कैसी चौकड़ी भरते हैं। जिस पुराण का निरूपण इस समक्त से किया गया है, कि महाभारत में और इससे गीता में भी भिक्त का जैसा वर्णन होना चाहिये वैसा नहीं हुआ, उसमें यदि उक्त वचनों के समान और भी कुछ बातें भिलें, तो कोई आश्चर्य नहीं। पर हमें तो देखना है गीता का तात्पर्य, न कि भागवत का कथन। दोनों का प्रयोजन और समय भी भिन्न भिन्न है; इस कारण बात-बात में उनकी एकवाक्यता करना उचित नहीं है। कमेयोग की साम्यबुद्धि प्राप्त करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता है, उनमें से पातञ्जल-योग के साधनों का इस अध्याय में निरूपण किया गया। ज्ञान और भिन्न भी अन्य साधन हैं; अगले अध्याय से इनके निरूपण का आरम्भ होगा।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए त्रर्थात् कहे हुए उपनिपद् मे, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविपयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद मे, ध्यानयोग नामक छुठा श्रध्याय समाप्त हुश्रा।

## सातवाँ अध्याय।

[ पहले यह प्रतिपादन किया गया, कि कर्मयोग सांख्यमार्ग के समान ही मोच-प्रद है परन्तु स्वतन्त्र है त्रौर उससे श्रेष्ठ है, त्रौर यदि इस मार्ग का थोड़ा भी श्राचरण किया जाय, तो वह ब्यर्थ नहीं जाता; श्रानन्तर इस मार्ग की सिद्धि के-लिये श्रावश्यक इन्द्रिय-निप्रह करने की रीति का वर्णन किया गया है। किन्तु इन्द्रिय-निप्रह से मतलब निरी बाह्य किया से नहीं है, जिसके लिये इन्द्रियों की यह कसरत करनी है, उसका श्रव तक विचार नहीं हुशा। तीसरे श्रध्याय में भगवान् ने ही श्रांचन को इन्द्रिय-निप्रह का यह प्रयोजन बतलाया है, कि "काम-कोध श्रादि शत्रु इन्द्रियों में श्रपना घर बना कर ज्ञान-विज्ञान का नाश करते हैं" (३.४०,४१) इसलिये पहले त् इन्द्रिय-निप्रह करके इन शत्रुश्रों को मार डाले। श्रीर पिछले श्रध्याय में योगयुक्त पुरुष का यों वर्णन किया है, कि इन्द्रिय-निप्रह के द्वारा मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतित सिद्धये।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेसि तस्वतः॥३॥
ईश्वे स्मिरापोऽनलां वाग्रुः स मनो बुद्धिरेव च।
अहंकार इतीयं मे मिन्ना प्रकृतिरष्ट्या॥३॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्।
जीवभ्तां महावाहो ययदं घायते जगत्॥५॥
एतद्योनीनि मृतानि सर्वाणीत्युपघारय।
अह कृत्स्नस्य जगतः प्रमवः प्रलयस्तथा॥ ६॥
मत्तः परतरं नान्यिकिचिद्यदित घनंजय।

श्रेंद्रत चेतृन्त का यहां तत्त्व यहाँ श्राभिश्रेत है, कि एक परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान हो जाने से इस जगत् में श्रोंर कुछ भी जानने के लिये रह नहीं जाता; क्योंकि जगत् का मृत तत्त्व तो एक हो है, नाम श्रोर रूप के मेद से वहां सर्वत्र समाया हुश्रा है, सिवा उसके श्रोर कोई दूसरी वन्तु दुनिया में है ही नहीं। यदि एसा न हो तो दूसरे श्लोक की प्रतिज्ञा सार्यक नहीं होती।

(३) हजारों मनुष्यों में कोई एक आब ही सिद्धि पाने का यत्न करता है, और अयक्त करनेवाले इन (अनेक) सिद्ध पुरुषों में से एक आब को ही मेरा सचा ज्ञान हो जाता है।

[ घ्यान रहे, कि यहा प्रयक्त करनेवालों को यद्यपि सिद्ध पुरुष कह दिया है, तथापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यया नहीं। परमेश्वर के ज्ञान के कर-श्रकर-विचार श्रीर केत्र-केत्रज्ञ-विचार ये दो माग हैं। इनमें मे श्रव कर-श्रकर-विचार का श्रारम्म करते हैं—]

(१) पृथ्वी, तल, श्रिष्ठ, वायु, श्राकाश (ये पांच म्चम मून), मन, हुदि श्रोर श्रदंकार इन श्राठ शकारों में मेनी श्रकृति विमातित है। (१) यह श्रपरा श्रयांत निस्न श्रेट्री की (श्रकृति) है। हे महावाहु श्रद्धन ! यह तानों कि इससे मिस्न, तगत् को शारण करनेवाली परा श्रयांत् टच श्रेणी की तीवनस्वरूपी मेरी दूमरी श्रकृति है। (१) समक रखों, कि इन्हीं दोनों से सब शाणी उत्पन्न होते हैं। सार तगत् का प्रमव श्रयांत् मूल और प्रलय श्रयांत् श्रन्त में ही हूँ। (१) हे बन अप? सुक्त से परे श्रोर कुछ नहीं है। शाने में पिरोबे हुए मिण्यों के समान, सुक्त में यह सब गुंथा हुआ है।

[इन चार श्लोकों में सब चर-ग्रचर-ज्ञानका सार ग्रागया है; श्रोर ग्रगले श्लोकों में इसी का विन्तार किया है। सांख्य-शास्त्र में सब सृष्टिके श्रचेतन श्रयांन लड़ प्रकृति श्रोर सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र तस्व बतला कर प्रतिपादन किया है, कि इन दोनों तस्त्रों से सब पदाये उत्पन्न हुए—इन दोनों से परे तीसरा तस्व नहीं है। परन्तु गीता को यह देत मंजूर नहीं; श्रतः प्रकृति श्रोर पुरुष को एक

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥ ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

नहीं करते । श्रब देखना चाहिये, कि सातवें श्रध्याय का श्रारम्भ भगवान् किस प्रकार करते हैं । ]

श्रीभगवान् ने कहा—(१) हे पार्थ ! मुक्त में चित्त लगा कर श्रौर मेरा ही आश्रय करके (कर्म-) योग का श्राचरण करते हुए तुक्ते जिस प्रकार से या जिस विधि से मेरा पूर्ण श्रौर संशयविहीन ज्ञान होगा, उसे सुन। (२) विज्ञानसमेत इस पूरे ज्ञान को में तुक्त से कहता हूँ, कि जिसके जान लेने से इस लोक में फिर श्रौर कुछ भी जानने के लिये नहीं रह जाता।

पहले श्लोक के "मेरा ही आश्रय करके" इन शब्दों से और विशेष कर ' योग ' शब्द से प्रगट होता है, कि पहले के अध्यायों मे वर्शित कर्मयोग की सिद्धि के लिये ही अगला ज्ञान-विज्ञान कहा है-स्वतन्त्र रूप से नहीं बत-लाया है (देखो गीतार. पृ. ४४४-४४४)। न केवल इसी श्लोक में प्रत्युत गीता में अन्यत्र भी कर्मयोग को लच्य कर ये शब्द आये हैं 'मद्योगमाश्रितः' ( गी. १२. ११), 'मत्परः' (गी. १८.१७ श्रीर ११.११); श्रतः इस विषय मे कोई शङ्का नहीं रहती, कि परमेश्वर का आश्रय करके जिस योग का श्रचरण करने के लिये गीता कहती हैं, वह पीछे के छु: अध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग ही है। कुछ लोग विज्ञान का अर्थ अनुभविक ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्म का साज्ञा-कार करते है, परन्तु अपर के कथनानुसार हमें ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान के ही समष्टिरूप (ज्ञान) श्रीर व्यष्टिरूप (विज्ञान) ये दो भेद है, इस कारण ज्ञान-विज्ञान शब्द से भी उन्हीं का ऋभिप्राय है (गी. १३. ३० और १८. २० देखा )। दूसरे श्लीक के शब्द " फ़िर श्रीर कुछ भी जानने के लिये नहीं रह जाता'' उपनिषद् के त्राधार से लिये गये हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में श्वेतकेतु से उनके बाप ने यह प्रश्न किया है कि "येन... श्रविज्ञातं विज्ञातं भवति "-वह क्या है, कि जिस एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है ? श्रीर फिर त्रागे उसका इस प्रकार खुलासा किया है '' यथा सौम्यैकेन मृत्पिएडेन सर्वं मृरमयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् " ( छां. ६.१.४,) --हे तात ! जिस प्रकार मिट्टी के एक गोले के भीतरी भेद को जान लेने से ज्ञात हो जाता है, कि शेष मिट्टी के पदार्थ उसी मृत्तिका के विभिन्न नाम-रूप धारण करनेवाले विकार हैं, श्रौर कुछ नहीं हैं, उसी प्रकार बहा को जान लेने से दूसरा कुछ भी जानने के लिये नहीं रहता। मुख्डक उपनिषद् (१.१३.) में भी श्रारम्भ में ही यह प्रश्न है, कि "कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति"--किसका ज्ञान हो जाने से अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है? इससे व्यक्त होता है. कि

श्रिरसोऽहमप्सु कोंतेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः।
प्रणयः सर्ववेदेषु शब्दः से पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥
पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥
बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११ ॥
ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये।
मत्त प्वोति तान्विद्धि न त्वहं तेषु त मिय ॥ १२ ॥

प्रकरण देखो । चौथे श्लोक में कहा है, कि पृथ्वी, श्राप प्रसृति पञ्चतस्व मैं ही हूँ; श्रीर श्रव यह कह कर, कि तत्त्वों में जों गुण हैं वे भी मैं ही हूँ, ऊपर के इस कथन का स्पष्टीकरण करते हैं कि ये सब पदार्थ एक ही धागे में मिणयों के समान पिरोये हुए हैं—]

(म) हे कौन्तेय! जल में रस में हूँ, चनद्र-सूर्य की प्रभा में हूँ, सब वेदों में प्रणाव श्रर्थात् ॐकार में हूँ, श्राकाश में शब्द में हूँ श्रीर सब पुरुपों का पौरुष में हूँ। (१) पृथ्वी में पुण्यगन्ध श्रर्थात् सुगन्धि एवं श्रिष्ठा का तेज में हूँ। सब प्राणियों की जीवनशिक्ष श्रीर तपस्वियों का तप में हूँ। (१०) हे पार्थ। मुक्त को सब प्राणियों का सनातन बीज समक। बुद्धिमानों की बुद्धि श्रीर तेजिस्वयों का तेज भी में हूँ। (११) काम (वासना) श्रीर राग श्रर्थात विपयासिक्ष (इन दोनों को) घटा कर बलवान लोगो का बल में हूँ; श्रीर हे भरतश्रेष्ठ प्राणियों में, धर्म के विरुद्ध न जानेवाला, काम भी में हूँ, (१२) श्रीर यह समक्ष कि जो कुछ सास्त्रिक, राजस या तामस भाव श्रर्थात पदार्थ हैं वे सब मुक्त से ही हुए हैं परन्तु वे मुक्त में हैं; मैं उनमें नहीं हूँ।

("वे मुक्त में हैं, में उनमें नहीं हूं " इसका अर्थ बदा ही गम्भीर है। पहला अर्थात् प्रगट अर्थ यह है, कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए है। इसिल्ये मिण्यों में धागे के समान इन पदार्थों का गुण-धर्म भी यद्यपि परमेश्वर ही है, तथापि परमेश्वर की न्याप्ति इसी में नहीं चुक जाती, समक्तना चाहिये कि इनको न्याप्त कर इनके परे भी यही परमेश्वर है, और यही अर्थ आगे ' इस समस्त जगत् को में एकांश से न्याप्त कर रहा हूं " (गी. १०.४२) इस श्लोक में वर्णित है। परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी अर्थ सदैव विविच्ति रहता है। वह यह, कि त्रिगुणात्मक जगत् का नानात्व यद्यपि मुक्त से निर्गुण हुआ देख पडता है, तथापि वह नानात्व मेरे निर्गुण स्वरूप में नहीं रहता और इस दूसेर अर्थ को मन में रख कर '' मूतमृत् न च मूतस्थः "( १. ४. और १) इत्यादि

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

ही परमेश्वर की दो विसृतियाँ मान कर चौथे श्रीर पाँचवें श्लोक में वर्णन किया है, कि इनमें जड प्रकृति निम्न श्रेणी की विभूति है श्रौर जीव श्रर्थात् पुरुष श्रेष्ट ेश्रेणी की विभूति है: श्रोर कहा है, कि इन दोनों से समस्त स्थावर-जड़म सृष्टि उत्पन्न होती है (देखो गी. १३. २६)। इनमें से जीवभूत श्रेष्ट प्रकृति का विस्तार-सहित विचार चेत्रज्ञ की दृष्टि से श्रागे तेहरवें श्रध्याय में किया है। श्रव रह गई जड-प्रकृति, सो गीता का सिद्धान्त है (देखो गी. १ १०) कि वह स्वतन्त्र नहीं. परमेश्वर की श्रध्यचता में उससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यद्यीप गीता में प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं माना है, तथापि सांख्यशास्त्र में प्रकृति के जो भेद हैं उन्हीं को कुछ हेर-फेर से गीता में प्राह्म कर लिया है (गीतार. पृ. १७६— १८३)। श्रीर परमेश्वर से साया के द्वारा जडप्रकृति उत्पन्न हो चुकने पर (गी. ७. १४ ) सांख्यों का किया हुआ यह वर्णन, कि प्रकृति से सव पदार्थ कैसे निर्मिन हुए घर्यात् गुर्गोत्कर्प का तस्व भी गीता को मान्य है (देखो गीतार. पृ. २४२)। सांख्यों का कथन है, कि प्रकृति श्रीर पुरुप मिल कर कुल पन्नीस तत्त्व है। इनमें प्रकृति से ही तेईस तत्त्व उपजते हैं। इन तेईस तत्त्वों में पाँच स्थूल भूत, इस इन्द्रिया श्रीर मन ये सोलह तत्त्व शेप सात तत्त्वों से निकले हुए श्रर्थात उनके विकार हैं। श्रतएव यह विचार करते समय कि ' मूल तत्त्व ' कितने हैं इन सोलह तत्त्वों को छोड देते हैं; श्रीर इन्हें छोड़ देने से बुद्धि ( महान् ), श्रहङ्कार श्रीर पञ्चतन्मात्राएँ ( सूचम भूत ) मिल कर सात ही मूल तत्त्व वच रहते हैं। सांख्यशास्त्र में इन्ही सातों को " प्रकृति-विकृति " कहते हैं। ये सात प्रकृति विकृति श्रीर मूल-प्रकृति मिल कर श्रय श्राठ ही प्रकार की प्रकृति हुई; श्रीर महाभारत ( शा. ३१०.१०-११ ) में इसी को श्रष्टधा प्रकृति कहा है। परन्तु सात प्रकृति-विकृतियों के सात ही मूल-प्रकृति की गिनती कर लेना गीता को योग्य नहीं जैचा। क्योंकि ऐसा करने से यह भेद नहीं दिखलाया जाता, कि एक मूल है श्रीर उसके सात विकार हैं। इसी से गीता के इस वर्गीकरण में, कि सात प्रकृति-विकृति श्रीर मन मिल कर श्रष्टधा मूल प्रकृति है, श्रीर महाभारत के वर्गीकरण में थोडा सा भेद किया गया है (गीतार. पृ. १८३)। सारांश यद्यपि गीता को सांख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वीकृत नहीं, तथापि स्मरण रहे, कि उसके श्रगले विस्तार का निरूपण दोनों ने वस्तुतः समान ही किया है। गीता के समान उपनिपद में भी वर्णन है, कि सामान्यत. परब्रह्म से ही-

> एतस्माज्ञायते प्राणे। मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्यें(तिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥

''इस (पर पुरुप) से प्राग्ण, मन, सव इन्द्रियाँ, घ्राकाश, वायु, घ्रिय, जज्ज घ्रौर विश्व को धारण करनेवाली पृथ्वी-ये (सव) उत्पन्न होते हैं'' ( मुण्ड. २. १. ३; कै. १. १४; प्रश्न. ६. ४ )। घ्रधिक जानना हो, तो गीतारहस्य का म वाँ आतों जिज्ञासुरथींथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभिक्तिविशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥
उदाराः सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुक्तमां गतिम् ॥ १८ ॥
वहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

(१६) हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन! चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भिक्त किया करते हैं:—१—आर्त अर्थात् रोग से पीड़ित, २—जिज्ञासु अर्थात् ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छा रखनेवाले, ३—अर्थार्था अर्थात् इव्य आदि काम्य वासनाओं को मन में रखनेवाले और ४—ज्ञानी अर्थात् परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृतार्थ हो जाने से आगे कुछ प्राप्त न करना हो, तो भी निष्काम बुद्धि से भिक्त करनेवाले। (१७) इनमें एकभिक्त अर्थात् अनन्यभाव से मेरी भिक्त करनेवाले और सदैव युक्त यानी निष्काम बुद्धि से बर्तनेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष है। ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी सुमे (अत्यन्त) प्रिय है। (१८) ये सभी भक्त उदार अर्थात् अच्छे हैं, परन्तु मेरा मत है, कि (इनमें) ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि युक्तिचत्त होकर (सब की) उत्तमोत्तम गति-स्वरूप सुम्त में ही वह ठहरा रहता है। (१६) अनेक जन्मों के अनन्तर यह अनुभव हो जाने से कि ' जो कुछ है, वह सब वासुदेव ही है,' ज्ञानवान् सुमे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।

[ त्तर-श्रवर की दृष्टि से भगवान् ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान बतला दिया, कि प्रकृति श्रोर पुरुष दोनों मेरे ही स्वरूप हैं श्रोर चारों श्रोर में ही एकता से भरा हूँ; इसके साथ ही भगवान् ने ऊपर जो यह बतलाया है, कि इस स्वरूप की भिक्त करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तात्पर्य को भिक्त भावती भाँति स्मरण रखना चाहिये। उपासना सभी को चाहिये, फिर चाहे व्यक्त की करो चाहे श्रव्यक्त की; परन्तु व्यक्त की उपासना सुलभ होने के कारण यहाँ उसी का वर्णन है श्रोर उसी का नाम भिक्त है। तथापि स्वार्थ-बुद्धि को मन में रख कर किसी विशेष हेतु के लिये परमेश्वर की भिक्त करना निम्न श्रेणी की भिक्त है। परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से मिक्त करनेवाले (जिज्ञासु) को भी सच्चा ही सममना चाहिये; क्योंकि उसकी जिज्ञासुत्व-श्रवस्था से ही व्यक्त होता है, कि श्रभी तक उसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। तथापि कहा है, कि ये सब भिक्त करनेवाले होने के कारण उदार श्रर्थात् श्रच्छे मार्ग से (जानेवाले हैं श्रो. १८)। पहले तीन श्रोकों का तात्पर्य है, कि ज्ञान-प्राप्ति से कृतार्थ हो करके जिन्हें इस जगत् में कुछ करने श्रथवा पाने के लिये नहीं रह जाता (गी. ३. १७-१६), ऐसे ज्ञानी पुरुष निष्कामबुद्धि से जो भिक्त करते हैं (भाग. १.७.

§§ त्रिभिर्गुणमयैभीवैरेभिः सर्विमिदं जगत्॥
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्॥ १३॥
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः।
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ १५॥

§ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

परमेश्वर की अलौकिक शक्तियों के वर्णन किये गये हैं (गी. १३. १४-१६)। इस प्रकार यदि परमेश्वर की ज्याप्ति समस्त जगत् से भी अधिक है, तो प्रगट है कि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिये इस मायिक जगत् से भी परे जाना चाहिये, और अब उसी अर्थ को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं—] (१३) (सन्त, रज और तम) इन तीन गुणात्मक भावों से अर्थात् पदार्थी

(१३) (सत्त्व, रज आर तम) इन तान गुणात्मक मावा स अथात् पदाया से मोहित हो कर यह सारा संसार, इनसे परे के (श्रर्थात् निर्गुण्) मुक्त अन्यय (परमेश्वर) को नहीं जानता।

[ माया के सम्बन्ध में गीतारहस्य के ६ वें प्रकरण में यह सिद्धान्त है, कि माया श्रथवा श्रज्ञान त्रिगुणात्मक देहेन्द्रिय का धर्म है, न कि श्रात्मा का; श्रात्मा तो ज्ञानमय श्रीर नित्य है, इन्द्रियाँ उसको श्रम में डालती हैं—उसी श्रद्धेती सिद्धान्त को उपर के श्लोक में कहा है। देखों गी. र. ७. २४ श्रीर गी. र. पृ. २३६–२४७]

(१४) मेरी यह गुणात्मक और दिन्य माया दुस्तर है। श्रतः इस माया को वे पार कर जाते हैं, जो मेरी ही शरण में श्राते हैं।

[ इससे प्रगट होता है, कि सांख्यशास्त्र की त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही गीता में भगवान् श्रपनी माया कहते हैं। महाभारत के नारायणी-उपाख्यान में कहा है, कि नारद को विश्वरूप दिखला कर श्रन्त में भगवान् बोले कि—

> माया होषा मया सृष्टा यन्मां पश्यिस नारद । सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैव त्वं ज्ञातुमहीसे ॥

" हे नारद ! तुम जिसे देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तुम मुक्ते सब प्राणियों के गुणों से युक्त मत समको " ( शां. ३३६. ४४ )। वही सिद्धान्त श्रब यहाँ भी बतलाया गया है। गीतारहस्य के ६ वें श्रीर १० वें प्रकरण में बतला दिया है, कि माया क्या चीज़ है।]

(१४) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ श्रीर दुष्कर्मी नराधम श्रासुरी बुद्धि में पड़ कर मेरी शरण में नहीं श्राते।

[ यह बतला दिया, कि माया में डूवे रहनेवाले लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। श्रव ऐसा न करनेवाले श्रर्थात् परमेश्वर की श्वरण में जा कर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का वर्णन करते हैं।]

गी. र. ६१-६२

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामापि ॥ २३ ॥ § अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥ नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मुढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५॥ स्थिर रहनेवाले नहीं हैं )। देवताओं को भजनेवाले उनके पास जाते हैं श्रीर भेरे

भक्त मेरे यहाँ आते हैं।

सिधारण मनुष्यों की समक होती है, कि यद्यपि परमेश्वर मोचदाता है, तथापि संसार के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुओं को देने की शक्षि देव-ताओं में ही है और उन की प्राप्ति के लिये इन्हीं देवताओं की उपासना करनी चाहिये। इस प्रकार जब यह समक्त दृढ हो गई, कि देवताओं की उपासना करनी चाहिये.तब ग्रपनी ग्रपनी स्वाभाविक श्रद्धा के श्रनुसार (देखो गी.१७.१-६) कोई पीपल पूजते हैं, कोई किसी चबूतरे की पूजा करते हैं श्रौर कोई किसी बड़ी आरी शिला को सिंदर से रँग कर पूजते हैं। इसी बात का वर्णन उक्त श्लोकों में सन्दर रीति से किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य पहली बात यह है, कि भिन्न-भिन्न देवतात्रों की त्राराधना से जो फल मिलता है, उसे त्राराधक समसते हैं कि उसके देनेवाले वे ही देवता हैं, परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर की पूजा हो जाती है (गी. १, २३) और तात्विक दृष्टि से वह फल भी परमेश्वर ही दिया करता है ( क्षो. २२ )। यही नहीं, इस देवता का आराधन करने को बुद्धि भी मनुष्य के पूर्वकर्मानुसार परमेश्वर ही देता है (श्लो. २१)। क्योंकि इस जगत् में परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वेदान्तसूत्र (३.२.३८-४१) और उपनिषद (कौषी. ३. ८) मे भी यही सिद्धान्त है। इन भिन्न-भिन्न देवतात्रों की भक्ति करते-करते बुद्धि स्थिर श्रीर शुद्ध हो जाती है, तथा अन्त मे एक एवं नित्य परमेश्वर का ज्ञान होता है-यही इन भिन्न-भिन्न उपासनात्रों का उपयोग है। परन्तु इससे पहले जो फल मिलते हैं, वे सभी अनित्य होते हैं। अतः भगवान् का उपदेश है, कि इन फलों की श्राशा में न उल्लम कर 'ज्ञानी ' भक्त होने की. उमङ्ग प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाहिये। माना, कि भगवान सब बातों के करने। वाले और फलों के दाता हैं. पर वे जिसके जैसे कर्म होंगे तदनसार ही तो फल देगे (गी. ४. ११); श्रतः तात्विक दृष्टि से यह भी कहा जाता है, कि वे स्वयं कुछ भी नहीं करते (गी. १. १४)। गीतारहस्य के १० वें (पृ. २६७) श्रीर १३ वें प्रकरण ( पृ. ४२६-४२७ ) में इस विषय का अधिक विवेचन हैं, उसे देखो। कुछ लोग यह मूल जाते हैं, कि देवताराधन का फल भी ईश्वर हीं देता है श्रीर वे प्रकृतिस्वभाव के अनुसार देवताओं की धुन में लग जाते हैं: श्रव उपर के इसी वर्णन का स्पष्टीकरण करते हैं--]

(२४) श्रबुद्धि श्रर्थात् मूढ़ लोग, मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम श्रौर श्रव्यय रूप को ना

अामेस्तेस्तेर्ह्तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
 तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥
 यो यो यां तनुं मक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति ।
 तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् ॥ २१ ॥
 स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
 लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥
 अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

१०) वही सब में श्रेष्ठ है। प्रल्हाद-नारद श्रादि की भिक्त इसी श्रेष्ठ श्रेणी की है, श्रीर इसी से भागवत में भिक्तका लच्ण "भिक्तियोग श्रयांत् परमेश्वर की निहंतुक श्रीर निरन्तर भिक्त " माना है (भाग. ३. २६. १२; श्रीर गीतार. पृ. ४०६-४१०)। १४ वें श्रीर १६ वें श्लोक के 'एकमिक्तः' श्रीर 'वासुदेवः' पद भागवत धर्म के हैं; श्रीर यह कहने में भी कोई चित नहीं, कि भक्तों का उक्त सभी वर्णन भागवतधर्म का ही है। न्योंकि महाभारत (शां. ३४१.३३-३१) में इस धर्म के वर्णन में चतुविध भक्तों का उक्लेख करते हुए कहा है कि—

चतुर्विधा सम जना भक्ता एवं हि मे श्रुतम् । तेपामेकान्तिनः श्रेष्टा ये चैवानन्यदेवताः ॥ अहमेव गतिस्तेपां निराजीः कर्मकारिणाम् । ये च शिष्टाखयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः ॥ सर्वे च्यवनधर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्टभाक् ।

अनन्यदैवत और एकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशी: अर्थात् फलाशारिहत कर्म करता है उस प्रकार अन्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुछ न कुछ हेतु मन में रख कर भक्ति करते हैं, इसी से वे तीनों च्यवनशील हैं और एकान्ती प्रतिबुद्ध (जानकार) है। एवं आगे 'वासुदेव' शटद की आध्यात्मिक ब्युत्पित्त यों की है—" सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो छहम् "—में प्राणिमात्र में वास करता हूँ इसी से मुक्तको वासुदेव कहते हैं (शां. ३४१. ४०)। अब यह वर्णन करने हैं, कि यदि सर्वत्र एक ही परमेश्वर है तो लोग भिन्न-भिन्न देवताओं की उपा-सना क्यों करते हैं, और ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है—]

(२०) श्रपनी-श्रपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न भिन्न (स्वर्ग श्रादि फलों की) काम-वासनाश्रों से पागल हुए लोग, भिन्न भिन्न (उपासनाश्रों के) नियमों को पाल कर दूसरे देवताश्रों को भजते रहते हैं। (२१) जो मक्त जिस रूप की अर्थात देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाहता है, उसकी उसी श्रद्धा को में स्थिर कर देता हूँ। (२२) फिर उस श्रद्धा से शुक्त होकर वह उस देवता की श्राराधना करने लगता है एवं उसको मेरे ही निर्माण किये हुए कामफल मिलते हैं। (२३) परन्तु (इन) श्रहपत्नदि लोगों को मिलनेवाले ये फल नाशवान् हैं (मोन्न के समान

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ २७॥ येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्। ते द्वनद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः॥ २८॥

§§ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्त्रमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥ साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥ ३० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

(२७) क्योंकि हे भारत! (इन्द्रियों के) इच्छा और द्वेष से उपजनेवाले (सुख-दु:खा आदि) द्वन्द्वों के मोह से इस सृष्टि में समस्त प्राणी, हे परन्तप! अम में फँस जाते। हैं। (२८) परन्तु जिन पुर्यात्माओं के पाप का अन्त हो गया है, वे (सुख-दु:खा आदि) द्वन्द्वों के मोह से छुट कर इटब्रत हो करके मेरी भक्ति करते हैं।

[इस प्रकार माया से छुटकारा हो चुकने पर श्रागे उनकी जो स्थिति। होती है उसका वर्णन करते हैं—]

(२१) (इस प्रकार) जो मेरा आश्रय कर जरा-मरण अर्थात् पुनर्जन्म के चक्कर से छूटने के लिये प्रयत्न करते हैं, वे (सब) ब्रह्म, (सब) श्रध्यात्म श्रोर सब कर्म को जान लेते हैं। (३०) श्रोर श्रधिभूत, श्रधिदैव एवं श्रधियज्ञ सहित (श्रथीत् इस प्रकार, कि मैं ही सब हूं) जो मुक्ते जानते हैं, वे युक्कचित्त (होने के कारण) मरण-काल में भी मुक्ते जानते हैं।

[अगले अध्याय में अध्यातम, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का निरूपण किया है। धर्मशास्त्र का ओर उपनिषदों का सिद्धान्त है, कि मरण—काल में मनुष्य के मन में जो वासना प्रवल रहती है, उसके अनुसार उसे आगे जन्म मिलता है; इस सिद्धान्त को लच्य करके अन्तिम श्लोक में "मरण-काल में भी" शब्द हैं; तथापि उक्त श्लोक के 'भी' पद से स्पष्ट होता है, कि मरने से प्रथम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए बिना केवल अन्तकाल में ही यह ज्ञान नहीं हो सकता (देखो गी. २.७२)। विशेष विवरण अगले अध्याय में है। कह सकते हैं, कि इन दो श्लोकों में अधिभूत आदि शब्दों से आगे के अध्याय की प्रस्तावना ही की गई है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उदनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातवाँ श्रध्याय समाप्त हुआ।

## वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

जान कर मुक्त अन्यक्न को न्यक्त हुआ मानते हैं! (२१) में अपनी योगरूप माया -से आच्छादित रहने के कारण सब को (अपने स्वरूप से) प्रगट नहीं देखता। मूढ़ -सोग नहीं जानते, कि में अज और अन्यय हूँ।

श्रिज्यक्त स्वरूप को छोड़ कर ज्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति को योग कहते हैं (देखो गी. ४. ६; ७. १४; ६.७)। वेदान्ती लोग इसी को माया कहते हैं; इस योगमाया से ढका हुआ परमेश्वर ब्यक्त-स्वरूपधारी होता है। सारांश, इस श्लोक का भावार्थ यह है, कि ज्यक्त सृष्टि मायिक अथवा अनित्य है और श्रव्यक्न परसेश्वर सच्चा या नित्य है। परन्त कुछ लोग इस स्थान पर श्रीर प्रत्य स्थानों पर भी 'माया 'का ' अलौकिक ' अथवा ' विलच्ण ' अर्थ मान कर प्रतिपादन करते हैं, कि यह माया मिथ्या नहीं-परमेश्वर के समान ही नित्य है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण में माया के स्वरूप का विस्तारसहित विचार किया है, इस कारण यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि यह बात श्रद्धेत वेदान्त को भी मान्य है, कि माया परमेश्वर की ही कोई विजन्म श्रीर श्रनादि लीला है। क्योंकि, माया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुन्ना दृश्य है, तथापि इन्द्रियाँ भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती हैं, अतएव अन्त में इस माया को परमेश्वर की लीला ही कहना पड़ता है। वाद है केवल इसके तस्वतः सत्य या मिथ्या होने में: सो उक्र श्लोकों से प्रगट होता है, कि इस विषय मे श्रद्वैत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस नाम-रूपा-त्मक माया से अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जाता है, वह माया--क्रिर चाहे उसे श्रलोकिक शक्ति कहो या श्रीर कुछ-- 'श्रज्ञान' से उपजी हुई दिखाऊ वस्तु या 'मोह' है, सत्य परमेश्वर-तत्त्व इससे पृथक् है। यदि ऐसा न हो तो 'श्रबुद्धि' श्रौर 'मूढ' शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नहीं देख पड़ता। सारांश, माया सत्य नहीं-सत्य है एक परमेश्वर ही। किन्तु गीता का कथन है, कि इस माया में भूले रहने से लोग श्रनेक देवताश्रों के फन्दे में पड़े रहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् (१. ४. १०) में इसी प्रकार का वर्णन है; वहाँ कहा है, कि जो लोग श्रात्मा श्रीर ब्रह्म को एक ही न जान कर भेद-भाव से भिन्न-भिन्न देवताश्रों के फंदे में पड़े रहते हैं, वे 'देवताओं के पशु' हैं, अर्थात गाय आदि पशुत्रों से जैसे मनुष्य को फ्रायदा होता है, वैसे ही इन श्रज्ञानी भक्नों से सिर्फ़ देवताश्रों का ही फायदा है, उनके भक्तों को मोच नहीं मिलता। माया में उलम कर भेद-भाव से श्रोनक देवताश्रों की उपासना करनेवालों का वर्णन हो चुका। श्रव बतलाते हैं; कि इस माया से धीरे-धीरे छुटकारा क्योंकर होता है--]

्(२६) हे श्रर्शुन! मूत, वर्तमान श्रीर मविष्यत् ( जो हो चुके हैं उन्हें, मौजूद श्रीर श्रागे होनेवाले) सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ; परन्तु मुक्ते कोई भी नहीं जानता,

## अर्जुन उवाच ।

किं तह्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम।

है । श्रतः पूर्वपत्त का जब विचार करना होता है तब माना जाता है, कि प्रत्येक पदार्थ का सुद्म स्वस्तप या घातमा पृथक्-पृथक् है, ग्रीर यहाँ पर भ्रध्यातम शब्द से यही अर्थ अभिप्रेत है। महाभारत में मनुष्य को इन्द्रियों का उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यातम, अधिदेवत और अधिभूत-दृष्टि से एक ही विवेचन के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भेद क्योंकर होते हैं (देखो सभा. शां. ३१३, श्रीर श्रय. ४२ )। महाभारतकार कहते हैं, कि मनुष्य की इन्द्रियों का विवेचन तीन तरह से किया जा सकता है, जैसे श्रिधमून, श्रष्यात्म श्रीर श्रिधदैवत । इन इन्ट्रियों के द्वारा जो विषय प्रहण किये जाते हैं-उदाहरणार्थ, हाथों से जो लिया जाता है, कानों से जो सुना जाता है, घाँखों से जो देखा जाता है, घीर मन से जिसका चिन्तन किया जाता है-ने सब श्रिभृत हैं श्रीर हाथ पैर श्रादि के (सांख्यशास्त्रोक्र) स्चम स्वभाव श्रयांत् सृचम इन्द्रियाँ, इन इन्द्रियों के श्रध्यातम हैं। परन्तु इन दोनों दृष्टियों को छोड़ कर अधिदेवत दृष्टि से विचार करने पर-अर्थात् यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पैरां के विष्णु, गुद्र के मित्र, उपस्य के प्रजापति, वाणी के श्रक्षि, श्राँखों के सूर्य, कानों के श्राकाश श्रथवा दिशा, जीभ के जल, नाक के पृथ्वी, त्वचा के वायु, मन के चन्द्रमा, श्रहङ्कार के बुद्धि श्रोर बुद्धि के देवता पुरुष हैं -- कहा जाता है, कि यही देवता लोग श्रपनी श्रपनी इन्ट्रियों के व्यापार किया करते हैं। उपनिपदों में भी उपासना के लिये बहा-स्वरूप के जो प्रतीक वर्णित हैं, उनमें मन को अध्यात्म श्रीर सूर्य श्रथवा श्राकाश को अधिदेवत नतीक कहा है ( छां. ३. १८. १ ) । अध्यात्म और अधिदेवत का यह भेर केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया है; विलक्ष ग्रव इस प्रश्न का निर्णंय करना पड़ा कि वाणी, चचु श्रीर श्रीत्र प्रमृति इन्द्रियों एवं प्राणों में श्रेष्ट कौन है, तब उपनिपदों में भी (बृ. १. २१-२३. छां. १.२,३; कौषी. ४.१२,१३) एक वार वाखी, चन्नु श्रौर श्रोत्र इन सृच्म इन्द्रियों को लेकर श्रध्यात्मदृष्टि से विचार किया गया है, तथा दूसरी वार उन्हीं इन्द्रियों के देवता श्रप्ति, सर्थ श्रोर श्राकाश को कों कर अधिदैवत दृष्टि से विचार किया गया है। सारांश यह है, कि अधिदैवत, अधि-भूत और अध्यात्म आदि भेद पाचीन काल से चले आ रहे हैं और यह प्रश्न भी इसी जमाने का हैं; कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-भिन्न करूपनाश्चों में से सची कौन है तथा उसका तथ्य क्या है। बृहदारख्यक उपनिषद् (३.७) में याज्ञवस्क्य ने उदालक श्रारुणि से कहा है, कि सब प्राणियों में सब देवताश्रों में, समग्र श्रध्यात्म में, सब लोगों में सब यहां में श्रीर सब देहों में ज्यास होकर उनके न समक्ते पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा है। उपनिपदी का यही मिद्धान्त वेदान्तसृत्र के अन्तर्यामी अधिकरण में है (वेसू. १, २. १८-२०)। वहाँ भी सिद्ध किया है, कि सब के ग्रंतःकरण में रहनेवाला यह तत्त्व सांख्यों की प्रकृति

## अष्टमोऽध्यायः ।

## अठवाँ अध्याय ।

इस अध्याय में कर्मयोग के अन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का ही निरूपण हो रहा है और पिछले अध्याय में बहा, अध्यात्म, कर्म, अधिमृत, अधिदैव और अधि-यज्ञ. ये जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे हैं. पहले उनका ऋर्थ बतला कर विवेचन किया है कि उनमें क्या तथ्य है । परन्तु यह विवेचन इन शब्दों कीं केवल ब्याख्या करके श्रर्थात् श्रत्यन्त संचिप्त रीति से किया गया है, श्रत. यहाँ पर उक्त विषय का कुछ अधिक खुलासा कर देना आवश्यक है। बाह्य सृष्टि के अवलोकन से, उसके कर्त्ता की कल्पना अनेक लोक अनेक रीतियों से किया करते हैं। १-कोई कहते हैं, कि सृष्टि के सब पदार्थ पञ्चमहाभूतों के ही विकार हैं और इन पञ्चमहा-भूतों को छोडं मूल में दूसरा कोई भी तत्त्व नहीं है। २-दूसरे कुछ लोग जैसा कि गीता के चौथे अध्याय में वर्णन है, यह प्रतिपादन करते हैं, कि यह समस्त जगत् यज्ञ से हुआ है श्रीर परमेश्वर यज्ञ-नारायण-रूपी है, यज्ञ से ही उसकी पूजा होती है। ३-श्रीर कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं जड पदार्थ सृष्टि के व्यापार नहीं करते; किन्तु उनमें से प्रत्येक मे कोई न कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते हैं; जो कि इन व्यवहारों को किया करते हैं और इसी लिये हमें उन देवताओं की आराधना करनी चाहिये। उदाहरणार्थ, जड पांचभौतिक सूर्य के गोले में सूर्य नाम का जो पुरुष है वही प्रकाश देने वगैरह का काम किया करता है, अतएव वही उपास्य है। ४-चौथे पत्त का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ से भिन्न किसी देवता का निवास मानना ठीक नही है। जैसे मनुष्य के शरीर में श्रात्मा है, वैसे ही प्रत्येक वस्तु में उसी वस्तु का कुछ न कुछ सूच्म रूप अर्थात् आत्मा के समान सूचम शक्ति वास करती है, वही उसका मूल श्रीर सचा स्वरूप है। उदाहरणार्थ, पञ्च स्थूल महाभूतों में पञ्च सूचम तन्मात्राएँ और हाथ-पैर आदि स्थूल इन्द्रियों में सदम इन्द्रिया मूलभूत रहती हैं। इसी चौथे तत्त्व पर सांख्यों का यह मत भी श्रवलम्वित है, कि प्रत्येक मनुष्य का श्रात्मा भी पृथक्-पृथक् है श्रीर पुरुष श्रसंख्य हैं: परन्तु जान पड़ता है, कि यहाँ इस सांख्यमत का 'श्रिधिदह' वर्ग में समावेश किया गया है। उक्त चार पत्तों को ही कम से अधिमृत, अधियज्ञ, अधि-दैवत श्रीर श्रध्यात्म कहते हैं। किसी भी शब्द के पीछे 'श्रधि' उपसर्ग रहने से यह श्रर्थ होता है-'तमधिकृत्य,' 'तिद्विपयक,' 'उस सम्बन्ध का 'था 'उसमें रहनेवाला '। इस अर्थ के अनुसार अधिदैवत अनेक देवताओं में रहनेवाला तत्त्व है। साधारणतया श्रध्यात्म उस शास्त्र को' कहते हैं जो यह प्रतिपादन करता है, कि सर्वत्र एक ही श्रात्मा है। किन्तु यह श्रर्थ सिद्धान्त पत्त का है; श्रर्थात् पूर्वपत्त के इस कथन की जॉच करके " अनेक वस्तुओं या मनुष्यों मे भी अनेक आत्मा है, " वेदान्तशास्त्र ने श्रात्मा की एकता के सिद्धान्त को ही निश्चित कर दिया

#### अन्तकाले च मामेव स्मरन्युक्त्वा कलेवरम्।

ितीसरे श्लोक का 'परम ' शब्द ब्रह्म का विशेषण नहीं है किन्तु श्रज्ञर का विशेषण है। सांख्यशास्त्र में अव्यक्त प्रकृति को भी ' अत्तर ' कहा है ( गी.. १४. १६)। परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्म इस अन्यक्त और अत्तर प्रकृति के भी परेका है (इसी अध्याय का २० वाँ और ३१ वाँ श्लोक देखों) और इसी कारण श्रकेले ' श्रत्तर ' शब्द के प्रयोग से सांख्यों की प्रकृति श्रथवा ब्रह्म दोनों अर्थ हो सकते हैं। इसी सन्देह को मेटने के लिये ' अज़र ' शब्द के आगे 'परम' विशेषण रख कर ब्रह्म की ज्याख्या की है (देखो गीतार. पृ.२०१-२०२)। हमने 'स्वभाव 'शब्द का अर्थ महाभारत में दिये हुए उदाहर हों के अनुसार किसी भी पदार्थ का ' सूच्मस्वरूप ' किया है। नासदीय सुक्र में दश्य जगत् को परब्रह्म की विसृष्टि (विसर्ग ) कहा है (गी. र. पृ. २४४); श्रौर विसर्ग शब्द का वही अर्थ यहाँ लेना चाहिये। विसर्ग का अर्थ 'यज्ञ का हविरुत्सर्ग' करने की कोई ज़रूरत नाहीं है। गीतारहस्य के दसर्वे प्रकरण (पृ. २६२) में विस्तृत विवेचन किया गया है, कि इस दृश्य सृष्टि को ही कम क्यों कहते हैं। पदार्थमात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को ' चर ' कहते हैं श्रोर इससे परे जो अत्तर तत्त्व है उसी को ब्रह्म सममता चाहिये। 'पुरुष 'शब्द से सूर्य का पुरुष, जल का देवता या वरुगपुरुष इत्यादि सचेतन सूचम देहधारी देवता विविचत हैं और हिरण्यगर्भ का भी उसमें समावेश होता है। यहाँ भगवानू ने ' श्रिधियज्ञ 'शब्द की ब्याख्या नहीं की। क्योंकि, यज्ञ के विषय में तीसरे श्रीर चौथे श्रध्यायों में विस्तारसहित वर्णन हो चुका है श्रीर फ़िर श्रागे भी कहा है, कि " सब यज्ञों का प्रभु श्रीर भोक्रा में ही हूँ " ( देखो गी. ६.२४; ४. २६; और मभा. शां. ३४० )। इस प्रकार अध्यात्म आदि के लच्च बतला कर अन्त में संचेप से कह दिया है, कि इस देह में ' अधियज्ञ ' में ही हूँ अर्थात् मनुष्य-देह में अधिदेव और अधियज्ञ भी मैं हूँ। प्रत्येक देह में पृथक् पृथक् श्रात्मा ( पुरुष ) मान कर सांख्यवादी कहते हैं, कि वे श्रसंख्य हैं। परन्तु. वेदान्तशास्त्र को यह मत मान्य नहीं है; उसने निश्चय किया है, कि यद्यपि देह अनेक हैं तथापि आत्मा सब में एक ही है (गीतार. पृ. १६१-१६६)। 'श्रधि-देह मैं ही हूँ इस वाक्य में यही सिद्धान्त दशीया है; तो भी इस वाक्य के '' मैं ही हूँ " शब्द केवल अधियज्ञ अथवा अधिदेह को ही उद्देश करके प्रयुक्त नहीं हैं, उनका सम्बन्ध ऋध्यात्म आदि पूर्वपदों से भी है। श्रतः समग्र ऋर्थ ऐसा-होता है, कि अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक पदार्थीं के अनेक देवता, विनाश-वान् पंचमहाभूत, पदार्थमात्र के सूचम भाग अथवा विभिन्न आत्मा, ब्रह्म, कर्मः श्रथवा भिन्न-भिन्न मनुष्यों की देह—इन सब में 'भें ही हूँ, ' श्रर्थात् सब में एक ही परमेश्वरतत्त्व है। कुछ लोगों का कथन है, कि यहाँ ' श्रधिदेह ' स्वरूपः

अधिभूतं च किं प्रोक्तमिधदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्न । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मिभः ॥ २ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः॥ ३॥ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर॥ ४॥

-या जीवारमा नहीं है, किन्तु परमारमा है। इसी सिद्धान्त के अनुरोध से भगवान् अब अर्जुन से कहते है कि मनुष्य की देह में, सब प्राणियों में (अधिभूत), सब यजों में (अधियज़), सब देवताओं में (अधिदैवत), सब कमों में और -सब वस्तुओं के सूचम स्वरूप (अर्थात् अध्यारम) में एक ही परमेश्वर समाया - हुआ है—यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध ज्ञान सच्चा नहीं है। सातवें अध्याय के अन्त में भगवान् ने अधिभूत आदि जिन शब्दों का उच्चारण किया है, उनका अर्थ जानने की अर्जुन को इच्छा हुई; अतः वह पहले पूछता है— ]

श्रर्जुन ने कहा—(१) हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? श्रध्यात्म क्या है ? कर्म के मानी क्या है ? श्रिधमूत किले कहना चाहिये श्रीर श्रिधिदैवत किसकों कहते हैं ? (२) श्रिधियज्ञ कैसा होता है ? हे मधुसूदन ! इस देह में (श्रिधिदेह) कीन है ? श्रीर अन्तकाल में इन्द्रियनिग्रह करनेवाले लोग तुमकों कैसे पहचानते हैं ?

[ ब्रह्म, श्रध्यात्म, कर्म, श्रिधिमूत श्रौर श्रिधियज्ञ राज्द पिछले श्रध्याय में श्रा चुके हैं; इनके सिवा श्रब श्रर्जुन ने यह नया प्रश्न किया है, कि श्रिधिदेह कौन है ? इस पर ध्यान देने से श्रागे के उत्तर का श्रर्थ समक्तने में कोई अड़-चन न होगी।

श्रीमगवान् ने कहा--(३) (सब से) परम श्रचर श्रर्थात् कभी भी नष्ट न होनेवाला तस्व ब्रह्म है, (श्रीर) प्रत्येक वस्तु का मूलभाव (स्वभाव) श्रध्यात्म कहा जाता है, (श्रचरब्रह्म से) भूतमात्राहि (चर-श्रचर) पदार्थों की उत्पत्ति करनेवाला विसर्ग श्रर्थात् सृष्टिन्यापार कमें है। (४) (उपजे हुए सब प्राणियों की) चर श्रर्थात् नामरूपात्मक नाशवान् स्थिति श्रिधमूत है; श्रीर (इस पदार्थ में) जो प्रस्व श्रर्थात् सचेतन श्रिष्टाता है, वही श्रिधदैवत है; (जिसे) श्रिध-यज्ञ (सब यज्ञों का श्रिष्पति कहते हैं, वह) में ही हूं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ! में इस देह में (श्रिधदेह) हूं। तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर ग्रुध्य च । मर्घ्यापतमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । परमं पुरुषं दि्द्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

१९० कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेवः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

पाते हें (गी. ७. २३; म. १३ श्रोर १. २१) क्योंकि, छान्द्रोग्य उपनिषद् के कथ-नानुसार "यथा क्रतुरास्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति " (छां. ३. १४. १)-इसी स्त्रोक में मनुष्य का नैसा क्रनु श्रार्थात् सङ्कल्प होता है, मरने पर उसे वैसी ही गित मिलती है। छान्द्रोग्य के समान श्रोर उपनिपदों में भी ऐसे ही वाक्य हैं (प्र. ३. १०; मेन्यु. ४. ६.)। परन्तु गीता श्रव यह कहती है, कि जन्मभर एक ही भावना से मन को रँगे विना श्रन्तकाल की यातना के समय वही मावना स्थिर नहीं रह सकती। श्रत्तएव श्रामरणान्त, जिन्द्रगी भर, परमेश्वर का ध्यान करना श्रावश्यक है (वेस्. ४. १. १२.)—इस सिद्धान्त के श्रनुसार श्रांतुन से भगवान् कहते हैं, कि ]

(७) इसिलिये सर्वकाल—संदेव ही—मेरा स्मरण करता रह और युद्ध कर। सुम्ममं मन और बुद्धि अर्पण करने से (युद्ध करनेपर भी) मुम्ममं ही निःसन्देह आ मिलिगा। (८) हे पार्थ! चित्त को दूसरी ओर न जाने देकर अभ्यास की सहायता से उसको स्थिर करके दिन्य परम पुरुप का ध्यान करते रहने से मनुष्य उसी पुरुप में जा मिलता है।

[ लो लोग भगवद्गीता में इस विषय का प्रतिपादन वतलाते हैं, कि संस्कार को छोड़ दो, श्रोर केवल मिक्क का ही अवलम्ब करो, उन्हें सात अक्षेत्र के सिद्धान्त की श्रोर अवश्य ध्यान देना चाहिये। मोच तो परमेश्वर की ज्ञानयुक्क भिक्क से मिलता है; श्रार यह निर्विवाद है, कि मरण-समय में भी उसी भिक्क के स्थिर रहने के लिये जन्मभर वही अभ्यास करना चाहिये। गीता का यह अभिप्राय नहीं, कि इसके लिये कमों को छोड़ देना चाहिये; इसके विरुद्ध गीताशास्त्र का सिद्धान्त है, कि भगवद्म को स्वधर्म के अनुसार जो कभे प्राप्त होते जाय उन सब को निष्काम बुद्धि से करते रहना चाहिये, श्रोर उसी सिद्धान्त को इन शब्दों से ख्यक्क किया है कि "मेरा सदैव चिन्तन कर श्रीर युद्ध कर"। श्रय वतलाते हैं, कि परमेश्वरापंण-बुद्धि से जन्मभर निष्काम कभ करनेवाले कभैयोगी श्रन्त-काल में भी दिव्य परम पुरुष का चिन्तन, किस प्रकार से करते हैं—]

(६-१०) जो (मजुष्य) अन्तकाल में (इन्द्रिय-निग्रहरूप) योग के सामर्थ्य से भिक्त हो कर मन को स्थिर करके दोनों भीहों के वीच में प्राण को भली माँति रख कर, किव अर्थात् सर्वज्ञ, पुरातन, शास्ता, अर्णु से भी छोटे, सब के धाता

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥ ६॥

का स्वतन्त्र वर्णन नहीं है, त्रिधयज्ञ की ज्याख्या करने में त्रिधिदेह का पर्याय से उन्नेख हो गया है; किन्तु हमें यह अर्थ ठीक नहीं जान पडता। क्योंकि न केवल गीता में ही, प्रत्युत उपनिषदों श्रोर वेदान्तसूत्रों में भी (बृ. ३. ७; वेसू. १. २. २०) जहाँ यह विषय श्राया है, वहाँ श्रिधभूत श्रादि स्वरूपों के साथ ही साथ शारीर श्रात्मा का भी विचार किया है और सिद्धान्त किया है, कि सर्वत्र एक ही परमात्मा है। ऐसे ही गीता मे जब कि अधिदेह के विषयमें पहले ही प्रश्न हो-चुका है, तब यहाँ उसी के पृथक उल्लेख को विविचत मानना युक्तिसङ्गत है। यदि यह सच है, कि सब कुछ परब्रह्म ही है,तो पहले-पहल ऐसा बोध होना सम्भव है, कि उसके श्रधिभूत श्रादि स्वरूपों का वर्णन करते समय उसमे परब्रह्म को भी शामिल कर लेने की कोई जरूरत न थी। परन्तु नानात्व-दर्शक यह वर्णन उन तोगों को तप्य करके किया गया है कि जो बहा, श्रात्मा, देवता श्रीर यज्ञनारायण श्रादि श्रनेक भेद करके नाना प्रकार की उपासनाओं में उल्ले रहते हैं: श्रतएव पहले वे लच्चण बतलाये गये है, कि जो उन लोगों की समक्ष के श्रनुसार होते हैं, श्रौर फिर सिद्धान्त किया है कि "यह सब मै ही हूँ"। उक्त बात पर ध्यान देने से कोई भी शङ्का नहीं रह जाती। श्रस्तु, इस भेद का तत्त्व बतला-दिया गया कि उपासना के लिये श्रिधभूत, श्रिधदैवत, श्रध्यात्म, श्रिधयज्ञ श्रीर श्रधिदेह प्रसृति श्रनेक भेद करनेपर भी यह नानात्व सञ्चा नहीं है; वास्तव मे एक ही परमेश्वर सब में ज्यास है। अब अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते है. क अन्तकाल में सर्वज्यापी भगवान कैसे पहचाना जाता है—]

(१) और अन्तकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह मेरे स्वरूप में निःसन्देह मिल जाता है। (६) अथवा हे कौन्तेय! सदा जन्म-भर उसी में रंगे रहने से मनुष्य जिस माव का स्मरण करता हुआ अन्त में शरीर त्यागता है वह उसी भाव में जा मिलता है।

[ पाँचवें श्लोक मे, मरण-समय में परमेश्वर के सारण करने की आवश्यकता और फल बतलाया है। सम्भव है, इसमें कोई यह समक्त ले, कि केवल मरण-काल में यह स्वरण करने से ही काम चल जाता है। इसी हेत से छठे श्लोक में यह बतलाया है, कि जो बात जन्मभर मन में रहती है वह मरणकाल में भी नहीं छूटती, श्रतएव न केवल मरणकाल में प्रत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण और उपासना करने की आवश्यकता है (गीतार. प्ट. २८८)। इस सिद्धान्त को मान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को भजनेवाले परमेश्वर को पाते हैं और देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं को

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १८ ॥
मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५॥
आब्रह्मस्रवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मासुपेत्य तु कौतिय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥
१९ सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विद्यः ।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

रहता है, उस नित्ययुक्त (कर्म-) योगी को मेरी प्राप्ति सुलभ रीति से होती है। (१४) मुक्तमें मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हुए महात्मा उस पुनर्जन्म को नहीं पाते, कि जो दु:खों का घर है और अशाश्वत है। (१६) हे अर्जुन! ब्रह्मलोक तक (स्वर्ग आदि) जितने लोक हैं वहाँ से (कभी न कभी इस लोक में) पुनरावर्तन अर्थात् लौटना(पड़ता) है; परन्तु हे कौन्तेय! मुक्तमें मिल जाने से पुनर्जन्म नहीं होता।

[सोलहर्ने श्लोक के 'पुनरावर्तन ' शब्द का अर्थ पुर्य चुक जाने पर भूलोक में लौट आना है (देलो गी. १. २१; मभा. वन. २६०)। यज्ञ देवता-राधन और वेदाध्ययन अमृति कमों से यद्यपि इन्द्रलोक, वरुपलोक, सूर्यलोक और हुआ तो ब्रह्मलोक आस हो जाने, तथापि पुर्यांश के समास होते ही वहाँ से फिर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है (बृ. १. १. १), अथवा अन्ततः ब्रह्मलोक का नाश हो जाने पर पुनर्जन्म-चक्र में तो ज़क्तर ही गिरना पड़ता है। अतप्व उक्त श्लोक का भावार्थ यह है, कि जपर लिखी हुई सब गतियाँ कम दन्नें की हैं और परमेश्वर के ज्ञान से ही पुनर्जन्म नष्ट होता है, इस कारण वही गित सर्वश्रेष्ठ है (गी. १. २०, २१)। अन्त में जो यह कहा है, कि ब्रह्मलोक तक समस्त एष्टि की उत्पत्ति और लय वारंवार कैसे होता रहता है—]

(१७) त्रहोरात्र को (तत्वतः) जाननेवाले पुरुष समसते हैं, कि (इत, न्त्रेता, द्वापर त्रीर किल इन चारों युगों का एक महायुग होता है और ऐसे) हजार (महा-) युगों का समय ब्रह्मदेव का एक दिन है, और (ऐसे ही) हज़ार युगों की (उसकी) एक रात्रि है।

[ यह श्लोक इससे पहले के युगमान का हिसाब न देकर गीता में श्राया है; इसका अर्थ अन्यत्र बतलाए हुए हिसाब से करना चाहिये। यह हिसाब और गीता का यह श्लोक भी भारत (शां. २३१.३१) और मनुस्मृति (१.७३) में है, तथा यास्क के निरुक्त में भी यही अर्थ विशेत है (निरुक्त. १४.६)। ब्रह्म-देव के दिन को ही कल्प कहते हैं। अगले श्लोक में अन्यक्त का अर्थ सांख्यशास्त्र की अन्यक्त प्रकृति है। अन्यक्त का अर्थ परब्रह्म नहीं है; क्योंकि २० वें श्लोक में स्पष्ट बतला दिया है, कि ब्रह्मस्वर्ण अन्यक्त १५ वें श्लोक में विशेत अन्यक्त से परे

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव।
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपाति दिव्यम् ॥१०॥,
यदक्षरं वेद्विदो वद्नित विश्तन्ति यद्यतयो वीतरागाः।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संब्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च।
मूर्झ्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥
ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्।
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥१३॥

§§ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।

त्रधात श्राधार या कर्ता, श्रचिन्त्यस्वरूप श्रीर श्रन्धकार से परे, सूर्य के समान देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह (मनुष्य) उसी दिन्य परम पुरुष में जा मिलता है। (११) वेद के जाननेवाले जिसे श्रचर कहते हैं, वीतराग हो कर यित लोग जिसमें प्रवेश करते हैं श्रीर जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्यव्रत का श्राचरण करते है, वह पद श्र्यात ॐकार ब्रह्म तुमें संचेप से बतलाता हूँ। (१२) सब (इन्द्रियरूपी) द्वारों का संयम कर श्रीर मन का हृदय में निरोध करके (एवं) मस्तक में प्राण ले जा कर समाधियोग में स्थित होनेवाला, (१३) इस एकाचर ब्रह्म ॐ का जप श्रीर मेरा स्मरण करता हुआ जो (मनुष्य) देह छोड़ कर जाता है, उसे उत्तम गित मिलती है।

[ श्लोक ६-११ मे परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है, वह उपनिषदों से लिया गया है। नवे श्लोक का " अयोरणीयान् " पद और अन्त का चरण श्लेताश्वतर उपनिषद् का है (श्ले. ३. म और ६), एवं ग्यारहवें श्लोक का पूर्वार्ध अर्थतः और उत्तरार्ध शब्दशः कठ उपनिषद् का है (कठ. १४)। कठ उपनिषद् मे " तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि " इस चरण के आगे " ओमित्येतत् " स्पष्ट कहा गया है; इससे प्रगट होता है, कि ११ वे श्लोक के 'अचर ' और 'पद' शब्दों का अर्थ अव्वर्णाचर-रूपी ब्रह्म अथवा अश्लेक के 'अचर ' और 'पद' शब्दों का अर्थ अव्वर्णाचर-रूपी ब्रह्म अथवा अश्लेक के ' अचर ' और '१३ वे श्लोक से भी प्रगट होता है, कि यहां अव्वर्णापसना ही उिद्दृष्ट है (देखों प्रश्ले, ४)। तथापि यह नहीं कह सकते, कि भगवान् के मन में 'अचर' अविनाशी ब्रह्म, और 'पद' "परम स्थान, ये अर्थ भी न होगे। क्योंकि, अल्वर्णमाला का एक अचर हैं; इसके सिवा यह कहा जा सकेगा, कि वह ब्रह्म के प्रतीक के नाते अविनाशी भी है (२१ वाँ श्लोक देखों), इसलिये ११ वें श्लोक के अनुवाद में 'अचर' और 'पद' ये दुहरे अर्थवाले मूल शब्द ही हमने रख लिये हैं। अब इस उपासना से मिलनेवाली उत्तम गति का अधिक निरूपण करते हैं—]

(१४) हे पार्थ! श्रनन्य भाव से सदा-सर्वदा जो मेरा नित्य सारण करता

अत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः ।
 अयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥
 अग्निज्योतिरहः ग्रुक्तः षण्मासा उत्तरायणम् ।
 तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥
 धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।
 तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥
 गुक्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।
 पक्या यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

बहा परमं " यह वर्णन है। सारांश, ' अव्यक्त ' शब्द के समान ही गीता में 'श्रचर' शब्द का भी दो प्रकार से उपयोग किया गया है। कुछ यह नहीं, कि सांख्यों की प्रकृति ही श्रव्यक्त श्रोर श्रचर है, किन्तु परमेश्वर या ब्रह्म भी, कि जो '' सब भूतों का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, " श्रव्यक्त तथा श्रचर है। पन्द्रहवें श्रध्याय में पुरुषोत्तम के लच्च बतलाते हुए जो यह वर्णन है, कि वह चर श्रोर श्रचर से परे का है, उससे प्रगट है कि वहां का 'श्रचर ' शब्द सांख्यों की प्रकृति के लिये उिद्य है (देखों गी. ११. १६–१८)। ध्यान रहे, कि 'श्रव्यक्त 'श्रोर 'श्रचर ' दोनों विशेषणों का प्रयोग गीता में कभी सांख्यों की प्रकृति के लिये, श्रोर कभी प्रकृति से परे परब्रह्म के लिये किया गया है (देखों गीतार. पृ. २०१ श्रोर २०२)। व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त से परे जो परब्रह्म है, उसका स्वरूप गीतारहस्य के नववें प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। उस 'श्रचरब्ह्म' का वर्णन हो चुका, कि जिस स्थान में पहुंच जाने से मनुष्य पुनर्जन्म की सपेट सें छूट जाता है। श्रव मरने पर जिन्हें लोटना नहीं पढ़ता (श्रनावृत्ति) श्रोर जिन्हें स्वर्ग से लीट कर जन्म लेना पड़ता है (श्रावृत्ति) उनके बीज के समय का श्रीर गित का भेद बतलाते हैं—]

(२३) हे भरतश्रेष्ठ! अब तुमें में वह काल बतलाता हूं, कि जिस काल में (कर्म-) योगी मरने पर (इस लोक में जन्मने के लिये) लौट नहीं छाते, और (जिस काल में मरने पर) लौट आते हैं। (२४) श्रिप्त, ज्योति अर्थात् ज्वाला, दिन, शुक्रपत्त और उत्तरायण के छः महिनों में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को पाते हैं (लौट कर नहीं छाते)। (२४) (श्रिप्त,) धुश्रॉ, रात्रि, कृष्णपत्त (श्रोर) द्वि-णायन के छः महिनों में मरा हुश्रा (कर्म-) योगी चन्द्र के तेज में अर्थात् लोक में जा कर (पुग्यांश घटने पर) लौट श्राता है। (२६) इस प्रकार जगत् की शुक्र श्रीर कृष्ण श्रर्थात् प्रकाशमय और श्रन्धकारमय दोशाश्वत गतियाँ यानी स्थिर मार्ग हैं। एक मार्ग से जाने पर लौटना नहीं पढ़ता श्रीर दूसरे से फिर लौटना पढ़ता है।

[ उपनिषदों में इन दोनों गतियों को देवयान ( शुक्त ) श्रीर पितृयाण ( कृष्ण ), श्रथवा श्रविंरादि मार्ग श्रीर धूम्र श्रादि मार्ग कहा है, तथा ऋग्वेद

अन्यक्ताद्वचक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवान्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ भूतग्रामः स एवार्य भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

प्रस्तस्मानु भावोऽन्योऽन्यकोऽन्यकात्सनातनः।
 यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥
 अन्यकोऽक्षर इत्युक्तस्तमानुः परमां गतिम् ।
 यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥
 पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।
 यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२॥

का श्रोर भिन्न है। गीतारहस्य के त्राठवें प्रकरण ( पृ. १६६ में इसका पूरा खुलासा है, कि श्रव्यक्त से व्यक्त सृष्टि कैसे होती है श्रोर कल्प के काल-मान का हिसाब भी वहीं लिखा है।

(१८) (ब्रह्मदेव के) दिन का आरम्भ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त (पदार्थ) निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्न अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। (११) हे पार्थ! भूतों का यही समुदाय (इस प्रकार) बार बार उत्पन्न होकर अवश होता हुआ, अर्थात् इच्छा हो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता है और दिन होने पर (फिर) जन्म लेता है।

[ श्रर्थात् पुरय कर्मों से नित्य ब्रह्मलोकवास प्राप्त भी हो जायँ, तो भी प्रलय-काल में ब्रह्मलोक ही का नाश हो जाने से फ़िर नये कल्प के श्रारम्भ में प्राधियों का जन्म लेना नहीं छूटता। इससे बचने के लिये जो एक ही मार्ग है, उसे बतलाते हैं—

(२०) किन्तु इस उपर बतलाये हुए अन्यक्र से परे दूसरा सनातन अन्यक्त पदार्थ है, कि जो सब भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२१) जिस अन्यक्र को 'अचर' (भी) कहते हैं, जो परम अर्थात् उत्कृष्ट या अन्त की गति कहा जाता है (और) जिसे पाकर फ़िर (जन्म में) लौटते नहीं हैं, (वही) मेरा परम स्थान है; (२२) हे पार्थ! जिसके भीतर (सब) भूत हैं और जिसने इस सब को फैलाया अथवा ज्याप्त कर रखा है, वह पर अर्थात् श्रेष्ठ प्रुक्ष अनन्य भिन्न से ही प्राप्त होता है।

[ बीसवाँ और इक्कीसवाँ श्लोक मिल कर एक वाक्य बना है। २० वें श्लोक का ' अब्यक्त ' शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति को, अर्थात् १८ वें श्लोक के अब्यक्त द्रब्य को लच्य करके प्रयुक्त है और आगे वही शब्द सांख्यों की प्रकृति से परे परब्रह्म के लिये भी उपयुक्त हुआ है; तथा २१ वें श्लोक में कहा है, कि इसी दूसरे अब्यक्त को ' अत्तर ' भी कहते हैं। अध्याय के आरम्भ में भी " अत्तरं

## नवमोऽध्यायः।

#### श्रीभगवानुवाच ।

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥१॥
राजविद्या राजगुद्धं पवित्रमिद्युत्तमम्।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्॥२॥
अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥३॥

#### नवाँ अध्याय।

सितवें श्रध्याय में ज्ञान-विज्ञान का निरूपण यह दिखलाने के लिये किया गया है. कि कर्मयोग का श्राचरण करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हो कर मन की शान्ति अथवा मुक्त-अवस्था कैसे प्राप्त होती है। अन्तर और अव्यक्त पुरुष का स्वरूप भी बतला दिया गया है। पिछले अध्याय में कहा गया है, कि अन्त-काल में भी उसी स्वरूप को मन में स्थिर बनाये रखने के लिये पातञ्जल-योग से समाधि बागा कर, अन्त में अकार की उपासना की जावें। परन्तु पहुबे तो अचरब्रह्म का ज्ञान होना ही कठिन है, और फ़िर उसमें भी समाधि की आव-श्यकता होने से साधारण लोगों को यह मार्ग ही छोड़ देना पड़ेगा ! इस कठि-नाई पर ध्यान देकर श्रव भगवान ऐसा राजमार्ग बतलाते हैं, कि जिससे सब लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सुलम हो जावें। इसी को भक्तिमार्ग कहते है। गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में हमने उसका विस्तारसहित विवेचन किया है। इस मार्ग में परमेश्वर का स्वरूप प्रेमगम्य और व्यक्त अर्थात् प्रत्यन्न जानने योग्य रहता है; उसी ज्यक्त स्वरूप का विस्तृत निरूपण नवे, दसवे, ग्यारहवे श्रीर बारहवे श्रध्यायों में किया गया है। तथापि स्मरण रहे, कि यह भक्तिमार्ग भी स्वतन्त्र नहीं है-कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान का श्रारम्भ किया गया है, उसी का यह भाग है। श्रीर इस श्रध्याय का श्रारम्भ भी पिछले ज्ञान-विज्ञान के श्रङ्ग की दृष्टि से ही किया गया है।]

श्रीमगवान् नें कहा—(१) श्रब त् दोषदर्शी नहीं है, इसिलये गुद्ध से भी गुद्ध विज्ञान सिहत ज्ञान तुमें बतलाता हूँ, जिसके जान लेने से पाप से मुक्त होगा।(२) यह (ज्ञान) समस्त गुद्धों में राजा श्रर्थात् श्रेष्ठ है; यह राजविद्या श्रर्थात् सब विद्याओं में श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम श्रीर प्रत्यत्त बोध देनेवाला है; यह श्राचरण करने में सुलकारक, श्रन्यय श्रीर धर्म्य है।(३) हे परन्तप! इस पर श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष मुसे नहीं पाते; वे मृत्युयुक्त संसार के मार्ग में लौट श्राते हैं, (श्रर्थात् उन्हें मोच नहीं मिलता)।

तिस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥
 तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥
 वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
 अत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानसुपेति चाद्यम् ॥२८॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुन-संवादे अक्षरब्रह्मयोगी नाम अष्टमीऽध्याय ॥ ८॥

में भी इन मार्गों का उल्लेख है। मरे हुए मनुष्य की देह को श्रिप्ति में जला देने पर, श्रिप्ति से ही इन मार्गा का श्रारम्भ हो जाता है, श्रतएव पचीसंव क्षोक में 'श्रिप्ति' पद का पहले क्षोक से श्रध्याहार कर लेना चाहिये। पचीसंव क्षोक का हेतु यही वतलाना है, कि प्रथम क्षोकों में वर्णित मार्ग में श्रोर दूसरे मार्ग में कहाँ भेद होता है; इसी से 'श्रिप्ति ' शब्द की पुनरावृत्ति इसमें नहीं की गई। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण के श्रम्त ( पृ २६५-२६= ) में इस सम्यन्ध की श्रिप्ति वाते हैं, उनसे उद्गिखित क्षोक का भावार्थ खुल जावेगा। श्रव वत-लाते हैं, कि इन दोनों मार्गा का तन्त्व जान लेने से क्या फल मिलता है ]

(२०) हे पार्थ ! इन दोनों सती श्रर्थात् मार्गों को (तस्वतः) जाननेवाला कोई भी (कर्म-) योगी मोह में नहीं फैसता, श्रतएव हे श्रर्जुन ! तू सदा सर्वदा (कर्म-) योगयुक्र हो। (२०) इसे (उक्र तस्व को) जान लेने से वेद, यज्ञ, तप श्रीर दान में जो पुरय-फल यतलाया है, (कर्म-) योगी उस सब को छोड़ जाता है श्रीर उसके परे श्राद्यस्थान को पा लेता है।

[ जिस मनुष्य ने देवयान थ्रार पितृयाण दोनों के तस्त्र को जान लिया—
थ्रथांत् यह ज्ञात कर लिया, कि देवयान मार्ग से मोच मिल जाने पर फिर
पुनर्जन्म नहीं मिलता, श्रीर पितृयाण मार्ग स्वर्गप्रद हो तो भी मोचप्रद
नहीं है—वह इनमें से श्रपने सचे कल्याण के मार्ग का ही स्वीकार करेगा; वह
मोह ने निम्न श्रेणी के मार्ग को स्वीकार न करेगा। इसी बात को लच्य कर
पहले श्लोक में "इन दोनों सती थर्थात् मार्गों को (तस्त्रतः) जाननेवाला"
ये शब्द थाये हैं। इन श्लोकों का भावार्थ यों है:—कर्मयोगी जानता है, कि
देवयान श्रीर पितृयाण दोनों मार्गों में से कीन मार्ग कहो जाता है तथा इसी में
से जो मार्ग उत्तम है, उसे ही वह स्वभावतः स्वीकार करता है। एवं स्वर्ग के
श्रावागमन से यच कर इससे परे मोच-पद की प्राप्ति कर लेता है। श्रीर २७ वें
श्लोक में तदनुसार व्यवहार करने का श्रर्जन को उपदेश भी किया गया है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिपद में वहाविद्या-न्तर्गतयोग-श्रर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविपयक, श्रीकृष्ण श्रोर श्रर्जुन के संवाद में श्रत्तरव्वहायोग नामक श्राठवां श्रध्याय समाप्त हुश्रा। § सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूत्यामिममं कृत्स्वमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥
न च मां तानि कर्माणि निबग्नन्ति धनंजय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मस्य ॥ ९ ॥
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

हो चुका है। परमेश्वर को यह 'योग' श्रत्यन्त सुलभ है; किंबहुना यह परमे-श्वर का दास ही है, इसिलये परमेश्वर को योगेश्वर (गी. १८. ७१) कहते हैं। श्रव बतलाते हैं, कि इस योग-सामर्थ्य से जगत् की उत्पत्ति श्रीर नाश कैसे हुश्रा करते हैं—]

(७) हे कौन्तेय! करप के अन्त में सब भूत मेरी अकृति में आ मिलते हैं और करप के आरम्भ में (ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में ) उनको मैं ही फिर निर्माण करता हूँ। ( म ) मैं अपनी अकृति को हाथ में ले कर, (अपने अपने कर्मों से बँधे हुए) भूतों के इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, कि जो (उस) अकृति के क़ाबू में रहने से अवश अर्थात् परतन्त्र हैं। (१) (परन्तु) हे धनक्षय! इस (सृष्टि-निर्माण करने के) काम में मेरी आसिक्त नहीं है, मैं उदासीन सा रहता हूँ, इस कारण मुक्ते वे कर्म बन्धक नहीं होते। (१०) मैं अध्यत्त हो कर अकृति से सब चराचर सृष्टि उत्यन्न करवाता हूँ। हे कौन्तेय! इस कारण जगत् का यह बननाबिगड़ना हुआ करता है।

[ पिछले अध्याय में बतला आये हैं, कि बहादेव के दिन का (कल्प का) आरम्भ होते ही अध्यक्ष प्रकृति से ज्यक्ष सृष्टि बनने लगती है (म.१म)। यहाँ इसी का अधिक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भला- बुरा जन्म देता है, अतएव वह स्वयं इन कर्मों से अलिस है। शास्त्रीय प्रति- पादन में ये सभी तत्त्व एक ही स्थान में बतला दिये जाते हैं। परन्तु गीता की पद्धित संवादात्मक है, इस कारण प्रसङ्ग के अनुसार एक विषय थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा वहाँ इस प्रकार वर्णित है। कुछ लोगों की दलील है, कि दसवें क्षों के में 'जगद्विपरिवर्तते ' पद विवर्त-वाद को सूचित करते हैं। परन्तु 'जगत् का बनना-बिगड़ना हुआ करता है, ' अर्थात् ' व्यक्तका अध्यक्त और फिर अध्यक्त का व्यक्त होता रहता है ' हम नहीं सममते, कि इसकी अपेचा ' विपरिवर्तते ' पद का कुछ अधिक अर्थ हो सकता है। और शाङ्करभाष्य में भी और कोई विशेप अर्थ नहीं बतलाया गया है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया गया है, कि मनुष्य कर्म से अवश कैसे होता है।

§§ मया ततिमदं सर्व जगदृत्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

[गीतारहस्य के तेहरवें प्रकरण ( पृ. ४११-४१६ ) में दूसरे श्लोक के 'राजिवद्या, 'राजगृद्ध,' श्रोर 'प्रत्यचावगम ' पदों के श्रयों का विचार किया गया है। ईश्वर-प्राप्ति के साधनों को उपिनपदों में 'विद्या' कहा है, श्रोर यह विद्या गुप्त रखी जाती थी। कहा है, कि भिक्त-मार्ग श्रयवा व्यक्त की उपासनारूपी विद्या सब गुद्ध विद्याओं में श्रेष्ठ श्रयवा राजा है; इसके श्रतिरिक्त यह धर्म श्राँखों से प्रत्यच्च देख पड़नेवाला श्रोर इसी से श्राचरण करने में सुलम है। तथापि इच्चाकु प्रसृति राजाश्रों की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हुश्रा है, (गी. ४.२), इसिलये इस मार्ग को राजाश्रों श्रयां व वेड श्रादिमयों की विद्या—राजिवद्या—कह सकेंगे। कोई भी श्रयं क्यो न लीजिये, प्रगट है कि श्रचर या श्रव्यक्त ब्रह्म के ज्ञान को लच्य करके यह वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु राजिवद्या शब्द से यहाँ पर भिक्तमार्ग ही विविचित है, इस प्रकार श्रारम्भ में ही इस मार्ग की प्रशंसा कर भगवान श्रव विस्तार से उसका वर्णन करते हैं—]

(४) मैंने अपने अन्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत् को फैलाया अथवा ज्यास किया है। मुक्तमें सब भूत हैं, (परन्तु) में उनमें नहीं हूँ।(१) और मुक्तमें सब भूत भी नहीं हैं! देखों, (यह कैसी) मेरी ईश्वरी करनी या योग-सामध्ये है! भूतों को उत्पन्न करनेवाला आत्मा, उनका पालन करकें भी (फिर) उनमें नहीं है!(६) सर्वत्र बहंनेवाली महान् वायु जिस शकार सर्वदा आकाश में रहती है, उसी प्रकार सब भूतों को मुक्तमें समका।

[यह विरोधाभास इसलिये होता है, कि परमेश्वर निर्गुण भी है और सगुण भी है (सातव अध्याय के १२ वे श्लोक की टिप्पणी, और गीतारहस्य पृ. २०४,२०० और २०६ देखों)। इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्चर्यकारक वर्णन करके अर्जुनकी जिज्ञासा को जागृत कर चुकने पर अब भगवान् फिर कुछ फेर-फार से वही वर्णन प्रसङ्गानुसार करते है, कि जो सातवे और आठवें अध्याय में पहले किया जा चुका है—अर्थात् हम से ब्यक्त सृष्टि किस प्रकार होती है और हमारे ब्यक्त रूप कौन से हैं (गी. ७. ४–१०; १७–२०)। 'योग' शब्द का अर्थ यद्यपि अलौकिक सामर्थ्य या युक्ति किया जायँ, तथापि स्वरूण रहे कि, अब्यक्त से ब्यक्त होने के इस योग अथवा युक्ति को ही माया कहते हैं। इस विषय का प्रतिपादन गीता ७.२४ की टिप्पणी में और रहस्य के नववें प्रकरण (२३६–२४०) मे

मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥ पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७ ॥ गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधानं बीजमन्ययम् ॥ १८ ॥ तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन् ॥ १९ ॥

(१६) ऋतु अर्थात् श्रोत यज्ञ में हूँ, यज्ञ अर्थात् स्मार्तयज्ञ में हूँ, स्वधा अर्थात् श्राद्ध से पितरों को अर्पण किया हुआ अज्ञ में हूँ, श्रोषध अर्थात् वन-स्पति से (यज्ञ के अर्थ) उत्पन्न हुआ अज्ञ में हूँ, (यज्ञ में हवन करते समय पढ़े जानेवाले) मन्त्र में हूँ, धृत, श्रिश्च (श्रिश्च में छोड़ी हुई) आहुति में ही हूँ।

[ मूल में ऋतु और यज्ञ दोनों शब्द समानार्थक ही हैं। परन्तु जिस प्रकार 'यज्ञ' शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और देवपूजा, वैश्वदेव, श्रितिथिसकार, प्राणायाम एवं जप इत्यादि कर्मों को भी 'यज्ञ' कहने लगे (गी.४. २३-३०), उस प्रकार 'ऋतु' शब्द का अर्थ बढ़ने नहीं पाया। श्रीतधर्म में श्रश्वमेध श्रादि जिन यज्ञों के लिये यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसका वही अर्थ आगे भी स्थिर रहा है। श्रतएव शांकरभाष्य में कहा है, कि इस स्थल पर 'ऋतु' शब्दसे 'श्रीत' यज्ञ श्रीर 'यज्ञ' शब्द से 'स्मार्त' यज्ञ समक्ता चाहिये; श्रीर ऊपर हमने यही अर्थ किया है। क्योंकि ऐसा न करें तो 'ऋतु' और 'यज्ञ' शब्द समानार्थक होकर इस श्लोक में उनकी श्रकारण द्विस्क्रि करने का दोष लगता है।]

(१७) इस जगत् का पिता, माता, धाता (आधार), पितामह (बाबा) मैं हूँ, जो कुछ पिवत्र या जो कुछ ज्ञेय है वह और अ्कार, ऋग्वेद, सामवेद, तथा यजुर्वेद भी मैं हूँ। (१८) (सब की) गित, (सब का) पोपक, प्रभु, साची, निवास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रजय, स्थिति, निधान श्रौर श्रव्यय बीज भी मैं हूँ। (१६) हे श्रर्जुन! में उष्णता देता हूँ, मैं पानी को रोकता श्रौर बरसाता हूँ; श्रमृत श्रौर मृत्यु, सत् श्रौर श्रसत् भी मैं हूँ।

[ परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ही वर्णन फिर विस्तारसहित १०, ११ और १२ अध्यायों में है। तथापि यहाँ केवल विभूति न वतला कर यह विशेषता दिखलाई है, कि परमेश्वर का और जगत् के भूतों का सम्बन्ध मा-वाप और मित्र इत्यादि के समान है; इन दो स्थानों के वर्णनों में यही भेद है। ध्यान रहे, कि पानी को वरसाने और रोकने में एक किया चाहे हमारी दृष्टि से फ्रायदे की और दूसरी जुकसान की हो, तथापि तात्विक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है, इसी अभिप्राय को मन में रख कर पहले (गी. ७. १२) भगवान् ने कहा है कि सात्विक, राजस और तामस सब पदार्थ में ही उत्पन्न करता हूँ; और आगे

- अवजानित मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
   परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥
   मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।
   राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥
- महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
   सजन्त्यनन्यमनस्ते ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम् ॥ १३ ॥
   सततं कीर्तयन्ते। मां यतन्तश्च हृद्ववताः ।
   नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥
   ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्ते। मामुपासते ।
   एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखम् ॥ १५ ॥
   अहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहनौषधन् ।
- (११) मूढ लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, कि जो सब भूतों का महान् ईश्वर है; वे सुमे मानव-तनुधारी समम्म कर मेरी अवहेलना करते हैं। (१२) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फिज्ल, ज्ञान निर्धक और चित्त अष्ट है; वे मोहात्मक राज्ञसी और आसुरी स्वभाव का आश्रय किये रहते हैं।
  - [यह स्रासुरी स्वभाव का वर्णन है। स्रव दैवी स्वभाव का वर्णन करते हैं--]
- (१३) परन्तु हे पार्थ ! दैवी प्रकृति का आश्रय करनेवाले महात्मा तोग सब भूतों के अव्यय आदिस्थान मुक्तको पहचान कर अनन्य भाव से नेरा भजन करते हैं; (१४) और यत्नशील, दृदबत एवं नित्य योग-युक्त हो सदा नेरी कीर्तन और बन्दना करते हुए भिक्त से मेरी उपासना किया करते हैं। (१४) ऐसे ही और कुछ लोग एकत्व से अर्थात् अभेदभाव से, पृथक्त्व से अर्थात् भेदभाव से, या अनेक भाँति के ज्ञान-यज्ञ से यजन कर मेरी—जो सर्वतोसुत हूं—उपासना किया करते हैं।

[संसार में पाये जानेवाले दैवी और राइसी स्वभावो के पुरुषों का यहाँ जो संचिप्त वर्णन है, उसका विस्तार आगे सोलहवें अध्याय में किया गया है। पहले बतला ही आये हैं, कि ज्ञान-यज्ञ का अर्थ "परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान से ही आकलन करके उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेना "है (गी ४.३३ की टिप्पणी देखों)। किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी द्वेत-अद्वेत आदि भेदों से अनेक प्रकार का हो सकता है, इस कारण ज्ञान-यज्ञ भी भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि ज्ञान-यज्ञ अनेक हों, तो भी पन्द्रहवें श्लोक का ताल्पयें यह है, कि परमेश्वर के विश्वतोमुख होने के कारण, ये सब यज्ञ उसे ही पहुँचते हैं। 'एकत्व,' 'एथक्त 'आदि पदों से प्रगट है, कि द्वैत-अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि सम्प्रदाय यद्यपि अर्वाचीन हें, तथापि ये कल्पनाण्ड प्राचीन हैं। इस श्लोक में परमेश्वर का एकत्व और एथक्त्व बतलाया गया है, अव उसी का अधिक निरूपण कर वतलाते हैं कि प्रयक्त्व में क्या है—]

तेषां नित्यासियुक्तानां योगक्षमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥ 
ई येऽप्यन्यदेवनासक्ता यजन्ते अन्द्रयान्विताः ।
तेऽपि मामव कान्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥
अहं हि मर्ययज्ञानां मोक्ता च प्रभुरेव च ।
न तु मामभिजानन्ति नक्त्वेनात्रश्च्यवन्ति ते ॥ २८ ॥
यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।

नाय, तो भी युग्णंग चृक नाने पर उन्हें किर नन्म लेकरके सूनोक में श्राना पहना है (ती. २. ४२-४४; ४.३४ ६. ४३; ५. २३; म. १६ श्रोर २१)। परन्तु मोक्रम वह कंकर नहीं है, वह नित्य है, श्रयांत् एक वार परमेश्वर को पा लेनेपर फ़िर जन्म-मरगा के चकर में नहीं श्राना पड़ना। महामारन (वन.२६०) में स्वर्ग मुक्त का नो वर्णन है, वह भी ऐसा ही है। परन्तु यज्ञ-याग श्रादि से पर्जन्य प्रभृति की उत्यनि होती है, श्रवण्व ग्रद्धा होती है, कि इनको छोड़ देने से इस जगत् का योग-वंभ श्रयांत निवाह कंस होगा (देन्योगी. २. ४१ की टिप्पणी श्रोर गीनार. ए. २६२)। इसलिये श्रय कपर के श्रोकों से मिला कर ही इनका उत्तर देने हैं—

(२२) जो अनन्यनिष्ठ कोग सेरा चिन्तन कर सुरेक भजते हैं, उन निन्य योगसुक पुरुषों का योग-कंस म किया करता हूँ ।

[ जो बस्तु निर्ला नहीं हैं, उसको जुटाने का नाम है योग, और मिली हुई बस्तु की रज्ञा करना है जेम। शाश्वनकोश में मी (देखों १०० और २६२ छोक) योग-नेम की ऐसी ही ब्याच्या है, और उसका प्राथर्थ 'सांसारिक नित्य निर्वाह' है। गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (प्र. ३८३-३८४) में इसका विचार किया गया है, कि कमयोग-मार्ग में इस छोक का क्या खर्थ होता है। इसी प्रकार नारा-यणीय बमें (ममा. शां- ३४८. ४२) में भी वर्णन है कि—

> सर्नाप्रणे हि ये हेचित् यतयो से।अर्घार्भणः । तेषां विच्छिन्नतृष्णानां येग्यहेमबहें। हरिः ॥

व पुरा एकान्त्रभक्त हों तो भी प्रबृत्तिमानं के हैं, अर्थात् निष्काम-बुद्धि ने कमें किया करते हैं। अब बतलाने हें, कि परमेश्वर की बहुत्व मे मेवा करनेवालों की अन्त में क्रीन नित होती हैं—]

(२३) हं कोन्तेय! श्रद्धायुक्त होकर श्रन्य देवनाओं के सक्त वन करके जो लोग यजन करते हैं, वे सी विधिष्वंक न हों, तो सी (पयोय से मेरा ही यजन करते हैं; (२४) क्योंकि सब यज्ञों का सोक्षा श्रीर स्वासी में ही हूँ। किन्तु वे तस्वतः सुक्ते नहीं जानते, इसलिये वे लोग गिर जाया करते हैं।

[ तीतारहस्य के तेग्हवें प्रकरण (प्र. ४३६-४२३) में यह विवेचन है, कि इन दोनों खोक के खिदान्त का महत्त्व क्या है। विदिक्त धर्म में यह तत्त्व §§ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यहैरिष्ट्रा स्वर्गितं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥ ते तं अक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पूर्यपासते ।

चौदहवें अध्याय में विस्तारसहित वर्णन किया है, कि गुणत्रय-विभाग से सृष्टि में नानात्व उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से २१ वें श्लोक के सत् श्रौर श्रसत् पदों का क्रम से 'भला' श्रौर 'बुरा' यह श्रर्थ किया जा संकेगा, श्रौर श्रागे गीता ( १७.२६-२८ ) में एक बार ऐसा ऋर्थ किया भी गया है। परन्तु जान पड़ता है कि इन शब्दों के सत्=ग्रविनाशी श्रोर श्रसत्=विनाशी या नाशवान् ये जो सामान्य अर्थ हैं (गी, २. १६), वे ही इस स्थान में अभीष्ट होंगे; और 'मृत्यू और श्रमृत ' के समान 'सत् श्रीर श्रसत्' द्वन्द्वात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से सुक पड़े होंगे। तथापि दोनों मे भेद है; नासदीय सुक्र में 'सत् ' शब्द का उपयोग दृश्य सृष्टि के लिये किया गया है श्रीर गीता 'सत् ' शब्द का उपयोग परब्रह्म के लिये करती है एवं दृश्य सृष्टि को असत् कहती है ( देखो गीतार. पृ. २४३-२४६)। किन्तु इस प्रकार परिभाषा का भेद हो तो भी 'सत् ' श्रीर 'श्रसत् ' दोनों शब्दों की एक साथ योजना से प्रगट हो जाता है, कि इनमें दरय सृष्टि श्रौर परब्रह्म दोनों का एकन्न समावेश होता है। श्रतः यह भावार्थ भी निकाला जा सकेगा, कि परिभाषा के भेद से किसी को भी ' सत् 'श्रौर 'श्रसत्' कहा जायं, किन्तु, यह दिखलाने के लिये कि दोनों परमेश्वर के ही रूप हैं, भगवान ने 'सत् ' श्रौर ' असत् ' शब्दों की व्याख्या न दे कर सिर्फ़ यह वर्णन कर दिया है, कि ' सत्' श्रौर 'त्रसत्' मैं ही हूँ (देखो गी. ११.३७ श्रौर १३.१२)। इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर के रूप अनेक है, तथापि अब बतलाते हैं, कि उनकी एकत्व से उपासना करने श्रीर श्रनेकत्व से उपासना करने मे भेद है ]

(२०) जो त्रैविद्य प्रर्थात् ऋक्, यज श्रोर साम इन तीन वेदों के कर्म करनेवाले, सोम पीनेवाले श्रर्थात् सोमयाजी, तथा निष्पाप (पुरुष) यज्ञ से मेरी पूजा करके स्वर्गालोकप्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे इन्द्र के पुण्यलोक में पहुँच कर स्वर्ग में देव-ताओं के श्रनेक दिव्य भोग भोगते हैं। (२१) श्रीर उस विशाल स्वर्गलोक का उपभोग करके, पुण्य का चय हो जानेपर वे (फिर जन्म लेकर) मृत्युलोक में श्राते हैं। इस प्रकार त्रयीधर्म श्रर्थात् तीनों वेदों के यज्ञ-याग श्रादि श्रीत धर्म के पालनेवाले श्रीर काम्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगों को (स्वर्ग का) श्रावागमन प्राप्त होता है।

यह सिद्धान्त पहले कई वार श्रा चुका है, कि यज्ञ-याग श्रादि धर्म से या नाना प्रकार के देवाताश्रों की श्राराधना से कुछ समय तक स्वर्गवास मिल

### §§ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छाति । तद्ह भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

श्लोक में भगवान् ने जो यह कहा है, कि " सब यज्ञों का भोक्ना में ही हूँ" उसका तात्पर्य यही है। महाभारत में भी कहा है—

यस्मिन् यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम् । स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥

" जो पुरुष जिस भाव में निश्चय रखता है, वह उस भाव के अनुरूप ही फल पाता है" (शां. ३४२.३), श्रीर श्रुति भी है "यं यथा यथोपासते तदेव भवति" (गी. म. ६ की टिप्पणी देखो)। श्रनेक देवतांश्रों की उपासना करनेवाले को (नानात्व से), जो फल मिलता है उसे पहले चरण में वतला कर दूसरे चरण में यह अर्थ वर्णन किया है, कि श्रनन्य भाव से भगवान् की भिक्त करनेवालों को ही सची भगवद्याप्ति होती है। श्रव भक्तिमार्ग के महत्त्व का यह तत्त्व वतलाते हैं, कि भगवान् इस श्रोर न देख कर कि हमारा भक्त हमें क्या समर्पण करता है, केवल उसके भाव की ही श्रोर दृष्टि दे करके उसकी भिक्त को स्वीकार करते हैं—

(२६) जो मुम्ने भिक्त से एक-श्राध पत्र, पुष्प, फल अथवा (यथाशिक) । थोड़ा सा जल भी अपैश करता है, उस प्रयतात्म अर्थांत् नियतचित्त पुरुष की भिक्त की भेट को में (श्रानन्द से) प्रहर्ण करता हूँ।

ि कर्म की अपेचा बुद्धि श्रेष्ठ है (गी. २. ४६) — यह कर्मयोग का तत्त्व है; उसका जो रूपान्तर भक्तिमार्ग में हो जाता है, उसी का वर्णन उक्र श्लोक मे है (देखो गीतार. पृ. ४७३-४७४)। इस विषय मे सुदामा के तन्दुलों की बात प्रसिद्ध है श्रीर यह स्त्रोक भागवतपुराण में, सुदामा-चरित के उपाख्यान में भी श्राया है ( भाग. १० उ. ८१. ४ )। इसमें सन्देह नहीं, कि पूजा के द्रव्य श्रथवा सामग्री का न्यूनाधिक होना सर्वथा श्रीर सर्वदा मनुष्य के हाथ में नहीं भी रहता। इसी से शास्त्र में कहा है, कि यथाशक्ति प्राप्त होने-वाले स्वरूप पूजाद्रव्य से ही नहीं, प्रत्युत शुद्ध भाव से समर्पण किये हुए मानसिक पूजाद्रव्यों से भी भगवान सन्तुष्ट हो जाते हैं। देवता भाव का भूला है, न कि एजा की सामग्री का। मीमांसक-मार्ग की श्रपेचा भक्षिमार्ग में जो कुछ विशेषता है, वह यही है। यज्ञ-याग करने के लिये बहुत सी सामग्री जुटानी पढती है श्रोर उद्योग भी बहुत करना पढ़ता है, परन्तु भक्ति यज्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता है। महाभारत में कथा है, कि जब दुर्वासऋषि घर पर श्राये, तब द्रौपदी ने इसी प्रकार के यज्ञ से भगवान् को सन्तुष्ट किया था। भगवद्भक्त जिस प्रकार श्रपने कर्म करता है, श्रर्जुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर वतलाते हैं, कि इससे क्या फल मिलता है—] स्तानि यान्ति स्तेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५॥ बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, कि कोई भी देवता हो, वह भगवान् का ही एक स्वरूप है। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद में ही कहा है कि " एकं सिद्धप्रा बहुधा वदंत्यिं यमं मातिरिश्वानमाहुः" ( ऋ. १. १६४. ४६ )—परमेश्वर एक है, परन्तु पण्डित लोग उसी को अग्नि, यम, मातिरिश्वा ( वायु ) कहा करते हैं, और इसी के अनुसार आगे के अध्याय मे परमेश्वर के एक होनेपर भी उसकी अनेक विस्तियों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार महाभारत के अन्तर्गत नारायणीयोपाल्यान में; चार प्रकार के भक्नों में कर्म करनेवाले एका-नितक सक्त को श्रेष्ठ ( गी. ७. १६ की टिप्पणी देखो ) बतला कर कहा है—

व्रह्माणं गितिकंठं च याश्वान्या देवताः स्मृताः । प्रवुद्धचर्या सेवन्ता मामेवैष्यन्ति यत्परम् ॥

" ब्रह्मा को, शिव को, श्रथवा श्रौर दूसरे देवताश्रों को भजनेवाले साधु पुरुष भी सुममें ही श्रा मिलते हैं ( मभा. शां. ३४१. ३१), श्रौर गीता के उक्त श्लोकों का श्रनुवाद भागवतपुराण में भी किया गया है ( देखों भाग. १० पू. ४०. ८-१०)। इसी प्रकार नारायणीयोपाख्यान में फ़िर भी कहा है—

ये यजन्ति पितृन् देवान् गुर्हश्चैवातिथीस्तथा । गाश्चैव द्विजमुख्याश्च पृथिवी मातरं तथा । कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते ।

"देव, पितर, गुरु, श्रतिथि, ब्राह्मण श्रोर गौ प्रसृति की सेवा करनेवाले पर्याय से विष्णु का ही यजन करते हैं (मभा. शां. ३४१. २६, २७)। इस प्रकार भागवतधर्म के स्पष्ट कहने पर भी, कि भिक्त को मुख्य मानो, देवतारूप प्रतिक गौण है, यद्यपि विधिभेद हो तथापि उपासना तो एक ही परमेश्वर की होती है, यह बढ़े श्राश्चर्य की बात है, कि भागवतधर्मवाले शैवों से फगड़े किया करते हैं! यद्यपि यह सत्य है, कि किसी भी देवता की उपासना क्यों न करें, पर वह पहुँचती भगवान् को ही है; तथापि यह ज्ञान न होने से, कि सभी देवता एक हैं, मोच की राह छूट जाती है श्रीर भिन्न भिन्न देवताश्रों के उपासकों को, उनकी भावना के श्रनुसार भगवान् ही भिन्न भिन्न फल देते हैं——]

(२४) देवताश्रों का व्रत करनेवाले देवताश्रों के पास, पितरों का व्रत करनेवाले पितरों के पास, (भिन्न भिन्न) भूतों को पूजनेवाले (उन) भूतों के पास जाते हैं, श्रौर मेरा यजन करनेवाले मेरे पास श्राते हैं।

[ सारांश, यद्यपि एक ही परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ है, तथापि उपासना का फल प्रत्येक के भाव के अनुरूप न्यून-अधिक योग्यता का मिला करता है किर भी इस पूर्व कथन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दान का कार्य देवता नहीं करते—परमेश्वर ही करता है (गी. ७. २०-२३)। ऊपर २४ वें

अपि चेत्सुदुराचारो अजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवासितो हि सः ॥ २० ॥
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ २१ ॥
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ २२ ॥
किं पुनर्ज्ञाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य अजस्व माम् ॥ २३ ॥

उनमें हूँ। (३०) बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मुक्ते श्रनन्य भाव से भजता है तो उसे बड़ा साधु ही समभना चाहिये। क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय श्रच्छा रहता है। (३१) वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है श्रीर नित्य शान्ति पाता है। हे कौन्तेय! तू खूब समभे रह, कि भेरा भक्त (कभी भी) नष्ट नहीं होता।

[तीसवें श्लोक का भावार्थ ऐसा न सममना चाहिये, कि भगवद्भक्त यदि दुराचारी हों, तो भी वे भगवत् को प्यारे ही रहते हैं। भगवान् इतना ही कहते हैं, कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी भी रहा हो, परन्तु जब एक बार उसकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करने में हो जाता है, तब उसके हाथ से फ़िर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता; श्रोर वह धीरे धीरे धर्मात्मा हो कर सिद्धि पाता है तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का बिलकुल नाश हो जाता है। सारांश, छठे श्रध्याय (६. ४४) में जो यह सिद्धान्त किया था, कि कर्मयोग के जानने की सिर्फ़ इच्छा होने से ही, लाचार हो कर, अनुष्य शब्दब्रह्म से परे चला जाता है, श्रव उसे ही भिक्तमार्ग के लिये लागू कर दिखलाया है। श्रव इस वात का श्रधिक खुलासा करते हैं, कि परमेश्वर सब भूतों को एक सा कैसे है-

(३२) क्योंकि हे पार्थ ! मेरा आश्रय करके स्त्रियाँ, वैश्य और सूद्र अथवा अन्त्यज आदि जो पापयोनि हों वे भी, परम गति पाते हैं। (३३) फ़िर पुण्य-वान् बाह्मणों की, सेरे भक्नों की और राजार्षियों, चत्रियों की बात क्या कहनी है ? तू इस अनित्य और असुख अर्थात् दु:खकारक मृत्युजोक में है, इस कारण मेरा भजन कर।

[ ३२ वें श्लोक के 'पापयोनि ' शब्द को स्वतन्त्र न मान कुछ टीकाकार कहते हैं, कि वह खियों, वैश्यों श्रीर शुद्धों को भी लागू है, क्योंकि पहले कुछ न कुछ पाप किये बिना कोई भी स्त्री, वैश्य या शुद्ध का जन्म नहीं पाता । उनके मत में पापयोनि शब्द साधारण है श्रीर उसके भेद बतलाने के लिये स्त्री, वैश्य तथा शुद्ध उदाहरणार्थ दिये गये हैं । परन्तु हमारी राय में यह श्रर्थ ठीक नहीं हैं । पापयोनि शब्द से वह जाति विविचत है, जिसे कि श्राजकल राज-दरवार में " जरायम-पैशा क्रोम " कहते हैं; इस श्लोक का सिद्धान्त यह है, कि इस

- §§ यत्करोषि यद्श्वासि यज्जुहोषि दृदासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्र्पणम् ॥२७॥ शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विस्रक्तो मासुपैष्यसि ॥ २८॥
- §§ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्॥ २९॥

(२७) हे कौन्तेय! तू जो (कुछ) करता है, जो खाता है, होम-हवन करता है, जो दान करता है (और) जो तप करता है, वह (सब) मुक्ते अपंण किया कर। (२८) इस प्रकार बर्तने से (कर्म करके भी) कर्मों के श्रभ-अश्रम फल-रूप बन्धनों से तू मुक्त रहेगा, और (कर्मफलों के) संन्यास करने के इस योग से शुक्तात्मा श्रर्थात् शुद्ध अन्तःकरण हो कर मुक्त हो जायगा एवं मुक्तमें मिल जायगा।

इससे प्रगट होता है, कि भगवद्भक्ष भी कृष्णार्पणबुद्धि से समस्त कर्म करे, उन्हें छोड़ न दे। इस दृष्टि से ये दोनों श्लोक महत्त्व के हैं। "ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिन: " यह ज्ञान-यज्ञ का तत्त्व है (गी. ४. २४), इसे ही भिक्त की परि-भाषा के श्रनुसार इस श्लोक में बतलाया है (देखों गीतार. पृ.४३० श्रीर ४३१)। तीसरे ही अध्याय में अर्जुन से कह दिया है, कि " मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य " (गीता. ३. ३०)-- मुक्त में सब कर्मों का संन्यास करके--युद्ध कर; श्रीर पांचवें श्रध्याय में फिर कहा है, कि " ब्रह्म में कर्मी को अर्पण करके सङ्ग-रहित कर्म करनेवाले की, कर्म का लेप नहीं लगता " ( १. १० )। गीता के मतानुसार यही यथार्थ संन्यास है (गी. १८. २)। इस प्रकार अर्थात् कर्म-फलाशा छोड़ कर (संन्यास) सब कर्मों को करनेवाला पुरुष ही 'नित्यसंन्यासी' है ( गी. ४.३): कर्मत्यागरूप संन्यास गीता को सम्मत नहीं है। पीछे श्रनेक स्थलों पर कह चुके हैं, कि इस रीति से किये हुए कर्म मोच के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी. २. ६४; ३. १६; ४. २३: ४. १२; ६. १; म. ७), श्रीर इस २ में श्लोक में उसी बात को फ़िर कहा है। भागवतपुराण में ही नृसिंहरूप भगवान् ने प्रल्हाद को यह उपदेश किया है कि " मच्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः"-मुक्तमें चित्त लगा कर सब काम किया कर ( भाग. ७ १०. २३ ), श्रौर श्रागे एकादश स्कन्ध में भक्तियोग का यह तस्त्र बतलाया है, कि भगवद्भक्त सब कर्मों को नारायणार्पण कर दे ( देखो भाग. ११. २. ३६ और ११. ११. २४)। इस अध्याय के आरम्भ में वर्णनं किया है, कि मिक्क का मार्ग सुखकारक और सुखम है। अब उसके समत्वरूपी दूसरे वड़े श्रीर विशेष गुगा का वर्णने करते हैं-- 1

(२६) मैं सब को एक सा हूँ। न मुक्ते (कोई) द्वेष्य अर्थात् अप्रिय है और न (कोई) प्यारा। भिक्त से जो मेरा भजन करते हैं, वे मुक्तमें हैं और मैं भी

# द्शमोऽध्यायः ।

### श्रीभगवानुवाच ।

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः।
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥१॥
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः।
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥२॥
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्।
असंमृदः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥३॥

कर्मयोग का श्रभ्यास करता रहेगा तो (देखो गी. ७. १) तू कर्मबन्धन से मुक्त हो करके निःसन्देह मुक्ते पा लेगा। इसी उपदेश की पुनरावृत्ति ग्यारहवें श्रध्याय के श्रन्त में की गई है। गीता का रहस्य भी यही है। भेद इतना ही है, कि उस रहस्य को एक वार श्रध्यात्मदृष्टि से और एक वार भक्तिदृष्टि से बतला दिया है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या--न्तर्गत योग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविपयक, श्रीकृष्ण श्रर्शुन के संवाद में, राजविद्याराजगुद्धयोग नामक नवाँ श्रध्याय समाप्त हुश्रा।

# द्सवाँ अध्याय।

[पिछले श्रध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेश्वर के व्यक्न स्वरूप की उपासना का जो राजमार्ग बतलाया गया है, उसी का इस श्रध्याय में वर्णन हो रहा है; श्रीर श्रर्जन के पूछने पर परमेश्वर के श्रेनेक व्यक्त रूपों श्रथवा विभू-तियों का वर्णन किया गया है। इस वर्णन को सुन कर श्रर्जन के मन में भगवान् के प्रत्यत्त स्वरूप को देखने की इच्छा हुई; श्रतः ११ वें श्रध्याय में भगवान् ने उसे विश्वरूप दिखला कर कृतार्थ किया है।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) हे महाबाहु! (मेरे भाषण से) सन्तुष्ट होनेवाले तुमसे तेरे हितार्थ में फिर (एक) श्रच्छी वात कहता हूँ, उसे सुन। (२) देव-ताश्रों के गण श्रीर महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते; क्योंकि देवताश्रों श्रीर महर्षि का सब प्रकार से में ही श्रादिकारण हूँ। (३) जो जानता है कि, में (पृथिवी श्रादि सव) लोकों का बढ़ा ईश्वर हूँ, श्रीर मेरा जन्म तथा श्रादि नहीं है, मनुष्यों में वही मोह-विरहित हो कर सब पापों से मुक्क होता है।

[ ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में यह विचार पाया जाता है, कि भगवान् या परब्रह्म देवताश्रों के भी पहले का है, देवता पीछे से हुए (देखो गीतार. प्र. ६. ए. २४१)। इस प्रकार प्रस्तावना हो गई। श्रव भगवान् इसका निरूपण करते हैं, कि मैं सब का महेश्वर कैसे हूँ—]

# श्रु मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरः । मामेवैष्यासि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्मयोगो नाम नवमोध्यायः ॥ ९ ॥

जाति के लोगों को भी भगवद्गति से सिद्धि मिलती है। स्ती, वैश्य श्रीर शूद्ध कुछ इस वर्ग के नहीं हैं; उन्हें मोच मिलने में इतनी ही बाधा है, कि वे वेद सुनने के श्रिधकारी नहीं है। इसी से भागवतपुराण में कहा है कि—

> स्रीश्र्इद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह। इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतम्॥

"स्त्रियों, शूद्रों अथवा कित्युग के नामधारी ब्राह्मणों के कानों में वेद नहीं पहुँ-चता, इस कारण उन्हें मूर्खता से बचाने के लिये व्यास मुनि ने कुपालु होकर उनके कल्याणार्थ महाभारत की-अर्थात् गीता की भी-रचना की" (भाग १० ४.२४)। भगवद्गीता के श्लोक कुछ पाठमेंद से अनुगीता में भी पाये जाते हैं (भमा. अश्व. १६. ६१. ६२)। जाति का, वर्ण का, स्त्री-पुरुष आदि का, अथवा काले-गोरे रङ्ग प्रभृति का कोई भी भेद न रख कर सब को एक ही से सद्गति देनेवाले भगवद्गक्ति के इस राजमार्ग का ठीक बद्ध्यन इस देश की और विशेषतः महाराष्ट्र की सन्तमण्डली के इतिहास से किसी को भी ज्ञात हो सकेगा। उल्लिखित श्लोक का अधिक खुलासा गीतारहस्य के पृ. ४३७-४४० में देखो। उस प्रकार के धर्म का आचरण करने के विषय मे ३३, वे श्लोक के उत्तरार्ध में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, अगले श्लोक में ही वही चल रहा है।

(३४) मुक्तमें मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर और मुभे नमस्कार कर। इस प्रकार मत्परायण हो कर, योग का अभ्यास करने से मुक्ते ही पावेगा।

[ वास्तव में इस उपदेश का श्रारम्भ ३३ वे श्लोक में ही हो गया है। ३३ वें श्लोक में 'श्रिनत्य' पद श्रध्यात्मशास्त्र के इस सिद्धान्त के श्रनुसार श्राया है, कि श्रकृति का फैलाव श्रथवा नाम-रूपात्मक हरय-एष्टि श्रनित्य है और एक परमात्मा ही नित्य है; श्रीर 'श्रसुख' पद में इस सिद्धान्त का श्रनुवाद है, कि इस संसार में सुख की श्रपेचा दुःख श्रिषक है। तथापि यह वर्णन श्रध्यात्म का नहीं हैं, मिक्रमार्ग का है। श्रतएव भगवान् ने परब्रह्म श्रथवा परमात्मा शब्द का प्रयोग न करके ' मुक्ते भज, मुक्तमें मन लगा, मुक्ते नमस्कार कर,' ऐसे व्यक्तस्वरूप के दर्शानेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है। मगवान् का श्रन्तिम कथन है, कि हे श्रर्जुन! इस प्रकार भिक्त करके मत्परायण होता हुश्रा योग श्रर्थात्

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इसाः प्रजाः ॥६॥

श्राज-काल के—वैवस्वत श्रथवा जिस मन्वन्तर में गीता कही गई, उससे—पहले के मन्वन्तरवाले सप्तिषयों को बतलाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। श्रतः वर्तमान मन्वन्तर के ही सप्तिषयों को लेना चाहिये। महाभारत-शान्तिपर्व के नारायणीयोपाख्यान में इनके ये नाम हैं:-मरीचि, श्रङ्गिरस, श्रत्रि, प्रबस्त्य, पुलह, ऋतु श्रोर वसिष्ठ ( मभा. शां. ३३४. २८, २६; ३४०. ६४ श्रोर ६४ )। श्रीर हमारे मत से यहाँ पर येही विवित्तित हैं। क्योंकि गीता में नारायणीय श्रथवा भागवत-धर्म ही विधिसहित प्रतिपाद्य है ( देखो गीतार. पृ. =-१ )। तथापि यहाँ इतना बतला देना भावश्यक है, कि मरीचि श्रादि सप्तिषेयों के उक्त नामों में कहीं कहीं श्रङ्गिरस के बदले मृगु का नाम पाया जाता है श्रौर कुछ स्थानों पर तो ऐसा वर्णन है कि करयप, श्रीत्र, भरद्वाज, विश्वासित्र, गौतस, जमदिम श्रीर विसष्ठ वर्तमान युग के सप्ति हैं (विष्णु. ३. १. ३२ श्रीर ३३; मत्स्य. १. २७ और २८; मभा. श्रनु. १३. २१ )। मरीचि श्रादि ऊपर लिखे हुए सात ऋषियों में ही मृगु श्रौर दत्त को मिला कर विष्णुपुराण (१. ७. ४, ६) में नौ मानस-पुत्रों का और इन्हीं में नारद को भी जोड़ कर मनु-स्मृति में ब्रह्मदेव के दस मानस पुत्रों का वर्णन है (मनु. १.३४,३४)। इस मरीचि श्रादि शब्दों की ब्युत्पत्ति भारत में की गई है ( मभा. श्रनु. ५१ )। परन्तु हमें श्रभी इतना ही देखना है, कि सात महर्षि कौन कौन हैं, इस कारण इन नौ-दस मानस पुत्रो का, श्रथवा इनके नामों की ब्युत्पत्ति का विचार करने की यहाँ स्रावश्यकता नहीं है। प्रगट है, कि 'पहले के ' इस पद का स्रर्थ 'पूर्व मन्वन्तर के सात महर्षि' लगा नहीं सकते। श्रव देखना है कि 'पहले के चार ' इन शब्दों को मनु का विशेषण मान कर कई एकों ने जो अर्थ किया है, वह कहाँ तक युक़िसंगत है। कुल चौदह सन्वन्तर हैं श्रीर इनके चौदह मनु हैं; इनमें सात-सात के दो वर्ग हैं। पहले सातों के नाम स्वायम्भुव, स्वारो-चिष, श्रीत्तमी, तामस, रैवत, चाज्जष श्रीर वैवस्वत हैं, तथा ये स्वायम्भुव श्रादि मनु कहे जाते हैं ( मनु. १. ६२ और ६३ )। इनमें से छः मनु हो चुके और श्राज-कल सातवाँ श्रर्थात् वैवस्वत मनु चल रहा है । इसके समाप्त होने पर त्रागे जो सात मनु त्रावेंगे ( माग. प्र. १३. ७. ) उनको सावर्थि मनु कहते हैं; उनक नाम सावार्णि, दत्तसावार्णि, ब्रह्मसावार्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावार्णि, देव सावर्णि, श्रोर इन्द्रसावर्णि हैं (विष्णु. ३. २; भागवत. ८. १३ हरिवंश १.७)। इस प्रकार, प्रत्येक मनु के सात-सात होने पर, कोई कारण नहीं बतलाया जा सकता, कि किसी भी वर्ग के 'पहले के 'चार 'ही गीता में क्यों विवित्तित होंगे। ब्रह्मायडपुराय (४.१) में कहा है, कि सावर्थि मनुश्रों में पहले मनु को छोड़ कर अगले चार अर्थात् दच-, बहा-, धर्म-, और रुदसावार्थी एक ही समय में उत्पन्न हुए; श्रीर इसी श्राधार से कुछ लोग कहते हैं, कि यही चार सावार्ण मनु

§§ बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥ ५ ॥ महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा।

(४) बुद्धि, ज्ञान, श्रसंमोह, चमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति), श्रभाव (नाश), भय, श्रभय, (१) श्राहंसा, समता, तुष्टि (सन्तोष), तप, दान, यश श्रौर श्रयश श्रादि श्रनेक प्रकार के प्राणिमात्र के भाव सुक्तसे ही उत्पन्न होते है।

[' भाव ' शब्द का अर्थ है ' अवस्था, ' 'स्थिति' या 'वृत्ति' और सांख्यशास्त्र में ' बुद्धि के भाव ' एवं ' शारीरिक भाव ' ऐसा भेद किया गया है । सांख्य-शास्त्री पुरुष को अकर्ता और बुद्धि को प्रकृति का एक विकार मानते हैं, इस लिये वे कहते हैं, कि लिङ्गशरीर को पशु-पची आदि के भिन्न-भिन्न जन्म मिलने का कारण लिङ्गशरीर में रहनेवाली बुद्धि की विभिन्न अवस्थाएँ अथवा भाव ही हैं (देखो गीतार. पृ. १६१ और सां. का. ४०—११); और ऊपर के दो श्लोकों में इन्हीं भावों का वर्णन है। परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त है, कि प्रकृति और पुरुष से भी परे परमात्मरूपी एक नित्य तत्व है और ( नासदीय सूक्त के वर्णनानुसार) उसी के मन में सृष्टि निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर सारा हश्य जगत् उत्पन्न होता है; इस कारण वेदान्तशास्त्र में भी कहा है, कि सृष्टि के मायात्मक सभी पदार्थ परत्रहा के मानस भाव हैं (अगला श्लोक देखो)। तप, दान और यज्ञ आदि शब्दों से तिन्नष्ठक बुद्धि के भाव ही उदिष्ट हैं । भगवान् और कहते हैं कि—

(६) सात महर्षि, उनके पहले के चार, श्रीर मनु मेरे ही मानस, श्रशीत मन से निर्माण किये हुए, भाव हैं कि जिनसे (इस) लोक में यह प्रजा हुई है।

[यद्यपिइस श्लोकके शब्द सरलहें,तथापि जिन पौराणिक पुरुषों को उद्देश्य करके यह श्लोक कहा गया है, उनके सम्बन्ध से टीकाकारों में बहुत ही मतभेद है। विशे- षतः श्रनेकों ने इसका निर्णय कई प्रकार से किया है कि 'पहले के' (पूर्वें) श्रोर 'चार' (चत्वारः) पदों का श्रन्वय किस पद से लगाना चाहिये। सात महिष प्रसिद्ध हैं, परन्तु ब्रह्मा के एक कल्प में चौदह मन्वन्तर (देखो गीतार. पृ.१६३) होते हैं, श्रोर प्रत्येक मन्वतर के मन्तु, देवता एवं सप्तिष भिन्न भिन्न होते हैं (देखो हरि-वंश १.७; विष्णु ३.१.श्रोर मत्स्य १)। इसीसे 'पहले के ' शब्द को सात महिषयों का विशेषण मान कई लागों ने ऐसा अर्थ किया है, कि श्राज कल के श्रर्थात् वैवस्वत मन्वन्तर से पहले के चानुष मन्वतरवाले सप्तिष यहाँ विविच्ता हैं। इन सप्तिषयों के नाम मृगु, नम, विवस्वान्, सुधामा, विरजा, श्रतिनामा श्रोर सिहण्णु हैं। किन्तु हमारे मत में यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि,

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥ अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ ८॥ मित्रिता मद्गतपाणा वोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। द्वामि वुद्धियोगं तं यन मामुपयान्ति ते॥ १०॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ ११॥

१३७-१३८) में दिखलाया है, कि गीता एकव्यूह-पन्थ की है, अर्थात् एक ही परमेश्वर से चतुर्व्यृह श्रादि सव कुछ की उत्पत्ति मानती है। श्रतः व्यूहात्मक वासुदेव भ्रादि मृतियों को स्वतन्त्र न मान कर इस श्लोक में दर्शाया है, कि ये चारों च्यूह एक ही परमेश्वर अर्थात् सर्वव्यापी वासुदेव के (गी. ७. १६) ' भाव ' हैं । इस दृष्टि से देखने पर विदित होगा, कि भागवतधर्म के अनुसार 'पहले के चार' इन शब्दों का उपयोग वासुदेव श्रादि चतुर्ब्यूह के लिये किया गया है कि जो सप्तिपियों के पूर्व उत्पन्न हुए थे। भारत में ही लिखा है, कि भागवतधर्म के चतुर्व्यूह आदि भेद पहले से ही अचलित थे (मभा. शां.३४८. १७); यह कल्पना कुछ हमारी ही नई नहीं है। सारांश, भारतान्तर्गत नारायणी-याख्यान के श्रनुसार हमने इस श्लोक का श्रर्थ यों लगाया है:—' सात महर्षि ' श्रर्थात् मरीचि श्रादि, 'पहले के चार' श्रर्थात् वासुदेव श्रादि चतुन्यृह श्रोर 'मनु' श्रर्थात् जो उस समय से पहले हो चुके थे श्रोर वर्त्तमान, सव मिला कर स्वायम्भुव श्रादि सात मनु । श्रनिरुद्ध श्रर्थात् श्रहंकार श्रादि चार मृतियों को परमेश्वर के पुत्र मानने की कल्पना भारत में श्रीर श्रन्य स्थानों में भी पाई जाती है (देखो मभा. शां. ३११. ७, ८) परमेश्वर के भावों का वर्णन हो चुका; श्रव वतलाते हैं, कि इन्हें जान करके उपासना करने से क्या फल मिलता है—]

(७) जो मेरी इस विभूति श्रर्थात् विस्तार, श्रौर योग श्रर्थात् विस्तार करने की शक्ति या सामर्थ्य के तत्त्व को जानता है, उसे निस्सन्देह स्थिर (कर्म-) योग प्राप्त होता है। (८) यह जान कर, कि मैं सब का उत्पत्तिस्थान हूँ श्रौर मुक्तसे सब वस्तुश्रों की प्रवृत्ति होती है, ज्ञानी पुरुप भावयुक्त होते हुए मुक्तको भजते हैं। (१) वे मुक्तमें मन जमा कर श्रौर प्राणों को लगा कर परस्पर वोध करते हुए एवं मेरी कथा कहते हुए (उसी में) सदा संतुष्ट श्रौर रममाण रहते हैं। (१०) इस प्रकार सदैव युक्त होकर श्रर्थात् समाधान से रह कर जो लोग मुक्ते प्रीतिपूर्वक भजते हैं, उनको में ही ऐसी (समत्व-) बुद्धि का योग देता हूँ, कि जिससे वे मुक्ते पा लेवें। (११) श्रौर उन पर श्रनुप्रह करने के लिये ही मैं उनके श्रारमभाव श्रर्थात्

### §§ एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः।

ंगीता में विवित्तत हैं। किन्तु इस पर दूसरा श्रात्तेप यह है, कि ये सब सावर्शि मनु भविष्य में होनेवाले हैं, इस कारण यह भूतकाल-दर्शक श्रगला वाक्य " जिनसे इस श्लोक में यह प्रजा हुई " भावी साविध मनुश्रों को जागू नहीं हो सकता । इसी प्रकार 'पहले के चार 'शब्दों का सम्बन्ध ' मनु ' पद से जोड देना ठीक नहीं है। अतएव कहना पड़ता है कि 'पहले के चार' ये दोनों शब्द स्वतन्त्र रीति से प्राचीन काल के कोई चार ऋषियों अथवा पुरुषों का बोध कराते हैं। श्रीर ऐसा मान लिने से यह प्रश्न सहज ही होता है, कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष कौन हैं? जिन टीकाकारों ने इस स्रोक का ऐसा अर्थ किया है, उनके मत में सनक, सनन्द, सनातन और सनत्कुमार (भागवत ३. १२. ४) येही वे चार ऋषि हैं। किन्तु इस अर्थ पर श्राचेप यह है, कि यद्यपि ये चारों ऋषि ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं, तथापि ये सभी जन्म से ही संन्यासी होने के कारण प्रजा-वृद्धि न करते थे श्रीर इससे ब्रह्मा इन पर कुद्ध हो गये थे (भाग. ३. १२; विष्णु १. ७)। अर्थात् यह वाक्य इन चार ऋषियों को विलकुल ही उपयुक्त नहीं होता कि "जिनसे इस लोक मे यह प्रजा हुई "-येषां लोक इमाः प्रजाः । इस के श्रतिरिक्त कुछ पुरागों में यद्यपि यह वर्णन है, कि ये चार ऋषि चार ही थे. तथापि भारत के नारायणीय अर्थात् भागवतधर्म में कहा है, कि इन चारों में सन, कपिल और सनत्सुजात को मिला लेने से जो सात ऋषि होते हैं, वे सब ब्रह्मा के मानस-पुत्र हैं और वे पहले से ही निवृत्तिधर्म के थे (मभा. शां. ३४०. ६७, ६८)। इस प्रकार सनक आदि ऋषियों को सात मान लेने से कोई कारण नहीं देख पड़ता, कि इनमें से चार ही क्यों लिये जायँ। फ़िर 'पहले के चार 'हैं कौन ? हमारे मत में इस प्रश्न का उत्तर नारायखीय श्रथवा भागवत धर्म की पौराणिक कथा से ही दिया जाना चाहिये। क्योंकि यह निर्विवाद है, कि गीता में भागवतधर्म ही का प्रतिपादन किया गया है। श्रब यदि यह देखें. कि भागवतधर्म में सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना किस प्रकार की थी, तो पता लगेगा कि मरीचि आदि सात ऋषियों के पहले वासुदेव ( श्रात्मा ), सङ्कर्षण (जीव), प्रशुम्न (मन), श्रौर श्रनिरुद्ध (श्रह-क्कार ) यें चार मूर्तियाँ उत्पन्न हो गई थीं: और कहा है. कि इनमें से पिछले श्रनिरुद्ध से श्रर्थात् श्रहंकार से या बहादेव से मरीचि श्रादि प्रत्न उत्पन्न हुए ( मभा. शां. ३३१. ३४-४० श्रीर ६०-७२; ३४०. २७-३१ ) । वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न श्रीर श्रनिरुद्ध इन्हीं चार मृतियों को 'चतुर्व्यूह ' कहते हैं; और भागवतधर्म के एक पन्थ का मत है, कि ये चारों मूर्तियाँ स्वतन्त्र थीं तथा दूसरे कुछ लोक इनमें से तीन श्रथवा दो को ही प्रधान मानते हैं। किन्तु भगवद्गीता को ये कल्पनाएँ मान्य नहीं हैं। हमने गीतारहस्य ( पू. १६४ श्रीर कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ विस्तरेणात्मनो योगं विभातिं च जनार्द्रन् । भूयः कथय तृप्तिहिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्॥१८॥ श्रीभगवानुवाच ।

§ हन्त ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्मिवभूतयः ।
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

से इन सब लोकों को तुम न्याप्त कर रहे हो, उन्हें श्राप ही (कृपा कर) पूर्णता से बतलावें (१७) हे योगिन् ! (मुक्ते यह बतलाइये कि) सदा तुम्हारा चिन्तन करता हुश्रा में तुम्हें कैसे पहचानूं ? श्रीर हे भगवन् ! मैं किन-किन पदार्थों में तुम्हारा चिन्तन करूँ ? (१८) हे जनार्दन ! श्रपनी विभूति श्रीर योग मुक्ते फिर विस्तार से बतलाश्रो; क्योंकि श्रमृततुल्य (तुम्हारे भाषण को) सुनते-सुनते मेरी तृष्टि नहीं होती।

[ विभूति श्रोर योग, दोनों शब्द इसी श्रध्याय के सातवें श्लोक में श्राये हैं श्रोर यहाँ श्रर्जुन ने उन्हीं को दुहरा दिया है। 'योग 'शब्द का श्रर्थ पहले (गी. ७. २४) दिया जा जुका है, उसे देखो। भगवान की विभूतियों को श्रर्जुन इसिवये नहीं पूछता, कि भिन्न भिन्न विभूतियों का ध्यान देवता समक्त कर किया जावें; किन्तु सन्नहवें श्लोक के इस कथन को स्मरण रखना चाहिये, कि उक्त विभूतियों में सर्वव्यापी परमेश्वर की ही भावना रखने के जिये उन्हें पूछा है। क्योंकि, भगवान यह पहले ही बतला श्राये हैं (गी.७. २०-२४, ६. २२-२८) कि एक ही परमेश्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक बात है, श्लोर परमेश्वर की श्लोक विभूतियों को भिन्न भिन्न देवता मानना दूसरी बात है; इन दोनों में भक्तिमार्ग की दृष्टि से महान् श्रन्तर है।

. श्रीभगवान् ने कहा-(१६) श्रच्छा; तो श्रव हे कुरुश्रेष्ठ! श्रपनी दिन्य विभू-तियों में से तुम्हें मुख्य मुख्य बतलाता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का श्रन्त नहीं है।

[ इस विसूति-वर्णन के समान ही अनुशासनपर्व ( १४.३११-३२१) में और अनुगीता (अश्व. ४३ और ४४) में परमेश्वर के रूप का वर्णन है। परन्तु गीता का वर्णन उसकी अपेचा अधिक सरस है, इस कारण इसी का अनुकरण और स्थलों में भी मिलता है। उदाहरणार्थ, भागवतपुराण के एकादश स्कन्ध के सोलहवें अध्याय में, इसी प्रकार का विभूति-वर्णन भगवान् ने उद्धव को समभाया है; और वहीं आरम्भ में ( भाग. ११. १६. ६-५ ) कह दिया गया है, कि यह वर्णन गीता के इस अध्यायवाले वर्णन के अनुसार है।

(२०) हे गुडाकेश ! सब भूतों के भीतर रहनेवाला आत्मा में हूँ, श्रीर सब भूतों

### अर्जुन उवाच ।

§§ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।
पुरुषं शाश्वतं दिन्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा।
असितो देवलो न्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥
सर्वमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव।
न हि ते भगवन् न्यिक्तं विदुर्देवा न दानवाः॥ १८ ॥
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥
वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः।
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं न्याप्य तिष्ठसि॥ १६ ॥

च्यन्तःकरण में पैठ कर तेजस्वी ज्ञान-दीप से (उनके) श्रज्ञानमूलक श्रन्धकार का नाश करता हूँ।

[सातव श्रध्याय में कहा है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की श्रद्धा भी परमेश्वर ही देता है (७. २१)। उसी प्रकार श्रव ऊपर के दसवे श्लोक में भी
वर्णन है, कि भिन्नमार्ग में लगे हुए मनुष्य की समत्व बुद्धि को उन्नत करने
का काम भी परमेश्वर ही करता हैं; श्रीर, पहलें (गी. ६- ४४) जो यह
वर्णन है, कि जब मनुष्य के मन में एक वार कर्मयोग की जिज्ञासा जागृत
हो जाती है, तब वह श्राप ही श्राप पूर्ण सिद्धि की श्रोर खींचा चला जाता
है, उसके साथ भिन्नमार्ग का यह सिद्धान्त समानार्थक है। ज्ञान की दृष्टि से
श्रयीत् कर्म-विपाकप्रक्रिया के श्रनुसार कहा जाता है, कि यह कर्तृत्व श्रारमा
की स्वतन्त्रता से मिलता है। पर श्रात्मा भी तो परमेश्वर ही है; इस कारण
भिन्नमार्ग में ऐसा वर्णन हुश्रा करता है, कि इस फल श्रथवा बुद्धि को परमेश्वर
ही प्रत्येक मनुष्य के पूर्वकर्मों के श्रनुसार देता है (देखो गी.७.२० श्रीर गीतार.
पृ. ४२७)। इस प्रकार भगवान् के भिन्नमार्ग का तस्व वतला चुकने पर—]

श्रर्जन ने कहा—( १२-१३ ) तुम ही परम ब्रह्म, श्रेष्ठ स्थान श्रीर पित्र वस्तु '(हो); सव ऋषि, ऐसे ही देविष नारद, श्रिसत, देवल श्रीर व्यास भी तुमको दिव्य एवं शाश्वत पुरुष, श्रादिदेव, श्रजनमा, सर्वित्र श्रुश्चात् सर्वव्यापी कहते हैं, श्रीर स्वयं तुम भी मुमसे वही कहते हो। (१४) हे केशव! तुम मुमसे जो कहते हो, उस सब को में सत्य मानता हूँ। हे भगवान्! तुम्हारी व्यक्ति श्र्यात् तुम्हारा मूल देवताश्रों को विदित नहीं श्रीर दानवों को विदित नहीं। (१४) सब भूतों के उत्पन्न करनेवाले हे भूतेश! देवदेव जगत्यते! हे पुरुषोत्तम! तुम स्वयं ही श्रपने श्राप को जानते हो। (१६) श्रतः तुम्हारी जो दिव्य विभूतियाँ हैं, जिन विभूतियों

रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् । वस्तां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥ पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां किपलो मुनिः ॥ २६ ॥ उज्जैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥ आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् । प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुिकः ॥२८॥ अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।

ही प्रयोग फ़िर किया गया है। श्रतएव भिक्त-प्रधान धर्म में, यज्ञ-याग श्रादि क्रियात्मक वेदों की श्रपेचा, गान-प्रधान वेद श्रर्थात् सामवेद को श्रधिक महस्व दिया गया हो, तो इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं; श्रोर "में वेदों में सामवेद हूँ" इस कथन का हमारे मत में सीधा श्रौर सहज कारण यही है।

(२३)(ग्यारह) रुद्रों में शङ्कर में हूँ; यच श्रीर राचसों में कुबेर हूँ; (श्राठ) वसुश्रों में पावक हूँ; (श्रीर सात) पर्वतों में मेरु हूँ। (२४) हे पार्थ ! पुरोहितों में मुख्य बृहस्पित सुक्को समक। में सेनानायकों में स्कन्द (कार्तिकेय) श्रीर जलाशयों में समुद्र हूँ। (२४) महर्षियों में में सुगु हूँ; वाणी में एक चर श्रथार्त कैंकार हूँ। यज्ञों में जप-यज्ञ में हूँ; स्थिवर श्रथांत् स्थिर पदार्थों में हिमालय हूँ।

[ "यज्ञों में जपयज्ञ में हूँ" यह वाक्य महत्त्व का है। श्रनुगीता ( ममा-श्रश्व. ४४. म) में कहा है कि "यज्ञानां हुतमुत्तमम्" श्रथीत् यज्ञों में (श्रिष्ठ में ) हिव समर्पण करके सिद्ध होनेवाला यज्ञ उत्तम है; श्रीर वही वैदिक कर्म-काण्डवालों का मत है। पर भिक्तमार्ग में हिवर्यज्ञ की श्रपेचा नाम-यज्ञ या जप-यज्ञ का विशेष महत्त्व है, इसी से गीता में "यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि" कहा है। मनु ने भी एक स्थानपर (२.८७) कहा है कि "श्रीर कुछ करे या न करे, केवल जप से ही ब्राह्मण सिद्धि पाता है "। भागवत में "यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं"पाठ है।]

(२६) मै सब वृत्तो में श्रश्वत्थ श्रर्थात पीपल श्रीर देविषयों में नारद हूँ, गंधवों में चित्रतथ श्रीर सिद्धों में किपल मुनि हूँ। (२७) घोड़ों में (श्रमृत-मन्थन के समय निकला हुश्रा) उच्चैःश्रवा मुक्ते समको। मै गजेन्द्रों में ऐरावत, श्रीर मनुष्यों में राजा हूँ। (२८) मैं श्रायुधों में वस्र, गौश्रों में कामधेनु, श्रीर प्रजा उत्पन्न करनेवाला काम अहमादिश्च मध्यं र्च भूतानामन्त एव च.॥ २०॥ आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रिवरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी॥ २१॥ वेदानां सामवेदोऽस्मि देवांनामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ २२॥

का श्रादि, मध्य श्रोर श्रन्त भी भें ही हूँ। (२१) (बारह) श्रादित्यों में विष्णु में हूँ; तेजिस्वयों में किरणशाली सूर्य, (सात श्रथवा उनचास) मरुतों में मरीचि श्रोर इन्द्रियों में चन्द्रमा में हूँ। (२२) में वेदों में सामवेद हूँ; देवताश्रों में इन्द्र हूँ श्रोर इन्द्रियों में मन हूँ; भूतों में चेतना श्रथांत् प्राण की चलन-शिक्ष में हूँ।

[ यहाँ वर्णन है, कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, अर्थात् सामवेद मुख्य है; ठीक ऐसा ही महाभारत के अनुशासन पर्व (१४. ३१७) में भी "सामवेदश्र वेदानां यजुपां शतरुद्रियम् '' कहा है। पर श्रनुगीता में ' ऑकारः सर्ववेदानाम् ' (अश्व. ४४. ६) इस प्रकार, सब वेदों मे ॐकार को ही श्रेष्ठता दी है; तथा पहले गीता ( ७. म. ) में भी " प्रणवः सर्ववेदेषु " कहा है। गीता ६. १७ के " ऋक्सामयजुरेव च " इस वाक्य में सामवेद की अपेत्ता ऋग्वेद को श्रव्यस्थान दिया गया है, श्रीर साधारण लोगों की समक भी ऐसी ही है। इन परस्पर-विरोधी वर्णनों पर कुछ लोगों ने श्रपनी कल्पना को खुव सरपट दौड़ाया है। ज्ञान्दोग्य उपनिपद् में ॐकार ही का नाम उद्गीध है थ्रोर लिखा है, कि " यह उद्गीथ सामवेद का सार है और सामवेद ऋखेद का सार है " ( छां. १. १. २. )। सब वेदों मे कौन वेद श्रेष्ठ है, इस विपय के भिन्न भिन्न उक्त विधानों का मेल छान्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता है। क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी मूल ऋग्वेद से ही लिये गये हैं। पर इतने ही से सन्तुष्ट न हो कर कुछ लोग कहते हैं, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है, इसका कुछ न कुछ गूढ कारण होना चाहिये। यद्यपि छान्दोग्य उपनिपद् में सामवेद को प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कहा है कि "सामवेद की ध्वनि श्रशुचि है" (मनु. ४. १२४)। श्रतः एक ने श्रनुमान किया है, कि सामवेद को प्रधानता देनेवाली गीता मनु से पहले की होगी; श्रीर दूसरा कहता है कि गीता बनाने-वाला सामवेदी होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी होगी। परन्तु हमारी समक में ''में वेदों में सामवेद हूं '' इसकी उपपत्ति लगाने के लिये इतनी दूर जाने की श्रावश्यकता नहीं है। भिक्तमार्ग में परमेश्वर की गान्युक्त स्तुति को सदैव प्रधानता दी जाती है। उदाहरणार्थ, नारायणीय धर्म में नारद ने भगवान् का वर्शंन किया है कि " वेदेषु सपुराग्रेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे ' ( मभा. शां. ३३४. २३ ), श्रीर वसु राजा " जप्यं जगी "-जप्य गाता था (देखो शां. ३३७, २७; श्रोर ३४२. ७० श्रोर ८१)—इस प्रकार 'मै' धातुका

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्।
कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिमेघा घृतिः क्षमा ॥ ३८ ॥
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ॥
मासानां मार्गशीषोऽहमृत्नां कुसुमाकरः ॥,३५ ॥
धृतं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां घनंजयः ।
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।
मौनं चैवास्मि गुद्धानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥
यञ्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जन ।

क्षेनेवालों का उत्पत्तिस्थान में हूँ, स्त्रियों में कीर्ति, श्री श्रीर वाणी, स्मृति, मेधा, धृति तथा चमा में हूँ।

[कीर्ति, श्री, वाणी इत्यादि शब्दों से वही देवता विविचत हैं। महाभारत (श्रादि. ६६. १३, १४) में वर्णन है, कि इनमें से वाणी श्रीर चमा को छोड़ शेष पाँच, श्रीर दूसरी पाँच (पुष्टि, श्रद्धा, किया, बजा, श्रीर मित) दोनों मिल कर कुल दशों दत्त की कन्याएँ हैं। धर्म के साथ ब्याही जाने के कारण इन्हें धर्मपत्नी कहते हैं।]

(३१) साम अर्थात् गाने के योख़ वैदिक स्तोत्रों में बृहत्साम, (श्रीर) शब्दों में गायत्री छुन्द में हूं; में महीनों में मार्गशीर्ष श्रीर ऋतुश्रों मे वसन्त हूं।

[ महीनों में मार्गशीर्ष को प्रथम स्थान इसिलिये दिया गया है, कि उन दिनों में बारह महिनों को मार्गशीर्ष से ही गिनने की रीति थी,—जैसे कि श्राजकल चैत्र से है—(देखों ममा. श्रनु. १०६ श्रौर १०६; एवं वाल्मीकिरामायण ३. १६)। भागवत ११. १६. २७ में भी ऐसा ही उल्लेख है। हमने श्रपने 'श्रोरायन' अन्थ में लिखा है, कि सुगशीर्ष नचत्र को श्रश्रहायणी श्रथवा वर्षारम्भ का नचत्र कहते थे; जब सुगादि नचत्र-गणना का प्रचार था तब सुगनचत्र को प्रथम श्रश्रस्थान मिला, श्रौर इसी से फिर मार्गशीर्ष महीने को भी श्रेष्ठता मिली होगी। इस विषय को यहाँ विस्तार के भय से श्रिषक बढ़ाना उचित नहीं है।

(३६) में छुलियों में चूत हूं, तेजस्वियों का तेज, (विजयशाली पुरुषों का) विजय, (निश्चयी पुरुषों का) निश्चय और सत्त्वशीलों का सत्त्व में हूं। (३७) में यादवों में वासुदेव, पागडवों में धनक्षय, मुनियों में व्यास और किवयों में शुक्राचार्य किव हूं (३८) में शासन करनेवालों का दंड, जय की इच्छा करनेवालों की नीति, और गुझों में मौन हूं। ज्ञानियों का ज्ञान में हूं। (३६) इसी प्रकार हे अर्जुन! सब भूतों का

पितृणार्मयमा चास्मि यमः सयमतामहम् ॥ २९ ॥
प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१॥
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

में हूँ; सपों में वासुिक हूँ। (२६) नागों में अनन्त में हूँ; यादस् अर्थात् जलचर प्राािग्यों में वरुण; और पितरों में अर्थमा मैं हूँ; मैं नियमन करनेवालों में यम हूँ।

[वासुकि=सर्पों का राजा और अनन्त='शेष' ये अर्थ निश्चित हैं और अमरकोश तथा महाभारत में भी यही अर्थ दिये गये हैं (देखो मभा. आदि ३४-३६)। परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं बतलाया जा सकता, कि नाग और सर्प में क्या भेद है। महाभारत के आस्तिक-उपाख्यान में इन शब्दों का प्रयोग समानार्थक ही है। तथापि जान पड़ता है, कि यहाँ पर सर्प और नाग शब्दों से सर्प के साधारण वर्ग की दो भिन्न-भिन्न जातियाँ विविच्ति हैं। श्रीधरी टीका में सर्प को विषेता और नाग को विषहीन कहा है, एवं रामानुजभाष्य में सर्प को एक सिरवाला और नाग को अनेक सिरोंवाला कहा है। परन्तु ये दोनों भेद ठीक नहीं जचते। क्योंकि कुछ स्थलों पर, नागों के ही प्रमुख कुल बतलाते हुए उन में अनन्त और वासुकि को पहले गिनाया है और वर्णन किया है, कि दोनों ही अनेक सिरोंवाले एवं विषधर हैं किन्तु अनन्त है अग्निवर्ण का और वासुकि है पीला। भागवत का पाठ गीता के समान ही है।]

(३०) मैं दैत्यों में प्रह्णाद हूँ, मैं प्रसनेवालों में काल, पशुश्रों में मृगेन्द्र श्रर्थात् सिंह श्रोर पिचयों में गरूढ़ हूँ। (३१) में वेगवानों में वायु हूँ; मे शखधारियों में राम, मछिनायें में मगर श्रीर निदयों में मागीरथी हूँ। (३२) हे श्रर्जुन ! सिष्टमात्र का श्रादि, श्रन्त श्रीर मध्य भी में हूँ, विद्याश्रों मे श्रध्यात्मविद्या श्रीर वाद करनेवालों का वाद में हूँ।

[ पीछे २० वें श्लोक में बतला दिया है, कि सचेतन भूतों का ख्रादि, मध्य ख्रौर श्रन्त में हूँ तथा श्रव कहते हैं, कि सब चराचर सृष्टि का ख्रादि, मध्य और श्रन्त में हूँ; यही भेद है।]

(३३) में श्रचरों में श्रकार श्रीर समासों में (उभयपद-प्रधान) द्वन्द्व हूँ; (निमेष, मुहूर्त श्रादि) श्रचय काल श्रीर सर्वतोमुख श्रर्थात् चारों श्रीर से मुखेंवाला धाता यानी ब्रह्मा में हूँ; (३४) सबका चय करनेवाली मृत्यु श्रीर श्रागे जनम

### एकादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच।

मद्तुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् । यक्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरक्षो मया । त्वक्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥ एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोक्तम ॥ ३ ॥ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमञ्ययम् ॥ ४ ॥

# ग्यारहवाँ अध्याय।

[ जब पिछले अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तब उसे सुन कर अर्जन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुई। भगवान ने उसे जिस विश्वरूप का दर्शन कराया, उसका वर्णन इस अध्याय में है। यह वर्णन इतना सरस है, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी गिनती होती है, और अन्यान्य गीताओं की रचना करनेवालों ने इसी का अनुकरण किया है। प्रथम अर्जन प्छता है, कि—]

त्रजीन ने कहा-(१) मुक्त पर अनुग्रह करने के लिये तुमने अध्यात्म-संज्ञक जो परम गुप्त बात बतलाई, उससे मेरा यह मोह जाता रहा। (२) इसी प्रकार हे कमल-पत्राच ! सूतों की उत्पत्ति, लय, और (तुम्हारा) अच्य माहात्म्य भी मैंने तुमसे विस्तारसिहत सुन लिया। (३) (अब) हे परमेश्वर! तुमने अपना जैसा वर्णन किया है, हे पुरुषोत्तम! में तुम्हारे उस प्रकार के ईश्वरी स्वस्त्य को (प्रत्यच) देखना चाहता हूँ। (४) हे प्रमो! यदि तुम समकते हो, कि उस प्रकार का रूप में देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर! तुम अपना अव्यय स्वरूप मुक्ते दिखलाओ।

[सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ कर, सातवें और आठवें म परमेश्वर के अचर अथवा अव्यक्त रूप का तथा नवें एवं दसवें में अनेक व्यक्त रूपों का जो ज्ञान बतलाया है, उसे ही अर्जुन ने पहले श्लोक में 'अध्यात्म ' कहा है। एक अव्यक्त से अनेक व्यक्त पदार्थों के निर्भित होने का जो वर्णन सातवें (४–११), आठवें (१६–२१), और नवें (४–८) अध्यायों में है, वही 'भूतों की उत्पत्ति और लय 'इन शब्दों से दूसरे श्लोक में अभिप्रेत है। तीसरे श्लोक के दोनों अर्धाशों को दो भिन्न-भिन्न वाक्य मान कर कुछ लोग उनका ऐसा अर्थ करते हैं, कि " परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा (स्वरूप का) वर्णन किया वह सत्य है (अर्थात् में समक्त गया); अब हे प्रकोत्तम! में तुम्हारे न तद्दित विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्॥ ३९॥ नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप। एव तृह्वेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया॥ ४०॥

अथवाद्वभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
 तत्त्वेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥
 अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
 विष्टभ्याहिमदं कृत्स्वमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

जो कुछ बीज है वह में हूं; ऐसा कोई चर-अचर भूत नहीं है जो मुक्ते छोड़े हो। (४०) हे परन्तप! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है। विभूतियों का यह विस्तार मैंने (केवल) दिग्दर्शनार्थ बेंतेंलाया है।

[ इस प्रकार मुख्य मुख्य विभूतियाँ बतला कर श्रव इस प्रकरण का उप-संहार करते हैं—]

( ४१ ) जो वस्तु वैभव, लक्सी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के ग्रंश से उपजी हुई समको। ( ४२ ) अथवा हे अर्जुन! तुम्हें इस फैलाव को जान कर करना क्या है ? ( संचेप में बतलाये देता हूं, कि ) मैं अपने एक (ही) श्रंश से इस सारे जगत को ज्याप्त कर रहा हूं।

[ अन्त का श्लोक पुरुषसूक्ष की इस ऋचा के आधार पर कहा गया है "पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि " (ऋ. १०. ६०. ३), और यह मन्त्र छान्दोग्य उपनिषद् (३. १२. ६) में भी है। ' अंश ' शब्द के अर्थ का खुलासा गीतारहस्य के नवे प्रकरण के अन्त (ए. २४६ और २४७) में किया गया है। प्रगट है, कि जब भगवान् अपने एक ही अंश से इस जगत् मे ज्याप्त हो रहे हैं, तब इसकी अपेत्रा भगवान् की पूरी महिमा बहुत ही अधिक होगी; और उसे बतलाने के हेतु से ही अन्तिम श्लोक कहा गया है। पुरुषसूक्ष में तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि " एतावान् अस्य महिमाऽतो ज्यायां प्रस्वः " यह इतनी इसकी महिमा हुई, पुरुष तो इस की अपेत्रा कहीं श्रेष्ठ है।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या-- न्तर्गत योग--श्रर्थात् कर्मयोग--शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के संवाद में, - दिमूतियोग नामक दसवाँ श्रध्याय समाप्त हुश्रा। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम ॥ १ ॥ अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धृतदृर्शनम । अनेकिदिव्याभरणं दिव्यानेकाद्यतायुधम् ॥ १० ॥ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् । सर्वाख्यमयं द्वमनन्तं विश्वतोसुखम् ॥ ११ ॥ दिवि स्र्यसहस्रस्य मवेद्यगपद्दिश्यता । यदि भाः सहशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ तत्रैकस्यं जगत्कृत्सनं प्रविभक्तमनेकथा । अपव्यद्वेवदेवस्य द्वारं पाण्डवस्तदा ॥ १२ ॥ ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । प्रणस्य द्विरसा दवं कृताङ्गलिरमायत ॥ १८ ॥

### अर्जुन उवाच ।

र्व्हिपच्यामि द्वांस्तय देव देहे सर्वास्तथा भृतविशेषसङ्घान् । व्रह्माणमीदां कमलासनस्थमृपींध्य सर्वानुरगांध्य दिव्यान् ॥१५॥ अनेकवाहूद्रवक्त्रनेत्रं पच्यामि त्यां सर्वतोऽनन्तरूपम् । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पच्यामि विश्वेश्वर् विश्वकृष ॥ १६॥

सञ्जय ने कहा—(१) किर है राजा एतराए ! इस प्रकार कह करके योगों के हंबर हिर ने अर्जुन को (अपना) अप्र इंबरी रूप अर्थान् विश्वरूप दिखलाया। (१०) उसके अर्थात् विश्वरूप के अनेक मुन्त और नेत्र थे, और उसमें अनेक अद्भुत हरय देख पहते थे, उस पर अनेक प्रकार के दिव्य अर्लंकार थे और उस में नाना प्रकार के दिव्य आयुत्र सिजित थे। (११) उस अनन्त, सर्वतोमुल और सब आश्रयों से मेर हुए देवता के दिव्य सुगन्धित उचटन लगा हुआ था और वह दिव्य पुष्प एवं वस्त्र धारण किये हुए था। (१२) यदि आकाश में पुक हज़ार स्यों की प्रमा पुकसाय हो, तो वह उस महात्मा की कान्ति के समान (कुछ कुछ) देन्त पड़े! (१३) तय देवाधिदेव के इस शरीर में नाना प्रकार में वैटा हुआ सारा जगत् अर्जुन को पुकत्रित दिन्ताई दिया। (१४) फिर आश्रयों में वृत्रने से उसके शरीर पर रोमाञ्च खड़े हो आये; और मस्तक नमा कर नमस्कार करके पुत्र हाथ जोड़ कर उस अर्जुन ने देवता से कहा—

चर्जन ने कहा—( ११) हे देव! तुम्हारी इस देह में सब देवताओं को चौर नाना प्रकार के प्राणियों के समुदायों को, ऐसे ही कमलायन पर चेंटे हुए (सब देवताचों के) स्वामी बहादेव, सब ऋषियों चौर (बायुकि प्रमृति) सब दिव्य सपीं को भी में देख रहा हूँ। (१६) चनेक बाहु, चनेक उदर, चनेक मुख चौर चनेक नेत्रवारी, चनन्तरूपी तुम्हीं को में चारों चोर देखता हूँ; परन्तु हे विश्वेश्वर, विश्व

### श्रीभगवानुवाच ।

पस्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः।
नानाविधानि दिन्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥५॥
पश्यादित्यान्वस्न्स्द्रानिश्वनौ मस्तस्तथा।
वहून्यदृष्ट्रपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत॥६॥
इहैकस्थं जगत्कृस्तं पश्याद्य सचराचरम्।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्र्ष्दुमिच्छसि॥७॥
न तु मां शक्यसे दृष्टुमनेनैय स्वचक्षुषा।
दिन्यं ददामि ते चक्षुः पत्र्य मे योगमैश्वरम्॥८॥

#### संजय उवाच।

§§ एवसुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः।

ईश्वरी स्वरूप को देखना चाहता हूँ " (देखो गीता. १०. १४)। परन्तु दोनों पंक्षियों को मिला कर एक वाक्य मानना ठीक लान पड़ता है और परमार्थप्रपा टीका में ऐसा किया भी गया है। चौथे स्ठोक में जो 'थोगेश्वर' शब्द है, उसका अर्थ योगों का (योगियों का नहीं) ईश्वर है (१८.७१)। योग का अर्थ पहले (गी.७.२१ और १.१) अब्यक्त रूप से ब्यक्त सृष्टि निर्माण करने का सामर्थ्य अथवा युक्ति किया ला चुका है; अब उस सामर्थ्य से ही विश्वरूप दिखलाना है, इस कारण यहाँ 'योगेश्वर' सम्बोधन का प्रयोग सहेतुक है। ]

श्रीभगवान् ने कहा—(१) हे पार्थ ! मेरे श्रनेक प्रकार के, श्रनेक रङ्गों के, श्रीर श्राकारों के (इन) सैकड़ों श्रथवा हजारों दिव्य रूपों को देखो । (६) यह देखो (बारह) श्रादित्य, (श्राठ) वसु, (ग्यारह) रुद्ध, (दो) श्रश्विनीकुमार, श्रीरं (१६) मरुद्धण । हे भारत ! ये श्रनेक श्राश्चर्य देखो, कि जो पहले कभी भी न देखे होंगे।

[ नारायणीय घर्म में नारद को जो विश्वरूप दिखलाया गया है, उसमें यह विशेष वर्णन है, कि वाईश्रोर वारह श्रादित्य, सन्मुख श्राठ वसु, दिहनी श्रोर ग्यारह रुद्र श्रौर पिछली श्रोर दो श्रिष्वनीक्तमार थे (शां. ३३६. ४०-४२)। परन्तु कोई श्रावरयकता नहीं, कि यही वर्णन सर्वत्र विचित्तत हो (देखो ममा. उ. १३०)। श्रादित्य, वसु, रुद्र, श्रिष्वनीक्तमार श्रोर मरुद्रण ये वैदिक देवता हैं; श्रोर देवताश्रों के चातुर्वर्ण्य का भेद महाभारत (शां. २०८.२३, २४) में यों वतलाया है, कि श्रादित्य चत्रिय हैं, मरुद्रण वैश्व हैं; श्रोर श्रिष्वनीकुमार श्रूद्र हैं। देखो शतपथ बाह्मण १४. ४. २. २३।]

(७) हे गुडाकेश ! ब्राज यहाँ पर एकत्रित सव चर-श्रचर जगत् देख ले; श्रौर भी जो छुछ तुम्ते देखने की लालसा हो वह मेरी (इस) देह में देख ले! (८) परन्तु त् श्रपनी इसी दृष्टि से सुम्ते देख न सकेगा, तुम्ते में दिव्य दृष्टि देता हूं, (इससे) मेरे इस ईश्वरी योग श्रयांत् योग-सामर्थ्य को देख।

क्षं महत्ते वहुवक्त्रनेत्रं महावाहो वहुवाहूक्पादम्।
वहूद्रं वहुद्ंष्ट्राकरालं दृष्ट्रा लोकाः प्रत्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवणं व्यात्ताननं दीप्तिविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्रा हि त्वां प्रत्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रेव कालानलसंनिभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शमं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घेः ।
भीष्मो द्रोणः स्तपुत्रस्तथासौ सहास्मदियरिप योधमुख्येः ॥ २६ ॥
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्वान्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैक्त्तमाङ्गेः ॥ २७ ॥
यथा नदीनां वहवोऽम्वुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
तथा तवामी नरलोकवीरा विश्वान्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विश्वान्ति नाशाय समृद्ववेगाः ।

सात प्रकार के गण बतलाये हैं। श्रादित्य श्रादि देवता वैदिक हैं (जपर का इंडा श्लोक देलों)। बृहदारण्यक उपनिषद् (३.६.२) में यह वर्णन है, कि श्राठ वसु, ग्यारह रुद्ध, बारह श्रादित्य श्रोर इन्द्र तथा प्रजापित को मिला कर ३३ देवता होते हैं; श्रोर महाभारत श्रादिपर्व श्र. ६४ एवं ६६ में तथा शान्तिपर्व श्र. २००० में इनके नाम श्रोर इनकी उत्पत्ति बतलाई गई है।

·(२३) हे महाबाहु! तुम्हारे इस महान्, अनेक मुखों के, अनेक आँखों के, अनेक मुजाओं के, अनेक जङ्घाओं के, अनेक परों के, अनेक उदरों के और अनेक डाड़ों के कारण विकराल दिखनेवाले रूप को देख कर सब लोगों को और मुसे भी भय हो रहा है। (२४) आकाश से भिड़े हुए, प्रकाशमान, अनेक रंगों के, जबड़े फैलाये हुए और बड़े चमकील बेत्रों से युक तुमको देख कर अन्तरात्मा घवड़ा गया है; इससे हे विष्णो! मेरा धीरज छूट गया और शान्ति भी जाती रही! (२४) डाड़ों से विकाराल तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान तुम्हारे (इन) मुखों को देखते ही मुसे दिशाएँ नहीं स्मती औंर समाधान भी नहीं होता। हे जनिज्ञवास, देवाधिदेव! प्रसन्न हो जाओ! (२६) यह देखो! राजाओं के मुख्डों समेत घतराष्ट्र के सब पुत्र, भीषम, द्रोण और यह स्तपुत्र (कर्ण), हमारी भी ओर के मुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ, (२७) तुम्हारी विकराल डार्डोवाले इन अनेक भयद्भर मुख्य योद्धाओं के साथ, (२७) तुम्हारी विकराल डार्डोवाले इन अनेक भयद्भर मुख्य में घड़ा-धड़ घूस रहे हैं; और कुछ लोग दांतो मे दब कर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिनकी खोपड़ियाँ चुर हैं। (२६) तुम्हारे अनेक प्रव्यक्तित मुखों में मनुष्यलोक के ये वीर वैसे ही घुस रहे हैं, जैसे कि निद्यों के बड़े बड़े प्रवाह समुद्र की ही ओर चले जाते हैं। (२६) जलती हुई अग्नि में मरने के लिये बड़े वेग से जिस प्रकार

किरीटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराशिं सर्वतो दीतिमन्तम्।
पत्यामि त्वां दुनिरिक्ष्यं समन्ताद् दीतानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥१७॥
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहुं शिशसूर्यनेत्रम्।
पत्थामि त्वां दीतहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥१९॥
द्यावाप्त्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्यातं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः।
द्वावाप्त्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्यातं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः।
द्वावाप्त्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्यातं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः।
द्वावाप्त्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्यातं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः।
द्वावाप्त्रयत्वामहर्षिसिद्धसङ्गाःस्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिःपुण्कलाभिःरद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोप्मपाश्च।
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे॥ २२॥

रूप ! तुम्हारा न तो अन्त, न मध्य श्रीर न श्रादि ही मुक्ते ( क्हीं ) देख पड़ता है। (१७) किरीट, गदा श्रौर चक धारण करनेवाले, चारों श्रोर प्रभा फैलाये हुए, तेज पुंज, दमकते हुए श्रप्ति श्रोर सूर्य के समान देवीप्यमान, श्रांखों से देखने में भी त्रशक्य श्रौर श्रपरंपार (भरे हुए) तुम्हीं मुक्ते जहाँ-तहाँ देख पडते हो । (६=)तुम्हीं श्रन्तिम ज्ञेय श्रज्ञर ( ब्रह्म ). तुम्हीं इस विश्व के श्रन्तिम श्राधार, तुम्हीं श्रव्यय त्रीर तुन्हीं शाश्वत धर्म के रचक हो; मुम्ने सनातन पुरुष तुन्हीं जान पड़ते हो। (१६) जिसके न श्रादि है, न मध्य श्रीर न श्रन्त, श्रनन्त जिसके बाहु हैं, चन्ड श्रोर सूर्य जिसके नेत्र हैं, प्रव्यक्तित श्रप्ति जिसका मुख है, ऐसे अनन्त शिक्तमान् तुम ही अपने तेज से इस समस्त जगत् को तपा रहे हो; तुम्हारा ऐसा रूप मे देख रहा हूँ। (२०) न्योंकि आकाश और पृथ्वी के वीच का यह (सब) श्रन्तर श्रौर सभी दिशाएँ श्रकेले तुम्हीं ने ज्याप्त कर डाली हैं। हे महात्मन्! तुम्हारे इस अद्भुत और उप रूप को देख कर त्रैलोक्य (इर से) व्यथित हो रहा है। (२१) यह देखों, देवतात्रों के समूह, तुममे प्रवेश कर रहे हैं, ( त्रीर ) कुछ भय से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, ( एवं ) 'स्विस्त, स्वस्ति' कह कर महिष और सिद्धों के समुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्रों से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। (२२) रुद्र और श्रादित्य, वसु श्रीर साध्यगण, विश्वेदेव, (दोनों) श्रश्विनीकुमार, मरुद्रण, उष्मणः श्रर्यात् पितर श्रीर गन्धर्व, यज्ञ, राज्ञस एवं सिद्धों के मुख्ड विस्मित हो कर तुम्हारी श्रोर देख रहे हैं।

[श्राद्ध में पितरों को जो श्रन्न श्रर्पण किया जाता है, उसे वे तभी तक श्रहण करते हैं, जब तक कि वह गरमागरम रहे, इसी से उनको 'उप्मपा' कहते हैं (मनु. ३. २३७)। मनुस्मृति (३. १६४–२००),मे इन्हीं पितरों के सोमसद. श्रिप्रवात्त, विहेषद्, सोमपा, हिवप्मान्, श्राज्यपा और सुकालिन् छे-

#### संजय उवाच।

एतच्छ्रत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

### अर्जुन उवाच।

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यों जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्॥ ३७॥ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूष ॥ ३८॥ वायुर्यमोऽग्निर्वरूणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ ३९॥ नमः पुरस्ताद्य प्रप्रतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व।

मनुष्य श्रपने कर्मों से मरते हैं, उनको मारनेवाला तो सिर्फ्न निमित्त है, इस-लिये मारनेवाले को उसका दोप नहीं लगता।

सक्षय ने कहा—(३४) केशव के इस भाषण को सुन कर श्रर्जुन श्रत्यन्त भयभीत हो गया, गला रूँघ कर, काँपते काँपते हाथ जोड़, नमस्कार करके उसने श्रीकृष्ण से नम्न होकर फिर कहा—श्रर्जुन ने कहा—(३६) हे हपीकेश! (सव) जगत तुम्हारे (गुण-) कीर्तन से प्रसन्न होता है, श्रीर (उसमें) श्रनुरक्न रहता है, राचस तुमको डर कर (दशों) दिशाशों में भाग जाते हैं, श्रीर सिद्ध पुरुपों के संघ तुम्ही को नमस्कार करते हैं, यह (सब) उचित ही है। (३७) हे महात्मन् ! तुम बहादेव के भी श्रादिकारण श्रीर उससे श्रेष्ठ हो; तुम्हारी वन्दना वे कैसे न करेंगे ? हे श्रनन्त ! हे देवदेव ! हे जगनिवास ! सत् श्रीर श्रसत् तुम्हीं हो, श्रीर इन दोनों से परे ज़ो श्रचर है वह भी तुम्हीं हो!

[ गीता ७. २४; म. २०; और १४. १६ से देख पडेगा, कि सत् और श्रसत् शब्दों के श्रर्थ वहाँ पर कम से ज्यक्त श्रीर श्रव्यक्त श्रथवा चर श्रीर श्रचर इन शब्दों के श्रर्थों के समान हैं। सत् श्रीर श्रसत् से परे जो तत्त्व है, वही श्रचर बहा है; इसी कारण गीता १३. १२ में स्पष्ट वर्णेन है कि 'में न तो सत् हूँ श्रीर न श्रसत्'। गीता में 'श्रचर' शब्द कभी श्रकृति के लिये श्रीर कभी बहा के लिये उपयुक्त होता है। गीता ६. १६; १३. १२; श्रीर १४. १६ की टिप्पणी देखो।

(३८) तुम श्रादिदेव, (तुम) पुरातन पुरुप, तुम इस जगत् के परम श्राधार, तुम ज्ञाता श्रोर ज्ञेय तथा तुम श्रेष्ठस्थान हो; श्रोर हे श्रनन्तरूप! तुम्ही ने (इस) विश्व को विस्तृत श्रथवा न्यास किया है। (३६) वायु, यम, श्रप्ति, वरुण, चंद्र, प्रजापित तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥२९॥ लेलिह्यसे यसमानः समन्तालोकान्समयान्वद्नैर्ज्वलद्भिः। तेजोभिरापूर्य जगत्समयं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २०॥ आख्याहि मे को भवानुग्रह्तपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्लामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्॥२१॥

### श्रीभगवानुवाच ।

कालोऽस्मि लोकक्षयक्वत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रूनभुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सन्यसाचिन्॥ ३३॥ द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युध्यस्य जेतासि रणे सपत्नान्॥

पतड़ कूदते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी अनेक जवड़ों में (ये) लोग मरने के लिये बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। (३०) है विष्णों! चारों और से सब लोगों को अपने प्रज्वलित मुखों से निगल कर तुम जीभ चाट रहे हो! और तुम्हारी उप्र प्रभाएं तेज से समूचे जगत को व्याप्त कर (चारों ओर) चमक रही हैं। (३१) मुक्ते बत-लाओ कि इस उप्र रूप को धारण करनेवाले तुम कौन हो ? हे देवदेवश्रेष्ठ ! तुम्हें नमस्कार करता हूं! प्रसन्न हो जाओ ! में जानना चाहता हूं कि तुम आदि: पुरुष कीन हो। क्योंकि में तुम्हारी इस करनी को (विलकुल) नहीं जानता।

श्रीभगवान् ने कहा-(३२) में लोकों का चय करनेवाला श्रोर वढा हुआ 'काल' हूँ; यहाँ लोकों का संहार करने श्राया हूँ। तू न हो तो भी (श्रर्थात् तू कुछ न करे तो भी), सेनाश्रों में खड़े हुए ये सब योद्धा नष्ट होनेवाले (मरनेवाले) हैं; (३३) श्रतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, श्रीर शत्रुश्रों को जीत करके समृद्ध राज्य का उपभोग कर। मेंने इन्हें पहले ही मार ढ़ाला है; (इसितिये श्रव) हे सन्यसाची (श्रर्जुन)! तू केवल निमित्त के लिये (श्रागे) हो! (३४) में द्रोण, भीष्म, जयद्रथ श्रीर कर्ण तथा ऐसे ही श्रन्यान्य वीर योद्धाश्रों को (पहले ही) मार चुका हूँ; उन्हें तू मार; घवढ़ाना नहीं । युद्ध कर । तू युद्ध में शत्रुश्रों को जीतेगा।

[सारांश, जव श्रीकृष्ण सिन्ध के लिये गये थे, तव दुर्योधन को मेल की कोई भी वात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शब्दों में कहा था, कि "कालपक्रमिदं मन्ये सर्व चर्त्र जनादंन " (मभा. उ. १२७. ३२)—ये सव चित्रय कालपक्र हो गये हैं। उसी कथन का यह प्रत्यच्च दृश्य श्रीकृष्ण ने श्रुपने विश्वरूप से श्रुर्जन को दिखला दिया है ( उपर २६–३१ श्लोक देखों)। कर्मविपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त भी ३३ वें श्लोक में श्रा गया है, कि दुष्ट

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोहुम् ॥ ४४ ॥ अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ किरीटिनं गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।

हो जाश्रो"। जिस प्रकार पिता श्रपने पुत्र के श्रथवा सखा श्रपने सखा के श्रपराध चामा करता है, उसी प्रकार हे देव! प्रेमी (श्राप) को प्रिय के (श्रपने प्रेमपात्र के श्रार्थत् मेरे, सब) श्रपराध चमा करना चाहिये।

कुछ लोग "प्रिय: प्रियायाईसि" इन शब्दों का " प्रिय पुरुष जिस प्रकार श्रपनी स्त्री के " ऐसा अर्थ करते हैं। परन्तु हमारे मत मे यह ठीक नहीं है। क्योंकि व्याकरण की रीति से 'प्रियायाईसि' के प्रियाया:+श्रईसि श्रथवा प्रियायै+म्रहिंसि ऐसे पद नहीं दूटते, श्रीर उपमा-द्योतक ' इव ' शब्द भी इस श्लोक में दो बार ही श्राया है। श्रतः 'प्रियः प्रियायाईसि' को तीसरी उपमा न समक्त कर उपमेय मानना ही श्रधिक प्रशस्त है। 'पुत्र के '(पुत्रस्य), 'सखा के' (सल्युः), इन दोनों उपमानात्मक षष्ट्यन्त शब्दों के समान यदि उपमेय में भी 'प्रियस्य' (प्रिय के ) यह षष्टचन्त पद होता, तो बहुत श्रच्छा होता। परन्तु श्रव 'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' इस न्याय के श्रनुसार यहाँ व्यवहार करना चाहिये। हमारी समम में यह बात बिलकुल युक्तिसङ्गत नहीं देख पड़ती. कि ' प्रियस्य ' इस षष्टथन्त स्त्रीलिंग पद के श्रभाव में, व्याकरण के विरुद्ध 'प्रियायाः' यह षष्ठयन्त स्त्रीलिंग का पद किया जावे; श्रीर जब वह पद श्रर्जुन के लिये लाग न हो सके तब, ' इव ' शब्द को श्रध्याहार मान कर ' प्रियः प्रियायाः'—प्रेमी श्रपनी प्यारी स्त्री के-ऐसी तीसरी उपमा मानी जावे, श्रौर वह भी श्रङ्गा-रिक श्रतएव श्रप्रासङ्गिक हो। इसके सिवा, एक श्रीर बात है, कि पुत्रस्य, सख्य:. प्रियायाः, इन तीनों पदों के उपमान में चले जाने से उपमेय में षष्टयन्त पद बिलकुल ही नहीं रह जाता, श्रौर 'मे श्रथवा मम' पद का फ़िर भी श्रध्याहार करना पड़ता है; एवं इतनी माथापची करने पर उपमान और उपमेय में जैसे तैसे विभक्ति की समता हो गई, तो दोनों में लिङ्ग की विषमता का नया दोष बना ही रहता है। दूसरे पत्त में अर्थात् प्रियाय+अर्हिस ऐसे व्याकरण की रीति से शुद्ध श्रीर सरल पद किये जायँ तो उपमेथ मे जहाँ षष्टी होनी चाहिये, वहाँ 'प्रियाय' यह चतुर्थी त्राती है,—बस इतना ही दोष रहता है, त्रीर यह दोष कोई विशेष महत्त्व का नहीं है। क्योंकि षष्ठी का श्रर्थ यहाँ चतुर्थी का सा है श्रीर श्रन्यत्र भी कई बार ऐसा होता है। इस श्लोक का श्रर्थ परमार्थ प्रपा टीका में वैसा ही है, जैसा कि हमने किया है।]

(४४) कभी न देखे हुए रूप को देख कर मुसे हर्ष हुआ है और भय से मेरा मन ज्याकुल भी हो गया है। हे जगन्निवास, देवाधिदेव! प्रसन्न हो जाओ! और है

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे याद्व हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशस्यासनभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥ पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥४३॥ तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीङ्यम् ।

अर्थात् ब्रह्मा, और परदादा भी तुम्हीं हो। तुम्हें हज़ार बार नमस्कार है! और फिर भी तुम्हीं को नमस्कार है!

[ ब्रह्मा से मरीचि आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न हुए और मरीचि से कश्यप तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न हुई है (ममा. आदि. ६४. ११); इसिलये इन मरीचि आदि को ही प्रजापित कहते हैं (शां. ३४०. ६४)। इसी से कोई कोई प्रजापित शब्द का अर्थ कश्यप आदि प्रजापित करते हैं। परन्तु यहाँ प्रजापित शब्द एकवचनान्त है, इस कारण प्रजापित का अर्थ ब्रह्मदेव ही अधिक आह्य देख पड़ता है; इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, मरीचि आदि के पिता अर्थात् सब के पितामह (दादा) हैं, अतः आगे का 'प्रपितामह' (परदादा) पद भी आप ही आप प्रगट होता है, और उसकी सार्थकता ब्यक्त हो जाती है।

(४०) हे सर्वात्मक ! तुम्हें सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है श्रीर सभी श्रोर से तुमको नमस्कार है। तुम्हारा वीर्य अनन्त है श्रीर तुम्हारा पराक्रम श्रतुत है, सब को यथेष्ट होने के कारण तुम्हीं 'सर्व हो।

[सामने से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर की सर्वव्यापकता दिखलाते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म का ऐसा वर्णन है, कि " ब्रह्मैवेदं अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दिख्यतश्चोत्तरेख। अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं विश्वम् " ( मुं. २. २. ११; छां; ७. २४ ) उसी के अनुसार भिक्नेमार्ग की यह नमनात्मक स्तुति है। ]

( ४१ ) तुम्हारी इस महिमा को बिना जाने, मित्र समक्ष कर प्यार से या भूल से 'श्ररे कृष्णा,' 'श्रो यादव,' 'हे सखा,' इत्यादि जो कुछ मैंने कह डाला हो, (४२) श्रोर हे श्रच्युत! श्राहार-विहार में श्रथवा सोने-बैठने में, श्रकेले में या दस मनुष्यों के समन्त मैंने हॅसी-दिल्लगी में तुम्हारा जो श्रपमान किया हो, उसके लिये में तुमसे चमा माँगता हूँ। (४३) इस चराचर जगत् के पिता तुम्हीं हो, तुम पूज्य हो श्रोर गुरु के भी गुरु हो! त्रैलोक्य भर में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है। फिर हे श्रतुलप्रभाव! श्रधिक कहाँ से होगा ? (४४) तुम्हीं स्तुत्य श्रोर समर्थ हो; इसलिये में शरीर मुका कर नमस्कार करके तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि " प्रसन्न

# अर्जुन उवाच ।

दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

### श्रीभगवानुवाच ।

अदुर्द्शिमिदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम ।
 देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दृश्निकाङ्क्षिणः ॥ ५२ ॥
 नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।
 शक्य एवंविधो दृष्टुं दृष्टवानिस मां यथा ॥ ५३ ॥
 भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
 इातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च प्रत्तप ॥ ५४ ॥

§§ मत्कर्मकुन्मत्परमो मञ्जूकः सङ्घर्वाजेतः।

पर की गई है; इस कारण यह सिद्धान्त और भी सुदृढ हो जाता है, कि गीता बहुत प्राचीन होगी। देखो गीतारहस्य परिशिष्ट प्रकरण ए. ४१६।]

अर्जुन ने कहा—(११) हे जनार्दन ! तुम्हारे इस सौम्य और मनुष्य-देहधारी रूप को देख कर अब मन ठिकाने आ गया और मैं पहले की भाति सावधान हो गया हूं।

श्रीभगवान् ने कहा—(१२) मेरे जिस रूप को त् ने देखा है, इसका दर्शन मिलना बहुत कठिन है। देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा किये रहते हैं। (१३) जैसा तूने सुमे देखा है वैसा सुमे वेदों से, तप से, दान से, अथवा यज्ञ से भी (कोई) देख नहीं सकता। (१४) हे अर्जुन! केवल अनन्य भिक्त से ही इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, सुमे देखना, श्रीर हे परन्तप! सुममें तन्त्व से प्रवेश करना सम्भव है।

[ भिक्त करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता है, और फिर श्रन्त में पर-मेश्वर के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है। यही सिद्धान्त पहले ४. २६ में और श्रागे १८. ४४ में फ्रिर श्राया है। इसका खुलासा हमने गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण ( ए. ४२६-४२८ ) में किया है। श्रव श्रर्जुन को पूरी गीता के श्रर्थ का सार बतलाते है—]

( ४४ ) हे पाण्डव ! जो इस बुद्धि से कर्म करता है, कि सब कर्म मेरे अर्थात्. परमेश्वर के है, जो मत्परायण और सङ्गविरहित है, और जो सब प्राणियों के विषय में निवेंर है, वह मेरा भक्त मुक्तमें मिल जाता है।

[ उक्र श्लोक का आशय यह है, कि जगत् के सब व्यवहार भगवद्गक्त को परमेश्वरापेश्वबुद्धि से करना चाहिये (ऊपर ३३ वाँ श्लोक देखो), अर्थात् उसे सारे व्यवहार इस निरिभमान बुद्धि से करना चाहिये, कि जगत् के सभी कर्म परमेश्वर

# तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ श्रीमगवानुवाच ।

९९ मया प्रसन्तेन तवार्जुनेदं रूपं परं द्विंतमात्मयोगात ।
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न द्विनं च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः।
एवंरुपः शक्य अहं दृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥
मा ते व्यथा मा च विमृद्धभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृद्धः ममेद्रम्।
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपच्य ॥ ४९ ॥

#### संजय उवाच।

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥५०॥

देव ! अपना वही पहले का स्वरूप टिखलाओ । ( ४६ ) में पहले के समान ही किरीट और गटा धारण करनेवाले, हाथ में चक्र लिये हुए तुमकी देखना चाहता हूँ; ( अतएव ) हे सहस्रवाहु, विश्वमूर्ति ! उसी चतुर्भुज रूप से प्रगट हो जाओ !

श्रीभगवान् ने कहा—(१७) हे श्रर्जुन! (तुम एर) प्रसन्न हो कर यह तेजो-मय, श्रनन्त, श्राध श्रोर परन विश्वरूप श्रपने योग-सामर्थ्य से मैं ने तुमे दिख-लाया है; इसे तेरे सिवा श्रार किसी ने पहले नहीं देखा। (१८) हे कुरुवीरश्रेष्ट! मनुष्यलोक में मेरे इस प्रकार का स्वरूप कोई भी वेद से, यहाँ से. स्वाध्याय से, दान से, कमों से, श्रथवा उग्र तप से नहीं देख सकता, कि जिसे त् ने देखा है। (१६) मेरे ऐसे घोर स्वप को देख कर श्रपने चित्त में व्यथा न होने दे; श्रोर मूठ मत हो जा। इर होड़ कर संतुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप को फिर देख ले। सक्षय ने कहा—(१०) इस प्रकार भाषण करके वासुदेव ने श्रर्जुन को फिर श्रपना (पहले का) स्वरूप दिखलाया; श्रोर फिर सौम्य रूप धारण करके दस महात्मा ने इरे हुए श्रर्जुन को धीरज वैधाया।

[ गीता के द्वितीय अध्याय के १ वें से = वे, २० वे, २२ वें, २६ वें, और ७० वें श्लोक, आठवें अध्याय के १ वें, १० वें, ११ वें और २= वें श्लोक, नवें अध्याय के २० और २१ वें श्लोक. पन्द्रहवें अध्याय के २ रे से १ वे और ११ वें श्लोक का छुन्द विश्वरूप-वर्णन के उद्व ३६ श्लोकों के छुन्द के समान है: अर्थात् इसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अचर हैं। परन्तु इनमें गर्णों का कोई एक नियम नहीं है, इससे कालिदास प्रभृति के काव्यों के इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवज्ञा, उप-जाति, दोधक, शालिनी आदि छुन्दों की चाल पर ये श्लोक नहीं कहे जा सकते। अर्थात् यह वृत्तरचना आर्ष यानी वेदसंहिता के त्रिष्टुष् वृत्त के नमुने

# द्वाद्शोऽध्यायः।

अर्जुन उवाच ।

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥१॥

### श्रीभगवानुवाच ।

§§ मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥
ये त्वक्षरमिन्दिश्यमव्यक्तं पर्युपासते।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च क्रूटस्थमचळं ध्रुवम्॥ ३॥
संनियम्येन्द्रियमां सर्वत्र समबुद्धयः।
ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूतिहते रताः॥ ४॥
क्रेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्।
अन्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते॥ ५॥
ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६॥
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्।

कौनसा है इस प्रश्न में व्यक्नोपासना का अर्थ भिक्त है। परन्तु यहाँ भिक्त से भिक्त भिन्न अनेक उपास्यों का अर्थ विविचत नहीं है; उपास्य अथवा प्रतीक कोई भी हो, उसमें एक ही सर्वव्यापी परमेश्वर की भावना रख कर भिक्त की जाती है, वही सबी व्यक्त उपासना है और इस अध्याय में वही उद्दिष्ट है।

श्रर्जुन ने कहा-(१) इस प्रकार सदा युक्त श्रर्थात् योगयुक्त हो कर जो भक्त तुम्हारी उपासना करते हैं, श्रीर जो श्रन्यक्त श्रन्तर श्रर्थात् ब्रह्म की उपासना करते हैं उनमें उत्तम (कर्म-) योगवेत्ता कौन हैं ?

श्रीभगवान् ने कहा—(२) मुक्तमे मन लगा कर सदा युक्कचित्त हो करकें परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सब से उत्तम युक्क श्रर्थात् योगी हैं। (३-४) परन्तु जो श्रनिदेश्य श्रर्थात् प्रत्यक्त न दिखलाये जानेवाले, श्रव्यक्त, सर्वव्यापी, श्रचिन्त्य और कृटस्थ श्रर्थात् सब के मूल में रहनेवाले, श्रचल श्रौर नित्य श्रक्तर श्रर्थात् ब्रह्म की उपासना सब इन्द्रियों को रोक कर सर्वत्र समञ्जद्धि रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के हित में निमग्न (लोग भी) मुक्ते ही पाते हैं, (१) (तथापि) उनके चित्त श्रव्यक्त में श्रासक्त रहने के कारण उनके क्रेश श्रीधक होते हैं। क्योंकि (ब्यक्त देहधारी मनुष्यों को) श्रव्यक्त उपासना का मार्ग कष्ट से सिद्ध होता है। (परन्तु जो मुक्त में सब कर्मों का संन्यास श्रर्थात् श्रपंण करकें

# निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे विश्वरूपदर्शनं नाम एकादशोऽच्यायः ॥ ११ ॥

के है, सचा कर्ता श्रीर करानेवाला वही है; किन्तु हमें निमित्त बना कर वह ये कर्म हम से करवा रहा है; ऐसा करने से वे कर्म शान्ति श्रथवा मोह-प्राप्ति में वाधक नहीं होते। शाङ्करभाष्य में भी यही कहा है, कि इस स्त्रोक में पूरे गीता-शास्त्र का तात्पर्य श्रा गया है। इससे प्रगट है, कि गीता का भिक्तमार्ग यह नहीं कहता कि श्राराम से 'राम राम 'जपा करो; प्रत्युत उसका कथन है, कि उत्कट भिक्त के साथ ही साथ उत्साह से सब निष्काम कर्म करते रहो। संन्यास-मार्गवाले कहते हैं, कि 'निर्वेर 'का श्रथं निष्क्रिय है; परन्तु यह श्रथं यहाँ विविचत नहीं है, इसी वात को प्रगट करने के लिये उसके साथ 'मत्कर्म-कृत् 'श्रथात् 'सब कर्मों को परमेश्वर के (श्रपने नहीं) समम्म कर परमे-श्वरापण बुद्धि से करनेवाला' विशेषण लगाया गया है। इस विपय का विस्तृत विचार गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (९.३६०-३६७) में किया गया है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् मे, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग—श्रथवा कर्मयोग–शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में, विश्वरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहवॉ श्रध्याय समाप्त हुश्रा।

## बारहवाँ अध्याय।

[ कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ कर आठवें में अचर, अनिर्देश्य और अव्यक्त ब्रह्म का स्वरूप बतलाया है। फिर नवें अध्याय में भिक्तरूप प्रत्यच राजमार्ग के निरूपण का आरम्भ करके दसवें और ग्यारहवें में तदन्तर्गत 'विभूति-वर्णन 'एवं ' विश्वरूप-दर्शन ' इन दो उपा-ख्यानों का वर्णन किया है; और ग्यारहवे अध्याय के अन्त में सार-रूप से अर्जन को उपदेश किया है, कि भिक्त से एवं निःसङ्ग बुद्धि से समस्त कर्म करते रहो। अब इस पर अर्जन का प्रश्न है, कि कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें और आठवें अध्याय में चर-अचर-विचारपूर्वक परमेश्वर के अव्यक्त रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करके अव्यक्त की अथवा श्रद्धर की उपासना (७. १६ और २४, ८. २१) बतलाई है और उपदेश किया है, कि युक्तचित्त से युद्ध कर (८.७); एवं नवें अध्याय में व्यक्त उपासना-रूप प्रत्यच्च धर्म बतला कर कहा है, कि परमेश्वरार्पण बुद्धि से सभी कर्म करना चाहिये (६. २७, ३४ और ११. १४; तो अब इन दोनों मे श्रेष्ठ मार्ग

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव।
मद्र्थमिप कर्माण कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि॥१०॥
अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्त्तं मद्योगमाश्रितः।
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥११॥
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥१२॥

करके मेरी प्राप्ति कर लेने की आशा रख। (१०) यदि अभ्यास करने में भी तू असमर्थ हो तो मद्ये अर्थात् मेरी प्राप्ति के अर्थ (शाखों में बतलाते हुए ज्ञान-ध्यान-भजन-पूजा-पाठ आदि) कर्म करता जा; मद्ये (ये) कर्म करने से भी तू सिद्धि पावेगा; (११) परन्तु यदि इसके करने में भी तू असमर्थ हो, तो मद्योग—मद्र्पणपूर्वक योग यानी कर्मयोग—का आश्रय करके यतात्मा होकर अर्थात् धीरे धीरे चित्त को रोकता हुआ, (अन्तमें) सब कर्मों के फलों का त्याग कर दे। (१२) क्योंकि अभ्यास की अपेचा ज्ञान अधिक अञ्झा है, ज्ञान की अपेचा ध्यान की योग्यता अधिक है, ध्यान की अपेचा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, और (इस कर्म-फल के) त्याग से तुरंत ही शान्ति प्राप्त होती है।

िकर्मयोग की दृष्टि से ये श्लोक श्रत्यन्त महत्त्व के हैं। इन श्लोकों में भक्ति-युक्त कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये श्रभ्यास, ज्ञान-भजन श्रादि साधन बतला कर, इसके और अन्य साधनों के तारतम्य का विचार करके अन्त में अर्थात् १२ वें स्रोक में कर्मफल के त्याग की श्रर्थात् निष्काम कर्मयोग की श्रेष्टता वर्शित है। निष्काम कर्मयोगी की श्रेष्ठता का वर्णन कुछ यहीं नहीं है; किन्तु तीसरे (३. प्त), पाँचवें (४. २), श्रौर छुठे (६. ४६) श्रध्यायों में भी यही श्रर्थ स्पष्ट रीति से वर्णित है; श्रौर उसके श्रनुसार फल-त्यागरूप कर्मयोग का श्राचरण करने के लिये स्थान-स्थान पर अर्जुन को उपदेश भी किया है (देखो गीतार. पृ. ३०७-३०८)। परन्तु गीताधर्म से जिनका सम्प्रदाय जुदा है, उनके लिये यह बात प्रतिकृत है; इसिंवये उन्होंने ऊपर के श्लोकों का श्रौर विशेषतया १२ वें श्लोक के पदों का अर्थ बदलेने का प्रयत्न किया है। निरे ज्ञानमागी अर्थात् सांख्य-टीका-कारों को यह पसन्द नहीं है, कि ज्ञान की श्रपेचा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ वतलाया जाने। इसिबये उन्होंने कहा है, कि या तो ज्ञान शब्द से 'पुस्तकों का ज्ञान ' लेना चाहिये, श्रथवा कर्मफल-त्याग की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी कोरी प्रशंसा सममनी चाहिये। इसी प्रकार पातञ्जलयोग-मार्गवालों को श्रभ्यास की अपेचा कर्मफल-त्याग का बद्ण्पन नहीं सुहाता और कोरे भक्तिमार्गवालों को-श्रर्थात् जो कहते हैं कि भक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म न करो उनको-ध्यान की श्रपेचा श्रर्थात् भक्ति की श्रपेचा कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं है। वर्तमान समय में गीता का भक्तियुक्त कर्मयोग सम्प्रदाय जुप्त सा हो गया है, कि जो पातञ्जलयोग, ज्ञान और भक्ति इन तीनों सम्प्रदायों से भिन्न है,

भवामि न चिरात्पार्थं मय्याविशतचेतसाम् ॥ ७ ॥ मय्येव मन आधत्स्व मिय बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ ९९ अथ चित्तं समाधातुं न शक्कोषि मिय स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥

मत्परायण होते हुए अनन्य योग से मेरा ध्यान कर मुसे भजते हैं, (७) हे पार्थ ! मुसमें चित्त लगानेवाने उन लोगों का, मैं इस मृत्युमय संसार-सागर से बिना बिलम्ब किये, उद्धार कर देता हूं। (८) (अतएव) मुसमें ही मन लगा, मुसमें बुद्धि को स्थिर कर, इससे तू निःसन्देह मुसमें ही निवास करेगा।

[इसमें भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। दूसरे श्लोक में पहले यह सिद्धान्त किया है, कि भगवद्गक्त उत्तम योगी है; फ़िर तीसरे श्लोक में पचान्तर-बोधक ' तु ' श्रन्यय का प्रयोग कर, इसमें श्रौर चौथे श्लोक मे कहा है, कि श्रन्यक्र की उपासना करनेवाले भी सुके ही पाते हैं। परन्तु इसके सत्य होने पर भी पाँचवे श्लोक में यह बतलाया है, कि अन्यक्त उपासकों का मार्ग अधिक क्रेशदायक होता है; छटे श्रीर सातर्वे श्लोक में वर्णन किया है, कि श्रव्यक्त की श्रपेत्ता व्यक्त की उपासना सुलभ होती है; श्रौर श्राठवें श्लोक मे इसके श्रनुसार व्यवहार करने का अर्जुन को उपदेश किया है। सारांश, ग्यारहवे अध्याय के अन्त (गी. ११.५६) में जो उपदेश कर श्राये हैं, यहाँ श्रर्जुन के प्रश्न करने पर उसी को दृढ़ कर दिया हैं। इसका विस्तारपूर्वक विचार, कि भक्तिमार्ग में सुत्तभता क्या है, गीतारहस्य के तेरहवे प्रकरण में कर चुके हैं; इस कारण यहाँ हम उसकी पुनरुक्ति नहीं करते । इतना ही कह देते हैं, कि श्रव्यक्त की उपासना कप्टमय होने पर भी मोच-दायक ही है: श्रीर भक्तिमार्गवालों को स्मरण रखना चाहिये, कि भक्तिमार्ग मे भी कर्म न छोड़ कर ईश्वरापंगपूर्वक श्रवश्य करना पड़ता है। इसी हेतु से छठे श्लोक में " मुमे ही सब कर्मों का संन्यास करके" ये शब्द रखे गये हैं। इसका स्पष्ट श्रर्थ यह है, कि भक्तिमार्ग में भी कर्मों को स्वरूपतः न छोडे, किन्तु परमेश्वर मे उन्हें श्रर्थात् उनके फलों को श्रर्पण कर दे। इससे प्रगट होता है, कि भगवान् ने इस अध्याय के अन्त में जिस भक्तिमान् पुरुप को अपना प्यारा बतलाया है, उसे भी इसी अर्थात् निष्काम कर्मयोग-मार्ग का ही समक्तना चाहिये; यह स्वरूपतः कर्मसंन्यासी नहीं है। इस प्रकार मिक्रमार्ग की श्रेष्ठता श्रीर सल-भता बतला कर श्रब परमेश्वर में ऐसी भक्ति करने के उपाय श्रथवा साधन बतलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करते हैं—]

(६) अब (इस प्रकार) मुक्तमें भली भाँति चित्त को स्थिर करते न बन पड़े तो हे धनक्षय! अभ्यास की सहायता से अर्थात् बारम्बार प्रयत्न निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मय्यपितमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १८ ॥
यस्मानोद्धिजते लोको लोकानोद्धिजते च यः ।
हृषामर्षभयोद्धेगैर्स्यको यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्ययः ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचाति न काङ्कृति ।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८ ॥

"जो इस वेदान्ततस्व को जानता है, कि ज्ञान की अपेचा उपासना अर्थात् ध्यान या भिक्त उत्कृष्ट है, एवं उपासना की अपेचा कर्म अर्थात् निष्काम कर्म अष्ठ है, वही पुरुषोत्तम है" (सूर्यगी. ४. ७७)। सारांश, भगवद्गीता का निश्चित मत यह है, कि कर्मफल-त्यागरूपी योग अर्थात् ज्ञान-भिक्त-युक्त निष्काम कर्मयोग ही सब मार्गो में श्रेष्ठ है; और इसके अनुकूल ही नहीं प्रत्युत पोषक युक्तिवाद १२ वें श्लोक में है। यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न रुचे, तो वह उसे छोड़ दे; परन्तु अर्थ की व्यर्थ खींचातानी न करे। इस प्रकार कर्मफल-त्याग को श्रेष्ठ सिद्ध करके उस मार्ग से जानेवाले को (स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाले को नहीं) जो सम और शान्त स्थित अन्त में प्राप्त होती है उसी का वर्णन करके अब भगवान् वतलाते हैं, कि ऐसा भक ही मुक्ते अत्यन्त प्रिय है—]

(१३) जो किसी से द्वेप नहीं करता, जो सब भूतों के साथ मित्रता से बर्तता है, जो कृपाल है, जो ममत्वलुद्धि और श्रहंकार से रहित है जो दुःख और सुख में समान एवं चमाशील है, (१४) जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा ददनिश्रयी है, जिसने श्रपने मन और लुद्धि को मुक्तमें श्रपण कर दिया है, वह मेरा (कर्म-) योगी मक्त मुक्तको ज्यारा है। (१४) जिससे न तो लोगों को क्लेश होता है श्रोर न जो लोगों से क्लेश पाता है, ऐसे ही जो हर्ष, कोध, भय और विषाद से श्रलिस है, वही मुक्ते प्रया है। (१६) मेरा वही मक्त मुक्ते प्यारा है कि जो निरपेच, पवित्र और दच है श्रर्थात् किसी भी काम को श्रालस्य छोड़ कर करता है, जो (फल के विषय में) उदासीन है, जिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता, श्रीर जिसने (काम्यफल के) सब श्रारम्म यानी उद्योग छोड़ दिये हैं। (१७) जो न श्रानन्द मानता है, न द्वेष करता है, जो न शोक करता है श्रीर न इच्छा रखता है, जिसने (कर्म के) श्रम और श्रश्यम (फल) छोड़ दिये हैं, वह भक्तिमान्, पर्रष मुक्ते श्रिय है। (१०) जिसे शत्रु श्रीर मित्र, मान श्रीर श्रपमान, सर्दी श्रीर

## §§ अद्रेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।

श्रीर इसी से उस सम्प्रदाय का कोई टीकाकार भी नहीं पाया जाता है। श्रतएव श्राज कल गीता पर जितनी टीकाएँ पाई जाती हैं. उनमें कर्मफल-त्याग की श्रेष्टता श्रर्थवादात्मक समसी गई है। परन्त हमारी राय में यह भूल है। गीता में निष्काम कर्मयोग को ही प्रतिपाद्य मान खेने से इस स्रोक के श्रर्थ के विषय में कोई भी श्रड्चन नहीं रहती। यदि मान लिया जायँ, कि कर्म छोड़ने से निर्वाह नहीं होता, निष्काम कर्म करना ही चाहिये, तो स्वरूपतः कर्मीं को त्यागनेवाला ज्ञानमार्ग कर्मयोग से कनिष्ठ निश्चित होता है, कोरी इन्द्रियों की ही कसरत करनेवाला पातञ्जलयोग कर्मयोग से हलका जँचने लगता है, श्रीर सभी कर्मी को छोड देनेवाला भक्तिमार्ग भी कर्मयोग की अपेचा कम योग्यता का सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाने पर यही प्रश्न रह जाता है. कि कर्मयोग में आवश्यक भक्तियुक्त साम्यबुद्धि को प्राप्त करने के लिये उपाय क्या है। ये उपाय तीन हैं-अभ्यास, ज्ञान श्रीर ध्यान। इनसें, यदि किसी से अभ्यास न सधे तो वह ज्ञान अथवा ध्यान में से किसी भी उपाय को स्वीकार कर ले । गीता का कथन है, कि इन उपायों का श्राचरण करना, यथोक्न कम से सुलभ है। १२ वें श्लोक में कहा है, कि यदि इनमें से एक भी उपाय न सधे, तो मनुष्य को चाहिये कि वह कर्मयोग के आचरण करने का ही एकदम त्रारम्भ कर दे। त्रब यहाँ एक शंका यह होती है. कि जिससे त्रभ्यास नहीं सधता और जिससे ज्ञान-ध्यान भी नहीं होता. वह कर्मयोग करेगा ही कैसे ? कई एकों ने निश्चय किया है, कि फ़िर कर्मयोग को सब की ऋपेज्ञा सुलभ कहना ही निरर्थक है। परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा, कि इस श्राह्मेप में कुछ भी जान नहीं है। १२ वे श्लोक में यह नहीं कहा है, कि सब कमीं के फलों का ' एकदम ' त्याग कर दे; बरन यह कहा है, कि पहले भगवान के बतलाये हुए कर्मयोग का त्राश्रय करके, (ततः) तदनन्तर धीरे धीरे इस बात को अन्त में सिद्ध कर ले। श्रीर ऐसा अर्थ करने से कुछ भी विसङ्गति नहीं रह जाती । पिछले अध्यायों में कह आये हैं कि कर्मफल के स्वल्प आचरण से ही नहीं (गी. २.४०), किन्तु जिज्ञासा (देखो गी. ६.४४ श्रीर हमारी टिप्पणी) हो जाने से भी मनुष्य श्राप ही श्राप श्रन्तिम सिद्धि की श्रोर खींचा चला जाता है। त्रतएव उस मार्ग की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही है, कि कर्मयोग का श्राश्रय करना चाहिये श्रर्थात् इस मार्ग से जाने की मन में इच्छा होनी चाहिये। कौन कह सकता है, कि यह साधन श्रम्यास, ज्ञान श्रीर ध्यान की श्रपेत्ता सुलभ नहीं है ? श्रीर १२ वें श्लोक का भावार्थ है भी यही। न केवल भगवद्गीता में किन्तु सूर्यगीता में भी कहा है—

> ज्ञानाडुपास्तिकत्कृष्टा कर्मोत्कृष्टमुपासनात् । इति यो वेद वेदान्ते स एव पुरुषोत्तमः ॥

#### § ये तु धर्म्यामृतिमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥ २०॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भिक्तयोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

मन की इसी वैराग्य स्थित को प्रगट करने के लिये गीता में ' श्रिनकेत ' श्रोर 'सर्वारम्भपरित्यागी ' श्रादि शब्द स्थितप्रज्ञ के वर्णन में श्राया करते हैं। यही शब्द यतियों के श्रर्थात् कर्म त्यागनेवाले संन्यासियों के वर्णनों में भी स्मृतिप्रनथों में श्राये हैं। पर सिर्फ इसी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता, कि कर्मत्याग रूप संन्यास ही गीता में प्रतिपाद्य है। क्योंकि, इसके साथ ही गीता का यह दूसरा निश्चित सिद्धान्त है, कि जिसकी बुद्धि में पूर्ण वैराग्य भिद गया हो, उस ज्ञानी पुरुष को भी इसी विरक्ष-बुद्धि से फलाशा छोड़ कर शास्त्रतः प्राप्त होनेवाले सब कर्म करते ही रहना चाहिये। इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को बिना समसे गीता में जहाँ कहीं ' श्रिनकेत ' की जोड के वैराम्य—बोधक शब्द मिल जावें उन्हीं पर सारा दारमदार रख कर यह कह देना ठीक नहीं है, कि गीता में कर्म-संन्यास-प्रधान मार्ग ही प्रतिपाद्य है।]

(२०) उपर बतलाये हुए इस अमृततुल्य धर्म का जो मत्परायण होते हुए अद्धा से श्राचरण करते हैं, वे भक्त मुक्ते श्रत्यन्त प्रिय हैं।

[यह वर्णन हो चुका है (गी. ६. ४७; ७. १८) कि मिक्तमान् ज्ञानी पुरुष सब से श्रेष्ठ है; उसी वर्णन के अनुसार भगवान् ने इस श्लोक में बतलाया है, कि हमें अत्यन्त प्रिय कौन है, अर्थात् यहाँ परम भगवझक कर्मयोगी का वर्णन किया है। पर भगवान् ही गी. ६. २६ वें श्लोक में कहते हैं, कि "मुसे सब एक से है, कोई विशेष प्रिय अथवा हेच्य नहीं है"। देखने में यह विरोध प्रतीत होता है सही; पर यह जान खेने से कोई विरोध नहीं रह जाता, कि एक वर्णन सगुण उपासना का अथवा भिक्त-मार्ग का है, और दूसरा अध्यात्म-दृष्टि अथवा कर्मविपाक-दृष्टि से किया गया है। गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण के अन्त (पृ. ४२६-४३०) में इस विषय का विवेचन है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के संवाद में भक्तियोग नामक बारहवाँ श्रध्याय समाप्त हुआ।

#### तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १९॥

गर्भी, सुख श्रोर दुःख समान हैं, श्रोर जिसे (किसी में भी) श्रासिक्क नहीं है,(१६), जिसे निन्दा श्रोर स्तुति दोनों एक सी हैं, जो मितमाषी है, जो कुछ मिल जाने उसीः में सन्तुष्ट है, एवं जिसका चित्त स्थिर है, जो श्रानिकेत है श्रथीत् जिसका (कर्म-फलाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है, वह भिक्कमान् पुरुष सुके प्यारा है।

ि ' अनिकेत 'शब्द उन यतियों के वर्णनों में भी अनेक बार आया करता-है, कि जो गृहस्थाश्रम छोड़, संन्यास धारण करके भिन्ना मॉगते हुए घुमते रहते हैं (देखो मत्त. ६. २४) और इनका धात्वर्थ ' बिना घरवाला ' है। स्रतः इस अध्याय के ' निर्मम, ' ' सर्वारम्म-परित्यागी ' श्रीर ' श्रनिकेत ' शब्दों से, तथा अन्यत्र गीता में ' त्यक्तसर्वपरिग्रहः , ( ४. २१ ), अथवा ' विविक्ससेवी ' (१८. ४२) इत्यादि जो शब्द हैं उनके श्राधार से संन्यास-मार्गवाले टीकाकार कहते हैं, कि हमारे मार्ग का यह परम ध्येय " घर-द्वार छोड़ कर बिना किसी। इच्छा के जड़तों में आयु के दिन विताना " ही गीता में प्रतिपाद्य है; और वे इसके लिये स्मृतिग्रन्थों के संन्यास-ग्राश्रम प्रकरण के श्लोकों का प्रमाण दिया करते हैं। गीता-वानयों के ये निरे संन्यास-प्रतिपादक अर्थ संन्यास-सम्प्रदाय की दृष्टि से महत्त्व के हो सकते हैं, किन्तु वे सच्चे नहीं हैं। क्योंकि गीता के अनु-सार 'निरप्ति ' अथवा 'निष्क्रिय ' होना सचा संन्यास नहीं है। पीछे कई बार गीता का यह स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका है (देखो गी. ४. २ और ६. १. २)कि केवल फलाशा को छोड़ना चाहिये, न कि कमें को । अतः ' अनिकेतं ' पद का घर-ट्रार छोडना श्रर्थ न करके ऐसा करना चाहिये. कि जिसका गीता के कर्मयोग के साथ मेल मिल सके। गी. ४. २० वें श्लोक में कर्मफल की आशा न रखने--वाले पुरुष को ही ' निराश्रय ' विशेषण लगाया गया है, श्रीर गी. ६. १ में उसी अर्थ में "अनाश्रितः कर्मफलं " शब्द आये हैं। ' आश्रय ' और 'निकेत ' इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। अतएव अनिकेत का गृहत्यागी अर्थ नः करके, ऐसा करना चाहिये कि गृह आदि में जिसके मन का स्थान फॅसा नहीं है। इसी प्रकार ऊपर १६ वे स्ट्रोंक में जो 'सर्वारम्भपरित्यागी' शब्द है, उसका भी अर्थ "सारे कर्म या उद्योगों को छोडनेवाला" नहीं करना चाहिय; किन्तु गीता ४. १६ में जो यह कहा है कि " जिसके समारम्भ फलाशा-विरहित हैं उसके कर्म ज्ञान से दग्घ हो जाते हैं " वैसा ही अर्थ यानी "काम्य श्रारम्भ श्रर्थात् कर्म छोड़नेवाला " करना चाहिये। यह बात गी. १८. २ और १८. ४८ एवं ४६ से सिद्ध होती है। सारांश, जिसका चित्त घर-गृहस्थी मे, बालवचों मे, अथवा संसार के अन्यान्य कामों में उलका रहता है, उसी को आगे दु.ख होता है। अतएव गीता का इतना ही कहना है, कि इन सव बातों में चित्त को फँसने न दो। श्रीर क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ तत्क्षेत्रं यज्ञ यादृक् च यद्विकारि यत्रश्च यत् । §§ स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे ऋणु ॥ ३ ॥ ऋपिभिर्वदुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदृश्चेव हेतुमद्गिर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥

-कहते हैं। (२) है भारत! सब चेत्रों में चेत्रज्ञ भी मुक्ते ही समक्त । चेत्र श्रीर चेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा (परमेश्वर का) ज्ञान माना गया है।

[ पहले श्लोक में ' चेत्र ' श्रीर ' चेत्रज्ञ ' इन दो शब्दों का श्रर्थ दिया है; श्रीर दूसरे श्लोक में चेत्रज्ञ का खरूप बतलाया है, कि चेत्रज्ञ में परमेश्वर हूं, श्रथवा जो पिएड में है वही ब्रह्माएड में है। दूसरे श्लोक के चापि=भी शन्दों का श्रर्थं यह है-- न केवल चेत्रज्ञ ही प्रत्युत चेत्र भी मैं ही हूँ। क्योंकि जिन पञ्च-महाभूतों से चेत्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से बने रहते हैं; श्रीर सातवें तथा श्राठवे श्रध्याय मे वतला श्राये हैं, कि यह प्रकृति परमेश्वर की ही कनिष्ट विभूति है (देखो ७. ४; ८. ४; ६. ८)। इस रीति से चेन्न या शरीर के पञ्च-महाभूतों से वने हुए रहने के कारण चेत्र का समावेश उस वर्ग में होता है जिसे चर-श्रचर-विचार में 'चर' कहते हैं; श्रीर चेत्रज्ञ ही परमेश्वर है। इस प्रकार चराचर-विचार के समान ही चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान का एक भाग वन जाता है ( देखो गीतार. प्र १४२-१४८ )। श्रोर इसी श्रभि-प्राय को मन में ला कर दूसरे श्लोक के अन्त में यह वाक्य आया है कि " चेत्र श्रीर चेत्रच का जो ज्ञान है वही मेरा श्रर्थात् परमेश्वर का ज्ञान है "। जो श्रद्धैत वेदान्त को नहीं मानते, उन्हें ''चेत्रज्ञ भी मैं हूँ'' इस वाक्य की खींचातानी करनी पड़ती है, श्रोर प्रतिपादन करना पड़ता है, कि इस वाक्य से ' चेत्रज्ञ 'तथा 'मैं, परसेश्वर ' का श्रभेदभाव नहीं दिखलाया जाता। श्रौर कई लोग ' मेरा ' (मम) इस पद का अन्वय 'ज्ञान ' शब्द के साथ न लगा 'मतं ' अर्थात् 'माना गया है' शब्द के साथ लगा कर यों अर्थ करते हैं कि "इनके ज्ञान को से ज्ञान सममता हूँ। " पर ये अर्थ सहज नहीं हैं। आठवें अध्याय के आरम्भ में ही वर्णन है, कि देह मे निवास करनेवाला आत्मा (अधिदेव) में ही हूँ, अथवा '' जो पिएड में है, वही ब्रह्माएड में है;'' श्रौर सातर्वे में भी भगवान ने 'जीव' को श्रपनी ही परा प्रकृति कहा है (७.१)। इसी श्रध्याय के २२ वें श्रीर ३१ वें श्लोक से भी ऐसा ही वर्णन है। श्रव बतलाते हैं, कि चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार कहाँ पर श्रौर किसने किया है—]

(३) चेत्र क्या है, वह किस प्रकारका हैं, उसके कौन कौन विकार हैं, (उसमें) भी) किससे क्या होता है; ऐसे ही वह अर्थात् चेत्रज्ञ कौन है और उसका प्रभाव क्या है—इसे मैं संचेप से वतलाता हूं, सुन। (४) ब्रह्मसूत्र के पदो से भी यह

## त्रयोदशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

इद शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिषीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥१॥ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत।

## तेरहवाँ अध्याय ।

िपिछले अध्याय में यह बात सिद्ध की गई है, कि श्रनिदंश्य श्रीर श्रन्यक्र परमेश्वर का (बुद्धि से ) चिन्तन करने पर अन्त में मोत्त तो मिलता है; परन्तु उसकी अपेचा, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रत्यच और व्यक्त स्वरूप की भक्ति करके परमे-श्वरापें बुद्धि से सब कर्में को करते रहने पर, वहीं मोच सुलभ रीति से मिल जाता है। परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो जाता, कि जिसका आरम्भ सातवें अध्याय में किया गया है। परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होने के लिये वाहरी सृष्टि के ज्ञर-श्रज्ञर-विचार के साथ ही साथ मनुष्य के श्रीर श्रीर खात्मा का अथवा चेत्र श्रीर चेत्रज्ञ का भी विचार करना पढ़ता है। ऐसे ही यदि सामान्य रीति से जान लिया, कि सब ब्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो भी यह वतलाये विना ज्ञान-विज्ञान का निरूपण पूरा नहीं होता, कि प्रकृति के किस गुण से यह विस्तार होता है और उसका कम कौनसा है। अतएव तेरहवें ऋध्याय में पहले चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार, श्रौर फ़िर श्रागे चार अध्यायों में गुणुत्रय का विभाग, वतला कर अठारहवे अध्याय में सम्रज्ञ विषय का उपसंहार किया गया है। सारांश, तीसरी पडध्यायी स्वतन्त्र नहीं है; कर्मयोग सिद्धि के लिये जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का सातवें अध्याय मे आरम्भ हो जुका है उसी की पूर्ति इस पडध्यायी में की गई है। देखो गीतारहस्य पृ. ४४६-४६१। गीता की कई एक प्रतियों से, इस तेरहवें अध्याय के त्रारम्भ में, यह श्लोक पाया जाता है " अर्जुन उवाच—प्रकृति पुरुषं चैव चेत्रं चेत्रज्ञमेव च। एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं हेरं च केशव ॥ " श्रीर उसका श्रर्थ यह है-" श्रर्जुन ने कहा, सुभे प्रकृति, पुरुष, त्तेत्र, ज्ञेत्रज्ञ, ज्ञान श्रौर ज्ञेय के जानने की इच्छा है, सो वतलाश्रो । " परन्तु स्पष्ट देख पड़ता है, कि किसी ने यह न जान कर कि चेत्र-चेत्रज्ञविचार गीता से आया केंसे है. पीछे से यह स्टोंक गीता में घुसेड़ दिया है। टीकाकार इस स्टोक को चेपक मानते हैं. श्रोर चेपक न मानने से गीता के श्लोकों की संख्या भी सात सौ से एक अधिक वढ़ जाती है। अतः इस श्लोक को हमने भी प्रविप्त ही मान कर, शाङ्करभाष्य के श्रनुसार इस श्रध्याय का श्रारम्भ किया है।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) हे कौन्तेय! इसी शरीर को चेत्र कहते हैं। इसे (शरीर को) जो जानता है उसे, तद्विद अर्थात् इस शास्त्र के जाननेवाले, चेत्रज्ञ §§ अमानित्वमद्गित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥७॥
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्॥८॥
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु।
नित्यं च समचित्तत्विमद्यानिष्टोपपत्तिषु॥९॥

को अलग वतलाने की ज़रूरत न थी। परन्तु कणाद-मतानुयीयों के मत से ये धर्म श्रात्मा के हैं। इस मत को मान लेने से शंका होती है, कि इन गुर्णों का चेत्र में ही समावेश होता है या नहीं। श्रतः चेत्र शब्द की ज्याख्या को नि:सिद्ग्ध करने के लिये यहाँ स्पष्ट रीति से चेत्र में ही इच्छा-द्वेप श्रादि द्वन्द्वीं का समावेश कर लिया है और उसी में भय-ग्रभय ग्रादि ग्रन्य हुन्दों का भी लक्षण से समावेश हो जाता है। यह दिखलाने के लिये, कि सव का संघात त्रर्थात् समृह चेत्र से स्वतन्त्र कर्ता नहीं है, उसकी गणना चेत्र में ही की गई है। कई वार 'चेतना' राव्द का 'चेतन्य' अर्थ होता है। परन्त यहाँ चेतना से 'जड़ देह मे प्राण श्रादि के देख पड़नेवाले ज्यापार, श्रयवा जीवितावस्या की चेष्टा, ' इतना ही अर्थ विवक्ति है; और ऊपर इसरे स्रोक में कहा है, कि जड़ वस्तु में यह चेतना जिससे उत्पन्न होती है, वह चिच्छिक्ति श्रयवा चैतन्य, चेत्रज्ञ-रूप से चेत्र से श्रलग रहता है । 'धति' शब्द की ब्याख्या आगे भीता ( १८. ३३ ) में ही की है, उसे देखो । छुटे श्लोक के 'समावेश' पद का अर्थ ''इन सव का समुदाय'' है। अधिक विवरण गीता--रहस्य के ब्राठवें प्रकरण के ब्रन्त ( पृ. १४३ ब्रीर १४४ ) में मिलेगा। पहले 'चेत्रज्ञ के मानी 'परमेश्वर' वतला कर फिर खुलासा किया है कि 'चेत्र' क्या है। श्रव मनुष्य के स्वभाव पर ज्ञान के जो परिणाम होते हैं, उनका वर्णन करके यह वतलाते हैं, कि ज्ञान किसको कहते हैं; श्रीर श्रागे ज्ञेय का स्वरूप वतलाया है। ये दोनों विषय देखनें में भिन्न देख पड़ते हैं श्रवश्य: पर वास्तविक रीति से वे चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार के ही दो भाग हैं। क्योंकि, श्रारम्भ में ही चेत्रज्ञ का अर्थ परमेश्वर वतला आये हैं। अतएव चेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है श्रीर उसी का स्वस्त्य श्रगले श्लोकों में वर्णित है-वीच. 'में ही कोई मनमाना विषय नहीं घर घुसेड़ा है। ]

(७) मान-हीनता, दम्भ-हीनता, ग्रहिंसा, चमा, सरलता, गुरुसेवा, पवि-त्रता, स्थिरता, मनोनिश्रह, ( म ) इन्द्रियों के विषयों में विराग, श्रहङ्कार-हीनता, श्रोर जन्म-मृत्यु-बुढापा-व्याधि एवँ दुःखों को ( श्रपने पीछे लगे हुए ) दोप-सम-सना; (१) ( कर्म में ) श्रनासक्रि, वालवचों श्रोर घर-गृहस्थी श्रादि में लम्पट न होना, इष्ट या श्रीनष्ट की प्राप्ति से चित्त की सर्वदा एक ही सी वृत्ति रखना, श्री महाभूतान्यहंकारो दुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणि दृशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।
एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारसुदाहृतम् ॥ ६ ॥

'विषय गाया गया है, कि जिन्हें बहुत प्रकार से, विविध छन्दों में पृथक् पृथक् -( श्रनेक ) ऋषियों ने ( कार्य-कारणरूप ) हेतु दिखता कर पूर्ण निश्चित किया है।

ि गीतारहस्य के परिशिष्ट प्रकरण (पृ.४३२-४३६) में हमने विस्तारपूर्वक दिखलाया है, कि इस छोक में ब्रह्मसूत्र शब्द से वर्तमान वेदान्तसूत्र उद्दिष्ट हैं। उपनिषद् किसी एक ऋषि का कोई एक अन्य नहीं है। अनेक ऋषियों को भित भिन्न काल या स्थान में जिन अध्यात्मविचारों का स्फुरण हो आया, वे विचार बिना किसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिन्न भिन्न उपनिपदों में वर्णित हैं। इसित्वये 'उपनिषद् संङ्कीर्ण हो गये हें श्रीर कई स्थानों पर वे परस्पर-विरुद्ध से जान पड़ते हैं। ऊपर के श्लोक के पहले चरण में जो ' विविध ' और ' प्रथक् ' राज्द हैं वे उपनिषदों के इसी सङ्कीर्ण स्वरूप का बोध कराते हैं। इन उपनिषदों के सङ्कीर्ण ं श्रोर परस्पर-विरुद्ध होने के कारण श्राचार्य बादरायण ने उनके सिद्धान्तों की एक-वान्यता करने के लिये ब्रह्मसूत्रों या वेदान्तसूत्रों की रचना की है। श्रौर, इन सूत्रों में उपनिषदों के सब विषयों को लेकर प्रमाखसहित, श्रर्थांत् कार्य-कारख श्राहि हेतु दिखला करके, पूर्ण रीति से सिद्ध किया है कि प्रत्येक विषय के सन्वन्ध में सब उपनिषदों से एक ही सिद्धान्त कैसे निकाला जाता है; अर्थात् उपनि-पदों का रहस्य सममने के लिये वेदान्तसूत्रों की सदैव ज़रूरत पड़ती है। अत. इस श्लोक में दोनों ही का उन्लेख किया गया है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे ऋध्याय में, तीसरे पाद के पहले १६ सूत्रों में चेत्र का विचार त्रीर किर उस पाद के अन्त तक चेत्रज्ञ का विचार किया गया है। त्रह्मसूत्रों में यह विचार है, इस-लिये उन्हें 'शारीरक सूत्र ' श्रर्थात् शरीर या चेत्र का विचार करनेवाले सूत्र भी कहते हैं। यह बतला चुके, कि चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार किसने कहाँ किया है; अब बतलाते हैं कि चेत्र क्या है—]

(१) (पृथिवी आदि पाँच स्यूल) महामून, अहङ्कार, बुद्धि (महान), अन्यक्त (प्रकृति), दश (स्वम) इन्द्रियाँ और एक (नन); तथा (पाँच) इन्द्रियों के पाँच (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये स्वम) विषय, (१) इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना अर्थात् प्राण आदि का न्यक्त. न्यापार, और धृति यानी धेर्य, इस (३१ तन्त्वों के) समुदाय को सविकार चेत्र कहते हैं।

[ यह चेत्र और उसके विकारों का लच्च है। पाँचवें श्लोक में सांख्य मत-वालों के पचीस तस्वों में से, पुरुष को छोड़ शेष चौवीस तस्व आगये हैं। इन्हीं चौवीस तस्वों में मन का समावेश होने के कारण इस्का, द्वेष आदि मनोधमें। श्रीयं यत्तत्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमञ्जुते ।
 अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्त्वासदुच्यते ॥ १२ ॥
 सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
 सर्वतः श्रुतिमह्रोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥
 सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
 असक्तं सर्वभृत्रेव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥
 बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।
 स्क्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥
 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
 भूतभर्तृ च यज्ज्ञेयं य्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥
 ज्योतिषामि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
 ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ १७ ॥

श्रीरामदास स्वामी के चिरत्र से यह बात प्रगट होती है; कि शहर में रहने की जाजसा न रहने पर भी जगत् के व्यवहार केवल कर्तव्य समसकर कैसे किये जा सकते हैं (देखो दासबोध १६. ६. २६ श्रोर १६. ६. ११)। यह ज्ञान का जज्जा हुन्ना, श्रव ज्ञेय का स्वरूप बतलाते हैं—]

(१२) (अब तुमें) बतलाता हूँ (कि) जिसे जान लेने से 'अमृत ' अर्थात् मोन्न मिलता है। (वह) अनादि (सव से) परे का ब्रह्म है। न उसे 'सत्' कहते हैं और न 'असत्' ही। (१३) उसके सब ओर हाथ-पैर हैं; सब ओर आँखें, सिर और मुँह हैं; सब ओर कान हैं; और वही इस लोक में सब को ज्याप रहा है। (१४) (उसमें) सब इन्द्रियों के गुणों का आभास है, पर उसके कोई भी इन्द्रिय नहीं है; वह (सब से) अशक्त अर्थात् अलग हो कर भी सब का पालन करता है; और निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग करता है। (१४) (वह) सब भूतों के भीतर और बाहर भी है; अचर है और चर भी है; स्वम होने के कारण वह अविज्ञेय है, और दूर होकर भी समीप है। (१६) वह (तत्त्वतः) ' अविमक्त ' अर्थात् अलंडित होकर भी, सब भूतों में मानो (नानात्व से) विमक्त हो रहा है; और (सब) भूतों का पालन करनेवाला, असनेवाला एवं उत्पन्न करनेवाला भी उसे ही समक्तना चाहिये। (१७) उसे ही तेज का भी तेज, और अन्धकार से परे का कहते हैं; ज्ञान, जो जानने योग्य है वह (ज्ञेय), और ज्ञानगम्य अर्थात् ज्ञान से (ही) विदित्त होनेवाला भी(वही) है; सब के हृद्य में वही अधिष्ठित है।

[ श्रचिन्त्य श्रौर अत्तर परब्रहा-जिसे कि त्रेत्रज्ञ अथवा परमातमा भी कहते हैं—(गी. १३. २२) का जो वर्णन ऊपर है, वह श्राठवें श्रध्यायवाले श्रत्तर ब्रह्म के वर्णन के समान (गी. ८. १६-१) उपनिषदों के श्राधार पर कियां गया है। पूरा तेरहवाँ श्लोक (खे. ३. १६) श्रीर श्रगते श्लोक का यह श्रधाँश कि मिय चानन्ययोगेन भिक्तरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसिद् ॥ १० ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्तोऽन्यथा॥ ११॥

(१०) श्रीर मुक्तमें अनन्य भाव से अटल भक्ति, 'विविक्त ' श्रर्थात् चुने हुए अथवा एकान्त स्थान में रहना, साधारण लोगों के जमाव को पसन्द न करना, (११) श्रध्यात्म ज्ञान को नित्य समक्तना श्रीर तत्वज्ञान के सिद्धान्तों का परिश्रीलन—इनको ज्ञान कहते हैं; इसके व्यतिरिक्त जो कुछ है वह सब श्रज्ञान है।

िसांख्यों के मत में चेत्र-चेत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रकृति-पुरुष के विवेक का ज्ञान है; श्रीर उसे इसी श्रध्याय में श्रागे बतलाया है (१३. १६-२३; १४. १८)। इसी प्रकार अठारहवें अध्याय (१८.२०) में ज्ञान के स्वरूप का यह व्यापक लच्चण बतलाया है-''अविभक्तं विभक्तेषु "। परन्तु मोचशास्त्र में चेत्र-चेत्रज्ञ के ज्ञान का त्रर्थ बुद्धि से यही जान जेने नहीं होता, कि श्रमुक श्रमुक बातें श्रमुक प्रकार की हैं। श्रध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त यह है, कि उस ज्ञान का देह के स्वभाव पर साम्यबुद्धिरूप परिगाम होना चाहिये; श्रन्यथा वह ज्ञान श्रपूर्ण या कचा है। श्रतएव यह नहीं बतलाया, कि बुद्धि से श्रमुक श्रमुक जान बेना ही ज्ञान है; बिक, उपर पाँच क्षोकों में ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या की गई है, कि जब उक्त श्लोकों में बतलाये हुए बीस गुर्ण (मान श्रीर दम्भ का छूट जाना, श्रीहंसा, श्रनासिक, समबुद्धि इत्यादि ) मनुष्य के स्वभाव मे देख पड़ने बगे तब, उसे ज्ञान कहना चाहिये; (गीतार. प्र. २४० श्रीर २४८)। दसवें श्लोक में " विविक्षस्थान में रहना श्रीर जमाव को नापसन्द करना " भी ज्ञान का एक लक्त्य कहा है; इससे कुछ लोगों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है, कि गीता को संन्यास मार्ग ही अभीष्ट है। किन्तु हम पहले ही बतला आये हैं (देखों गी. १२. १६ की टिप्पणी श्रोर गीतार. प्ट. २८३) कि यह सत ठीक नहीं है, श्रीर ऐसा अर्थ करना डेचित भी नहीं है। यहाँ इतना ही विचार किया है कि ' ज्ञान ' क्या है; श्रौर वह ज्ञान बाल-बचों में, घर-गृहस्थी में श्रथवा लोगों के जमाव में अनासक्कि है, एवं इस विषय में कोई वाद भी नहीं है। श्रब श्रगला प्रश्न यह है कि इस ज्ञान के हो जाने पर, इसी श्रनासिक्न-बुद्धि से बाल-बचों में श्रथवा संसार में रह कर प्राणिमात्र के हितार्थ जगत् के व्यवहार किये जायँ श्रथवा न किये जायँ; श्रौर केवल ज्ञाने की व्याख्या से ही इसका निर्णय करना उचित नहीं है। क्योंकि गीता में ही भगवान् ने अनेक स्थलों पर कहा है, कि ज्ञानी पुरुष कर्मों में लिस न होकर उन्हें असक्त-बुद्धि से लोकसंत्रह के निमित्त करता रहे और इसकी सिद्धि के लिये जनक के बर्ताव का और अपने व्यवहार का उदाहरण भी दिया है ( गी..३. १६-२४; ४. १४)। समर्थ गी. र. ११-१००

§§ प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धचनादी उभाविष । विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ १९ ॥ कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

श्चिष्यात्म या वेदान्तशास्त्र के श्राधार से श्रव तक देत्र, ज्ञान श्रोर ज्ञेय का विचार किया गया। इनमें ' ज्ञेय ' ही चेत्रज्ञ अथवा परव्रहा है श्रीर "ज्ञान" दूसरे स्रोक में बतलाया हुआ चेत्र-चेत्रज्ञ-ज्ञान है, इस कारण यही संचेप में परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपण है। १८ वें श्लोक में यह सिद्धान्त बतला दिया है, कि जब चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार ही परमेश्वर का ज्ञान है, तब श्रागे यह आप ही सिद्ध है, कि उसका फल भी मोत्त ही होना चाहिये। वेदान्तशास्त्र का चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार यहाँ समाप्त हो गया। परन्तु प्रकृति से ही पाञ्चभातिक विकारवान् चेत्र उत्पन्न होता है इसलिये, श्रीर सांख्य जिसे ' पुरुप ' कहते हैं उसे ही श्रध्यात्मशास्त्र में ' श्रात्मा ' कहते हैं इसलिये, सांख्य की दृष्टि से सेन्न-चुंत्रज्ञ-विचार ही प्रकृति-पुरुप का विवेक होता है। गीताशास्त्र प्रकृति श्रीर पुरुप को सांख्य के समान दो स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानता; सातवें प्रध्याय (७. ४, ४) में कहा है, कि ये एक ही परमेश्वर के, कनिष्ठ श्रीर श्रेष्ठ, दो रूप हैं। परन्तु सांख्यों के द्वेत के बदले गीताशास्त्र के इस अद्देत को एक बार स्वीकार कर लेने पर, फिर प्रकृति श्रीर पुरुप के परस्पर सम्बन्ध का सांख्यों का ज्ञान गीता को श्रमान्य नहीं है। श्रीर यह भी कह सकते हैं, कि चेत्र-चेत्रज्ञ के ज्ञान का ही रूपान्तर प्रकृति-पुरुप का विवेक है (देखो गीतार. प्र. ७)। इसी लिये श्रव तक उपनिपदों के श्राचार से जो चेत्र-चेत्रज्ञ का ज्ञान वतलाया गया, उसे ही अब सांख्यों की परिभाषा में किन्तु सांख्यों के द्वेत को अस्वीकार करके प्रकृति-पुरुप-विवेक के रूप से वतलाते हैं--

(१६) प्रकृति श्रीर पुरुप, दोनों को ही श्रनादि समक । विकार श्रीर गुर्णों को प्रकृति से ही उपना हुत्रा ज्ञान जान ।

[सांख्यशास्त्र के मत में प्रकृति और पुरुष, दोनों न केवल अनादि हैं प्रस्थुत स्वतन्त्र और स्वयंभू भी हैं! वेदान्ती सममते हैं कि प्रकृति परमेश्वर से ही उत्पन्न हुई है, अतएव वह न स्वयम्भू है और न स्वतन्त्र है (गी. ध. ४, ६)। परन्तु यह नहीं वतलाया जा सकता, कि परमेश्वर से प्रकृति कव उत्पन्न हुई; और पुरुष (जीव) परमेश्वर का अंश है (गी. १४. ७); इस कारण वेदान्तियों को इतना मान्य है, कि दोनों अनादि हैं। इस विषय का अधिक विवेचन गीतारहस्य के ७ वें प्रकरण में और विशेषतः पृ. १६१-१६७ में, एवं १० वें प्रकरण के पृ. २६२-२६४ में किया है।

(२०) कार्य अर्थात् देह के भौर कारण अर्थात् इन्द्रियों के कर्तृत्व के लिये प्रकृतिः

# §§ इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते॥ १८॥

''सब इन्द्रियों के गुर्णों का भास होनेवाला, तथापि सब इन्द्रियों से विरहित'' श्वेताश्वतर उपनिषद् (३. १७) में ज्यों का त्यों है; एवं " दूर होने पर भी समीप " ये शब्द ईशावास्य (१) श्रौर मुगडक (३.१.७) उपनिषदों में पाये जाते है। ऐसे ही " तेज का तेज " ये शब्द बृहदारण्यक ( ४. ४. १६ ) के हैं, श्रीर ''श्रन्धकार से परे का" ये शब्द श्वेताश्वतर (३. ८.) के हैं। इसी भाति यह वर्णन कि " जो न तो सत् कहा जाता है और न असत् कहा जाता है" ऋग्वेद के '' नासदासीत् नो सदासीत् '' इस ब्रह्म-विषयक प्रसिद्ध सूक्त को (ऋ. १०. १२६) लच्य कर किया गया है। 'सत्' और 'असत्' शब्दों के अथीं का विचार गीतारहस्य पृ० २४३-२४४ में विस्तार सहित किया गया है; श्रीर फिर गीता ६. १६ वें श्लोक की टिप्पणी में भी किया गया है। गीता. ६. १६ में कहा है कि ' सत् ' श्रौर ' श्रसत् ' में ही हूं। श्रव यह वर्णन विरुद्ध सा जॅचता है, कि सचा ब्रह्म न 'सत्' है श्रीर न 'श्रसत्'। परन्तु वास्तव में यह विरोध सचा नहीं है। क्योंकि 'ब्यक्त ' ( त्तर ) सृष्टि श्रौर 'श्रब्यक्त ' ( श्रज्ञर ) सृष्टि, ये दोनों यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप हों, तथापि सच्चा परमे-श्वरतस्व इन दोनोंसे परे श्रर्थात् पूर्णतया श्रज्ञेय है। यह सिद्धान्त गीता में ही पहले "भूतमृत्र च भूतस्थ" (गी.ह. १) में श्रोर श्रागे फ़िर (११. १६. १७) पुरुषोत्तम-लच्च में स्पष्टतया बतलाया गया है। निर्गुण ब्रह्म किसे कहते हैं, और जगत् में रह कर भी वह जगत् से बाहर कैसे है अथवा वह 'विभक्त' अर्थात् नानारूपात्मक देख पड़ने पर भी मूल में श्रविभक्त श्रर्थात् एक ही कैसे है, इत्यादि प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के नवें प्रकरण में (पृ. २०० से ग्रागे) किया जा चुका है। सोलहर्वे श्लोक में ' विभक्तमिव 'का श्रनुवाद यह है--'' मानों विभक्त हुआ सा देख पड़ता है "। यह ' इव ' शब्द उपनिषदों में अनेक बार इसी त्रर्थ में श्राया है, कि जगत् का नानात्व म्रान्तिकारक है स्रोर एक त्व ही सत्य है। उदाहरणार्थ " द्वैतमिव भवति, " " य इह नानेव परयति " इत्यादि ( वृ. २. ४. १४; ४. ४. १६; ४. ३. ७) । श्रतएव प्रगट है, कि गीता में यह श्रद्धेत सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य है. कि नाना नाम-रूपात्मक माया अम है और उसमें श्रविभक्त से रहनेवाला ब्रह्म ही सत्य है। गीता १८.२० में फिर बतलाया है, कि 'ग्रविभक्तं विभक्तेषु' ग्रर्थात् नानात्व में एकत्व देखना सात्विक ज्ञान का त्तच्या, है। गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरण में वर्णन है, कि यही सात्तिक ज्ञान ब्रह्म है। देखो गीतार. ए. २१४, २१४; और पृ. १३१-१३२।]

(१८) इस प्रकार संचेप से बतला दिया कि चेत्र, ज्ञान और जेय किसे कहते हैं। मेरा भक्त इसे जान कर, मेरे स्वरूप को पाता है।

- % ध्यानेनात्मानि पश्यान्ति केचिदात्मानमात्मना ।
  अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥
  अन्ये त्येवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।
  तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥
- श्री यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।
  क्षेत्रक्षेत्रइसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥
  समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

त्याज्य मानते हैं। किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया; एक ही विषय चेत्र-चेत्रज्ञ विचार का एक बार वेदान्त की दृष्टि से; श्रौर दूसरी बार (वेदान्त के श्रद्धेत मत को बिना छोड़े ही) सांख्य-दृष्टि से, प्रतिपादन किया है। इससे गीताशास्त्र की समबुद्धि प्रगट हो जाती है। यह भी कह सकते हैं, कि उपनिषदों के श्रौर गीता के विवेचन में यह एक महत्त्व का भेद हैं (देखों गी. र. परिशिष्ट पृ. १२७)। इससे प्रगट होता है, कि यद्यपि सांख्यों का द्वेत-वाद गीता को मान्य नहीं है, तथापि उनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्तिसङ्गत जान पड़ता है, वह गीता को स्रान्य नहीं है। दूसरे ही श्लोक में कह दिया है, कि चेत्र-चेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है। श्रव प्रसङ्ग के श्रनुसार संचेप से पिएड का ज्ञान श्रौर देह के परमेश्वर का ज्ञान सम्पादन कर मोच प्राप्त करने के मार्ग बतलाते हैं—]

(२४) कुछ लोग स्वयं अपने आप में ही घ्यान से आत्मा को देखते हैं; कोई सांख्ययोग से देखते हैं और कोई कमेंथोग से। (२४) परन्तु इस प्रकार जिन्हे (अपने आप ही) ज्ञान नहीं होता वे दूसरे से सुन कर (अद्धा से परमेश्वर का भजन करते हैं। सुनी हुई बात को प्रमाण मान कर बर्तनेवाले थे पुरुष भी मृत्यु को पार कर जाते हैं।

[ इन दो श्लोकों मे पातञ्जलयोग के अनुसार ध्यान, सांख्यमार्ग के अनुसार ज्ञानोत्तर कर्मसंन्यास, कर्मथोग-मार्ग के अनुसार निष्काम बुद्धि से परमेश्वरापंखपूर्वक कर्म करना, और ज्ञान न हो तो भी श्रद्धा से आहों के वचनों पर विश्वास रख कर परमेश्वर की मिक्न करना (गी. ४. ३६), ये आत्मज्ञान के भिन्न मिन्न मार्ग बतलाये गये हैं। कोई किसी भी मार्ग से जावे, अन्त में उसे भगवान् का ज्ञान हो कर मोच मिल ही जाता है। तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया गया है, कि लोकसंग्रह की दृष्टि से कर्मथोग श्रेष्ठ है, वह इससे खिरडत नहीं होता। इस प्रकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समग्र विषय का अगले श्लोक में उपसंहार किया है, और उसमे भी वेदान्त से कापिल सांख्य का मेल मिला दिया है।

(२६) हे भरतश्रेष्ट! स्मरण रख, कि स्थावर या जङ्गम किसी भी वस्तु का निर्माण चेत्र श्रोर चेत्रज्ञ के संयोग से होता है। (२७) सब भूतों में एक सा रहने-

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्गुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

उपद्रष्टानुमन्तां च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।
 परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ २२॥
 य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेः सह ।
 सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥

कारण कही जाती है; श्रौर (कर्ता न होने पर भी ) सुख-दुःखों को भोगने के जिस्ते पुरुष (चेत्रज्ञ ) कारण कहा जाता है।

[ इस श्लोक में 'कार्यकरण' के स्थान में 'कार्यकारण' भी पाठ है, श्लौर तब उसका यह श्रर्थ होता है:—सांख्यों के महत् श्रादि तेईस तन्त्र एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस कार्य-कारण कम से उपज कर सारी व्यक्त सृष्टि प्रकृति से बनती है। यह श्रर्थ भी वेजा नहीं है; परन्तु चेत्र-चेत्रज्ञ के विचार में चेत्र की उत्पत्ति बतलाना प्रसंगानुसार नहीं है। प्रकृति से जगत् के उत्पन्न होने का वर्णन तो पहले ही सातवें श्रीर नवें श्रध्याय में हो चुका है। श्रतएव 'कार्यकरण' पाठ ही यहाँ श्रधिक प्रशस्त देख पड़ता है। शाह्वरभाष्य में यही 'कार्यकरण' पाठ है।]

(२१) क्योंकि पुरुष प्रकृति मे श्रिधिष्ठत हो कर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है; श्रीर (प्रकृति के) गुणों का यह संयोग पुरुष को भली-दुरी योनियों में जन्म लेने के लिये कारण होता है।

[ प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का और भेद का यह वर्णन सांख्यशास्त्र का है (देखो गीतार- ए. १४४-१६२) । अब यह कह कर, िक वेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कहते हैं, सांख्य और वेदान्त का मेल कर दिया गया है, और ऐसा करने से प्रकृति-पुरुष-विचार एवं चेत्र-चेत्रज्ञ विचार की पूरी एकवाक्यता हो जाती है ।

(२२) (प्रकृति के गुणों के) उपदृष्टा श्रर्थात् समीप वैठ कर देखनेवाले, श्रनु-मोदन करनेवाले, भर्ता श्रर्थात् (प्रकृति के गुणों को) वढानेवाले, श्रीर उप-मोग करनेवाले को ही इस देह मे परपुरुष महेश्वर श्रीर परमात्मा कहते हैं। (२३) इस प्रकार पुरुष (निर्गुण) श्रीर प्रकृति को ही जो गुणों समेत जानता है, वह कैसा ही वर्ताव क्यों न किया करे उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

[ २२ वें श्लोक में जब यह निश्चय हो चुका, कि पुरुप ही देह में परमात्मा है, तब सांख्यशास्त्र के अनुसार पुरुप का जो उदासीनत्व और अकर्तृत्व है वही आत्मा का अकर्तृत्व हो जाता है और इस प्रकार सांख्यों की उपपत्ति से वेदान्त की पुकवाक्यता हो जाती है। कुछ वेदान्तवाले अन्थकारों की समस है, कि सांख्य-वादी वेदान्त के शत्रु हैं, अतः वहुतेरे वेदान्ती सांख्य-उपपत्ति को सर्वथा यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं छोकिमिमं रिवः।
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

§§ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा।

भ्तप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥

में सर्वज्ञ रहने पर भी आत्मा को (किसी का भी) लेप नहीं लगता। (३३) है भारत! जैसे एक सूर्य सारे जगत् को प्रकाशित करता है, वैसे ही चेत्रज्ञ सब चेत्र को अर्थात् शरीर को प्रकाशित करता है।

(३४) इस प्रकार ज्ञान-चतु से अर्थात् ज्ञानरूप नेत्र से चेत्र और चेत्रज्ञ के भेद को, एवं सब भूतों की (मूल) प्रकृति के मोच को, जो जानते हैं वे परब्रह्म को पाते हैं।

ियह पूरे प्रकरण का उपसंहार है। 'भूतप्रकृतिमोच' शब्द का अर्थ हमने सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार किया है। सांख्यों का सिद्धान्त है, कि मोच का मिलना या न मिलना ग्रात्मा की ग्रवस्थाएँ नहीं हैं, क्योंकि वह तो सदैव ग्रकत्ती श्रीर श्रसङ्ग है; परन्तु प्रकृति के गुणों के सङ्ग से वह अपने में कर्तृत्व का श्रारोप किया करता है, इसलिये जब उसका यह ग्रज्ञान नष्ट हो जाता है तब उसके साथ लगी हुई प्रकृति छूट जाती है, अर्थात् उसी का मोच हो जाता है। श्रीर इसके पश्चात् उसका पुरुष के आगे नाचना बन्द हो जाता है। अतएव सांख्य मत-वाले प्रतिपादन किया करते हैं, कि ताचिक दृष्टि से बन्ध और मोच दोनों ग्रवस्थाएँ प्रकृति की ही हैं ( देखो सांख्यकारिका ६२ और गीतारहस्य पृ. १६४-१६४)। हमें जान पड़ता है, कि सांख्य के ऊपर लिखे हुए सिद्धान्त के श्रानुसार ही इस लोक में ' प्रकृति का मोत्त ' ये शब्द श्राय हैं। परन्तु कुछ लोग इन शब्दों का यह अर्थ भी लगाते हैं कि " भूतेभ्यः प्रकृतेश्च मोत्तः '--पञ्चमहाभूत और प्रकृति से अर्थात् मायात्मक कर्मी से आत्मा का मोच होता है। यह चेत्र-चेत्रज्ञ-विवेक ज्ञान-चज्ज से विदित होनेवाला है (गी. १३. ३४); नर्वे अध्याय की राजविद्या प्रत्यत्त प्रयात् चर्मचतु से ज्ञात होनेवाली है (गी. १. २); श्रीर विश्वरूप दर्शन परम भगवद्भक्त को भी केवल दिन्य-चतु से ही होनेवाला है (गी. ११.८)। नवें, ग्यारहवें और तेरहवें अध्याय के ज्ञान-विज्ञान निरूपण का उक्त भेद ध्यान देने योग्य है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में बहाविद्यान्तर्गत योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में प्रकृति-पुरुष-विवेक अर्थात् चेन्न-चेन्नज्ञ-विभाग योग नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥ समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥

- श्र प्रकृत्यैव च कर्माण क्रियमाणानि सर्वशः ।
  यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥
  यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
  तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥
- §§ अनादित्वान्तिर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥३१॥ यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ ३१॥

वाला, श्रौर सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को जिसने देख जिया, कहना होगा कि उसी ने (सच्चे तस्व को) पह-चाना। (२८) ईश्वर को सर्वत्र एक सा न्याप्त समक्त कर (जो पुरुष) अपने श्राप ही घात नहीं करता, श्रर्थात् अपने आप श्रन्छे मार्ग में लग जाता है, वह इस कारण से उत्तम गति पाता है।

[ २७ वें श्लोक में परमेश्वर का जो लज्ञण बतलाया है, वह पीछे गी. म. २० वें श्लोक में त्रा चुका है और उसका खुलासा गीतारहस्य के नवे प्रकरण में किया गया है (देखो गीतार. पृ. २१म और २४४)। ऐसे ही २म वें श्लोक में फिर वहीं बात कही है जो पीछे (गी. ६. ४-७)। कहीं जा चुकी है, कि आत्मा अपना बन्धु है और वहीं अपना शत्रु है। इस प्रकार २६, २७ और २म वें श्लोकों में, सब प्राणियों के विषय में साम्यबुद्धिक्तप भाव का वर्णन कर चुकने पर बतलाते हैं, कि इसके जान लेंने से क्या होता है—

(२६) जिसने यह जान जिया कि (सब) कर्म सब प्रकार से केवल प्रकृति से ही किये जाते हैं, श्रौर श्रात्मा श्रकत्तां है श्रयांत् कुछ भी नहीं करता, कहना चाहिये कि उसने (सचे तत्त्व को) पहचान जिया। (३०) जब सब भूतों का पृथक्त्व श्रयांत् नानात्व एकता से (दीखने जगे), श्रौर इस (एकता) से ही (सब) विस्तार दीखने जगे, तब बहा प्राप्त होता है।

[ अब बतलाते हैं कि आत्मा निर्गुण, अलिस और अकिय कैसे है—]

(३१) हे कौन्तेय! अनादि और निर्गुण होने के कारण यह अव्यक्त परमात्मा शरीर में रह कर भी कुछ करता-धरता नहीं है, और उसे (किसी भी कर्म का) लेप अर्थात् बन्धन नहीं लगता। (३२) जैसे आकाश चारों ओर भरा हुआ है परन्तु सूचम होने के कारण उसे (किसी का भी) लेप नहीं लगता, वैसे ही देह

संभवः सर्वभृतानां ततो भवति भारत॥ ३॥
सर्वयोनिषु कौन्तेय मृर्तयः संभवन्ति याः।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रदः पिता॥ ४॥

§§ सत्त्यं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः।
निवद्यन्ति महावाहो देहे देहिनमञ्चयम्॥ ५॥
तत्र सत्त्वं निर्मळत्वात्प्रकाजकमनामयम्।
सुखसङ्गेन वद्गाति ज्ञानसङ्गेन चानघ॥ ६॥
रजो रागात्मकं जिद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्।
तिचव्रव्याति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्॥ ७॥
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्।
प्रमादाळस्यनिद्याभिस्तिचिव्याति भारत॥ ८॥

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

रखता हूँ; फ़िर उस से समस्त भूत उत्पन्न होने लगते हैं। (४) हे कोन्तेय र् (पशुपत्ती आदि) सब योनियों में जो मृतियाँ जन्मती हैं, उनकी योनि महत् ब्रह्म है और में बीजदाता पिता हूँ।

(१) हे महावाहु! प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्व, रज श्रार तम गुण देह में रहनेवाले अव्यय अर्थात् निर्विकार आत्मा की देह में वाँच लेते हैं। (१) हे निष्पाप अर्जन! इन गुणों में निर्मलता के कारण प्रकाश डालनेवाला श्रोर निर्देश सत्त्वगुण सुन्न श्रोर ज्ञान के साय (प्राणी को) वाँचता है। (७) रजोगुण का स्त्रमाव रागात्मक है, इससे तृष्णा श्रोर आसिक्त की उत्पत्ति होती है। हे काँम्तेय! वह प्राणी को कर्म करने के (प्रवृत्तिरूप) संग से वाँच डालता है। (६) किन्तु तमोगुण अज्ञान से उपजता है, वह सब प्राणियों को मोह में डालता है। हे मारत! वह प्रमाद, श्रालत्म श्रोर निद्रा से (प्राणी को) बाँच लेता है। (१) सत्वगुण सुन्न में, श्रोर रजोगुण कर्म में आसिक्त उत्पन्न करता है। परन्तु हे भारत! तमोगुण ज्ञान को डँक कर प्रमाद अर्थात् कर्तव्य-मृदता में या कर्तव्य के विस्मरण में आसिक्त उत्पन्न करता है।

[सस्त, रत श्रोर तम तीनों गुणों के ये पृथक् लच्चण वतलाये गये हैं। किन्तु ये गुण पृथक्-पृथक् कभी भी नहीं रहते, तीनों सदैव एकत्र रहा करते हैं। उदा-हरणार्थ, कोई भी भला काम करना यद्यपि सस्त का लच्चण है, तथापि भले काम को करने की प्रवृत्ति होना रज का वर्भ है, इस कारण सास्तिक स्थभाव में भी थोडे से रल का मिश्रण सदैव रहता ही है। इसी से श्रनुगीता में इन गुणों का इस प्रकार मिश्रुनात्मक वर्णन है कि तम का जोडा सत्त्व है, श्रीर

# चतुर्द्शोऽध्यायः ।

#### श्रीभगवानुवाच ।

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न न्यथन्ति च ॥२॥
§§ मम योनिर्महद्वस्न तस्मिन्गर्भे द्धाम्यहम् ।

## चौद्हवाँ अध्याय।

[तरहवें अध्याय में चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार एक बार वेदान्त की दृष्टि से श्रीर दूसरी बार सांख्य की दृष्टि से बतलाया है; एवं उसी में प्रतिपादन किया है, कि सब कर्तृत्व प्रकृति का ही है; पुरुष श्रर्थात् चेत्रज्ञ उदासीन रहता है। परन्तु इस बात का विवेचन श्रव तक नहीं हुत्रा, कि प्रकृति का यह कर्तृत्व क्योंकर चला करता है। श्रतएव इस श्रध्याय में बतलाते हैं, कि एक ही प्रकृति से विविध सृष्टि, विशेपतः सजीव सृष्टि, कैसे उत्पन्न होती है। केवल मानवी सृष्टि का ही विचार करें तो यह विषय चेत्र-सम्बन्धी श्रर्थात् श्ररीर का होता है, श्रीर उसका समावेश चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार में हो सकता है। परन्तु जब स्थावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही फैलाव है, तब प्रकृति के गुण्-भेद का यह विवेचन चर-अचर-विचार का भी भाग हो सकता है; श्रतएव इस संकुचित 'चेत्र-चेत्रज्ञ— विचार ने नाम को छोड़ कर सातवें श्रध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान के बतलाने का श्रारम्भ किया था, उसी को स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने का श्रारम्भ भग-वान् ने इस श्रध्याय में किया है। सांख्यशास्त्र की दृष्टि से इस विषय का विस्तृत विक्षण गीतारहस्य के श्राठवे प्रकरण में किया गया है। त्रिगुण के विस्तार का यह वर्णन श्रनुगीता श्रीर मनुस्मृति के बारहवें श्रध्याय में भी है।]

श्रीभगवान् ने कहा—(१) श्रीर फिर सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान बतलाता हूँ, कि जिसको जान कर सब मुनि लोग इस लोक से परम सिद्धि पा गये हैं। (२) इस ज्ञान का श्राश्रय करके मुक्तसे एकरूपता पाये हुए लोग, सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी नहीं जन्मते श्रीर प्रलयकाल में भी व्यथा नहीं पाते (श्रार्थात् जन्ममरण से एकदम छुटकारा पा जाते हैं)।

[यह हुई प्रस्तावना। श्रब पहते बतलाते हैं, कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप है, फ़िर सांख्यों के द्वैत को श्रलग कर, वेदान्तशास्त्र के श्रनुकूल यह निरूपण करते हैं, कि प्रकृति के सत्त्व, रज श्रोर तम इन तीन गुणों से सृष्टि के नाना प्रकार के व्यक्त पदार्थ किस प्रकार निर्मित होते हैं—]

(३) हे भारत! महद्ब्रह्म अर्थात् प्रकृति मेरी ही योनि है, मैं उसमें गर्भ

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७'॥ ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

श्री नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥
गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् ।

श्रीर सात्तिक होता है, परन्तु राजस कर्म का फल दुःख, श्रीर तामस कर्म का फल श्रज्ञान होता है। (१७) सत्त्व से ज्ञान, श्रीर रजोगुण से केवल लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से न केवल प्रमाद श्रीर मोह ही उपजता है, प्रत्युत श्रज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। (१८) सात्त्विक पुरुष उत्पर के, श्रर्थात् स्वर्ग श्रादि, लोकों को जाते हैं। राजस मध्यम लोक में श्रर्थात् मनुष्यलोक में रहते हैं श्रीर कनिष्ठगुण वृत्ति के तामस श्रधोगित पाते हैं।

सांख्यकारिका में भी यह वर्णन है, कि धार्मिक श्रीर पुरायकर्म-कर्ता होने के कारण सन्त्रस्थ मनुष्य स्वर्ग पाता है श्रीर श्रधर्माचरण करके तामस पुरुष श्रधोगति पाता है (सां. का. ४४)। इसी प्रकार यह १८ वाँ श्लोक श्रजु-गीता के त्रिगुण-वर्णन में भी ज़्यों का त्यों त्राया है (देखो मभा. त्रश्व. ३६. १०; श्रौर मनु. १२. ४०.)। सात्त्विक कर्मीं से स्वर्ग-प्राप्ति हो भले जावे, पर स्वर्गसुख है तो त्रनित्य ही; इस कारण परम पुरुपार्थ की सिद्धि इससे नहीं होती है। सांख्यों का सिद्धान्तं है, कि इस परम पुरुषार्थ या मीच की प्राप्ति के लिये उत्तम सान्तिक स्थितितो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी श्रावश्यक है, कि प्रकृति श्रलग है श्रीर में (पुरुष) जुदा हूँ। सांख्य इसी को त्रिगुणातीत-अवस्था कहते हैं। यद्यपि यह स्थिति सत्त्व, रज और तम तीनों गुर्णों से भी परे की है तो भी यह सात्त्रिक अवस्था की ही पराकाष्टा है; इस कारण इसका समावेश सामान्यतः सारिवक वर्ग में ही किया जाता है, इसके लिये एक नया चौथा वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है (देखो गीतार. प्ट. १६७-१६८)। परन्तु गीता को यह प्रकृति-पुरुषवाला सांख्यों का द्वैत मान्य नहीं है; इसिंबिये सांख्यों के उक्क सिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता है, कि प्रकृति श्रीर पुरुष से परे जो एक श्रात्मस्वरूप परमेश्वर या परब्रह्म है, उस निर्भुण ब्रह्म को जो पहचान लेता है उसे त्रिगुणातीत कहना चाहिये। यही अर्थ अगले स्रोकों में वर्णित है—]

(१६) द्रष्टा अर्थात् उदासीनता से देखनेवाले पुरुष, जब जान लेता है कि (प्रकृति) गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई कर्ता नहीं है, और जब (तीनों) गुणों से परे (तत्त्व को) पहचान जाता है, तब वह मेरे स्वरूप में मिल जाता है। \$\$ रजस्तमश्चाभिस्य सत्त्वं भवाति भारत।
रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा॥१०॥
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते।
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत॥११॥
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृद्धा।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ॥१२॥
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन॥१३॥
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्।
\$\$ तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते॥१८॥
रजासी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते॥१८॥
तथा प्रलीनस्तमिस मूहयोनिषु जायते॥१५॥
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्॥

सत्त्व का जोड़ा रज है ( मभा. श्रश्व. ३६); श्रौर कहा है, कि इनके श्रम्योन्य श्रथीत् पारस्परिक श्राश्रय से श्रथवा भगड़े से सृष्टि के सब पदार्थ बनते हैं। (देखों सां.का. १२ श्रौर गीतार. पृ. १४७ श्रौर १४८)। श्रब पहले इसी तत्त्व को बतला कर फिर सात्त्विक, राजस श्रौर तामस स्वभाव के लच्चण बतलाते है—]

(१०) रज श्रीर तम को दबा कर सत्त्व (श्रधिक) होता है (तब उसे सात्त्विक कहना चाहिये); एव इसी प्रकार सत्त्व और तम को दबा कर रज, तथा सत्त्व श्रीर रज को हटा कर तम (श्रधिक हुश्रा करता है)। (११) जब इस देह के सबदारों में (इन्द्रियों में) प्रकाश श्रथीत निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, सममना चाहिये कि सत्त्वगुण बढा हुश्रा है। (१२) हे भरतश्रेष्ठ ! रजोगुण बढ़ने से लोभ, कर्म की श्रोर प्रवृति श्रोर उसका श्रारम्भ, श्रतृति एवं इच्छा उत्पन्न होती है। (१३) श्रोर हे कुरुनन्दन! तमोगुण की वृत्ति होने पर श्रधेरा, कुछ भी न करने की इच्छा, प्रमाद श्रथीत कर्तंच्य की विस्मृति श्रोर मोह भी उत्पन्न होता है।

[ यह बतला दिया, कि मनुष्य की जीवितावस्था में त्रिगुणों के कारण उसके स्वभाव में कौन कौन से फर्क पड़ते हैं। श्रव बतलाते हैं कि इन तीन प्रकार के मनुष्यों को कौन सी गति मिलती है—]

(१४) सत्त्वगुण के उत्कर्ष-काल में यदि प्राणी मर जावे तो उत्तम तत्त्व जाननेवालों के, अर्थात् देवता आदि के, निर्मल (स्वर्ग प्रमृति) लोक उसको। प्राप्त होते हैं। (१४) रजोगुण की प्रबलता में मरे तो जो कर्मों में आंसंक्र हों। उनमें (जनों में) जन्म लेता है; श्रोर तमोगुण में मरे तो (पशु-पत्ती आदि) मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। (१६) कहा है, कि पुण्य-कर्म का फल निर्मल सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ §§ मां च योऽन्याभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्यान्ययस्य च ।

सदा धैर्य से युक्त है; (२४) जिसे मान-श्रपमान या मित्र श्रोर शत्रु-दल तुल्य हैं श्रर्थात् एक से हैं; श्रोर (इस समक से कि प्रकृति सब कुछ करती है) जिसके -सब (काम्य) उद्योग छूट गये हैं;—उस पुरुष को गुणातीत कहते हैं।

[ यह इन दो प्रश्नो का उत्तर हुआ, कि त्रिगुणातीत पुरुष के लच्या क्या हैं, श्रीर श्राचार कैसा होता है। ये लच्चण, श्रीर दूसरे श्रध्याय में बतलाये हुए स्थितप्रज्ञ के लक्त्य (२. ४४-७२), एवं बारहवें श्रध्याय (१२. १३-२०) में वतलाये हुए भक्तिमान पुरुष के लच्या सब एक से ही हैं। श्रिधिक क्या कहें, 'सर्वारम्भपरित्यागी,' 'तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः' श्रौर ' उदासीनः 'प्रभृति कुछ विशेषण भी दोनो या तीनों स्थानों से एक ही हैं। इससे प्रगट होता है, कि पिछुले अध्याय में बतलाये हुए (१३.२४,२४) चार मार्गों में से किसी भी मार्ग के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का श्राचार, श्रीर उसके लच्चण सब मार्गों में एक ही से रहते हैं। तथापि तीसरे, चौथे श्रौर पाँचवें श्रध्यायों मे जब यह दृढ श्रीर श्रटल सिद्धान्त किया है, कि निष्काम कर्म किसी से भी नहीं छूट सकते, तब स्मरण रखना चाहिये कि ये स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्ष या त्रिगुणतीत सभी कर्मयोग-मार्ग के हैं। ' सर्वारम्भपरित्यागी ' का अर्थ १२ वें अध्याय के १६ वें श्लोक की टिप्पणी में वतला श्राये हैं सिद्धावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों के इन वर्णनों को स्वतन्त्र मान कर संन्यासमार्ग के टीकाकार श्रपने ही सम्प्र-दाय को गीता में प्रतिपाद्य वनलाते हैं। परन्तु यह अर्थ पूर्वापार सन्दर्भ के विरुद्ध है, श्रतएव ठीक नहीं है। गीतारहस्य के ११ वें श्रीर १२ वें प्रकरण में ( पृ. ३२४-३२४ श्रोर ३७३ ) इस बातका हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है। अर्जुन के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके। अब यह बतलाते हैं, कि ये पुरुष इन तीन गुर्णों से परे कैसे जाते हैं—]

(२६) श्रीर जो (मुम्मे ही सब कर्म श्रर्पण करने के) श्रव्यीभचार, श्रर्थात् एकिनष्ठ, भिक्षयोग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीन गुणों को पार करके ब्रह्मभूत श्रवस्था पा लेने में समर्थ हो जाता है।

[सम्भव है, इस श्लोक से यह शङ्का हो, कि जब त्रिगुणातीत अवस्था सांख्य-मार्ग की है, तब वही अवस्था कमप्रधान मिक्कियोग से कैसे प्राप्त हो जाती है। इसी से भगवान् कहते हैं—

(२७) क्योंकि, श्रमृत श्रौर श्रव्यय ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का एवं एकान्तिक अर्थात् परमावधि के श्रत्यन्त सुख का श्रन्तिमस्थान में ही हूँ। , जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥ अर्जुन उवाच ।

कैिं के स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते॥ २१॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

ें §§ प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
न ह्रोष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कृति ॥ २२ ॥
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवितष्ठिति नेङ्गते ॥ २३ ॥
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो ।

(२०) देहधारी मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण (स्वरूप) उन तीनों को अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु श्रोर बुदापे के दुःखों से विमुक्त होता हुश्रा श्रमृत का श्रर्थात् मोच का श्रनुभव करता है।

[ वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, उसी को सांख्यमत-वाले त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं; इस लिये त्रिगुणातीत होना ही माया से छूट कर परब्रह्म को पहचान लेना है (गी. २. ४४); श्रीर इसी को ब्राह्मी श्रवस्था कहते हैं (गी. २. ७२; १८. ४३)। अध्यात्मशास्त्र में बतलाये हुए त्रिगुणातीत के इस लच्च को सुन कर उसका श्रीर श्रिधिक वृतान्त जानने की अर्जुन को इच्छा हुई श्रीर द्वितीय श्रध्याय (२. ४४) मे जैसा उसने स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध में प्रक्ष किया था, वैसा ही यहाँ भी पूछता है — ]

श्राचीन ने कहा—(२१) हे प्रभो! किन बच्चों से (जाना जायँ कि वह) इन तीन गुणों के पार चला जाता है? (मुमे बतलाइये, कि) वह (त्रिगुणातीत का) श्राचार क्या है, श्रीर वह इन तीन गुणों के परे कैसे जाता है? श्रीभगवान ने कहा (२२) हे पाण्डव! प्रकाश, प्रवृत्ति श्रीर मोह (श्रार्थात् कम से सत्त्व, रज श्रीर तम इन गुणों के कार्य श्रथवा फल) होने से जो उनका द्वेष नहीं करता, श्रीर प्राप्तः न हों तो उनकी श्राकांचा नहीं रखता, (२३) जो (कमफल के सम्बन्ध में) उदा. सीन-सा रहता है; (सन्त्व, रज श्रीर तम) गुण जिसे चलबिचल नहीं कर सकते; जो इतना ही मान कर स्थिर रहता है कि गुण (श्रपना श्रपना) काम करते हैं; जो बिगता नहीं है श्रर्थात् विकार नहीं पाता है; (२४) जिसे सुख-दुःख एक से ही हैं; जो स्वस्थ है श्रर्थात् श्रपने में ही स्थिर है; मिटी, पत्थर श्रीर सोना जिसे समान हैं; प्रिय-श्रीप्रय, निन्दा श्रीर श्रपनी स्तुति जिसे समसमान है; जों सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ §§ मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

सदा धेर्य से युक्त है; (२४) जिसे मान-अपमान या मित्र श्रीर शत्रु-दल तुल्य हैं श्रर्थात् एक से हैं; श्रीर (इस समम से कि प्रकृति सब कुछ करती है) जिसके सब (काम्य) उद्योग छूट गये हैं;—उस पुरुष को गुणातीत कहते हैं।

यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ, कि त्रिगुणातीत पुरुष के लच्चण क्या है, श्रीर श्राचार कैसा होता है। ये लच्चा, श्रीर दूसरे श्रध्याय में वतलाये हुए स्थितप्रज्ञ के लच्च (२. ४४-७२), एवं बारहवें घ्रध्याय (१२. १३-२०) में वतलाये हुए भक्तिमान् पुरुष के लच्चा सब एक से ही हैं। श्रधिक क्या कहें, 'सर्वारम्भपरित्यागी,' 'तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः' श्रीर ' उदासीनः 'प्रभृति कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही हैं। इससे प्रगट होता है, कि पिछले अध्याय में बतलाये हुए (१३.२४,२४) चार मार्गी में से किसी भी मार्ग के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का श्राचार, श्रीर उसके लच्छा सब मार्गी में एक ही से रहते हैं। तथापि तीसरे, चौथे श्रौर पाँचवें श्रध्यायों में जब यह दृद श्रीर श्रटल सिद्धान्त किया है, कि निष्काम कर्म किसी से भी नहीं छूट सकते, तब स्मरण रखना चाहिये कि ये स्थितप्रज्ञ, भगवद्गक्ष या त्रिगुणतीत सभी कर्मयोग-मार्ग के हैं। ' सर्वारम्भपरित्यागी' का अर्थ १२ वें अध्याय के १६ वें स्रोक की टिप्पणी में वतला आये हैं सिद्धावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों के इन वर्णनों को स्वतन्त्र मान कर संन्यासमार्ग के टीकाकार श्रपने ही सम्प्र-दाय को गीता में प्रतिपाद्य बनलाते हैं। परन्तु यह आर्थ पूर्वापार सन्दर्भ के विरुद्ध है, श्रतएव ठीक नहीं है। गीतारहस्य के ११ वें श्रीर १२ वें प्रकरण में ( ए. ३२४-३२४ श्रीर ३७३ ) इस वातका हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है। श्रर्जुन के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके। श्रव यह बतलाते हैं, कि ये पुरुष इन तीन गुर्गों से परे कैसे जाते हैं—]

(२६) त्रीर जो (सुक्ते ही सब कर्म अर्पण करने के) अव्यक्तिचार, अर्थात् एकिनष्ठ, भिक्तयोग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीन गुणों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था पा लेने में समर्थ हो जाता है।

[सम्भव है, इस श्लोक से यह शङ्का हो, कि जब त्रिगुणातीत श्रवस्था सांख्य-मार्ग की है, तब वही श्रवस्था कमंश्रधान भक्तियोग से कैसे प्राप्त हो जाती है। इसी से भगवान् कहते हैं—

(२७) क्योंकि, श्रमृत श्रीर श्रव्यय ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का एवं एकान्तिक श्रर्थात् परमावधि के श्रत्यन्त सुख का श्रीन्तमस्थान में ही हूँ।

## शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु चपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगगास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दगोऽध्यायः ॥ १४ ॥

[इस श्लोक का भावार्य यह है, कि सांख्यों के द्वैत को छोड़ देने पर सर्वत्र एक ही परमेश्वर रह जाता है, इस कारण उसी की भिक्त से त्रिगुणात्मक श्रवस्था भी प्राप्त होती है। श्लोर, एक ही ईश्वर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध में गीता का कोई भी श्राप्रह नहीं है (देखों गी. १३.२४. श्लोर २४)। गीता में भिक्तमार्ग को सुलभ श्रवण्व सब लोगों के लिये याह्य कहा सही है; पर यह कहीं भी नहीं कहा है, कि श्रव्यान्य मार्ग त्याच्य है। गीता में केवल भिक्त, केवल ज्ञान श्रथवा केवल योग ही प्रतिपाद्य है—ये मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के श्लभमानियों ने पीछे से गीता पर लाद दिये हैं। गीता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो निराला ही है। मार्ग कोई भी हो, गीता में मुख्य प्रश्ल यही है कि परमेश्वर का ज्ञान हो चुकने पर संसार के कर्म लोकसंग्रहार्थ किये जावें या छोड़ दिये जावें; श्लीर इसका साफ़-साफ उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहें हुए उपनिषद् में ब्रह्मविद्यान्त-र्गत योग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रोर श्रर्जुन के संवाद में -गुणत्रय-विभाग-योग नामक चौदहवाँ श्रध्याय समाप्त हुआ।

## पंद्रहवाँ अध्याय।

[ चेत्र-चेत्रज्ञ के विचार के सिलसिले में, तेरहवें अध्याय में उसी चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार के सहश सांख्यों के प्रकृति-पुरुष का विवेक वतलाया है। चौदहवें अध्याय में यह कहा है, कि प्रकृति के तीन गुणों से मनुष्य-मनुष्य में स्वभाव-भेद कैसे उत्पन्न होता है, श्रार उससे साक्तिक श्रादि गति-भेद क्योंकर होते हैं; फ़िर यह विवेचन किया है, कि त्रिगुणातीत श्रवस्था श्रथवा अध्यात्म-दृष्टि से ब्राह्मी स्थिति किसे कहतें हैं श्रीर वह कैसे प्राप्त की जाती है। यह सब निरूपण सांख्यों की परिभाषा में है श्रवस्य, परन्तु तांख्यों के द्वेत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक ही परमेश्वर की विभूति प्रकृति श्रीर पुरुष दोनों हैं, उस परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान-दृष्टि से निरूपण किया गया है। परमेश्वर के स्वरूप के इस वर्णन के श्रतिरिक्त श्राठवें श्रध्याय में श्रीधयज्ञ, श्रध्यात्म श्रीर श्राधिदैवत श्रादि भेद दिखलाया जा चुका है। श्रीर, वह पहले ही कह श्राये हैं, कि सब स्थानों मे एक ही परमात्मा ब्यास है, एवं चेत्र में चेत्रज्ञ भी वही हैं। श्रव इस श्रध्याय में पहले यह बतलाते हैं, कि परमेश्वर की ही रची हुई स्रष्टि के विस्तार का, श्रथवा परमेश्वर के नाम-रूपात्मक विस्तार का ही कभी

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके॥ २॥

वृत्तात्मक नाम दिये हैं—''न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थः" (मभा श्रनु.१४६. १०१), एवं समाज में भी ये तीनों वृत्त देवात्मक श्रौर पूजने-योग्य माने जाते हैं! इसके श्रतिरिक्त विष्णुसहस्रनाम श्रौर गीता, दोनों ही महाभारत के भाग हैं, जब कि विष्णुसहस्रनाम में गूलर, बरगद (न्यग्रोध) श्रौर श्रश्वत्थ ये तीन पृथक् नाम दिये गये हैं, तब गीता में 'श्रश्वत्थ 'शब्द का पीपल ही (गूलर या बरगद नहीं) श्रथं लेना चाहिये, श्रौर मूल का श्रथं भी वही है। ''छुन्दांसि श्रर्थात् वेद जिसके पत्ते हैं " इस वाक्य के 'छुन्दांसि 'शब्द में छुद = ढँकना धातु मान कर (देखो छां १.४.२) वृत्त को ढॅकलनेवाले पत्तों से वेदों की समता विणित है; श्रौर श्रन्त में कहा है, कि जब यह सम्पूर्ण वर्णन वैदिक परम्परा के श्रनुसार है, तब इसे जिसने जान लिया उसे वेदवेत्ता कहना चाहिये। इस प्रकार है, तब इसे जिसने जान लिया उसे वेदवेत्ता कहना चाहिये। इस प्रकार वैदिक वर्णन हो चुकाः श्रव इसी वृत्त का दूसरे प्रकार से, श्रर्थात् सांख्यशास्त्र के श्रनुसार, वर्णन करते हैं—]

(२) नीचे श्रीर ऊपर भी उसकी शाखाएँ फैली हुई हैं कि जो (सन्त श्रादि तीनों) गुणों से पली हुई हैं श्रीर जिनसे (शब्द-स्पर्श-रूप-रस श्रीर गन्ध-रूपी) विषयों के श्रंकुर फूटे हुए हैं, एवं श्रन्त में कमें का रूप पानेवाली उसकी जड़ नीचे मानुष्यलोक में भी वढ़ती गहरी चली गई है।

[ गीतारहस्य के आठवें प्रकरण ( पृ. १७६ ) में विस्तारसहित निरूपण कर दिया है, कि सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष येही दो मूल तत्त्व हैं; श्रीर जब पुरुष के श्रागे त्रिगुणात्मक प्रकृति श्रपना ताना-वाना फैलाने लगती है, तव महत् म्रादि तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं, भ्रौर उनसे यह ब्रह्मायड वृत्त वन जाता है। परन्तु वेदान्तशास्त्र की दृष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, वह परमे-श्वर का ही एक श्रंश है, श्रतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फैलाव को स्वतन्त्र वृत्त न मान कर यह सिद्धान्त किया है, कि ये शाखाएँ ' ऊर्ध्वमूल ' पीपल की ही हैं। श्रव सिद्धान्त के श्रनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है कि पहले श्लोक में वर्णित वैदिक 'श्रधःशाख ' वृत्त की " त्रिगुणों से पली हुई शाखाएँ न केवल 'नीचे 'ही प्रत्युत ' ऊपर ' भी फैली हुई हैं; श्रीर इसमें कर्म-विपाक-प्रक्रिया का धागा भी अन्त में पिरो दिया है। अनुगीतावाले ब्रह्म-वृत्त के वर्णन में केवल सांख्यशास्त्र के चौवीस तत्त्वों का ही ब्रह्मवृत्त वतलाया गया है; उसमें इस वृत्त के वैदिक श्रीर सांख्य वर्णनों का मेल नहीं मिलाया गया है (देखो सभा. श्रश्व. ३१. २२, २३; श्रौर गीतार. प्र. १७६)। परन्तु गीता में ऐसा नहीं किया; दृश्य सृष्टिरूप वृत्त के नाते से वेदों में पाये जानेवाले परमे-श्वर के वर्णन का, श्रौर सांख्यशास्त्रोक प्रकृति के विस्तार या ब्रह्मायडवृत्त के वर्णन

## छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वित ॥ १॥

'लिये इसको शक्तय (श्रयांत् वोहे का स्थान) नाम प्राप्त हुआ होगा। 'श्र'= नहीं, 'श्व'= कल श्रांर 'स्य'= स्थिर—यह श्राष्यात्मिक निरित्त पीछे की कल्पना है। नाम-रूपात्मक माया का स्वरूप जब कि विनाशवान् श्रयवा हर घड़ी में पलटनेवाला है तब उसको "कल नक न रहनेवाला "तो कह संकेंगे; परन्तु 'श्रव्यय'—श्रयांत् 'जिमका कभी भी व्यय नहीं होना '—विशेपण स्पष्ट कर देना है, कि यह श्रयं यहाँ श्रभिमन नहीं है। पहले पीपल के बृज्ञ को 'ही श्रश्वत्य कहते थे, कटोपनिपद् (ह. १) में जो यह श्रह्ममय श्रमृत श्रवत्यवृत्त कहा गया है—

#### कर्षमूलोऽक्रक्ञाख एपोऽश्वन्यः मनातनः । तदेव शुक्र तद्ब्रह्म नदेवासृतसुच्यते ।

वह भी यही है; " कर्ष्वमृतमय मालं " इस पर-सारम्य से ही व्यक्न होता है, कि भगवद्गीता का वरांन कटोपनिषद् के वर्णन से ही लिया गया है। पर-मेकर स्वर्ग में है और उसमे उपना हुआ जगद्बृत नीचे अर्थात् मनुष्यलोक में है, अवः वर्णन किया गया है, कि इस बुच का मूल अर्थात् परमेश्वर ऊपर है म् और इसकी अनेक शासाएँ अर्थात् जगत् का फैलाव नीचे विस्तृत है। परन्तु प्राचीन घर्मप्रनयों में एक और क्लाना पाई जाती है, कि यह संमार-वृत्त वटवृत्त 'होगा, न कि पीपल; क्योंकि वड़ के पेड़ के पाये ऊपर से नीचे को उलट श्राते हैं। उटाहरए के लिये वह वर्एन है, कि अश्वत्यवृत्त आदित्य का वृत्त है और " न्यद्रोधो वाल्रो वृत्र"—न्यद्रोध ग्रयांत् नीचे (न्यक्) वडनेवाला (गेध) वड़ का पेड़ वरूए का दुन है (गोभिलगुरा ४. ३. २४)। महाभारत में लिखा है, कि मार्करहेय ऋषिने प्रलयकाल में वालरूरी परमेश्वर को एक (उस प्रल-यकाल में भी नष्ट न होनेवाले, श्रतएव ) श्रव्यय न्ययोध श्रर्यात् वह के पेड़ की टहनी पर देखा था ( मभा. वन. १८८. ६१ )। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिपद में यह दिखलाने के लिये, कि अब्यक्त परमेश्वर से अपार दृश्य जगत् केसे निर्मित होता है, जो द्यान्त दिया है वह भी न्ययोघ के ही बीज का है (हां.६.१२.१)। वितावतर उपनिषद् में भी विश्ववृत्त का वर्णन है (बे.६. ६.); परन्तु वहाँ खुलासा नहीं बतलाया कि वह कान सा बृज है। मुख्डक उपनिषद् (३. १) में ऋग्वेड का ही यह वर्णन ले लिया है, कि इसी वृच पर दो पची (जीवात्मा त्रोर परमात्मा) वैठे हुए हैं जिनमें एक पिपाल अर्थात् पीपल के फलों को लाता है। पीपल श्रोर वड़ को द्वीड़ इस संसारवृत्त के स्वरूप की तीसरी क्लपना श्रोदुम्बर की है; एवं पुराखों में यह दत्तात्रेय का बृच माना गया है। सारांश, प्राचीन प्रन्यों में ये तीनों कल्पनाएँ हैं, कि परमेश्वर की नाया से उत्पन्न हुआ जगत् एक वड़ा शीपल, वड़ या गूलर है, श्रोर इसी कारण से विष्णुसहस्रनाम में विष्णु के ये तीन सी. र. ५०१-१०२

निर्मानमोहा जितसङ्गरोषा अध्यातमनित्या विनिवृत्तकामाः । द्वन्द्वैविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमुद्धाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥ न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ §§ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति ॥ ७ ॥ शरीरं यदवाग्नोति यञ्चाप्यत्कामतीश्वरः ।

च्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रायः इसी कारण से शाङ्करभाष्य में यह पाठ स्त्राका<sup>र</sup> नहीं किया गया है, और यही युक्तिसंगत है। छान्दोग्य उपनिषद् के कुछू मन्त्रों में 'प्रपत्ते' पद का विना 'इति' के इसी प्रकार उपयोग किया गया है (इां. =. १४. १)। 'प्रपत्ते 'कियापद प्रथमपुरुषान्त हो, तो कहना न होगा कि वक्ता से अर्थात् उपदेशकर्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। अब यह वतलाते हैं, कि इस प्रकार वर्तने से क्या फल मिलता है—]

(१) जो मान और मोह से विरहित हैं, जिन्होंने आसिक्त-दोष को जीत जिया है, जो अध्यत्मज्ञान में सदेव स्थिर रहते हैं, जो निष्काम और सुख-दुल-संज्ञक द्वन्द्रों से मुक्त हो गये हैं, वे ज्ञानी पुरुष उस अव्यय स्थान को जा पहुँचते हैं (६) जहाँ जा कर फिर जौटना नहीं पड़ता, (ऐसा) वह मेरा परम स्थान है। उसे न तो सूर्य, न चन्द्रमा (और) न श्रम्भ ही प्रकाशित करते हैं।

[इनमें छुठा श्लोक श्वेताश्वतर (६. १४), मुण्डक (२. २. १०) श्रीर (कठ १. ११.) इन तीनों उपनिषदों में पाया जाता है। सूर्य, चन्द्र था तारे, ये सभी तो नाम-रूप की श्रेणी में श्रा जाते हें श्रोर परत्रहा इन सब नाम-रूपों से परे हैं; इस कारण सूर्य-चन्द्र श्रादि को परत्रहा के ही तेज से प्रकाश मिलता है, फिर यह प्रगट ही है, कि परत्रहा को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की श्रपेचा ही नहीं है। ऊपर के श्लोक में 'परम स्थान' शब्द का श्रय 'परत्रहा' श्रोर इस त्रहा में मिल जाना ही ब्रह्मनिर्वाण मोच है। वृच का रूपक लेकर श्रध्यात्मशास्त्र में परत्रहा का जो ज्ञान वतलाया जाता है, उसका विवेचन समाप्त हो गया। श्रव परत्रहा का को ज्ञान वतलाया जाता है, उसका विवेचन समाप्त हो गया। श्रव प्रस्पोत्तम-स्वरूप का वर्णन करना है; परन्तु श्रन्त में जो यह कहा है कि "जहाँ जा कर लोटना नहीं पड़ता" इससे सूचित होनेवाली जीव की उत्कान्ति श्रोर उसके साथ ही जीव के स्वरूप का पहले वर्णन करते हैं—]

(७) जीवलोक (कर्मभूमि) में मेरा ही सनातन श्रंश जीव होकर प्रकृति में रहनेवाली मन सहित छः, श्रर्थात् मन श्रोर पाँच, (सूचम) इन्द्रियों को (श्रपनी श्रोर) खींच लेता है (इसी को लिंग-शरीर कहते हैं)।(६) ईश्वर श्रर्थात् जीव जब (स्थूल) शरीर पाता है श्रीर जब वह (स्थूल) शरीर से निकल जाता है, तब यह जीव इन्हें (मन श्रीर पाँच इन्द्रियों को) वैसे ही

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। § अश्वत्थमेनं सुविरूदमूलमसङ्गरास्त्रेण दृढेन छित्त्वा॥ ३॥ ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी॥ ४॥

का, इन दो श्लोकों में मेल कर दिया है। मोच-प्राप्ति के लिये त्रिगुणात्मक श्लोर जर्म्बमूल वृच्च के इस फैलाव से मुक्त हो जाना चाहिये। परन्तु यह वृच्च इतना बढ़ा है, कि इसके श्लोर-छोर का पता ही नहीं चलता। श्रतएव श्रब बतलाते हैं, कि इस श्रपार वृच्च का नाश करके, इसके मूल में वर्तमान श्रमृत-तत्त्व को पह-चानने का कौन सा मार्ग है—]

(३) परन्तु इस लोक में (जैसा कि उपर वर्णन किया है) वैसा उसका स्वरूप उपलब्ध नहीं होता; श्रथवा श्रन्त, श्रादि श्रौर श्राधारस्थान भी नहीं मिलता। श्रत्यन्त गहरी जहोंवाले इस श्रवत्थ (वृच) को श्रनासिक रूप सुदद तलवार से काट कर,(४) फ़िर उस स्थान को हूँद निकालना चाहिये कि जहाँ जाने से फ़िर लौटना नहीं पदता; श्रौर यह सङ्कल्प करना चाहिये कि (सृष्टि-क्रम की यह) " पुरातन अवृत्ति जिससे उत्पन्न हुई है, उसी श्राद्य पुरुष की श्रोर में जाता हूँ।"

( गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया है, कि सृष्टि का फैलाव ही नाम-ख्पात्मक कर्म है श्रौर यह कर्म श्रनादि है; श्रासिक्न-बुद्धि छोड़ देने से इसका चय हो जाता है, और किसी भी उपाय से इसका चय नहीं होता; क्योंकि यह स्वरूपतः श्रनादि श्रोर श्रंब्यय है (देखो ए. २८४-२८६)। तीसरे श्लोक के " उसका स्वरूप या श्रादि-श्रन्त नहीं मिलता " इन शब्दों से यही सिद्धान्त ब्यक्न किया गया है कि कर्म अनादि है; और आगे चल कर इस कर्मवृत्त का च्चय करने के लिए एक अनासिक ही को साधन बतलाया है; ऐसे ही उपासना करते समय जो भावना मन में रहती है, उसी के श्रनुसार श्रागे फल मिलता है (गी. म. ६)। अतएव चौथे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, कि वृत्त-छेदन की यह क्रिया होते समय मन में कौन सी भावना रहनी चाहिये। शाङ्करभाष्य में " तमेव चार्च पुरुषं प्रपत्ते " पाठ है, इसमें वर्तमानकाल प्रथम पुरुष के एकवचन का 'प्रपचे ' कियापद है, जिससे यह अर्थ करना पड़ता है; और इसमें 'इति ' सरीखे किसी न किसी पद का श्रध्याहार भी करना पड़ता है। इस कठिनाई को काट डालने के जिये रामानुजभाष्य में लिखित "तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येद्यतः प्रवृत्तिः " पाठान्तर को स्वीकार कर लें तो ऐसा श्रर्थ किया जा सकेगा, कि "जहाँ जाने पर फ्रिर पीछे नहीं लौटना पड़ता, उस स्थान को खोजना चाहिये, ( श्रीर ) जिससे सब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसी में मिल जाना चाहिये "। किन्तु 'प्रपद्' धातु है नित्य श्रात्मनेपदी, इससे उसका विध्यर्थक श्रन्य पुरुष का रूप 'प्रवचेत्' हो नहीं सकता। 'प्रवचेत्' परसीपद का रूप है और वह \$\$ यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्।

यञ्चन्द्रमसि यञ्चायौ तत्तेजो विद्धि मामकम्॥ १२॥

मामावित्र्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा।

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ १३॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यकं चतुर्विधम्॥ १४॥

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मक्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।

वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद्ववेद्व चाहम्॥ १५॥

[ १० वें श्रोर ११ वें श्लोक में ज्ञान-चतु या कर्मयोग-मार्ग से श्रातमज्ञान की प्राप्ति का वर्णन कर जीव की उट्यान्ति का वर्णन पूरा किया है। पिछले सातवें श्रच्याय में जैसा वर्णन किया गया है (देखो गी. ७. =-१२), वैसा ही श्रव श्रातमा की सर्वव्यापकता का थोड़ा सा वर्णन प्रस्तावना के हँग पर करके सोलहवें श्लोक से पुरुषोत्तम-स्वस्तप का वर्णन किया है।]

(१२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत् को प्रकाशित करता है, जो तेज जन्द्रमा श्रीर श्रान्त में है, उसे मेरा ही तेज समक। (१३) इसी प्रकार पृथ्वी में प्रवेश कर में ही (सव) भूतों को श्रपने तेज से धारण करता हूँ, श्रीर रसात्मक सोम (जन्द्रमा) हो कर सव श्रीपिधयों का श्रधीत् वनस्पतियों का पोपण करता हूँ।

[सोम शब्द के 'सोमवही 'श्रीर 'चन्द्र 'श्रथं हैं; तथा वेदों में वर्णन है, कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, श्रंशुमानू, श्रोर शुझ है, उसी प्रकार सोमवही भी है, दोनों ही को 'वनस्पतियों का राजा ' कहा है, तथापि पूर्वापर सन्दर्भ से यहाँ चन्द्र ही विविच्तित है।। इस श्लोक में यह कह कर, कि चन्द्र का तेज में ही हूँ, फिर इसी श्लोक में बतलाया है कि वनस्पतियों का पोषण करने का चन्द्र का जो गुण है, वह भी में ही हूँ। श्रम्य स्थानों में भी ऐसे वर्णन हैं कि जलमय होने से चन्द्र में यह गुण है, इसी कारण वनस्पतियों की वाद होती है।

(१४) में वैश्वानर स्वप श्रिप्त होकर प्राणियों की देहों में रहता हूँ, श्रीर प्राण एवं श्रपान से युक्त होकर (भच्य, चोष्य, लेहा श्रीर पेय) चार प्रकार के श्रक्त की पचाता हूँ। (१४) इसी प्रकार में सब के हृदय में श्रिष्ठित हूँ; स्ट्रित श्रीर ज्ञान एवं श्रपोहन श्र्यांत् उनका नाश मुक्तमं ही होता है; तथा सब वेदों से जानने योग्य में ही हूँ। वेदान्त का कर्ता श्रीर वेद जाननेवाला भी में ही हूँ।

[ इस स्ठोक का दूसरा चरण कैवल्य उपनिषद् (२.३) में है। उसमें " वेदेश्व संवें: " के स्थान में "वेदेरनेकै:" इतना ही पाठमेद है। तव जिन्होंने गीता-काल में 'वेदान्त ' शब्द का प्रचलित होना न मान कर ऐसी दलीलें की हैं, कि या तो यह स्ठोक ही प्रक्षित होना या इसके 'वेदान्त ' शब्द का कुछ

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाश्यात् ॥ ८ ॥ श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च । अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ उत्कामन्तं स्थितं वापि भुक्षानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

साथ ले जाता है जैसे कि (पुष्प म्रादि) म्राश्रय से गन्ध को वायु ले जाती है। (१) कान, श्रॉल, व्वचा, जीभ, नाक श्रौर मन में ठहर कर यह (जीव) विषयों को भोगता है।

इन तीन श्लोकों में से, पहले में यह बतलाया है, कि सूच्म या लिंग शरीर क्या है: फ़िर इन तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है कि लिङ्ग-शरीर स्थूल देह में कैसे प्रवेश करता है, वह उससे बाहर कैसे निकलता है, श्रीर उसमें रह कर विषयों का उपभोग कैसे करता है। सांख्य-मत के अनुसार यह सुचम शरीर महानू तस्व से लेकर सुचम पञ्चतन्मात्राओं तक के त्रठारह तस्वों से बनता है; त्रौरे वेदा-न्तसूत्रों (३.१.१.) में कहा है, कि पज्ज सूचमभूतों का श्रीर प्राण का भी उसमें समावेश होता है (देखो गीतारहस्य प्ट. १८७-१६१)। मैत्र्युपनिषद् ( ६. १० ) में वर्णन है कि सूचमशरीर अठारह तत्त्वों का बनता है। इससे कहना पड़ता है कि " मन और पाँच इन्द्रियाँ " इन शब्दों से सूचमशरीर में वर्तमान दूसरे तत्त्वों का संग्रह भी यहाँ श्रभिप्रेत है। वेदान्तसूत्रों (३. १७ श्रोर ४३ ) में भी 'नित्य' . श्रीर 'श्रंश 'दी पदों का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है कि जीवात्मा परमेश्वर से बारंबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हुन्ना करता, वह परमे-श्वर का " सनातन श्रंश "है (देखो गी. २. २४)। गीता के तेरहवें अध्याय ( १३. ४. ) में जो यह कहा है कि क्तेत्र-क्तेत्रज्ञ-विचार ब्रह्मसूत्रों से लिया गया हैं, उसका इससे दृढीकरण हो जाता है ( देखो गी. र. परि. प्ट. ४३७-४३८ )। गीतारहस्य के नवें प्रकरण ( पृ. २४६ ) में दिखलाया है कि 'श्रंश' शब्द का श्रर्थ 'घटाकाशादि'वत् श्रंश सममना चाहिये, न कि खंडित 'श्रंश '। इस प्रकार शरीर को धारण करना, उसका छोड़ देना, एवं उपभोग करना-इन तीनों कियाओं के जारी रहने पर-

(१०) (शरीर से) निकल जानेवाले को, रहनेवाले को, अथवा गुणों से युक्त हो कर (आप ही नहीं) उपयोग करनेवाले को मूर्ख लोग नहीं जानते। ज्ञान-चन्न से देखनेवाले लोग (उसे) पहचानते हैं। (११) इसी प्रकार प्रयत्न करनेवाले योगी आप मे स्थित आत्मा को पहचानते हैं। परन्तु वे अज्ञ लोग, कि जिनका आस्मा अर्थात् बुद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते।

श्री मामेवमसंमूहो जानाति पुरुषोत्तमम्।
 स सर्वविद्धजाति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥
 इति गुद्यतमं शास्त्रामिद्युक्तं मयानघ।
 एतद्वृष्ट्वा बुद्धिमान्स्यात् कृतकृत्यश्च भारत॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पन्नदशोऽघ्यायः ॥ १५॥

ज्ञान-विज्ञान प्रकरण का श्रान्तिम निष्कर्ष यह है, कि जिसने जगत् की इस एकता को जान जिया कि 'सब भूतों में एक श्रात्मा है '' (गी. ६. २६) श्रोर जिसके मन में यह पहचान ज़िन्दगी भर के जिये स्थिर हो गई (वेसू. ४. १. १२; गी. म. ६), वह कर्मयोग का श्राचरण करते करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर जेता है। कर्म न करने पर केवल परमेश्वर-भिक्त से भी मोज्ञ मिल जाता है; परन्तु गीता के ज्ञान-विज्ञान-निरूपण का यह तात्पर्य नहीं है। सातवें श्रध्याय के श्रारम्भ में ही कह दिया है, कि ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का श्रारम्भ यही दिखलाने के जिया गया है, कि ज्ञान से श्रथवा भिक्त से शुद्ध हुई निष्काम बुद्धि के द्वारा संस्रार के सभी कर्म करने चाहिये श्रीर इन्हें करते हुए ही मोज्ञ मिलता है। श्रव बतलाते हैं, कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता है—]

(१६) हे भारत! इस प्रकार बिना मोह के जो मुक्ते ही पुरुषोत्तम समक्तता है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुक्ते ही भजता है। (२०) हे निष्पाप भारत! यह गुद्ध से भी गुद्ध शास्त्र मैंने बतलाया है। इसे जान कर (मनुष्य) बुद्धिमान् अर्थात् बुद्ध या जानकार और कृतकृत्य हो जावेगा।

[यहाँ बुद्धिसान् का 'बुद्ध श्रर्थात् जानकार' श्रर्थ है; क्योंकि भारत (शां. २४=. ११) मे इसी अर्थ में 'बुद्ध श्रोर 'कृतकृत्य 'शब्द श्रापे है। महाभारत मे 'बुद्ध 'शब्द का रूढार्थ 'बुद्धावतार ' कहीं भी नहीं श्राया है। देखो गीतार. परि. पृ. ४६१।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और श्रर्जुन के संवाद में, पुरुषोत्तमयोग नामक पन्द्रहवाँ श्रध्याय समाप्त हुश्रा । §§ द्वाविमी पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च।

क्षरः सर्वाणि भृतानि कृटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः।

यो लोकत्रयमाविञ्य विभर्त्यन्य ईश्वरः ॥ १७ ॥
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादृषि चोत्तमः।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ १८ ॥

श्रीर ही अर्थ लेना चाहिये, वे सब दलील वे-जड़-बुनियाद की हो जाती हैं। 'वेदान्त ' शब्द मुख्ड़क (३.२.६) श्रीर श्वेताश्वतर (६.२२) उपनिपर्दों में श्राया है, तथा श्वेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र ही गीता में हुबहू श्रागये हैं। श्रव निरक्षिपूर्वक पुरुषोत्तम का लच्च बतलाते हैं—]

(१६) (इस) लोक में 'सर' श्रांर 'श्रवर' दो पुरुप हैं। सब (नारावान्) मूतों को चर कहते हैं श्रोर कूटस्य को, श्रर्थात् इन सब भूतों के मृल (कूट) में रहनेवाले (प्रतिस्प श्रव्यक्ष तस्त्व) को श्रचर कहते हैं। (१७) परन्तु उत्तम पुरुष (इन दोनों से) भिन्न है। टसको परमात्मा कहते हैं। वही श्रव्यय ईश्वर श्रेत्रलोक्य में प्रविष्ट होकर (त्रेत्रलोक्य का) पोपण करता है। (१८) जब कि में चर से भी परे का श्रोर श्रवर से भी उत्तम (पुरुष) हूँ, लोक-व्यवहार में श्रोर वेद्र में भी पुरुषोचम नाम से में प्रसिद्ध हूँ।

सोलहर्वे स्त्रोक में ' चर ' श्रीर ' श्रचर ' शब्द सांख्यशास्त्र के ब्यक्त श्रीर श्रुव्यङ्ग-श्रुथवा व्यङ्ग सृष्टि श्रीर श्रुव्यङ्ग प्रकृति-इन दो शब्दों से समानार्थक हैं। प्रगट है कि इनमें चर ही नारावान् पञ्चभृतात्मक व्यक्त पदार्थ है। स्मरण रहे कि ' श्रव्तर ' विशेषण पहले कई वार जब परवहा को भी लगाया गया है (देखो गी. म. २; म. २९; ११. ३७; १२. ३), तब पुरुषोत्तम के उद्विखित लइए में 'श्रहर' शब्द का श्रर्थ श्रहर-ब्रह्म नहीं है, किन्तु उसका श्रर्थ सांस्यों की श्रचर प्रकृति है; श्रार इस गढ़वड़ से वचाने के लिये ही सोलहवें श्लोक में ' श्रज्ञर श्रर्थात् कृटस्य (प्रकृति )' यह विशेष ब्याख्या की है ( गीतारहस्य पृ. २०१-२०४)। सारांश, ब्यक्क सृष्टि श्रांत श्रव्यक्क प्रकृति के परे का श्रवरत्रह्म (गी. =. २०-२२ पर इमारी टिप्पणी देखों) श्रोर 'चर' (ब्यक्क सृष्टि) एवं ' श्रचर ' (प्रकृति ) से परे का पुरषोत्तम, वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। तेरहवें अध्याय (१३. ३१) में कहा गया है, कि इसे ही परमात्मा कहते हैं श्रीर यही परमात्मा शरीर में चेत्रज्ञ रूप से रहता है। इससे सिद्ध होता है, कि चर-श्रवर-विचार में जो मृल तत्त्व श्रवर बहा श्रन्त में निष्पन्न होता है, वही चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार का भी पर्यवसान है, अथवा "पिएड में और ब्रह्माएड में" एक ही पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार यह भी वतलाया गया है, कि अधिभूत और अधियज्ञ प्रमृति का अथवा प्राचीन अश्वत्य वृत्त का तत्त्व भी यही है। इस

इन्मो द्रपींऽभिमानश्च कोघः पारुष्यमेव च ।
 अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासुरीम् ॥ ८ ॥
 इेवी सम्पद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।
 मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

करके फ्रोध से किसी के दिल दुखा देने को भी एक प्रकार की हिंसा ही सममते हैं। इसी प्रकार शुद्धता को भी त्रिविध मान लेने से, मन की शुद्धि में श्रकोध श्रौर द्रोह न करना श्रादि गुण भी श्रा सकते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में १६० श्रध्याय से लेकर १६३ श्रध्याय तक कम से दम, तप, सत्य श्रीर लोभ का विस्तृतः वर्शन है। वहाँ दम में ही चमा, घति, श्रहिंसा, सत्य, श्रार्जन श्रीर जजा श्रादि पचीस तीस गुणों का, ज्यापक अर्थ में समावेश किया गया है (शां १६०), श्रीर सत्य के निरूपण (शां १६२) में कहा है कि सत्य, समता, दम, श्रमात्सर्थ, चमा, जजा, तितिचा, अनस्यता, याग, ध्यान, आर्यता ( लोक-कल्याण की इच्छा ) धित और दया, इन तेरह गुगा का एक सत्य मे ही समावेश होता है: श्रीर वहीं इन शब्दों की व्याख्या भी कर दी गई है। इस रीति से एक ही गुण में श्रनेकों का समावेश कर लेना पारिडल का काम है. श्रीर ऐसा विवेचन करने लगें तो प्रत्येक गुरा पर एक-एक प्रनथ लिखना पड़ेगा। ऊपर के श्लोकों में इन सब गुणों का समुचय इसी लिये बतलाया गया है, कि जिसमें देवी सम्पत्ति के सास्त्रिक रूप की पूरी कल्पना हो जावे और यदि एक शब्द में कोई अर्थः बूट गया हो तो दूसरे शब्द में उसका समावेश हो जावे। श्रस्तु; ऊपर की फ्रेंहरिस्त के 'ज्ञानयोग-व्यवस्थित ' शब्द का अर्थ हमने गीता. ४. ४१ और ४२ वें श्लोक के आधार पर कर्मयोग-प्रधान किया है। त्याग और एति की व्याख्या स्वयं भगवान ने ही १८ वें अध्याय में कर दी है (१८. ४ और २६ )। यह बतला चुके कि दैवी सम्पत्ति में किन गुणों का समावेश होता है; अब इसके विपरीत श्रासुरी या राज्ञसी सम्पत्ति का वर्णन करते हैं—]

(४) हे पार्थ ! दम्भ, दर्प, श्रतिमान, क्रोध, पारूष श्रर्थात् निष्ठुरता श्रीर श्रज्ञान, श्रासुरी यानी राचसी सम्पत्ति में जन्मे हुए को प्राप्त होते हैं।

[ महाभारत-शान्तिपर्व के १६४ और १६४ श्रध्यायों में इनमें से कुछ दोषों का वर्णन है और श्रन्त में यह भी बतला दिया है, कि नृशंस किसे कहना चाहिये। इस श्लोक में 'श्रज्ञान' को श्रासुरी सम्पत्ति का लच्च कह देने से प्रकट होता है कि 'ज्ञान' देवी सम्पत्ति का लच्चण है। जगत् में पाये जानेवाले दो प्रकार के स्वभावों का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर—]

(१) (इनमें से) दैवी सम्पत्ति (परिणाम में) मोच-दायक श्रोर श्रासुरी बन्धनदायक मानी जाती है। हे पायडव! त् दैवी सम्पत्ति में जन्मा हुश्रा है। शोक मत कर।

#### पोडशोऽध्यायः।

#### श्रीभगवानुवाच ।

अभयं सत्त्वसंगुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्॥१॥ अहिंसा सत्यमकाधस्त्यागः गान्तिरपेगुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हरिचापलम्॥२॥ तेजः क्षमा धृतिः गोचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत॥३॥

## सोलहवाँ अध्याय।

[ पुरुषोत्तमयोग से त्तर-श्रत्तर-ज्ञान की परमावधि हो जुकी; सातवें श्रध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का श्रारम्भ यह दिखलाने के लिये किया गया था, कि कर्मयोग का श्राचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान होता है श्रोर उसी से मोत्त मिलता है, उसकी यहां समाप्ति हो जुकी श्रोर श्रव यहीं उसका उपसंहार करना चाहिये। परन्तु नवं श्रध्याय (६.१२) में भगवान् ने जो यह विलकुल संत्रेप में कहा था, कि रात्तसी मनुष्य मेरे श्रव्यक्त श्रोर श्रेष्ट स्वरूप को नहीं पहचानते, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिये इस श्रध्याय का श्रारम्भ किया गया है श्रोर श्रगले श्रध्याय में इसका कारण वतलाया गया है, कि मनुष्य-मनुष्य में भेद क्यों होते है। श्रोर श्रवरहवे श्रध्याय में पूरी गीता का उपसंहार है।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) श्रभय (निडर), शुद्ध सास्त्रिक वृत्ति, ज्ञान-योग-व्यवस्थिति श्रथीत् ज्ञान (-मार्ग) श्रीर (कर्म-) योग की तारतम्य से व्यवस्था, वान, वम, यज्ञ, स्वाध्याय श्रथीत् स्वधर्म के श्रनुसार श्राचरण, तप, सरजता, (२) श्रिहिंसा, सत्य, श्रकोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, श्रपेशुन्य श्रथीत् छुद्र-दृष्टि छोड़ कर उदार भाव रखना, सब भूतों में द्या, तृष्णा न रखना, मृदुता, (बरे काम की) लाज, श्रचपलता श्रथीत् फिजूल कामो का छूट जाना, (३) तेजस्त्रिता, चमा, धित, शुद्धता, द्रोह न करना, श्रतिमान न रखना—हे भारत! (ये) गुण दैवी, सम्पत्ति में जन्मे हुए पुरुषों को श्राप्त होते हैं।

[ दैवी सम्पत्ति के ये छव्बीस गुण श्रीर तेरहवे श्रध्याय में बतलाये हुए ज्ञान के वीस लच्चण (गी. १३. ७-११) वास्तव में एक ही हैं; श्रीर इसी से श्रागे के श्रोक में 'श्रज्ञान 'का समावेश श्रासुरी लच्चणों में किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता, कि छव्वीस गुणों की फेहरिस्त में प्रत्येक शब्द का श्रर्थ दूसरे शब्द के श्रर्थ से सर्वथा भिन्न होगा; श्रीर हेतु भी ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ, कोई कोई श्रहिंसा के ही कायिक, वाचिक श्रीर मानसिक भेद

#### अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

श्र-प्रतिष्ठ भी कहते हैं, श्रर्थात् इसकी न प्रतिष्ठा है श्रीर न श्राधार। यहाँ शङ्का हो सकती है, कि इस प्रकार श्रध्यात्मशास्त्र में प्रतिपादित श्रव्यक्त परब्रह्म यदि श्रासुरी लोगों को सम्मत न हो, तो उन्हें मिक्क मार्ग का व्यक्त ईश्वर मान्य होगा। इसी से अनीश्वर ( अन् + ईश्वर ) पद का प्रयोग करके कह दिया है, कि श्रासुरी लोग जगत् में ईश्वर को भी नहीं मानते। इस प्रकार जगत् का कोई मूल श्राधार न मानने से उपनिषदों में वर्शित यह सृष्ट्युत्पत्ति-क्रम छोड़ देना पड़ता है, कि '' श्रात्मनः श्राकाशः सम्भूतः । श्राकाशाद्वायुः । वायोरशिः । श्रप्तेरापः । श्रद्धयः पृथिवी । पृथिव्या श्रोषधयः । श्रोषधीभ्यः श्रन्नं । श्रन्नात्पुरुषः । (तै. २. १ ); श्रोर सांख्यशास्त्रोक्न इस सृष्ट्युत्पत्ति-क्रम को भी छोड़ देना पड़ता है कि प्रकृति श्रौर पुरुष, ये दो स्वतन्त्र मूल तत्त्व हैं एवं सत्त्व, रज श्रौर तम गुर्णों के अन्योन्य त्राश्रय से त्रर्थात् परस्पर मिश्रण से सब न्यक्र पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि यदि इस श्रंखला या परम्परा को मान ते, तो दृश्य-सृष्टि के पदार्थी से इस जगत् का कुछ न कुछ मूल तत्त्व मानना पड़ेगा। इसी से श्रासुरी लोग जगत् के पदार्थों को श्र-परस्पर-सम्भूत मानते हैं, श्रर्थात् वे यह नहीं मानते कि ये पदार्थ एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न हुए हैं। जगत् की रचना के सम्बन्ध में एक बार ऐसी समक्त हो जाने पर मनुष्य प्राग्धी ही प्रधान निश्चित हो जाता है, श्रौर फ़िर यह विचार श्राप ही श्राप हो जाता है कि मनुष्य की काम-वासना को तृप्त करने के जिये ही जगत् के सारे पदार्थ बने हैं, उनका श्रीर कुछ भी उपयोग नहीं है। श्रीर यही श्रर्थ इस श्लोक के श्रन्त में " किमन्यत्कामहैतुकम् "—काम को छोड़ उसका श्रोर क्या हेतु होगा ?--इन शब्दों से, एवं श्रागे के श्लोकों में भी वर्णित है । कुछ टीकाकार '' श्रपरस्परसम्भूत '' पद का श्रन्वय '' किमन्यत् '' से लगा-कर यह ऋर्थ करते हैं कि '' क्या ऐसा भी कुछ देख पड़ता है जो परस्पर ऋर्थात् स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न न हुआ हो ? नहीं; श्रीर जब ऐसा पदार्थ ही नहीं देख पड़ता तब यह जगत् कामहेतुक अर्थात् स्त्री-पुरुष की कासेच्छा से ही निर्मित हुआ है "। एवं कुछ लोग " अपरश्च परश्च अपरस्परी " ऐसा श्रद्भुत विग्रह करके इन पदों का यह श्रर्थ लगाया करते हैं कि " ' श्रपरस्पर ' ही स्नी-पुरुष हैं, इन्हीं से यह जगत् उत्पन्न हुआ है, इसलिये स्नी-पुरुषों का काम ही इसका हेतु है श्रौर कोई कारण नहीं है "। परन्तु यह श्रन्वय सरत नहीं है श्रौर 'श्रपरश्च परश्च 'का समास 'श्रपर-पर 'होगा; बीच में सकार न श्राने पावेगा। इसके अतिरिक्न अ-सत्य और अ-प्रतिष्ठ इन पहले आये हुए पदों को देखने, से यही ज्ञात होता है कि अ-परस्परसम्मूत नञ्समास ही होना चाहिये; और क्रिर कहना पड़ता है कि सांख्यशास्त्र में ' परस्परसम्भूत ' शब्द से जो ' गुर्खों से गुणों का श्रन्योन्य जनन' वार्थित है, वही यहाँ विविचत है (देखो गीतारहस्य

§§ द्वौ भृतसर्गों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च।
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६॥
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥७॥
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्।

[ संचेप में यह बतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुपों को कौन सी गति-मिलती है; श्रव विस्तार से श्रासुरी पुरुपों का वर्शन करते हैं—]

(६) इस लोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुत्रा करते है; (एक) दैव श्रीर दूसरे श्रासुर। (इनमें) दैव (श्रेणी का) वर्णन विस्तार से कर दिया; (श्रव) हे पार्थ! में श्रासुर (श्रेणी का) वर्णन करता हूं, सुन।

[ पिछले अध्यायों में यह वतलाया गया है, कि कर्मयोगी कैसा वर्ताव करे और ब्राह्मी अवस्था कैसी होती है या स्थितप्रज्ञ, भगवद्गक्ष अथवा त्रिगु-णातीत किसे कहना चाहिये; और यह भी वतलाया गया है कि ज्ञान क्या है। इस अध्याय के पहले तीन श्लोकों में दैवी सम्पत्ति का जो लच्चण है, वही दैव-प्रकृति के पुरुप का वर्णन है; इसी से कहा है, कि दैव श्लेणी का वर्णन विस्तार से पहले कर चुके हैं। आसुर सम्पत्ति का थोडा सा उल्लेख नवें अध्याय ( १०१ और १२ ) में आ चुका है; परम्तु वहाँ का वर्णन अधूरा रह गया है, इस कारण इस अध्याय में उसी को पूरा करते हैं— ]

(७) श्रासुर लोग नहीं जानते कि प्रयृत्ति क्या है, श्रीर निवृत्ति क्या है—
श्रर्थात् वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये श्रीर क्या न करना चाहिये।
उनमें न शुद्धता रहती है, न श्राचार श्रीर सत्य ही। (६) ये (श्रासुर लोग)
कहते हैं कि सारा जगत् श्र-सत्य है, श्र-प्रतिष्ठ श्रर्थात् निराधार है, श्रनीश्वर यानी
विना परमेश्वर का है, श्र-परस्परसम्भूत श्रर्थात् एक दूसरे के विना ही हुश्रा है,
(श्रतएव) काम को छोड़ श्रर्थात् मनुष्य की विषय- वासना के श्रतिरिक्त इसका
श्रीर क्या हेनु हो सकता है ?

[ यद्यपि इस श्लोक का श्रर्थ स्पष्ट है, तथापि इसके पदों का श्रर्थ करने में वहुत कुछ मतभेद है। हम समस्रते हैं कि यह वर्णन उन चार्वाक श्रादि नास्तिकों के मतों का है, कि जो वेदान्तशास्त्र या कापिल सांख्यशास्त्र के सृष्टि-रचनाविषयक सिद्धान्त को नहीं मानते, श्रीर यही कारण है कि इस श्लोक के पदों का श्रर्थ सांख्य श्रीर श्रध्यात्मशास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। जगत् को नाशवान् समस्र कर वेदान्ती उसके श्रविनाशी सत्य को—सत्यस्य सत्यं (बृ. २. ३. ६)—खोजता है, श्रीर उसी सत्य तत्त्व को जगत् का मूल श्राधार या प्रतिष्ठा मानता है—ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा (तै. २. १)। परन्तु श्रासुरी लोग कहते हैं, कि यह जग श्र-सत्य है, श्रर्थात् इसमे सत्य नहीं है; श्रीर उसी लिये वे इस जगत् को

असौ मया हतः श्रञ्जर्हनिष्ये चापरानिष । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान् सुखी ॥ १८ ॥ आढ्योऽभिजनवानिस्म कोऽन्योऽस्ति सहशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानियमोहिताः ॥१५ ॥ अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽश्चचौ ॥ १६ ॥ आत्मसंभाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः । यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥ अहंकारं वलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः । मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यस्यकाः ॥ १८ ॥ तानहं द्विषतः कूरान् संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्येव योनिषु ॥ १९ ॥ आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मिन जन्मिन । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥ मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

§§त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयंत्यजेत्॥२१॥

पास ) है, श्रीर फ़िर वह भी मेरा होगा; (१४) इस शत्रु को मैंने मार लिया एवं श्रीरों को भी मारूँगा; में ईश्वर, में (ही) भोग करनेवाला, में सिद्ध, बलाड्य श्रीर सुली हूँ, (१४) में सम्पन्न श्रीर कुलीन हूं, मेरे समान श्रीर है कीन ? में यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, मौज करूँगा—इस प्रकार श्रज्ञान से मोहित, (१६) श्रनेक प्रकार की कल्पनाश्रों में भूले हुए, मोह के फन्दे में फँसे हुए श्रीर विषयोपभोग में श्रासक्त [ये श्रासुरी लोग] श्रपवित्र नरक में गिरते हैं! (१७) श्रात्मप्रशंसा करनेवाले, एँठ से बर्तनेवाले, धन श्रीर मान के मद से संयुक्त ये (श्रासुरी) लोग दम्म से, शास्त्र-विधि छोड़ कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते हैं। (१८) श्रह हार से, बल से, दर्प से, काम से श्रीर कोध से फूल कर श्रपनी श्रीर पराई देह में वर्तमान मेरा (परमेश्वर का) हेष करनेवाले, निन्दक, (१६) श्रीर श्रासुरी श्रशंत् पापयोनियों में ही सदैव पटकता रहता हूँ। (२०) हे कीन्तेय! (इस प्रकार) जन्म जन्म में श्रासुरी योनि को ही पा कर, ये मूर्ख लोग सुक्ते बिना पाये ही श्रन्त में श्रत्यन्त श्रधोगित को जा पहुँचते हैं।

[ श्रासुरी लोगों का श्रौर उनको मिलनेवाली गति का वर्णन हो चुका। श्रव ;इससे छुटकारा पाने की युक्ति बतलाते है—]

(२१) काम, क्रोघ श्रौर लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये हमारा

पतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युयकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥ १॥
काममाश्रित्य दृष्पूरं दृम्भमानमदान्विताः॥ १०॥
मोहाद्गृहीत्वासद्गाहान् प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः॥ १०॥
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः।
कामोपभोगपरमा पतावदिति निश्चिताः॥ ११॥
आशापाशशतैर्बद्धाः कामकोधपरायणाः।
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्॥ ११॥
इद्मद्यीद्मपि मे भविष्यति पुनर्धनम्॥ १३॥

पृ. १४१ श्रोर १४८)। 'श्रन्योन्य' श्रोर 'परस्पर' दोनों शब्द समानार्थक हैं, सांख्यशाख में गुणों के पारस्परिक मगढ़े का वर्णन करते समय ये दोनों शब्द श्राते हैं (देखो मभा. शां. ३०४; सां. का. १२ श्रोर १३)। गीता पर जो माध्व-भाष्य है, उसमे इसी श्रर्थ कों मान कर, यह दिखलाने के लिये कि जगत् की वस्तुएँ एक दूसरी से कैसे उपजती हैं, गीता का यही श्लोक दिया गया है— 'श्रश्वाद्धवन्ति भूतानि'' इत्यादि—(श्रिप्त में छोड़ी हुई श्राहुति सूर्य को पहुँचती है, श्रतः) यज्ञ से वृष्टि, वृष्टि से श्रव, श्रोर श्रव से प्रजा उत्पन्न होती है [ देखो गी. ३. १४; मतु. ३. ७६)। परन्तु तैत्तिरीय उपनिपद् का वचन इसकी श्रपेचा श्रिधक प्राचीन श्रोर व्यापक है, इस कारण उसी को हमने ऊपर प्रमाण मे दिया है। तथापि हमारा मत है, कि गीता के इस 'श्र-परस्परसम्भूत' पद से उपनिपद् के स्पृथुत्पत्ति-क्रम की श्रपेचा सांख्यों का स्पृथुत्पत्ति-क्रम ही श्रधिक विव-चित है। जगद् की रचना के विषय में ऊपर जो श्रासुरी मत बतलाया गया है, उसका इन लोगों के बर्ताव पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन करते है। उपर के श्लोक मे, श्रन्त में, जो 'कामहैतुकं 'पद है उसी का यह श्रधिक स्पृधिकरण है।]

(१) इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके ये अल्प-बुद्धिवाले नष्टातमा और दृष्ट लोक कर कमें करते हुए जगत् का चय करने के लिये उत्पन्न हुआ करते हैं, (१०) (और) कभी भी पूर्ण न होनेवाले काम अर्थात् विषयोपभोग की इच्छा का आश्रय करके ये (आसुरी लोक) दम्भ, मान और मद से व्याप्त हो कर मोह के कारण फूठ-मूठ विश्वास अर्थात् मनमानी कल्पना करके गंदे काम करने के लिये प्रवृत्त रहते हैं। (११) इसी प्रकार आमरणान्त (सुख भोगने की) अगणित चिन्ताओं से असे हुए, कामोपभोग में दूबे हुए और निश्चयपूर्वक उसी को सर्वस्व माननेवाले (१२) सैकड़ों आशा-पाशों से जकड़े हुए, काम-क्रोध-परायण (ये आसुरी लोग) सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत सा अर्थ सज्जय करने की तृष्णा करते हैं। (१३) मैंने आज यह पा लिया, (कल) उस मनोरथ को सिद्ध करूँगा; यह धन (मेरे

## सप्तद्शोऽध्यायः।

अर्जुन उवाच ।

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥१॥

श्रीभगवानुवाच ।

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सत्रहवाँ अध्याय।

[ यहाँ तक इस बात का वर्णन हुआ, कि कर्मयोग-शास्त्र के अनुसार संसार का घारण-पोषण करनेवाले पुरुप किस प्रकार के होते हैं; और संसार का नाश करनेवाले मनुष्य किस दूंग के होते हैं। अब यह प्रश्न सहज ही होता है, कि मनुष्य-मनुष्य में इस प्रकार के भेद होते क्यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर सातवें अध्याय के " प्रकृत्या नियताः स्वया " पद में दिया गया है, जिसका अर्थ यह है, कि यह प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति-स्वभाव है (७.२०)। परन्तु वहाँ सन्त्व-रज-तममय तीनों गुणों का विवेचन किया नहीं गया था; अतएव वहाँ इस प्रकृतिजन्य भेद की उपपत्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन भी न हो सका। यही कारण है जो चौदहवें अध्याय में त्रिगुणों का विवेचन किया गया है, और अब इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि त्रिगुणों से उत्पन्न होनेवाली श्रद्धा आदि के स्वभाव-भेद क्योंकर होते हैं, और फिर उसी अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का सम्पूर्ण निरूपण समाप्त किया गया है। इसी प्रकार नवें अध्याय में भिक्रमार्ग के जो अनेक भेद बतलाये गये हैं, उनका कारण भी इस अध्याय की उपपत्ति से समक्ष में आ जाता है ( देखो १.२३, २४ )। पहले अर्जुन थों पृक्ता है कि—]

श्रर्जुन ने कहा—(१) हे कृष्ण! जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, शास्त्र-निर्दिष्ट विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, उनकी निष्ठा श्रर्थात् (मन की) स्थिति कैसी है—सास्त्रिक है, या राजस है, या तामस ?

[ पिछले अध्याय के अन्त में जो यह कहा गया था, कि शास्त्र की विधि का अथवा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिये; उसी पर अर्जुन ने यह शक्का की है। शास्त्रों पर अद्धा रखते हुए भी मनुष्य अज्ञान से भूल कर वैठता है। उदाहरणार्थ, शास्त्र-विधि यह है कि सर्वव्यापी परमेश्वर का भजन-पूजन करना चाहिये; परन्तु वह इसे छोड़ देवताओं की धुन में लग जाता है (गी. १. २३)। अतः अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसे पुरुप की निष्टा अर्थात् अवस्था अथवा स्थिति कीन सी समसी जावें। यह प्रश्न उन आसुरी लोगों के विषय में नहीं है, कि जो शास्त्र का और धर्म का अअद्धापूर्वक तिरस्कार किया करते हैं। तो भी इस अध्याय में प्रसङ्गानुसार उन के कर्मों के फलों का भी वर्णन किया गया है।]

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥२२॥ ऽऽ यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्तोति न सुखं न परां गतिम्॥२३॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्त्तीमहार्हसि॥२४॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुन-संवादे दैवासुरसंपद्धिमागयोगो नाम षोडशोऽघ्याय: ॥ १६ ॥

नाश कर डालते हैं; इसिलये इन तीनों का त्याग करना चाहिये। (२२) हे कौन्तेय ! इन तीन तमोद्वारों से छूट कर, मनुष्य वही आचरण करने लगता है कि जिसमें उसका कल्याण हो; और फ़िर उत्तम गति पा जाता है।

[ प्रगट है कि नरक के तीनों दरवाज़े छूट जाने पर सद्गति मिलानी ही चाहिये; किन्तु यह नहीं बतलाया कि कौन सा श्राचरण करने से ये छूट जाते हैं। श्रतः श्रब उसका मार्ग बतलाते हैं—]

(२६) जो शास्त्रोक्त विधि छोड़ कर मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है श्रीर न उत्तम गति ही मिलती है। (२४) इस जिये कार्य-श्रकार्य-व्यवस्थिति का श्रर्थात् कर्तव्य श्रीर श्रकर्तव्य का निर्णय करने के बिये तुमे शास्त्रों का प्रमाण मानना चाहिये। श्रीर शास्त्रों मे जो कुछ कहा है, उसको समम कर, तद्नुसार इस बोक में कर्म करना तुमे उचित है।

[ इस श्लोक के 'कार्यांकार्यंक्यवस्थिति ' पद से स्पष्ट होता है, कि कर्तब्य-शास्त्र की श्रर्थात् नीतिशास्त्र की कल्पना को दृष्टि के श्रागे रख कर गीता का उपदेश किया गया है। गीतारहस्य ( पृ. ४८-४० ) में स्पष्ट कर दिस्रला दिया है, कि इसी को कर्मयोगशास्त्र कहते हैं।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग-श्रर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के -संवाद में, दैवासुरसम्पद्विभाग योग नामक सोलहवाँ श्रध्याय समाप्त हुश्रा। श्रि अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः ॥ ५ ॥

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धचासुरिनश्चयान् ॥ ६ ॥

श्रि आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं शृणु ॥ ७ ॥

[ इस प्रकार शास्त्र पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के भी सन्त्व श्रादि प्रकृति के गुण-भेदों से जो तीन भेद होते हैं, उनका श्रोर उनके स्वरूपों का वर्णन हुवा। श्रव बतलाते हैं, कि शास्त्र पर श्रद्धा न रखनेवाले कास-परायण श्रीर दाम्भिक लोग किस श्रेणी में श्राते है। यह तो स्पष्ट है कि ये लोग सान्त्रिक नहीं है, परन्तु ये निरे तामस भी नहीं कहे जा सकते; क्योंकि यद्यपि इनके कर्म शास्त्र-विरुद्ध होते हैं तथापि इनमें कर्म करने की प्रवृत्ति होती है श्रोर यह रजोगुण का धर्म है। तात्पर्य यह है, कि ऐसे मनुष्यों को न सान्त्रिक कह सकते हैं, न राजस श्रोर न तामस। श्रतएव देवी श्रोर श्रासुरी नामक दो कन्नाएँ बना कर उक्त दुष्ट पुरुषो का श्रासुरी कन्ना में समावेश किया जाता है। यही श्रथं श्रगले दो श्लोकों मे स्पष्ट किया गया है।

(१) परन्तु जो लोग दम्भ श्रीर श्रहङ्कार से युक्त होकर काम एवं श्रासिक के बल पर शास्त्र के विरुद्ध घोर तप किया करते हैं (६) तथा जो न केवल शरीर के पञ्चमहाभूतों के समूह को ही, बरन् शरीर के श्रन्तर्गत रहनेवाले सुभको भी कष्ट देते हैं, उन्हें श्रविवेकी श्रासुरी बुद्धि के जानो।

[ इस प्रकार अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर हुए। इन श्लोकों का भावार्थ यह है, कि मनुष्य की श्रद्धा उसके प्रकृति-स्वभावानुसार सात्त्विक, राजस अथवा तामस होती है, श्रौर उसके अनुसार उसके कमीं में अन्तर होता है तथा उन कमों के अनुरूप ही उसे प्रथक्-पृथक् गति प्राप्त होती है। परन्तु केवल इतनेसे ही कोई आसुरी कचा में लेख नहीं लिया जाता। अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर श्रौर शास्त्रानुसार श्राचरण करके प्रकृति-स्वभाव को धीरे-धीरे सुधारते जाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हाँ, जो ऐसा नहीं करते श्रौर दुष्ट प्रकृति-स्वभाव का ही श्रीममान रख कर शास्त्र के विरुद्ध श्राचरण करते हैं, उन्हें आसुरी बुद्धि के कहना चाहिये, यह इन श्लोकों का भावार्थ है। श्रव यह वर्णन किया जाता है कि श्रद्धा के समान ही श्राहार, यज्ञ, तप श्रौर दान के सत्त्व-रज-तममय प्रकृति के गुणों से मिन्न-भिन्न भेद कैसे हो जाते हैं; एवं इन भेदों से स्वभाव की विचिन्नता के साथ ही साथ किया की विचिन्नता मी कैसे उत्पन्न होती है—]

(७) प्रत्येक की रुचि का श्राहार भी तीन प्रकार का होता है। श्रीर यही

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु॥२॥ सत्त्वानुक्पा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥३॥ यजन्ते सात्त्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥

श्रीभगवान् ने कहा कि—( २ ) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वभावतः तीन प्रकार की होती है, एक सात्त्विक, दूसरी राजस, श्रीर तीसरी तामस; उनका वर्णन सुनो । (३) हे भारत! सव लोगों की श्रद्धा श्रपने श्रपने सत्त्व के श्रनुसार धर्थात् प्रकृतिस्वभाव के श्रनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, वह वैसा ही होता है।

दिसरे श्लोक में 'सन्त' शब्द का प्रथे देहस्वभाव, बुद्धि ग्रथवा प्रन्त:-करगा है। उपनिषद् में 'सन्त ' शब्द इसी अर्थ में आया है (कठ. ६. ७) श्रीर वेदान्तसूत्र के शाष्ट्ररभाष्य में भी 'चेत्र-चेत्रज्ञ 'पद के स्थान में 'सत्त्वचेत्रज्ञ 'पद का उपयोग किया गया है (वेस्. शां. भा. १. २. १२)। तात्पर्य यह है, कि दूसरे 'स्रोक का 'स्वभाव' शब्द श्रीर तीसरे श्लोक का 'सन्व' शब्द यहाँ दोनों ही समानार्थक हैं। क्योंकि सांख्य श्रीर वेदान्त दोनों को ही यह सिद्धान्त मान्य है, कि स्वभाव का अर्थ प्रकृति है; इसी प्रकृति से बुद्धि एवं अन्तःकरण उत्पन्न होते हैं। '' यो यच्छ्द्रः स एव सः ''--यह तत्त्व '' देवतात्रों की भक्ति करनेवाले देव-ताओं को पाते हैं " प्रभृति पूर्ववर्णित सिद्धान्तों का ही साधारण श्रनुवाद है (७. २०-२३; ६. २४)। इस विषय का विवेचन हमने गीतारहस्य के तेरहर्वे प्रकरण में किया है (देखिये गीतार. पृ. ४२१-४२७)। तथापि जव यह कहा कि जिसकी जैसी बुद्धि हो उसे वैसा फल मिलता है, और वैसी बुद्धि का होना या न होना प्रकृतिस्वभाव के श्रधीन है, तय प्रश्न होता है कि फ्रिर वह बुद्धि सुधर क्योंकर सकती है ? इसका यह उत्तर है कि श्रात्मा स्वतन्त्र है, श्रतः देह का यह स्वभाव क्रमशः अभ्यास श्रौर वैराग्य के द्वारा धीरे-धीरे वदला जा सकता है। इस वात का विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में किया है (पृ. २७७-२८२)। श्रभी तो यही देखना है, कि श्रद्धा में भेद क्यों श्रीर कैसे होते हैं। इसी से कहा गया है कि प्रकृति-स्वभावानुसार श्रद्धा बदलती है। श्रव वत-लाते हैं, कि जब प्रकृति भी सत्त्व, रज श्रीर तम इन तीन गुर्णों से युक्त है, तव प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा के भी त्रिधा भेद किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, श्रौर उनके परिणाम क्या होते हैं--

(४) जो पुरुप सात्तिक हैं अर्थात् जिनका स्वभाव सत्वगुण-प्रधान है वे देवताओं का यजन करते हैं; राजस पुरुष यन्तों और रान्तसों का यजन करते हैं एवं इसके श्रतिरिक्ष जो तामस पुरुष हैं, वे प्रेतों श्रीर भूतों का यजन करते हैं।

गी. र. १०३-१०४

विधिहीनमसृष्टाचं मन्त्रहीनमदक्षिणम् । श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

§§ देवद्विजगुरुपाज्ञपूजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमिहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

§§ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्रविधं नरैः।

(१३) शास्त्रविधि-रहित, अन्नदान-विहीन, बिना मन्त्रों का, बिना दिल्ला का और श्रद्धा से शून्य यज्ञ तामस यज्ञ कहत्वाता है।

[ श्राहार श्रौर यज्ञ के समान तप के भी तीन भेद हैं। पहले, तप के कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक ये तीन भेद किये हैं; फिर इन तीनों में से प्रत्येक में सन्त, रज श्रौर तम गुणों से जो त्रिविधता होती है, उसका वर्णन किया है। यहाँ पर, तप शब्द से यह संकुचित श्रथं विविच्चत नहीं है कि जङ्गल में जा कर पातञ्जल-योग के श्रनुसार शरीर को कष्ट दिया करे। किन्तु मनु का किया हुश्रा 'तप ' शब्द का यह व्यापक श्रथं ही गीता के निम्न लिखित श्रोकों में श्रभिप्रेत है कि यज्ञ-याग श्रादि कर्म, वेदाध्ययन, श्रथवा चातुर्वपर्य के श्रनुसार जिसका जो कर्तव्य हो—जैसे चित्रय का कर्तव्य युद्ध करना है श्रौर वैश्य का व्यापार इत्यादि—वही उसका तप है (मनु. ११. २३६)।]

(१४) देवता, ब्राह्मण, गुरु श्रौर विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरस्तता, ब्रह्म-चर्य श्रौर श्रिहंसा को शारीर श्रथांत् कायिक तप कहते हैं। (१४) (मन को) उद्वेग न करनेवाले सत्य, प्रिय श्रौर हितकारक सम्भाषण को तथा स्वाध्याय श्रथांत् श्रपने कर्म के श्रभ्यास को वाङ्मय (वाचिक ) तप कहते हैं। (१६) मन को प्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन श्रथांत् मुनियों के समान वृत्ति रखना, मनोनिग्रह श्रौर शुद्ध भावना—इनको मानस तप कहते हैं।

[ जान पड़ता है कि पन्द्रहवें श्लोक में सत्य, प्रिय और हित तीनों शब्द मनु के इस वचन को जच्य कर कहे गये हैं:—''सत्यं न्यात् प्रियं न्यात न्यात न्यात हैं न्यात हैं:—''सत्यं न्यात् प्रियं न्यात न्यात सत्यमित्रयम्। प्रियञ्च नानृतं न्यातेष धमेः सनातनः॥'' (मनु. ध १३८)—यह सनातन धमें है कि सच और मधुर (तो) नेजना चाहिये, परन्तु श्रिय सच न नेजना चाहिये। तथापि महाभारत में ही विदुर ने दुर्योधन से कहा है कि '' अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्षा श्रोता च दुर्जभः'' (देखो सभा. ६३. १७)। श्रव कायिक, वाचिक श्रीर मानसिक तपों के जो भेद फिर भी होते हैं, वे यों हैं—]

( १७ ) इन तीनों प्रकार के तपों को यदि मनुष्य फल की आकांचा न रख कर.

आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥८॥ कट्मस्ललवणात्युष्णतीक्षणरूक्षविदाहिनः । आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥ यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् । उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥१०॥

§§ अफलाकाङ्किमिर्यज्ञो विधिद्दष्टो य इज्यते ।
यद्ययमेवेति मनः समाधाय स सान्त्रिकः ॥ ११ ॥
अभितंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

हाल यज्ञ, तप एवं दान का भी है। सुनो, उनका भेद बतलाता हूँ। (द) स्त्रायु, सान्त्रिक वृत्ति, बल, स्रारोग्य, सुख स्रोर प्रीति की वृद्धि करनेवाले, रसीले, स्निन्ध, शरीर में भिद कर चिरकाल तक रहनेवाले स्रोर मन को स्नानन्ददायक स्त्राहार सान्त्रिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। (१) कटु स्रधाँत चरपरे, खट्टे, खारे, स्रत्युष्ण, तीले, रूले, दाहकारक तथा दुःल-शोक स्रोर रोग उपजानेवाले स्नाहार राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं।

[ संस्कृत में कटु शब्द का श्रथं चरपरा श्रौर तिक्ष का श्रथं कडुश्रा होता है। इसी के श्रनुसार संस्कृत के वैद्यक प्रन्थों में काली मिरच कटु तथा नींव तिक्ष कही गई है (देखो वाग्भट सूत्र. श्र. १०)। हिन्दी के कडुए श्रौर तिक्ष शब्द कमानुसार कटु श्रौर तिक्ष शब्दों के ही श्रपश्रंश हैं।

(१०) कुछ काल रखा हुआ अर्थात् ठण्डा, नीरस, दुर्गनिधत, वासा, जूठा तथा अपवित्र भोजन तामस पुरुष को रुचता है।

[ साचिक मनुष्य को साचिक, राजस को राजस तथा तामस को तामस भोजन प्रिय होता है। इतना ही नहीं, यदि आहार शुद्ध अर्थात् साचिक हो, तो मनुष्य की वृत्ति भी कम कम से शुद्ध या साचिक हो सकती है। उप-निपदों में कहा है कि ' आहारशुद्धों सच्चशुद्धि.' ( छां. ७. २६. २ )। क्योंकि मन और बुद्धि प्रकृति के विकार है, इसिलये जहाँ साचिक आहार हुआ वहाँ बुद्धि भी आप ही आप साचिक बन जाती है। ये आहार के भेद हुए। इसी प्रकार श्रव यज्ञ के तीन भेदों का भी वर्णन करते हैं—-]

(११) फलाशा की आकांचा छोड कर अपना कर्तव्य समस करके शास्त्र की विधि के अनुसार, शान्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता है वह साखिक यज्ञ है। (१२) परन्तु हे भरतश्रेष्ठ ! उसको राजस यज्ञ समसो कि जो फल की इच्छा से अथवा दम्म के हेतु अर्थात् ऐश्वर्य दिखलाने के लिये किया जाता है।

§§ ॐ तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्रिविधः स्मृतः । ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

§§ तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ।

सङ्करूप में ब्रह्म का निर्देश किया गया है, उसी में सास्विक कर्मों का श्रीर सक्क्रमें का समावेश होता है, इससे निर्विवाद सिद्ध है, कि यें कर्म श्रध्यात्म दृष्टि से भी त्याज्य नहीं है (देखो गीतार.प्र.२४४)। परब्रह्म के स्वरूप का मनुष्य को जो कुछ. ज्ञान हुआ है वह सब ''ॐ तत्सत्'' इन तीन शब्दों के निदेश में अथित है। इनमें से ॐ श्रचर ब्रह्म है, श्रीर उपनिषदों में इसका भिन्न भिन्न श्रर्थ किया गया है ( प्रश्त. ४; कठ. २. १४-१७; तै. १. ८; छां. १. १; मैं ह्यु. ६. ३,४; मांडुक्य १-१२)। श्रीर जब यह वर्णा जररूपी ब्रह्म ही जगत् के श्रारम्भ में था, तब सब कियात्रों का त्रारम्भ वहीं से होता है। "तत् = वह " शब्द का श्रर्थ है सामान्य कर्म से परे का कर्म, श्रर्थात् निष्काम बुद्धि से फलाशा छोड़ कर किया हुआ सास्विक कर्म; श्रीर 'सत्' का श्रर्थ वह कर्म है, कि जो यद्यपि फलाशासिहत हो, तो भी शास्त्रानुसार किया गया हो श्रीर शुद्ध हो। इस श्रर्थ के श्रनुसार निष्काम बुद्धि से किये हुए सास्त्रिक कर्म का ही नहीं, वरन् शास्त्रानुसार किये हुए सत् कमें का भी परब्रह्म के सामान्य श्रीर सर्वमान्य सङ्करए में समावेश होता है; अतएव इन कर्मी को त्याज्य कहना अनुचित है। अन्त में 'तत्' और 'सत्' कर्मी के अतिरिक्ष एक 'असत्' अर्थात् बुरा कर्म बच रहा। परन्तु वह दोनों लोकों में गर्छ माना गया है, इस कारण श्रन्तिम श्लोक में सुचित किया है, कि उस कमें का इस सङ्करप में समावेश नहीं होता। भगवान् कहते हैं कि—]

(२३) (शास्त्र में) परब्रह्म का निर्देश 'ॐ तत्सत्' यों तीन प्रकार से किया जाता है। उसी निर्देश से पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेद श्रीर यज्ञ निर्मित हुए हैं।

[पहले कह त्राये हैं कि, सम्पूर्ण सृष्टि के श्रारम्भ में ब्रह्मदेव-रूपी पहला ब्राह्मण, वेद श्रीर यज्ञ उत्पन्न हुए (गीता ३.१०)। परन्तु ये सब जिस परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, उस परब्रह्म का स्वरूप 'ॐ तत्सत्' इन तीन शब्दों में है। श्रतपुव इस श्लोक का यह मावार्थ है कि 'ॐ तत्सत्' सङ्करण ही सारी सृष्टि का मूल है। श्रव इस सङ्करण के तीनों पदों का कर्मयोगी की दृष्टि से प्रथक् निरूपण किया जाता है——]

(२४) तस्मात् अर्थात् जगत् का आरम्भ इस संकल्प से हुआ है इस कारण, बहावादी लोगों के यज्ञ, दान, तप तथा अन्य शास्त्रोक्ष कर्म सदा ॐ के उच्चार के साथ हुआ करते हैं, (२४) 'तत् ' शब्द के उच्चारण से, फल की आशा न रख

अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् । क्रियते तिद्द प्रोक्तं राजसं चल्लमधुवम् ॥ १८ ॥ मूढ्याहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः । परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

§§ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥२०॥
यत्त प्रत्युपकारार्थं फलग्रुद्दिश्य वा पुनः।
दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्॥ २१॥
अदेशकाले यद्दानसपात्रेभ्यश्च दीयते।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसग्रुदाहृतम्॥ २२॥

उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त बुद्धि से करे तो वे सास्त्रिक कहलाते हैं। (१८) जो तप (श्रपने) सत्कार, मान या पूजा के लिये श्रथवा दन्भ से किया जाता है, वह चंचल श्रीर श्रस्थिर तप शास्त्रों में राजस कहा जाता है। (१६) मूढ़ खाग्रह से, स्वयं कष्ट उठा कर, श्रथवा (जारण-मारण श्रादि कर्मों के द्वारा) चूसरों को सताने के हेतु से किया हुशा तप तामस कहलाता है।

[ये तप के भेद हुए। श्रब दान के त्रिविध भेद बतलाते हैं—]

(२०) वह दान सारिवक कहलाता है कि जो कर्तव्यवृद्धि से किया जाता है, जो (योग्य) स्थल-काल और पात्र का विचार करके किया जाता है, एवं जो अपने ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है। (२१) परन्तु (किये हुए) उपकार के वदले में, श्रथवा किसी फल की आशा रख बड़ी कठिनाई से, जो दान दिया जाता है वह राजस दान है। (२२) श्रयोग्य स्थान मे, श्रयोग्य काल में, श्रपात्र मनुष्य को विना सरकार के श्रथवा श्रवहेलनापूर्वक जो दान दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है।

[ श्राहार, यज्ञ, तप श्रीर दान के समान ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति श्रीर सुख की त्रिविधता का वर्णन श्रगले श्रध्याय में किया गया है (गी.१८. २०-३६)। इस श्रध्याय का गुणभेद-प्रकरण यहीं समाप्त हो चुका। श्रव ब्रह्मा निर्देश के श्राधार पर उक्त सान्तिक कर्म की श्रेष्ठता श्रीर संप्राह्मता सिद्ध की जावेगी। क्योंकि उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शङ्का हो सकती है, कि कर्म सान्त्रिक हो या राजस या तामस, कैसा भी क्यों न हो, है तो वह दुःखकारक श्रीर दोपमय ही, इस कारण सारे कर्मों का त्याग किये बिना झह्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीर जो यह बात सत्य है, तो फिर कर्म के सान्तिक, राजस श्रादि भेद करने से लाभ ही क्या है ? इस श्राह्मेप पर गीता का यह उत्तर है, कि कर्म के सान्तिक, राजस श्रीर तामस भेद परब्रह्म से श्रवण नहीं हैं। जिस

## असिद्त्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

कल 'सचिदानन्द 'पद से ब्रह्मनिर्देश करने की प्रथा है। परन्तु इसको स्वीकार न करके यहाँ जब उस 'ॐतत्सत् 'ब्रह्मनिर्देश का ही उपयोग किया गया है, तब इससे यह श्रनुमान निकल सकता है कि 'सचिदानन्द ' पदरूपी ब्रह्म-निर्देश गीता प्रन्थ के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मनिर्देश के रूप से प्रायः प्रचलित हुआ होगा।

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में, श्रद्धात्रयविभागयोग नामक सन्नहवाँ श्रध्याय समाप्त हुश्रा।

## अठारहवाँ अध्याय ।

श्रिठारहवा अध्याय पूर गीताशास्त्र का उपसंहार है। अत. यहाँ तक जो विवे-चन हुआ है उसका हम इस स्थान में संचेप से सिंहावलोकन करते हैं ( अधिक विस्तार गीतारहस्य के १४ वें प्रकरण में देखिये )। पहले अध्याय से स्पष्ट होता है, कि स्वधमें के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड भीख माँगने पर उतारू होनेवाले श्रर्जुन को श्रपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है। श्रर्जुन को शंका थी कि गुरुइत्या श्रादि सदोष कर्म करने से श्रात्मकल्याण कभी न होगा। अतएव आत्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये हुए आयु बिताने के दो प्रकार के मार्गी का-सांख्य (संन्यास) मार्ग का श्रीर कर्मयोग ( योग ) मार्ग का-वर्णन दूसरे श्रध्याय के श्रारम्भ में ही किया गया है । श्रीर श्रन्त में यह सिद्धान्त किया गया है, कि यद्यपि ये दोनों ही मार्ग मोच देते हैं, तथापि इनमें से कर्मयोग ही श्रिधक श्रेयस्कर है (गी. ४. २)। फिर तीसरे अध्याय से ले कर पीचर्चे अध्याय तक इन युक्तियों का वर्णन है, कि कर्मयोग में बुद्धि श्रेष्ठ समसी जाती है; बुद्धि के स्थिर श्रौर सम होने से कर्म की बाधा नहीं होती; कर्म किसी से भी नहीं छूटते तथा उन्हें छोड़ देना भी किसी को उचित नहीं, केवल फलाशा को त्याग देना ही काफ़ी है; श्रपने लिये न सही तो भी लोकसंग्रह के हेतु कम करना आवश्यक है; बुद्धि श्रच्छी हो तो ज्ञान श्रीर कर्म के बीच विरोध नहीं होता; तथा पूर्व-परम्परा देखी जाय तो ज्ञात होगा, कि जनक श्रादि ने इसी मार्ग का श्राचरण किया है। अनन्तर इस बात का विवेचन किया है, कि कर्मयोग की सिद्धि के दानिक्रयाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५ ॥ सद्भावे साधुभावे च सिद्दियेतत्त्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥ यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सिद्दित चोच्यते । कर्म चैव तद्थींयं सिद्दियेवाभिधीयते ॥ २७ ॥

§ अश्रद्धया हुतं दृत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्।

कर मोचार्थी लोग यज्ञ, दान, तप श्रादि श्रनेक प्रकार की कियाएँ किया करते हैं। (२६) श्रस्तित्व श्रोर साधुता श्रथांत् मलाई के श्रथं में 'सत्' शब्द का उपयोग किया जाता है। श्रोर हे पार्थ! इसी प्रकार प्रशस्त श्रथांत् श्रच्छे कर्मों के लिये भी 'सत्' शब्द प्रयुक्त होता है। (२७) यज्ञ, तप श्रोर दान में स्थिति श्रथांत् स्थिर भावना रखने को भी 'सत्' कहते हैं, तथा इनके निमित्त जो कर्म करना हो, उस कर्म का नाम भी 'सत्' ही है।

[ यज्ञ, तप और दान मुख्य धार्मिक कमें हैं तथा इनके निमित्त जो कमें किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यज्ञार्थ कमें कहते हैं। इन कमों को करते समय यदि फल की आशा हो तो भी वह धमें के अनुकूल रहती है, इस कारण ये कमें 'सत् ' श्रेणी में गिने जाते हैं और सब निष्काम कमें तत् (= वह अर्थात् परे की) श्रेणी में लेखे जाते हैं। प्रत्येक कमें के आरम्भ में जो यह ' अ तस्सत् ' ब्रह्मसङ्कल्प कहा जाता है, इसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार के कमों का समावेश होता है; इसलिये इन दोनों कमों को ब्रह्मानुकूल ही समभना चाहिये। देखो गीतारहस्य ए. २४४। अब असत् कमें के विषय में कहते हैं—]

(२८) ग्रश्रद्धा से जो हवन किया हो, (दान) दिया हो, तप किया हो, या जो कुछ (कर्म) किया हो, वह 'ग्रसत्' कहा जाता है। हे पार्थ! वह (कर्म) न सरने पर (परलोक में), ग्रोर न इस लोक मे हितकारी होता है।

[तारपर्य यह है कि ब्रह्मस्वरूप के बोधक इस सर्वमान्य सङ्कल्प में ही निष्काम बुद्धि से, अथवा कर्तव्य समम कर किये हुए सात्त्रिक कर्म का, और शास्त्रानुसार सद्बुद्धि से किये हुए प्रशस्त कर्म अथवा सत्कर्म का समावेश होता है। अन्य सब कर्म वृथा हैं। इससे सिद्ध होता है कि उस कर्म को छोड़ देने का उपदेश करना उचित नहीं है, कि जिस कर्म का ब्रह्मनिर्देश में ही समावेश होता है, और जो ब्रह्मदेव के साथ ही उत्पन्न हुआ है (गी. ३. १० (, तथा जो किसी से छूट भी नहीं सकता। " क्लत्त्यत्"-रूपी ब्रह्मनिर्देश के उक्त कर्मथोग-प्रधान अर्थ को, इसी अध्याय में कर्मविमाग के साथ ही, बतलाने का हेतु भी यही है। क्योंकि केवल ब्रह्मस्वरूप का वर्णन तो तेहरवें अध्याय में और उसके पहले भी हो जुका है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अन्त (ए. २४४) में बतला जुके हैं कि 'क्लत्सत्' पद का असली अर्थ क्या होना चाहिये। आज-

#### त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूद्न ॥ १ ॥ श्रीमगवानुवाच ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः।

कर्मयोग-मार्ग में है या नहीं; श्रीर नहीं है तो, 'संन्यास ' एवं 'त्याग ' शब्दों का अर्थ क्या है ? देखो गीतारहस्य प्र. ३४६-३४६ । ]

श्रर्जुन ने कहा—(१) हे महाबाहु, हृषीकेश ! मैं संन्यास का तत्त्व, श्रीर हे केशिदैत्य-निषूदन ! त्याग का तत्त्व पृथक् पृथक् जानना चाहता हूँ।

संन्यास और त्याग शब्दों के उन अथों अथवा भेदों को जानने के लिये यह प्रश्न नहीं किया गया है, कि जो कोशकारों ने किये हैं । यह न समभना चाहिये, कि अर्जुन यह भी न जानता था कि दोनों का धात्वर्य " छोड़ना " है । परन्तु बात यह है कि भगवान कर्म छोड़ देने की त्राज्ञा कहीं भी नहीं देते, बल्कि चौथें, पाचवें अथवा छठवें अध्याय ( ४.४१;४. १३; ६.१. ) में या अन्यत्र जहां कहीं संन्यास का वर्णन है वहाँ, उन्होंने यही कहा है कि केवल फलाशा का 'त्याग' करके (गी.१२.११) सब कर्मों का 'संन्यास ' करो अर्थात् सब कर्म परमेश्वर को समर्पण करो (३.३०; १२.६)। श्रीर, उपनिषदों में देखें तो कर्मत्याग-प्रधान संन्यास-धर्म के ये वचन पाये जाते हैं, कि 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके श्रमृतत्वमानशु '(कै. १. २; नारायण. १२.३)।-सब कर्मी का स्वरूपतः 'स्याग' करने से ही कई एकों ने मोच प्राप्त किया है, अथवा '' वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्राः '' ( सुण्डक ३. २. ६ )-कमैत्यागरूपी 'संन्यास ' योग से शुद्ध होनेवाले 'यति' या ''किं प्रजया करिष्यामः " ( बृ. ४. ४. २२ )-हमं पुत्रपात्र श्रादि प्रजा से क्या काम है ? श्रतएव श्रर्जुन ने समका कि भगवान् स्मृतिश्रन्थों से प्रतिपादित चार श्राश्रमों में से कर्म-त्यागरूपी संन्यासत्राश्रम के लिये 'त्याग' श्रोर ' संन्यास' शब्दों का उपयोग नहीं करते, किन्तु वे और किसी अर्थ में उन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसी से अर्जुन ने चाहा कि उस अर्थ का पूर्ण स्पृष्टीकरण हो जायं। इसी हेतु से उसने उक्न प्रश्न किया है। गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण ( पृ. ३४६-३४६ ) में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है।

श्रीभगवान् ने कहा-(२) (जितने) काम्य कर्म हैं, उनके न्यास अर्थात् छोड़ने को ज्ञानी लोग संन्यास सममते हैं (तथा) समस्त कर्मों के फलों के त्याग को पण्डित लोग त्याग कहते हैं।

[ इस श्लोक में स्पष्टतया बतला दिया है, कि कमैयोग-मार्ग में संन्यास श्रोर त्याग किसे कहते हैं। परन्तु संन्यासमार्गीय टीकाकारों को यह मत ग्राह्म नहीं; इस कारण उन्होंने इस श्लोक की बहुत कुछ खींचातानी की है। श्लोक में प्रथम ही 'काम्य' शब्द श्राया है, श्रतएव इन टीकाकारों का मत है कि यहाँ मीमांसकों के

## अष्टादृशोऽध्यायः ।

#### अर्जुन उवाच।

#### संन्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्।

लिये बुद्धि की जिस समता की श्रावश्यकता होती है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये श्रोर इस कर्मयोग का श्राचरण करते हुए श्रन्त में उसी के द्वारा मोच कैसे प्राप्त होता है। बुद्धि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों का निग्रह करके 'पूर्णतया यह जान लेना आवश्यक है, कि एक ही परमेश्वर सव प्राणियों में भरा हुत्रा है-इसके श्रतिरिक्त श्रौर दूसरा मार्ग नहीं है। श्रतः इन्द्रिय-नित्रह का विवे-चन छुठचे अध्याय में किया गया है। फ़िर सातवें अध्याय से सन्नहवें अध्याय तक यतलाया गया है, कि कर्मयोग का आचरण करते हुए ही परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, श्रोर वह ज्ञान क्या है। सातवें श्रीर श्राठवें श्रध्याय मे ज्रर-श्रज्र श्रथवा च्यक्र-श्रव्यक्त के ज्ञान-विज्ञान का विवरण किया गया है। नवें श्रद्याय से वारहवें अध्याय तक इस अभिप्राय का वर्णन किया गया है, कि यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त स्तरूप की अपेचा भव्यक्र स्तरूप थ्रेष्ठ है, तो भी इस बुद्धि को न ड़िगने दे कि पर-मेश्वर एक ही है; श्रोर न्यक्र स्वरूप की ही उपासना प्रत्यच ज्ञान देनेवाली श्रतएव सव के लिये सुलभ है; श्रनन्तर तेरहवें श्रध्याय में चेत्र चेत्रज्ञ का विचार किया गया है, कि त्तर-श्रत्तर के विचार में जिसे श्रव्यक्त कहते हैं, वहीं मनुष्य के शरीर में अन्तरात्मा है। इसके पश्चात् चौदृहवें श्रध्याय से ले कर स्वत्रहवें श्रध्याय तक, चार घध्यायों में, चर-श्रचर-विज्ञान के श्रम्तर्गत इस विषय का विस्तारसहिन विचार किया गया है, कि एक ही श्रव्यक्त से प्रकृति के गुणों के कारण जगत् मे विविध स्वभावों के मनुष्य कैसे उपजते हैं श्रयवा और अनेक प्रकार का विस्तार कैसे होता है एवं ज्ञान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है। तथापि स्थान -स्थान पर श्रर्जुन को यही उपदेश है, कि तू कर्म कर; श्रीर यही कर्नयोग-प्रधान श्रायु विताने का मार्ग सब मे उत्तम माना गया है, कि जिसमें शुद्ध श्रन्त:करण से परमेश्वर की भक्ति करके 'परमेश्वरार्पण-पूर्वक स्वधर्म के अनुसार केवल कर्तव्य समभ कर नरण पर्यन्त कर्म करते रहने ' का उपदेश है। इस प्रकार ज्ञानमूलक 'ग्रौर भिक्तप्रधान कर्मयोग का साद्वीपाद विवेचन कर चुकने पर अठार्ह्यं अध्याय में उसी धर्म का उपसंहार करके अर्जुन को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया है। गीता के इस मार्ग में—िक जो गीता में सर्वोत्तम कहा गया है—श्रर्जुन से यह नहीं कहा गया कि 'तू चतुर्थ आश्रम को स्वीकार करके संन्यासी हो जा '। हाँ, यह अवश्य कहा है कि, इस मार्ग से आचरण करनेवाला मनुष्य 'नित्य-संन्यासी 'है (गी. १.३)। अतएव अब अर्जुन का प्रश्न है, कि चतुर्थ आश्रम-रूपी संन्यास ले कर किसी समय सब कमों को सचमुच त्याग देने का तत्व इस

§ त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः।
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे॥ ३॥
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम।
त्यागो हि पुरुषव्याच्च त्रिविधः संप्रकीर्तितः॥ ४॥
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥ ५॥
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा फलानि च।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥ ६॥

्रितत्त्व भी गीताधर्म में स्थिर ही रहता है। तात्पर्य यह है, कि सब कर्मी को न छोड़ने पर भी कर्मयोगमार्ग में संन्यास श्रोर 'त्याग' दोनों तत्त्व वने रहते हैं। श्रर्जुन को यही वात समका देने के लिये इस श्लोक में संन्यास श्रीर त्याग दोनों की ज्याख्या यों की गई है कि 'संन्यास' का अर्थ ' काम्य कर्मों को सर्वथा छोड़ देना ' है श्रौर 'त्यान' का यह मतलव है कि 'जो कर्म करना हो उनकी फलाशा न रखें'। पीछे जब यह प्रतिपादन हो रहा था कि संन्यास ( अथवा सांख्य ) श्रीर योग दोनों तत्वतः एक ही हैं तव 'संन्यासी' शब्द का श्रर्थ (गी.४.३-६ श्रीर इ. १, २ देखी) तथा इसी श्रध्याय में श्रागे 'त्यागी 'शब्द का श्रर्थ भी (गी. १८. ११) इसी भाँति किया गया है और इस स्थान में वही अर्थ इष्ट हैं। यहाँ सातों का यह मत प्रतिपाद्य नहीं है कि कमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्था-श्रम श्रीर वानप्रस्थ श्राश्रम का पालन करने पर " श्रन्त में प्रत्येक मतुष्य को सर्वत्यागरूपी संन्यास अथवा चतुर्थाश्रम लिये विना मोच-प्राप्ति हो ही नहीं सकती ''। इससे सिद्ध होता है, कि कर्मयोगी यद्यपि संन्यासियों का गेरुग्रा भेप धारण कर सब कमें का त्याग नहीं करता, तथापिवह संन्यास के सबे सबे तस्व का पालन किया करता है, इसलिये कमैयोग का स्मृतिप्रन्थ से कोई विरोध नहीं होता। श्रव संन्यासमार्ग श्रीर मीमांसकों के कर्म-सम्बन्धी बाद का उल्लेख करके कर्मयोगशास्त्र का, इस विषय में, भ्रन्तिम निर्णय सनाते हैं--

(३) कुछ पंडितों का कथन है, कि कमें दोपयुक्त है अतएव उसका (सर्वथा) त्याग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कमें को कभी म छोड़ना चाहिये। (४) अतएव हे भरतश्रेष्ट! त्याग के विपय में मेरा निर्णय सुन। है पुरुपश्रेष्ट! त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। (४) यज्ञ, दान, तप और कमें का त्याग न करना चाहिये; इन (कमों) को करना ही चाहिये। यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानों के लिये (भी) पित्रत्र अर्थात् चित्तशुद्धिकारक हैं। (६) अतएव इन (यज्ञ, दान आदि) कमों को भी विना आसिक्त रखे, फलों का स्थाग करके (अन्य निष्काम कमों के समान ही लोकसंग्रह के हेतु) करते रहना चाहिये। हे पार्थ! इस प्रकार मेरा निश्चित मत (है, तथापि) उत्तम है।

सर्वकर्मफलत्यागं पाहुस्त्यागं विचक्षणाः॥ २॥ नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध प्रमृति कर्मभेद विवित्ति हैं और उनकी सम-क्समें भगवान् का श्रमिप्राय यह है, कि उनमें से केवल कास्य 'कर्मी ही को छोड़ना चाहिये '। परन्तु संन्यासमार्गीय लोगों को नित्य श्रीर नैमित्तिक कर्म भी नहीं चाहिये, इसितये उन्हें यों प्रतिपादन करना पडा है कि यहाँ नित्य श्रीर नैमित्तिक कर्मों का काम्य कर्मों में ही समावेश किया गया है। इतना करनेपर भी इस श्लोकके उत्तरार्ध में जो कहा गया है, कि फलाशा छोडना चाहिये न कि कर्म ( श्रागे छठा श्लोक देखिये), उसका मेल मिलता ही नहीं; श्रतएव श्रन्त में इन टीकाकारों ने अपने ही मन से यों कह कर समाधान कर लिया है, कि मगवान् ने यहाँ कर्मयोग-मार्ग की कोरी स्तुति की है; उनका सचा श्रमिप्राय तो यही है, कि कर्मों को छोड़ ही देना चाहिये! इससे स्पष्ट होता है, कि संन्यास ग्रादि सम्प्रदायों की दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। वास्तव में इसका अर्थ कर्मयोगप्रधान ही करना चाहिये, अर्थात फलाशा छोड कर मरगा-पर्यन्त सारे कर्म करते जाने का जो तस्व गीता में पहले अनेक बार कहा गया है, उसी के अनुरोध से यहाँ भी अर्थ करना चाहिये; तथा यही अर्थ सरल है और ठीक ठीक जमता भी है। पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि 'काम्य' शब्द से इस स्थान मे मीमां-सकों का नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कर्भविभाग अभिप्रेत नहीं है। कर्मयोगमार्ग में सब कर्मों के दो ही विभाग किये जाते हैं: एक 'काम्य' अर्थात फलाशा से किये हुए कर्म श्रीर दूसरे 'निष्काम' श्रर्थात फलाशा छोड कर किये हुए कमें। मनुस्मृति में इन्हीं को कम से 'प्रवृत्त' कमें श्रीर 'निवृत्त' कमें, कहा है (देखो मनु. १२. मम श्रीर मध )। कर्म चाहे नित्य हों, नैमित्तिक हों, काम्य हों, कायिक हों, वाचिक हों, मानसिक हों, अथवा सारिवक आदि भेद के श्रनुसार और किसी प्रकार के हों, उन सब को 'काम्य' श्रथवा 'निष्काम' इन दो में से किसी एक विभाग में ग्राना ही चाहिये। क्योंकि, काम ग्रर्थात फलाशा का होना, श्रथवा न होना, इन दोनों के श्रतिरिक्ष फलाशा की दृष्टि से तीसरा भेद हो ही नहीं सकता। शास्त्र में जिस कर्म का जो फल कहा गया है-जैसे पुत्रप्राप्ति के लिये पुत्रेष्ठि-उस फल की प्राप्ति के लिये वह कर्म किया जायँ तो वह 'काम्य' है तथा मन में उस फल की इच्छा न रख कर वही कर्म केवल कर्तव्य समभ कर किया जाय तो वह ' निष्काम ' हो जाता है। इस प्रकार सब कर्मी के 'काम्य ' श्रौर ' निष्काम ' ( श्रथवा मनु की परिभाषा के श्रनुसार प्रवृत्त श्रीर निवृत्त ) यही दो भेद सिद्ध होते हैं। श्रव कर्मयोगी सब 'काम्य' कर्मी को सर्वथा छोड़ देता है, अतः सिद्ध हुआ कि कर्मयोग में भी काम्य कर्म का संन्यास करना पहला है। फ़िर बच रहे निष्काम कर्म: सो गीता में कर्मयोगी को निष्कास कर्म करने का निश्चित उपदेश किया गया है सही, उसमें भी ' फलाशा ' का सर्वथा त्याग करना पडता है (गी. ६. २)। श्रतएव त्याग का

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥ ८॥ कार्यामित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्त्विको मतः॥९॥

§§ न द्वेष्ट्रज्ञकुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशेषतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

से किया त्याग तामस कहलाता है। ( = ) शरीर को कष्ट होने के इर से अर्थात् -दु.लकारक होने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ दें तो उसका वह त्याग राजस हो जाता है, (तथा) त्याग का फल उसे नहीं मिलता। (१) हे अर्छुन! (स्वधर्मानुसार) नियत कर्म जब कार्य अथवा कर्तव्य समम कर और आसिक्त एवं फल को छोड़ कर किया जाता है, तब वह सान्त्रिक त्याग सममा जाता है।

[सातवें श्लोक के 'नियत' शब्द का अर्थ कुछ लोग नित्य-नैमित्तिक आदि भेदों में से 'नित्य' कम समभते हैं; किन्तु वह ठीक नहीं है। 'नियतं कुरू कम त्वं' (गी. ३. ८) पद मे 'नियत' शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर भी करना चाहिये। हम उपर कह चुके हैं, कि यहाँ मीमांसकों की परिभाषा विवित्तित नहीं है। गी. ३. १६ में, 'नियत' शब्द के स्थान में 'कार्य' शब्द आया है और यहाँ ६ वें श्लोक में 'कार्य' एवं 'नियत' दोनों शब्द एकत्र आ गये हैं। इस अध्याय के आरम्भ में दूसरे श्लोक में यह कहा गया है, कि स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले किसी भी कम को न छोड़ कर उसी को कर्तव्य समभ कर करते रहना चाहिये (देखों गी. ३. १६), इसी को सात्त्विक त्याग कहते हैं; और कर्मयोग-शास्त्र में इसी को 'रयाग' अथवा 'संन्यास' कहते हैं। इसी सिद्धांत का इस श्लोक में समर्थन किया गया है। इस प्रकार त्याग और संन्यास के अर्थों का स्पष्टीकरण हो चुका। अब इसी तस्त्र के अनुसार बतलाते हैं, कि वास्तविक त्यागी और संन्यासी कौन है—]

(१०) जो किसी श्रकुशल श्रयांत् श्रकल्याण-कारक कर्म का द्वेष नहीं करता तथा कल्याण-कारक श्रथवा हितकारी कर्म में श्रनुषक्ष नहीं होता, उसे सत्त्वशील, बुद्धिमान् श्रौर सन्देह-विरहित त्यागी श्रयांत् संन्यासी कहना चाहिये। (११) जो देहधारी है उसके कर्मों का निःशेष त्याग होना सम्भव नहीं है; श्रतएव जिसने (कर्म न छोड कर) केवल कर्मफलों का त्याग किया हो, वही (सचा) त्यागी श्रयांत् संन्यासी है।

[ श्रव यह बतलाते हैं कि उक्त प्रकार से श्रर्थात् कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा छोड़ करके जो त्यागी हुआ हो उसे उसके कर्म के कोई भी फल बन्धक नहीं होते—] नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
 मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥
 दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्केशभयात् त्यजेत् ।

किम का दोष अर्थात् बन्धकता कर्म में नहीं, फलाशा में है। इसलिये पहले श्रनेक बार जो कर्मयोग का यह तस्त्र कहा गया है, कि सभी कर्मों को-फलाशा छोड़ कर निष्काम-बुद्धि से करना चाहिये, उसका यह उपसंहार है। संन्यासमार्ग का यह मत गीता को मान्य नहीं है, कि सब कर्म दोष्युक्त, श्रतएव त्याज्य हैं (देखो गी. १८.४८ श्रोर ४६)। गीता केवल काम्य कर्मों का संन्यास करने के लिये कहती है; परन्तु धर्मशास्त्र में जिन कर्मों का प्रतिपादन है, वे सभी काम्य ही हैं (गी. २. ४२-४४), इसलिये अब कहना पडता है, कि उनका भी संन्यास करना चाहिये; श्रीर यदि ऐसा करते हैं तो यह यज्ञ-चक्र बन्द हुश्रा जाता है (३.१६) एवं इससे सृष्टि के उद्ध्वस्त होने का भी श्रवसर श्राया जाता है। प्रश्न होता है कि, तो फ़िर करना क्या चाहिये ? गीता इसका यों उत्तर देती है, कि यज्ञ, दान प्रभृति कर्म स्वर्गादि-फलप्राप्ति के हेतु करने के लिये यद्यपि शास्त्र में कहा है, तथापि ऐसी बात नहीं है कि ये ही कर्म लोकसंग्रह के लिये इस निष्काम ब्रद्धि से न हो सकते हों कि यज्ञ करना, दान देना और तप करना श्रादि मेरा कर्तव्य है (देखो गी. १७. ११, १७ और २०)। अतएव लोकसंग्रह के निमित्त स्वधर्म के अनुसार जैसे अन्यान्य निष्काम कर्म किये जाते हैं वैसे ही यज्ञ, दान श्रादि कर्मों को भी फलाशा श्रीर श्रासिक छोड़ कर करना चाहिये। क्योंकि वे सदैव 'पावन' अर्थात् चित्तशुद्धि-कारक अथवा परोपकार-बुद्धि बढानेवाले हैं। मूल श्लोक में जो "एतान्यपि=ये भी" शब्द हैं उनका श्रर्थ यही है कि "अन्य निष्काम कर्मों के समान यज्ञ, दान आदि कर्म करना चाहिये. " इस रीति से ये सब कर्म फलाशा छोड़ कर अथवा भिक्त-दृष्टि से केवल परमेश्वरार्पण बुद्धि पूर्वक किये जावें तो सृष्टि का चक्र चलता रहेगा, और कती के मन की फलाशा छूट जाने के कारण ये कर्म मोच-प्राप्ति में बाधा भी नहीं डाल सकते। इस प्रकार सब बातों का ठीक ठीक मेल मिल जाता है। कमें के विषय में कर्मयोगशास्त्र का यही अन्तिम श्रौर निश्चित सिद्धान्त है (गी. २, ४४ पर हमारी टिप्पणी देखो)। मीमांसकों के कर्ममार्ग श्रीर गीता के कर्मयोग का मेद गीतारहस्य ( पृ. २६२-२६४ श्रीर पृ. ३४४-३४६ ) में श्रिधिक स्पष्टता से दिखाया गया है। श्रर्जुन के प्रश्न करने पर संन्यास और त्याग के अर्थों का कर्मयोग की दृष्टि से इस प्रकार स्पष्टीकरण हो चुका। श्रव सारिवक श्रादि भेदों के श्रनुसार कर्म करने की भिन्न भिन्न-रीतियों का वर्णन करके उसी अर्थ को दढ करते हैं--]

(७) जो कर्म ( स्वधमें के अनुसार ) नियत अर्थात् स्थिर कर दिये गये हैं,. उनका संन्यास यानी त्याग करना (किसी को भी) उचित नहीं है। उनका मोह

## ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना।

[ कई टीकाकारों ने तेरहवें श्लोक के 'सांख्य' शब्द का अर्थ वेदान्तशास्त्र किया है। परन्तु अगला अर्थात् चौदहवाँ श्लोक नारायणीयधर्म ( मभा. शां. ३४७. ८७ ) में श्रत्तरशः श्राया है, श्रीर वहाँ उसके पूर्व कापिल सांख्य के तत्त्व-प्रकृति श्रौर पुरुप-का उन्नेख है। श्रतः हमारा यह मत है, कि 'सांख्य' शब्द से इस स्थान में कापिल सांख्यशास्त्र ही श्रिभेष्रत है। पहले गीता में यह सिद्धान्त अनेक वार कहा गया है, कि मनुष्य को न तो कर्मफल की आशा करनी चाहिये और न ऐसी ब्रहङ्कारबुद्धि मन में रखनी चाहिये कि मैं ब्रमुक करूँगा (गी. २. १६; २. ४७; ३. २८; ४. ८-११; १३. २६)। यहाँ पर वही सिद्धान्त यह कह कर दृढ किया गया है कि "कम का फल होने के लिये मनुष्य ही त्रकेला कारण नहीं है " (देखो गीतार. प्र. ११)। चौदहवें श्लोक का अर्थ यह है, कि मनुष्य इस जगत् में हो या न हो, प्रकृति के स्वभाव के श्रनुसार जगत् का श्रखिरदत ब्यापार चलता ही रहता है, श्रीर जिस कमें को मनुष्य श्रपनी करतूत समकता है, वह केवल उसी के यरन का फल नहीं है, वरन उसके यरन श्रौर संसार के अन्य ब्यापारों श्रथवा चेष्टाश्रों की सहायता का परिणाम है। जैसे कि खेती केवल मनुष्य के ही यत्न पर निर्भर नहीं है, उसकी सफलता के लिये धरती, वीज, पानी, खाद श्रीर वैल श्रादि के गुण-धर्म श्रयवा ज्यापारों की सहायता आवश्यक होती है; इसी प्रकार, मनुष्य के प्रवत्न की सिद्धि होने के लिये जगत् के जिन विविध ज्यापारों की सहायता श्रावश्यक है, उनमें से कुछ व्यापारों को जान कर, उनंकी श्रनुकूलता पा कर ही मनुष्य यत्न किया करता है। परन्तु हमारे प्रयत्नों के लिये अनुकृत अथवा प्रतिकृत, सृष्टि के और भी कई ब्यापार हैं कि जिनका हमें ज्ञान नहीं है। इसी को दैव कहते हैं, श्रीर कर्म की घडनाका यह पाँचवाँ कारण कहा गया है मनुष्य का यत्न सफल होने के लिये जब इतनी सब वातों की आवश्यकता है तथा जब उनमें से कई या तो हमारे वश की नहीं या हमें ज्ञात भी नहीं रहती, तव यह वात स्पष्टतया सिद्ध होती है, कि मनुष्य का ऐसा अभिमान रखना निरी मूर्खता है कि मैं अमुक काम करूँगा, श्रथवा ऐसी फलाशा रखना भी मूर्खंता का लच्चण है कि मेरे कर्म का फल अमुक ही होना चाहिये ( देखो गीतार. पृ. ३२६-३२७ )। तथापि सत्रहवें स्रोक का श्रर्थ यों भी न समक लेना चाहिये कि जिसकी फलाशा छूट जाय, वह चाहे जो कुकर्म कर सकता है। साधारण मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह स्वार्थ के लोम से करते हैं, इसिलये उनका वर्ताव अनुचित हुआ करता है। परन्तु जिसका स्वार्थ या लोभ नष्ट हो गया है ऋथवा फलाशा पूर्णतया विलीन हो गई है, श्रौर जिसे पाणिमात्र समान ही हो गये हैं, उससे किसी का भी अनहित नहीं हो सकता। कारण यह है, कि दोप दुद्धि में रहता है, न कि कर्भमें। श्रतएव जिसकी बुद्धि पहले से शुद्ध श्रौर पवित्र हो गई हो, उसका किया हुश्रा

- श्री अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

  भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वित् ॥ १२ ॥

  श्री ।

  श्री ।
- ९९ तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
   पश्यत्यकृतवुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मातिः ॥ १६ ॥
   यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
   हत्वापि स इमाँ लोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७ ॥
- (१२) मृत्यु के अनन्तर अत्यागी मनुष्य को अर्थात् फलाशा का त्याग न करंनेवाले को तीन प्रकार के फल मिलते हैं; अनिष्ट, इष्ट और (कुछ इष्ट और कुछ अनिष्ट मिला हुआ) मिश्र। परन्तु संन्यासी को अर्थात् फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले को (ये फल) नहीं मिलते अर्थात् वाधा नहीं कर सकते।
  - [ त्याग, त्यागी और संन्यासी-सम्बन्धी उक्त विचार पहले (गी. ३. ४-७; १. २-१०; ६. १ ) कई स्थानों में आ चुके हैं, उन्हीं का यहाँ उपसंहार किया गया है। समस्त कमें का संन्यास गीता को भी इष्ट नहीं है। फलाशा का त्याग करनेवाला पुरुष ही गीता के अनुसार सच्चा अर्थात् नित्य-संन्यासी है (गी. ४.३)। ममतायुक्त फलाशा का अर्थात् अहंकारख़ि का त्याग ही सच्चा त्याग है। इसी सिद्धान्त को दृढ करने के लिये अब और कारण दिखलाते हैं—]
- (१३) हे महाबाहु! कोई भी कर्म होने के लिये सांख्यों के सिद्धान्त में पाँच कारण कहे गये हैं; उन्हें में बतलाता हूँ, सुन। (१४) श्रनिष्ठान (स्थान), तथा कर्ता, भिन्न-भिन्न करण यानी साधन, (कर्ता की) श्रनेक प्रकार की पृथक् पृथक् चेष्टाएँ श्रयांत् न्यापार, और उसके साथ ही साथ पाँचवाँ (कारण) दैव है। (११) शरीर से, वाणी से, श्रथवा मन से मनुष्य जो जो कर्म करता है—फिर चाहे वह न्यादय हो या विपरीत श्रयांत् श्रन्यादय—उसके उक्न पाँच कारण हैं।
- (१६) वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर भी जो संस्कृत वृद्धि न होने के कारण यह समने, कि में ही अकेला कर्ता हूँ (सममना चाहिये कि), वह दुर्मित कुछ भी नहीं जानता। (१७) जिसे यह भावना ही नहीं है कि 'में कर्ता हूँ, तथा जिसकी बुद्धि अलिस है, वह यदि इन लोगों को मार बाले तथापि (सममना चाहिये कि) उसने किसी को नहीं मारा और यह (कर्म) उसे वन्धक भी नहीं होता

§§ सर्वभूतेषु येनकं भावमन्ययमीक्षते।
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्॥२०॥
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान्।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्॥२१॥
यतु क्वत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्।
अतत्त्वार्थवदृष्णं च तत्तामसमुदाहृतम्॥२१॥

का पूर्ण विचार करना हो, तो 'चोदना ' श्रीर 'संग्रह ' दोनों का विचार करना चाहिये। इनमें से ज्ञान, ज्ञेय श्रीर ज्ञाता (चेत्रज्ञ) के लच्चण प्रथम ही तेरहवें श्रध्याय (१३.१८) में श्रध्यात्म दृष्टि से बतला श्राये हैं। परंतु किया-रूपी ज्ञान का लच्चण कुछ प्रथक् होने के कारण श्रव इस त्रयी में से ज्ञान की, श्रीर दूसरी त्रयी में से कर्म एवं कर्ता की व्याख्याएँ दी जाती हैं—]

(२०) जिस ज्ञान से यह मालूम होता है, कि विभक्त अर्थात् भिन्न भिन्न सब प्राणियों में एक ही अविभक्त और अन्यय भाव अथवा तत्त्व है, उसे सार्त्तिक ज्ञान जानो। (२१) जिस ज्ञान से पृथक्त्व का बोध होता है, कि समस्त प्राणिमान्न में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव हैं, उसे राजस ज्ञान समस्तो। (२२) परन्तु जो निष्कारण और तत्त्वार्थ को बिना जाने बूसे एक ही वात में यह समस्त कर आसक्त रहता है, कि यही सब कुछ है, वह अल्प ज्ञान तामस कहा गया है।

ि भिन्न भिन्न ज्ञानों के लचण बहुत व्यापक हैं श्रपने वाल-बच्चों और स्त्री को ही सारा संसार समकता तामस ज्ञान है। इसके कुछ ऊँची सीढ़ी पर पहुँचने से दृष्टि अधिक व्यापक होती जाती है और अपने गाँव का अथवा देश का मनुष्य भी श्रपना सा जॅचने लगता है, तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती है, कि भिन्न भिन्न गाँवों अथवा देशों के लोग भिन्न भिन्न हैं। यही ज्ञान राजस कहलाता है। परन्तु इससे ऊँचे जाकर प्राणिमात्र में एक ही आत्मा को पह-चानना पूर्ण और सास्विक ज्ञान है। सार यह हुआ कि ' विभक्त में अविभक्त ' श्रथवा ' श्रनेकता में एकता ' को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लच्चण है। श्रीर, बृहदारण्यक एवं कठोपनिषदों के वर्णनानुसार जो यह पहचान लेता है, कि इस जगत् में नानात्व नहीं है--" नेह नानास्ति किंचन "वह मुक्क हो जाता है; परन्तु जो इस जगत् में अनेकता देखता है, वह जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है-- " मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव परयति " ( बृ. ४. ४. १६; कठ ४. ११)। इस जगत् में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही है (गी. १३. १६), श्रौर ज्ञान की यही परम सीमा है; क्योंकि सभी के एक हो जाने पर फ़िर एकीकरण की ज्ञान-क्रिया को आगे बढने के लिये स्थान ही नहीं रहता (देखो गीतार. प्र. २३२-२३३)। एकीकरण करने की इस ज्ञान-क्रिया ! का निरूपण गीतारहस्य के नवें प्रकरण ( पृ. २१४-२१६ ) में किया गया है।

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

कोई कर्म यद्यपि लौकिक दृष्टि से विपरीत भन्ने ही दिखलाई दे तो भी न्यायतः कहना पढता है, कि उसका बीज शुद्ध ही होगा; फलतः उस काम के लिये फिर उस शुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य को जवावदार न समभना चाहिये। सम्मह वें श्लोक का यही तात्पर्य है। स्थितप्रज्ञ, श्रर्थात् शुद्ध बुद्धिवाले, मनुष्य की निष्पापता के इस तत्व का वर्णन उपनिपदों में भी है (कौपी. ३. १ श्रोर पञ्चदशी. १४. १६ श्रोर १७ देखों)। गीतारहस्य के वारह वें प्रकरण (पृ ३७०-३७४) में इस विपय का पूर्ण विवेचन किया गया है, इसलिये यहां पर उससे श्रिषक विस्तार की श्रावश्यकता नहीं है। इस प्रकार श्रर्जन के प्रश्न करने पर संन्यास श्रोर त्याग शब्दों के श्रर्थ की मीमांसा द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि स्वधर्मानुसार जो कर्म प्राप्त होते जाय, उन्हें श्रद्ध ह्वारबुद्धि श्रोर फलाशा छोड कर करते रहना ही सात्त्विक श्रथवा सच्चा त्याग है, कर्मों को छोड वैठना सच्चा त्याग नहीं है। श्रव सन्नहवें श्रध्याय में कर्म के सात्त्विक श्रादि मेदों का जो विचार श्रारम्भ किया गया था, उसी को यहाँ कर्मयोग की दृष्टि से पूरा करते हैं।

(१८) कर्मचोदना तीन प्रकार की है-ज्ञान, ज्ञेय, श्रौर ज्ञाता, तथा कर्म-संग्रह तीन प्रकार का है-करण, कर्म श्रौर कर्ता। (१६) गुणसंख्यानशास्त्र में श्रथीत् कापिलसांख्यशास्त्र में कहा है, कि ज्ञान, कर्म श्रोर कर्ता (प्रत्येक सन्त्व, रज श्रीर तम इन तीन) गुणों के भेटों से तीन प्रकार के है। उन (प्रकारों) को ज्यों के त्यों (तुक्ते वतलाता हूँ) सुन।

[कर्मचोदना श्रौर कर्मसंग्रह पारिभापिक शब्द हैं। इन्द्रियों के द्वारा कोई भी कर्म होने के पूर्व मन से उसका निश्चय करना पड़ता है। श्रतएव इस मानिसक विचार को 'कर्मचोदना ' श्रर्थात् कर्म करने की प्राथमिक प्रेरणा कहते हैं। श्रोर, वह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार की होती है। एक उदाहरण जीजिये,—प्रत्यच घडा बनाने के पूर्व कुम्हार (ज्ञाता) श्रपने मन से निश्चय करता है, कि मुभे श्रमुक बात (ज्ञेय) करनी है, श्रीर वह श्रमुक रीति से (ज्ञान) होगी। यह किया कर्मचोदना हुई। इस प्रकार मन का निश्चय हो जाने पर वह कुम्हार (कर्ता) मिट्टी, चाक इत्यादि साधन (करण) इक्ठे कर प्रत्यच घड़ा (कर्म) तैयार करता है। यह कर्मसंग्रह हुश्चा। कुम्हार का कर्म घट है तो; पर उसी को मिट्टी का कार्य भी कहते हैं। इससे मालूम होगा, कि कर्मचोदना शब्द से मानिसक श्रथवा श्रंतःकरण की क्रिया का बोध होता है श्रौर कर्मसंग्रह शब्द से उसी मानिसक किया की जोड़ की बाह्य क्रियाश्रों का बोध होता है। किसी भी कर्म

श्री मुक्तसङ्गोऽनहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः ।
सिद्धचासिद्धचोनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥
रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुव्घो हिंसात्मकोऽशुच्चः ।
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥
अयुक्तः प्राकृतः स्तव्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

§ बुद्धेभेंदं धृतेश्चेव गुणतिस्रविधं शृणु ।

सिद्ध है, कि फलाशा के छूट जाने पर यह न सममना चाहिये, कि श्रगला-पिछला या सारसार विचार किये विना ही मनुष्य को चाहे जो कम करने की छुटी हो गई। क्योंकि २४ वे श्लोक मे यह निश्चय किया है, कि श्रमुवन्धक श्रोर फल का विचार किये विना जो कम किया जाता है वह तामस है, न कि साचिक (गीतार... पृ. ३८०,३८१ देखों)। श्रव इसी तत्त्व के श्रमुसार कर्ता के भेद वतलाते हैं—]

(२६) जिसे घासिक नहीं रहती, जो 'में ' घोर 'मेरा ' नहीं कहता, कार्य की सिद्धि हो या न हो (दोंनों परिणामों के समय) जो (मन से) विकार-रहित होकर घित घोर उत्साह के साथ कमें करता है, उसे सान्त्रिक (कर्ता) कहते हैं (२७) विपयासक्ष, लोभी, (सिद्धि के समय) हर्प छोर ( घ्रसिद्धि के समय) शोक से युक्त, कर्मफल पाने की इच्छा रखनेवाला, हिंसात्मक छोर घ्रद्याचि कर्ता राजस कहलाता है। (२८) घ्रयुक्त अर्थात् चञ्चल बुद्धिवाला, घ्रसभ्य, गर्व से फूलनेवाला, ठग, नेष्कृतिक यानी दूसरों की हानि करनेवाला, घ्रालसी, अप्रसन्न-चित्त छोर दीर्घसूत्री छर्थात् देरी लगानेवाला या घड़ी भर के काम को महीने भर में करनेवाला कर्ता तामस कहलाता है।

[ २ म वें श्लोक में नैष्कृतिक ( निस् + कृत् = छेदन करना, काटना ) शब्द का अर्थ दूसरों के काम छेदन करनेवाला अथवा नाश करनेवाला है। परन्तु इसके बदले कई लोग ' नैकृतिक ' पाठ मानते हैं। अमरकोश में ' निकृत ' का अर्थ शठ लिखा हुआ है। परन्तु इस श्लोक में शठ विशेषण पहले आ चुका है, इसलिये हमने नैष्कृतिक पाठ को स्वीकार किया है। इन तीन प्रकार के कर्ताओं में से सास्विक कर्ता ही अकर्ता, अलिस-कर्ता, अथवा कर्मयोगी है। उपरवाले श्लोक से प्रगट है कि फलाशा छोड़ने पर भी कर्म करने की आशा, उत्साह और सारासार-विचार उस कर्मयोगी में बना ही रहता है। जगत् के त्रिविध विस्तार का यह वर्णन ही अब बुद्धि, धृति और सुख के विषय में भी किया जाता है। इन श्लोकों में बुद्धि का अर्थ वही व्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करनेवाली इन्द्रिय अभीष्ट है, कि जिसका वर्णन दूसरे अध्याय ( २. ४३ ) में हो चुका है। इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य के छुठ प्रकरण ( ए. १३ में १३ ) में किया गया है।

(२६) हे धनक्षय ! बुद्धि श्रौर छित के भी गुर्णों के श्रनुसार जो तीन प्रकार

शिवातं सङ्गरिहतमरागद्वेषतः कृतम्।
 अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते॥ २३॥
 यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः।
 क्रियते वहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्॥ २४॥
 अनुवन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्।
 मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते॥ २५॥

जब यह साखिक ज्ञान मन में भली भाँित प्रतिविम्बित हो जाता है, तब मनुष्य के देह-स्वभाव पर उसके कुछ परिणाम होते है। इन्हीं परिणामों का वर्णन दैवी-सम्पत्ति गुणवर्णन के नाम से सोलहवें अध्याय के आरम्भ में किया गया है। श्रीर तेरहवे अध्याय (१३.७-११) में ऐसे देह-स्वभाव का नाम ही 'ज्ञान ' बतलाया है। इससे जान पडता है कि 'ज्ञान ' शब्द से (१) एकीकरण की मानसिक किया की पूर्णता, तथा (२) उस पूर्णता का देह-स्वभाव पर होनेवाला परिणाम,—ये दोनों अर्थ गीता में विविचित हैं। अतः वीसवें श्लोक में वर्णित ज्ञान का लच्च यद्यपि वाह्यतः मानसिक कियात्मक दिखाई देता है, तथापि उसी में इस ज्ञान के कारण देह-स्वभाव पर होनेवाले परिणाम का भी समावेश करना चाहिय। यह वात गीतारहस्य के नवे प्रकरण के अन्त (पृ. २४७-२४८) में स्पष्ट कर दी गई है। अस्तु; ज्ञान के भेद हो चुके। अब कर्म के भेद वतलाये जाते हैं—]

(२३) फल-प्राप्ति की इच्छा न करनेवाला मनुष्य, (मन मे) न तो प्रेम और न द्वेप रख कर, बिना श्रासिक के (स्वधर्मानुसार) जो नियत श्रर्थात् नियुक्त किया हुश्रा कर्म करता है, उस (कर्म) को सारिवक कहते हैं। (२४) परन्तु काम श्रर्थात् फलाशा की इच्छा रखनेवाला श्रथवा श्रहक्कार-बुद्धि का (मनुष्य) बढे परिश्रम से जो कर्म करता है उसे राजस कहते हैं। (२४) तामस कर्म वह है कि जो मोह से बिना इन बातों का विचार किये श्रारम्भ किया जाता है, कि श्रनुवन्धक श्रर्थात् श्रागे क्या होगा, पौरुष यानी श्रपना सामर्थ्य कितना है श्रीर (होनहार में) नाश श्रथवा हिंसा होगी या नहीं।

[इन तीन भाँति के कमों में सभी प्रकार के कमों का समावेश हो जाता है। निष्काम कमें को ही सात्त्विक अथवा उत्तम क्यों कहा है, इसका विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवे प्रकरण में किया गया है उसे देखो, श्रीर श्रकमें भी सचमुच यही है (गीता. ४. १६ पर हमारी टिप्पणी देखो)। गीता का सिद्धान्त है कि कमें की अपेचा बुद्धि श्रेष्ठ है, श्रतः कमें के उक्क बच्चणों का वर्णन करते समय बार बार कर्चा की बुद्धि का उन्नेख किया गया है। स्मरण रहे, कि कमें का सात्त्रिकपन या तामसपन केवल उसके बाह्य परिणाम से निश्चित नहीं किया गया है (देखों गीतार. पृ. ३८०-३८१)। इसी प्रकार २४ वे श्लोक से यह भी

§§ सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षम ।
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥
यत्तद्ये विषमिव परिणामेऽमृतोपसम् ।
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाद्जम् ॥ ३७॥
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तद्येऽमृतोपमम् ।

निर्णय करना बुद्धि का काम है सही; परन्तु इस बात की भी श्रावश्यकता है, कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वह सदैव स्थिर रहे। बुद्धि के निर्णय को ऐसा स्थिर या दृढ़ करना मन का धर्म है; श्रतएव कहना चाहिये कि धृति श्रथवा मानसिक धेर्य का गुण मन श्रोर बुद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न होता है। परन्त इतना ही कह देने से साचिक धित का जन्म पूर्ण नहीं हो जाता, कि श्रव्यभिचारी श्रर्थात् इधर उधर विचलित न होनेवाले धैर्य के बल पर मन. प्राण और इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये। बिक यह भी बतलाना चाहिये. कि ये ज्यापार किस वस्तु पर होते है अथवा इन ज्यापारों का कर्म क्या है। वह 'कर्म '-योग शब्द से सूचित किया गया है। स्रतः 'योग ' शब्द का अर्थ केवल 'एकाम ' चित्त कर देने से काम नहीं चलता। इसी लिये हमने इस शब्द का अर्थ, पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्मफल-त्यागरूपी योग किया है। सास्विक कर्म के त्रौर सास्विक कर्ता त्रादि के जन्म बतलाते समय जैसे 'फल की आसिक छोदने 'को प्रधान गुण माना है, वैसे ही सात्त्विक छति। का जन्म बतलाने में भी उसी को प्रधान मानना चाहिये। इसके सिवा श्रगले ही श्लोक में यह वर्णन है, कि राजस धित फलाकाङ्ची होती है, अत: इस क्षोक से भी सिद्ध होता है, कि सास्विक धति, राजस धति के विपरीत, श्रफलाकाङ्ची होनी चाहिये। तात्पर्यं यह है, कि निश्चय की दढता तो निरी मानसिक किया है, उसके भली या बुरी होने का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये, कि जिस कार्य के लिये उस किया का उपयोग किया जाता है, वह कार्य कैसा है। नींद श्रौर श्रालस्य श्रादि कार्मोंमें ही दढ़निश्चय किया गया हो तो वह तामस है; फलाशापूर्वक नित्यन्यवहार के काम करने में लगाया गया हो तो राजस है; श्रीर फलाशालागरूपी योग मे वह दढ निश्चय किया गया हो तो सात्त्रिक है। इस प्रकार ये छति के भेद हुए; श्रब बतलाते हैं, कि गुण-भेदानुसार सुख के तीन प्रकार कैसे होते हैं--]

(३६) अब हे भरतश्रेष्ठ! में सुख के भी तीन भेद बतलाता हूँ; सुन । अभ्यास से अर्थात् निरन्तर परिचय से (मनुष्य) जिसमें रम जाता है और जहाँ दु:ख का अन्त होता है, (३७) जो आरम्भ में (तो) विष के समान जान पड़ता है, परन्तु परिणाम में अमृत के तुल्य है, जो आत्मिनष्ठ-बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, उस (आध्यात्मिक) सुख को सान्तिक कहते हैं। (३८) इन्द्रियों और उनके-

पोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

\$\frac{9}{9} धृत्या यया घारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः।
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी॥३३॥
यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन।
प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी॥३४॥
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च।
न विग्रुञ्चित दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी॥३५॥

के भिन्न भिन्न भेद होते हैं, इन सब को तुमले कहता हूँ; सुन। (३०) है पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्ति (अर्थात् किसी कर्म के करने) और निवृत्ति (अर्थात् न करने) को जानती है, एवं यह जानती है कि कार्य अर्थात् करने के योग्य क्या है और अकार्य अर्थात् करने के अयोग्य क्या है, किससे डरना चाहिये और किससे नहीं, किससे बन्धन होता है और किससे मोच, वह बुद्धि सास्विक है। (३१) है पार्थ! वह बुद्धि राजसी है, कि जिससे धर्म और अधर्म का अथवा कार्य और अकार्य का यथार्थ निर्णय नहीं होता। (३२) हे पार्थ! वह बुद्धि तामसी है, कि जो तम से व्याप्त होकर अधर्म को धर्म समक्तती है और सब बातों में जीपरीत यानी उजटी समम कर देती है।

[इस प्रकार बुद्धि के विभाग करने पर सदसद्विवक-बुद्धि कोई स्वतन्त्र देवता नहीं रह जाती, किन्तु सात्त्रिक बुद्धि में ही उसका समावेश हो जाता है। यह विवेचन गीतारहस्य के पृष्ठ १४१ में किया गया है। बुद्धि के विभाग हो चुके; श्रब पृति के विभाग बतलाते हैं—]

(३३) हे पार्थ ! जिस अन्यभिचारिणी अर्थात् इघर उघर न डिगनेवाली एति से मन, प्राण और इन्द्रियों के न्यापार, (कर्मफल-त्यागरूपी) योग के द्वारा (पुरुष) करता है, वह एति सात्त्विक है। (३४) हे अर्जुन ! प्रसङ्गानुसार फल की इच्छा रखनेवाला पुरुष जिस एति से अपने धर्म, काम और अर्थ (पुरुषार्थ) को सिद्ध कर लेता है, वह एति राजस है। (३४) हे पार्थ ! जिस एति से मनुष्य -दुर्बुद्धि होकर निद्रा, मय, शोक, विषाद और मद नहीं छोड़ता, वह एति तामस है।

[ ' धित ' शब्द का अर्थ धैर्थ है; परन्तु यहाँ पर शारीरिक धैर्य से अभि-

§ ब्राह्मणक्षत्रियविशां श्रूद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ॥ ४१ ॥ शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥ शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

तथा फ़िर यह प्रतिपादन किया है, कि इन सब भेदों में सार्विक भेद श्रेष्ट श्रीर ग्राह्य है। इन सात्त्विक भेदों में भी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति है उसी को गीता मे त्रिगुखातीत श्रवस्था कहा है। गीतारहस्य के सातवें प्रकरख (पृ. १६७-१६=) में हम कह चुके हैं, कि त्रिगुणातीत अथवा निर्गुण अवस्था गीता के अनुसार कोई स्वतन्त्र या चौथा भेद नहीं है। इसी न्याय के त्रानुसार मनुस्मृति में भी सात्त्रिक गति के ही उत्तम, मध्यम और किनष्ट तीन भेद करके कहा गया है, कि उत्तम सात्विक गति मोत्तप्रद है श्रीर मध्यम सात्विक गति स्वर्गप्रद है (मन-१२. ४८-४० श्रौर ८६-६१ देखो )। जगत् में जो प्रकृति है उसकी विचि-त्रता का यहाँ तक वर्णन किया गया। श्रव इस गुण्-विभाग से ही चातुर्वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। यह बात पहले कई बार कही जा चुकी है कि ( देखो १८. ७-६; श्रौर ३. ८ ) स्वधर्मानुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना 'नियत ' अर्थात् नियुक्त किया हुआ कर्म फलाशा छोड़ कर, परन्तु धति, उत्साह श्रीर सारासार विचार के साथ साथ. करते जाना ही संसार में उसका कर्तव्य है। परन्तु जिस बात से कर्म 'नियत ' होता है, उसका बीज अब तक कहीं भी नहीं बतलाया गया। पीछे एक बार चातुर्वर्ण्यवस्था का कुछ थोड़ा सा उन्नेख कर ( ४. १३ ) कहा गया है, कि कर्तन्यश्रकर्तन्य का निर्णय शास्त्र के श्रनुसार करना चाहिये (गी. १६. २४)। परन्तु जगत् के व्यवहार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु ( देखो गीतार. पृ. ३३४, ३६७ और ४६४-४६६ ) जिस गुण-कर्मविभाग के तत्त्व पर चातुर्वर्ण्यस्त्रपी शास्त्रव्यवस्था निर्मित की गई है, उसका पूर्ण स्पष्टी-करण उस स्थान में नहीं किया गया। श्रतएव जिस संस्था से समाज में हर एक मनुष्य का कर्तव्य नियत होता है, श्रर्थात् स्थिर किया जाता है, उस चातुर्वर्ण्य की, गुणत्रय-विभाग के अनुसार, उपपत्ति के साथ ही साथ श्रब प्रत्येक वर्ण के नियत किये हुए कर्तव्य भी कहे जाते हैं—]

(४१) हे परन्तप ! ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रौर शूदों के कर्म उनके स्वभाव-जन्य श्रर्थात् प्रकृति-सिद्ध गुणों के श्रनुसार पृथक् पृथक् बँटे हुए हैं। (४२) ब्राह्मण का स्वभावजन्य कर्म शम, दम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता (श्रार्जव), ज्ञान श्रर्थात्, श्रध्यात्मज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान श्रौर श्रास्तिक्यबुद्धि है। (४३) श्रूरता, तेजस्विता, धैर्य, दच्चता, युद्ध से न भागना, दान देना श्रौर ( प्रजा पर ) परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥ यद्ये चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । निदालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

§§ न तद्स्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजेर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्भुणैः ॥ ४० ॥

विषयों के संयोग से होनेवाला ( अर्थात् आधिभौतिक ) सुख राजस कहा जाता है, कि जो पहले तो अमृत के समान है पर अन्त में विप सा रहता है। (३६) और जो आरम्भ में एवं अनुबन्ध अर्थात् परिणाम में भी मनुष्य को मोह में फसाता है और जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद अर्थात् कर्तव्य की भूल से उपजता है उसे तामस सुख कहते हैं।

ि ३७ वें श्लोक में श्रात्मबुद्धि का अर्थ हमने ' श्रात्मनिए बुद्धि ' किया है। परन्त ' श्रात्म ' का अर्थ ' श्रपना ' करके उसी पद का अर्थ ' श्रपनी बुद्धि ' भी हो सकेगा। क्योंकि पहले (६. २१) कहा गया है, कि अत्यन्त सुख केवल ' बुद्धि से ही ब्राह्म ' श्रीर ' श्रतीन्द्रिय ' होता है, । परन्तु श्रर्थ कोई भी क्यों न किया जाय, तात्पर्थ एक ही है। कहा तो है कि सचा श्रौर नित्य सुख इन्द्रियो-पभोग में नहीं है, किन्तु वह केवल बुद्धियाह्य है; परन्तु जब विचार करते हैं, कि बुद्धि को सच्चा त्रौर त्रात्यन्त सुख प्राप्त होने के लिये क्या करना पड़ता है, तब गीता के छठे श्रध्याय से (६.२१,२२) प्रगट होता है, कि यह परमावधि का सुख आत्मनिष्ठ बुद्धि हुए विना प्राप्त नही होता। ' बुद्धि ' एक ऐसी इन्द्रिय है कि वह एक श्रोरं से त्रिगुलात्मक प्रकृति के विस्तार की श्रोर देखती है, श्रीर दूसरी श्रीर से उसकी श्रात्मस्वरूपी परवह्य का भी बीध ही सकता है, कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल में अर्थात् प्राणिमात्र में समानता से व्यास है। ताल्पर्य यह है कि इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा बुद्धि को त्रिगुणा-त्मक प्रकृति के विस्तार से हटा कर जहाँ श्रन्तमुंख और श्रात्मनिष्ठ किया-श्रीर पातक्षलयोग के द्वारा साधनीय विषय यही है-तहाँ वह बुद्धि प्रसन्न हो जाती है श्रीर मनुष्य को सत्य एवं श्रत्यंत सुख का श्रनुभव होने लगता है। गीतारहस्य के ४ वे प्रकरण (पृ. ११४-११७) में श्राध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता का विवरण किया जा चुका है। श्रब सामान्यतः यह बतलाते हैं, कि जगत् में उक्त त्रिविध सेद ही भरा पड़ा है--]

(४०) इस पृथ्वी पर, श्राकाश में श्रथवा देवताओं में श्रथीत् देवलोक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं, कि जो प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो।

[ श्रठारहवे श्लोक से यहाँ तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धित श्रोर सुख के मेद बतला कर श्रर्जुन की श्रॉखों के सामने इस बात का एक चित्र रख दिया है, कि सम्पूर्ण जगत् में प्रकृति के गुण-भेद से विचित्रता कैसे उत्पन्न होती है; §§ श्रेयान स्वधर्मो विग्रुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्विषम् ॥ ४७ ॥ सहजं कर्म कीन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाशिरिवावृताः ॥ ४८ ॥ असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। नैष्कम्येसिद्धिं परमां संन्यासेनाथिगच्छति ॥ ४९ ॥

होनेवाला कर्तव्य किसी दूसरी दृष्टि सं सदोप, श्रश्काच्य, कठिन श्रथवा श्रिय भी हो सकता है; उदाहरणार्थ, इस श्रवसर पर चित्रयधर्म के श्रनुसार युद्ध करने में हत्या होने के कारण वह सदोप दिखाई देगा। तो ऐसे समय पर मनुष्य को क्या करना चाहिथे? क्या वह स्वधर्भ को छोड़ कर, श्रन्य धर्म स्वीकार कर ले (गी. ३. ३४); या कुछ भी हो, स्वकर्म को ही करता जावे; यिद स्वकर्म ही करना चाहिये तो कैसे करे—इत्यादि प्रश्नों का उत्तर उसी न्याय के श्रनुरोध से वतलाया जाता है, कि जो इस श्रध्याय में प्रथम (१८. ६) यज्ञ-याग श्रादि कर्मों के सम्बन्ध में कहा गया है—]

(४७) यद्यपि परधर्म का याचरण सहज हो, तो भी उसकी अपेचा यपना धर्म अर्थात् चातुर्वपर्य विहित कर्म, विगुण यानी सदोप होने पर भी अधिक कल्याणकारक है। स्वभावसिद्ध अर्थात् गुण-स्वभावानुसार निर्मित की हुई चातुर्वण्यं व्यवस्था द्वारा नियत किया हुआ अपना कर्म करने में कोई पाप नहीं लगता। (४८) हे कीन्तेय! जो कर्म सहज है, अर्थात् जन्म से ही गुण-कर्म-विभागानुसार नियत हो गया है, वह सदोप हो तो भी उसे (कभी) न छोड़ना चाहिये। क्योंकि सम्पूर्ण आरम्भ अर्थात् उद्योग (किसी न किसी) दोपं से वैसे ही व्यास रहते हे, जैसे कि धुएँ से आग चिरी रहती है। (४६) अतएव कहीं भी आसिक्ष न रख कर, मन को वस में करके निष्काम दुद्धि से चलने पर (कर्म-फल के) संन्यास द्वारा परम नेष्कम्यंसिद्धि प्राप्त हो जाती है।

[ इस उपसंहारात्मक श्रध्याय में पहले वतलाये हुए उन्हीं विचारों को श्रव फिर से व्यक्त कर दिखलाया है कि, पराये धर्म की श्रपेत्ता स्वधर्म भला है (गी. ३. ३४) श्रोर नैष्कर्म-सिद्धि पाने के लिये कर्म छोड़ने की श्रावरयकता नहीं है (गी. ३. ४) इत्यादि। हम गीता के तीसरे श्रध्याय में चौथे श्लोक की टिप्पणी में ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर चुके हैं, कि नैष्कर्म्य क्या वस्तु है श्रीर सची नैष्कर्म्य-सिद्धि किसे कहना चाहिये उक्त सिद्धान्त की महत्ता इस बात पर ध्यान दिये रहने से सहज ही समम में श्रा जावेगी, कि संन्यासमार्गवालों की दृष्टि केवल मोत्त पर ही रहती है श्रीर मगवान की दृष्टि मोत्त एवं लोक-संग्रह दोनों पर समान ही है। लोकसंग्रह के लिये श्रर्थात् समाज के धारण श्रीर पोपण के निमित्त ज्ञान-विज्ञानयुक्त पुरुष, श्रथवा रण में तलवार का

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥
ईई स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ।
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ ४५ ॥
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥

ृहुकमत करना चित्रयों का स्वाभाविक कर्म है। (४४) कृषि श्रर्थात् खेती, गोरचा यानी पशुत्रों को पालने का उद्यम और वाणिज्य श्रर्थात् ज्यापार वैश्यों का स्वभावजन्य कर्म है। श्रीर, इसी प्रकार सेवा करना शुद्धों का स्वाभाविक कर्म है।

[ चातुर्वर्ण्यं-ज्यवस्था स्वभावजन्य गुण-भेद से निर्मित हुई है; यह न सममा जायँ, कि यह उपपत्ति पहले पहल गीता में ही बतलाई गई है। किन्तु महाभारत के वनपर्वान्तर्गत नहुष-युधिष्ठर-संवाद में श्रीर द्विज-ज्याध संवाद (वन. १८० श्रीर २११) में, शान्तिपर्व के नृगु-भारद्वाज-संवाद (शां. १८८) में श्रनुशासनपर्व के उमा-महेश्वर-संवाद (श्रनु. १४३) में, श्रीर श्रश्वमेध-पर्व (३६. ११) की श्रनुगीता में गुण-भेद की यही उपपत्ति कुछ श्रन्तर से पाई जाती है। यह पहले ही कहा जा जुका है, कि जगत् के विविध ज्यव-हार प्रकृति के गुण-भेद से हो रहे हैं; फिर सिद्ध किया गया है कि मनुष्य का यह कर्तव्य-कर्म, कि किसे क्या करना चाहिये, जिस चातुर्वर्ण्यं व्यवस्था से नियत किया जाता है, वह व्यवस्था भी प्रकृति के गुण्भेद का परिणाम है। श्रव यह प्रतिपादन करते हैं, कि उक्त कर्म हरएक मनुष्य को निष्काम बुद्धि से श्रर्थात् परमेश्वरापंण बुद्धि से करना चाहिये, श्रन्यथा जगत् का कारवार नहीं चल्ल सकता; तथा मनुष्य के श्राचरण से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि पाने के लिये श्रीर कोई दूसरा श्रनुष्ठान करने की श्रावश्यकता नहीं है—]

( ४४ ) अपने अपने ( स्वभावजन्य गुणों के अनुसार प्राप्त होनेवाले ) कर्मी नित्य रत ( रहनेवाला ) पुरुष (उसीसे ) परम सिद्धि पाता है । सुनो, अपने काम में तत्पर रहने से सिद्धि कैसे मिलती है । ( ४६ ) प्राणिमात्र की जिससे प्रवृत्ति हुई है, और जिसने सारे जगत् का विस्तार किया है अथवा जिससे सब जगत् व्याप्त है, उसकी अपने ( स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले ) कर्मी के द्वारा ( केवल वाणी अथवा फूलों से ही नहीं ) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है ।

[ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया, कि चातुर्वेपर्य के अनुसार प्राप्त होने-वाले कर्मों को निष्काम-बुद्धि से अथवा परमेश्वरापण-बुद्धि से करना विराट-स्वरूपी परमेश्वर का एक प्रकार का यजन-पूजन ही है, तथा इसी से सिद्धि मिल जाती है (गीतार. पृ. ४३६-४३७)। अब उक्त गुण-भेदानुसार स्वभावतः प्राप्त ग्रञ्जार्शन्तिपयांस्त्यक्त्या रागद्वेषौ न्युर्स्य च ॥५१॥ विविक्तसेवी लच्चाशी यतवाक्कायमानसः। न्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः॥ ५२॥ अहंकारं वलं र्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो त्रह्मम्याय कल्पते॥ ५३॥ त्रह्ममृतः प्रसन्नातमा न शोचिति न काङ्क्षित । समः सर्वेषु मृतेषु मर्झार्तं लभते पराम्॥ ५८॥ मक्त्या माममिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्ते तद्नन्तरम्॥ ५५॥ सर्वकर्माण्यपि सद्ग कुर्वाणो मद्रचपाश्रयः। मत्रस्ताद्गद्वाप्नोति गाश्वतं पर्मञ्चयम्॥ ५६॥

शब्द आदि (इन्द्रियों के) विषयों को छोड़ करके और प्रीति एवं देप को दूर कर (१२) 'विविक ' अर्थाव् चुने हुए अथवा एकान्त स्थल में रहनेवाला, मिताहारी, क्राया-वाचा और मन को वश में रखनेवाला, नित्य ध्यानयुक्त और विरक्त, (१३) (तथा) अहंकार, वल, दर्प, काम, कोध और परिश्रह अर्थाव् पाश को छोड़ कर शान्त एवं ममता से रहित मनुष्य ब्रह्ममृत होने के लिये समर्थ होता है। (११) ब्रह्ममृत हो जाने पर प्रसन्नविक्त होकर वह न तो किसी की आक्रांका ही करता है, और न किसी का देप ही; तथा समस्त प्राणिमात्र में सम हो कर मेरी परम मिक को प्राप्त कर लेता है। (११) मिक से उसको मेरा तास्विक ज्ञान हो जाता है, कि में कितना हूँ और कीन हूँ; इस प्रकार मेरी तास्विक पहचान हो जाने पर बह सुक्तमें ही प्रवेश करता है; (१६) और मेरा ही आश्रय कर, सब कर्म करते रहने पर भी उसे अनुप्रह से शाश्वत एवं अध्यय स्थान प्राप्त होता है।

[ ध्यान रहे कि निद्धावस्था का उक्त वर्णन कर्मयोगियों का है—कर्मसंन्यास करनेवाले पुरुपों का नहीं। श्रारम्य में ही ४४ वें श्रोर ४६ वें श्लोक में कहा है, कि उक्त वर्णन श्रासिक होड़ कर कर्म करनेवालों का है, तथा अन्त के ४६ वें श्लोक में "सब कर्म करते रहने पर भी " शब्द श्राये हैं उक्त वर्णन मक्तों के श्रयवा त्रिगुणावीलों के वर्णन के ही समान है; यहाँ तक कि, इन्न शब्द भी उसी वर्णन से लिये गये हैं। उदाहरणार्थ, ४३ वें श्लोक का 'परिश्रह' शब्द वृद्ध श्रघ्याय (६. १०) में योगी के वर्णन में श्लाया है; ४४ वें श्लोक का " न श्लोचित न कांत्रित " पद वारहवें श्रघ्याय (१२. १७) में भिक्तमार्ग के वर्णन में है; श्लीर विविक्त (श्लांक कें श्लांक कें एवं श्लोक का " न श्लोचित न कांत्रित " पद वारहवें श्लायाय (१२. १७) में भिक्तमार्ग के वर्णन में है; श्लीर विविक्त (श्लांक में श्ला चुका है। कर्मयोगी को शास होनेवाली उप-र्शक श्लोक में श्ला चुका है। कर्मयोगी को शास होनेवाली उप-र्शक श्लोक में श्ला चुका है। कर्मयोगी को शास होनेवाली अन्तिम स्थिति

# शिक्तिंद्धं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्तोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ बुद्धचा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च।

जौहर दिखलानेवाले शूर चत्रिय, तथा किसान, वैश्य, रोजगारी, लुहार, बर्डई, कुम्हार श्रोर मांसविकेता व्याध तक की भी श्रावश्यकता है। परन्त यदि कर्म छोड़े बिना सचसुच मोत्त नहीं मिलता, तो सब लोगों को अपना अपना व्यवसाय छोड़ कर संन्यासी बन जाना चाहिये। कर्म-संन्यासमार्ग के लोग इस बात की ऐसी कुछ परवा नहीं करते। परन्तु गीता की दृष्टि इतनी संकृचित नहीं है, इसलिये गीता कहती है, कि अपने अधिकार के अनुसार प्राप्त हुए व्यवसाय को छोड़ कर; दूसरे के व्यवसाय को भला समभ करके करने लगना उचित नहीं है। कोई भी व्यवसाय लीजिये, उसमे कुछ न कुछ त्रुटि श्रवश्य रहती ही है। जैसे ब्राह्मण के लिये विशेषतः विहित जो ज्ञान्ति है (१८.४२), उसमें भी एक बड़ा दोप यह है कि ' चमावान् पुरुप दुर्वल समका जाता है ' ( मभा. शां. १६०. ३४ ), श्रौर व्याध के पेशे में मांस बेचना भी एक संसट ही है ( मभा, वन, २०६)। परन्तु इन कठिनाइयों से उकता कर कम को ही छोड बैठना उचित नहीं है। किसी भी कारण से क्यों न हो जब एक बार किसी कर्म को अपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या अप्रियता की परवा न करके. उसे श्रासिक छोड़ कर करना ही चाहिये। क्योंकि, मनुष्य की लघुता-महत्ता उसके व्यवसाय पर निर्भर नहीं है, किन्तु जिस बुद्धि से वह अपना व्यवसाय या कर्म करता है उसी बुद्धि पर उसकी योग्यता अध्यात्म-दृष्टि से अवलुम्बित रहती है (गी. २. ४१)। जिसका मन शान्त है, श्रीर जिसने सब प्राणियों के अन्तर्गत एकता को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति या व्यवसाय से चाहे व्यापारी हो, चाहे कसाई; निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वह मनुष्य स्नान-सन्ध्याशील ब्राह्मण, अथवा शूर चत्रिय की बराबरी का माननीय और मोच का अधिकारी है। यही नहीं, बरन ४१ वें श्लोक मे स्पष्ट कहा है, कि कर्म छोड़ने से जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, वही निष्काम बुद्धि से अपना अपना व्यवसाय करनेवालों को भी मिलती है। भागवत-धर्म का जो कुछ रहस्य है, वह यही है; तथा महाराष्ट्र देश के साधु-सन्तों के इतिहास से स्पष्ट होता है, कि उक्न रीति से श्राचरणं करके निष्काम-बुद्धि के तत्त्व को श्रमल में लाना कुछ श्रसम्भव नहीं है (देखो गीतार. पृ. ४३८)। श्रव बतलाते हैं, कि अपने अपने कर्मों में तत्पर रहने से ही अन्त मे मोच कैसे प्राप्त होता है-

(४०) हे कौन्तेय ' (इस प्रकार) सिद्धि प्राप्त होने पर (उस पुरुष को) ज्ञान की परम निष्ठा—ब्रह्म—जिस रीति से प्राप्त होती है, उसका में संचेप से वर्षन क्रारता हूँ; सुन। (४१) शुद्ध बुद्धि से युक्त हो करके, धैर्य से आत्म-संयमन कर्

§§ यद्हंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे।
सिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥५९॥
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा।
कर्तुं नेच्छासं यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्॥६०॥
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्राक्ढानि मायया॥६१॥
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥६१॥
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादुद्यतरं मया।
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु॥६३॥

िरम में श्लोक के अन्त में अहङ्कार का परिगाम बतलाया है; अब यहाँ उसी का अधिक स्पष्टीकरण करते हैं—]

(४६) तू श्रहक्कार से जो यह मानता (कहता) है, कि मैं युद्ध न करूँगा, (सो) तेरा यह निश्चय व्यर्थ है। प्रकृति श्रर्थात् स्वभाव तुमसे वह (युद्ध) करावेगा।(६०) हे कौन्तेय। श्रपने स्वभावजन्य कर्म से बद्ध होने के कारण, मोह के वश होकर तू जिसे न करने की इच्छा करता है, पराधीन (श्रर्थात् प्रकृति के श्रधीन) हो करके तुभे वही करना पड़ेगा। (६९) हे श्रर्जुन! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रह कर (श्रपनी) माया से प्राणिमात्र को (ऐसे) घुमा रहा है मानो सभी (किसी) यन्त्र पर चढाये गये हों। (६२) इसिवाये हे भारत! तू सर्व भाव से उसी की शरण में जा। उसके श्रनुग्रह से तुभे परम शान्ति श्रीर नित्यस्थान प्राप्त होगा। (६३) इस प्रकार मैंने यह गुद्ध से भी गुद्ध ज्ञान तुमसे कहा है। इसका पूर्ण विचार करके जैसी तरी इच्छा हो, वैसा कर।

[इन श्लोकों मे कर्म-पराधीनता का जो गृढ़ तस्त्व बतलाया गया है उसका विचार गीतारहस्य के १० वें प्रकरण में विस्तारपूर्वक हो चुका है। यद्यपि श्रात्मा स्वयं स्वतन्त्र है, तथापि जगत् के अर्थात् प्रकृति के ब्यवहार को देखने से मालूम होता है, कि उस कर्म के चक्र पर श्रात्मा का कुछ भी श्रधिकार नहीं है कि जो श्रनादि काल से चल रहा है। जिनकी हम इच्छा नहीं करते, बल्कि जो हमारी इच्छा के विपरीत भी हैं, ऐसी सैकडों—हज़ारों बातें संसार में हुआ करती हैं; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी हम पर होते रहते हैं, श्रथवा उक्त व्यापारों का ही कुछ भाग हमें करना पड़ता है; यदि इन्कार करते हैं तो बनता नहीं है। ऐसे श्रवसर पर ज्ञानी मनुष्य श्रपनी बुद्धि को निर्मल रख कर श्रीर सुख या दुःख को एक सा समक्ष कर सब कर्म किया करता है; किन्तु मूर्ख मनुष्य उनके फन्दे में फॅस जाता है। इन दोनों के श्राचरण में

§§ चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । वुद्धियोगसुपाश्रित्य मिच्चत्तः सततं मव ॥ ५७ ॥ मिच्चत्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । अथ चेत्त्वमहंकाराच्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

दोनों केवल मानसिक दृष्टि से एक ही हैं; इसी से संन्यासमागींय टीकाकारों की यह कहने का अवसर मिल गया है, कि उक्त वर्णन हमारे ही मार्ग का है। परन्त हम कई बार कह चुके हैं, कि यह सच्चा श्रर्थ नहीं है। श्रस्तु, इस श्रध्याय के श्रारम्भ में प्रतिपादन किया गया है, कि संन्यास का अर्थ कर्म-त्याग नहीं है, किन्तु फलाशा के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। जब संन्यास शब्द का इस प्रकार श्रर्थ हो चुका, तब यह सिद्ध है कि यज्ञ, दान श्रादि कर्म चाहे काम्य हों, चाहे नित्य ' हों या नैमित्तिक, उनको श्रन्य सब कर्मों के समान ही फलाशा छोड़ कर उत्साह श्रीर समता से करते जाना चाहिये। तदनन्तर संसार के कर्म, कर्ता, बुद्धि श्रादि सम्पूर्ण विषयों की गुण-भेद से अनेकता दिखला कर उनमे सास्त्रिक को श्रेष्ट कहा है; श्रीर गीताशास्त्र का इत्यर्थ यह बतलाया है, कि चातुर्वेएर्य ब्यवस्था के द्वारा स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले समस्त कर्मों को श्रासिक छोड़ कर करते जाना ही परमेश्वर का यजन-पूजन करना है; एवं क्रमशः इसी से अन्त में परब्रह्म अथवा मोच की प्राप्ति होती है-मोच के लिये कोई दूसरा श्रनुष्ठान करने की श्राव-श्यकता नहीं है अथवा कर्मत्यागरूपी संन्यास लेने की भी ज़रूरत नहीं है: केवल इस कर्मयोग से ही मोच-सहित सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब , इसी कर्मयोगमार्ग को स्वीकार कर लेने के लिये अर्जुन को फ़िर एक बार , अन्तिम उपदेशे करते हैं--]

( १७ ) मन से सब कर्मी को सुक्तमे 'संन्यस्य ' अर्थात् समर्पित करके मत्परायण होता हुआ (साम्य) बुद्धियोग के आश्रय से हमेशा सुक्तमे चित्त रख।

[ बुद्धियोग शब्द दूसरे ही अध्याय (२. ४६) मे आ चुका है, और वहाँ उसका अर्थ फलाशा में बुद्धि न रख कर कर्म करने की युक्ति अथवा समत्वबुद्धि है। यही अर्थ यहाँ भी विविच्तित है। दूसरे अध्याय में जो यह कहा था, कि कर्म की अपेचा बुद्धि अष्ठ है, उसी सिद्धान्त का यह उपसंहार है। इसी में कर्म-संन्यास का अर्थ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है कि " मन से ( अर्थात् कर्म का प्रत्यच त्याग न करके, केवल बुद्धि से ) मुक्तमें सब कर्म समिपित कर।" और, वही अर्थ पहले गीता ३. २० एवं १. १३ में भी विश्वित है।]

(४८) सुममें चित्त रखने पर त् मेरे अनुप्रह से सङ्घटों को अर्थात् कर्म के शुभाशुभ फलों को पार कर जावेगा। परन्तु यदि अहंकार के वश हो मेरी न सुनेगा तो (अलबत) नाश पावेगा।

§§ इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयाति ॥६७॥
य इदं परमं गुद्धं मद्भक्तेष्वभिधास्यति।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥६८॥

िकोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारों को यह भक्ति-प्रधान उपसंहार प्रिय नहीं लगता। इसलिये वे धर्म शब्द में ही अधर्म का समावेश करके कहते हैं, कि वह स्रोक कठ उपनिषद् के इस उपदेश से ही समानार्थक है कि '' धर्म-श्रधम, कृत--अकृत, श्रौर भूत-भन्य, सब को छोड़ कर इनके परे रहनेवाले परब्रह्म को पह-चानो " ( कठ. २. १४ ); तथा इसमें निर्गुण ब्रह्म की शरण में जाने का उपदेश है। निर्जुण ब्रह्म का वर्णन करते समय कठ उपनिषद् का श्लोक महाभारत में भी श्राया है (शां. ३२६. ४०; ३३१. ४४) । परन्तु दोनों स्थानों पर धर्म श्रोर श्रधर्म दोनों पद जैसे स्पष्टतया पाये जाते हैं, वैसे गीता में नहीं हैं। यह सच है, कि गीता निर्गुण ब्रह्म को मानती है, श्रौर उसमें यह निर्णय भी किया गया है, कि परमेश्वर का वही स्वरूप श्रेष्ठ है (गी.७. २४); तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त है, कि व्यक्तोपासना सुलभ और श्रेष्ठ है ( १२.४ )। श्रीर यही मगवान् श्रीकृष्ण श्रपने व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे हैं; इस कारण हमारा यह दृढ़ मत है. कि यह उपसंहार भक्तिप्रधान ही है। अर्थात् यहाँ निर्गुण ब्रह्म विविचत नहीं है: किन्तु कहना चाहिये कि यहाँ पर धर्म शब्द परमेश्वर-प्राप्ति के लिये शास्त्रों में जो अनेक मार्ग बतलाये गये हैं, जैसे अहिंसाधर्म, सत्यधर्म, मातु-पितृ-सेवा-धमै, गुरु-सेवा-धमै, यज्ञ-याग-धमै, दान-धमै, संन्यासधमै श्रादि वही श्रभिप्रेत हैं। महाभारत के शान्तिपर्व ( ३४४ ) में एवं अनुगीता (श्रश्व. ४६) में जहाँ इस विषय की चर्चा हुई है, वहाँ धर्म शब्द से मोच के इन्हीं उपायों का उन्नेख किया गया है। परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य धर्म के अनुरोध से भग-वान् का यह निश्वयात्मक उपदेश है, कि उक्त नाना धर्मी की गड़बड़ में न पड़-कर ''मुम श्रकेले को ही भज, में तेरा उद्धार कर दूँगा, डर मत '' (देखो गीतार. पृ. ४४०)। सार यह है कि श्रन्त में श्रर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान् सभीको त्राश्वासन देते हैं, कि मेरी इड़ भक्ति करके मत्परायण-बुद्धि से स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कर्म करते जाने पर इहलोक श्रीर परलोक दोनों जगह तुम्हारा कल्याण होगा; बरो मत । यही कर्मयोग कहलाता है, श्रीर सब गीतांधर्म का सार भी यही है। श्रब बतलाते हैं, कि इस गीताधर्म की श्रर्थात् ज्ञान-मूलक भक्ति-प्रधान कर्मयोग की परम्परा श्रागे कैंसे जारी रखी जावे—]

(६७) जो तप नहीं करता, भिक्त नहीं करता और सुनने की इच्छा नहीं रखता, तथा जो मेरी निन्दा करता हो, उसे यह (गुह्य) कभी सत बतलाना (६८) जो यह परम गुह्य मेरे भक्तों को बतलावेगा, उसकी सुक्त पर परम भिक्त §§ सर्वगुद्यतमं भ्यः शृणु मे परमं वचः ।
इष्टोऽसि मे दृढसिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥६४॥
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरः ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ग्रुचः ॥६६॥

यही महत्त्व-पूर्ण भेद है। भगवान ने तीसरे ही श्रध्याय में कह दिया है, कि ''सभी प्राणी श्रपनी श्रपनी प्रकृति के श्रनुसार चलते रहते हैं, वहाँ निग्रह क्या करेगा ? " (गी. ३. ३३)। ऐसी स्थिति में मोत्तशास्त्र अथवा नीतिशास्त्र इतना उपदेश कर सकता है, कि कम मे श्रासिक मत रखो। इससे श्रधिक वह कुछ नहीं कह सकता। यह अध्यात्म-दृष्टि से विचार हन्ना; परन्त भिक्र की दृष्टि से प्रकृति भी तो ईश्वर का ही श्रंश है। श्रतः यही सिद्धान्त ६१ वें श्रीर ६२ वें श्लोक में ईश्वर को सारा कर्तृत्व सींप कर बतलाया गया है। जगत् में जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं, उन्हे परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे करता रहा है। इसिंजिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है, कि, श्रहङ्कार-बुद्धि छोड़ कर श्रपने श्राप को सर्वथा परमेश्वर के ही हवाले कर दे। ६३ वें श्लोक में भगवान ने कहा है सही कि " जैसे तेरी इच्छा हो, वैसा कर, परन्तु उसका श्रर्थ बहुत गम्भीर है। ज्ञान प्रथवा भक्ति के द्वारा जहाँ बुद्धि साम्यावस्था में पहूँची, वहाँ फिर बुरी इछा बचने ही नहीं पाती। श्रतएव ऐसे ज्ञानी पुरुष का 'इच्छा स्वातन्त्र्य ' (इच्छा की स्वाधीनता) उसे अथवा जगत् को कभी अहितकारक नहीं हो सकता। इसिबये उक्त श्लोक का ठीक ठीक भावार्थ यह है कि " ज्यों ही तू इस ज्ञान को समक्त लेगा ( विमृश्य ), त्यों ही तू स्वयंप्रकाश हो जायगा; श्रौर फ़िर (पहले से नहीं ) तू अपनी इच्छा से जो कर्म करेगा, वही धर्म्य एवं प्रमाण होगा: तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को रोकने की आवश्यकता ही न रहेगी "। अस्तु; गीतारहस्य के १४ वे प्रकरण में हम दिखला चुके हैं, कि गीता में ज्ञान की अपेचा भक्ति को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार अब सम्पूर्ण गीताशास्त्र का भक्ति-प्रधान उपसंहार करते हैं-

(६४) (अब) श्रन्त की एक बात और सुन कि जो सब से गुद्ध है। तू सुके श्रस्यन्त प्यारा है, इसिलिये में तेरे हित की बात कहता हूँ। (६४) सुक्तमें श्रपना मन रख, मेरा मक हो, मेरा यजन कर श्रोर मेरी वन्दना कर, में तुक्तसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि (इससे) तू सुक्तमें ही श्रा मिलेगा, (क्योंकि) तू मेरा प्यारा (भक्त) है। (६६) सब धर्मों को छोड़ कर तू केवल मेरी ही शरण में श्रा जा। मैं तुक्ते सब पापों से सुक्त करूंगा, इर मत।

#### संजय उवाच ।

§§ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादमिममश्रीषमञ्जतं रोमहर्षणम्॥ ७४॥

व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुह्यमहं परम् । योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात् कथयतः स्वयम्॥ ७५॥

( भूले हुए ) कर्तन्य-धर्म की श्रव उसे स्मृति हो श्राई है। श्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है, श्रीर स्थान स्थान पर ये शब्द कहे गये हैं कि " इसलिये तू युद्ध कर " ( गी. २. १८; २. ३७; ३. ३०; ८. ७; ११. ३४ ); श्रतएव इस " श्रापके श्राज्ञानुसार करूँगा " पद का श्रर्थ ' युद्ध करता हूँ ' ही होता है। श्रस्तु; श्रीकृष्स श्रीर श्रर्जुन का संवाद समाप्त हुश्रा। श्रव महाभारत की कथा के संदर्भानुसार सक्षय धत-राष्ट्र को यह कथा सुना कर उपसंहार करता है— ]

सक्षय ने कहा-( ७४ ) इस प्रकार शरीर को रोमाञ्चित करनेवाला वासुदेव श्रीर महात्मा श्रर्जुन का यह श्रद्धत संवाद मैंने सुना । ( ७४ ) ज्यासजी के श्रनुप्रह से मैंने यह परम गुहा, यानी योग श्रर्थात् कर्मयोग, साचात् योगेश्वर स्वयं श्रीकृष्ण ही के मुख से सुना है।

पहले ही लिख याये हैं, कि ज्यास ने सक्षय को दिन्य दृष्टि दी थी, जिससे रणमूमि पर होनेवाली सारी घटनाएँ उसे घर बैठे ही दिखाई देती थीं। श्रीर उन्हीं का वृत्तान्त वह धृतराष्ट्र से निवेदन कर देता था। श्रीकृष्ण ने जिस 'योग' का प्रतिपादन किया, वह कर्मयोग है (गी. ४. १-३) श्रीर श्रर्जुन ने पहले उसे ' योग ' ( साम्ययोग ) कहा है (गी. ६. ३३ ); तथा अब सक्षय भी श्रीकृष्णार्जुन के संवाद को इस श्लोक में ' योग ' ही कहता है। इससे स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण, श्रर्जुन श्रीर सञ्जय, तीनों के मतानुसार ' योग ' श्रर्थात् कर्मयोग ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है । श्रीर श्रध्याय-समाप्ति-सूचक सङ्कल्प में भी वही, अर्थात् योग-शास्त्र, राव्द आया है। परन्तु योगेश्वर शब्द में 'योग ' शब्द का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। योग का साधारण अर्थ कर्म करने की युक्ति, कुशलता या रौली है। उसी अर्थ के अनुसार कहा ज़ाता है, कि बहुरुपिया योग से अर्थात् कुशलता से अपने स्वाँग बना लाता है। परनतु जब कर्म करने की युक्तियों में श्रेष्ठ युक्ति को खोजते हैं तब कहना पड़ता है कि जिस युक्ति से परमेश्वर मूल में श्रव्यक्त होने पर भी वह श्रपने श्राप को ज्यक्त स्वरूप देता है, वही युक्ति श्रथवा योग सब में श्रेष्ठ है। गीता में इसी को 'ईश्वरी योग ' (गी. १. ४; ११. ८) कहा है; श्रीर वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, वह भी वही है (गी. ७. २१)। यह ग्रजी-

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९॥

श्रि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहिमिष्टः स्यामिति मे मितः ॥ ७० ॥

श्रद्धावाननस्यश्र ग्रणुयादिष यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभाँह्योकान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

§§ कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिद्ज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥
अर्जुन उवाच ।

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

होगी और वह निस्सन्देह मुक्तमें ही आ मिलेगा। (६६) उसकी श्रपेचा मेरा श्रिधक प्रिय करनेवाला सम्पूर्ण मनुष्यों में दूसरा कोई भी न मिलेगा तथा इस भूमि में मुक्ते उसकी श्रपेचा श्रिधक प्रिय श्रीर कोई न होगा।

[ परम्परा की रचा के इस उपदेश के साथ ही श्रब फल बतलाते हैं---]

(७०) हम दोनों के इस धर्मसंवाद का जो कोई अध्ययन करेगा, मैं सम-कूंगा कि उसने ज्ञानयज्ञ से मेरी पूजा की। (७१) इसी प्रकार दोष न दूँढ कर श्रद्धा के साथ जो इसे सुनेगा, वह भी (पापों से) मुक्क होकर उन श्रभ लोकों मे जा पहुँचेगा कि जो पुण्यवान् लोगों को मिलते हैं।

यहां उपदेश समाप्त हो चुका । अब यह जॉचने के लिये, कि यह धर्म अर्जुन की समक्त में ठीक ठीक आ गया है या नहीं, भगवान उससे पूछते है—]

(७२) हे पार्थ! तुमने इसे एकाग्र मन से सुन तो लिया है न ? (श्रीर) हे धनक्षय! तुम्हारा श्रज्ञानरूपी मोह श्रव सर्वथा नष्ट हुन्ना कि नहीं ? श्रर्जुन ने कहा—(७३) हे श्रज्युत! तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया; श्रीर सुमे (कर्तव्य-धर्म की) स्मृति हो गई। मैं (श्रव) निःसन्देह हो गया हूँ। श्रापके उपदेशानुसार (युद्ध) करूँगा।

[ जिनकी साम्प्रदायिक समक्ष यह है, कि गीताधर्म में भी संसार को छोड़ देने का उपदेश किया गया है, उन्होंने इस श्रन्तिम अर्थात् ७३ वें श्लोक की बहुत कुछ निराधार खींचातानी की है। यदि विचार किया जाय, कि अर्जुन को किस बात की विस्मृति हो गई थी, तो पता लगेगा कि दूसरे अध्याय (२.७) में उसने कहा है कि "श्रपना धर्म अथवा कर्तव्य समक्षने में मेरा मन असमर्थ हो गया है" (धर्मसंमूदचेताः)। अतः उक्त श्लोक का सरल अर्थ यही है, कि उसी गी. र. १०७-१०८

### तत्र श्रीविंजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृण्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

समिपित कर देंने से मोच प्राप्त हो जाता है, अतएव इस अध्याय का मोच-,संन्यास-योग नाम रखा गया है।]

इस प्रकार वाल गङ्गाधर तिलक-कृत श्रीमद्भगवद्गीता का रहस्य-सञ्जीवन नामक प्राकृत श्रनुवाद टिप्पणी सहित समाप्त हुआ।

> गंगाधर-पुत्र, पूना-वासी महाराष्ट्र विष्र, वैदिक तिलक वाल बुध ते विधीयमान । "गीतारहस्य" किया श्रीश को समर्पित यह, वार कालै योर्ग भूमि शक में सुयोग जान ॥

> > ॥ ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमम्तु ॥

।। शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ॥

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममञ्जतम् । किशवार्जनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥ तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धतं हरेः । विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

किक अथवा अघटित योग जिसे साध्य हो जायँ उसे अन्य सब युक्तियाँ तो हाथ का मैल हैं। परमेश्वर इन योगों का अथवा नाया का अधिपति है; अतएव उसे योगेश्वर अर्थात् योगों का स्वामी कहते हैं। 'योगेश्वर श्वाबद में योग का अर्थ पातञ्जल-योग नहीं है।]

(७६) हे राजा ( धतराष्ट्र)! केशव और अर्जुन के इस अद्भुत एवं पुण्यकारके संवाद का स्मरण होकर मुक्ते बारबार हर्ष हो रहा है; (७७) और हे राजा श्रीहरी के उस अत्यंत अद्भुत विश्वरूप की भी बार बार स्मृति हो कर मुक्ते बड़ा विस्मय होता है और बार बार हर्ष होता है। (७८) मेरा मत है कि जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है वहीं श्री, विजय, शाश्वत ऐश्वर्य और नीति हैं।

[सिद्धान्त का सार यह है, कि जहाँ युक्ति श्रौर शक्ति दोनों एकत्रित होती हैं, वहाँ निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवास करती हैं; कोरी शक्ति से श्रथवा केवल युक्ति से काम नहीं चलता। जब जरासन्ध का वध करने के लिये मन्त्रणा हो रही थी, तब युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा है, कि "अन्धं बलं जडं प्राहुः प्रणेतव्यं विचल्णैः" (सभा. २०. १६)—बल श्रन्धा श्रौर जड़ है, बुद्धि-मानों को चाहिये कि उसे मार्ग दिखलावे; तथा श्रीकृष्ण ने भी यह कह कर कि "मिय नीतिर्वलं भीमे" (सभा. २०. ६)—सुक्तमे नीति है श्रौर भीमसेन के शरीर में बल है—श्रीमसेन को साथ ले उसके द्वारा जरासन्ध का वध युक्ति से कराया है। केवल नीति बतलानेवाले को श्राधा चतुर सम-मना चाहिये। श्रर्थात् योगेश्वर यानी योग या युक्ति के ईश्वर श्रौर धनुर्धर श्रर्थात् योद्धा, यें दोनों विशेषण इस श्लोक में हेतुपूर्वक दिये गये हैं।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में मोचसंन्यास-योग नामक श्रठारहवाँ श्रध्याय समाप्त हुश्रा।

[ध्यान रहे कि मोच-संन्यास-योग शब्द में संन्यास शब्द का अर्थ 'काम्य कर्मों का संन्यास 'है जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा गया है; चतुर्थ आश्रमरूपी संन्यास यहाँ विविचत नहीं है; इस अध्याय में प्रतिपादन किया गया है, कि स्वधर्म को न छोड़ कर, उसे परमेश्वर में मन से संन्यास अर्थात्

| <b>श्लोकारम्भः</b>        | अ० ऋो० पृ० | श्लोकारम्भः            | अ० ग्लो० पृ०          |
|---------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| अपर्याप्तं तदस्माकं       | १ १७ ६०९   | असक्तिरनभिग्वंगः       | १३ ९ ७८४              |
| अपाने जुह्नति प्राण       | ४ रे९ ६८२  | असत्यमप्रतिष्टं ते     | १६ ८ ८११.             |
| अपि चेन्सुदुराचारो        | ९ ३० ७४८   | असी मया हतः शत्रुः     | १६ १४ ८१४             |
| अपि चेदसि पापेभ्यः        | ४ ३६ ६८७   | असंयतात्मना योग        | ६ ३६ ७०९              |
| अप्रकागाऽप्रवृत्तिश्र     | १४ १३ ७९५  | असंगयं महावाहो         | ६ ३५ ७०९              |
| अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो      | १७ ११ ८१९  | अस्माकं तु विशिष्टा ये | १ ७ ६०९               |
| अभयं सत्त्वसंद्यद्धिः     | १६ १ ८०९   |                        | ९ १६ ७४१              |
| अभिसंबाय तु फलं           | १७ १२ ८१९  |                        | १६ १८ ८१४             |
| अभ्यासयोगयुक्तेन          | ८ ८ ७३२    | अहंकारं वलं दंपे       | १८ ५३ ८४४             |
| अभ्यासेऽ'यसमर्थे।ऽसि      | १२ १० ७७५  |                        | १० २० ७५६             |
| अमानित्वमदंभित्व <u>ं</u> | १३ ७ ७८४   | अह वेश्वानरो भृत्वा    | १५ १४ ८०६             |
| अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य  | १९ २६ ७६६  |                        | १० ८ ७५४              |
| अमी हि त्वां सुरसंघा      | ११ २१ ७६५  |                        | ९ २४ ७४४              |
| अयनेषु च सर्वेषु          | १ ११ ६१०   | अहिंसा सत्यमकोधः       | १६ २ ८०९              |
| अयति श्रद्धयोपेतः         | ६ ३७ ७१०   | अहिंसा समता तुष्टिः    | १० ५ ७५१              |
| अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः  | १८ २८ ८३६  | अहो वत महत्पापं        | १ ४५ ६१६              |
| अवजानंति मा मृहाः         | ९ ११ ७४१   | अज्ञथाश्रद्धानध        | ४ ४० ६८६              |
| अवाच्यवादाश्च वहुन्       | २ ३६ ६३०   | आ                      |                       |
| अविनामि तु तद्विद्धि      | २ १७ ६२४   | 0.5.5                  |                       |
| अविभक्तं च भूतेपु         | १३ १६ ७८६  | आख्याहि में की मवान    | ११ ३१ ७६७             |
| अव्यक्तादीनि भूतानि       | २ २८ ६२७   | आचार्याः पितरः पुत्राः | १ ३४ ६१४              |
| अन्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः  | ८ १८ ७३५   | आख्या यामजनवानास्म     | १६ १५ ८१४             |
| अन्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः   | ८ २१ ७३५   | जात्मसमापताः स्तब्धाः  | १६ १७ ८१४             |
| अन्य कोऽयमचित्योऽयं       | २ २५ ६२६   |                        | ६ ३२ ७०८              |
| अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं   |            | 0 0 4                  | १० २१ ७५७<br>२ ७० ६४५ |
|                           | ७ २४ ७२४   | 2000                   | ८ १६ ७३४              |
| अशास्त्रविहितं घोरं       | १७ ५ ८१८   | ಖಾಬಾವಾಗತೆ ನಡೆ          | १० २८ ७५८             |
| अशोच्यानन्वगोचस्त्वं      | २ ११ ६२०   | आयुः सत्त्वत्रलारोग्य  | 90 6 698              |
| अश्रद्धाना पुरुपाः        | ९ ३ ७३८    | आरुरक्षोर्भुनेयोंगं    | ६ ३ ६९८               |
| अश्रद्धया हुतं दत्तं      | १७ २८ ८२३  | आवृत ज्ञानमेतेन        | ३ ३९ ६६७              |
| अश्वत्थः सर्ववृक्षाणा     | १० २६ ७५८  |                        | १६ १२ ८१३             |
| असक्तबुद्धिः सर्वत्र      | १८ ४९ ८४२  |                        | २ २९ ६२८              |

## गीता के श्लोकों की सूची।

# 

| श्लोकारम्भः                       | अ०ः | क्षो॰ | पृ०   | श्लोकारम्भः            | अ०  | श्लो० ५० |
|-----------------------------------|-----|-------|-------|------------------------|-----|----------|
| ž                                 | ı   |       |       | अधर्माभिभवात्कृण       | 9   | ४१ ६५६   |
| ॐतत्सदिति निर्देशो                | 90  | २३ ८  | २२    | अधयोर्षे प्रसता        | 94  | २ ८०२    |
| ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म             | 6   | १३ ७  | 33    | अधिभूतं क्षरो भाव      | ۷   | ४ ७३९    |
| अ                                 |     |       |       | अधियज कथं कोऽत्र       | ۷   | २ ७२९    |
|                                   |     | 3.4 C | 20    | अधिष्टानं तया कर्ता    | 96  | 98 639   |
| अकीर्ति चापि भूतानि               |     | 38 £  |       | अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं | 93  | 99 364   |
| अक्षरं ब्रह्म परमं                | 6   | •     | १२९   | अध्येप्यते च य इम      | 96  | ७० ८४९   |
| अक्षराणामकारोऽस्मि                |     | 33 0  |       | अनंतविजयं राजा         | ٩   | १६ ६११   |
| अग्निज्यीतिरह <sup>,</sup> शुक्रः |     | 38 V  |       | अनतश्चास्मि नागाना     | 90  | ३९ ७५८   |
| अच्छेचाऽयमग्रह्मोऽयं              | ર   |       | २६    | अनन्यचेताः सततं        | 6   | १४ ७३३   |
| अजोपि सत्रव्ययास्मा               | 8   |       | ७१    | अनन्याश्चितयतो मा      | 9   | २२ ७४३   |
| अज्ञश्चाश्रद्धानश्च               |     |       | 35    | अनपेक्षः ग्रचिदेक्ष    | १२  | १६ ७७८   |
| अंतकाले च मामेव                   | ۵   | ٧ ر   |       | अनादित्वात्रिगुणत्वात् | १३  | ३१ ७९१   |
| अंतवतु फलं तेपा                   |     | २३ ७  |       | अनादिमभ्यातमनंत        | 99  | १९ ७६५   |
| अंतवत इमे देहा                    | ź   | 96 8  |       | अनाश्रित कर्मफलं       | Ę   | ૧ દ્રુહ  |
| अत्र शृशा महेष्यासा               | 9   | `     |       | अनिप्रमिष्टं मिध्रं च  | 96  | १२ ८३१   |
| अथ केन प्रयुक्तोऽय                | -   | ३६ ६  |       | अनुद्वेगकरं वाक्यं     | ঀ৩  | १५ ८२०   |
| अय चित्त समाधातुं                 | 92  |       |       | अनुवंधं क्षयं हिंसा    | 96  | २७ ८३५   |
| अथ चेत्त्वमिम धर्म्यं             |     | ३३ ६  |       | अनेकचित्तविभ्राता      | 9 Ę | १६ ८१४   |
| अथ चैनं नित्यजातं                 |     | २६ ६  |       | अनेकवाहूदरवक्त्रनेत्रं | 99  | १६ ७६४   |
| अथवा योगिनामेव                    |     | ४२ ५  |       | अनेकवक्त्रनयनम्        | 99  | १० ७६४   |
| अथवा वहुनैतेन                     |     | ४२ ७  |       | अन्नाद्रवन्ति भूतानि   | ર   | १४ ६५५   |
| अथ न्यवस्थितान्दष्ट्वा            | ٩   |       | 93    | अन्ये च वहव शूरा       | 9   | 9 509    |
| अथैतदप्यशक्तोऽसि                  |     | 99 4  |       | अन्ये त्वेवमजानंत      | १३  | २५ ७९०   |
| अदृष्टपूर्व हृपितोस्मि            |     | 84 4  |       | अपरं भवतो जन्म         | 8   | ४ ६७०    |
| अदेशकाले यहान                     |     | २२ ८  |       |                        |     | ३० ६८२   |
| अद्वेष्टा सबैभृताना               |     | •     | ७७७   | अपरे नियताहारा         | 8   | •        |
| अधर्म धर्ममिति या                 | 96  | ३२ ८  | . ३ ७ | अपरेयमितस्त्वन्या      | G   | ५ ७१८    |

|                                   |             | १६                                            |                |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|
| श्लोकारम्भः                       | अ० म्हो० ए० | श्लोकारम्भः                                   | अ॰ म्हो॰ पृ॰   |
| एवं वहुविधा यज्ञाः                | ४ ३२ ६८४    | नायेन सनसा बुद्ध्या                           | ५ ११ ६९१       |
| एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या          | ३ ४३ ६६७    | नार्यक्रदोषोपहत                               | 7 8 599        |
| एवं सतत्युक्ता ये                 | १२ १ ७७४    | <b>ना</b> र्यकारणकर्तृते                      | १३ २० ७८८      |
| एवं ज्ञाता हतं कर्न               | ४ १५ ६७४    | नार्थमिलेव टकर्म                              | १८ ९ ८३०       |
| एषा तेऽभिहिता सांख्ये             | २ ३९ ६३१    | कालोऽस्ति होन्स्रय                            | थद्रेश हर्ड हर |
| एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ        | २ ७२ इ४६    | कास्य प्रेष्ट्रातः                            | 9 90 599       |
|                                   |             | कांक्षंतः कर्नणां सिद्धिं                     | ४ १२ ६७३       |
| ক                                 |             | किं कर्न विनक्नेंति                           | x 45 50%       |
|                                   |             | नि तद्द्रह्म हिन्ह्यालं                       | ८ १ ७२८        |
| कवित्रोमयविश्रहः                  | ०१य ५६ ३    | नि पुनर्शक्षणाः पुष्या                        | 2 3 j s v s c  |
| किदेतच्छूतं पर्ध                  | 283 50 39   | निरीटिनं गदिनं च्य                            | 99 85 440      |
| <b>न्वन्ललवणा</b> खुष्ण           | 262 8 28    | निशेटिनं गविनं चित्रपं                        | ११ १७ ७६५      |
| क्धं न ज्ञेयनत्नाभिः              | १ इंड ६१५   | कुतत्त्वा न्यनलिदं                            | २ २ ६१८        |
| क्थं भीष्मनहं संख्ये              | २ ४ ६१८     | कुलक्ष्ये प्रगश्रंति                          | १ ४० ६१६       |
| कथं विद्याननहं योगिन्             | ३० १७ ७५३   | इपया परणाविष्ठो                               | १ २८ ६१६       |
| कर्नजं बुदियुक्ता हि              | २ ५१ ६३९    | कृषिगोर <b>्</b> यवाणिङ्                      | १४४ ४४ ८४१     |
| कर्नणः सङ्गतस्याहुः               | १४ १६ ७९५   | <u>नैस्तिवीत्युणानेतान्</u>                   | 32 63 Ria      |
| कर्नणैव हि संसिद्धि               | ३ २० ६५९    | नोधाङ्गित संमोहः                              | २ ६३ ६४३       |
| क्रिणो हापि बोड्बं                | ४ दुष इष्प  | क्लेंड्यं सात्सवतः पर्य                       | २ ३ ६१८        |
| क्त्रीयक्त्रे यः फ्लेत्           | ४ ३८ ६ ४    | <del>ञ्ले</del> गोऽभिन्तरस्तेषां              | १२ ५ ५४४       |
| <del>र्</del> न्न स्थेवाधिकारत्ते | २ ४७ ६३६    |                                               |                |
| कर्न बझोइवं विद्धि                | इ १५ ६५५    | ग्                                            |                |
| कर्नेदियापि संयम्य                | 3 8 888     |                                               | y 33 538       |
| रूषेदंतः गरीरत्थं                 | 267 \$ 96   | गतंतंगस्य सुक्तस्य<br>गतिर्भर्ते प्रसः साक्षी | ९ १८ ५४२       |
| कर्वि पुराणमनुवासितारै            | ८ ९ ७३२     | गायनका २६: साझा<br>गान्डीवं संसते हस्ताव्     |                |
| क्साच ते न ननेरन्                 |             |                                               |                |
| कास एवं क्रोध एवं                 | ३ ३७ ६६६    |                                               |                |
|                                   |             | गुरुनहत्वा हि नहादु०                          |                |
| ञानकोधिदयुक्तानां                 | ४ २६ ६९५    |                                               | • •            |
| काननात्रिल् दुंष्र्रं             | १६ १० ८१३   | च                                             | _              |
| कामात्मानः स्वर्गपरा              | २ ४३ ६३२    |                                               | _              |
| कानैसे से हैतहानाः                |             | चंचलं हि ननः कृष्य                            | £ \$2 408      |
| ञान्यानां कर्मणां न्यास           | १८ २ ८२६    | च्छिन्चा भजंते नां                            | ७ १६ ७२१       |

| श्लोकारम्भः               | अ० ग्हो० पृ० | <b>?्टोकारम्भः</b>             | अ० ग्हो० पृ० |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| आसुर्रा योनिमापन्ना       | १६ २० ८१४    | उन्मामंनं स्थिनं नानि          | qu 90 604    |
| आहारस्त्रपि सर्वस्य       | १० ७ ८१८     | उत्तमः पुत्यस्त्रत्य           | 93, 90 603   |
| आहुस्वामृपयः सर्वे        | १० १३ ७५५    | उत्सन्नरुरुवर्माणां            | १ ४४ ६१६     |
|                           |              | उत्नीदेयुग्मि <b>लो</b> का     | ३ २४ ६६१     |
| হ                         |              | डदागः सर्व एवेने               | ७ १८ ८२२     |
|                           |              | उदासीनवदासीनः                  | १४ २३ ७९७    |
| इच्छोट्टेपस <u>म</u> ुखेन | ७ २७ ७२६     | उद्धेरवान्मनाऽ <b>ऽ</b> न्मानं | ६ ५ ७००      |
| इच्छा द्वेय- सुन्तं दु खं | 93 8 363     | उपद्रयनुभैना च                 | १३ २२ ७८९    |
| इति गुद्यनमं गात्रं       | १५ २० ८०८    |                                |              |
| इति ते ज्ञानमाख्यातं      | 383 63 38    | জ                              |              |
| इति क्षेत्रं तथा जानं     | 93 96 663    |                                |              |
| इत्यर्जुनं वासुदेव        | 99 00 059    | ऊर्वे गच्छीन सत्त्वस्थाः<br>   |              |
| इत्यह वासुदेवस्य          | 96 66 660    | <b>ऊर्घम्</b> लम्य गान्वं      | 94 9 600     |
| इदमद्य मया स्टबं          | 98 93 693    |                                |              |
| इदं तु ने गुह्यनमं        | ८ १ ७३८      | 茅                              |              |
| इदं ते नातपस्काय          | 96 50 686    | ऋपिभित्रहुया गीनं              | १३ ८ ७८२     |
| इटं गरीरं केंतिय          | १३ १ ७८१     | न्हासायबदुसा साम               | 14 6 004     |
| इदं ज्ञानमुपाथित्य        | १४ २ ७९३     | ए                              |              |
| इन्टियस्येटियस्यार्थे     | 823 86 6     |                                |              |
| इन्टियाणि पराण्याहुः      | ३ ४२ ६६७     | एतच्छुचा वचनं                  | १९ ३५ ३६८    |
| इंडियाणि भनो बुद्धिः      | ३ ४० ६६७     | एतयोनीनि भूतानि                | ७ ६ ७१८      |
| इंडियार्थेपु वराग्यं      | ४२७ ८ ६९     | एतन्मे मंग्यं कृत्ग            | ६ ३९ ७१०     |
| इमं विवस्त्रत योगं        | 8 9 886      | एतात्र हन्तुमिच्छामि           | १ ३५ ६१४     |
| इष्टान् भागान्हि वो       | ३ १२ ६५३     | एतान्यपि तु कर्माणि            | १८ ६ ८२८     |
| इहेकस्थं जगत्हरसनं        | ११ ७ ७६३     | एता दृष्टिमबटभ्य               | १६ ९ ८१३     |
| इहेव नैर्जितः सर्गः       | ५ १९ ६९३     | एता विभृति योगं न              | १० ७ ७५३ ,   |
| _                         |              | एतेर्विमुक्त कान्तेय           |              |
| chor                      |              | एवमुक्तो ह्यीकेगा              | १ २४ ६१२     |
|                           |              | एवमुक्ताऽर्जुनः संख्ये         |              |
| ईश्वर सर्वभूतानां         | १८ ६१ ८४६    | 3.0                            | १९ ९ ७६३     |
|                           |              | एवमुक्त्वा हपीकेगं             | २ ९ ६१९      |
| ਤ                         |              |                                | ११ ३ ७६२     |
|                           |              | एवं परंपराश्राप्तं             | ४ ३ ६६९      |
| उच्चे थवसमधाना            | १० २७ ७७८    | एवं प्रवर्तितं चकं             | ३ १६ ६५६     |

| श्लोका <b>रम्</b> भः       | अ० ऋं   | ो० !       | ão          | <b>श्लोकारम्भः</b>                               | ঞ০ খ     | ज़े0 | <b>प्र</b> ०- |
|----------------------------|---------|------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|------|---------------|
| त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं   | 99 9    | 36         | ७६५         | घ                                                |          |      |               |
| त्वमांदिदेवः पुरुपः पुराण  | 1: 99 3 | <b>ે</b> ૮ | ७६८         | भागिने कम्बोने                                   | 9        | ٩    | ६०७           |
|                            |         |            |             | धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे                        |          |      |               |
| दृ                         |         |            |             | धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण                           |          |      | ७३६           |
| दंडो दमयतामस्मि            | 90      | 3 &        | ७६०         | धुमेनावियते वन्हि                                |          |      | ६६६           |
| दंभो दपेंऽभिमानश्च         | १६      |            | ८१०         | धृत्या यया धारयते                                |          |      | ८३७           |
| दंष्ट्राकरालानि च ते       | •       |            | ७६६         | <b>धृष्टकेतुश्चेकितान</b>                        | ٩        |      | ६०८           |
| दातव्यमिति यद्दानं         |         |            | ८२१         | ध्यानेनात्मनि पश्यंति                            | 93       | २४   | ७९०           |
| दिवि सूर्यसहस्रस्य         |         |            | ७६४         | ध्यायतो विषयान्धुंसः                             | ś        | ६२   | ६४३           |
| दिन्यमाल्यांबरधरं          | 99      | 99         | ७६४         |                                                  |          |      |               |
| दु खिमत्येव यत्कर्म        | 96      | 6          | ८२९         | न                                                |          |      |               |
| दुखेष्यनुद्विममनाः         | २       | ५६         | ६४१         | न कर्तृत्वं न कमीणि                              | ч        | 98   | ६९२           |
| दूरेण ह्यवरं कर्म          | २       | ४९         | ६३८         | न कर्मणामनारंभात्                                | Ę        | ४    | ६४८           |
| दृष्ट्वा तु पाडवानीकं      | 9       |            | ६०८         | न काक्षे विजयं कृष्ण                             | ٩        | ३२   | ६१४           |
| दृष्ट्रवेदं मानुषं रूपं    | 99      |            | ७७२         | न च तस्मान्मनुष्येषु                             | 96       | ६९   | ८४९           |
| देवद्विजगुक्प्राज्ञ        |         |            | ८२०         | न च मत्स्थानि भृतानि                             | 9        | ч    | ६३९           |
| देवान्भावयतानेन            | ž       |            | ६५३         | न च मा तानि कर्माणि                              | 9        |      | 080-          |
| देहिनोऽस्मिन्यथा देहे      | -       |            | <b>६</b> २9 | न चैतद्विद्यः कतरना                              |          |      | <b>६</b> 9%.  |
| देही नित्यमवध्योऽयं        |         |            | ६२८         | न जायेत म्रियते वा                               | <b>ર</b> |      | ६२५           |
| दैवमेवापरे यज्ञ            | -       | <b>२५</b>  |             | न तदस्ति पृथिव्या                                |          | ४०   | •             |
| दैवी होषा गुणमयी           |         |            | ७२१         | न तद्भासयते सूर्यो                               | 94       | -    | X OS          |
| दैवी संपद्विमोक्षाय        |         |            | 690         | न तु मां शक्यसे द्रष्टुं<br>न त्वेवाहं जातु नासं | 99       |      | ७६३<br>६२१    |
|                            | 9६      |            |             | न त्ववाह जातु नास<br>न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म       | 96       |      | ७३०-          |
| दे।पैरेतै कुलध्नानां       |         |            | ६१६         | न प्रहृष्येत्रिय प्राप्य                         |          |      | ६९४           |
| <b>यावाप्टथि</b> ग्योरिदम् |         |            | ७६५         | न बुद्धिभेदं जनयेत्                              |          |      | ६६२           |
| यूतं छलयतामस्मि            |         |            | ७६०         | नभः स्पृशं दीप्तमनेक                             |          |      | ७६६-          |
| द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा      |         |            | ६८१         | नमः पुरस्तादथ पृष्ठ                              | 99       |      | ७६८           |
| द्वपदो द्रीपदेयाश्र        |         |            | ६११         | न मां कर्माणि लिम्पन्ति                          |          |      | ६७४           |
| द्रोणं च भीष्मं च          | 99      | ३४         | ७६७         | न मा दुष्कृतिनो मूढाः                            | ড        | 94   | ७२१           |
| द्वाविमौ पुरुषौ लोके       | 94      | 9 ६        | ८०७         | न मे पार्थास्ति कर्तव्यं                         | ३        | २२   | ६६६           |
| द्वी भूतसर्गी लोकेऽस्मि    | न् १६   | Ę          | ८११         | न मे विदुः सुरगणाः                               | 90       | 3    | apa-          |

| श्लोकारम्भः                 | ঞ   | श्लो | , ब्रें      | न्होकारम् <b>सः</b>         | ঞ্জ : | लो               | ु हु0                    |
|-----------------------------|-----|------|--------------|-----------------------------|-------|------------------|--------------------------|
| चातुर्वग्ये मया स्टं        | ૪   | 93   | १७३          | तमस्वज्ञानजं विद्वि         | 98    | د                | ७९.४                     |
| चिंतामपरिमेया च             | 9 ¢ | 99   | ८१३          | तमुवाच हपीकेश               | ર્    | of               | ६१९                      |
| चेतसा सर्वकर्माणि           | 96  | ५७   | 684          | तभेव शरणं गच्छ              | 96    | ६२               | 688                      |
|                             |     |      |              | तं विद्याद्दु खसयोगं        | ε     | २३               | ८०६                      |
| জ                           |     |      |              | तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते  | 98    | २४               | 698                      |
|                             |     |      |              | तस्मान्त्रणम्य प्रणियाय     | 99    | 86               | ७६९                      |
| जन्म कर्म च मे दिव्यं       | ٧   | ५७   | १७३          | तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादै। | Ę     | ४३               | ६६७                      |
| जरामरणमोक्षाय               | ঙ   | २९   | ७२६          | तस्मात्त्वमुनिष्ट यशो       | 99    | 33               | ુ€ડ                      |
| जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः    | ર્  | २्७  | ६२७          | तस्मात्मर्वेषु कालेषु       | 6     | ঙ                | ८६७                      |
| नितात्मन प्रगातस्य          | £   | v    | 800          | तस्माटसक्त• सततं            | 3     | 98               | <b>દ</b> ધ્ <sub>ડ</sub> |
| ज्यायसी चेत्कर्भणस्ते       |     |      | ६४७          | तस्मादज्ञानसंभूतं           | 8     | ४२               | 333                      |
| ज्योतियामपि तज्ज्योति       | 93  | 9 5  | ७८६          | तस्मादोमिन्युदाहन्य         | 90    | २४               | ८२२                      |
| -                           |     |      |              | तस्माद्यस्य महावाहो         | ર્    | 56               | ६४४                      |
| त                           |     |      |              | तस्मान्नाही वयं हतुं        | 9     | ટ્રેહ            | ६१५                      |
| तं तथा कृपयाविट             | ঽ   | ٩    | 596          | नमा मंजनयत् हर्वे           | ٩     | 92               | 599                      |
| तत पटं तन्परिमागिं॰         | 94  | 8    | 503          | तानहै द्विपत क्रान्         | 95    | 98               | ४१ऽ                      |
| तच संस्मृत्य संस्मृत्य      | 96  | ৬৬   | 649          | तानि सर्वाणि संयम्य         | ર્    | ٤٩               | ६४२                      |
| ततः गखाश्च भेर्यश्च         | 9   | 93   | ६११          | तुन्यनिदास्तुतिमीनी         | 92    | 98               | ७८७                      |
| तत भेतैर्हगैर्युके          | ٩   | 38   | ६११          | तेजः क्षमा धृतिर्दाक्ष्यं   | 9 €   |                  | ८०९                      |
| तत स विस्मयाविधे            | 99  | 98   | ४३४          | ते तं भुक्ता स्वर्गलोकं     | -     |                  | ७४४                      |
| तत्त्ववितु महावाहो          | 3   | २८   | € € ₹        |                             |       |                  |                          |
| तत्र तं बुद्धिमंयोगं        | £   | 83   | ७१२          | तेपामहं समुद्धर्ता          |       |                  | ৫৩४                      |
| तत्र सत्त्वं निर्मलस्त्रात् | १४  | ٤    | ७९४          | तेपामेवानुकंपार्थ           |       |                  | ٥٧٦                      |
| तत्रापस्यात्स्थतान्पार्थः   | ٩   | ર્૬  | ६१३          | तेपा सततयुक्तानां           | 90    | 90               | उष्४                     |
| तत्रैकस्यं जगत्कृत्वं       |     | 93   | •            | तेयां जानी नित्ययुक्त       | ঙ     | 26               | ७३३                      |
| तत्रैकारं मन कृत्वा         | ę   | 95   | ६०४          | त्यक्ता क्मेफलासंगं         | 8     | ર્૦              | ५७८                      |
| तत्रैवं सति कर्तारं         |     | 9 €  | -            | त्याज्यं दोपवदित्येके       | 96    | è                | ८२८                      |
| तत्क्षेत्रं यच यादक्व       | १३  | 3,   | ७८२          | त्रिभिर्गुणमयैर्भावै.       |       |                  | <b>७</b> २१              |
| त्तदित्यनभिसंघाय            | 90  | રૃષ  | 654          | त्रिविधा भवति श्रद्धा       | 95    |                  |                          |
| तद्वुद्धयस्तदात्म।न         |     |      | € <b>6</b> 3 | त्रिविधं नरकस्येदं          |       |                  |                          |
| तद्विद्धि प्रणिपातेन        |     |      | ६८५          |                             | 95    |                  | ८१४                      |
| तपस्विभ्योऽधिको योगी        |     | -    | ७१३          | त्रैगुण्यविपया वेटा         |       | gle <sub>i</sub> |                          |
| त्तपाम्यहमहं वर्ने          | 8   | 98   | ५४२          | त्रैविद्या मां सोमपा पूत    | 5     | २०               | ६४२                      |

|                            |      |       | <b>द</b> ६ | 0                      |    |      |              |
|----------------------------|------|-------|------------|------------------------|----|------|--------------|
| <i>न्</i> लोकारम्मः        | अ० व | स्रो० | वृ०        | श्लोकारम्भः            | अ० | श्लो | ्र प्र       |
| प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च   | 9 Ę  | .9    | ८११        | भवाप्ययौ हि भूतानां    | 99 | ર્   | ७६३          |
| प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च   | 96   | ३०    | ८३७        | भीष्मद्रोणप्रमुखतः     | 9  | ર્ષ  | ६१३          |
| प्रगान्तमनसं ह्येनं        | દ્   | २७    | ৬০৬        | भूतप्रामः स एवायं      | 6  | 98   | ७३७          |
| प्रशातात्मा विगतभी         | Ę    | 98    | ५०३        | भूमिरापोऽनले। वायु-    | 9  | ४    | 490          |
| प्रसादे सर्वेदु खानां      | ર્   | ६५    | ६४३        | भूय एव महावाहो         | 90 | 9    | ७५०          |
| प्रल्हादश्चामि दैत्याना    | 90   | ३०    | ७५९        | भोक्तारं यज्ञतपसां     | ч  | २९   | ६९६          |
| प्राप्य पुण्यकृतां होकान्  | ξ    | ४१    | ७११        | भोगिश्वयप्रसक्ताना     | ર્ | ४४   | ६६           |
| ৰ                          |      |       |            | म                      |    |      |              |
| वंल वलवतामस्मि             | v    | 99    | ७२०        | मिचतः सर्वदुर्गाणि     | 96 | 40   | 681          |
| -वहिरंतश्च भूतानां         | १३   | 94    | ७८६        | मचित्ता मद्गतप्राणा    | 90 | ٩    | তধ্য         |
| वहूनां जन्मनामन्ते         | ৩    | 98    | ७३२        | मत्कर्मकृत्मत्परमो     | 99 | 44   | ৩৩           |
| वहूनि मे व्यतीताति         | ४    | 4     | ६७१        | मत्तः परतरं नान्यत्    | U  | ৬    | ७१           |
| वंधुरात्मात्मनस्तस्य       | Ę    | Ę     | ७०१        | मदनुष्रहाय परमं        | 99 | 9    | ७६           |
| वाह्यस्पर्शेष्ट्रसक्तात्मा | ч    | २१    | ६९४        | मन प्रसादः सौम्यत्वं   | 90 | 98   | ८२           |
| चीजं मा सर्वभूताना         | ৩    | 90    | ७२०        | मनुप्याणा सहस्रेषु     | હ  | ź    | <b>৩</b> 9 , |
| बुदियुक्तो जहातीह          | २    | 40    | ६३८        | मन्मना भव मद्भक्तो     | 9  | ३४   | ७४           |
| वुद्धिजीनमसंमोह            | 90   | ४     | ৬५९        | मन्मना भव मद्रको       | 96 | ĘŊ   | 68           |
| बुद्धभेदं खेतेश्वव         | 96   | २९    | ८३६        | मन्यसे यदि तच्छक्यं    | 99 | ४    | ६६           |
| बुद्ध्या विश्वद्धया युक्तः | 96   | 49    | ८४३        | मम योनिमहद्व्रह्म      | 98 | 3    | ७९           |
| वृहत्साम तथा साम्नां       | 90   | ३५    | ७६०        | ममैवाशो जीवलोके        | 94 | ও    | 60%          |
| ब्रह्मणो हि प्रतिप्राऽहं   | 98   | २७    | ७९८        | मया ततमिद सर्व         | 9  | 8    | ७३           |
| ब्रह्मण्याधाय कर्माणि      | ч    | 90    | ६९१        | मयाध्यक्षेण प्रकृतिः   | 9  | 90   | 960          |
| ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा     | 96   | ५४    | ८४४        | मया प्रसन्नेन तवार्जु॰ | 99 | ४७   | ওও'          |
| ब्रह्मापेणं ब्रह्म हिव     | ४    | २४    | 540        | मिय चानन्ययोगेन        | 93 | 90   | ७८।          |
| - ब्राह्मणक्षात्रियविशा    | 96   | ४१    | 680        | मयि सर्वाणि कर्माणि    | 3  | ३०   | ६६५          |
|                            | -    | -     |            | मय्यावेश्य मनो ये मा   | 93 |      | ৬৩১          |
| H                          |      |       |            | मय्यासक्तमनाः पाथ      | ঙ  | 9    | ७११          |
| भक्त्या त्वनन्यया शक्य     | : 99 | ५४    | ७७२        | मय्येव मन आधत्स्व      | 92 | 6    | હહા          |
| भक्त्या मामभिजानाति        |      | -     | 688        | महपयः सप्त पुर्वे      | 90 | Ę    | ७५           |
| -भयाद्रणादुपरतं            |      |       | ६३०        | an 4                   | 90 | २५   | ७५           |
| भवान् भीष्मश्च कर्णश्च     | 9    |       | ६०९        |                        |    | 93   |              |

| श्लोकारन्मः             | ঞ০ শ্ | ग्रे | go.         | श्लाकारम्भः                      | अ० | म्लो<br>•  | प्रदे        |
|-------------------------|-------|------|-------------|----------------------------------|----|------------|--------------|
| न रूपमस्येह तथो०        | 94    | Ę    | ८०३         | पत्रं पुष्पं फलं तीयं            | 9  | २६         | <b>७४६</b>   |
| न वेदयज्ञाध्ययनैर्न     | 998   | 6    | ७७१         | परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो          | 6  | २०         | ७३५-         |
| नष्टा मोहः स्मृतिः      | 96 4  | 3    | ८४९         | परं ब्रह्म परं धाम               | 90 | 92         | ७५५          |
| न हि कश्चित्क्षणमपि     |       |      | ६४८         | परं भूयः प्रवक्ष्यामि            | 98 | 9          | ७९३          |
| न हि देहभृता शक्यं      | 96 9  | 9    | ८३०         | परित्राणाय साधूनां               | ४  | 6          | ६७२          |
| न हि प्रपश्यामि ममाप०   | -     |      | ६१९         | पवन पवतामस्मि                    | 90 | <b>3</b> 9 | ७५९          |
| न हि ज्ञानेन सदशं       |       |      | ६८५         | पश्य मे पार्थ रूपाणि             | 99 | -          | ७६३          |
| नाताऽस्ति मम दिव्यानां  |       |      | ७६१         | पश्यादित्यान्वसून्द्धान          | •  | •          | ७६३          |
| नात्यश्रतस्तु योगो      | _     |      | ४०४         | पश्यामि देवास्तव देव             |    |            | ७६४          |
| नादत्ते कस्यचित्पापं    |       |      | ६८२         | पश्येतां पाडुपुत्रांणां          |    |            | <b>\$06</b>  |
| नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं | १४ १  |      |             | _                                |    |            |              |
| नासतो विद्यते भावो      |       | -    | ६२३         | पार्थ नैवेह नामुत्र              |    |            | ७११          |
| नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य  |       |      | ६४४         | पांचजन्यं ह्षीकेशो               |    |            | ६११ः         |
| नाहं प्रकाश सर्वेस्य    |       |      | ७२४         | पिताऽसि लोकस्य चरा०              |    |            | ७६९          |
| नाहं वेदैने तपसा        | 99 4  | -    |             | पिताऽहमस्य जगतो                  | 9  | 90         | ७४२          |
| निमित्तानि च पश्यामि    | 9 3   | •    | ६१४         | पुण्यो गंध पृथिव्या च            | ও  | 9          | ७२०          |
| नियतस्य तु संन्यासः     | 96    |      | ८२९         | पुरुवः प्रकृतिस्थो हि            | 93 | २१         | ७८९          |
| नियतं कुरु कर्म त्वं    | Ę     | 6    | ६५१         | पुरुषः स पर पार्थ                | ٥  | २२         | ७३५          |
| नियतं संगरिहतं          | 96 3  | ₹,   | ८३५         | पुरोधसा च मुख्यं मां             | 90 | २४         | ७५८          |
| निराशीर्यतिचत्तात्मा    | ४ २   | 9    | ६७८         | पूर्वाभ्यासेन तेनैव              | Ę  | ४४         | ७१२          |
| निर्मानमोहा जितसँग०     | 94    | -    | ८०४         | पृथक्तेन तु यज्ज्ञानं            | 96 | २१         | ८३४          |
| निश्चयं शृख मे तत्र     | 96    | ሄ    | ८२८         | प्रकाशं च प्रवृत्ति च            | 98 | २२         | ७९७          |
| निहत्य धातराष्ट्रान्न-  | 9 3   | Ę    | ६१४         | प्रकृतिं पुरुषं चैव              | 93 | 98         | 999          |
| नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति     | 2 8   | 0    | ६३१         | प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य            | 9  | 6          | ७४०          |
| नैते सृती पार्थ जानन्   | 6 3   | ७    | ७ हुं ७     | प्रकृते. क्रियमाणानि             | 3  | २७         | ६६३          |
| नैनं छिंदंति शस्त्राणि  | ۶ :   | ₹ ₹  | ६२६         | प्र <del>कृ</del> तेर्गुणसंमूढाः | 3  | २९         | ६६३          |
| नैव किंचित्करोमीति      |       |      | <b>६९</b> 9 | प्रकृत्यैव च कर्माणि             | 93 | २९         | <b>৩</b> ९९, |
| नैव तस्य कृतेनार्थो     | 3 9   | 6    | ६५६         | प्रजहाति यदा कामान्              |    | ५५         |              |
| ч                       |       |      |             | प्रयत्नाद्यतमानस्तु              | ε  | ४५         | ७१२          |
| 4                       |       |      |             | प्रयाणकाले मनसा                  | 6  | 90         | ७३३ -        |
| पंचैतानि महावाहो        | 96 9  | 3    | ८३१         | प्रलपन्विस्जन्यहृन्              | r, | ٩          | ६९१          |

| श्लोकारम्भः              | अ० ग्लो० पृ० | श्लोकारम्भः                                        | अ० ग्लो० पृ०           |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| -यं सन्यासीमीत प्राहुः   | ६ २ ६९७      | ये यथा मा प्रपदंते                                 | ४ ११ ६७३               |
| यं हि न व्यथयंत्येते     | २ १५ ६२२     | ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य                            | 90 9 696               |
| य. सर्वत्रानभिस्नेहः     | २ ५७ ६४१     | येषामर्थे काक्षितं नो                              | . १ ३३ ६१४             |
| यस्त्वात्मरितरेव स्यात्  | ३ १७ ६५६     | येपां त्वंतगतं पापं                                | ७ २८ ७२६               |
| यस्त्विद्याणि मनसा       | ३ ७६५०       | ये हि सस्पर्शजा भे।गा                              | ५ २२ ६९४               |
| यस्मात्थरमतीतोऽहम्       | 94 96 600    | योगयुक्तो विश्रद्धात्मा                            | ५ ७ ६९०                |
| यस्मानोद्विजते लोको      | १२ १५ ७७८    | योगसंन्यस्तकर्माण                                  | ४ ४१ ६८६               |
| यस्य नाहंकृतो भावो       | 96 90 639    | योगस्य कुरु कर्माणि                                | २ ४८ ६३८               |
| यस्य सर्वे समारंभा       | ४ १९ ६७७     | योगिनामपि सर्वेपां                                 | ६ ४७ ७१५               |
| यज्ञदानतपः कर्म          | १८ ५ ८२८     | योगी युंजीत सततं                                   | ६ १० ७०२               |
| यज्ञगिष्टामृतशुजो        | ४ ३१ ६८३     | योत्स्यमानानवेक्षं ऽहं                             | १ २३ ६१२               |
| -यज्ञिणिष्टाणिन संतो     | ३ १३ ६५४     | यो न हण्यति न द्वेष्टि                             | १२ १७ ७७८              |
| यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र | ३ ९ ६५२      | योऽन्त सुखोऽन्तराराम                               | ५ २४ ६९५               |
| यज्ञे तपास टाने च        | १७ २७ ८२३    | यो मामजमनादिं चे                                   | १० ३ ७५०               |
| यातयामं गतरसं            | 90 90 699    | यो मामेवमसंसूढो                                    | १५ १९ ८०८              |
| या निञा सर्वभूतानाम्     | २ ६९ ६४४     | यो मां पश्यति सर्वत्र                              | ६ ३० ७०८               |
| यामिमा पुष्पिता वाच      | २ ४२ ६३२     | यो यो या या ततुं भक्तः<br>योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त | ७ २१ ७२३               |
| यावत्संजायते किंचित्     | १३ २६ ७९०    | युंजनेवं सदाऽऽत्मानम्                              | ६ ३३ ७०९<br>६ १५ ७०४   |
| यावदेता शिरी क्षेहं      | १ २२ ६१२     | युजनेवं सदाऽऽत्मानम्                               | ६ २८ ७०७               |
| यावानर्थ उटपाने          | २ ४६ ६३४     | य गास्त्रविधिमुत्सुज्य                             | १६ २३ ८१५              |
| याति देवव्रता देवान्     | ९ २५ ७४४     |                                                    |                        |
| युक्त. कर्मफलं त्यक्ता   | ५ १२ ६९२     | र                                                  |                        |
| युक्ताहारविहारस्य        | ६ १७ ७०४     | रजस्तमश्वाभिभूय                                    | १४ १० ७९५              |
| युघामन्युश्च विक्रांत    | 9            | रजीस प्रलयं गत्वा                                  | १४ १५ ७९५              |
| ये चैव सात्त्विका भावा   | ७ १२ ७२०     | रजो रागात्मकं विद्धि                               | 98 0 098               |
| ये तु धम्यीमृतमिद्म्     | 97 70 660    | रसोऽहमप्सु कौंतेय                                  | ७ ८ ७२०                |
| ये तु सर्वाणि कर्माणि    | १२ ६ ७७४     | रागद्वेपवियुक्तैस्तु                               | २ ६४ ६४३               |
| ये व्यक्षरमनिर्देश्य     | १२ ३ ७७४     | रागी कमफलप्रेप्सुः                                 |                        |
| ये वितदभ्यसूर्यतो        | ३ ३२ ६६४     | राजन् सस्मृत्य संस्मृत्य                           | १८ २७ ८३६<br>१८ ७६ ८५१ |
| येऽप्यन्यदेवताभक्ता      | ९ २३ ७४४     | राजविद्या राजगुद्धं                                | ९ २ ७३८                |
| ये मे मतमिटं नित्यम्     | ३ ३१ ६६४     |                                                    | १०_२३ ७५८              |

| द्धर                                    |                               |                                            |                       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| श्लोकारम्भः ः                           | अ० म्हा० पृ०                  | श्लोकारम्भः                                | अ० स्हो० ए०           |  |  |  |  |
| महाभूतान्यहैकारो                        | १३ ५ ७८३                      | यत्रोपरमते चित्तं                          | ६ २० ७०५              |  |  |  |  |
| मा च योऽव्यभि०                          | १४ २६ ७९८                     | यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं                | ५ ५ ६९०               |  |  |  |  |
| मा ते व्यथा मा च                        | ११ ४९ ७७१                     | यथाकाशस्थितो नित्यं                        | ९ ६ ७३९               |  |  |  |  |
| मात्रास्पर्शास्तु कौंतेय                | २ १४ ६२२                      | यथा दीपा निवातस्थी                         | ६ १९ ७०५              |  |  |  |  |
| मानापमानयोस्तुत्य.                      | १४ २५ ७९७                     | यथा नदीनां बहवोम्बुवेगा                    | •                     |  |  |  |  |
| मामुपेत्य पुनर्जन्म                     | ८ १५ ७३४                      | यथा प्रकाशयत्येक.                          | १३ ३३ ७९१             |  |  |  |  |
| मा हि पार्थे व्यपाश्रित्य               | ९ ३२ ७४८                      | यथा प्रदीप्तं ज्वलनं                       | ११ २९ ७६६             |  |  |  |  |
| मुक्तसंगोऽनहंवादी                       | १८ २६ ८३६                     |                                            |                       |  |  |  |  |
| मूढग्राहेणात्मनो यत्                    | १७ १९ ८२१                     | यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात                    | १३ ३२ ७९१             |  |  |  |  |
| मृत्यु सर्वहरश्चाहं                     | १० ३४ ७६०                     | यथैधासि समिद्धोप्तिः                       | ४ ३७ ६८५              |  |  |  |  |
| मोघाशा मोघकमीणः                         | ९ १२ ७४१                      | यद्ग्रे चातुबंधे च                         | १८ ३९ ८३९             |  |  |  |  |
| _                                       |                               | यदहंकारमाश्रित्य                           | १८ ५९ ८४६             |  |  |  |  |
| य                                       |                               | यदक्षरं वेदविदो                            | ८ ११ ७३३              |  |  |  |  |
| ग उन्ने प्राप्त सन्दे                   | 0.4 6.4 44.4                  | यदा ते मोहकिलं                             | २ ५२ ६३९              |  |  |  |  |
| य इदं परमं गुह्यं<br>य एन वेत्ति हंतारं | 96 <b>६</b> 6 ८४८<br>२ 98 ६२५ | यदादित्यगतं तेजा                           | १५ १२ ८०६             |  |  |  |  |
| य एवं वेत्ति पुरुषं                     | १३ २३ ७८९                     | यदा भूतपृथग्भावं                           | १३ ३० ७९१             |  |  |  |  |
| यचापि सर्वभूतानां                       | १० ३९ ७६०                     | यदा यदा हि धर्मस्य                         | ४ ७ ६७२               |  |  |  |  |
| यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि                  |                               | यदा विनियतं चित्तं                         | ६ १८ ७०५              |  |  |  |  |
| यजंते सात्त्विका देवान्                 | 90 8 290                      | यदा सत्त्वे प्रशृद्धे तु                   | १४ १४ ७९५             |  |  |  |  |
| यज्जात्वा न पुनर्मोहम्                  | ४ ३५ ६८५                      | यदा संहरते चायं                            | २ ५८ ६४१              |  |  |  |  |
| यतता ह्यपि कौंतेय                       | २ ६० ६४२                      | यदा हि नेंद्रियार्थेषु                     | ६ ४ ७००               |  |  |  |  |
| यतः प्रवृत्तिभृताना                     | 96 86 689                     | यदि मामप्रतीकारं                           | १ ४६ ६१६              |  |  |  |  |
| यतेंद्रियमनोबुद्धिः                     | ५ २८ ६९७                      | यदि ह्ययं न वर्तेयं                        | ३ २३ ६६१              |  |  |  |  |
| यतो यतो निश्चरति                        | ६ २६ ७०७                      | यहच्छया चोपपन्नं                           | २ ३२ ६२९              |  |  |  |  |
| यतंते। योगिनश्चैनम्                     | १५ ११ ८०५                     | यहच्छालाभसंतुष्टो                          | ४ २२ ६७८              |  |  |  |  |
| यत्करोषि यदश्रासि                       | ९ २७ ७४७                      | यद्यदाचरति श्रेष्ठ                         | ३ २१ ६६०              |  |  |  |  |
| यत्तद्ये विषमिव                         | ३६३ ७६ ३९                     | यद्यद्विभृतिमत्सत्त्वं                     | 90 89 ७६१<br>9 ३८ ६१५ |  |  |  |  |
| यत्तु कामेप्सना कर्म                    | १८ २४ ८३५                     | यद्यप्येते न पश्यति                        | १ ३८ ६१५<br>८ ६ ७३१   |  |  |  |  |
| यत्तु ऋत्स्नवदेकस्मिन्                  | १८ २२ ८३४                     | यं यं वापि स्मरन्<br>यया तु धर्मकामार्थान् | १८ ३४ ८३७             |  |  |  |  |
| यत्तु प्रखुपकारार्थ                     | १७ २१ ८२१                     | यया धर्ममधर्म च                            | १८ ३१ ८३७             |  |  |  |  |
| यत्र काले त्वनावृत्ति                   | ८ २३ ७३६                      | यया स्वप्नं भयं शोक                        | १८ ३५ ८३७             |  |  |  |  |
| यत्र योगेश्वर कृष्णो                    | १८ ७८ ८५१                     | यं सञ्चा चापरं समं                         | ६ २२ ७०६              |  |  |  |  |

| <b>श्लोकारम्भः</b>         | अ० श्लो० | प्रु | श्लोकारम्भः                 | अ० | श्लो | है है      |
|----------------------------|----------|------|-----------------------------|----|------|------------|
| समदु.खस्रुखः स्वस्थः       | १४ २४    | ७९७  | सुहन्मित्रायुदासीन०         |    |      | ७०२        |
| समोऽहं सर्वभृतेषु          | ९ २९     | ७४७  | संकरो नरकायैव               | 9  | ४२   | £9£        |
| समं कायशिरोग्रीवं          | ६ १३     | ६०७  | संकल्पप्रभवान्कामान्        | έ  | २४   | ७०६        |
| समं पश्यन्हि सर्वत्र       | 93 26    |      | संतुष्टः सततं योगी          |    |      | ७७८        |
| समं सर्वेषु भृतेषु         | १३ २७    |      | संनियम्येन्द्रियग्रामम्     |    |      | ४७७        |
| सम रात्री च मित्रे च       | 92 96    |      | संन्यासस्तु महावाहो         | 4  | •    | ६९०        |
| _                          |          |      | संन्यासस्य महाबाहो          | 96 |      | ८२५        |
| सर्गाणामादिरंतश्च          | १० ३२    |      | संन्यास कर्मयोगश्र          |    |      | ६८८        |
| सर्वकर्माण्यपि सदा         | १८ ५६    |      | संन्यासं कर्मणा कृष्ण       |    |      | <b>ECC</b> |
| सर्वगुह्यतमं भूयः          | १८ ६४    |      | साख्ययोगौ पृथम्बालाः        | •  |      | ६९०        |
| सर्वतः पाणिपादं तत्        | १३ १३    |      | स्थाने ह्वीकेश तव           |    |      | ७६८        |
| सर्वद्वाराणि संयम्य        | ८ १२     |      | स्थितप्रज्ञस्य का भाषा      |    |      | ६४०        |
| सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्   | १४ ११    |      | स्पर्शान्क्रता बहिबाँह्यान् |    |      | ६९५        |
| सर्वधर्मोन्परित्यज्य       | १८ ६६    | ८४७  | स्वधममपि चावेक्य            |    | -    | ६२९        |
| सर्वभूतस्थमात्मानं         | ६ २९     | ७०७  | स्वभावजेन कौतिय             |    | -    | ८४६        |
| सर्वभृतस्थितं यो मा        | ६ ३१     | 300  | स्वयमेवात्मनात्मानं         |    |      | ७५५        |
| सर्वभूतानि कैंतिय          | 9 0      | ७४०  | स्वे स्वे कर्मण्याभरतः      | 96 | 84   | ८४१        |
| सर्वभूतेषु येनैक           | १८ २०    | ८३४  | ह                           |    |      |            |
| सर्वमेतहतं मन्य            | १० १४    | ७५५  | इंत ते कथियध्यामि           |    |      | ७५६,       |
| सर्वयोनिषु कौंतेय          | १४ ४     | ७९४  | हतो वा प्राप्स्यास स्वर्ग   |    |      | ६३०        |
| सर्वस्य चाहं हृदि          | १५ १५    | 608  | ह्षीकेशं तदा वाक्यं         | ٩  | २५   | ६१२        |
| सर्वाणींद्रियकमीणि         | ४ २७     | -    | ू क्ष                       |    |      |            |
| सर्वेद्रियगुणाभासं         | १३ १४    |      | क्षिप्रं भवति धर्मात्मा     |    | -    | 280        |
| सहजं कर्म कौंतेय           | 96 86    |      | क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव      |    |      | 488        |
| सहयज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा    | ३ 90     |      | क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि | 93 | 3    | ७८१        |
| सहस्रयुगपयन्तं             | 6 90     | •    | ল্                          |    |      |            |
| साधिभूताधिदैवं मां         | ७ ३०     | -    | ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये       | 9  | 94   | १४७        |
| सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म |          |      | ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा      | Ę  | 6    | ७०२        |
|                            |          | ८४३  | ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं        | ч  | 9 ६  | ६९३        |
| सीदति मम गात्राणि          | १ २९     |      | ज्ञानं कर्मे च कर्ता च      | 96 | 98   | ८३३        |
| सुखदु खे समे कृत्वा        | २ ३८     |      | ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं      | ঙ  | २    | ७१७        |
| सुखमात्यंतिक यत्तत्        | ६२१      |      | ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता     | 96 | 96   | ८३२        |
| सुखं लिदानी त्रिविधं       | १८ ३६    | ८३८  | ज्ञेयं. स नित्यसंन्यासी     | r  | 3    | ६८९        |
| सुदुर्देशीमदं रूपं         | ११ ५२    | ७२२  | ज्ञेय यत्तत्प्रवक्ष्यामि    | 93 | -१२  | ७८६        |
|                            |          |      |                             |    |      |            |

## सूची।

इस सूचीपत्र की उत्पर उत्पर से छानवीन करने से वाचक उसकी रचना की कल्पना कर सकेंगे। ग्रंथ और ग्रंथकारों के नाम अक्षरानुक्रम से दिये हैं। एक ही स्वरूप के ग्रन्थों की एक ही यादी दी गई है यह वाचकों के समझ में आ जायगा। गीता के रहस्य के स्पष्टी-करण के लिये विषयविवेचन के अनुरोध में आनेवाली व्यक्तिओं का निर्देश स्वतन्त्र शीर्षक के नीचे किया गया है। और पारिभाषिक शब्दों का समावेश व्याख्याओं में करने में आया है। दी. से टीप का तात्पर्य है।

अ

अप्निपुराण, ४.
अथवेवेद, २५६.
अध्यातम रामायण, ४, ६, ३१६.
अनंताचार्थ, ३६२.
अपरार्कदेव, ३६२.
अमृतनादोपनिपद, ७०६.
अमृतनिवृंद्रानिपद, २४६, २८६, ५४३.
अमृतनिवृंद्रानिपद, २४६, २८६, ५४३.
अमृतनिवृंद्रानिपद, २४६, १८६, ५८२.
अर्जुनिमिथ्र, ३.
अमरकोश. ५५, १८९ टी.
अश्ववोष, ५९, ४९३, ५४८, ५६१, ५६९.
अष्टादश पुराणदर्शन, ४.
अष्टादश पुराणदर्शन, ४.
अष्टादश पुराणदर्शन, ४.
अस्रवलयन गृह्यसूत्र, ५२४, ५६९.
अवध्तगीता, ३, ६९७.

#### आ

आनन्दगिरि, ७५ टी. ८०, ३१३ टी. ५३५. आनन्दरीर्थ, (मध्याचार्य देखो) ५३२,५३५. आपस्तंत्रीय धर्मसृत्र, ३५०, ३५१. आर्पेय ब्राह्मण, ५०९. गी. र. १०६-११० 울

ईश्वरगीता, ३. ईश्वरक्तम्ण, १५३, १६२, १६३, १८१, • १८६ टी. ईशावास्योपनिषद, २०७, २३१, २७६, ३१२,३१९,३५९,३५९,५३६०, ३६१,३६२,३८९,५२७,५३१, ५४१,६३३,७०८.

ज

उत्तररामचीरत्र, ७१. उत्तरगीता, ३, ३२१. उदान (पाली) ११, ६३६. उपनिपद (यादी देखो). उरुभंग, ५.

#### 莱

ह्वेद, ३२, १७०, २०७, २१२, २२४, २४४,२५१,२५२, २५३, टी. २५५,२५६,२५७,२६३,२८१, २८८,२८९,२९०,२९५,२९६, २४४,३५९,३९५,४२३,६५४, ६८०,७४५,७६१,७८७,८००. Ų

एपिक्यूरस, ३९६.

ऐ

ऐतरेयोपनिषर्, १७०, २२५ ऐतरेय ब्राह्मण, ७१,

ओ

ओक (कृ गो.), १८६. ओरायन, ५५०, ५५२ टी. ७६०

कठोपनिषद्, ५५, ९२, ११८, १४०, 984,948,900,960,988, २००,२०७,२०८,२१९,२२७, गणेशगीता, ३, ३०३. २३६,२४७,२४८,२९८,३१३ ३६१,४०५,४३१,४३६, गरुडपुराण, ४. ५२५,५२६,५२८,५४०,५७२, ६२५,६२८,७०७,७३३,८०१, ८०४,८२२,८३३,८४८

कथासरित्सागर, ४० कणाद, १५१. कपिल, १५२, ५३६, ५४१, ५४२, ५५२. कपिलगीता, ३, ४. कमलाकरभद्द, ५०१ टी. कालिदास, ४०, ७२, ८२, १०१, १२७, ३१९,३३६,३३७,४००,५१२, ५६०,६६५.

काले, ५५९, ५६१, ५६६. किरात, (भारवि देखों). कुराण, २३. कूर्मपुराण, ३. केनोपनिषद्, २०७, २३२, ३८९, ४०६, ४३१, ४३६.

केशव काश्मीरिभद्याचार्य. १७. केसरी, २५८. कैवल्योपनिषद्, २३५, ३३९, ३८६, ७०७, ७१९, ८१०, ८३०. कौटिल्य (चाणक्य देखो ). कौषीतक्युपनिषद्, ६२, ७१, २०७, २८९, २९९, ३७०, ३७१ टी. ४७८, ५२५, ६२७, ८३२. कृष्णानंदस्वामी, २७.

स

खू-फू-त्से, (कानफ्यूशिअस) ३८९.

ग

गणेशपुराण, ३. गर्मीपनिषद् १८६. गाथा ( तुकाराम देखो ) गीता्थपरामर्ष, २७. गीता ( यादी देखो ). गुर्ह्यान-वासिष्ठ-तत्त्वसारायण, ४, ६, ३६४. गोपालतापन्युपनिषद् ५२९. गौडपाद, १५३, १६२. गौडीय पद्मोत्तर पुराण, ४. गौतम सूत्र. ७९.

च

चाणक्य, ४४६, ४४७, ४५७. चार्वाक, ७६, ७९. चुल्लवग्ग (पाली) ४५, ८३, ८७, ३९५, ४३८,४७८,५७१,५७४,५७५, 990.

## सूची।

इस सूचीपत्र की ऊपर ऊपर से छानवीन करने से वाचक उसकी रचना की कन्यना कर सकेगे। ग्रंथ और ग्रंथकारों के नाम अक्षराजुकम से दिये हैं। एक ही स्वरूप के ग्रन्थों की एक ही यादी दी गई है यह वाचकों के समझ में आ जायगा। गीता के रहस्य के स्पष्टी-करण के लिये विपयविवेचन के अनुरोध में आनेवाली व्यक्तिओं का निर्देश स्वतन्त्र गीर्वक के नीचे किया गया है। और पारिभाषिक शब्दों का समावेश व्याख्याओं में करने में आया है। दी. से टीप का तार्स्य है।

अ

अभिपुराण, ४
अथविद, २५६
अथ्यात्म रामायण, ४, ६, ३१६.
अनंताचार्य ३६२
अपराकेदेव, ३६२
अमृतनादोपनिपद, ७०६.
अमृतनिदूपनिषद, २४६, २८६, ५४३.
अमितायुम्चत्त (पाली) ५६९, ५८२.
अर्जुनिमिश्र, ३
अमरकोश ५५, १८९ टी
अश्वषोष, ५९, ४९३, ५४८, ५६१, ५६९.
अष्टादश पुराणदर्शन, ४
अष्टावक गीता, ३, ६९७.
अश्वलायन एह्मसूत्र, ५२४, ५६१
अवध्रुतगीता, ३, ६९७.

आ

आनन्दगिरि, ७५ टी. ८०, ३१३ टी. ५३५. आनन्दतीर्थ, (मध्वाचार्य देखों) ५३२, ५३५. आपस्तंबीय धर्मसूत्र, ३५०, ३५१ आर्षेय ब्राह्मण, ५०९ गी. र. १०६-११० इ

ईश्वरगीता, ३ ईश्वरक्रण, १५३ १६२, १६३ १८१. १८६ टी. ईशावास्योपनिषद. २०७, २३१, २७६. ३१२,३१९,३५१,३५९,३६०. ३६१,३६२ ३८९.५२७.५३१. ५४१ ६३३,७०८

उ

उत्तररामचरित्र, ७१ उत्तरगीता, ३, ३२१ उदान (पाली) ११, ६३६ उपनिषद (यादी देखो) उरुभंग, ५

来

ऋविद. ३२, १७०, २०७, २१२, २२४, २४४,२५१,२५२, २५३. टी. २५५,२५६,२५७,२६३,२८१, २८८,२८९,२९०,२९५.२९६, ३४४,३५९,३९५,४२३,६५४, ६८०,७४५,७६१,७८७,८००. नारदसूत्र, ४,१०, ५२७, ५४९. नारायणीयोपनिषद्, ३३९, ८४०. निंबाकीचार्य, १६. निरुक्त (यास्क देखो). निर्णयसिंधु, ३४२ टी. नीलकंठ, ५१२ नीतिशतक ८२ नृसिहपुराण ४, ३६३. नृसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्, २५३ टी. ४४०, ५२९.

प

पराशरगीता, ३
पद्मंपुराण, ४, ५.
पंचदशी, ३१०. १५३, ३७१.
पंचरात्र, (नारद देखो ) ५३०, ५४५.
पंचशिख, १५४.
पंडित ज्वालाप्रसाद, ४.
प्रश्लोपंनिषद्, १८६, २१६, २४५, २६०,
५२५, ६२४, ७१९, ७३१, ८२२.
पाणिनिस्नूत्र, २७० टी. २७२, ५२९,

पातंजल सूत्र, २३३. पांडवगीता, ३. पिंगलगीता, ३, ३३९. पालींग्रंथ (यादी देखों). पुराणग्रंथ-(यादी देखों). पारखी ५७५ पुरुषसूक्त २४६. पैशाचभाष्य, १४

व

ब्रह्मगीता, ३, ४. बालचरित्र ( भास ). वाणभट्ट, ५६५. बादरायणाचार्य, ११, १२६. बायबल, २३, ३४, ३७१, ३७२, ३८९, ३९१

बुद्धचरित, ५९.

बृह्दारण्यकोपनिषद्, ३१, ९२,९७,१३४,

१४५,१४७,१७०,१८४,१८९,२०७,
२०८,२१०,२१५,२१७,२२८,२२३,
२२४,२२७,२२८,२३०,२३१,२३३,
२३५,२३७,२४४,२४८,२५१,२५२,
२५६,२६२,२६४,२७६,३२४,३२९,
३४०,३४७,३६०,३६२,३८५,४३०
४६६,४६१,४६१,५७६,५०७,५२४,५२७,
५४४,५४९,५७६,५७७,५००,५०८,६२२,
६८५,७२५,७२८,७३१,७३३,७६६,
७८७,७८८,८११,८३४

बोध्यगीता, ३
बौधायनसूत्र, ५, ३५०, ६५४
बौधायन गृह्यशेषसूत्र ५६१.
ब्रह्मजालस्रत (पाली) ५७४.
ब्रह्मवैवर्तकपुराण, ५४५
ब्रह्मसूत्र (वेदान्तसूत्र, शारीरक देखो) ब्रह्मांडपुराण, ४.
ब्राह्मणधिमाका (पाली) ५७५.

भ

भट्ट कुमारिल १८६ टी भवभूति, ७१, ४२५ छ

छादोग्योपनिपद्, ३१, १२६, १३३-३४, तैतिरीयोपनिपद्, ४२, ४४, ७१, १२६, १५५, १७०, १७३, १८७, १८६, १८७, २०६,२१९, २२५, २२७, २३०, २३४, २३६, २४५, २५१, २५२, २५५, २७६, २८७, २९०, २९४, २९८, २९९, ३१३, ३४२, ३५८, ४०७, ४११, ४१५, ५२५, ५७५, ६४६, ६८२, ६९३, ७१७, ७२८, ७३२, ७५७, ७६१, ७६९, त्तिनिरीय सहिता, २२४, २९२, ७२८. ८०२, ८०४, ८२२, ८२६

छुरिकोपनिपट् , ५३०

ज

जावालसन्यासोपनिपद्, ९७, ३१३, ३३८, ३३९, ४४५, ४४६,५४८, जैमिनी, ( मीमासा, मी सूत्र )े५३, ६९, देवीगीता, ३ २९०, ४३७, ५२४, ५३५, ५४० जैमिनीसूत्र, २१, ५३, ६९, ३१४ टाकाकसू, १५३ टी

त

तत्त्वप्रकाशिका, १७ तारानाथ, (पाली) ५६९. तुकाराम १४, १७, ७९, ८४, ८७, १०६, २३१, २३२, २४८, ३३२, ४१५, ४१९, ४२२, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३३, ४३५, ४३९, 880 तेलंग, ५४

तिविज्ञमुत्त, ( त्रेविज्ञसूत्र,---पाली ) ५७५, ५७७.

964, 900, 900, 908, 905, २०७, २०८, २०९, २२५, २३८, २४४, २५१, २५६, २६१, २९२, २९८, ३१२, ३५१, ३५८, ३६१, ३६३, ३६७, ४१५, ६६०, ८९९, 633 ५२७, ५४१, ५४२, ५४३, ५५२, तैतिरीय ब्राह्मण, १७०, २५१, २५२ टी. 263

थ

बेरगावा (पार्छा ) ५४९, ५८०.

द

दीक्षित, (श वा ) १९३ टी ५५०, ७७९, ५६२, ६६७ देवीभागवत, ८. दीपवंस, (पाली) ५.७२. दगरथ जातक, (पाली) ५७८. दामवोध (श्रीसमर्थ रामदासस्वामी का) ४१, १५९, १८५, १८७.

ध

धम्मपट (पाली) ९८, १०६, २२७, २७०, २७८, ३८८, ४७८, ५७०, ५७१, ५७५, ६७६ ध्यानार्विद्वानिपद्, ५३१ न

नागानंद, ४० नारदपुराण, ४० PEP, PEK, REE, PRR, PRK, 387, 866, 330, 333, 334, >>6, 759, 755,

**प्रमा, १०५, ३**६६, ५६८,

FF, 33, 34, 43, 43, 43, 43, 30, भन, १०६, १०२, १०७, १३४, १४०, 968, 989, Ruby Russ, 78%, दश्ड, ३९४, ३२०, ३२९, ३४३, ३४८, ३४%, ३९२, ४२५, ४३८, 833, 826, 3,90, 3,93, 3,73, 75, 7,33.

किंग्स्, ३८०.

उद्योग, ३३, ४०, ४४, ४६, ४४, ५५, ९३, २०४,२०४, ३३४,३४०,३९०, 30%, 30,5, 865, 863, 490, 7,53, 7,54, 7,52, 7,53, 77%, 5 5E, 5.5%.

द्रीय, ३ ५, ५५, ५,३७.

का, ३३, ३४, ६५, ६६, १०४, ५३४ शुरुष, ४३.

केंग्ल, १४०, ५१५, ६२७.

इन्त्रित्र, इ, ९, १०, ३०, ३१, ३३, 35, 36, 83, 83, 86, 86, (3, 50, 59, 50, 50, 56, 55, 52, £4, \$4, \$3, 709, 907, 905, 506, 990, 999, 990, 996, 99°, 99's, 99's, 99's, 966. 1917, 1916, 1916, 1996, 1999, 750, 965, 965, 983, 983, १९७, १९७, २०७, २०६, २०८, २१८, २२२, २२५, २३०, २५०, २५९, २६७, २६४, २७९, *२*७३; २७४, २७६, २७४, २८०, २८८, आध्रमत्रापिक, ४८१.

PC3, 323, PS3, 33.8, 32.8, 30%, 305, 300, 373, 376, ३१५, ३१६, ३१८, ३२०, ३२५, 339, 334, 336, 336, 338, 380, 389, 383, 340, 366, ३७६, ३८०, ३८२, ३८४, ३९४, ३९.४, ३९.८, ४२०, ४३८, ४३९, ४८५, ४८८, ४६३, ४०३, ४९५, ४९७, ५०१, ५१०, ५११, ५१४, ५१४,५१८,५२३, ५२५, ५३७, 436, 438, 484, 486, 443, ५५३, ५६९, ५४०, ६९२, ६२५, 534, 566, 546, 545, 550, उन्त, उन्ह, उन्ह, उन्ह, उन्ह, उर०, ७२१, ४२३, ४३१, ४३४, 564, 565, 546, 545, 55%, use, use, 690, 699, 697, 698, 689, 683, 666.

अनुगामन, ३०, ३१, ३३, ३७, ४९,६८, २ ४१, २९२, ३ ४८, ३७९, ३८४, 362, 836, 330, 339, 333, भूभेने, इंभेने, उभेड, उद्देश, उद्देश, 209, 600, 669.

अर्खेनव, २, ३, ३ ३, ४५, ५८, १५४, १८०, २९०, ३१४, ३१७, ३२०, ३६५, ३३५, ३४२, ४३७, ४३८, 880, 85°, 636, 83°, 860, 864, 864, 548, 546, 546, 196, 199, 1993, 1953, 1963, उरह, ७४६, ४५७, ८०२, ८४१.

म्बर्गारोह्म, ३७, ९३, ५२४.

भर्तृहरि, ३७, ४६, ८२, ८३, ९०, ९६, १०९, ११६.

भागवत, ४, १०, १९, ४१, ४५, १६४,
२७९,२९९,३१३,३२८,३४०,३५६,
३९५,४१०,४१४, ४२३, ४२४,
४३०,४३१,४३४, ४५३, ५४४,
५४५,५४८,५५५,५५६,५५७,६२२,
६३५,६४२,६७०,६८५,७१५,७२२,
७२३,७४५,७४६,७४९,७५२,७६०
माडारकर (डॉ. रा. गो.) १६,१७,१६१

भारवि, ४६, ३९५.

भास, ६, ३१०, ३२८ टी. ५४५, ५६०, ५६६.

मास्कराचार्य, ४०९.

मीष्म, ९, १९९, २९३, ५१०, ५१४, ५१५.

मिश्रुगीता, ३, ४, ५१९

म

मत्स्यपुराण, ७५१.

मधुसूदन, १४.

महानारायणोपनिषद्, ५२६.

मार्कडेयपुराण, ४०८.

महावग्ग, (पाली) ३९१, ५६९, ५७८.

महावंस (पाली) ५७२.

महापरिनिव्वाणस्तत्त (पाली), ५९३.

मध्वाचार्य (आनंदतीर्थ), १६, १७, ३०९, ५३२, ५३४, ५४४.

मतुस्मृति, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६, ३९, ४०, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४९, ६५, ६८, ६९, ७२, १०३,

मांडुक्योपनिषद्, २२५, २४५.

मिलिंदप्रश्न (पाली ) ५९, ३७०, ४३९, ४७९,५४३,५७३,५७९,५८१,५८२.

मुंडोपनिषद्, १७८, १९९, २०७, २०८. २१०,२१९,२३१,२४८,२४९,२५०, २५५, २७६, २९९, ३१३, ३४५, ५७२, ६३३, ७१७, ७१९

मुरारि कवि, ९.

मैन्युपनिषद्, १३४, १३६, १७०, १७९, १९०, २४७, २५२, २७३, २८२, २८६, २९३, ३६०, ५२८, ५२९, ५४१, ५४३, ५४९, ५५१, ५५२, ५५३, ६८२, ७१३, ७३२, ८०५.

मोरोपंत ६८.

मैकिगीता, ३.

मृच्छकटिक ४०.

#### महाभारतः-

आदि, २९, ३०, ३२, ३३, ३४, ३६, ३७, ४४, ४७, ७७, १०५, १९५, शिवदिन केसरी, ३६५.

श्वेताश्वतरोपनिषद् १६२ टी., १७१, सांख्यकारिका, ९६, ९९, १३३, १५७, १८५, १८६, २०५, २०७, २१९, २१९, २२४, **२**४८, २७६, ३१३, ३५१,३५८,४१५, ५२६, ५२७, ७८५, ८०२, ८०७.

शैवपुराण, ५

शंकराचार्य, 99, 98, 68, 86, १४७, १५३, १५५, १६५, १६७, १७७, १९७, २२१, २५४, २७१, २७४, २७९, **२**८१, २**९**७, ३०६, ३०८, ३१२, ३४२, ४०६, ४९५, ५००, ५०१, ५१४, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५४१, ६२३, ६८२,

शैपाकगीता, ३. शांकरमाष्य, ११, १४, ७९. शांडित्यसूत्र, ४१०, ५४५. श्रीघर, १७, ५३२ॅ.

ष

पष्टितंत्र, १५३.

स

समर्थ ( रामदास दासनोध ), 89, १००, १४५, १५९, १८४, १८५, २८१, ३२०, ३७६, ३८४, ३८९, ३९६, ३९७, ४३६, ४६६, ५०२, सरकार वाबु किशोरीलाल, ४९१. सद्धर्म पुंडरीक (पाली), ५६९, ५८१. सब्बासवद्यत्त ( पार्ला ), ५७४, ५७६. सर्वोपनिषद्, २१७. सप्तरहोकीगीता, ७.

संहिता ( यादी देखों ).

१५८, १५९, १६१, १६३, १६४, १६५, १६६, १७९, १८०, १८९, १९१, २०२, २७३, ७९९, ८१२, ५२८,५३०, ६७१, ६७५, ७३३, सत्तिनिपात (पाली), ३८७, ५४५, ५६९, ५७९, ५७२, ५७३, ५४६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८१, ५८२.

द्यरेश्वराचार्य, ६४५. च्चभाषित, ३७. सूतगीता, ३, ४. सूर्यसंहिता, ४. सूर्वगीता, ३, ४.

सूत्र, ( यादी देतो. ) सूर्यसिद्धान्त, १९३.

सेलइत (पाली) ५४९, ५७१, ५८०, सौंदरानंद ( पाली ) ५५६, ५६५, ५६९, 453

स्केंद्रपुराण, ४.

ह

ह्तुमान पंडित, १४. हरिगीता, ३, ८, ९. हर्ष, ४०. हारीतगीता, ३, ३६३ हरिवंश पुराण, ५६०. इंसगीता, ३, ४.

क्ष

क्षीरत्वामी, १८९.

ज्ञ

१८, २४९, २५०, ३२४, ज्ञानेश्वर, ५०२, ५३६.

वथ्थुगाथा, ( पाली ) ५७२. यमगीता, ४. यथार्थदीपिका, १८. वल्लभाचार्य, १६, ५३४,. यादवराव वावीकर, ४३. वराहपुराण, ५. याज्ञवत्क्य, ३४, १२६, ३५३, ३६२, वाग्सट, ८१९ वाजसनेयी संहिता, २५६, ३६२. 826. यास्क, ( निरुक्त ) ३९, ४८, १८४, वामनपंडित, ( यथार्थदीपिका ), १८. १९३, २९६, २९८, ३५०, वायुपुराण, ५ विचिल्युगीता, ३ ५३६, ५६०, ७३४. योगवासिष्ठ, ४, ६, २८५, २९०, ३१३, विदुर, ९३ ३२३,३२४,३३१,३३८,३५४, विष्णुपुराण, ४, ११९, १९४, ५४५ ७५२, ७५३ ३६४, ६१८, ६५८. वेद ( यादी देखों ) योगतत्त्वोपनिषद् ५३०, ५५०. वेदान्तसार, २४१. ₹ वेदान्त ( शारीरक, ब्रह्म- ) सूत्र, ७, ३३ र्घ्वंश ७२ ७५ टी ८०, ९७, १४७, १४९, रमेशचंद्र दत्त, ५९३. १५१, १५५, १६५, १६७, १६८, रामपूर्वेतापिन्युपनिषद् , ४१२, ४२०, १७८, १७९, १८६, १८८, १९२, ५२९, ५४२, ५५9. 988, 984, 986, 988, 209, रामानुजाचार्य, १५, १७, ३०९, ५००, २०७, २२१, २२२, २४६, २६४, ५३२, ५३८, ५४४, ५५५. २६७,२७०,२७२,२७९,२८७, रामगीता, ३, ४. २९३, २९६, २९७, २९८, ३१५, ३२०, ३३४, ३४२, ३४४, ३४७, रामायणः-३५८, ३७६, ४२१, ४३८, ५००, बालकाड, ४२ ५३५,५३७,५३८,५८०. अयोध्याकांड, ४४ वैद्य ( चिंतामण विनायक ), ५१३, ५२४, अरण्यकांड, ७६०.

ल

लिंगपुराण, ११०, ३२१ टी.

युद्धकाड, ३९५. उत्तरकाड, ७२.

व

वज्रसूच्युपनिषद्, ५६१.

श

५४८, ५५९, ५६२.

व्यासगीता, ३, ४

वृत्रगीता, ३.

शृतपथ ब्राह्मण, ३१२, ७६३. शाकुंतल, ८२, १२७ शिवगीता, ३ निकोलस नोटोव्हिस, ५९३. नेपोलियन, १२९. नेस्टर, ५९१. नंद, ५६९. न्यूटन, ४०९.

परशराम, ४४, ६०८.

#### प

पायथागोरस, ५८९. पॉल, ३४. पृथु, १०. प्रतर्दन, ७९. प्रत्हाद, १०, ३१, ३२, ४३, ४४, ७१, १९९, १२६, ४१८. प्रियत्रत, १०. पैल, ५२४.

#### व

वली, ३१ वाह्न, ४०५. वाष्त्रली, ४०५. बुद्ध, ५४७, ५६९, ५७२, ५८४, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४. बृहस्पती, ११९.

#### भ

भास्कराचार्य, ४०९. भृगु ४१८.

#### स

मतु, ८, ९, ५८, ४५०. मरीचि, ४६७. महंमद, ५४७ महावीर, ४४७. मार्केडेय, ४७८. मार, ५८७ मिनांदर, ५७३. मेग्यास्थेनीस, ५६३. मैत्रेयी, ८०, २२७.

#### य

याज्ञवत्वय, ८०, २२५, २६२, २९५, ३१३, ३४१, ३५६, ४६५.

#### ₹

रामचंद्र ( राम ), ३७, ४२, ७१, ७६, ३१०, ३१४, ३६२, ४३३. रामशास्त्री, ४९६. रावण, ४३४ राहुलभद्र, ५६९, ५८४

#### ल

लव, ७१ लक्ष्मण, ३१६ ला-ओ-त्से, ३९१

#### व

वरेण्य, २०३ वामदेव, ३९ विदुला, ४०. विवस्तान, ८, २८, ४३, ४५०. विश्वामित्र, ४०, ४९. घृत्र, ३७. वेन, ४५. वैशंपायन, ९, ४५४, ४६५, ५१४, ५१९, ५२०, ५३१, ५३५, ५५०

#### श

शवलाश्व, ३३६. शिविराजा, ४०, ५२, १२६, ४०२.

ग्

अघोरघंट, २३४. अजीगर्त, ३९. अगुलीमाल, ४३९. अबदुल रहमान, १०७. अलेक्झांडर, ५६२, ५८५, ५९२. अशोक, ५७०, ५८५, ५९०, ५९१. अँटिओक्स, ५८२. अश्वपति कैकेय, ३१३, ५२५.

आ

आंगिरस, ४२, ४३. आम्रपाली, ४३९

इ

इक्ष्वाकु, ८, ९, ४१६, ४५०. इसा मसीह ( जिस्त देखो. )

उ

उदालक, ३१३. उषस्ति चाक्रायण, ४८.

U

एकनाथ, ३९१.

क

कणाद, १५०. कवीर, ५०२. करायलनस, २८, २९. कालखंज, ७१. काशीराज अजातशत्रु, ३१३. कोलंबस, ५९०.

ख

खनीनेत्र, ४५. खू-फू-त्से, ३८९. क्रिस्त, ३४, ८०, ८५, २३०, ३७३, ३९१, ३९३, ५३०, ५४७, ५५०, ५५६, ५७९, ५८६, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३.

गणपतिशास्त्री, ५६०. गार्गी, २२७. गार्ग्य बालाकी, ३१३. गौतम बुद्ध, ९८.

च

चंद्रशेखर, ५३६. चारदत्त, ४०. चित्रस्थ, ४१८.

ज

जनक, १३४, २२७, २७७, २९८, ३१३, ३१४,३२५,३४२,३४८,३५०,३५८, ३६५,४६७,५७६,५९०,५९४ जनमेजय, ९, ४५६, ५१४, ५५३. जरत्कार, २९२. जरासंघ, ५५. जाबाली, ७६, ७७. जीमूतवाहन, ४०. जैगीषव्य, ३०, ३२४.

'त.

तुलाधार, ४९, ३४३.

द

दधीिचे, ४०. दक्षप्रजापति ३३८. दारा, (शाहाजादा ) ५०२.

न

निविकेत, ९२, ११६, ११८, ३११. नागार्जुन, ५६९, ५८४. नागसेन, ५७३. नारद, २०७,२२०,२२१,२२६,३३८, ४१०, ४७८.

थ

चॉमसन, ५३१. थिवो, ५३८.

न्

निलो, २६६, ३०३, ३७२, ३९१,५००. निकोलस नोटोव्हिस, ५९२. न्यूटन, ४०९.

प

'पायथ्यागोरस, ५८९ पालसेन, ३९९, ४९३. प्ल्हार्क, ५८९.

व

वरलर्, ७९. वेन, ३६, ९२, ३६९. चेंबॅम, ८२ टी. ब्रुक्स, ३८२. बुल्हर, ५२०, ५४२, ५४८, ५६१, ५७०, ५७३. बुरतुफ, ५९२.

म

मॅकिंडल. ५६३ टी. मॉडस्ले ४२५. मार्टिनो. १२४ टी., १७३. मोर्ले, ७९. मॅक्समुलर, ४३, १३६, २९५,४२५,४८५, ५५१, ५७२, ५८६. मॅक्मिल्न, १०८ टी.

मिल्मन, ३५ मिल, ३५, ३९, ६३, ६७,७३, ८८,८९, हॉन्स, ३९, ६९, ८०, ८३. ११५, ३०३, ३८८.

-र् राकृहिल, ९८, ५६०. रोस्नी, ५९३.

ल

लामार्क, १५१. लॉरिनसर. ५८६. लेखे स्टिफन, ३५.

च

विल्यम, जेम्स २३२. विल्सन, १६२ टी. वेवर, २५६, ५५२, ५६०. व्हिन्सेंट स्मिथ, १५३. व्हेव्हेल, ३६.

श्च

गिलर, ४७६. ञेक्सिपयर, २८. शोपेनहार, ६३,१०६,१०८, २१३, २२४, <del>३</del>०३,३९१,४८३,४८४<u>,</u>४९४, ४९६ ४९९, ५०५. श्रडर, ५९३.

स

सली, ३१३, ४९४. सिज्विक्, ३५, ३६, ८२, ४०२. साकेटीस, ८५. स्पन्सर, ६३,७६,९०,१५,२२१३,३०३, ३२८, ३६४, ३६८, ४८८, ५०५ सेल, ५७९, ५९४, स्टीफन, ( लेस्ले ) ३५. सेना, ( Senart') ५४६ टी.

ह्यूम, ८० टी., ८८.

शिवाजी, ४२३, ४३६, ५०२. ग्रुकाचार्य, ४७, ६९, ११८. ग्रुक, २०७, ३१०, ३१३, ३१६,४६७, ५३५, ५४५.

श्रीभगवान् ८. श्वेतकेतु १३,४७,६९,१९६. शौनक, ३१७.

#### स

सनकुमार, २२०, २२८, ४६७. सरदेसाई (नरहर गोपाल) ५६५. साकेटीस, १५ प्र., ८५, ८६. सुदामा, ८९. सुमंत, ५३५, ६२४. सुलभा, २७७. सैतान ७१, ५८९, ५९२. सोनकोलीवस्. ५६८. स्कंद, २२०. स्यूमरिझ, ३३८

ह -

हरिश्चंद्र ३७. हर्यश्व, ३३८. हॅम्लेट, २८ हिरण्यगर्भ, ३०६, ३०७. युरोपियन यंथकारः--

#### आ

ऑस्टिंटल, १५ प्र; ६७, ७२, ८८, २०४ टी , ३०४, ३६८, ४८४. ऑगष्ट कॉट, ६३ टी, ६३, ७६, २१३, २८१, ३०३, ३०४, ३३४. ऑर्थर लिली, ५८९ ५९०, ५९० टी.

इ

इनॉक रेजिनॉल्ड, ५९० टी.

ए

एमिल, ५९३

क

काँट, ६२, ६३, ६७, ८८ टी, १२२, १३६, १४७, १४८, १७१, २१३, २१६, १५८, २६४ टी, २२१, २२३, २८६, ४८२, ४८४, ४८५, ४८८, ५०४ कॅरस, (पॉल) ८६ टी, १०९, ४२४ टी, ८८ कील जुक, १६२ टी, ५८९ केन, (डॉ) ५६९, ५७१, ५७७, ५७७, ५८१, ५८३.

#### ग

श्रीन, ३४, ३५ टी, ३६, ६७, ८८ १२२, १४७,२१८,२२६, २२७,४८०,४८४. गएटे, ४९३

गंदा, ० १५ गंडो, (डॉ एच्) १८५ टी गार्वे, ५४०, ५६४, ५७० गिगर, (गायगर) ५७२

ज

जेम्स सली, ३०४, टी, ४९४ टी जेम्स मार्टिनो, १२४, १७३. ज्यूवेट, ३०३

ट टकाकसू, ( डॉ ) १५३ ख

डायसेन, २७, १९३, ४७३, ४८२ टी. डार्विन, १०२, १५१, १५२, १७१, १७८, डॉल्टन, १५१. डिडरो, ७९.

क

आधिभौतिक सुखदु.ख, ९५
आधिभौतिक सुखवाद, ७४.
आनंद, २३१
आनंदमय, २३१
आनंदमय कोश, २३१.
आपद्धमें, ४८.
आत्वचन प्रमाण, ४०८.
आतम्, २२२.
आतम्, २२२.
आरंभवाद, १५१, २४०.
आश्रावादी, ४९४.
आसुरी संपत, १०९

इ

इच्छा-स्वातंत्र्य, २६९, २८० इंद्रिय, १७५

<u>5</u>

ईश्वर की शक्ति, २६४.

3

उदात्त अथवा प्रेमयुक्त स्वार्थ, ८२, ८३. उत्कातितत्त्व, १५४ टी. उपक्रम, २१. उपपत्ति, २२, ४६५. उपपादन, २२. उपसंहार, २१, ४६५. उपासना, ३६०

来

ऋक्छंद, ५१६

Ų

एकान्तिक धर्मे, ९. एषणा, ३१३, ३२१. एसि—एसिनपंथ, ५८८. कर्तव्यमूढ, २६, २७, २८, कर्तव्यम्ममोह, २४, २५, २६, २७. कर्म, ५२, ५५, २६०, २६१, २६२ कर्मठ, २९४. कर्मत्याग, (तामस) ३१८. कर्मत्याग, (राजस) ३१९. कर्मत्याग, (सात्त्वक) ३१९. कर्मत्याग, (सात्त्वक) ३१९. कर्म, (निवृत्त) ३४८, ३५६. कर्म, (प्रवृत्त) ३४८, ३५६. कर्मभोग, २७२. कर्ममीनिष्ठा, २०३. कर्ममीनिष्ठा, २०३. कर्ममीनिका, २७३. कर्ममीनिका, २७३. कर्ममीनिका, २७३.

कर्मयोग, ४८, ११०, ३०१, ३०२, ३०३, ३६६, ४०३, ४३४, ४४५, ४५२, ४५३, ४६४, ४६७, ४७१, ४९५, ५०१, ५२८.

कर्मयोग, (गीता का) ३०५ कर्मविपाक, २६०. कर्मयोगशास्त्र, ५२, ६०, ४७१. कर्मयोगशास्त्र का लौकिक नाम, ४७१. कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ, २७३. कर्मत्यागनिषध, ११४, ११५. कर्मसंन्यास, ३०१. कर्महियो के व्यवहार, १३१, १३७. कर्माकर्मविवेचन, ५११. काम, ११२, ३२६, ३२७ कार्याकार्य निर्णय, ६३, ६४, ६७. कार्पिलसांख्य, १४९, १५२, १५६. काम्य, ३४८. हेकेल, १५२. १६१,१७१, १७३, १८५ अन्यक्त, १५९. १९७, २४३, २६८ अग्रम कर्मों को हेगेल, २१३, २२५ अग्रम प्रकृति, १ हेल्वेशिअस, ७९. हॉर्टमन, ३०३. असंभृति, ३५९. न्हिसडेन्डिड्स, ५७२, ५७४, ५८४, ५९१, अहंकार, १७४,

### व्याख्या (पारिभापिक शब्द).

31

अदृष्ट, २७१ अद्वेतवाद, १३ अधिकार, ३३४ अतरंगपरीक्षण, ६, ८ अध्यातम, ६४ अध्यातमपक्ष, ६१, ६२ अनंत, २४७ अनादि, २६५ अनारन्धकाय, २७२. अनुभवाद्वैत, ३६४. अनुमान, ४०७ अनृत, २४४ अन्नमयकोश, २६१. अपूर्व, २७१ अपूर्वता, २७१. अभ्यास, २१, ४६५ असत, २२३, ३५९, ३६०, ३६१,३६२. अमृतत्व, ४८४, ४९२. अमृतान, २९१. अमृताजी, ३८४ अर्थवाद, २१, २२, ४६५. अर्हत्, ४७९ अविद्या, २१०, ३५९, ३६०, ३६१,३६२, 430

अध्यम, १५९. अध्यम कर्मों को भिन्नता, २०१. अध्यम प्रकृति, १८२. असत्, १५५, २४४, २५१. असंभृति, ३५९. अहंकार, १७४, अहंकार १७४, अहंकार १७४, अहंकार १६४, अहंकार १६४, अहंतार प्रमुख्य ११३ अहंता १२०, २३७, ५२७ अद्वेत न स्तान, १५, १६ अस्तेय, ३८

आ

आचारसंग्रह, ४७१ आचार तारतम्य, ४६, ४७. आत्म, ३९९ आत्मसंरक्षण, ४०, ४१ आत्मनिष्टबुद्धि, १४१ आत्मनिष्टा, ५८० आत्मा की स्वतत्र प्रवृत्ति, २७९ आध्यात्मिक विवेचन, ६१

| ,, मार्ग,            | ३७९.        |
|----------------------|-------------|
| ,, पंथ,              | ર્જંટ ૪     |
| भाष्यात्मिक सुखदुःख, | 94          |
| आधिदैविक विवेचन,     | <b>६</b> 9. |
| ,, मार्ग,            | ३७९.        |
| ,, पंथ,              | ४८७.        |
| आधिभौतिक विवेचन,     | <b>Ę9.</b>  |
| ,, मार्ग,            | ३७९.        |
| ,, पंथ,              | ४८७.        |
| आधिदैविक सुखदु.ख, ९५ |             |
| आधिदैवतपक्ष, ६१,६२,  | १२४, १२७    |

आधिभौतिकपक्ष, ६१, ६२, १२७, १२८

हु.ख, ९५. हु:खानेवारक कर्ममार्ग, ४०३. देवयान, २९५, २९६, २९७, २९८. देव, २६८, ३२६. देवी माया २३९. द्वैताद्वैती संप्रदाय, १७.

ध

वर्म ( पारलोकिक ), ६४. धर्म (देवता), १२६. धर्म ( मीमांसकों का अर्थ ), ६९५, धर्म प्राकृत, ६८. ,, ( व्यावहारिक अर्थ ), ६८, वर्म ( यहुदी ), ५८७. ,, ( सामाजिक अर्थ ), ६५, वर्म ( अनेक अर्थ ), ४६७, ५०३. वर्म (जैन), ५७०, ५७७. धर्मप्रवचन, ६४ धर्म ( उपनिषद् ), ५८३ धर्मशास्त्र, ५८. वर्म, ( गाईस्थ्य ), ५७६. धर्माधर्मानिरूपण, ५०७. धर्माधर्म, २९, ३० घातु, ५६२. धारणधर्म, ६५, ६६. धर्माधर्मानिणय के नियम, ७०, ७२ धृति, १४२.

न

नाानार्त्व, १५७. नामरूप, २१६. नारायणीय धर्म, (सात्वत-एकांतिक-भागवत ३४०, ५१४, ५४५, ५४९, ५५५,

नारदीय सूक्त, २५१. नित्यसंन्यासी, ३४८. निराशावादी, ४९४. निर्गुण, २४०. निर्गुणपरब्रह्म, ४०९ निर्गुणभक्ति १६७ निश्चति, ३५६. निवृत्तिविषयक, १६. निश्वत्तिमार्ग, १३ निर्वाण, ५७५. निर्वाणास्थिति, २३२. निर्वाण की परम शांति, ११७. निवेर, ३९१, ३९२, ३९४. निष्काम गीताधर्म, ७६ निष्टा, ३१४, ३१५, ४५६. नीतिधर्म, ५११. नीतिशास्त्र ४९ नैष्कर्म्य, २७४ नैष्कर्म्यसिद्धि, २७४

प

परार्थ प्रधानपक्ष, ८७, ८८.
पंचीकरण, १८४.
परमात्मा, २०१, ४८४.
पंचमहाभूतें, १७६, १८४.
परमाण्यवाद, (कणाद), १५०, १५१.
परमार्थ, ४०३.
परमेश्वर का अपरस्वरूप, १८२.
पंचरात्र धर्म, ५४५, ५४७.
पाञ्चपत पंथ, ५६३.
पातंजल योग, ७७०.
पिंडज्ञान, १४३.

काल, २९७. कृण मार्ग, २९६. कृणार्पण, ११३. कृणार्पणपूर्वक कर्म, ८३१ कममुक्ति, २९८ कियमाण, २७२

ख

ग्रिस्ती सिदात, १५८, १५६ ग्रिस्ती गंन्याय-मार्ग, १५८, ५८८.

ग

गति अथवा स्रुति, २९७ गीता (स्मृति), ५२८,५३५,५३६,५५७. गीताश्रद्यार्थ, ३ गीताश्यम की चतु सृत्री, १९४ गीतातात्र्य्य, १०, ११, १२, १३. गुण, २०३, २४०. गुणपरिणामवाद, अथवा गुणोत्स्यं, १७२, २४०.

त्रंथपराजण, ६ त्रंथतान्वर्थनिर्णय २२.

च

चतुर्विध पुरुतार्थ ६४. चतुर्व्यूह, ४५२, ४५३. चिन्, २२९, २४३ चित्त, १३५ चेतना, १४३. चेवना, ५८, ६९, ७० चेादनार्धम, ६८, ६९, ७०. चातुर्वर्ण्यधर्म, ६५ चार्याकधर्म, ७६, ७७.

ज

जडाद्वेत , १६१.

जय, २९, ५२८. जीव, १७८, २१० जीवन्युक्तावस्था, ३३४ जीवामा, २६६ जिसे की नैसा, ३९४, ३९८, ४०२ जी पिट में (देह में ) है वह ब्रागाण्ड में (स्पृ) में है (तत्त्वमिन, ) २२८

ਣ

टीकाएँ, ११

त

नत्त्रमांग, १८.
नत, २४८
तन्मात्राएं, १७६
तप, २५५, २९१.
तम, १५७.
ताममञ्जित, १४०
नीसम मार्ग, २९८
तृष्टि, १९८
नृग्णा, १००.
त्याग, ३८८, ४६३.
त्रयीधर्मे, २९०
त्रयी विद्या, २९०.
त्रिगुणातीत. १६७, २४९, ३७३,४६१,
४९१
त्रिगुणातमक प्रकृति. २६२

त्रिगुणात्मक प्रकृति, २६२ त्रिगुणों की साम्यावस्था, १५७, १५८. त्रिमृत्करण, १८५

द्

दार्तिवयं, ३९३.

भंग, ११९. भागवत, ३४२. भागवर्तर्धर्म, ३४०, ३५९, ४९७, ५४६. मोक्ष (धर्म) ६४.

#### स

मंन, १३२, ४३८. मन के कार्य, १३५, १३९. मन (व्याकरणात्मक) १३४. महायानपंथ, ५८२, ५८४. मनःपूत, १२६: मनुष्यत्व, ९१. मनोदेवता, १२४, १२७, मनामय कोश, २६१. मरण का मरण, २३३, ५७५. महाभारत, ३९, ५२२. महायानपंथ, ५८२. मात्रा, ९९. मानवधर्म, ५०४. माया, १६०, २१० २२०, २२४, २५२ २६२, २६४, ५२७. माया, (दैवी) २३९. मायासृष्टि, २६०. मिथ्या, २१७. मीमांसक मार्ग, २९७, ५४० मीमांसा अथवा मीमांसासूत्र, २९०. सक्त, १६५, ४६१. मुक्ति (क्रम् ), २९८: मुक्ति (विदेह ), २९८; मूलप्रकृति, १८१. मृत्यु, ३५९. मोह, २२०, २३७,

मोक्ष, ( सांख्यों का अर्थ ), १६४. ,, ( ब्रह्मनिर्वाण ), २४९, ४६५, ४८९.

#### य

यज्ञ, २९१, १४६८. योग, ५५, ५६. योग (गीतार्थ, ) ५६, ३०४, ३२८, ३४०, ३५१, ३७१, ४४५, ४४८, ४५४. योग ( धात्वर्थ ), ५५. योगभ्रष्ट, २८४. योगविधि, ११८. योगशास्त्र, ५९, ४७१.

रज, १५७. राग, ३२७. राजगुह्य, ४१६, ४१८, ४५९, ४६१, राजसबुद्धि, १४०.

लिंग किंवा सूक्ष्मशरीर, २६१. लोकसंग्रह, ३२८, ३२९, ३३०, ३६० 803.

वर्णाश्रमधर्म, ५०३. वस्तुतन्तः, रि१७ दी., २१९, २२४,२४३. बासनात्मक बुद्धि, १३७, १३८, ३७८ 880,

पितृयाण, २९५, २९६, २९७, २९९ पुरुष, १६२, १६५, ४७१.

पुरुवार्थ, ५३, ६४.

पुरुषोत्तम, २००.

अधिकांश लोगों का अधिक सुख ( हित अथवा कल्याण ), ८३ दी , ८४,

३७५, ३७८, ३७९, ३८५, ३८८, ४०३, ४७९, ४८१, ४८८.

पुष्टि, १६, ११८, ११९.

पुष्टिमार्ग, १६,

पृथक्त, १७४.

पोषण, १६.

पौराणिक कर्म, ५४

प्रकृति, (सत्व), १५७, १५८, २६३.

,, (रज), १५७, १५८, २६३.

,, (तम), १५७, १५८, २६३.

प्रकृति, (अष्टघा ), १८२.

प्रकृति, ( त्रिगुणात्मक ) २६३.

प्रकृति, ( मूल ) १८१.

प्रकृति,-विकृति, १८१.

प्रतीक, २०७, ४१८, ४२०.

प्रतिज्ञापालन, ३८७,

प्रवृत्ति स्वातंत्र्य, २६९, २८१.

प्रवृत्ति-प्रधान, १०.

प्रस्थानत्रयी, १२.

प्राण अर्थात् इंद्रियाँ, १५८, १७९.

प्रारब्ध, २७१, २७३, ४३१.

प्रारंभ, ४६४.

प्रेय, ९२, ११७.

ቴ

फल, २१, ४६५. गी. र. १११ फलाशा, १११, ३२५. फलाशात्याग, ४३१.

व

वहिरंगपरीक्षण, ६.

वृद्धि १३०, १६५ ३७४, ४७७, ४८०,

४८३, ४८५.

वृद्धि के कार्य, १३७, १३९.

वुद्धि ( आत्मीनष्ठ ), १४१.

,, ( सात्त्विक ), १४०.

,, ( तामस ), १४०.

,, ( राजस ) १४०.

,, (वासनात्मक) १३७, १३८,४०३.

,, ( व्यवसायात्मक ), १३४, ४९२.

,, ( सदसद्विवेक ), १२४.

बुद्धि के नाम, १७४.

वुद्धिमेद, ३३०.

वुद्धियाग, ३८१.

व्रह्म, २१४.

ब्रह्मनिर्देश, २४६.

ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष, १४९,

ब्रह्मत्रुत्त अथवा ब्रह्मवन, १७७, १७८.

ब्रह्मसूत्र, ११.

ब्रह्मसृष्टि, २६०.

ब्रह्मार्पण, ११३, ६८०.

ब्रह्मार्पणपूर्वक कर्म, ४३१.

बौद्धसिद्धान्त, ५८३.

A

भाक्त, ४०९, ५२९,

भक्तिमार्ग, ६५, ४१२, ४१३, ४२७,

४६०, ४६१. ५२९.

भक्तियोग, ४५३.

सांख्य ( धात्वर्थ ) १५३. सांख्य ( ज्ञानी ), ३०२,३५१,३६२, ४४५, ४४८, ४५४, ४६४, ४७६, साम्य, ४७७. स्मार्त, ३३१, ३४१, ३४२. स्मार्त कर्म, ५३. स्मार्त यज्ञ, ५३. स्वधर्म, ४९६. सिद्धावस्था, २५०. स्थितप्रज्ञ, ३७३, ४६२. सुखदुःख, ९५. ( आध्यात्मिक ) ९६. ( आधिदैविक ) ९५ ( आधिभौतिक ) ९५. ( आधिभौतिक ) ७५. सुखवाद सूक्म, १५९. सूक्ष्मशरीर. २६१. सेश्वर नैय्यायिक, १५१. स्थूल, १५९ स्वार्थ (केवल, चार्वाक ), ७६, ७७, ८८. ,, ( दूरदर्शी, हॉब्स् ), ७९, ८०. , ( उदात्त-भूतद्या, प्रेमयुक्त, ) ७९

( सिज्विक-हेल्वेशियस् ), ८२, ८३.

हीनयोग, ५८२, क्ष क्षमा, ३९. क्षराक्षर विचार अथवा व्यक्ताव्यक्त-विचार, १४२, १४९. क्षेत्र, १४४. क्षेत्रज्ञ (आत्मा ), १४७. क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार, १३१, १४२. ज्ञ ज्ञ, १६२. ज्ञान, २०१, २७५, २७६, २७७, ज्ञानेंद्रियों का व्यवहार, १३३, १३७. ज्ञानी, २९६. ज्ञान और विज्ञान, ३११, ४६०, ४६१. ज्ञानकर्मसमुचयपक्ष, ४३०. ज्ञानकांड, २९०. ज्ञाननिष्ठा, १३, ३०२, ४१३, ४५३. ज्ञान की पूर्णावस्था, २३०. ज्ञान-भक्तियुक्त कर्मयोग, ४७०. ज्ञानमय कोश, २६१.

ज्ञानमार्गे, ४१३, ४१४, ४२७, ४६०.

ह

वासना स्वातंत्र्य, २६९. वासुदेव परमात्मा, २०६. विकल्प, १३३, १३४.

विकृति, १५७.

विघस, २८१.

विद्या, २०७, २७५, २७६, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ४१६.

विदेह मुक्ति, २९८.

विनाश, ३५६,

विवर्तवाद, २४०, २४१, २६५.

विशोष, ( पंचमहाभूतें ), १७७, १८१.

व्यक्त, १५८,

न्यवसाय, १३४.

व्यवसायात्मक बुद्धि, १३४.

व्याकरणात्मक मन, १३६.

विशिष्टाद्वैत, १७, १८.

वेदान्ती, २९०.

,, (कर्मयोगी), ३५१. ,, (संन्यासी), ३५१.

वैदिकधर्म, ५७८.

वैष्णव पंथ, १६, १७.

व्यावहारिक धर्मनीति, ६४.

श

शास्त्रीयप्रतिपादन पंथ, ६०.

शाति, ११९, १२०

शारीर आत्मा, २४६.

शारीर सूत्रे १२

शास्त्र, ৬५, ४७१

ग्रुक्लमार्ग, २९६.

ग्रद द्वैत, १८.

ग्रद्ध वासना, ३६९.

शैवपंथ, १७.

श्रद्धा, ४२७

श्रेय, ९२, ११८.

स

सचा (पूरा) ज्ञान, २१५, २४९ सत्, २२६, २४४, २४५, २५१

सत्तासामान्यत, २१६.

सत्कार्यवाद, १५५, २३७, २४४.

सत्त्व, १५८.

सदसद्विनेक देवतापक्ष, १२५, १२९.

सदसद्विवेकबुद्धि, १२४.

सत्य, ३२, २१७, २१८, २२३.

समत्बबुद्धियोग, ३८१,

समता, ३९३,

संभृति, ३५९.

संसार, २६४.

संकल्प, १३३.

संग, १११, ३२४, ३२७.

सत्यानृतविवेक, ३४, ३५.

संप्रह (कोशार्थ) ३२९,

संग्रह ( राष्ट्रीका ) ३२९.

संघात, १४६.

संचित, २७१.

संन्यास, ३०३, ३०४, ३४७, ४३४,

४४५, ४५२, ४६३, ४९८.

संन्यासी, ३०४

संन्यासनिष्ठा, १३, ४१

संन्यासी स्थितप्रज्ञ, ३७३.

संपत् ( आसुरी ), १०९.

सर्वभूताहित, ८३, ८४.

सालत धर्म, १०

सात्त्विक बुद्धि, १३७, १३८.

सांख्य ( दो अर्थ ), १५२.

(३) श्रन्यसूत्रः—ध्याकरण (पाणिनी), (नारद, शांडित्य) भक्तिमार्ग के सूत्रप्रंथ।

(४) इतिहासः-रामायण, महाभारत (हरिवंश)।

(४) पुरागः-श्रष्टादश महापुराग, उपपुराग श्रीर गीता।

इसी युग में अष्टादश महापुराण और अष्टादश उपपुराण ऐसे वर्गी-करण किये गये है। श्रीर पृथक् पृथक् गीताश्रों का जन्म हुआ। गीतारहस्य में निर्देश किये हुए वेदस्सृति, पुराणादि प्रंथों की यादीयाँ श्रागे के पृष्ठों पर दी गई है।

वेदः--गोपालतापनी. छांदोग्य. श्रथर्व. छुरिका. ऋरवेद. जाबाल संन्यास. संहिताः— तैत्तिरीय. तैत्तिरीय. ध्यानविंदु. मनु. नारायणीय. वाजसनेयी. नृसिंहोत्तरतापनीय. स्त. ब्राह्मणः--बृहदारण्यक. आर्षेय. महानारायण. ऐतरेय. मांडुक्य. कौषिक. मुंडक ( मुंड ). तैत्तिरीय. मैत्री ( मैत्रायणी ). कौषीतकी. योगतत्त्व. शतपथ. रामपूर्व ( तापनी ) उपनिषदः-वज्रसूची. श्रमृतबिंदु. ईश ( ईशावास्य ) श्वेताश्वतर. ऐतरेय. सर्व. कठ. स्मृतिः— केन. मनु. कैवल्य. कौषीतकी (कौ. ब्राह्मण.) याज्ञवल्क्य.

हारीत.

गर्भ.

### हिन्दू धर्मग्रंथों का संक्षिप्त परिचय ।

हिंद्धम के मूलभूत यंथों मे महत्त्व श्रीर कालानुकम दृष्टि से वेद यह श्रेष्ट श्रीर श्राद्य ग्रंथ है श्रीर संहिता, बाह्यण तथा उपनिपदों का उसमें ही समावेश किया जाता है। यज्ञयागादि के कर्मकांड श्रौर परमार्थ विचारों के ज्ञानकारड इन दोनों का मूल इन तीनों में है। तथापि ज्ञानकांड का मूलभूत श्राधारश्रंथ उपनिपद् हैं। हिंदुधर्म के सामाजिक ब्यवहारों का नियंत्रण स्मृतियंथों के द्वारा किया जाता है परन्तु उनका मूल श्राधार गृह्यसूत्र हैं। गृह्यसूत्रों के सिवा श्रीर भी श्रानेक सुत्रग्रंथ हैं। परन्तु उनका धर्म-ब्यवहार से सम्बन्ध नहीं, किन्तु विश्व के स्वरूप के बारे में उद्घाटन करनेवाली विविध विचारपरंपरा से है। इन विविध विचारपरंपरा को ही पद्दर्शन कहते हैं। गौतम के न्यायसूत्र, वैशेषिक सूत्र, जैमिनी के पूर्वमीमांसा सूत्र, वादरायण के वेदान्त ग्रथवा ब्रह्मसूत्र, पतं-जली के योगसूत्र इत्यादि का पड्दर्शन में समावेश होता है, परन्तु पृड्दर्शन के सिवा भी श्रन्य श्रनेक सुत्रग्रंथ हैं। उनमें पाणिनी-सुत्र, शांडिल्यसुत्र श्रीर नारद-सूत्र इत्यादि की गणना होती है। प्राचीन मूर्तिपूजा रहित श्रीर निर्मेल पारमार्थिक स्वरूप का वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर उपास्य देवतार्श्रो-को मानने की प्रवृत्ति जारी होने के वाद पुराणों का जनम हुआ। महाभारत श्रीर रामायण ये पुराण नहीं किन्तु इतिहास है। पुराणों में ही गीता का समावेश होता है। गीतारहस्य ग्रंथ में इस विषय का प्रसंगानुसार ऊहापोह किया है। परन्तु वाचकों को उसका एकन्न ज्ञान होवे इस उद्देश से इसका परिचय यादी के स्वरूप में नीचे सादर किया जाता है।

#### (१) वेद ऋथवा श्रुतिग्रंथः—

संहिता ( ऋचाश्रों का श्रथवा मंत्रों का संग्रह ) कर्म श्रथवा यज्ञकांड । वाह्मण ( श्रारण्यक ) ( ज्ञानकांड ) ।

#### (२) शास्त्रः—

- (१) धर्मग्रंथः-गृह्यसूत्र, स्मृतिग्रंथ (मनु, याज्ञवल्क्य श्रौर हारीत)।
- ' (२) सूत्रः—( पड्दर्शन), जैमिनी (मीमांसा श्रथवा पुर्वभीमांसा)। ब्रह्म (वेदान्त,शारीरक श्रथवा उत्तरमीमांसा), न्याय (गौतम), योग (पातंजल), सांख्य-वैशेषिक (सांख्यकारिका)।

#### GGG

दीपवंस. शंपाक. धम्मपद्. सूत. सूर्य. व्रह्मजालसुत्त. हरि. त्राह्मण्धिमका. इंस. महापरिनिव्याश्रसुत्त. हारीत. महावंश. पालीग्रंथः---महावग्ग. श्रमितायुसुत्त. मिलिंदप्रश्न. उदान. वथ्थुगाथा. चुल्लवग्ग. मद्दर्भपुंडरीक. तारानाथ. सुत्तनिपात. तेविज्ञसुत्त. सेलसुत्त. ( त्रेविजसूत्र ). थेरगाथा. सब्वासवसुत्त.

दशरथजातक.

सौंद्रानंद.

### కక్క

| नारद.                         |
|-------------------------------|
| नृसिंह.                       |
| पद्म.                         |
| वह्यांड.                      |
| भागवत.                        |
| मत्स्य.                       |
| मार्कंडेयं.                   |
| लिंग                          |
| वराह.                         |
| विष्णु.<br>स्कंद.             |
| स्कद्र.<br>हरिवंश.            |
| <sub>हारपरा</sub><br>गीतापँः— |
| श्रवधूत.                      |
| त्रप्रावक                     |
| ईश्वर.                        |
| उत्तर.                        |
| कपिख.                         |
| गगोश.                         |
| देवी.                         |
| पराशर.                        |
| पांडव.                        |
| पिंगल.                        |
| वहा.                          |
| बोध्य.                        |
| भिच्छ.                        |
| मंकि                          |
| यस.                           |
| राम.                          |
| विचिल्यु.                     |
| च्यास.                        |
| बृग्न.                        |
| शिव.                          |
|                               |